# श्रीशिवपुराण-माहात्स्य

प्रावासिक्षपद्मं दीनं यां समुद्धाः अवार्णवास् । कर्णवास्पृत्तीताङ्गं दास्तेऽतं स्व वांकाः ॥

# शौनकजीके साधनविषयक प्रश्न करनेपर सूतजीका उन्हें शिवपुराणकी उत्कृष्ट महिमा सुनाना

शीकीनकजीने तथा साधपस्य किस त्रकार अपने काम- प्राप्ति हो जाय । क्रोध आदि पानसिक विकारोंका निवारण करते हैं ? इस घोर करिनकारूमें तुम धन्य हो; क्योंकि सुमारे इदयमें बसओं में भी सबसे उत्कष्ट एवं पर्ग



पूछा—महाज्ञानी बङ्गलकारी हो तथा पवित्र करनेवाले सृतजी ! आप सम्पूर्ण किन्हान्तोके ज्ञाता उपायोंमें ची सर्वोत्तम पवित्रकारक उपाय हैं। अभी ! मुझसे पुराणोंकी कथाओंके हो। तात ! वह साधन ऐसा हो, जिसके भारतत्त्वका विशेषरूपसे वर्णन कीजिये । अनुष्टानसे शीव्र ही अन्त:करणकी विशेष ज्ञान और वैशाय-सहित भक्तिसे प्राप्त शुद्धि हो जाच तथा उससे निर्मल होनेवाले विवेककी वृद्धि कैसे होती है ? क्लिवाले पुरुषको सदाये लिपे जिवकी

श्रीतृत्वाने कहा—मुनिश्रेष्ठ शीनक ! बीव प्राय: आसर स्वधायके हो गये हैं, पुराण-कथा सुननेका विरोप प्रेम एवं इस जीवसमुदावको शुद्ध (दैवी सम्पत्तिसे लालसा 🜓 इसलिये में शुद्ध चुद्धिसे मुक्त) बनानेके लिये सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या विचारका तुमसे परम जनम शासका वर्णन है ? आप इस समय मुझे ऐसा कोई करता है। चत्स ! वह प्रमूर्ण शास्त्रीके शाधन साधन बताइचे. वो कल्याणकारी सिद्धानसे समान्न, भक्ति आदिको वकानेवारक तथा भगवान् हिम्मको संसुष्ट करनेवाला है। कानीके लिये स्थायन— अमृतस्त्रका तथा दिव्य है, तुम उसे बदण करो । सुने ! जा पश्य उत्तय शास्त्र है-शिरापराण, जिसका पूर्वकारवर्षे भगपान् हिक्ने ही प्रवचन किया था। यह कालरूपी सर्परे प्राप्त सोनेवाले महान् त्राशका विनास करनेवास्त्र उत्तम साधन 🛊 । गुरुदेव स्थासने सनत्क्रमार पविला उपदेश पाकर नई आदरसे संक्षेपने ही अन पुराणका प्रतिपादन किया है। इस पुराणके प्रणवनका बोहरा है—कांलगुगर्गे सपत्र होनेवाले मनुष्यांक

परम हितका साधन ।

वह शिवपुराण परम उत्तम शासा है। इसे अन्समें शिवलोकको प्राप्त कर लेता है।

परव्रद्ध परमात्माके समान विराजगान है

और सबसे उत्कार गति प्रदान करनेवात्म है।

जो निरन्तर अनुसंधानपूर्वक इस 🏰 भूतल्पर मंगवान् ज्ञिकका बाङ्ग्य ज्ञिकपुराणको बाँचता 🛊 अधवा नित्य श्वरूप समझना बाहिये और सब प्रकारसे प्रेमपूर्वक इसका पाठमात्र करता है, यह इसका सेवन करना चाहिये। इसका पटन प्रधातम है—इसमें संख्य नहीं है। जो उत्तम और अवण सर्वसाधनरूप है। इससे ज़िय- वृद्धिवाला पुरुष अन्तकालमें मिलपूर्वक परित पाकर श्रेष्ठतम स्वितिमें पहेंचा हुआ इस मुराणको सुनता है, उसपर अत्यन्त प्रसन्न मनुष्य प्रीप्त ही शिवपदको प्राप्त कर लेता है। इए धगवान बहेधर उसे अपना यह (धाम) इसीलिये सम्पूर्ण वज करके मनुष्योंने इस प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदरपूर्वक इस पुराणको पढ़नेकी इन्हा की है—अश्वता जिवपुराणका पूजन करता है, वह इस इसके अध्ययनको अभीष्ट साधन माना है। संसारमें सम्पूर्ण धोगोको घोणकर अन्तमें इसी तरह इसका प्रेथपूर्वक अवण भी सम्पूर्ण भगवान जिल्ले पदको प्राप्त कर हेता है। मनोबाज्जित फलोंको देनेवाला है। भगवान् जो प्रतिदिन आलस्परहित हो रेशमी यहा शिवके इस पुराणको सुननेसे पनुष्य सब आदिके बेहनसे इस शिवपुराणका सत्कार पापोंसे पुक्त हो जाता है तथा इस जीवनमें करता है, वह सन्दा सुर्खा होता है। यह बड़े-बड़े उत्कृष्ट धोगोंका उपधोग करके ज़िक्पुराण निर्मल तथा भगवान् ज़िक्का सर्वस्य है: जो इहलोक और परलोकपे भी यह क्रिक्पुराण नायक प्रन्य चौबीस सुख चाहता हो, उसे आदरके साध हजार इलोकोसे युक्त है। इसकी सात प्रयत्नपूर्वक इसका सेवन करना चाहिये। संहिताएँ हैं। मनुष्यको बाहिये कि वह यह निर्मल एवं उत्तम शिवपुराण धर्म, अर्थ, घक्ति, ज्ञान और वैरास्यसे सामन्न काम और मोक्षकम जारी पुरुवाबीको हाँ बड़े आदरसे इसका अवण करे। सात देनेवाला है। अतः सदा प्रेषपूर्वक इसका संहिताओंसे युक्त यह दिव्य दिवयुक्तण ज्ञवण एवं विद्योग पाठ करना जाहिये। (अध्यस्य १)

## शिवपराणके श्रवणसे देवराजको शिवलोककी प्राप्ति तथा चञ्चलाका पापसे भय एवं संसारसे वैराग्य

कहा—महाभाग सर्वक्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है, यह बात सूनजी ! आप धन्य है, परमार्थ-तत्त्वके इसने आज आपकी कृपासे निश्चयपूर्वक ज्ञाता 🖁, आपने कृत्या करके इपलोगोंको समझ ली। सुतनी ! कलियुगर्मे इस यह बड़ी अज़्त एवं दिव्य कथा सुनायी है। कवाके द्वारा कीन-कीन-से वापी शुद्ध होते भूतलपर इस कथाके समान कल्याणका 🖁 ? उन्हें कृपापूर्वक बताइये और इस

खगहको कुलार्थ कीजिये ।

कारत है।

पहलेकी बात है, कहीं किरासीके नगरमें एक ब्राह्मण साता था, जो ज्ञानमें अत्यन्त इवंल, दक्षि, रस बेचनेवारम मधा वैदिक धर्मसे विमुख था। वह छान-संध्या आवि क्रमोंसे अब हो गया या और बैह्यप्रतिमें सत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। का अपने कपर विचास करनेवाले लोगोंको रुगा करता था। उसने ब्राह्मणी, झहिन्ती, वैद्यों, अभे तथा दूसरोंको भी अनेक द्यागोरी पाएका तन-उनका धन हरूप रिज्या वा । परंतु उस पाणीका बोहा-सर भी धन बल्बी धर्मके बहापमें वहीं खना था। यह बेंड्यागायी सवा सदा त्रकारसे आखार-चष्ट था।

एक दिन धूमता-चामता यह देतवोगरी प्रतिकुलपुर (ञ्चली-प्रयाम) में जा महेंचा। वहाँ उसने एक दिवालय देशा, जहाँ करूत-से साम्-एकामा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालयमें ठहर गया, किंतु वहाँ उस प्राप्ताणको ज्वर आ गणा । उस न्वरसे उसको बद्धी पीड़ा होने लगी । वहाँ एक जाहाणदेवता दि।तपुराणको कता सुना रहे थे । ज्यरने पत्ता निवारमे ह्याँ इस विस्वकथाको निरन्तर सुनसा रहा । एक प्राप्तके बाद वह ज्वरहे अत्यन्त को सुनकर धर्मराज अपने धननहे बाहर

पीज़ित होकर चल बसा। यमराजके दुत जुतनी बोले—पूर्व ! जो मनुष्य पापी, आये और उसे पारतेसे व्यक्तिर जलपूर्वक इराजारी, फ़ाल तथा काम-फ़ोक आदियें यमपुरीये हे नये। इतनेयें ही ज़िवलोकसै निरन्तर हूने रहनेवार्छ हैं, ये भी इस पुराणके चगनाव् फ़िलके पार्यदनण आ गये। उनके श्रायपा-पठनसे अवदय ही शुना हो जाते हैं। मार अङ्ग कर्जूरके समान उन्लाल थे, श्राध इसी विषयमें जानवार भूनि इस प्राचीन विश्वतम्मे सुशोधित हो हो है, उनके सन्पूर्ण इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं, जिसके अड्ड भागसे उदासित में और स्वामकी श्रवणकारमे पर्योक्त पूर्णतका बादा हो मालाएँ उनके शरीस्की शोधा बना रही थीं।

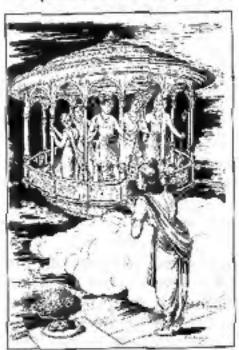

वे सब-के-सब कोशपूर्वक यसपुरीयें गये और चमराजके दूतोंको भार-पीटकर, बारेबार बमकाकर उन्होंने देवराजको उनके चंगुलसे इडा लिया और अत्यन्त अद्भूत विभानपर विडाकार जब वे हिंगबद्धत कैलास हुआ क्षेत्रराज ब्राह्मणके भुत्सारकिन्द्रसे आनेको उद्धार हुए, उस प्रमय चमपुरीमें बढ़ा भारी कोलाहरू मध गया। उस सनेलाहरू-

आथे। सावाल इसरे स्ट्रोंके समाव प्रतीत (जहाँके द्वित्र ऐसे हो, बहाँके अन्य वर्णीके श्रोनेवाले इन चारों दुर्गोको देखकर धर्मञ्ज विषयमें क्या फहा जाय।) अन्य वर्णोके धर्मराजने उनका विधिपूर्णक पूजन किया लोग भी उन्होंकी धाँति कृत्सित विजार और ज्ञानदृष्टिसे देलकर प्राप्त वृक्षाच जान रखनेवाले, खधपैवियुरा एवं करू 🎉 वे रिया। उन्होंने भगके कारण भगवान सदा कुकर्ममें रूगे रहते और निरा शिषके उन महात्या दूतोंसे कोई बात नहीं विषयकोगोंने ही दूने राते हैं। बहाँकी पूजी, उल्लेट उन सजकी पूजा एवं प्रार्थना सब फियाँ की कुटिल खकानकी, की । तत्पश्चात् वे शिवदूत कैलासको चले स्वेच्छाचारिणी, गये और वहाँ पहुँचकर उन्होंने उस विचारवाली और व्यक्तिवारिणी हैं। वे क्राह्मणको दवासागर साम्ब शिक्षके हाथोमें सद्व्यवहार तथा सराचारसे सर्ववा सून्य दे दिया।

श्रीनकजीने कहा—महाभाग सुलजी ! आव सर्वज्ञ हैं। महामते ! आपके समय एक किन्दुग नामधारी ब्राह्मण गहता कुपाप्रसादसे में बारंबार कुतार्थ हुआ। इस वा, वह महा अधम था। दुरातमा और इतिहासको सनकर भेरा मन अस्यन्त पहायापी था। यदापि उसकी की सही आवन्द्रवें निषय हो रहा है। अतः अब सुन्दरी थी, तो थी वह कुमार्गपर ही चलता ज़िवसम्बन्धिनी इसरी कथाको भी कहिये। सदा उत्तम धर्मके पालनथे लगी रहती थी,

नम्हारे सामने गोवनीय कथावस्तका भी वेदयागामी हो गया या । इस तरह कुम्पर्मी वर्णन करूंगा; क्योंकि तुम दिख-बकोंने रूने हुए उस बिन्दुगके बहुत वर्ण व्यतीत हैं। अवगण्य तथा बेदबेलाओंचे क्षेष्ठ हो। गये। उसकी सी बहुला कामसे पीड़ित समझके निकटणर्ती प्रदेशभें एक जल्कल होनेगर थी खधर्मनाएके भयसे हैक सहकर नायक बाम है, जहाँ बैदिक बर्मसे विमुख भी दीर्घकारुतक धर्मने श्रष्ट नहीं हुई। परंतु महापापी क्रिज निवास करते हैं। वे शब-के- दुशकारी पतिके आवरणसे प्रभाषित हो शाय बड़े बार हैं, उनका मन दूपित विषय- आगे जलकर यह की भी दुरावारिणी हो श्रोगोंमें ही रूगा रहता है। वे न देवताओंपर भयी। विश्वास करते हैं न धारायर; वे सभी कुटिल बसिबाले हैं। किसानी कस्ते और भाँति- जिल्लवाले पति-पत्नीका बाह्न-सा समग्र ब्याभिकारी और एस्ल हैं। ज्ञान, बैराम्य तथा बेएयाका पति जना हुआ नह दूषित सदर्पका सेवन ही मन्ध्यके किये परम भृज्ञियाला दूर प्राञ्चण विन्द्रम समयानुसार

वापालक. है। इस प्रकार वहाँ द्रष्टोंका ही निवास है।

इस बाष्क्रल नामक प्राप्तमें किसी प्रेम चढ़ानेवाली भा। उपवर्षी पत्नीका नाम भाइला था; वह श्रीमृतजी बोले—जीनका । सुनो, में तो भी उसे छोड़कर वह दुष्ट जाहण

इस तरह इराजारमें जुले हुए उन मूड व्यक्तिके ज्ञातक अग्रा-श्रम रखने हैं। वे व्यर्ध बीत गया। तहनकर सूद्रभातीय पुरुषार्थं है—इस बातको वे दिरहकुरू वहीं चृत्युको प्राप्त हो नरकमें जा पहा। बहुत जानते हैं। ये सभी पशुबुद्धिवाले हैं। दिनोतक गरकके दु:का भोगकर वह गूड़-

इत्तवत्रक पंत्रोंके साथ अपने घरमें ही स्ही ।

आनेवर यह भी भाई-चन्धुओंके साथ मोकर्ण-क्षेत्रचे गवी । तीर्थवात्रियोके सकुसे क्षलमें साथ विस्या । फिर वह साधारणतया (मेला देलनेकी दृष्टिसे) बन्धजनीके साथ थल-तत्र सूमने रूपी । सूपती-समृती किसी देखमन्दिरमें गयी और यहाँ उसने एक दैयज्ञ बाह्यलके भूससे गगवान् शिवकी परम पश्चित्र गृथै महरूकारियो उत्तम पौराणिक फधा सूनी । स्हथायाचक त्राह्मण कह रहे थे कि 'तो रिक्तों वरप्रश्नोंके साथ व्यक्तिसर



कारती हैं. से घरनेके बाद गण अवस्त्रीकर्षे

बुद्धि पापी विकायपर्वतपर मर्चकर पिद्राज्ञ जाती हैं, तक वसराजके दूत उनकी योनिमें gan । इधर, उस इराचारी पति जिन्दुनके यर तपे हुए कोहेका परिच डालते हैं ।' पौराणिक बानेपर वह भूदहर्या व्यक्तुता वहत हाहाणके मुखसे यह वैराग्य बहानेकाली कथा सुनकर चन्नुला भयसे ब्याकुरु हो एक दिन हैवचोगसे किसी पुण्य पर्चके चहाँ काँपने लगी। जब कथा प्रथाप्त हुई और सुनमेबाले सब लोग वहाँसे बाहर चले गये, तन वह धन्नधीत नारी एकान्तर्ये उसने भी क्य समय जाकर किथी तीर्थके जिल्लाको कथा गाँचनेवाले उन आहाण वेचतासे बोली।

चक्कालाने कहा-- ब्रह्मन ! में अपने धर्मको नहीं जानती थी। इसक्षिये मेरे हारा यहा दुरासार हुआ है। स्वामिन् ! येरे कपर अनुपम कृता करके साप पेश उदार क्रीकिये । आज आएके वेशम्य-रससे ओतप्रोत इस प्रवचनको धुनकर पुद्धे वहा चय रूप रहा है। मैं काँप उठी हैं और मुझे इस संसारसे वैसन्य हो गया है। पुत्र पुट् विनवाली पापिनीको विवास है। मैं सर्वधा निन्दाके योग्य 🖁 । कुस्सित विवयोगे फैसी हुई हूँ और अपने धर्मसे जिमुस हो नयी हैं। हाथ ! न जाने किस-किस बीर कल्लायक हर्गितमें सद्भे पक्ष्म पड़ेगा और वहाँ कीन बुद्धिपान पुरुष कुचार्गमें मन लगानेबाली पुत्र पापिनीका साथ देगा । मृत्युकालमें उन गर्चकर चमतुतीको मैं कैसे देखेगी ? जब वे बलपूर्वक मेरे गलेमें फंदे जलवार मुझे वाँधेंगे, तब मैं कैसे बीरण धारण कर सक्तेगी। जस्कमें जब मेरे शरीरके द्वकडे-टुकड़े किये जावैंगे, उस समय विशेष दु:या देनेकाली उस महायातशको पै वहाँ कैसे सर्त्ती ? क्षय ! में बारी गंधी । मैं जरू गजी ! बेस ह्ह्य विदीर्ण ही गस और मैं सब घणतरसे नष्ट हो गयी; डबॉर्क में हर तरहसे धापमें ही हुवी रही है। ब्रह्मन् ! आप

ही मेरे पुरु, आप ही माता और आप ही स्वेद और वैराम्यले युक्त हुई खन्नुला ब्राह्मण-पिता हैं। आपकी शरणमें आवी हुई मुझ देवताके दोनों चरणोंमें गिर पड़ी। तब उन बीन अबलाका आप ही उद्धार कीजिये, बुद्धिपान् ब्राह्मणने कुपापूर्वक उसे उठाया उद्धार कीजिये :

सृतजो कहते हैं-शौनक ! इस प्रकार

और इस प्रकार कहा।

(अध्याम १-३)

#### चञ्चलाकी प्रार्थनासे ब्राह्मणका उसे पूरा शिवपुराण सुनाना और समयानुसार शरीर छोड़कर शिवलोकमें जा बञ्चलाका पार्वतीजीकी सखी एवं सुखी होना

🖟 कि भगवान् इंकरकी कृपासे लिये जैसे प्राथश्चितका उपदेश किया है, बहु विवयुक्तजकी इस वैरान्यवुक्त कथाको सब पश्चात्तापसे सम्पन्न हो जाता है। " जो सुनकर तुम्हें समयपर चेत हो गया है। पुरुष विधिष्यंक प्रायशित करके निर्भय हो ब्राह्मणपत्नी । तुम इसे वत । धगवान् जाता है, पर अपने कुकर्मके किये पशास्त्रध शिवकी हारणमें जाओं । शिवकी कृपासे नहीं करता, उसे प्राय: उत्तय गाँव नहीं प्राप्त सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे होती। परंतु जिसे अपने कुकृत्वपर हार्दिक भगवान् शिवकी कीर्तिकथासे युक्त उस पद्यालाप होता है, वह अवद्य उत्तम गतिका परम बस्तुका वर्णन कर्कमा, जिससे तुम्हें भागी होता है, इसमें संशय नहीं। इस सदा सुख देनेवाली उत्तम गति प्राप्त होगी । शिवपुराणकी कथा सुननेसे जैसी चित्रशृद्धि शिवकी काम कथा सुननेसे ही गुष्हारी बुद्धि होती है, वैसी दूसरे स्पापोंसे नहीं होती। जैसे इस तरह पश्चात्तापसे युक्त एवं शुद्ध हो गयी। दर्पण साफ करनेपर निर्मल हो जाता है, उसी है। साम ही तुन्हारे भनमें विश्वयोक्ते प्रति प्रकार इस शिवपुराणकी कथासे चित्त वैराम्य हो गया है। पश्चाताप ही वाप अत्यन्त सुद्ध हो जाता है—इसमें संहास नहीं करनेवाले पापियोंके लिये सबसे बड़ा है। प्रनुष्योंके शुद्धवित्तमें जगदणा पार्वती-प्राथक्षित है। सत्पुरुषोने सबके लिये सहित भगवान दिख विराजमान रहते है। पश्चातापको ही समस्त पापोंका शोधक इससे वह विश्वहात्मा पुरुष शीसामा बताया है, पश्चातायसे ही पापोंकी हादि पराशिवके परको ग्राप्न होता है। हम उत्तम होती है। को पशासाय करता है, वहीं कवाका शवण समस वनुष्योंके लिये पास्तवमें पापाँका प्रावश्चित करता है; कल्याणका दीव 🜓 अतः वधोबित

बाहुण गोले—नारी । सौधाम्यकी बात क्योंकि सत्पुरुवाने समस्त पापीकी सुद्धिके

पक्षात्तापः प्राप्तुन्तं पापानं निष्कृतिः परा । सर्वेषां वर्णितं सद्धिः सर्वपापविद्योधनम् ॥ प्रधानायेतेन शृद्धिः मायक्षितं करोति सः । यथोपदिष्टं स्मिद्धिः सर्वपापविशोधनप् ॥ (दिलपुराग-भाषातम् ३० ३ श्रामेक ५-६)

अथवा सेदा करनी चाहिये। यह भव- गत्पशास उठकर पैराम्यवस करमा जातिये । इससे पूर्णतया चिलकृदि हो | बोली । जाती है। क्लिश्चिह्न होनेसे महेखरकी भक्ति

शंकरकी इस पत्त्र फकन कथाको सुरो — भेरे मनमें बड़ी बजा है रही है। परभारम शंकरकी इस कथाको सुननेसे कहता है।

(आक्रोक्त) मार्गसे इसकी आराधना बोडकर बोली-'मैं कृतार्थ हो गयी।' कथनलयी रोगका त्राच करनेवाली है। बुद्धियाली का क्री. वो अपने पापीके भगवान् किवकी कथाको सुनकर किर कारण आतक्रित बी, उन पहान् किव-पक्त अवने इद्वयमें उसका मनन एवं निविध्यासन बाह्यणसे हाथ जोड़कर शहर वाणीपें

पञ्चलने कहा--वायन् ! विवयकोमें अपने दोनों पत्रों (ज्ञान और वैराग्य) के 🖮 ! स्वामिन् ! आप पत्रा है, परमार्थदर्शी साथ निश्चय ही प्रकट होती है। तत्वश्चान हैं और सहा परीपकारमें रूपे एते हैं। प्रदेशरके अनुपासी दिव्य युक्ति प्राप्त होती है. इसलिये ब्रेप्ट साम् प्राप्तीमें प्रशंसाके योग्य प्रसमें संज्ञाव वहीं है। जो मुस्तिले बिधात है, हैं। साथों ! वें नरकते समुद्रमें गिर रही है। उसे परा समझना वाहिने; वर्गोकि उसका आप पेरा उद्धार कीजिये, उद्धार कीजिये। विस मामाके क्यांनमें आस्त्व है। यह पौराणिक अर्थतत्त्वसे सम्पन्न जिस सुन्दर निश्रम ही संसारकवानमें फूक नहीं हो पाता । शिवपराणकी काकको सुनकर मेरे पनमें ब्राह्माणपदी । इसलिये तुप विषयोंसे सम्पूर्ण विषयोंसे दैनान्य उत्पन्न हो नचा, उसी बनको हटा लो और पक्तिभावसे भगवान इस बिवयुराणको धननेके लिये इस समय

सत्वी करते हैं-ऐसा फडकर हाव तन्त्रारे विलक्षी प्राद्धि होगी और इससे तुन्हें जोड़ उनका अनमा फकर बहाला उस भोशको प्राप्ति हो अध्यत्ती। जो निर्मल शिक्षप्रतामधी क्रशाको सुननेको इन्छा यत्रभे वित्तमे भगवान् शिवये चरणारविन्दीका रिव्ये का ब्राह्मणदेवताकी सेवार्ये परपर हो विन्तर करता है, उत्तकी एक ही जन्ममें वहाँ रहने लगी। तहननार शिवभक्तोमें श्रेष्ठ पत्ति हो बासी है—यह पै तुपसे सत्य-सत्य और शक्त बद्धिबाले का ब्राह्मणदेखने उसी स्थानपर उस खीको शिवपुरुणकी उसम सत्वी काते हैं—शीवक ! इतना कथा समायी। इस बकार उस मोकर्ज फाकर ये बेह जिल्लाक जाहरण चूप हो सामक पहाक्षेत्रमें उन्हीं क्षेत्र इन्द्रगासे असरे गये। उनका इदय कलगासे आई हो गया ज़िवपुराणकी यह परण उत्तम कथा सुनी, था। वे शुद्धित महारमा पगवान् शिक्के जो भति। जान और वैराग्यको बढानेवाली ध्यानमें मग्न हो गर्थे। तदननार विन्तुगकी तथा पुतिह देनेबार्ह्य 🗓। उस परम उत्तम पत्नी बञ्चाला यन-ही-यन प्रसन्न हो उठी। कथाको मुनकर का ब्राह्मणपन्नी आयन्त ब्राह्मणका उक्त उपदेश सुनकर उसके नेत्रीमें इतार्थ हो नवी । अपना जिस सीह ही शुद्ध आनन्दके और इल्प्स आवे थे। वह हो गया। फिर बगवान शिवके अनुप्रहारे प्राह्मणपत्नी चञ्चला हर्षभरे हत्यसे इन श्रेष्ठ असदे ह्वयमें शिवके समुणकारका सिक्त ब्राह्मणके बोबों बरणोंमें पिर पड़ी और हाथ। होने रूपा। इस प्रकार उसने भगवान जियमें

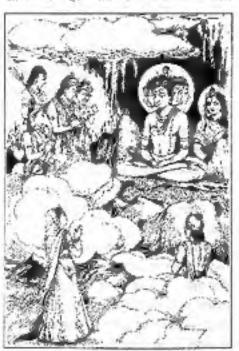

ताथ बोडकर वह बड़े प्रेम, आवन्द और संतोषसे पुला हो विन्तितथावसे एउटी हो गयी। उसके नेत्रोंसे आनन्द्राह्मओंकी अधिरत धारा इंकरने उसे बड़ी इक्स्माके सत्य अपने पास

एरगी रहनेवारी उत्तम मुद्धि पाकर शियके अत्यन्त प्रीतियुक्त होकर उसने बड़ी उत्तरप्रहीके सर्वितानन्द्रयय स्वरूपका वारंकार चिनान साथ प्रगवान्को वारंवार प्रणाय किया। फिर आरम्ब किया। तत्प्रह्माम् सम्बक्ते पूरे होनेपर पतिः, ज्ञान और वैराग्यसे पुक्त हुई वसुरुत्वे अधने असीरको जिला किसी काएके त्याग दिया। इलनेयें ही जिल्हान चगवान शिवका सेना इता एक दिव्य वियान इत गतिसे वहाँ पहेंचा, भी उनके अपने मणोंसे संयुक्त और पॉति-र्णातिके शोषा-साधनोंसे सम्पन्न वा । चश्चला क्स विमानक आरूढ़ हुई और चगवान् दिवके हो। वार्षदीने उसे बल्काल ज्ञियपरीमें पाँचा दिया। उसके सारे यह यूल वये थे। वह दिव्यसम्प्रधारिकी दिल्याङ्ग्या हो गयी ही। तसके दिव्य अञ्चयय उसकी झीभा बहाले थे। यस्तकपर अर्थकन्द्रका पुकट पारण किये वा पीसड़ी देवी गोधाशाली दिव्य असध्यणोंसे विभूषित भी। जिन्तपुरीमें पाँचकर उसने सनारान देवता विनेत्रधारी पहादेवजीको देखा : सभी पुरुष-मुख्य देवता उनकी रोजामें साई थे । गणेए, भृज्ञी, कदीशर तथा बीरमहेशर आदि उनकी सेकार्ये उत्तम 'मक्तिभाषासे उपस्थित थे। उनकी अङ्गलानि करोड़ों सुमेंकि समान प्रकाशित हो स्त्री थी। कण्डमें नील जिल्ला हो भा पाता था। पाँच पुरा और प्रत्येक मुरायें बहुने रूजी तथा सम्पूर्ण शरीरमें सेपाञ्च हो तीय-तीय केम थे। मसाक्रपर आर्ट्सक्टाकार गया : उत्तर समय भगवती पार्वती और भगवान् ब्राक्ट ओफा देता था। उन्होंने अपने वामाक भागमें चीरी वेजीको बिठा रखा था, जो गुरूबा और सीध्य दृष्टिसे इसकी और देखा। विदात्-पुराके समान प्रकाशित भी। पौरीपति पार्वतीजीने तो दिवासप्रधारिको विन्द्रपछिन। महादेवजीकी कान्ति कपुरके समाद गाँउ थी । जञ्चलाको प्रेमपूर्वक अपनी सहये बना किया । अनका सारा प्रतीर श्रेन चस्पसे वार्षित था। यह उस परमायन्द्रचम ज्योति:स्वस्त्य समातन-द्मारीस्पर खेन जता द्योश्या या रहे थे। इस प्रकार - प्राममें अविद्यस्य निवास प्राक्ता विद्या सीस्पादे परम उञ्चल भगवान् इध्तरका दर्शन करके. सम्पन्न हो अक्षम सुरक्का अनुभद करने लगी । क्त ब्राह्मणपत्नी चाहुला तत्त्व प्रसन्न हुई।

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* चञ्चलाके प्रयत्नसे पार्वतीजीकी आज्ञा पाकर तुम्बुसका विस्थापर्वतपर शिवपुराणको कथा सुनाकर बिन्दुगका पिञाचयोनिसे उद्धार करना तथा उन दोनों दम्पतिका ज़ियधामधे सखी होना

बोडकर भा उनको स्तृति करने लगी।

और ब्रह्म आदि देवताओंद्वल सेट्य 🖫 जाने वे किस गरिको प्राप्त हुए। आप ही सनुष्म और निर्तृणा है तथा आप पराशिता अगय ही है।

सर्हात प्राप्त हो चुकी थी, वह सञ्चलः इस उठा रहा है। वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता प्रकार महेश्वरपत्नी उपाकी सुति करके सिर और सदा सद प्रकारके कह सहता है। सकाये चूप हो पयी । उसके नेत्रोंचें प्रेपके शंकरणिया चक्तकसला पार्वतीदेवीने प्रकार क्या-

सुन्दरि ! में तृष्णारी की इई इस स्तुतिसे बहत तुम्हारे किये मुझे कुछ भी अदेव नहीं है।

सुतजी ओले---श्रीनवा ! एक दिन भूत्रभारी ! मेरे पति विन्तुप एस ग्रमव कहाँ बरमानन्द्रमें निमग्न 🎼 सञ्जलाने उपादेतीके 🥼 उनकी कैशी गति 🐹 है—यह में नहीं पास जन्कर प्रणाम किया और ग्रेनों प्रथ जनती । कल्याणपदी दीनवसारे ! चै अपने उन पतिदेशसे जिस प्रकार संबक्त हो वोली—गिरिराजनन्दिनी ! मक्कै , वैसा ही उपाय व्यक्तिये । महेश्वरि ! स्कन्दपाता हमे ! मनुष्योंने सदा आपका भारतेथि ! मेरे पति एक शुद्रजातीय वेश्याके भेवन किया 🛊 । समस्त सुखोंको देनेवाली 🖫 जिस्सा 🕸 और पापमें 🗐 इबे रहते थे । क्षम्।प्रिये । आम ब्रह्मस्वरूपिणी हैं। विष्णु काकी पृत्यु पुत्रासे पहले ही हो गयी ही । न

किरिया चोलीं-चेटी ! तुन्हारा विन्तुग ही सूक्ष्मा सरिदानन्दस्वरूपिणी आह्या नामकाला पति वड़ा कापी था। उसका धकृति हैं। आप ही संसारको सृष्टि, पालन अन्त:करण बड़ा ही हमिस क्षा। बेरुवाका और संहार करनेवास्त्री 🖁 । तीनों गुणोंका अपभोग करनेवास्त्र वह महायुद्ध गरनेके बाद आखय भी आप ही हैं। प्रह्मा, विष्णु और नरकर्षे पड़ा अगणित वर्षेतक नरकर्मे नाग प्रोप्टर—इन तीनो देवताओंका आवास- प्रकारके दुःस भोनकर वह पापात्पा अपने स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करनेवाली जेव पापको धोपनेके लिये विरुक्षपर्यंतपर विद्यास हुआ है। उस सम्ब वह विद्याब-सुतनी करते हैं--शीनक | जिसे अवस्थामें ही है और माना प्रकारके देख

सत्तवां कहते हैं-शीनक! गौरी-आँस् उमह आये हे । तह करुणामें भरी रहें देवीकी यह बात सुनकर उत्तम व्रतका पालन करनेयाली चञ्चला उस समय पतिके चञ्चलाको सम्मोधिन करके बड़े प्रेथसे इस महान् इ:समे इ:स्मी हो गर्यो । फिर मनको विश्वर करके उस ब्राह्मणयूजीने क्यांचित बोर्ली—सखी चक्क्षे ! इहयसे महेश्वरीको प्रणाम करके पुनः पूछा ।

चवाल केली—महेश्वर ! यहादेखि ! प्रसन्न है। बोस्तो, क्या यर मौगती हो ? पुहायर कृता कीतिये और दृषित कर्म करनेवाले मेरे उस छए पतिका अब उद्धार च्याला बोली---निष्पाय निरिशान- कर ग्रीजिये। देवि ! कुल्सित बुद्धिचारे धेरे

द्यार पापाला पतिको किस उपापसे ज्लम पति आग्न हो सकती है, यह दरीग बनाइये । आपको नगस्तर 🕆 ।

पार्वतीने कहा—तुन्हारा परि **पदि शिव**-प्राणको पुण्यमधी उत्तम कथा सुने तो सारी हर्गतिको पार करके का उत्तम गतिका भागी हो सकता है।

अमृतके समान प्रपुर अक्षरोंसे पुक्त गौरीदेवीका यह क्वन आदरपूर्वक सुनकर सञ्चलने तथा जोड़ पस्तक झुकाकर उन्हें वारंबार ग्रणाय किया और अपने पतिके समस्त पापोंकी शुद्धि तथा उत्तम गतिकी प्राप्तिके लिये कार्वतीदेवीसे यह आर्थना जी कि 'मेरे पतिको भिवपुत्तण सुनानेकी व्यवस्था होना चाहिये' उस ऋग्रणपत्नीके बारेबार प्रार्थना करनेपर शिवप्रिया गौरीदेवीको बडी दया आयी। इन अपवित्र रहने लगा। क्रोधके कारण उसकी कान-संख्या आदि नित्यकर्म छोड़कर विनवपर्यंतपर मिद्राच वन हुआ है। वर्ती



भक्तवताला महेक्दी निरिराणकुमारीने चुद्धिपर मूहता हा सयी की—वह धगवान् शिवकी उत्तम क्षीतिका मान कर्तव्याकर्तव्यका विवेक नहीं कर पाता करनेवाले मन्पर्वराज तुम्बुरुको सुरक्तकर वा । अभश्यभश्चाम, सज्जनोसे देव और इनसे प्रसमातापूर्वक इस प्रकार कहा— दुवित वस्तुओंका दान लेना—बही उसका 'सुम्बरों ! तुम्हारी भगवाम् ज्ञिवमें प्रीति है । ज्ञाभाविक कर्म वन गपा म । वह अध-पुम मेरे मनको बालोको जानकर मेरे अभीष्ट शका लेकर हिंसा करता, वार्वे हाथसे साला, कार्योंको सिद्ध करनेवाले हो। इसलिये मैं दीनोंको समाता और कुत्तापूर्वक प्रसंधे तुमसे एक बात कहती 🐌 तुम्हारा कल्याण । वरोंमें आग लगा देता था । चाण्यालोंसे त्रेप हो । तुम मेरी इस सर्खाके साथ शीव ही करता और प्रसिद्धिन नेदयाके सम्पर्कमें सहता विक्यपर्वतपर काउते । वर्त एक महाधोर आ । वदा दुए शा । वह पापी अपनी प्रतीका और भयंकर पिशाच रहता है। उसका परिताम करके दृष्टेके सनुमें ही आनन्द बतान्त तम आरम्मसे ही सुचो । मैं तुमसे पानता था । यह भृत्युपर्यन्त दुशचारमें डी प्रसन्नतापूर्वक सन कुछ बताती हैं। पूर्ण फेसा रहा : फिर अन्तकार आवेपर उसकी क्यामें बह पिशाक किन्दुप नामक ताताण पूज् हो गयी। वह पारियंकि धीनस्थान चीर था। पेरी इस सच्यी चम्ह्रालाका पति था। यमगुरमें भवा और वहाँ बहुत-से नरकोका परेत् वह बुध वैद्यागाची हो गया। जम्मोग करके यह दुधत्या जीव इस समय

विकास करते होते किया के परिवार कार्यात कहाँ पर गरिये । अस्टरपूर्वक विकास कार्या कारों भी पान पुन्तापने नेना सन्तर पुनन्ता देनने द्वार्य के सारावित पन tratus ett a cente è chaquettà union agr<sub>ibil</sub>e de grenageà क्रमाना करून राज्य कुन्न प्राचन है। संबंध क्ष असा वित क्रमान स्था and more got the & represents frament which treats become Mig. If there are no profess facing aft grant days from 1949. मरिस्मान मार देला । अध दुर्गतिको जुला होनेकर निकुष अधिक विशेषको पेरी असमि निवास्तर विवासर कुन धरमान् दिसके शबीय से अंशओ ।"

मृतजी चन्दते हैं—सीचका विदेशरी अन्तर्वेद कुल प्रकार अस्त्रेक केलेनर स्वयर्जनक कुन्तर कर-ही-कर को जनम हुए। जन्मेर अंधने प्राप्तको भरतक्षा की । दशक्षात् उस निकासको करी-साम्बो पाने प्रमुक्तके संबंद जिल्लाकर बैकनाट जरको डीक निव मुजूर वेश्यूर्वक निष्कातस्य वर्वतस्य गर्वः । महर्ग भड़ निजान साना का। महर्व उन्होंने कह निकासको देखा । असमा कर्ना विकास मार । अस्ति स्थान पानि को । यह प्राची हैनाया कार्यों रोजा और कार्या प्रकारण का । प्राप्ती - प्रतिको कार्यात कार अन्यत किया । जार्यी

till gy filtere blist spiller som tilte. Spillindere og å i før så at grænet पित है। इस प्रमान अपने कार्युर्वन शुक्ति अवन्य सहस्र स्ट कार्य की प्राप्त हैं।



despite the firstens the arrang state find-productive mate around Person dark di Marie van de 1990e de springeren augmenten fernyerende महामानी मृत्युपार का अस्मान कार्यका प्राप्तका प्राप्तका प्राप्तक व्याप कार्य व्याप हा अस्ति । विकास कार्याका क्षेत्र विभाव । स्टबन्या क्षेत्रकाराज्यस विकासकार सार्याक्रीय कुन्तारी विकारतालको कामा कोन्याक कामा कामी है अनी कार पूर्णन कुनाई रिक्षणं क्षेत्रकः व्यक्तिनावर्षणः अवस्य अस्य क्षा वर्षे । इस्त वर्षात वृत्यकात् रिर्माहराज्यको wage stripping trace of grand it spread on figurest was not contact नेप्यूपर्व नर्मकार्थि कर्ष केपने वेद प्रकार हा। अंतर प्रक वेद्यानका प्रतिनका नाम देखा । The fire that withhold angest they former after the excellent free groups. रिकारणका अञ्चल कार्यको अञ्चलके निर्मा । अञ्चलप्रांश्य केरकार्यको 🐞 सम्रोत प्रतीतका मुन्ताको ज्ञान करने मुन्ताक रिन्ते मृत्यू और एक तथा तथा प्रकारक मृत्याकित

असे । यह विशेषकारी क्षणसंख्याच्या के पूर्वक अवकासी लिए के वही सीधा करे भवत । प्रशा अवस्था निव्या नेप्रधारी क्रेम्पन सामा । श्रीमान् विम्तृत् अंतरी प्राप्तासम्बद्धाः करी स्रोधार किन्द्र की जुन्दर विकासका सुनते हो समे।

अर्थका क्यांत अञ्चोका प्रतिकार करणे अवर्थ क्षेत्रकाता क्या नेपाल जुला-

महत्रका भोषाके सुन्त को क्लेक बाह्य-पाने काल कर्य भी काई-रोकान्यन मुन्तिका मान करती हुआ को अपनी कर्मकार विश्वका गुजरात करने अपन । विकास तक संस्थित का और 🕏 क्रम्भी कोनो पूर्व प्रकार दिना कामी विकासको का वहन स्पूर्ण जनका बोना सामाध्या देख में माने कार्न को बंदे विकास । तथा पानेनी नेपीन प्रतासकार्यक विकासकार हुए। ३-व्या विक परवान-को चौरपूर्ण हो। बाह्य सम्बन्ध विकास और उसे अपना पर्यट गर्थः । भागवस्य वर्षभाष्या वर्षः अनुसून वर्षेत्रः क्षेत्रः (नाकः । क्रान्त्रमे वर्षाः वाह्यान मुख्या से सबसे काना बाज कुमाने हो। सर्वातिकों रूपने हो पत्ती। उन सर्वातुम क्रेम्पूर्वक वीतीरावका बाजीयाम काले का व्योगि काम्य परमानवका संराजनकामणे अन्तर्वे अवर्थे आवश्ये क्रमे तथे । विकासन् । अधि-तस्य निर्माश कार्या व होत्री स्थापि पर्म (अध्यक्ष ५)

#### दिवयुगलक अञ्चलकी विधि तथा अन्तओके पालन करनेयोग्य निवर्भोका वर्णन

बारकाराज्य किराव्यक्ति अवकारी निर्देश कामधे आग दुर यह गये हैं। विश्वे ही औ अन्य काणनी प्रार्थन के सके ।

रेशांके- काल स्थापना का मंदित संभ कि अवस्था में से करना कालि । केरना

प्रोतकती बजने हैं पहलाक्षा हरना वर्त कियपुरस्थारी कथा होन्याओ भारतदिश्या सन्त्रको । आच्यको प्रतानका है । है । अपने कारणाव्यको हुन्या उपलेखाने शाद कर है। विकासकोंने अब है। अन्यता उन्तराकों को सुरवेक निमे अन्यता कारण महाम गुरू पूर्वत क्राप्त काम है। अस अस्य सर्गाले । युद्ध स्थान सरकात् ब्रीवृत्तिकी कारताहर्व विकास मात्री श्रांना सोव्हों अन्पूर्व हुए जाति जनवान प्रेयाओं कारत कॉर्नीनचे वर्षका मुर्ग है। इन पहली भी कुमन है प्रकार कहा। पुढ़े हरिक्क १ अस्त्र से जन्म स्टेबर प्रकार करिया साहित्री। हरा देवाई रान्द्रे सम्पन्ने कामको प्रारीतक निर्म को बारकार निरमके क्रम हो गया निरम रिव्यवस्थान प्रकारको विभिन्न करा राज है। सामान्य क्रीलेन और स्वारको क्रियो अन्यक काले कि.मी अहरिक्तेको संस्थापन सुनामानको । हो इन सम्बन्धे अस्तरपूर्वक सुन्धानम् अधिने कर्म वर्ष्य अपने स्वाचानी मोलांबा साथ और आले हुए मानोका क्या प्रकारको केरपूर केरर कियो विश्वपादके क्यांको अस्तर-स्थान काम कवित्र । वित्र-मेलाहि संबंध प्रदेशको सूत्र महर्गका महिलावे मीकंप, वर्गकारावे स्वयंक काचे रियमोक्टर कराने और प्रचलकार हैक किवलाकार क्रमा स्वाधि हैको उनम

and sent the sense were were there have make well the restrict केर्य क्षित्र संस्थानक रेश्वीय कार्य करिये अवस्थानक सुरक्षा है। स्थान अस्तिक problem from breach (IIII I). In the forcers we at other words root कार्य को करने जाति । विकास कार्य पुरस्के कार्य की कर के लेकिक विकास क्रमा प्रार्थिक स्थानम प्रकार में पूर्व क्षेत्र हैं। जान क्षत पूर्व क्षत्र पूर्व आर्थिको विकासक क्षेत्र प्राप्त हैं क्षेत्र क्षित्र करवान करते हैं। जे क्षेत्र क्ष्म और वर्गन्य कुछ करें हैं। क्षीर क्षांन्य केल कर्मका क्षेत्र प्रकार - कृति प्रकार का नहीं तत्त्व क्षीत केल derne gathe has desirage assesses any 10 met and 10 meter and 10 meter. क्षुचेंद्रकरें आरब्ध करके साथे और चहर- भागी होते हैं। and your adjusted former beautiful send ... Properties and some field which foregoing spring we defend quilds make : Transported it tellent was that it from \$ 14 wheeles of \$ die vond unter deuts und ableit, bestricht die die march beieb bei

स र विकास के विकास स्थापन के क

makel friction on the desirable out and securit first the fire upt केवार में राज्ये ६ इस्ते इस्ता क्षरेंग पान्य नृष्या इस्त व्यूपन क्षरावर्ते विभी कारान्यके हरीर कारा अन्तिक पान कुन्तु केतृतिक अन्तिक कर जेना कर्यान हैना विश्व कार्य है है । after still gate upper minima services are first appropriate that desirable starts कार करिये प्राप्त तथा का पूर्व का का में का बेला करिये। प्रतिकारणान्त्र क्षात्र है। कृत्यान्त्र रिकार्क प्रतेतः स्वत्यकं, संबद्ध क्षात्रानी स्वापनेत्राक्ष हैंगते संबद nie welve dan was nich nicht welcht gern den 🛊 freie verlagt wirer and the court pro-cons from which my all the second electricity any arts trapped first til vin till English Region first tillserfen gare किन्तु अन्तरम् प्राच्यात प्राप्तिने को प्राप्ति विको कहा । अञ्चलक नामकी अन्यन्त्र हो विकास grap & way set : Describe and our Reservible Programmic grammic कुंबरकोर्त परिवाहनेक केलों को स्थानकेन प्रतिकारको एको काँ। स्थानक स्थान कुरूर स्थानेको स्थानको स्थाने स्थानेक। सुन्निकाल स्थान स्थानको सुन्नि पर्य क्षान् स्रोत्स्य केरहे क्षान्यत्य स्थान ही राजने क्षान्यत्रिक है। स्थारत्यूनेक विवाहत्यालाती काहिते । जिल्हा कुळते कियानी हुई काली. कुळा हुई । वह काला और क्रांस आंग्रेस कुर्यात्त्रीय केन्द्र प्राण्येत्वे क्यान् प्रकार वर्षात् वरण में ही क्रम असे बुररकारण विद्वार कार्यात प्रांत कुरतकृति हो और प्राप्तकारण कर्य करते हो वै कर्न हर करने कुलानेक प्रथम निवार है। ब्रोक्स कारणे कर समाने ताते हैं। या करत कुर बाक कहा है। प्रामानक संबंध - मुजर्बा, प्रामानक सम्बंध कर प्राप्त है।

No. Appendix 1 Find anaport titles and an apare seen first top-general seen to-out selfs milit in the depth of the late of the second

काश-अवनर्षे अधिकार नहीं है। अतः दुश जिलों है, वे तथा विशवन नर्थ गिर कर्तरानी एकका और अस्तिविक मध्या समाता कार्यक्रेते। प्रतिकर ही अप पहला करना काहिये। विश्तने अभीषु कामनाओं प्राप्त करता है और शामिको रिज्ये सुद्ध श्रीवेकको हुएर होण निकारन पुरूष जोक्ष च रोता है। इतिह, करना काहिये। मुने ! फालंक्सिके अलेक मंत्रातरकित पुरुष भी इस काम कथाको नामर्थ-अनुस्ते होम करना वादिने, क्योंकि

कृत <sup>हे</sup> काम सुन्दरेती इकामाले सर्व जाता है, सह—इन सर्वाच्या जिल्लाहरूकी कोनोंको नक्ते बस्ताने दीसा मध्य करती. जान समा सुनवी फर्सिने। बूने । को हो बा काहिये। जो त्योग नियमणे कामा सुने पूरव-- स्थापते व्यापूर्वक विकि-विकासके काको अक्रमानेने सहन्त, धूनियर कोना. क्रियद्शासकी कह अन्तर कावा सुनने

म्बूर्वे ! इस तरह सिम्बुराजकी कवाके प्राप्ति हो, भ्य पुरानको सर्नारिसका उपनास काछ ५वं समान-सम्बंधी वालेस्स्वकी मार्ग्य सुन्तरमृत्येन मारियामको अलग समाहि होनेवर ओलाओओ पारित एवं विकास राज्याने पुर्व । इस कवाना इस इक्सानुर्वेश वनवान् विकास पृथानी परित सेनेकाले कुल्पकां प्रतिविध एक ही बार पुराम-पुसाककी की पूजा करनी वार्षिके। इतिनाम गोपन करना माहिये। तिम संदर्भन विशिश्लोक मनामा भी पुरूष अनारले कथा-सम्बन्धा निका पुरुष्ट्रीक करण आवश्यक है। पुरुषको आवर्गाता क्षम राजे, जैसे ही करना करिये। गरिष्ठ क्रारनेके रियो वसीय हमें सुन्दर करना सनाये अन्तर, करन, चरना अन्न, रोप, चत्तुर, और अहे स्वीधनेके रिप्ते दुई एवं रिप्ता होरी मानवृत्ति तथा वाली अवन्ते 'कावार समाने । विर अतना निविवत् पूजनं करे । कथा-जर्ती पुरुष कथी कथायों न सूने > नुनिर्मात ! इस प्रकार महान् अलको साथ विकार कवाका हम के रका है, का पुराव-पुराव: और वसावी विकिश्त पूजा करके म्बाम, रास्तुम, हिंरा, रास्त्रा, मध्यम मस्य काराओ स्थानसमे किये स्थापित हुए कवा आणि कही जानेकार्गी परमुओंको क्षिकाका वर्ष अर्थके अनुसार का आहिके रवारं है। कशाबा जन रेनेकाल कुल इस उससे कुछ ही कम इसकर बरे। कई काम, कोम आणि कः निकारोको, जानै हुए जाहान्योको अञ-कन आहिका दान प्राव्यक्तीकी निव्यक्ती सक्त परिवास और करे। बाब क्रे. गीत, कवा और कृत आहिके मान्यु-रोनोंकी जिल्हाको भी ज़ान है। अस फान् जनक रक्षणे। पुणे। कदि बोता मध्यातारी पुरूष अभिनेत्व अभ्य प्रतेषा, इताः जिल्ला हो तां असमे दिन्ने वाधासम्बद्धिके बीन, 'सरलंक, बिनव सवा हार्दिक दिन विशेषकावर्त कर गीतावा बाद करण कारता—इन सब्गुरनेको स्वय अक्टबचे वाहिचे, जिसे हीरावच्याजोके प्रति <del>प्रत्यान</del>् रहे। ओरह निकास हो का सम्बास, का दिल्को कहा था। वर्ष छोरह पृष्टा हो से रियमपूर्वकं कारत सुने । सम्बन्ध पुरूष अवली अस् सुद्धिमान्त्रके अस् अवन्य-सार्वकी क्षानकर रोगी, पानी, जानकहिन संबा प्रत्येक्याप्टल होना करना प्रतिस है जानकर सुने । काय-कथ्य अर्थार जो सारा प्रकारकी -बारायको अहा पुराया आधारिका की है ।

उचित है। होम करनेकी सक्ति न हो तो विद्वान । इस तरह विधि-विधानका पहलन अस्तेपर पुरुष यक्षास्त्रीतः हक्ष्मीय दुविष्यका हाहाणको । श्रीसम्बन्ध शिवपुराण सम्पूर्ण कलको देनेवास्त्र दान करे ! न्यूनातिरिकतारूप दोषको अन्तिके । तथा भोग और मोक्षका दाता होता 🕏 रिष्ये पक्तिपूर्वक जियसहस्रतामका पाठ क्स सामको प्रभावन्ते धराधान् किरवका अनुपन्न प्रस्ता लेला 🖔 :

अकवा शिवपश्चाक्षर मुख्यनमाने इवन करना. प्रत्युत पुरुष श्वकस्थनारे पुन्न हो भारत है।

मने ! जिक्यराणका वह साग महास्व. अववा अवण करे इससे सब १५७ सफल जो सन्पूर्ण अधीष्टको देनेवाला है, मैंने तुन्हें होता है इसमें भेशय नहीं है, क्योंकि तीनों कह सुनाया। अब और क्या शनना जाहते कोकोपे अससे बढ़कर कोई साल नहीं है। हो ? बीमान शिक्यराण समस्त पराणीके कवाब्रक्यसम्बन्धी क्रक्की पूर्णताकी सिद्धिके । भारतका तिलक भारा गया है । यह भगवान् लियं प्लारत ब्राह्मणांको स्थ्रपिकित सीर शिक्षको अत्यन प्रिया राजीय तस्त भोजन कराये और उन्हें हिस्समा दे। एने ! यदि । भवरोगका निवास्त करनेवाला है। जो सहा सकित हो तो तीन ताले सोनेका एक सन्दर अन्तरम् दिखका धारन करते हैं, किनकी सिहासन बनवाये और उसपर उत्तव अक्षरोपें वाली किवके क्लॉकी स्तति करती है और किसी अधवा निस्तायी हुई ज़ियमसमामी जिनके दोनों कान उनकी क्रमा सुनते हैं, इस पोधी विधिपूर्वक स्वापित करे । तसकात् जीव-जगत्में उनीका जन्म लेना सफल है। वे मुख्य उसकी आबाहन आदि विविध काबारोंसे जिल्लय ही संसारसण्यासे पार हो जाने हैं 👫 पुत्र। करके दक्षिणा बहाये। किर जितन्त्रिय चित्र-चित्र प्रकारके समस्य नुण जिनके आलार्यका वक आधूक्ण एवं गयु आदिसे सक्रिदानलमय खरूपका कथी स्टर्स नहीं पूजन काके दक्षिणासहित वह पुस्तक उन्हें करते जो अपनी श्रांतमासे जगतके बाहर और समर्पित कर दे। उत्तम मुखिबाला और्ता इस भीतर मासमस्य है तथा को मनके बाहर और प्रकार भगवान् सिक्कं संतोषकं स्थि भीतर वाणी वर्ष मनोवन्तिस्वाने प्रकाशित होते पुरतकका अने करे । जीनक ! इस प्राणके हैं, उने अनन्त आयन्त्यनक्य प्रस्य विवक्ती हैं

ते अभ्यभावः खुळ जीवलोके ये वै यदा भ्यायांत कित्रनाथाः. वाली, गुण्यम् असीत् अन्यां भागोति क्षेत्रक्षयं हे ध्यापुरार्धनः ॥

# श्रीशिवमहापुराण

# <u>विद्येश्वरसंहिता</u>

#### प्रयागमें सुनजीसे मुनियोंका तुरंत पापनाज्ञ करनेवाले साधनके विषयमें प्रदन

अधिन्तमहरूपणातसम्बन्धानः मार्थ तमीदाभजसमस्**वर्** प्रमुख्यक्रविनादशीले. **पंचा**लने सम्मातवे संगति होकरमन्दिकेशम् 🕟 जो आहि और अन्तमें (तथा मध्यमें भी)। नित्य सङ्गलमय 🖁 जिनकी सभावनः अववा क्षत्मा कर्ती भी नहीं है. जो आत्माके खब्लाको दांकरका में मन-ही-धन किन्तन करता है।

भगानार सुनकर वीराधिक-शिरोयधि कास- सुननेकी करेकर ३६०० होती है। विका प्रहासूनि सुन्धी वहाँ मुनियाँका दर्शन करनेके स्त्रिक आये । सुक्जीको आहे देख थे एक ही बात सुनती है । यदि आपका अनुमह प्राम पुनि उस समय हर्षसे स्थित उठे और 🏚 भो गोपनीय होनेपर भी आप उद्य विषयका

अस्यन्त प्रसभव्यत्तसे उन्होंने उनका विधियत् खागत-सत्कार किया। तत्मश्रात् ४० प्रसन यहाँकाओंने उनकी विधिवत स्तृति करके विनवपूर्वक हाम जोडकर उनसे इस इकार कड़ा---

'सर्वज विद्यान, रोमहर्षणजी । आपका भाग्य बहा भारी है, इसीसे आफ्ने स्वासजीके प्रकातिक करनेवाले देवता (परमत्ना) है, मुखसे अपनी प्रसन्नतके किये ही संप्यूर्ण जिनके प्रीय मुख 🛊 और के खेळ-ड्री- पुराणविद्या प्राप्त की। इसस्थिते आप होलमें---अनायास चनत्की रचना, पालन आश्रयंत्रकम अवाओंके भण्डार हैं---टीक और संहर सता अनुप्रह एवं विरोधाकरूप असी शरह, जैसे रक्षाफर स्टमुद्र बहे-बडे सारफूर पाँच प्रमाल कर्म करते रहते हैं, उन सर्वज़ेष्ठ राजेका आगार है। तीनों स्पेकॉमें भूत, *अवर-अमर*्ग हुं*सर अस्त्रिकापति चानका*न् वर्तपान और प्रविध्य तथा और भी जो कोई बस्तु है, वह अरपसे अज्ञात नहीं है। जाप हमारे व्यासची कहते हैं -जो धर्मका महान क्षेत्र भी भाग्यसे इस यहका दर्शन करनेके सिये है और जहाँ पहा-चपुनाकर संगम हुआ है, उस - वहीं प्रधार गये 🖣 और इसी व्यक्तसे हुमारा परम पुरुक्तम्य प्रयागचे, जो बहास्त्रेकका मार्ग हुन्छ करचाण करनेवासे 🕏 प्रयापि आपका है, सत्वव्रतमें तत्पर रहनेवाले महारोजस्वी आरधन निरर्वक नहीं हो सकता । इपने पहले महाभाग सहात्मा भूनियोंने एक विशाल की आपसे शुभाश्वध तत्वका पूरा-पूरा वर्णन ज्ञानश्रकता आयोकन किया । उस ज्ञानकाळा सुना है; किंतु उससे तृति नहीं होती, हमें उसे

उलम बुद्धिवाले सुकजी ! इस समय इमें

मध्योपारकारो ५८ रहेंने और महास्तरके चीलारे केवाने कहा ही विज्**र रहे**नी। कान केंगे। समस्य श्रामित भी भागानीया कानती ! इस गरा दिलाको मृद्धि नह हे गर्नी काम करनेवाले होते । कुलंगी, 'बाबी और है, जिल्लीने अपने वर्णवा त्यान कर विवा है, व्यक्तिकारी होने । कर्ने परिर्वाण अन्याय हेले स्त्रेनीको प्रश्लेक और परामेकने अन्य होता । ये क्रांसित धौर्य-कर्नत जीविका चीत हैसे प्राप्त होती —हसी विकास कुसरा कारवर्षेते. ब्रह्मंबर-सा कार्यन करेंचे और का शक्ष मान्यूक रहता है। क्रेक्सारके करका जिल बालका जिल्हा करा गोगा। कथान दशरा ओई को जी है। असः विस केरन संस्थान-प्रश्न, सर्व्यन्त्रान्त्री, मुन्यन्त्री, कोटे-से प्रकारते प्रत प्रशासे पानीपत एरकार-बानेकार्यन-भरावार तका नाम-तीरानी अन्तरी। कहा हो काव, उसे इस राज्य कांश्वर्यक क्रांत्रिया वृत्तिका वरिकार देवेकाले होते । इसी असाव्ये; क्रांत्रिक आव सामान सिद्धालांके सरक बाह्य जाकारणीय अभिकारणें शतकर होंगे। जाता है। अपनी अल्हानि इन्त्यान होती अर्थात् मे अवन्य कर्ण-कर्ण क्रोडकर उल्लाह नेश- व्यविवांकी वह करा सुरक्षर कुरजी मन-सै-स्वातास्थाः ही अवने धर्मका अन्य कारनेकाने जार क्रास्ट केले---

कर्मन करें। क्षेत्र करिन्युम असमेवर कनुष्ण होने। इनके विकार क्ष्मंके प्रतिकास होने। पुरुवकार्यंते दर शहेते. दराव्यरमें केंद्र कार्यने । वे क्राहित और क्रिजेंस्ट्रक होने : वर्षः वनी और सम-के-सम सरम-भारतारे भूँ। फेर हुए से कुकर्जनें लग अभैने । निक्का हुए से केने, दूसरोकी किन्दानें सरक होते। यराचे बाद-विकाद बारनेकाले होने। अधनेका कारको प्रकार केनेको प्रचार करेंगे । करवार प्रकारित पारकार बारी सक्तेके साथ वैवानिया मन मराची विक्रोंने अल्लक हैंगा तक वे सम्बन्ध स्वापित करेंगे, सनका क्योंको हुरते अनिवर्धेकी हिन्स किया करेने। अपने अपने अपने अपनंत्रे शह स्रोमें। ये लोग अधनी शरीरको ही अल्प क्यांनेंने । मुद्द, नार्वसम्ब अधिकार-जीवाने काल जाकर क्रिजेविक अतैर चमुक्ति रक्तकेशको होती, भारत-विकासे सरकार्यका अनुहान कारवेकारी होते । केर रजेंगे। ब्राह्मण कोशकारी वाको कारिज्याको मैकर्ग प्राप्तः करावाके प्रस् मान कर अल्पेने : केंग् केम्पार परिवास और परिवार अन्यान सर्वेत्रात्त्री होती : कारभवेते । धनवार ज्ञानित कारनेक तिन्ते ही - साल-स्त्यूरले होड आरेली । विज्ञीके पान नहीं विकासन अपन्यास सरोने और परले मोहित सामेनी। सरिवन सोहान सरेनी। कुरिवन रहेने । अपनी जारीको कर्न कोड हेरो । क्रान-कार्क्स लाग होती । उनका जील-प्राप: सुरारोको क्रोने, जीनों कारानको सावाय कहा कुश क्षेत्रके और वे अवने

ं व्यासओं काले हैं -**व्या कारि**कारक मुक्ती निश्चित हो व्यर्थ कुरेने। ये यर भगवान हंकारक हारण करने उसी

4

#### दिक्तपुराज्यका परिवय

सतनी कहते हैं - सम्बु मालवाओं ! अनमी बहुत अन्त्री बात बुझी है। आपका

Statement and in passed that and desirabilities क्राल को वित्रवृह्तक है, यह पेक्कनकर तीन क्राल कार्यन्त्रमधिकार के क्राल कारमध्येल है तथा करते और कारमण सहकार/हरकार्यकारी नवान्त्र कार में के मान कर के विकास की किया है। किया का बाद का का किया है। किया का बाद का हराम तक है उत्तर प्रकारक दिश्य हुद्दि 📉 एक्टालब अन्यान दिश्य अन्यान begannt bei ann ber i ber eine bereit auf ber agailles Tearge sign) describes after plut yet from Sprogred Sch

का प्रश्न केरी मानावा हैन करणावा है। और कार्नावा प्रश्नी प्राप्ता की मुक्तांच मेकाशको मेनाम मानके अन्य-देशक शक्तां उन्तरेख है। प्रचानने ! What I has Nichte all man generalises in him desirations प्रकार करंगनेत्रपंत प्रकुत कर्मनाता है। क्रावर्तकार्यकार्य करे इतार गाउँ per à sal su server servi stitubut des per une le pr anger there is about our or forgrown whereas he क्षान्यकर्गनिक्तीः विभागाः वान्येन्यामाः है। नामा है। जान् प्राप्तानी ने वर्ष प्रोतीन गाना कार्य बन्धान्त्र विकास कार्य कार्या कार्यः कार्यन्त्र प्राप्तान्त्रं स्टब्स् का विका है। पूर्णायकी \$1 pages 2 and, and may the measurable process bit franciscom

ne francest may de roe d'a finance " alternate glarit els attits generales une क्षा वर्षांत्र विकास क्षेत्र का अस्ति विकास क्षेत्र का विकास क्षेत्र का विकास क्षेत्र का विकास क्षेत्र का विकास क्षात्रिक्ता प्राथमक क्षेत्र वेद्याच्या परिवर्त अर्थाचे वैद्यांत हुआ का पूराव स्वीत्य क्षात्र क्षेत्र अर्थने । क्रार्थन्त्राके नक्षत्र कृत्यनः अवस्तर विकृत का । वित्र क्षात्र अर्थरे कृत्यने maken would finde give fourt Breet (arm) bett middet we क्षतान्य को किन्द्रकृतकथा कर की क्षता । कृतकन्त्र अन्तर्भ कर्तात् क्षतान्त्र का क्षेत्र कर्मा कुन्य प्रमुख नाम है। इसे क्षेत्रकार किया प्रमुख अस्तर कार्यून कुनारोक्त संवैता कुरमान्त्र सम्बंद सुर्थन सम्बन्ध विकास है। सम्बन्ध केन्द्रन सार समान प्रत्यक्रीया स्ट् parant form are finiteration, that I are alone and finiteration marken. Processifer, standare, abelia para protecte adequal force o सन्तर्भागा, एकाएक्यानांग्य केलात क्षेत्र क्रमां क्रमांग्य केला है। यह antere berragtiften Gröffentung übergen geren une Affentunb der bare क्षानार्वक्रम । इस प्राप्ता का प्राप्ताक, वान्या अधिक है, बुक्रमी मानविक्र सक्का से पर्यक्रमें मेह का प्रकार है। वे कारह संक्रिक्त कार्यन्त नीतारीका पान प्राप्तकारीका अविशेषा कुरमानको पान्नी पान्नी है। अन्यानके " अन्य में अपेरियालकोडान । परिवर्तनात अपानकीया, हरते. अन्यवनिके साम्या कर्म पत्र है। स्थान्य केन्य्यानिक और प्राप्तिक पत्र क्रमान्त्रम् व्या तथा अवस्थिते हुने। बाववीक्यक्रम 🛊 🛤 प्रवास है जान र्वश्रद्धकारम्बर्कान्य क्षात्र प्राप्ताः स्थानन है। प्राप्तानक काले पाने है। इस साम

स्तरण प्राचनका क्रान होता है।

कारकार् क्रिकेट करणोर्ने सर्वार्थेत कर केवा। कारत है। ही वरवेशक्याओं अहि है। यह सारवेशक काक्षाम्, अवेश्वरते ही अस्तिवास्य किया है। कृतसदृष्टिसे उपस्था होता है। क्से समस्य हेस क्रमचेत्री स्वरंपूत सामानको संक्षित्र कारके में। साधवांचे प्रथम का प्रमुख कहा गया है। मात का है। कालरे कल्यानक अब एस - सूतजे कहते है—मूनीको ! एस और सीकाओंका अवन, वाणीहारा उच्चा साथनका अकृतन कारोके प्रस्तुने से क्रीचैव वका करते. हारा ५०का करत— हत अल्यूलोगीके लिये हता अलीव जुलालकर की रनेकर करण साथ-र ककी रूपन है। <sup>ब</sup> जर्मन कारीरमा उसे अक्षम वेकर आग सुने। कराने का कि सक्षापक समय कीर्थन कारोपी कर है, परास्त मुनिके पुत्र मेरे पुत और मन्य करना कारिये—यह सुरियर कार्यक्रियो सरकारी बढीके सुन्दर सदकर मानन इस राजके लिये जनानाभूत है। इसी अध्यक्त कार रहे थे। एक दिन सूर्यसूच्य कार्यकरे समूर्ण कनेत्यांकी सिद्धियें समें सेवस्थी निव्याओं काम कसी सूर प्रमानात्

और गरिक्स केवन्यक कुरकारण जार और अल्लाह माहुआ आहितो हेलाहर उसमें अक्ष 🖫 -शिक उसी सरह, जैसे नहीं अञ्चलने कीया। होते हैं। परंतु निवर कसुवार कहीं भी अलाह और बीजले अपूर पैक केशा है। इसलिये पूर्ण जारीन जातें केला, जर्म अवस्थितिसक्करा जान-बाब अवर्थि कावान् इंकरका कृष्णभारत सुरकार सन्त्व अस्त्वी प्राहिके रिप्ने वेक्ष Mile करनेके निर्ण कुलरूर कावत वर्षों कश्ता है। अतः वहता साधव अवस्त है है। बार्को क्राॅंकिक कार्यु स्टेक्सरे एक विकास आके द्वारा गुरुके सुरक्ती सरकती सुरकार महामा आयोजन करो । इन महापति मनमान् हेन्द्रः मुद्रियसम् निवान् पुराप अस्य विकासी ही कुमानी केवेजा विकासे सारजूत आधान-कॉर्लन कुई सम्बन्धी दिल्ली सारे ह क्रमण्डः प्रकारकीय इस सामान्त्री अन्त्री किंग्याची प्राप्ति हो साध्य है। क्रांची तरह प्राप्तान कर हैनेपर उसके हारा रिक ही सरवार है तक उनके जनवारे के असरोका आहिके कुनले बीरे-वीरे कारकार् किरम-विकित्तिक आहि पालीको औरसे दिसमार प्रेकेन अह होता है। पहले सारे िराम होता है, यह सरकार है। मेर्कमा अञ्चलित क्षेत्र यह हो आते हैं। मिल सब कार्यका अनुसार करके अल्के महान करनके अवसरकार स्वेतिका असरका भी वैक्सि हो

नारवान् एंकरकी कुछ, उसके क्योंके अमेरिके क्रमारे जाए हेनेकारी चुनित है। जब तथा क्रके गुज, कब, किरकार और कन-कम पुरलोंकी व्यक्तिके अनुसार कर बाजोका पुलिवरायम किसके छन्। को क्रमंत्रको ब्लाइन्ड प्रारम्भी प्रार्थि होती है। अस्य निरुत्तर परिस्रोधम् वा विकास होता है, व्यक्तिके सरका अनेक प्रकारके हैं, जिनका उसीको काम कहा गाम है; वह महेक्सकी

हुए आक्रमेण पर्य सरकानो प्राप्त हो । सोन - सरस्कृत्यर अक्रमसम् वर्ष जा पहुँचे । क्रपूँने

श्रीवेण अवश्री तस्य नामस्य नवेत्रंगं स्थाः । मनस्य मान्तं तस्य भागसाधानमुख्यते ।। (तिक पुर्व विक्री का २१ २३)

सुन्य प्राप्तानिक तथा सवसे अनुष्ट गाँग अन्य-करणकाने विद्वार्गके निवे सार्वकारे प्रकृत कारनेकारण है। यह निर्देश विकायराज्य कार्य है। प्रकार होता राज्य समूहोका संकारण है भागवान जिनके क्रम ही प्रांतकांकर है। इसे तथा कर्य जार्थ और काम- इस जिन्हांकी वीववित्रप्रेमांच चनकान् काराने संक्षपत्र प्रान्तिक सावभवत भी वर्णन है। वह उनक संकर्तनम् किया है। यह सम्बन्ध और दिस्तपुरान समास पुरानांने जेह है। वेद-सन्दरको निन्न स्वकारक विनिध नायोका नेदानमें वेदानको विकरिता क्षा कर्म---सायुष्यांको कम्पान असन करनेकामा है। को आरामे इसे प्रकृत और सुन्या है कह इनमें वेदाना-विहानका, प्रथान तथा बनकान् विकास क्रिक होकर परव गाँगको निकायकः (जिल्हाम) वर्गका प्रतिपादन प्राप्त कर लेख है। किया गया है। यह पुरस्य ईक्वंरहित

कानेवनमा, नुस्तार्गात एवं परकावाकः इतने गर्थ किया राज्य है। जो

(अञ्चलक २)

# सरध्य-साधन आदिका विचार तथा अवका, कीर्नन और घनन—इन तीन साधनौकी श्रेष्टताका प्रतिपादन

सुनकार में क्या नहीर्ष ओल. अस आय हमें कोले--''हफो ! आस. अल्ड्रमी जन्मको केट-नमार-सर्वत्वका अञ्चल विकन्तवकारी कारण-वाका करनेकाने एक स्वत्वत कवा सुभाइये।'

रीग-मान्तमे परित सत्मासयम् भगमान् प्रामपुरम् स्टीन है ?' विकास काच भागे पुरास्त्रका

माराजी करते हैं। सुराजीका यह बकर, गर्ज और प्राप्त ओड़कर विश्वपारी सामीजें कारलोके भी कारण 📳 इस वह जानना भूत माने क्या : आप सम्ब नार्वितन चारते हैं कि राजूनी सन्तास की संस्थान

अध्यामन करा - अहिंसे मजस्मील कार्यो विकानुगराको. भी बेटके सार-अन्यने काट- इसे न प्राचन खेट आर्थ है तथा दिवसे हुता, हुआ है. कमा सुनिने । शिवप्रामाने पानिः - बिच्यु, ब्या और इस अन्दिने यक वह समूर्ज कार और वैरान्य - इस रीमांका डीसिपुर्वकः जासा समक्त धूनों इसे इत्त्रियोके सन्ध करने मान किया मुख्य है और बेरामानंदर सहस्तुकार अकट हुआ है, में ही न देश महादेश सर्वज विज्ञानस्थानं वर्णन है। इस वर्णनान कश्यानं इस सम्यूजी जगनके सामी है। ये ही समझे कर सुविकार्य आरम्ब हुआ था। इन दिनों कः अनुस्तु है। प्रतिकों ही हुनका साहतकार होता क्रानोके महर्षि परस्पर बाद-विधान करने हुए है। दूसरे किसी अवस्यो करहे हुनका दर्शन कार्य तथः । अनुक वंद्य सवसे कन्द्र है को हाना। सह हो। हर संघः अन्य देवंदर भीर अनुक नहीं है। उनके इस विवादने उच्छ जाब भारतभावार उनका दर्शन करना करवान बहान कर धारक कर किया। तब के बातने हैं। भरावाम् ज़िकां व्यक्ति होनेसे सक-के-सब अवनी शहाकी समाधानके धनुष्य संसार-कवालो एक हो जाना है। नियं पृष्टिकर्ता अधियात्री सक्तमीक पाय देवालके कृत्यप्रकार्त उनमें भरित होती है

\$\$\frace \text{indext} = \frac{1}{2} + 4 \text{unequal 0.00 \text{uneq बेरे गुरुवा कहाँ बच्चा । वे अक्टाने पत्र में । इंग्डानका श्रमक स्रोतिन, पन्न सम्बद्धानगर्वाको अन्तर सरको वर्गान्यन केन्नानगर है। पूर्वकानमे मै मून्तरे-मून्यरे र्मान्य । देवाकार से बंदे बनाव क्षेत्र और उनका अक्षा अंके वान्यकों पहांचार पुरुषा प्राथमी भागमंत्रे प्रकार काम मुक्ति पूर्व अर्थ दिया। कन्द्रत्यानम जा पर्देश और यही सरका अतेर राज्यात्रकोरं मेंहने बाला अन्यन भी प्रत्ये राज्य। महत्त्वा प्राप्ता विकास अर्थित विरक्षः। तम् प्रमापः हुन् मनकान् अवकाने मनकान् र्यान्तेषाः वर्धाः अस्ये । मन्त्रकृत्याः निर्मानभावारं साहे वृत् क्ष्म्यी गुप्तका सही तथा थी। ये सम्बोध व्यासनीये मध्येर परणीये क्षेत्रे —

मा काम प्रदान में में काम है कि में अपन में का ने नाम क्षेत्र कर के नाम का में



ाम्बरम्बर अपूर्ण साध्य सहो को है। ये मीनो ही साक्षी गया विकासकोचे व्यापी प्राप्तान् 'मुके । पूर्व करा बालुका क्रिकार करें । और क्रिका मुक्त क्रेस्ट्रवर्केट मुक्तिकार जान तुम्बार प्रदक्षात्कारक विकास होता । सम्बन्धात् अक्षमा, वर्णनेन अर्थर प्रकार - ये बीमी प्रकार वेदारकार है और जुनिकोर सरकार अरस्य है; या जल रक्ते भगवान् रियमे तुहारी कही है। असः महत्त् ) तुम् समन्तरि सैनी शाधनीका ही अनुहार करे ।' कारवरीते बार्रकार देखा काकार अनुगरीनवेंसाहर कार्युत्रं सम्बद्धानार वस्य सुन्दर व्यवस्थानको कार्ड जमे । इस अकार पूर्वकारतके इस उत्तन बुलानामा मैंने प्रश्लेपको वर्णन विका है।

> ऋषि मोले---- जुलकी । सक्कारि सीप लाक्नोंको आयने लुक्तिका उनन बताना है। बिह्नु जो अवस आहें तीनों सरक्तेने असमर्थ हो, यह अनुस्य विका स्थापक अवस्थानम् करके सुक्त हो समस्य है। किस साधनपूर कर्नके प्रश्न किंग नाके हैं मोड (36mm f-A) विक्रम सम्बद्धार है ?

# भगवान् जिवके लिङ्ग एवं साकार विवहकी पूजाके रहस्य तथा महत्त्वका वर्णन

मुंत्रज्ञे कदन है। प्रतिकार को समान्य संकारके निर्मा एवं पुनिकी स्थानक सार्थे स्रोतिक अपेर क्यान-इस सीची अस्पानीके नित्य अस्पानि कुळा क्या को संशास सामानी अनुहार में समर्थ में हो, कह सम्बद्ध पार है स्थान है। बहुमा अवन्य क्रम न

भागवानानाने जुळ हो चुके हैं।

क्रानियाँने कृत्या—कृतियाँ हो स्वयंत्र अक्षराध्या होता । वेतलाओको पूजर होती है (स्थिते जहीं) मूर्तियें और रिवर्ड भी अमें की जाती है ?

त्रण से व्यव ही वर्षिय और असम्ब अव्यक्त विक को हेशस है। वर सवकी बुधाने देखे है। इस निकारों महादेशकों ही बच्छा है। सर्वत प्राप: वेट (बूर्सि) मान ही अधिका क्तानो हैं । सूरका कोई कुल्य कारी और अहीं - संक्लाने देखा और सूच्य करना है । सेवान भी इसका मिलक्य नहीं कर अध्यक्ष । इस अध्यक्ष प्रित्नकी ही कुनार्ग देखा और केर प्रभावे बनायानके रिप्ते बनवान् हिन्दों को। क्षेत्रोका अवकेल देखनेने आहा है। असः कुछ कहा है और उसे की गुल्जीके बुल्ली, कारणायक व्यक्तिकर ! इस विकास के

करते ५५ अवनी प्रक्रिके अनुसार करतीत् किया प्रधान कृत है, हती राष्ट्र प्रधान करत रे जान और उसे निर्माणक अधना क्रमेण (क्रुस्ताव क्रमाण्य विश्व के प्रकृतान शिक्युर्विको सेव्होर विको अस्ति कर है। होनेक महत्त्व 'विकास' (विराह्याः) को कृतक ही लिएकर कर रिव्ह एने मुर्तिकी कृता । एवं हैं । कलकान होनेके कारण उन्हें कलाए' भी करे । अन्दे प्रेम्पे परित्रपानम् प्रकृतः भी पहा गुरु है । इसरियों में सुबहर और भोतुन, सीर्थ, यह एवं क्षेत्रको स्थापक करे निकास क्षेत्रे हैं। क्षित्रके निकास— क्षण करन्य रक्षाने । क्षम, गम्य पुन्न, कून, निरुकार क्षेत्रेके कार्यन है उनकी पुनावत कीय राज्य पुरस्त और प्राप्त आदि व्यक्तानेसे । आधार पूर्व केन्द्र भी विराधार हो प्राप्त प्राप्त पुरत परित परिते प्रथम प्रोपन अस है। अपने रितानिय रेन्सके रेन्सकर विकेशके राजने सम्बन्धि मारे। प्रयु: ब्यावा: अराजनार प्रतीक है। प्रारी पान विकास कारत, जानर तथा अन्य अपूर्णसर्वास समान के प्रशास क्षेत्रके प्रशास कारती राजीवकारकी जीति एवं सरकार मानवार, पुजाबत आधारचूर किया भाषार प्राप्त होता विकास रिप्ता कुर्व पूर्विको स्वयक्ते। ई अध्योत विकास रसकार विज्ञा अस्ते। अर्थिका, नेपाला संस्थ नेपालीस कर सरका अरुकार प्रतेष हैं है। सकार करे । जन्मकृतके रेग्यर निकर्न-स्था स्थार और अध्यक्ष । स्थाप अब्रु आहुता-अध्यक मधर्म जॉलविक भॉक्सप्तको सप्पन्न मारे। इसः सरकार और अञ्च-अन्यनरसे सर्वकः रहित क्रमा विकासिक अन्या विभागति विकास ) वृत्य होतेने ही में 'लुक्क' क्रमाने कामान् प्रेंकरको कुम करनेकात कुछ। यदि अनेकारे वरमाना है। यदि बारक है क्रमानानि संस्थानेका अभूतान न फो मो भी कि क्रम लोग हिन्ह (विरामार) और मूर्ति कारणान् विकारी अस्तातारो स्थित अस्त कर (सावार) क्रेजेंचे क्रे संबर कारणान् सिकारी केला है। यहलेके बहुत-में यहाता पूरण पूजा करते हैं। दिवाने विकास के इसरे-दूसरे निकृतना विवादतिकी पूजा करनेकाको केवल हैं, के सरकार कक भी है। क्रांतिके कर्मी भी उनके लिये विस्तवह लिए क्री

पूर्वकारो सुद्धिका स्वयंत्र स्टब्स्ट्रना वर्तनु भगवान् सिवासी कृता सब अन्तर् भूतिने अन्दरातसम्बर नविकंश्वरते इसी क्रमारका जब किया का ।

बुरुकीने कहा—सुनीकारो ! क्षकारा च्या - सनस्कारतः कोले-- चणकत् ! विस्तरो

संस्थानी बात हो, उसे नुक्रो क्रम प्रकार कराइचे, - सुनक बाह्यत हूँ । सिन्द्रके आकटावार स्वाप जिससे अच्छी तरह समझमें का जाय ।

मन्दिकेश्वरने कहाः - विष्णाश (ब्रह्मकुष्णर । आपके इस प्रकास इस-वैसे सीगोंके द्वारा व्यव्यंत्रके विवास आश्रम 🗜। भागवान् क्रिय अवस्थान्य और निष्यास्य वैद्यातकोसे प्रेरित क्रूर महावेदनीया अवस निकास रिमुका अपनेन होना है। सन्दर्ग होनोंके बीचमें निकास आहे-अपासीत मेदोका वही कर 🕏 ।

मिक्सरमूर्वक कारक है, का प्रथान है। सहराईका बाद सेनेकी बेहा इसे बेसाकी-जो उत्तव कुताना है, अतीको मैं इस समय सुनाये।

स्तित करनेकारा असक नामे सनावये।

इसके उत्तरमें नन्दिकेश्वरने कामान् कोई जार की दिवा का सकता; कोकि का आक्रिकेवात असक सुवाना जाएम किया। गोपनीय विषय है और सिद्ध प्रत्याम् प्राप्ताः कन्होने प्रदान तथा विश्वपुर्वेद विश्वान्, अलेका है। स्थापि आय सियभक्त हैं। देवताओंकी व्याकुलता एवं विकार, इसरियो इस विकास समामान् क्रियने जो देवसाओंका क्रिया कैतास-प्रित्तरपर माना, कुछ बलाया है, उसे ही आवर्क समक्ष कहता. उसके द्वारा बनारेशनर बहारेयका कावण, (निरामार) हैं; इसरियो अर्जनी पूजाने और विन्युके विवास-१७१४में आगावन स्था भीषम् अस्तित्वकोः कृत्यमे कृत्यप सनेल्हमार वोले--वद्याभाव कॅलीव्ह ! आविष्यांच आहे प्रसक्ष्मेकी कथा वर्ती । आरमे मनवाम दिल्यं संबा बूलरे बेक्साओंके अध्यन्तर बीवाल और किया दोनोंके प्रश कुननमें रिश्क और नेएके प्रकारका को रहता जल ज्लोशिर्वम सरकारों क्षेत्राई और ≱सरित्ये रिव्यू और वेरकी आदि अपतिकाः नुसके सस्य-बरदान आदिके जसङ्ग भी (अध्याच ५—८ तम)

# महेचरका ब्रह्मा और विष्णुको अपने निष्कल और सकल लक्ष्यका परिवय देने हुए लिङ्गपूजनका बहुत्व बताना

र्नानकेश्वर करते हैं—तहनकर से हैं। इस तरह बस्तुके से से येश कारने होनों →स्था और विष्यु धरकान् इंकरको कहिने। (किन पुरुष बस्तुऑसे उन्होंने प्रकार करके होते हाथ जोड़ उनके भगवान विकास पूर्वन किया, का बताया हार्थे-वार्थं कार्य्यं सुरकाय २५% हो नयं ( मासा 🖫 ) इता, नूरा, केलूर, किरीट, किर, उन्होंने वहीं सम्बद्धार प्रवाद पूजनीय जिल्लाम प्राच्याल, बजोपबीत, उत्तरीय बच्च, मान्त्रेकनीको श्रेष्ठ अस्यन्त्रर स्वारित करके कुच-मारक, रेहावी कथा, कर, भुविधा, पवित्र पुरुष-मानुओंद्वारा उभक्त कृतन पुष्प, साम्यूल, कश्रूर, फन्कर एवं अनुसका किया। दीर्ववालाक अधिकारभावते अनुलेग, पूर्व, रीव, बेलका, कावव, कावा, सुरिधर एनेकाली वक्तुओंको 'बुरल-बाह्न' केवर सभा अन्यान दिन्य उन्हारीद्वारा, करते हैं और अस्पकालस्क हो दिक्जालों - विश्वका मैजब कानी और मनकी प्रोचने परे क्षणनकृर वसूर्वे 'प्रकृत कर्तु' नक्शाती जा, जो केवल वसूर्वात (वरकश्या) के ही



description of the same of the

क्क महत्त्व दिन है। इसमें हुन्तरे हुन्त को हो अवस्ता। क्षाप्त क्षेत्र कृष्य हुई है। इत्या में कृष्यक्रिक कार करता है। इसे कारण का देश करता कहा है कहा का <sub>किस्</sub>ता का वैक्ता कारण place are find tree that are first party groups see people and an exert of make at it for the them. — his there will not make which has the fact there for from method till the thirteen between these \$ , prose

की हिन्दर्शनिको हिन-सल निरुद्धर पूर्व वैश्वेतिक सुमार अवसी प्रतिक्षे अनुसार िक्कान्यां मेरी प्रकेशित पूजा करेगा, अस्त्रो विकारियारी पारत्या क्रमीर सुन्ते। इन्ड क्वांतक निरम्त वेरी पूजा करनेकर जे कारत मिलान है जह रकता करत केरकर रिक्यराविको नेस कुछन करनेके कर्म सम्बद्धाः प्रत्यः यदः होताः है। जैसे पूर्ण कर्णन्त्वा अस्य राष्ट्राची वृश्विक अकार है. करने जनार यह शिक्सर्य निर्मित के वर्णनी कृतिकार प्रत्येष है। कुछ विश्वीतमें मेरी प्रवास्थ्य terpier mirror bere fin mirt. चारे में अब 'क्लेस्निय शास्त्रकारो प्राप्त े दुअर का, जा समय मार्गश्रीजैनालमें आर्थ नक्ष्मके पुरूष पूर्णकार्य का प्रतिकार है। को बोर्क्स है और दिनों क्यू (यह जीव) कुछति। यूका प्रान्तिकारक अन्त्री नक्षत्र से कर मार्थि के सकते के देश के मेरी अपने सामी जाने के प्रतिक तम होते काम है अवस्थ बार्कान्त्र पुरस्त किन्त्र । असमे काल वर्षा के नृष्ट वा विश्वास के हरेने काल है जा mar part former service streets year of fine anti-terior of arters, typ \$ : की र पूर्वक प्रत्ये के व्यक्तिक व्यक्ति प्रत्ये प्रत्ये के पूर्व के प्रत्ये की पूर्वकार्य के प्रत्ये विकास कार्य कार्यकार का पूर्व का प्रार्थ कार्य क्षेत्र है। योग क्लेक्ट कार्य कार्य का The of high day of few billion the ter at 10th - 1pt 1 produce lift and first it in page and great aff

कार्यक में विद्यालय करता प्रदेश स्थान क्षतिक अनेर करान्य के प्रधान क्षेत्रक र अन्यानी, तक पूजन, क्षित्रकार के स्वापन प्रतिदेश ng firin Towards is much become your a month rited grown galle tale Marbert age (salati attende mark) . Harber flast if there i all both me की (स्थान — सम्बन्धान्यक प्रतिक विवाद) । प्रतानक कोने कृतन प्रतानक कार कीन क्षीर सम्बन्ध अर्थन पहलो की पार स्थानन है। अर्थन, अर्थन और प्रत्य किया पहल से पह प्राणिकांका बच्च और कृष्क कर्म करानेके रिजे 'निकाल' लिङ्ग प्रधार पुत्रस कुदानेकारण है। अधिको प्रवाह सेन्स को पार्ट और विशे अपना हैवारकपार निर्देशकार निवर्तान्त्र वर्ता त्रवट इत्रा है पुरुषे पाल्या काउनके निर्माण में स्वापन प्रान्तीया है मा प्रशास आधारकार मधानं प्रतिश्च कदान क्याने सामान प्रवाद हो गयी। हारत । वहारी अनेवाद प्रवासनोंक कहा कहा नीवीं अपने अपनी जो होगन्य है, उसे ही मेरा क्षात्र होंगे। इस व्यान्तर्भ निवास करने या अक्षान्यका जानक सारिये नवा की यह मेरा

'दिनकान' । तुनने विद्यानिक देने कम नहीं है । है। जून क्षेत्री क्रीनीटन नहीं नहकर अनका पहल्क में अंतरकारको प्रयूप्त हुआ किए अपने । पूजन पूर्ण ( यह मेरा ही स्वरूप है और पैरे माञ्चल कारणे । अञ्चलक मेरा निकाल आयोजको अन्ति कार्यकारक है । विर्म्न और कार है और व्यक्तिकार अवस्था क्या । में निर्दार्श किया अधीर सेनेके कारक की हर क्षेत्रं क्षेत्रं की विद्यालय है। ये ही परवाह विद्यालय स्थान प्रश्नाका भी पूजर परवाह क्राकारम् है । क्रान्यक्ता और अक्तान को हो । क्राहित्य । मेरे एक लिक्नाने कारका करण्या कारण हैं। अञ्चारण क्षेत्रके कारण में हैकर । यह कार करावर राज है कि प्रधानकारण मेरी भी है । जीवाबर ३४२का आदि कारण मेरा- क्रमानात्वी प्राप्ति हो तानी है। यदि प्रयाने बहुत्वं है। प्रस्तुत और केप्राच ! में सबसे कृत्या, बाद दूजा दिल्लीन्यूबरी भी प्राप्तन्त को सी क्षीर जन्मपुर्वी वृद्धि कानेकाम जेनेक नकी, तब मी क्रमानको कानामाने केरे कारकः समा कामका है। सर्वत समामान् । समा प्रवास (बाज्-म प्रोहा) कर कर प्राप्त विकास आहे. स्वापनक होत्रकों में ही नामका होत्या है। प्रकारणका विवर्णनाहुन्तरी ही शास्त्रा है। सर्गान शेकार अनुष्यानक (अस्त्रा: अक्ष्यान करानी कार्याने । मूर्गिकी स्वापनक का ईवार्क विका को जन्म-सम्बन्धि परित अन्यति अनेका गरेना कर्न है। विकासियुक्ति कुरू है, के कुछ मेरे हो है कर अस्तियक अस्त्रकार एक आरमी समेर (मूर्निक्स) क्षते क्रिज्येक नहीं है। क्यांक में ही सम्बद्धाः होन्यर भी वह स्वत्य क्षेत्र नहीं स्वतन्त्रना । **ईवर है। यह** नेरी प्रक्रमालया योग

होरे हो कर है। सरकार और करानेकाल है। का बेट ही लिए (सिहा) (39MPF %)

# थींच कृत्योका प्रतिपादन, प्रणय एवं पञ्चाक्षर मन्तकी महना, हारा किनाहार भगवान् शिवकी मृति तथा इनका अस्तर्धन

अमिर क्षेत्र कुरुवांके एक्स्प क्या है यह इस अध्या और अध्युन ! सुद्धि" 'काराज

सरकार अस्तर रहत है, मधारि से नियमित है। संभारको रकताना मे

ann और विकास पुरा-अपने ! सुन्ति कृत्याकृतिक सुन्ते करके विकास का राज है। 'संदार', 'सिरोक्तक' और 'अनुमद्र' अे बराबाद दिल्ल ब्रोके—क्षेत्र कर्मकोको क्षेत्र है मेरे जगत-सम्बन्धी कार्य है जो

सका मालने ही अन्यास भावासे स्थित राज्या है । प्रमाण बारनेसे मेरा ही १४४ प्रथान होता है । देलते हैं। सृष्टि भूतलमें, निश्नी जलनें, मुख्यते उकारका, बीवन मुलसे नकारका की प्रकार दिन्ने अन्तरी प्रकारक प्रकार की अंगी है; बरंबू इस प्रमान को पद्मावारके

अभएत्य है, क्लोको सर्ग का 'सुन्दे' बाहरे हैं। है। से कल, सेन कुरन कहन अस्तर और मुहारी फरिन्त होकार मुहिन्दा सुरिशरणानी आसूध आदिने मेरे सम्बन ही हैं। मैंने स्ताना है जरको 'रिकॉर' है। अध्यक्त मिनायाः पूर्वकारको अवने स्वरत्यपूर बनावत असेया 🟚 'संबार' है। अध्योगे असाराज्यां जिल्ला है, को ऑकरकी एसमें प्रसिद्ध है। 'तिरोधान' महाते हैं। इन समाते पुरुषाता यह महान्युराज्यारी नाम है। समाते काले के किए बाना ही मैस 'अनुसद है। इस प्रकार - युएसे ओवार ( ३५ ) प्रकट हजा, जो मेरे मीर गाँच कुरत है। सुद्धि असदि को जार कुरता । सम्मानका और अरशवेश्वरता है। अर्थेकार है, के कंतरपार निरस्तर करनेकार है। कावक है और मैं कावन है। यह पान मेर चौकर्ते काल अनुवार चौक्षणा हेत् है। व्या अवस्था है है। प्रतिकेष औरवास्तार निरुक्त

की बसायन इन पाँचों करवीओं वॉकी क्लंबे ... वेरे उत्तरकर्ती बुल्लो अकारका, पश्चिम क्षेत्रस् अस्तिने सिरोधाम बावाने और अनुमद्रः पूर्वकर्ती भुक्तने विश्वासः समा कथनकर्ति अल्बाहरूने किया है। पंचारित एकाती सुद्धिः जुलाने नाहामा अल्बाबा हुआ। इस अल्बार होती है। अरुको समग्री पृद्धि हमें जीवन- चीव अवक्रमोते पुत्र ऑक्टरमा विसार मान होती है। अन्य सम्बद्धे प्रत्य देती है। इत्य है। इन स्वयं अन्यवसीये प्रयोग्यूय कार समाने एक शारको छारे पालको से केन्द्र वह प्रकार की जनक एक अध्या है माले है और अन्यत्य समयो अनुसूचितः चया। यह ताल-जनसम्बद्ध सारा करना तथा कारका है। क्रिक्कन् मुल्लीको चार विशय क्रिकी और अरथक औ-मुल्लवर्णका जोजो मुक्त क्रिक करवीं बाजना अधिये। इर बाँच करवीयर प्राच्या-नवाले स्वाप्त है। यह रूप सिम और भारकान करनेके हैंन्ये हैं जो बीच तुक्त हैं। अस्ति क्षेत्रीका कैथक है। इसीसं क्याधर-भार विकाओं से भार भूक है और इनके अधन्यी अवसि हुई है, को मेरे सकार संबंधा क्षेत्रमें क्षेत्रमां पुरत है। पुत्रो ! तुन क्षेत्रमें भीकार है। यह अकाराणि कामने और सबका करके असम हुए सुक्र परनेकरने सुद्धिः अकारादि कवारे आवारः अकाराने अस्य है और विश्वति अध्यक्ष में कृत्य अन्त विश्वते हैं। में ('a'> तक शिवाम' यह पहारक्षर-मन्त्र है)। केनों तुन्हें बहुत जिस है। इसी जनार नेरी इस प्रक्राहर-प्रकर प्रदास पर्ण जनार हर् क्रिक्युरिक्कान 'क्यू' अर्थेर 'क्लेक्ट' में से हैं, और मीम मेल्काने हैं।" अर्थिके अन्य अस्य कृत्य-अंतर और रिनेपाय किरोपायक्रीय विवस सामग्रीका सामग्री स्थानो प्राप्त कियो है। परंतु अनुसार कामकः प्रधार है। यह नामानिसे सम्पूर्ण केंद्र जनाट हुए कुरू कुरूर कोई नहीं के कुकार । यह और 🏌 और उस केंद्रीले करोड़ी करा निकरने हैं । क्षोधर अपने कर्मको पूर्व नहीं है। इसरियो - इर-इर बन्होंने किस-विश्व परानीकी विश्वि

मन्तरम्बारको जान और लोक दोनी लिखा अत्य मानेवरको नवसका है। महानक-क्षेत्रे हैं। मेरे अकता राजायमें सम्बन्ध स्थान यौन कुरवानाते आवाहे नारावार है। प्रकारकारी सामी कथारांच रहाश्वल, क्रेक आज समके आर्थन है, ब्रह्म हैं। आर्थके रहा (पोधाना) है।

कार्वतीके साथ बैठ हुए गुरुवर बहुईपायीने जनकर हैं। \* अलराभिनुस्त केठे इस जाता और सिप्युको कर्ज करनेकारी जन्मने अन्वक्राहित करका करके अक्षा और विन्तुने क्राके करकांत्रे and authors have appeared some major facility कीरे-बीरे ज्यारण करके उने उत्तव मनका व्यक्तिगुरुवार संस्थान विकास ।

असम्बद्धे असम्बद्धार है। असम् जनकारियुमान्देः हिन्ते मेरी मूर्ति सम्ब हैय्यु दोनी सम्बद्ध है. हैं। आपनी उत्पादर है। सुद्धि, शास्त्र, फिर भी मुसिकी अदेशा प्रियम प्रश्नेत

सम्बर्ध करोरबोधी सिर्दि होती है। इस आसमी फरस्कार है। अस्पने सीव सुस्त है। प्रदान करनेनाले और जुलकारक और इतिराम क्षण्य 🕻 अल्पको कारकार है। अन्तर्क सम्बद्ध और निकाल के समाहै। मन्तिकेका कहते हैं—तावकार जन्मका आज संदुष्ट होने कुन्यू हैं, आपको

इन नवर्गहारा अपने तुत बहेबरकी सहति

महेश्वर जोलं---'आई' उन्हान्ते युक्त क्योहर किया। क्या-स्थाने करानी पूर्व कर्त्युतिको अन्यवस्था कर किया जान तो सह निर्विको जाल-पूर्वक तीन कर अन्यका अक्षय करा देवेकारा होता है। पूर्वकी अकारण करके भगवाप निकर्ण उन केवी. संस्थानित मुख्य आह-आर्हा नक्षणणे एक बार विकासिको स्थापनी होशा हो। विन्तु उस विकास हुआ अनुसन्त्रम अहिंगुने उत्पाद विकारि गुरुद्धिकारके स्थाने अववे-अननको । कहा देता है । 'बुगक्तिरा' प्रश्नाका अभित्व की सम्बर्णित कार दिया और क्षेत्रों इत्ये कार तका 'युजरीत्'कार आदिसकार कूजर, मोज़कर अन्तेव सर्वाच एवं हो कर देवेचर । होन और सर्वन अर्वादके लिये सदा अरादकि सकार ही होता है—का जानमा बाह्यके। महत्व और विष्णु मोरी- प्रभो । अन्य मेरा का बेरे फ्रियुका दर्शय प्रभासकारको विकासकार है। असकारें नगरमार है। असका है--आत: और संगय (मध्याहनेत कुई) निकाल केनले अवस्थित होते हैं। आवको बालको बालक वाहिने। मेरे स्वर्ग-कुन्नको मन्तरकार है। अस्य स्थलों स्थानी है। अस्यकों - ५०० मन्तर्गत इत्य मेन्नोक्स्वादिनी अस्यक मनवार है। अन्य सर्वाभाषी राज्यात है उद्योजनाविकी सेवी चाहिये; प्रवर्शिक कारका प्रकार-कारका अस्य महोपायको धरवर्गिनी विश्वीवत्ते संयुक्त प्रतृतिक्वी हो क्यानार है। अस्य प्रशासके बाज्यार्थ हैं। प्रश्लेश की जाती है। पूजा करनेवालीके भेकर, सिरीध्यम और अनुबद्ध करनेकाले क्रेबा है। इसलिये पुगुश्च पुरुवीको साहिये

तमो निकारकश्चन तमो निकारकश्चनते । निमा १८३ - अन्य न अवक्ष ११६ न्यानक ॥ म्बरः क्लायश्राम्बाह्य नगः क्षार्श्वस्तिहेत्रेते । स्था १८७६<sup>००</sup> श्रा व जार वाज्यासन्त १ मध्यान्तरस्यकृतसम् चन्यानुस्थाय हे प्रमः । अनुसर्वे अञ्चले कुन्यकान्त्रमञ्जलक ॥ सक्त-अस्तरमान अगाने गुर्ज भाः (शिः कृ विशे सं ६० ८ । )

maşlışıdiresindedirerinde Sumanaşta addırında edik eniğiniş nerilinde berinden ilde mares yaşerin bel मित में मेर (मूर्नि) में भी संबू लग्यासर करन प्रमानम प्रत्यानिम पूजा करनी माहिते । विरक्षण्या क्षेत्र स्वारं करें। विरक्षणः अभ्याता- क्षाप्तां मेश प्रमाणनाम क्षेत्र सामा है। प्रधाने और बेरका प्रशासन-समाने प्रधान कारका वर्षात्वे । जिल्लांसकावी कार्य ही स्थापना - हेकर असवान् दिना नहीं अन्तर्थान हो सबे । करके अच्चा रहारोंसे भी स्वापक करकावर

इस प्रकार का वाना विन्योको कार्यक्र (atwitte tw)

## विकालक्की म्हल्यना, उसके लक्षण और पूजनकी विधिका वर्धन तथा शिवपहकी प्राप्त करानेवाल संस्क्रमांका विवेचन

प्रकार के के कारणे जातिये ? प्रत्यक विकारिकृति प्रीकार्यक कारण कारणी सक्तम करा है ) एक अरबो क्या केले कांत्रमें ( क्रिकन्युमार पीत मन्यन्यकार करनी क्षांत्व, किस देश करूपने करनी (गांस) चौकार विकास अकनी सारहे कारियों अहेर किस कुमानेंद्र कुरा जिलको पार्थकी भारत करन गाँच सोहा और सीमाई नियमि सेना कार्य ?

काल होत्य है। अन्यूनों सूच्य सक्षणांना कृत्य काहिन । ऐसे ही किर्वाल्यूनको सन्य काल कारण है और कदि अञ्चलकारिक्षा करानी हो। कार्यांचे, एका अंगुरूना करावर क्रांनी पाहिना में मूल हिर्द्धालक अभवा सिमा अवता कारों ब्रोटा क्षेत्रिया बाल करा जिल्हा है।

कवियोज पना सुनदी ! क्रिकॅट्युक्टी काना नका है। जान व्यक्तानोंने कुळ बाराय होना साहित्रे । हैना निवह नीत सहाव करा---वार्तिको ! है कल देशकाला क्रेगा है जरून विश्वको मुक्तानोलाके विको इस विकासका सर्वात प्रमाप आविसे अन्याता साथे आर्थको करणा है। ब्राय देकर शुनी और मध्युक्ते । विव्यक्तिपुक्ता दिवांच करना वार्विचे । विव्य कार्काल हुने सूर्व क्रिक्टो क्रिकी श्रीक क्रान्त क्रिकील्यूनार क्रिकोण के उत्तीले मीक्षयं क्ली अर्गात्में तरपर अपनी फेक्क्ट जनका बीठ भी कनज काहिया। क्ली अनुमार केरी जनक शिवसिन्हकी महावस असवार (अवारक्षित्रांकान) सिमसिक्षकी कारनी कर्ताच्या जहाँ दिख पुरान हो सर्वाः विजेक क्या है। धर (कामप्रानहत्त्वासः) कार्यक्रक अस्त्रको अस्त्रका प्रकार अस्त्रका जिल्लानिकुच की लिक् और मीठना एक ही मैशस महाबंध अवनी श्रीनके अनुस्का ज्यादान होता काहिये। विज्यु वार्कास्त्रक mornist regestet was fire-freguet lind un frem mit & freguet month विकास करके रूपकी पूजा करणाने निर्माणकर्ता वा कारण करणेकारे प्रकारकाकः प्रत पुरस्कातः पृश-पृश काल कामानकं काम अंगुलकः करावर क्षात्री किर्याणकृष्यों परि पूजा की जान में वह भक्त है। इसमें कल कवाई से ले फल्पी नामांस पुरस्का परिव देरेकाम जेता है। कभी का आसे है, अधिक से में बर्ड चर्चि केलार्जनका बारनी को तो इसको दिन्छ। होचको चान नहीं है। या तिवहने की नेता ही कोटो-स्क जिलांलकु अवस्थ विवस संशु काला नियम है। इसकी अन्याई कम से कम

विंग्यु उसके अधिक होत्या क्षेत्रकों पाल नहीं। अकार प्रीत्रमुक निर्मुपन स्थापन करके उसे है। काम्यानको अर्थाने कि वह वाले जिल्ले - विमानीय (शीर्वकारमाक दिने रहनेवाले क्राध्यके अनुसार क्रक विकास का क्षेत्रसम्ब कराते हो जीवकर स्थित करे। इसी प्रधार क्षाताचे, जो देव-प्रांची पूर्विचेरी असंबंधा अर्थ क्षात्र के (पूर्वि) यूर्व भी स्थापन हो । असका मध्येत्रह कहा ही सुन्तर, सुद्धा असकी काहिने । सार्रात का कि सुकि-और दर्गनमें प्रमान क्या हो। उसे नी प्रेस्तर आवियों सारी निर्म जैसी रिया-प्रधारके राजेन विश्वविद्य निवय गया हो। अतिहाने रिज्ये वाही गर्क है, बैसी ही केर अरुमें पूर्व और पश्चिम दिसाने से मुख्य प्राप (भूति) अतिव्यक्ते दिन्से भी कृतकारी हों। पहाँ विकारित्वाची स्थापनां परनी हो। मानिते । अन्तर इतना ही है कि निवार प्रश्न कार्यके नहीं पीएल, सारा बैदुर्व, भीतको विन्ने प्रकारको अधारतका प्रकार, परवार, कोती, वैचा, चेचेव और विभाग है, वरणू नेरची प्रतिक्ष स्वाप्यार-हीरा-५५ में रहतेको तथा अन्य महत्वपूर्ण जन्मसे बारके पाहिने । नहीं रिवहकी जीवहर इल्लोको जैन्दि प्रकोक साथ प्रदेश पूर्व है, यहाँ भी प्रत्यक लिने सहर समावे कारोपाल जाने प्रोप प्रेसिक कारों है क्रान विभारत अलोके निर्मात केर (श्रूपी) की क्षित्रिक्षिका क्षेत्र इसलोने अल्बाः कृष्ण एकना आवश्यक है। मेरको बक्रासे की करके अभिने इविष्यको अनेक अधुनिर्को है। रिन्या का सकता है। उसे पुरुवनेसे अस्म अर्थेर परिवारश्राम्य मेरी पूजा करके बारे। यादा केर मही रोजे कोच्य है, जो सामू कुलकार आकार्यको धनसे सका धार्म पुरस्तोद्वार पूर्वित हो । इस प्रकार सिक्क्ष क्रम्भुओंको नगवाही जल्दुओंको प्रेतुष्ट करे । और नेरमें भी की सूर्व नक्रमेवजीकी पूर्ण भागमाँको नक् (सुनर्ग, पुत्र ५० ५- शिनकर प्रदान करनेवाली होती है। स्थापर क्राम्परित) क्रमा केलम (भी आदि) मैथम और मैनवर्क नेवर्क निरङ्ग भी के जनारका प्रदान अरे ।

क्षेत्रह करके एक मोने सुमर्ग एक मी जंगन दिए। प्रमध्य विद्वारी सीमने प्रकारके तर परवार सर्वोजनारि वैदिक आदिके क्षत्र तेवा करने वादिने और जेनन क्रांबा उकारक करके कार्य कर्त्यानकारी। शिक्षको अञ्चल कर्व करा आहे वेकर गृह अक्रवेकर्रीच्या व्याप करें। अल्ब्यूबर् करना स्वेवत है। उन काल्यर-वेक्न जीकोंको मार्कोचले पुरा महानवा ऑकार (४०) का सुका वर्षुवानेचे अपुरक्त होना भगवान्, अक्टरम करके अक्र महेर्ने क्लिक्सियुकी क्लिका पूजर है, ऐसा विकृत पुरूष भागी क्यानमा करके जो प्रोठके संयुक्त करे। इस हैं। (को प्रस्कर जीवांको ही कामान

पाल गमा है। यहा, ताल अवदिनो स्थापन कावर-जेपन सभी जीनोंको प्रानुबंध शिद्ध बाहो है और कृषि-बंदि आस्ति

अर्थ स्थापिका प्रश्नामिका के को अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ में अर्थ के अर्थ का अर्थ के अ

<sup>25</sup> कारोपाल कर बहुता कर कहार की रूपण कर कारोपा के कारोपाली की क्रमान्द्रभागान्त्र पात्र क्रमान्द्र असे क्रमान्द्रभाग्य क्ष्या, प्रतिप्रात्त्रमञ्जात असे असेन्द्रभाग नेता ।

र्शकाके प्रतीक कारकार करका कुमन करना। सेना है। सामग्रः परिवरण और नकस्वत पार्वक्रमें 15

करनेसे की रित्यतिक शिवकावी मही इस नगर नार्मन्युपरी नात्वन करके करानेवाल होता है। पूर्व निवस्पूर्णक विभिन्न अन्यारोक्कर अल्बाः कृत्य करे । विकरितकृता वृत्तेनवात कर विचार कर से अनवी प्रक्रिके अनुसर दिन कृत काले. यह भी कल्याकार क्रेसा है। विही आदा. कार्रिये रूका कैनारुको करा कामरोक्य नाकके सेवर, कुरा, कोन-पूज, करा, बुढ़, अर्गाद् करना वाविषे । विकलिक साधाल, वक्तन, भवा अभवा अपने भी अपनी रिक्यम यद प्रदान करनेवारण है। अथवा - इन्विके अनुसार विवर्णसङ्क वनस्वार सद्युस्तर कर रिवृत्ते चोडकोपनारीहरा प्रचोकित काका कुमन करे अध्यक्ष अतिहित दश इतार रीतिलं प्रान्ताः पूजन करे। यह पूजन भी जनवनस्थाः वय करे अवका होनें विकास अञ्चल करनेवाला है। अञ्चलक, संबक्ताओंके समय एक-एक सहस्र प्राप्तकार कासन, अर्थन, पास, पासाङ्ग आकानन, का किया करे। यह साम भी विकास्त्रकी अरम्बद्भकृतीक साल, जन्म कृते व्यक्तेपणीतः आहि करानेनात्म है, देशा अल्पना कविने ।

मन्त्र, पून, जून, बीन, नैजेब, साम्यूल- अवकारको नकारका अवस्था अवस्था सम्बर्धन, भीराजन, ननस्वतः और मनधी सुद्धि करनेवाल होता है। समाधिये फिल्म्पीर—में सोल्या क्रम्मार हैं। क्रम्ममा मामसिका अनुसर विकार है तथा अन्य सम अन्तरि सेवर विकास विविद्या पूजन साम भी उनंतु" जन है करन चाहिये। करे । अभिनेक, केला, कालका और जह और किन्द्रने पुन्त ऑकारक कालकारो सर्गण—ने तथा मध्यकृतिक विरूप करे । क्रुप निद्वान् कृतव 'सम्बन्धनमा' कालो है । परि सरह किया हुआ शिवका पूजन शिककाको असिदिन आदरपूर्वक दल इकार पद्माक्षर-अस्ति करानेकाल होता है। अक्का किसी क्याका कर किया काव अधवा क्षेत्रे मनुष्यकं द्वारा स्थापित सिम्बलिकुमें, संध्याओंके समय कुक-कुक संस्थाया है। क्राविक्षेत्रस स्वाप्तित क्रिवलिकुचे. देवलाओं: वय क्रिका काव क्रे औ क्रिवक्क्षे ऋषि प्रारा सम्मनित विक्रांतिवृत्रें, अवने-आव करानेवाला एकप्राना काविते। प्राप्तकोते अकट हुए अवस्थितिकृते तथा अपने द्वारा रिजी आदिने प्रकार पुता पद्माधान-पदा मूलम स्थापित हुए विश्वतिद्वार्थे भी क्यापान- अध्यत कलाया गया है। कलाहरे किया हुआ सम्मोनपूर्वक जैसे-सेसे पूजन करनेसे का कान, सम्मानी दीवार, बातुकाओंका न्यास, कुम्मकी सामग्री हेरेले की मनुष्य अधर जो। संख्ये पवित्र अन्तःकरणवारम प्राक्तक समा कुछ करता गया है, यह सारा करत अहा कर आधी गुरू —इन संशब्दी असा काना क्या है।

the statement of the six as as as as a section technology density of organization in

<sup>🕰</sup> तत्कुरमान विवाहं महादेखन और्माहं समी रहः अनोदनातः

an (१७१) अमेरिकाम देवा अर्थनामा अर्थनामा अर्थनामा (अर्थनामा भित्रोतीस निर्मा मे वर सर्वनामा »

मध्य कारिया गाउन पीरी कारण प्रदानमा करे कि अन्य दूर के कर्य पूर्ण न नक्ता कारण प्रयास प्रयास की

from to bearing the arms number or now it, or now कर बढ़ाई, प्रचारको विशेष है अर्थात में विकास (साथ) प्रांत कर राज है। अपनी निकार का कुछ अन्यास कुछान्त्र स्त्री स्त्रीस्त्री अनुकार किसी कुछ सम्बन्धी Really find all and and following account supplies while seven are mary account in frage & water in such spice when they called you को निकास कर पार हो पन करें। समावार प्रतिकृत कर काल पन करना and and safe present female, both writers from a class women female स्था पूर्वका विकासका प्रकार अनुसर्वत को हैं। अस्तुस्थर सन्तुर्व कारणाविको स्थित क्षेत्री है । अपनीत के तथ नेपाल का प्रकृति के तथ करून क्रमान किया किया क्षात्राहर स्थापक प्रति कार्य अप कार्य प्रत्यात के व क्षात्र आहे. स्थापत है एक were served rections more in one floor deciments for where person है। बहु से कीन प्रथम कर कार्यका गरे कुछला अर्थकों कार्यका फारत है यह हम क्षानंतरे करणा प्रकार निर्मात वह तथा पुरस्कार्यका बार्ग्य विकास कार का निर्मा महावारका पर प्राप्त होना है। अन्तर क्षणी है। परस्का विकास की वार्त्यों असि होता है किन्ते अक्षा है। प्रमान पुरुष-पुष्पक कार्य श्रीकर्त्यक निवा विदास करें। यह प्रकार कर प्रमाण कर करें अवस्थि समान अंध, बेसन मध्येची चीन और संक्षा हुए

Martiner of the first and the section of the properties on their

Breite first an Town is personne and many on set a per year all

अंक्षानिक कर साथ हो जिसने प्रमान हो करने पालन प्रांतन है । अन्य निवासि प्रान्तनारे state the late for which should be been brook about about from क्रिक्टक्टी आहे कार्यकाल अवहार काक कांग्र एक्टक्ट किन कार्य, कर्मान्त्रे । वर्षेत्र एक प्रजार दिश्वेचे प्रतिनीत्र एक स्कूत्वर्ग अर्थन स्वेत्वर अर्थन्त्रके विस्तरपूर स्तान क्रमण क्रमण प्रमुख्य क्रमण क्रमण क्रमण प्रमुख्य क्रमण प्रमुख्य क्रमण क्रमण क्रमण क्रमण स्थानक अन्य पूर्ण कर विकास करना अर्थन प्रतिनिद्ध । कार्यन है । वहाँ करना अर्थन और कर कर्नाई प्राथमान क्षेत्रक करावर अन्य में कर करावें अनुक अन्यान शिक्ता प्राप्त कर नेता है। अन्त्रीक कुरुकेको स्थिति हो र मान्त्री है । अस्य स्थापनाच विचान सम्बन्ध appropriate series for the selection when your series of the best about क्षेत्र करे । केल क्षेत्रका गांवाची प्राच्या व्यक्तिक स्वाह्म अधिवर्गानामा अध्यक्त विकास पर प्रकार संगोधना हाते है। सामग्र प्राप्त काल है जानन सामे प्रो Operat wire differ species of three west well ferries from the & करावान को दिवस्ताओं सांह करावानक असर्थ विकास करा है। अस्ता विकास है है कि कारण कार्यान अध्याप को अपने कर चीन की का का है उस कारो-से प्राप्त है. प्राप्ता को रिकाम अरहा हो। जिलाब कर ते। एक करानो की काराने

विकासकारी असी होती है।

पूर्वक निर्मे हुए अन्तर कर्मार अभीत मनुष्य प्रशास कारका धार्म होता है। प्राप्ति करनेवालय दावा है।

मध्याह और सावाह । इस सीनांचे क्रमक क्याचारी है और पापने हरता है से सह एक-एक जकारके कर्मका सम्मान किया का उन कर्माका पूरा पूरा पूरा पान आउप प्राप्त कारण है। जात कालको स्वक्राविक्त कर लेखा है। निरमकार्यको अञ्चलकार समय जानमा जानमाने करा कुरुही । कुरुक्कोत क्रांग्यून है, ऐसर कार्य्य वर्गात्ये । इसी प्रकार - संश्रंपके बतायुक्ते ।

र्गातम् भी सम्बद्धाः विभाजनं विभा नवा रवेकने अपने-अपने वर्णके अनुरूप है। तनक बार प्रारम्भने को बीचके से मदानारका पालन करमेंने की सनुष्य प्रसर है, उसे निजीचकारक कहा गया है। विकास को प्राप्त कर लेला है। प्राप्तिकार विद्यापतः इसी कारको प्रदे हुई धानकान् आकारमंत्री तक विकासको वह अपने दिलकी युक्त अभीषु कारको हैनेवाली सम्बद्धिका अनिसम्ब काम पाना है, कामका- होती है। हंगा आवका कर्य कारवेदाना परतको प्रीय ही या तेला है। निकारकमायसे विकास आध्यानमा कर्मने हो कारकी मैक्सा हुआ सारा कर्न साहाल हिस्सपदको जिल्हेंह होती है। अपने अपने ऑफकारक अनुस्तर करार करो गये किसी भी कर्नके विनके कीन विकास क्षेत्र हैं। प्राप्ता, द्वारा विकासका करनेवाना पूरव गाँद

वालिक । बाधराहाकाल सरकार कार्यके निर्मा क्रीज क्रीज के हैं, जिसका अरकार लेकर क्ष्यकोगी है सभा सार्थकाल इर्जन्त-कर्नक लागी औ-पुरुष दिख्यप प्रदा कर से यह हमें 查

मो भदायक पुण्यक्षेत्रोका कर्णन, कालविदीवये विधित्र गटियोक जलमे सानके उलम फलका निर्देश तथा तीर्धामें प्रापसे बच्चे रहनकी चनावनी

मतारी बांगे। विद्वान को बहियान सामन्यान बनाबार अनुसारित किया है। स्मार्थिको । मोश्रास्त्रको विकासकारको पूर्वाच । इसीरियको इनारे मीर्काच अवस्त्र हो गया है तथा मुक्ते । महरकार, में लोकरकार, दिन्ने अन्य बाल से सीर्वक्रप्र करे हैं के मोकाकी क्रियमक्त्रकी आगमिक कर्षक क्रियंत्र । रक्षक लियं स्थानका प्रमुख्य हर्ष है। सेर्थ और क्वीन, बन और बनरनोंसप्तित इस बुध्वीचन क्षेत्रमे अनेनर बन्धको भटा धान टान फिल्लर पेकाल करोड़ क्लेजन है। भगवान, और अप आदि करना बाहिय अन्याचा वह हिलाकी आजमो कृत्यों सम्पूर्ण जनस्त्रों गेंग, दरिवन तथा मुकल आहे, देवीका भारण करने: स्थित है : भगवान् शिवने भागी होता है । वो भन्न द्वार भारतवर्गक कुनरबार विशेषक मारवंग्ये कार्र कार्यके प्रीतर वृत्युको काल् झारा है, यह अपने निकारिकोको कुरायकेक भीच १३क थियो प्रकार करूने अञ्चलको काम सन्त विरमक्षत्रका निर्माण विराम है। कुल क्षत्र तेथे। मृज्यक्षणक महाल पूर्व **मन्त्र वर्ग**नमें ही है, जिन्हें टेक्क्सओं तक अधियाने अधन्य जन्म लेख है। (याची महत्व पान करके

सार को काल अवस्था है।

मधारतीओं आनेना असमा प्रमित्र तथा थी है। with the chief & the \$1 to \$2 bearing on additional gd Discouraged with the fire and not to see any left had present

grid di ner bis word ner deband by the series we freezent consist form and there also speed one if your distinguish paper भी कुछ है। पुरुष है । अन्य पुरुषको को निकास । यह स्थानको है । जुड़िन्यकों, एक पूर्वा है । यह that have been to also make that the beautiful forting \$ . Another the April 44/70 to 144 to 144 for \$1 firm the first execute with appropriately for the public serve there was it quested the world with they had the providing the secondary. क्षेत्र परिवर और क्षार प्राथमानी करों गाउँ। कुन्युन्तुन्तुने इन्तरीय असे अनुस्तान्तु क्षेत्र है अपनेद प्राची क्षारे कार्य है। विक्रम, जो नहें क्यों पुरस्का है। इसी प्राची The arrestic as to arreste next from great postural will give \$1. from all is to take alternation by the trial factor of topolit quality des bie Country where from the last free frequent be gotte country and प्रत्यानीकार प्रदूर को प्रत्यानके पति है। प्रत्या कर है। यह संपूर्ण प्रत्येष with more west from self tolds burning great in such as specially and assembles out them, specialists and arrival and said Report register years all selects where their financial are blanch & a good from all the grantee of that I , where he dropped worth I is grade out with the street \$ . He specified that the \$ females that product

were the time after parties sprace take appealing developed surface with questions are all related whether state years and table assertable soft. cables in some with our book three agreement arrows under a first silve Brant Brant Squall discrepal tolk, makering speek shades at his free the fire earth and our time to least five the time and dust didle The Real Property observed to the first and with the safe and The state and the till the state of the set operate fraction have at the Worth women of the extends on your black stations you there could be proved when expenses on thought any and The self-offent is all this bear where there are in the development pulp

कारनेकारम क्रीका है, हैका पूर्वकारकों सम्बं जूर्व और कुल्यति कर मीनरवित्वें दिवा हो, चनकर किया कहा का का कुर्व और तब कुरमधेनी कोने किये गुर्व कारकी कुरुर्गत सन्तराहिने दिवस हो, सर सन्तर अधियोगे प्रशंसा थी है। सन्तर महीनोने और कोजनावें साथ करे। यह साथ धर्मरामः कुर्तेक क्षेत्रोंनें किया हुआ काम इन्हरूको मका नानेकाबीके रानेकार्ग नामन लोग प्रथम आहि। बारानेकारण होता है। बिहार पूर्ण कारानेकारत होता है, यह वहर्षिकेकी मान्यता । शहा अध्यक्ष प्रत्येति वदीका अध्यक्ष सेवार 🕻 । जन पूर्व और मुख्यति तुल्लासीराने विभा । तीर्वकात करे । ऐता करको साकार विभी

कार भगवन् विन्तुने अवनवी अहिनारे 👚 ब्रह्मांच प्रकृत करनेवारे बहुत-हे क्षेत्र सम्पूर्ण अभीत्र वसुओंको देनेकारत काल 🟗। अनुसूर्वी और केन्वती—मे केंगें निर्देश क्या है। जब पूर्व और सुरुवरि कृतिक अमुलोककी प्रतिकार कार वेनेकारी है। इस रावित्यर ३० कार्य, तथ मार्गकीर्य (अन्तर्य) - ब्रेन्स्बेर तटवर बिताने ही कार्यदावक क्षेत्र हैं। क व्यक्तिय वर्गवर्ग काम करणा अभिन्यु 🖟 हेन हेनके प्रवर्ग क्यूप-में पुरस्का होत 🗓 🕏 सोकको अहि हो सकती है। पूर्व और वहाँ निकल करनेवारच विद्वार कार वैसे कुरपतिके कराजिने रिका होनेना कुर्णी करावर मानी होता है। स्टाबार, कान वृति कुलरी नदीनें किया हुआ कान विकलोचा तथा सद्भावनके तथा बनने हवांभाव रहते क्रमान करानेकारण कृता है, सेता है। इस विकास प्राप्त प्राप्त के के विकास प्राप्त क्राह्मजीका समान है। जन्म पूर्व और भृद्धकारि। बन्धन , अन्त्रका ज्ञान्तर काल नहीं विस्तरण । ककररास्ति निम्त हो, इस एकन कारकारने पुरुषक्षेत्रमें किया इश्त सोझ-सा पुरुष की पहुराजेके जराने साथ करना कारिये। अनेक प्रकारते कृतिको जात होता है। तक प्रकारिका कथन है कि का जान कई विकास्त होता को का की कहन् है रियमनेकार्ग असी करानेकाल क्षेत्र है। जात है। की पुरुवक्षेत्रमें रहवार है जीवन विकालकार्य पश्चास्त्र अवतः विकाले विकालका विश्वास है से उस पुरुवर्तकारको चाराचे पहुरुवोचे अञ्चर विश्वा हाता आहा, चारिका, वार्तिका और मार्थीरका सार्थ

हों, उस समय मनमेरी नहींने कार करें । नदः हुए कावका निश्चम ही पान हो काल है । कारनीचे क्षा भौननेवर अन्यने करणाने करावा करनेवा साथ देश तरावा यह है क्रमको अनी हो जाते है। कार्यनामाँ एका जानगर, वर्षोति क्रमको हेर्बाकाक कार्य क्षेत्रे पुरुष्यातिमें स्थित क्षेत्रेयर कारणुष- गथा है। अव्यानों ! सीर्थवारमातित पुरुष निम्बद्धान अधना तिलोक्क-कृत किया और जानेवार काम बार केलाई। सीवेने किया हशा राज केनी कुलांक विसरीची अनेको प्राथितक पाव प्रकार के बाल है। यह कई पीकियोगा प्रक्रम सरवेवाला क्या क्या है। कल्बेल्क मैका की क्रांक्र है।" वैका क्या

a recognition was one of a particle property on the appropriate and अभारत जीवनाचेत्र कृषेत्र धारतेकाति कृष्यतिवर्कतः कर आधाः वर्णन्यः एक मानसं च सचा पाने सन्दर्श नायकेद् हिलाः । भानसं अग्रातके सु करनकरकार्यने सच्चा । (जिल्लुतम, विदेशक-से॰ १३ - ३६ — ३८)।

केम्पर अवस्ति ही यह तथा है, अन्यक्ष केम्पर्शिक्ष पुरुष करते और प्रतास्त्रीक मही। काविक गांव जनमें एक काविक राग देंगे हुए क्लामें मणकर ही मीर्कने कान प्रतिरक्षे सुरक्षत-जैसे कहोर समस्य हुए। विवास कारण कार्यन क होता है। अतः सूच चारनेपाले प्रश्नको

(अववाचि ११)

# स्थाबार, लोबाबार, सार, घमधारण, संध्याबन्दन, प्रणव जप, गायत्री जप, दान, न्यायम । धनोपार्जन तथा अग्निहोत्र आदिकी विधि एवं महिमाका वर्णन

कर्ण प्रश्नान करनेवाले कर्मप्रम आचार नदा जा पाल आहि बाल्जीका क्रम-विक्रय सी पर्णन सर्गितने ।

गुलाने ही जुला क्रेन्यर उसे दिया काली है। युवानियन्त्य हो उनको माहदे केला लोका बाग फिला है तथा जो राजाका मेचक व्यवस्था की विकास बारे। (पर्गावन सम्बंद आदि) है, का व्यक्तिक-बाविका कर्न करनेवामा है और कुळ-पुद्धा अध्यक्ता है, इसे सैनि काले हैं। उस प्राच्यां विकास अवस्थार कर व्याप्त कार है। विकास कार के विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास का मिल-प्राह्मण है तथा में सूच्ये ही संस्त आफिन्ना लाग करना चाहिए। बाजो हर जोताना (क्षण नक्तमा) है, को जाई-जाइका - क्यान कहानी अवने प्रतीका को राजकर कारत गोवा है। से बुधरोंके दीन देखनेकाना जिसमें उसराविश्वत गीठकर अन्य भूतका

क्षेत्रपेते करा - सुरुवी । अस ३०० है। इसी सम्ब अक्रियोगें भी जो पृथ्वीका मीता ही इसे बढ़ फदाबार स्वाइवे निवासे आरम्ब करता है, बढ़ 'सजा है। इसरे मोज विद्वान् पूर्वा पुरुष्यक्षेत्राच्य विद्वार्थं कार्या है । अञ्चानुहीय क्षत्रिक् कार्य तमे हैं । वैप्रयोगे भी मरकारक कह केरेपाने अधार्यका अधारीका करना है, यह वैदय' बाहरता है। कुरशंबरे व्यक्तिक करते है। यो प्रत्यको कारको सुराजी केंग्रे अञ्चलारका पालन गया केंद्रवीकी हेकाने लगा रहता है, बढ़ी कारनेकान्य निवान प्राप्तान ही कारनावने कारनावने दिश कारनाता है। को ब्राह्म "बाह्यामा" मान्य भारत्य कार्यपद्धा आधिकारी जोगयेका कार्य करता है, इसे 'कुकर' 🛊 । जो कंत्रण मेहरेल अस्थारका पालम समझना कार्यको । होवा दिल्या और कारनेकाला कर्न नेकारा अञ्चलती है, इस कर्मणूने विश्व पुनिवार आसाव लगेकाचे इक्क अवस्थानी किस्त संस्था होती है। स्वराधार, जन्म सद्धानने है। इन सभी धर्माक बेटरकार समा विका । उन्हें कुन्न कुन्न मन्त्राका नामिने कि ने प्रश्लानहर्गने ३८कार किसमें कारणनार्था है। जानारका पानव जिल्ह वर्गका, उन्होंका, उनकी वर्गको, निर्म हेरक सत्य है, जिसने केराव्यवय भी कहा, इठाये कार्नेनाल क्षेत्रवेक तथा आहे और

राजक विकास प्रधानको ज्ञां प्राप्ता कानान इक्समा कहते हैं। जो इन्हरून कृषि एका मानिय। जन महिला महरेका जो उत्तरत क अमेर मन्द्राही है, उसे 'सारकान्य-श्विज' कहाने। स्थान करे । स्मेन् इत्तराचित्रक सैटनेने स्वाहं

हैं। अनमें ही पृद्धकी सुद्धि को अक्का आदिका कारावु-नर्गन भी को। वैजनाओं जिल्हों तथा व्यक्तियों के लेवेंकि किवित । कुछने मान, कीव का नीव बार जातीय की कारण कर के कार्यक स्थान रित्र और पुरान्ती सुद्धिक मकल् उठकर। पुरान चीर्ग हुए इस बच्चको सामग्रेने फुटेक म्मका रहाभन करना व्यक्ति । इस समय निसंदे । द्विता ! सक्तका नियंद्वनेन जो मन-सम्बन्धी केवलअस्ति नवस्तार करके प्रयमित्यने वताने तसे ऑशीरि व्यवको क्ष्मानाद कामी पूर् जनवारको क्रान करे। जन्म केवन प्राथ६ क्षरा तिभूवव लगान्। \*

Pernennandaditabendunmaganterendiete vonenennehaliderntenmantenaturgeten gebank स्थानक हो ये दूसरी निकासी और युक्त क**ी कम्टलक का का**मलक **क्रमे**र्ग कहे मारोड बैटे । जल-अभि, जाहाल जादि तथा- होनकी शरिद व हो से बूटनेसक बच्ची साह्र रिकारओका सामना मनागर बैठे ( गरा- हो जनने फूनर तान विद्यासका मन्त्रीकारकः मेक्स कार्या प्राप्तक किए उस मनको र पूर्वक बाल-कार्य समाव करे। विद्वान् वैकं । नरगर्गा अल्लाराच्या कक्षर निकाली पुरस्कार पर्यक्षर कि नहीं गीर्वजनमा केवल

्रानके प्राप्त वीतास्था लेकर कींग कथा कारे जिला ही जान गुरु जानने सुर्विद् करनी. कालोंद्र उस्ते काला करे । जान ही करेंई विद्वी सम्बद्धाः उसे बोक्स सुन् नारे । विद्वापे क्यान आहे, सची कार्या आही, व्यवसंदेशे करूने कार्यर निष्टी संकार लगाने । अन्यवस्थाना क्षेत्री क्षेत्र पटी आणि गीव्हींबे मोर उसे भी ने । परंतु गुराने सम्प्रानक लिया कार्य कार्यका काल सम्बन्धी इसरे हरा मक कार निर्होकी आवक्षकात होती है। चवाको पहाँ र क्षेत्रे । वानके पक्षम् विद्वान् नेन्यम क्रम और प्राप्त नेराम्द्री सृद्धि करते. याम अक्स्या वर आदिने के अक और सुद्धी नेतव कर कुल्पर करें। जिल किसी वृक्षके कमरपर अवस्त्री आर्थकर कारने स माने अथवा क्रमंद्र पाने कञ्चन अपनं अवले अवही त्राष्ट्र क्षेत्रण का पक्षातं मजेरी अंग्रियका क्रम्बांग म क्रारं । यह क्या- - क्राय- विराम्त है, यह एक क्षेत्रीक विभागेकी कृष्टिका विकास कराया गया है। सम्पन्त वृद्धिक स्थि क्षेत्र है। इसके कर क्यापि-

कार्यान वधानकदर्ग सम्बद्धारक्त्वर विशेष एक प्रकार कर्ण सक्के हैं।

als क्रांत्रपंत्र कार पातृपात क्रांस क्रांतांत कार क्रांत्रीत क्षाध तक्रश्राचि गाम इस क्रांत्री Married warminged all?

का नवर्गक राजार मा न अराहक का के रोहबू का ने अर्थन् रेडिया । का ने बीवरकुर कार्यन्त दावीरियालक merchanic profession

इस मन्तरी बराजन चलने गर्छ, तरपश्चात्—

भागम स्थाप के वर्षात का वर्षात का का का अपने अपने अपने का अपने स इसादि भारते बसार, सहाह अञ्चलक और केन्नेयर त्रिपुण्ड को

करन्त्र अकान के नाम्य भागमा । कर्तिक त्यापूर्व तस्त्रात्व भागमा ।

नान्त्रक क्षामार्थे क्षामि पूरिवर्धनम् अस्तरस्थित सम्मान्यत्रकृति अमन्तरः । ्द्रभ दोन्हें परवेंको तीन-सीन बार महते हुए दौन रेस्बर्ट सीचे

मन्त्रा हामादि भूगोन्साकाने सभा सामेशासः । कराचे । 'अभिन्न मा मानुक कुलाबि अधि-संभागी करण फालिने ।

बाह्याता जान करके और कर अपरांधी और स्वापनी अस्तानार विभागवर्गांक वैकास कुर्वोदेशको अर्च्य हेरे कहिचे । अञ्चलो ! विक्रम् मुख्य अवनी बुद्धिको निभर को और क्षामान्त्रकारों पाताहै-स्वानं स्वारणपूर्वक क्षापूर्ण नेपात्रशांको स्थापका करके वाले क्षार्वको एक ही आर्थ हेना कर्ताने । फिर प्रकारका अन करनेके नडाम, मासनी-

Appeliamental complémentaire publicament transferencés efferençants manacement es इस विभिन्न करून व किया जेल. आवेकार अवेकर प्रक्रियको ओर युक क्रमके कुने ही नहि प्रापने भाग निर आप हो। करके मैच मान्य और पृथ्वीपर ही सूचीक निरमोकारम मरकार्वे काला है। 'अगने हिं'हा- क्षित्रे अरबी है (कारवारे और मही)। प्राथमि अन्याने पंतर-प्रार्थिको विन्ये वित्यार आतः प्राप्तः अतेत अन्यानुको सम्बद्ध अनुवर्तनी बाह क्रिके प्रथा 'गरा धाराप' इस म्बनको अवर्थकर नेजर अंगुरिश्योगी औरसे बहुआर बैरवर कर क्षित्रके । इसे संविधां स्वर - शूर्वरेकके रिष्ये अर्था है । किर अंगुरित्यकि बाहुते हैं। 'अरची हिं हा॰ इस्कार्ट बनाने तीन बिजाने करते हुए बूर्वको देशे एका उनके महत्त्वारे हैं और महोद्ध महत्वारे परवर्ष कन्द्रके. लिये काल: अहदिक्य अरसे मृद्ध आवन्त्र सील-सील करना है। इन्हेंने प्रकार अञ्चलके करे। सार्वकरतने सूर्वकरते से बढ़ी सहरे सीन पहलोंका पर, असी हुए अन्यतः पैर. वर्ष हुई संच्या विकास होती हैं; क्योंकि यह बार्सका और कुरुबेरे जान क्रिकुके। बुलरी साथ मेंध्याचार सम्बद्ध नहीं है। बीन्स सम्बन्धन स्थानों होन वर्णांको वस्तार अन्ताः संबद्ध करने वाहिने, देली कालकी आस मताबा, क्रम और बैसरें बार क्रिकें तथा है। यदि संबद्धेवारका विने किस दिन वीत शीवारी प्रकारके तीन करणोवार पात करने हुए। याना तो अन्तेक प्रानको जिले अन्तराः क्राम्पर्धः क्राप्तः, मेर और जनाकशाः पहाने अस्मित्र अस्मा काहिने । और एक दिन मेरे श्रीकाण करें ! इसे विकास पुराव 'कचा-कार' तो अस्तेक भीते हुए संस्थानकाती दिस्ते मानो है। फिली अवस्थि कचुने मिलिल् जिल-निकाले अनिरिक्त से पानने कचना कार्य हो जानेवर, अवन्त्र संबद्ध्य प्रीक्ष ए अधिक जम सरे। वहि जिस्कार्यके सुरा पुर स्कृतेका, एका और राजुकर एक अमेरिका कुई दिनके अधिका बीच कार्य से अस्क्री होनेकर प्रथा कार्यास्थ्यते जानकी प्रणानिक आर्याक्षरकार्यो एक स्तर्भ पाणशीवा जन क क्षेत्रेकी विकासन का कार्यवर विकास करना कार्यिक । वर्षि एक मानास्था विकास व मान्त्र' मारमा काहिये। प्रात-मान्त्र 'सुर्गश्च मा श्रुष्ट मान्य में कुर- अन्यत्त अन्यत्वनसंस्त्रार

andfielight fieb fin, ufet, अनुवासको जनका कारकार सरके पुरः क्रातिकार, विस्तु, अक्र, प्राकृत और कारको अनुने अञ्चलित प्रोक्षण करे । जनका सका हेई ही अन्य देवताओका की मन्त्रवाद्वारासम्बं भी 'आप: पुरशु इस क्याने । पुत्रु अस्त्री प्रबंध करे : किर सर्वन कर्यनो अञ्चलन करके ५वेज्य मोक्षण या फार्जन अञ्चलन करके पुन्न जरमान वारे। सीवीक प्रविद्या प्रशास गाउँ, 'क्यारमाने, प्रात-काराकी क्षेत्रकेवाराको पालके- देखाराको, पूर्व अवधा अन्य किसी निवस कारण काविये ।

क्ष्मालका निक्रम करे और 'कह केक मैं हैं' अल्लेका प्रकार करना कारिये। यदि

मक्तको आपूरि करे । प्रमानके 'श्र', 'प्र' ऐसी मामजूनुर्वक आरोक कारके साथ और 'म' का तीनों अक्षरोने जोन और 'सोडों का कर भरे। उनों निवेदर कारको प्रकारका अधिकार होता है-इस अवस्थित अहरका आदिने असा इस पंतिती कारको कारकर जनम (४५) का का कार भी मानव करे। जनसंके निवार पुर कारक वर्षाने । 'काकारको सा. काका पहलाको हैनार सुरूपारकोस सरवेने का **ब्रा**रती वार्त्रीय कि 'हम र्राम्में त्येकोची तृष्टि कुला जो प्रतीत है, हेले प्रवामां प्रतिस्था क्षातीकाले ह्या करून करोकार किया कर का अनुसा कार्यात करें एक कर्ज बंदार कर स्वामें बदकों के इसके प्रत्ये अस्तिकार करने नीमको कार्य प्रकाश विकास है। कार्यास करते हैं। और और परवास्ताने संस्ता करें। यह का अञ्चलको अधिका अन्तरी कर्यो उन्हें अनुसार तहा बताया नया है। से अनुसा अन्य क्रार्जनकोची क्रांन्यांकी बन्धी अनुपूर्वश प्रकारे जनमें जाने ही सरीरीका प्रतिपक्ति एका प्रतिकृतियोक्ति एक भीन अस्तिवानक होता है : प्रत प्रकार की नामीका और मेश अहन करनेवाले पर्व द्वां हानकी जब है, इस्तेको आदिकालो समाविक वर और हेरित करें।" जनानमें इस अर्थका जन्म वर्षक सक्ता का फिन्म हान उन मुक्ति प्राप्त कियान करता है। जो प्रत्या प्रकारोक प्रदान अपनेवारण होता है, पैतन क्य करना है, जब निजय में इक्काने प्राप्त कारण काहिये । की जार किया हुआ कर बार रेका है। अक्टन अर्थापुरोक्कके निया । इन्हरूको आहि बारावेकार क्रम रागा है। भी प्रकारका निश्न कर करना चारिये। ब्राह्मणेतर पूर्वन आस्तरकारी निर्म को proj: 'साहायाकारी' पूर्ति' होती है। स्थापनामाने का काता है, जा अकानने प्राप्तकारको परिने क्षेत्र क्षेत्र क्षात्रकार प्राप्त प्राप्त है अतिहा सुर्वेकाना प्रतिक्रित अलाधारक एक प्राप्तक कार्या - करके अन्येक्षणकारे कार्या अनुसार करना मन्त्रका राज मार्ग्य काहिने : प्रध्याहरकाराने काहिने : प्रार्थ स्थान अस्त्रिका अस को बार और अर्थकारानी अनुसूच्या बार करनेवारण पुरार पूर्वकारण 'उन्हान' पहल अनुवारी विक्रि है। अन्य कर्नके स्वेगनिको गावा है। जिला प्रस्तानाने सूत्र रितास अर्थात् अरीव्य और मैक्समें संभी मामलेका में कर न निमा हो, उसे नैनिक होक्याओंके समय जनाताक जन्मी-जन कार्यों न तत्त्ववे । सत्त्र वर्गकी अन्तरकारक विकासमास-(कृतीकः कार्य करे । प्रश्मे कह क्षानिका और वृत्तानक कार्यकाल पृह्नारका होन्सून हे है । परिवासक क श्रीकार, अनुसार, अस्ता और सहसार—में संन्याची कुल निस्त प्राप्त करन भागा हजार 🟗 बक्त है। इनमें पुरक्रधारने लेकर प्रकारका क्षेत्र बारे। यदि एवं दिन इस बाहुक्तरराज्य कर्ने स्थानीने सम्बद्धाः विकेत्तरः, विभानधाः प्रत्यकृतः के जान से पूर्णः दिन प्रकार, किन्यू, प्रेंग, जीवनरूप और परमेश्वर असीत कालेजें उत्तर कथा और अधिक Burn है। इन समाने प्रकृष्टि बारवेर इनकी - जनना चर्नाहों और सब्द इस प्रकार नेपनने

of the same and being proved providing both marker country spring surface. कार्या कार्याचे । कृति अर्थना वर्षात्रामा विकास वर्षा पात वे पात वार पहुंची है रिकारका प्राप्तान के अन्य में पूर्व अने का क्षेत्रके क्षाव्यकों के के पर्वत निर्दे Barry year from their said on a few ty. 2001 of feet culture for final provides the केपाई प्रारंग है है। प्रारंग या रेप्ट है। अन्य या प्रारंग प्रारंग है। कानुरक्षे प्राप्त है। को कादान प्राप्तान्य कृषः प्रतानेकान कुन है। एक व्यक्त सामान्यन tions are to be a series of the party party began to receive the मी तुन्हां प्रत्यकर ही अभ्यापन करना माहिता. अधिकार और अध्याप केना है। अस्ति पह हरिया करते हैं। किए पर अरुपर वेरामको एक हमेर व्यापनियों केना हमा अस्ति। कुर्मान क्षेत्रक कार्यानी सुद्धि क्षेत्री है। यह अस्तर कार्या कार्या है।

करता है। किन् व्यक्तिन्त्रणे प्रकारणका वर्षे (प्राप्त) काल कराय र वह कराये। अस्तिक managent extract these manages have drawn a firstent late of standard programme. green up grant jaret field unt f. unt f. unt peter gegend were way appropriate against a same grant for the state of the same and the THE MARK BOLD STATE THE ARMY THE WARE ON WARE WITH MANUS अर्थक है के बात है और सर्वत का नाम क्रिक्ट को निर्माण । अवस्थित संस्था मुख्य कर्त अन्तर्वरकात जानी हरूत है। हानी है। वाजने हरकाती निर्देश कुरुक्तरात्र है का प्राप्त क्षाण है को अनुस्थानक । (अनुस्थान केवले ) अनु क्षाण है । क्षाण है ।

Other than the Melecul Straight in and a given here have substraight first plan. केन्द्र कर स्थान करिया पूर्व क्रिकारको है। यो क्रिका कर नाम क्रिकार क्षांत्र अनेत्रो प्राप्त क्षेत्र है। अनेत्र ताल, कर्त प्रमानकारो प्राप्त मानकार क्षा है। marger ein bereicht befricht der abereich were wies bie der gere were to the title year a condition for the depends from them are do not be Marrie British was then I'v their confining their first female sort Per to travel author on well you were work I taken that the हो होता प्राप्त संभा है। हर्स्य व्यानक श्रीत हर्स्य है। वह पान क्षेत्रिय कुछ अवही गाह अन्तर्गतः अन्तरं शर्म हे - व्यूच्य वर्णने वर्ग अन्तरं है। वर्णान पून्य वर्ण वर्णनामित कारत हैं जाननार्य कर दिवस अन्यादे साथि जानारेश करें। कार्याया राजनार और क्रमी है। ब्राज्य प्रदेश अन्य सन्त्रात्त्व सेन्द्रेनेक्ट आप स्थाप स्थाप कर्तन

and the \$1 majorith taken for the way क्षांत्र अर्थन्ते कराते हैं प्रश्नेत क्षांत्र अन्यत्त्र प्रकार निर्मान क्षीता । सर्थ-(April 1986) 1990 with the \$1 west year art or year for well ( के 10 ) करते हैं। इतिर अर्थ क्षेत्रकार है। अरुवाद शिरोड़ कार अर्थ है। अरुवाद क्षेत्रकार

निवृत्तिके रिज्ने जरू तथा शुक्रारूची रोजकी। क्षत्र कर है। शानिको निन्ने संदा अञ्चल दल करे। होत, 📉 भागपूर्ण के जाती है या संसी ही ध्येषट हो। होते हैं।

मुक्त मुक्त मेरमानदामा अनुभाव कारता है। आही है। ब्राह्मिके हिनो मिलो तर्व आन्तरमें महर्गन कुणन्यके पर्तिको कि यह यम-भागमधि, आहे हुए अन्यक करा भाग द्वार कर केने राज प्रातुर्भिका सान करे। यह भूष्य कोष्य है। बुद्धिवास् पुरस्य अवस्थ स्टब्स

निहान्त्रमें काहिने कि वह कुरतेके बारव क्रांस नेव संबं प्रथम, बोरव, रेग्स नोबोबर बच्चन न अर्थ क्रांसको । सेवज़र्क और जोम्म--ने बार प्रकारके सिद्ध अप दूसरीय भूद के रस हुए श्रिपका की प्रकट व बान करने फारिने । जिल्लो अजनो सामार कर । विद्यान पृथ्य एको बान ज कर जो सनुष्य अवस्था वाधा-संचय आहि सन्दर्भका महत्त्व अस्तरात्व प्रश्याच्या प्रश्याच चरराज कारति है, कहने सम्पन्नक करनेह किये। क्षा नेपान्ये हो । क्षा नेपी, किर्राहरू किये कृष पुरुवकरणका अर्थन वास काराची तिरूप कृषी अध्याभावः अ**र्थन अर्थन्य**कार्यः भारता है—इसमें जीवन आहे हैं। अने अध्यान फरें। वो तानों समान अधिकार केनेकाला पुरुष क्ष्ममें जात हुई बस्तुका सम्भ अरतेने असमर्थ हो, वह एक ही समय कुर्व सामा मारकोर करके अपने प्रति-मारकारित और आधिको विधिवृत्येक हो हुई अस्तुतिले भागकी शुन्ति सर हैं। अन्यान को रीन्या संतुष्ट करें। बालस, साम, बी, करा, फेट अरकारों निर्देश सकता है। असने समके कीन तथा अधिका-कृतके प्राप्त इंटिक्यूकेंक भाग करे---एक भाग कर्नके सिन्हें, दूसरा सक्क्ष्मीनाक बन्तने सक्क वक्केकिस देतिसे भाग वृद्धिके लिये तथा तीसत भाग अस्त्रे सूर्व और अफ्रिको अस्ति करे। परि क्राचीनके रिन्दे। नित्त, विभिन्ति और इतिस्थान अभाग है से प्रधान होणगात कान्य-ने मॅम्मे प्रकारके कर्ज वर्षार्व एसे करे। एका सुरक्षित स्वान्यासी अस्तिको हर बनारे भने । साधक्षको कार्निक निव्न वह निव्यान पुरस्त अन्तरकारी संद्रा मंत्रे हैं। साधका कृदिके निर्म रसे तुर्द करते हैंसा स्थापार इंध्यासालनी 'अवस्था का सूर्यकी करे, जिस्से कर बनकी वृद्धि हो सभा कन्द्रगयात्र कर से। अस्त्रासककी हुनक्तकसे अवयोगके निजे रक्षित करते विस्तारक, सक्षा करवी पुरस्के के पूर्व प्रकार व्यतिक्ति एवं पवित्र क्षेत्र भोगे । ऐतेकी वैताः विकित्त्वत् उत्तरस्य करूनी काहिते । जी उत्तर मिलो पूर् करणारं प्रात्मी और। दाम कर दे . अक्रवसमें तत्वर होते हैं, हेक्सओस्ट्री मूजाबे इक्तो कारकी सुद्धि होती है। पेप धनारे तारे प्रति है, दिल व्यक्तिक एवं जुल्ह्सारें धर्म, वृद्धि एमं उनामोग को; अन्यका का अनुरक्त होते हैं तथा आहम्मोको पूर्व किया मेरक राज्यमें प्रदेश है अरबार प्रमान्ते सृद्धिः सरम है, में तथ स्वेत असंस्थानक सामी

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* अधियञ्ज, देवयञ्ज और ज्ञायन आदिका वर्णन, चरवान शिवक क्रम मात्रो बारांका निर्माण तथा उनमें देवागधनमें विधिक प्रकारके फलोकी प्राप्तिका कवन

केन्द्रपत्र, प्राथमा, 'नुरस्का तथा प्रसातुर्वित्याः वर्णन किया नवा । इन्सरे समक्ष ऋगवाः वर्णन कोर्निके ।

कर्तन्त्र है (मही इनके लिने अधिनक है) । रातने इसका विधान नहीं है।

क्रवियोंने कहा—प्रभो । अधिका, अन्तर्गत है। इस प्रकार का अधिकारका

ुम्ब आदि समात्रा हैम्याओंने औ्रामने भूतनी जोले—कार्गिको ! मुक्तम पुरस्क आफ्रिये को अस्तृति है जाली है, को वेक्सक अधिने सार्ववास और प्रास्तावास जो सरहाता साहिते। स्थानीयका आहि कारण अती प्रत्यको अञ्चलि देख है, यहाँको देखवा है बानना पाहिले । सौवितक करीको अभिन्य करते हैं। से इक्कर्स अभिने अधिका को बहुकाल आदि अन्यानमें रियात है, उस अक्षाप्तारिक्षोंके रियो अंकारर-निरित्तक स्वान-कार्य हैं, उन्हें औ सन्धिकार अवधान ही अधिकात है। ये देवनातक है क्रमार्गत जानन काहिने : अब स्वीत्रकारम् ही अभिने हत्वन करें । हत्वानो 📗 सहावहत्वम कर्मन सुनो । हिस्स्यो कहिये कि कारणार्थ अस्थानमें निकास कारणकार्थ का देखलाओंकी सुरिक्ते सिन्हे निरम्प क्रिकेंकर करनावा किया। य हो जान और वे । अहरवह करे । वेटोबह को किए अवस्था क औपालपानिको प्रतिका न कर हो, समानाः समानाः होता है, उसीको प्रकृतक वक्षा पान **अ**नके निन्ने अफ़िने समिशाकी अल्लीत, जल**ा है, जतः निरमकर्नके अनन्तर सर्वकानस्त** अविकार पारत्य राजा विकेश काल आहे हो। अवकार विकार जा सवारत है। अवकार कार

हिनो ! जिन्होंने बाह्य अधिको विकार्जित - अधिके विना केववत्र कैने सब्बन होता कर्नेंद्र अन्तरे आत्मानें ही आजिया अस्तेत्व है, हमे तुलसोल अञ्चले और आवस्त्रकेट कर रिवा है, ऐसे मन्दर्शनकों और सुने। सहिके अहरकार्ने सर्वत, बवाल और संन्यासियोंके लिये यही हकर का अधिकार है। सर्वसमर्थः बहालेकरीने समझ लोकोंके कि ने निर्मात समाध्यार मिलकर, परिनित अनकारके रिज्ये बारॉकी बारचना की। से और प्रवित्र अञ्चल भोजन कर हो। भगवान दिन्य संसारकर्यी रोगको दर बारहरूको ! स्तर्भकारण आधिको रिक्ने ही हुई कारनेको रिप्ते केंद्र हूँ। स्थाके प्रतान संधा अंतर्जन सम्पर्धन प्रधान करनेपान्ये संनी है। समास औपधोगेड भी औपध है। प्रम देश जनमा माहिये और अस:बाल भगवानने बाले अनवे बारबी बालका हो। क्रिक्को से हा अवही आकृषी मृद्धि को आरोग्य उद्यान करनेकारत है। सरवक्षात् करनेकाली होती है, यह बात अन्तर्म सरह अपनी कार्यक्तकार असर कपावा, को समझ लेनी कहिने दिनमें अधिकेव बुकी राज्यति ब्रह्मन करनेवशस्त्र है। प्राप्तकसम्बद्ध ही असिह हो जाते हैं. अस: अस:काल दर्गीतमक कालकार्य रहाके देखे क्योंके कृषेको से वर्ष आरोप को ऑफ़बरके हो। कुमलके कश्की करवार की। करवहान्

BE और बच्चे करोक विशोध किया | के क्विका प्रकार है। करवर्षे देवेकली होती है।

कर्मसम्बर्ध व्यानेकार्मिन सारमात्र और वानवर्ध केवलाओवारे संस्तिते प्राप्त केते हैं। अन्य निवारि तथा समार गोवरिका कि वार्गिकी केवल ऑवर्ड औ पालका पाल केवेवाने इच्याचे लीकस्थाक करवान् विक्तुका कर- अस्तान् विकाडी है । देशताओंकी अस्ताताने कराया । इसके बाद समझे स्वाची भगवाद किये कुलकी कीव उपरास्त्री ही बजुर्न निवर्ग पुरि और शुराके किये अनुप्रकारों जनाती नहीं। उन-उन हेकलाओंके क्यांकर किरवेकारका परवेडी प्रकारक आयुरकारक अब बढ़ पढ़ाल अवसर है अनक दिनों होन मार पामधा, जिससे समूर्ण अन्तरके कारण कुलत, क्रम कारण सीलत तक तम आरम्बर्कि किथि हो सके। इसके कद हीनी करूम जीवर प्रकार है। किसी बेटीयर, स्वेक्तेंकी वृद्धिके दिन्ने काले मुख्य-पायकी। अधिकारी, अधिके अध्यक्ष अञ्चलके अरीरवे रकता हो कानेवर करके करनेवाले स्त्रेगोंको आसभा केवलको भावता करके सारक श्वासाय कार देनेके रिक्ने चलवान शिवने अवकारीने अवकी कुछ या आरायन करना

क्षेत्री कर क्रमण: भीन वेर्नेकाले सभा - इन्में बुजाके क्लानंतर आधार केंद्र हैं। स्तंत्रीय मुख्यमको इर करनेकले हैं। क्व-क्के अवावने उसरेसर आधारका इसके बाद सूर्य आदि सार क्योंको. को अवस्थान बारण करिये। होनी नेत्री सक अन्त्रे ही स्टब्स्पुल सभा जानिशीके रिन्धे जसकते रोगर्ने और कुद्ध रोजकी सार्निके मुक्त-बु:सक्ते सुक्ता है, मगनाम् हिन्दरे निन्ते भगवान् पूर्वकी कृता मार्खा कार्यक साम कारोका सामी निश्चित किया । क्राह्मणीयो धोजन कराये । स्टानमा एक इस-वे-सम प्रह-क्क्षणेके क्लेटिक्ट दिन, इक प्राप्त, इक वर्ष अध्या तीन मन्त्रापने प्रतिक्रित है। दिल्लों का का दिनके वर्णनक स्वतास्तर होता कार्यन महाम Parell क्ष्मी है। 'स्टिक्सन्यप्टी करके फरनी - कहिये। इससे वटि उपस्य अस्वावाद निर्मान कोचा है। सामारकामधी निकोर अधिकति। हो जान हो सेन को जार आहि सेनांबर बाज महरू हैं। विकासके सामै क्य हैं। हे जात है। हहाँको सक्तकोंका का कार में के करके अधिकति कारवति हैं । आदि साधव का आहि के अस्तार कर देते Bunren कार्य हुन और मनकारके कार्य 🛊 - (विकारको जुर्वीकोह दिन्दे, अन्य कृतिश्चर है। अध्यते-अध्यते कारमें की हुई इस देखलाओंके किसे तका प्रकारनोंके दिखे केवलओकी पूजा अच्छे अपने-अपने विशेषा बला अर्थित करे। यह सावन विकास करन वेलेक्टर होता है तक इसके सूर्व आरोपको और बद्धक सम्बन्धि इस विशेषकको करोबी कार्न्स होती है। कारत हैं। महत्त्व क्वारिक्षेका निकारक कारों। क्षेत्रकारको विद्वान पुरुष क्वार्यस्वये प्रातिक हैं. कुल वृद्धि केले हैं। क्रवल्याने आध्यारी कृति। दिल्ली एक्ली अल्डिकी पूर्वा करें एका कारों हैं। युक्त चोग के हैं और समैश्रद संवर्धाय अध्ययनेको प्रत्यक अञ्चल भोजन मानवार निवारण करते हैं। वे जात कारोंके काराने र पहुरस्कारको दोलोकी हालिके कार्यक्षः कार्यः कार्यने भन्ने हैं. जो उप-३२ हैन्से कार्यी आदिकी पूजा करे सका उत्तर,

मेक्ट्राच्येको कोत्रान कराने । कुलकारको अपनेपर गृहका पुरुष अपने परमें आयोग्य विश्वास कुल्ल स्वित्युक्त अन्तरों कार्यकार आविकी प्रमृद्धिके विश्वे सूर्व आदि व्यक्ति विकास कृतिक करें। ऐसा करनेसे भारत कृतन करें। इससे सिद्ध है कि देवताओंका पुर, किए और मानम अस्टियी पुढि होती. काम क्रमूनी असीह कानुआँको हैनेकारन हैं। जो संबंध होनेकी एका रससा हो, जा है। असूक्तिक वेल्कान कर्य देशस कर्यक पुल्लारको रेजारओकी पुष्टिके निर्म क्या, साथ होना चाहिते। (नर्म आहार्न सन्द मेहरेनचीन तथा मूर्तानीसा मोलो महत- अधिप और मैरमका भी जनतक्षण है।) कुरूप आहे। भोनोको अस्तिके क्रिके ब्रह्म असीर दूक्तरोका क्रेक्स साहितक विर्वास क्षिक्रकारको क्ष्मान्त्रकाल क्षेत्रक केवल केवल क्षेत्रक कार्यको । जुला कार्यको १९७० भूतम करे और जन्मणीकी वृश्चित दिन्ने रसनेवाले पतुन्तीको कर्ता है कि अन्तरी भारत मुख्य अब है। इसी प्रधान निर्माणी सल्लिके अनुसार स्थान केन्द्राना करना केररकाराच्ये हिर्दे जुन्दर काछ अरहिया काहिये। निर्धन कनुन्द रावस्था (अर विकास करें । प्रतिक्रम अन्यकृत्या निकारण अवस्थि कक्-सकत् ) द्वारा और करी मनके महर्तनारम है। अस दिन मुन्दिकार कुल्य कर अस्त देवसाओंको आसम्बन्ध करे। यह काविकी पूजा करें। सिरको होतारे, क्षात्रसे चार-कार महापूर्वक इस समुक्ते धर्नका प्रैक्साओंको संपुष्ट व्यक्ते प्राक्तानीयो सिक- अनुद्वाल करस; है और कर्मनार क्षेत्रसभौगी कृता मरेना, यह आसेना कृषः इस क्रमीयर कन्द अस्य अस्य है। क्षती, करन्त्रत कानी क्रेमा 🛌

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

कार्य, कार्य, जाय, क्रीम सेवा प्रस्तापन सर्वेण कार्याची सम्बद्धाः करे र जायश्रम (क्रीअ), आर्थिने एवं रक्षि अवदि आरोपं विशेष तिथि वायरवी और कोस्तरे) वायवाने। नेर्-भीर नक्षातिक क्षेत्र अनु क्षेत्रेयर विभिन्न सालीकी अस्तिको सिने पारकारणका क्षेत्रकारण्याः कृत्रकार्यः अस्ति अस्ति। अस्तिकार विश्वविकार स्थापन स्थापने भी भागकान् दिस्य ही उस-उन् वेक्स्साओके स्थानं । धर्मका जेक्स करता रहे । भागेको का पत कृष्यतः हो सम्ब कोनोक्ये आसेव्य अन्तिः करा कार्य स्टब्स हो करा स्थान कार्यन्ते । अकृत करते हैं। वेस, कास, कार, क्रम, सम्बानुसार मुख्यकार्थिक वरिनायसे का वर्ष स्थानके अनुसार अन्ते कारतना अन्त-करण सुद्ध होनेवर ज्ञानकी लिद्धि क्षानका कान रससे हुए न्यारंकारी हो काली है। हिलो है जो इस अध्यानका अवस्थि करन होते हैं। जून (पर्वपूर्वकार वहर्ग) सामार सै, उसे देवन्यतंत्रात करन गिहर क्षेत्र आरम्भवें और अञ्चल (अन्तर्भेष्ट्र आर्थि ग्रेस्त है।

**पै**ल एवं अरहरको अस्य न्हादिहे चुन्न अत्र आर्ग) के अन्तमे सक्य <del>मन्य नक्षातेक</del> विश्वीतार अन्न प्रोत्यन कराने । प्रोत् इस सरहः पुण्यत्त्रेजींने यान्त्र प्रकारके श्रास कोणकर् धनकान् मुख्य प्रका कोण विश्विती विश्वे इंक्स्प्रभोकं विकान्त्रका, विक्रेप-यूकार अवस्ति पृक्षादि समावार स्वेगांके शिक्षे आराक्यमं क्षार्यकारे स्वेग्येको आरोग्य सुनता, गहता असमा सुनवेकी स्वार्यका (Manual 4,4)

## देश, काल, पात्र और दाने आदिका विचार

देश, काल आदिवा वर्णन करें।

कारणक्रमा तर शाले भी कारपुत्र महत्त्व हिए सम कार हेरेकारत होता है।

करियोंने कहा—सम्बद्ध व्यक्तिके स्त्राच्यूनके यहा, क्षान आहे, सार्व पूर्ण करा इस्ताओं में सेंड क्यों । जब असे करना केन्सरे हैंसे हैं, ऐसा बावन करिये। नेतापुरूने करावार सीन भीवाई बक्त विकास स्तर्ज जेले — नवर्षिके ? केलाह असी है। हायाचे कहा आने ही पारको जाति पत्री कर्मीने अन्या प्राप्त का समान करू नहीं है। करिन्तुओं एक कैथाई है करानी हेपेकारंग होता है अर्थात् अपने चरवें किये। अति समझनी चाहिये और अरब्द सारिग्युन पूर् केरन्त्र आदि प्राचीका कारणो बीतनंत्र का बीवर्ज कार्योत् सी एव सम्बन्धानमें देनेपाले होते हैं। जीवाराज्या प्रमुखीय साथ हो जाता है। यहन् कारण जनकी अनेक्षा बरायुक्त करन केल है। अन्तः करणकारो पुरस्कारे बृद्ध कर्त गरिका

रक्तम है तथा वर्ष केल, जुलकी एवं - निक्रम् अञ्चलो ! कुर्व-संव्यक्तियो दिन पीधनन्त्रकार पूरा निवार हो। वह स्थान किया हुआ समार्थ पूर्वीक हुन्दु दिनकी कार्यक्रमके आहे भी एरपूरा कर वेरेक्स अवेदी वसपूरा कर वेरेक्स हेन्द्र है, यह क्षेत्रां है। वेश्वरायको असने भी करानुने चारका वाहिये। जानो भी इससुना महत्त्व भारतका स्थान जानक काहिये। हेमानकार्थ अह वार्तका है, जो विकृत<sup>ा</sup> जानका मोनाने भी दल्लुमा महान रस्ता है तीर्वाधृतिका किया जाता है। एक्सिमाका अस्ता हैनेके बर । जनसे क्लपुन्त केंद्र है नदीका किनास ) . बिन्द अधाँस्, कर्वाची जीवलीसूवें डीक्ने हुन् कारों महतून कर्मा है में में न्हेंचा कर और पुरुषकर्मका पहला विपुत्रमें की क्रानुक असमें भी करपूरा नकार राज्या है समाजूत जाना गया है। असमें भी कारपूर्ण समाप्त मानम अस्तिका सीर्य । राष्ट्रा, जीदावरी, संस्तिमिर्वे और अल्ले की दलपुना कारोरी, माजवरी, रिस्पू, करवू और चन्द्रसम्बर्धे क्रिके हुए पुरुवका सहरत है। क्रमंत्री—इन सात्र वीर्यांन्ये साहाहर यात्रा सूर्यप्रकारमा सम्बद्ध स्वयंत्रे अस्त्र है। अस्त्रे गान है। सनुत्रों अञ्चल स्थान इनसे भी। किये गये पुरुवकर्तवर पास बन्द्रवहनारे भी क्रानुक परित्र पाना पन्न है और परित्ये अधिन्य और पूर्वकार्य होता है, इस विकासका अवेश संपुक्तकरों भी सरगुष्ट बाराओं विश्व पूर्वन जानते हैं। जनस्वातनी भागने हैं। रेस्परे ऑफ्क महत्त्वका वह समय - सुर्वका राहुकती जिनके संबोध होता है, कारण कार्यिन, वर्ष का राज जान । असीरचे पूर्वभागवा प्रथम तेन असन महर्तिका हेलावर मार्थन पूजा, अन बार्यन्यका है। असः का विकास प्राणिके कारान्य सर्वान्य कारान्य जाता है— रिन्दे का प्राप्त कार्य कर और का करें।

and the state of t स्तर है। करने हो एक अन्य है। एक ये की वैक्तानार्थ करने प्रदेश के अवस्थित है। उनके की हास बीट अधिकारी काली सिंध या अलेजी २२ जिल्लाहरूके

पूरूप जानते-मानते 🖥 ।

राजा है, जारे सुद्ध प्रस्तान काइनाल है। इक्षा हो, काफे लिये यह काम हका है। इस्सरिको स्टब, जब, होन और पूजा सभी 📉 भी आदि कान्य कर्युओवा भेत आदि

बार कारण विकास उपलियों किये उनकोची ... की हो का पाल--- को भी पूरण हो. होनेके कारण पुरस्ताह क्रमा गांव है। जन्म- वही अञ्चलका क्रमा है। निवासी निवा मध्यको हैन एक अनुसी पूर्विक दिनका कसूची उद्धार हो, उसे यह कसू किया नहीं कारण सर्वकारणो अन्तर है सरका जाता है है से जान से काराओं का सरका परा-है। बालु व्यान्त्रकारों के स्थानक कारत करोबी। पूरा करन आह होता है, देखी व्यार्थिकीकी कृषीक्षाको स्थान काम है, ऐसा इस्ती मानात है। को समान का नामधा करनेके बाद दिया पान हो, बाद दान आता ही फार क्यों कि बोनी और प्रायमित नीत-ने हेमेवाल बताया क्या है। अपने सेनवायी कारके बात है: क्योंकि ने क्योंके भारती हिया हवत क्या क्या सीधाई बात देनेकाल कारण होते हैं। जिसमें कैकेस स्तर्क होता है। जिसकी ! जो करिनाकरें प्रकार गानकोच्या जन कर लिया हो. यह प्राव्हान भी है और दीनसवर्ण करियो जीवन विस्तात है, कुराना करन बात है। यह राजुर्ज करने उसे दिना हुआ अन्तरा अन्य कुरानो इस और मेनोंको देनों समर्थ है। यो कान्स्रे पूजरूक वस क्रमेंका चोन प्रस्त प्रान्त करना अर्थात नरकमें निरनेसे कवाता - करकेवाना होता है। बढ़ी कर पति नेदनेस है, उसके दिन्ने इसी मुच्के कारण बाकर्षे उद्यानको विवा जन से वह सर्गालेकार्थ 'बार' प्रव्यक्त प्रचेत होता है। यह क्राप्तका केवलओंक वर्गने का क्रमेंतव किया गरेन चालकाने जान कारनेके कारण 'जाव <sup>क</sup> केनेकारण क्षेत्रा है। गिल्फ और क्रका बुलियें 🕆 कारणाल है। जानकी अन्य जाननामा राज्य हुआ और मुख्यक्रियाने जात हुआ पानमें जन बन्ते हैं: इसेन्त्रि पर अप-वर्ष प्रद प्रम पानसा है। सर्वा 'मानती' महानाती है। जैसे इस रोजार्थ जो - यन इसाओ पूर्न पान देनेपास महाना गया करहीर है, का दूसरेको कर नहीं नेता—में है। श्राविकोच्या प्रीचेंसे कामाना हुआ, यहाँ भगवान है, नहीं इसरेको अन है सम्बद्धाः वैदयोंका महावारने आचा हआ और प्रश्नेका है, उसी तरह को उनमें बुद्ध और परिवासका जेमलानियों अक्ष विकार हुआ कर भी उसन है, नहीं दूसरे स्ट्रानीका करन का उद्धार कर। इस्त बहुस्तरह है। बर्गकी इस्त रहरनेकारी क्रमाल है। को मान्यनेका कर करके प्रज्ञ हो। विक्रोकों जो कर किया एवं वर्तनी किया

क्रानेकि निन्ने को सुद्ध क्रम है। देश अधायः वास्त नहीनोने क्रम्यः यन करना व्यक्ति । ही कुछ तथा रक्षा करनेको काशा रकता है। भी, भूमि, तित्व, कुळ्नी थी, कळ, सम्बर्

<sup>(</sup>Not by Nob to the)

<sup>+</sup> मोजनार नाले हैं।

क्रमकः क्रमका अस्त्रको क्रमिकान्त्रकोने जिल्ला 🖰

प्रेंग स्थित पुरू ( पोटा ब्याप ) ३००

करानेकारम है। 🔐

मृद्र, प्रतिक्षेत्र, सम्बद्ध, प्रतिक्षक्ष क्षेत्र प्रत्यालयम् । संग्रह्म क्षेत्र क के के बहुत प्रभाव है। इसमें नावानने केम्बरातीयों केंगूह बहुतों है। यह और कारिया, क्रांकिक और कार्यनक कार्यका प्रतिकाश मृत्युक्त कार्य कार्य कार्य मृत्युक विकास क्या कर्मका अर्थर पुरस्कानीको अस्तरक अचन क्या है क्षेत्र अन्न कर के पूर्व क्रिके है। क्रमानों - पूर्वनात क्रम प्रकार जा प्रदेशक यह निवास क्रम है फि Brogar 1964 datastra Replie ( Market ) - gampet and States (passes ) - Septem को अनेत वार्त्यकान है। विश्वास का सम्बद्धकारी अर्थनकार वेद्या है। पर्य-क्षानिक को कृत्य केवानों क्षेत्र है। येथू अवक गतावे वात में अभिनक्त मुंजनेका राज अस्तर्गातको प्रकारकाता करता. वृद्धा का स्मात क्रेती है, व्या करियु सम्मीकी परिचेक्का, है। प्रीवार दार पृष्ट्वारिक होता। अस्तिकक्षण है। क वर्णना विष्ट्र है, प्रार्थनिक है। विकास कर अधिको दृश्चि केरावेकाओं, विकास कार सभी कानुभवित सामान है. 🖟 रेश्व प्राचना करिया । बारकार येथ अग्र-ः या कानी अन्यक वर्ग । प्रापेश हाने प्राचन धनकी अनुदेशने करका होतो है। पुन्नक को। एक अहर और का आकिसी क्षा प्रभूत प्रदेशकारी प्राप्ति कारणकारम् त्रीता कार्योक्षात्र विकास मान्य संस्तु सामान्य है। परिश्व, क्रमा नेपायों दृश्चि क्षते है। प्राप्तित तथा नेपायान और क्रम अर्थानमें स्थानका क्रम क्यान व्यवस्था अभिनेत्र अपि विश्वान क्रमीतिक क्यान कार्यो है । विस् कारण है। यह अध्ययका पर असे विश्व की प्रस्तान काल के वर पहले applicated fortiging from given it is from open in the product options with open will be our property कुम्मानको क्रमाने कृतियामार असने हैं। निवार जन्म यह क्रम वर मन्दर्भ संगतिको करनानार द्वार अंग्रामेश्वर प्राप्त राज्याना नाता. आहे। क्षात्रांने कार्या क्षाता है। एकार अहेर माना है। प्राचनकी का नर्मक और दान-ये के देखें अनुस्तर का गाउँ करनकरों को संपूर्ण कार्यकों साहित कार्यकों कार्य ऐसे हुएका एन करना कार्यक जो अपने पर्ने (क्लक-स्टब्स का सकाई): निक्षाम् कृत्यन्त्रः अभिने वित्र वित्र अति कृत (त्यून कृतिका) में कृतिका है। नामां अने कार्या अर्था क्रिकारची कृति होती . वृद्धिकार कुर्ज क्रिका अर्थी वृद्धिक केर्न 🧸 उनका राष्ट्र राज कर। और अनेत् कर 🍦 🛊 के हैं का प्रतिकार नामर्थ और संद Special of that mad his grown it. Indicate and before required by the इनका कुन किया नेप से हे परिवर्त औरि जिल्ला कुन हुन्तिक और

संदर्भ क्षेत्र को को के कार्यक का प्राप्त का प्राप्त है। अर्थ के उस कार्यों कृत्य और नार्य क्षेत्रक करना प्राप्त और रेजन स्थान व्यक्त कर करना पर्व पर स्थान के अपने क्षेत्रक रिया मन्त्र है और इससे नीविका चलामा जिल्हा वृत्ति है।

a specificate tipo terral, tras qui settente substituent constitues timo estraterati बालू क्रिकेटच्या और उत्सूत्त प्रभानित एका है। तहार क्रिक अवदेश कर और वेशक देशन देशनू है

बरलोकाचे इत्तम क्रम्ब और संबा सुम्बंब ब्रह्म-दान आदि कर्न करके मनुष्य बोश्च-होनेवाला अन्य कला है। ईवरार्वण-वृद्धिने पालका मानी होता है। ( अध्याव १५)

पृथ्वी आदिसे निर्मित देवप्रतिमाओके पूजनकी विधि, उनके रिज्ये नैवेद्यका विचार, पूजनके विधिन्न उपचारोका फल, विजेष मास, बार, तिथि एवं नक्षत्रोंके योगमें पूजनका विदोध फल तथा लिङ्को नैज्ञानिक सक्यका विवेचन

आपि क्रेमी है।

भूगसम्बर अस्पीहरायक सामें गयी है. (भेरमर) नैका नैका सहया आवश्यक है हावसे प्रतिमा मनाचे और दूधसे क्लका जात्र कर लेता है। सुन्दर अंत्रकार करें। इस प्रतिकालें आहु-अन्तरह अन्तरी गरेंड प्रकट हुए हो तथा यह एक अंगूल अधिक अर्थात् वसील अंगूल अन्य प्रकारक अञ्चनकामोरे प्रकार बनायी। लंबा नहीं पंतर प्रेत्य कीहा को नोई का नची हो। तालका इसे क्यासनका संगोधन अवस्थित करा हुआ बाद होता है, उसे कान्के आवर पूर्वक इसका पुरान करें। विद्वान पूरत 'विक' कार्क है। अनका

क्षियों क्या –साम्हिलाको अन्य प्रतिसन्तर विकास हुई हिल्लीसङ्ख्या शन्य पार्थिय प्रतिमाको पुत्रस्का विकान दिवस्यो स्वयं पूजन क्रान्त पार्गिये। कारपुर्वे, जिससे समारा अधीष्ट्र वाम् ऑकी कोप्यतेष्यकार-पुजनगरित काराकी विशिक्तक लिये श्रीलंड उपचारीहारा पूजन करक मत हो बाज-महर्षिको । नुपलोगोने बादिक। पुगलो प्रोक्षक और बन्ध-बाह्य क्रमा वर्ग पूर्वी है। व्यक्तिंव प्रविधानक बादपूर्वाक अधिनेक, क्रमे । अध्यक्तिके पुण्य राष्ट्र सम्पूर्ण समोरमोद्धा हेरकारण 🛊 कावरूरों नेनंद्र नैवार करे । हारा नैवंद्र एक मका १ सक्ता सन्धान निकाल कानेवाना कुळा (नशनग प्रकथर) होता वाहिने। 🖁 । मैं इसम्बंध कर्णन करता 💈 तुमान्त्रेण प्राप्ते प्राप्तिक पृष्टानके विन्दे एक कृद्धन और हरको ध्यान वेकर सुन्ने । पृथ्वी आदिकी कहर किसी सन्धानुन ज्ञापित बनी हुई केंग प्रतिकाशनेकी यूक्त क्रम दिल्लानिकों यूजनके किया एक प्राप्त निक्षय ही इसमें पुरुषोक्त और क्षियोक्त भी। केम जानम कहिने ( देवनाओं हान कापित अधिकार है। रही पांको अञ्चल कुर्गुये विश्वालनुका निल्ले तीन होर नैलेख आर्थन बर्वक करक पानीक जीनरसे निष्टी हैं करना इंक्टि है और अर्थ प्रकट हुए स्वयास्त्र असमे । किर राज्य जुर्जक हारा जान्या निष्टुक निर्म प्रीय नेत् । ऐसा करनेपर पूर्ण मेसाबर करे और सुद्ध मध्यपने रत्यकर फलकी प्राप्ति समझनी वर्गाओ । इस प्रकार क्रमें करिया कीको अर्थन कार्य । पुत्रवेद कार्य, कार्यक कार पूजा कार्यको (क्रम संस्थान्त्रकार)

्याह अंग्ल क्षेत्र, इससे दक्ष और मनोहा शुर्च, जिल्ला, तुर्ना और विजयनी आसर्का भाग प्रमा बद्धानाता है को सार

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

हेरेकारे हैं। इसस्पर्व भोग और मोक्रमी, भाग प्रदान करनेवाली होती है 前衛 化山

**बु:इसके बरावर मान्य गया है। प्रमुख्यक्कार अधिये। हो या सक्का दिनोंने हो या सक्का** कार्राच्या किमालिकके लिये क्या जल्म, कार पूजा करे। बेमला और अजिमें काहा Auffreitung sturfen Reuffrigit fieft ich beit bie fiert beitreren beute fiebe प्रथम और सम्बन्ध क्रियरिक्ष्योंने निर्मे एकः कृतम अनुन्तीओ पुत्र एवं अभीक्ष माहु प्रदान क्ष्मा अन्य नैकेंद्र विनेत्र किया जान क्ष्मा । व्यास है । वह समास स्वेता क्ष्मा अवन अव ters, that work put their product will have form quantities former derivatives. मजानेत्व क्रम रसी जान से का उन है। निविध अर्थने की धूर्व दिन आदिकी रित्यपिक्ट्रोकी महत्त्वार करानी कारी है। वृज्यको अस्त्यवृद्धि प्रदान करनेनात्त्री केन्समा अधिकेस करनेने अस्तरपूर्ति, क्षणक्रम करिये । बार का दिन, निर्मा, नाहर होती है, जन्मले पुरुवकी मान्ति होती है। अंद कोशीका आधार है। सरसार भेजेब राज्यपेने आम् काली और नृष्टि होती। काल्यन्तआंको हेनेसाला है। उसमें कृति और है। का निर्माण करनेते भएकी अस्ति होती। अन नहीं होता। इसरियों उसे पूर्व हाहस्त्राप्त 🖁 । क्षेत्र विकारनेसे इतनका अस्य क्षेत्र है और जानक प्रारक्षित । सुर्वोद्धकारको सेन्यन कारकार राज्येक कारोबी भीरावती काराविध सूर्वाद्यकारक शानेवक एक कारवती रिवर्ति बोती है। इसन्तिने कार अर्गद् कः काने भन्ने है जो प्रतापन आर्थ प्राची कानेति अन्यारीको कार्युक्त अर्थित करे। नकस्थार कार्योका आकर है। विदेश निर्माण और जन—ने जेंने जन्मने अभीत करनके। पूर्वभाग्ये की हां देवपूर्ण बचुनोकी पूर्व

क्ष्मा रक्षरंग्याने स्वेगीयो पुजाके अन्तर्गे । यदि मध्यक्षांत्र क्ष्म विशिक्षा आर्थक राज ही जब और अवस्था करने कहिये। होता है से रातिकुल निकित्स पूर्वधान मन्त्रको पानिने कि का रखा पाने करते. किरोंके आदादि कर्नके दिने उत्तर कराया कम करके किर उन-उन जनवारोंने करे। जाता है। ऐसी हिस्सिया परवान ही दिनसे देशालाओंकी कुमले उप-उप देशालाओंके एक क्षेत्र है, असः सहै देखवानीय दिन्हे क्लेकोको जाहि केती है तथा उनके अवासर - जवल बाना क्या है। वदि क्याक्रकस्थान रतेकर्ते भी मधेन भोगाती प्रापृष्ट् असरावा हित्ती रहे हो उद्यावसमूची हित्तिको ही दंशकार्यमें प्राप्त करून माहिते । उसी एस क्या में देवनुकारे प्राप्त हैनेकारे विशेष पूर्व शिवि एवं बक्षा आहि है वेककरांने चारनेका कर्मन करता है। क्रियो ! तुन्तकोग अब्बा होते हैं। बार आविषय चारनेकारि क्रकापूर्वक पूर्व विकास पर्नेश्वरी कृतको विकास करके कुछ और का आहि कार्ने भूतनेकाने उत्तन अन्तरेष्ट्र करत्यते अप्ति होती। सार्वको । केरोने पूजा-प्रकाक अर्थकी उत्त 🖟। सुरुवारको, सरकार और भारता अकर कोजन को गयी है---कुर्जनते अनेर भारतीये सक-पश्चारी भारतीयो और होते पूजा भार पूजा-सम्बद्धी स्कृतिहा है। चीपनाराने प्रााधिक कारतके आवेदर पूर्व का अर्थ है केस और कराकी विकि पूर्वक राजेक्कोची एक करने नेत्रीह्—यह किस करेंके इन्यन केसे है.

चारमार्थिक ३०४। ये दोनों ही कुमा- बस्तुओंका कुन करनेले जिस चारमार्थ प्राप्ति प्रत्यको अर्थ हैं; प्रयक्त योजन करनेसे हैं। होती हैं, अतीवते हार्यनी सैतियर्थ कुम-कार्यो सर्वकात है। इस अकार आराध्याहरा ओविन्युकी सृद्धि करके रतेक और नेतर्ने कुळ-कुण्याम अर्थ प्रमुख प्राप्त कर रोजा है। जो प्राप्ती **प्रिप्**रमा है। मिल और बैनिनिया कर्न हिक्को सम्मान् विक्**रो** बाल्ड सम्बंहार काल्यानारने कार हेते हैं; किन्यु कान्य कार्यु प्राप्तानीका केशकोजकार पूजन करता कार्यका नहें करविभारि अनुहार हुआ हो से 🗼 यह उपकी उत्तरात बाह कर रोता है। भाइ तरकारत कराव होता है। अतिबंद एक इसी प्रधार कार्यून हेमाराओंके विशिष्ट बक्ष, एक काम और एक कर्वतक सरसार करह वालेंग्रस किया १४८, काव्ह कुरून करनेती कर-४८ कालीई अस्त्या प्राप्ति प्रात्ताको पूजन वर-४० देखा प्राप्त प्राप्त । क्रेसी है और करते वैसे ही क्लीका क्रमातः चारतेव्यका केता है। क्षण क्रेस्स है।

अल्ब्रंड नाम पूजा है। मनोवाधिका मञ्जू तथा। बावकानारामें की जानेकारी और्ट्सकी पूजा प्राप-- में है अभीष्ट कराई है; सम्बाग अचीष्ट संमीरम और आरोज प्रदान भावनारोग्यो अधीषु चोण अमेशिन होता है वारोवाली होती है। अहीं दर्ग और निष्यान पायनालेको अर्थ— काक्युरलेसिल पूर्वेक में आदि साह

वार्वामी संक्रांतिको कुछ अव्यक्तकारको ब्रालेक माराके कृष्णपश्चारी सपुर्धी काली शिक्तिको भूगविदा बक्रालेक चीनमें हिर्देशको की हुई क्यापरस्थिति पूजा एक अधिकसामा भूजन करे। वे सम्पूर्ण मध्येष क्योंका जान करनेकारणै और एक अन्तेकांक्रित कोनों और करनेक्षे देनेकारी वक्षात्रक अन्य जोन्यक्ती कार हेनेकाली होती। है। हैनुसंबरी उच्छा र सनेकारे पुरस्कते अन 🖁 । पैरम्पासनं कर्त्वीयो को भूर्व पूजा एक। दिन आक्षान उनको पूजा कर्त्वी काहिने । मानसम्ब मिने गर्ने मूनवार श्राम देनेतरणै. आश्चित्रकालके सुद्ध पश्चानी पनानै तिथि होती है और जब भूर्व किंद्र शरिवर विभा: सन्पूर्ण अभीत कानोको देशकारी है। उसी हों जा रूपन कार्यकारको राष्ट्रवीको को कारके कृष्ण कार्योः" कर्युर्वाची की क्का अनेत्रजीको पूजा इस अर्थतक रविकार बद्ध हो तो उस दिवका बहुना निशंव मनोवानिकतः कोना प्रदान करती है—देशाः वय करता है। उसके साथ ही वहि आर्थ और कारण कार्रिके । सामान्यकारको रविकारको महार्था (शूर्वसंसार्यको भूक अलां) कर इस्त नकारते कृत काली निकियों नेक बोच हो तो का अवस्तीय भी हाँ माजबुद्धा सहस्रोको चनकान् सूर्यका पूरतः क्रिक्युमाना मेरोन चहना नाम समा है। करना वार्यको । क्षेत्र सबर धारकाव्यासाँके जाता कुछन कर्नुर्दर्शको को ह्यू किकानीकी बुधवारको, अनम नक्षत्रसे मुल प्रकारी कृता राज्यूनी अभीष्ट करतेंको देवेकाली है। तिकिको सभा केवल प्रदर्शको भी विश्वा वह सनुवर्शको अस्तु सक्ती, कृत्-कारको मध्य भगवान् विष्णुका पूजन आमीष्ट द्वा हशतो और समका विद्विजेकी अति कारप्रात्यके देशेयाल वाध्य अन्य है। वास्ता है। जोवासासमें व्यूर्वजीको प्राप्त

महार्थका क्षेत्र हा अनुसा कर्मानिकाचे निकालका पूर्वा व्यवस्था रिक्षेप मानव हे*। व्यव*निवासक अस्तरक विकासी हो वर तथा बाव प्राप्त होती है करूर स्त्रे ।

कुमा करने और तथ अब सूनी कब देशने को, करकारी केन्यु एक अस्तराज प्रकारन 

विभाग को विभिन्नों कोई अनुई स्थान के से सामित्रकारे जिल्लानका और संस्कृत क्षा अन्तरात्त विक्रिय कर्मान्त्री क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्ष कृतिक कर्या विकास को समाद प्रकार के अध्यक्त प्रकार कार्यकर्म व्यवस्था क्रिकेट पूर्ण करना है। यह क्षात्रकार करनोवा अधारत हन करने में पर करनते जी। हार्थन क्रेंटन वार्यक्ष : प्रान्तान देवकारी एकः क्रेंपरे है । कृतिपरिष्कः प्राप्तानीकी कार्यकार्यक ज्ञान होत्र बोध्र केरकार्य है जिला। बीन्यान्यक पुजन कर कर बाब दीवना कर कार्यक वर्तांको । सुर्वतिकारकार्य प्रत्येक वर्ग । प्राप्ता (वर्गिको द्वान रेग्ये) अनुन्याको प्रत्ये ही क्षेत्र निर्देश अन्तिन्तं स्वाहनक्षिक्ते पुरस्काः प्रावहनित्तं साथे 🛡 नान्ते है प्रावह नीतने विद्वार क्या कर कर हाथ, यह और क्षेत्रकान्य क्याराविके किया हार रिकार क्षाप्रिक्त क्षाप्त असमा वेद्यापालका अधिकानुका प्रथम तथा अपि व्यापका सन क्षेत्रकंत्रकारंत कृष्य को। अर्थ कृष्यको वर्त्त्वकार ३०० कनामही प्रदेश कार्यकार क्षेत्र प्रतिनारी प्राम्तिक राज्य व्यवस्था प्राप्यात्र प्राप्या है । कृतिकार्यात्र स्थानाराज्ये करणे 2007मा है। <u>सामानोको क्षेत्र</u>ण क्षानको अञ्चलीका कृतने नके कर्यु अन्त और भी का पुरस्कान कार्य कार्य है। योगा एक वस्ता महानेत प्राप्त नेपायो कुल्लाको प्राप्तिके कि यह प्राप्तकार्यको स्वीत संग्री है। स्वीतकार्यक सुर्ध्वकार्यको स्थानकार क्षेत्रार्थके (क्षाना) क्षेत्रे केवाराधार्कः स्थानकाः राज्यकश्चनित्रः कृता व्याप्तस्य नगा गथा, पुण एवं अञ्चल दल वेचेले व्यनगर्क क्षानिकारकार्य केवलाजीयाः काम- भाग्य प्रदानीकी पृथ्वि क्षानी है। इस विश कुळान राज्यकी कोल्पेस्टा केरेम्प्या, स्टेंबर कार्यं) मानिया देश सर नार्थ क्रियान्त्री कार्यक्रमध्येको हर वेक्स्पुरक रूक पूर्व और भी अन्य पुरस्के करि क्षेत्रो 🛊 पूर्वप्रकारक प्रारम्भक्ताः है। प्रारम्भको विकासन्त्रेत्री सन्तर्भ विकास क्षानीक्षाकारके अञ्चलको जनकार वृत्तेको । अन्ते और संनुकानीक कृष्या, किस्तानी अनुवानी क्या आहे. एनका जन्म क्षान है। अरुधन और अनुवान को सीवी हरि करूनो निर्मा स्था और स्टीन अधिकाः अधिकोकुमार्गमा मृत्या भारते गर्ग पूर्वन् कुर और अक्रमांको श्रीनक्ष करनेने क्रमांक प्रयो कार्यानकरूपार निकारक क्रेमा है तथा केंग्यक काल क्रम्प है । क्षेत्र और अरमिक अवस्थित कार्यानिक वर्याध्यक्ति क्रमी है । क्षात्रक विकारीच्या होता विक्रा प्राप्त्य है । कृतिकार प्राप्त्या अनेवा केला और व्यक्त प्रार्थिको

र कर्न पूर्ण बर्मानीक प्राप्त क्या है। अनुस् प्रवास व्यवस्था व्यवस्था नाम अप क्रिक है। सल्यक्षक 'जोनंद' इत्याका प्रचीत वर्ग मात्रक सं मुखके अर्थने अरम है।

काल, राज्य और जल आदिका सम्ब कुत जल करें। देशा करनेकारण उत्तक्रण हान अर्थात प्रकानकार्योका और समर्थ, मोली प्राचन प्रतीन ब्रहनेके बाद मोक्ष प्राच कर अवदि क्राजेर क्लाओका की दान देनेते होता है। दिनेतर नर-नारेगोको विकास कार्ग-केकार्याः जाति होती है। इनकेने कामाः काम और पद्धान्त्रन असके ही विरस्ता असके आदिका कार कार-से-कार एक जला विद्युद्ध साथ जड़ हो जाता है। इक्ष्मानीयर (रेश) क्रेंग काहिये और सुवर्ण अस्तिका अध्य कर करनेसे क्ये-से-क्ये क्येंका क्रे कार कार-से-काम एक पर्छ ।

🗫 बक्रमध्यें किए आदि समस्त देवताओंका है। किए सस्ति है और नाद शिव। इस क्षान कामक समझ किवियोंको प्राप्ति सम्ब वह जन्म दिल-सांकरकान ही है। कार्यनेताला होता है। इस पूजवर्षे अन्त्रतीचे। जब विश्वपत और विन्दु इस अन्तर्वात Coursell रेकार किये पूर्व इतिकास विवेषा आधार है, ये कियू और बाद (प्राचित और अस्य कार्यक कारत है। वीक्याएने अन्य दिखा अन्यूर्व काराएके आधारएनको विकास इकारके अवन्या नेनेव विशेष मानव रसत्य है। तिन्यू और मानते पुत्रा रूप कुछ कर्णश्रीर्वकारणें केवरा अञ्चल क्या शिक्यकाल है, क्योंकि क्या सम्बत्ध अन्याद कारवेकारे मन्त्रवेको हो सन्दर्भ असीष्ट है। आधारमें हो आधेमका सन्तर्वेक कारोंकी आहें। के कार्त है। मार्गहर्तिकारणे अध्यक्त तथ होता है। क्यी कार्यानिकारण बार की बारों हैं। यह अधीर-सिन्दि, वृद्धिकारनी बारश्या प्रमुखीय होता है. क्रमा केदानाक्रणको निर्देश प्राप्त कर रेग्स है। निर्दा, इन केमीका संस्कारण ही निर्दालक वार्ग्सर्विकाल आनेतर काम-से-काम और कुटकाल करेक लिये विकासिकारी पूजा

नाम हो जनार है।

कारती श्रीकारियां कुळ कीववासचे । सारा असका जगल किन्दु-सार्थाध्य कावका कुन आरोबारे मनुष्ये सारे कर है। इस अवस्थिकरणकी निर्धाले ही कारोच्य, वर्ग, केशम सम्बद्ध झान; काल इसमें संदान नहीं है। सिर्वाराष्ट्र विन्दु कानुक्रानको करा, इक्टबंक और परसंकार्ने कार्यकात है। उसा को बनाएक कारण माना कोण, अन्तर्ने सन्तरून मोरा (मोक्ष) । करावा अत्तर है। निन्धु देश है और पाद को मोलको इन्हा रक्तनेवाला है, वह बचुना कक्ताता है। असर अन्यके संकटते दिया भी कर कारणे अवस्था देवनाओंका करनी काहिने मिन्तुकल देवी कर जाता है कुल्य करे और वीकास्ताको कुश्चले सार्त और नाहकाल करवान किया जिल। इन म जाने हैं : इस:पालको लेकार संगमकातन- वाल-विकास पूर्विक होनेले परमानवासी है शक्त के चैननारामें कुम्लका निरोध म्हला आहि केवी है। जल: मरमानावा साम बारान्य राज्य है। बीचनारसी पूरे महीनेश्वर लेनेके लिये विस्तृतिकुत्वा विसेन्यनार्थे विशेषिक और निरक्तर रहवार क्षित्र पुत्रन करे। देवों क्या जनस्वते माता हैं असःकारको मध्यपुरावस्थान जेवनस्य और भगवन् निय जनस्थे किस। से मानकीका जब करें। अस्तकात् रक्षाको अन्तरी सेवा करात है, का कुरुप इन केनी कोनेके कारकार प्रकार अली प्राचीका पहल-विस्तारी कृत्य दिना अधिकारिक \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

क्युती सामी है 🐣 । यह प्रयक्षणर कृत्य करने । अधिद्वानभूत वास-विस्तृत्वनय विवरिक्षण क्ते अवज आसारिक देशमें ह्यान करते हैं । एउन करना वाहिये । बेन्द्रकारी निवासिके स्टिबे अध्यक्ते नहीं है।

अतः मुनेपारो ! आर्ग्यरम् आरम्पनी भागना हम, गुल्या हाई और गायका प्रानिके रिज्ये दिव्यसिक्षाको फाला-विकासक ची—इन तीनोको पुरानके सिन्ने प्रकृत और कारक जानकर असकी पूजा करनी काहिये । इत्यारक साथ वक्यक-वृक्षक भी रखे और इन पर्न (दिल) मुख्यक्य है और धर्मा (दिला-समग्री निरक्तार समिनितरूपने पत्रापत अक्रमा प्राप्ति ) प्रकारि बादलानी है। अव्यक्त भी तैयार कर हे। (इनके हारा विचरित्रका आन्तरिक अधिकारसम् गर्मको एथम करते। अधिकेक एवं कान करावे), किर गर्थके 🕏 और सुव्याना आपर्यास्क अधिकारम्या द्वा और अनुके अलसे नैनेहा तैकार करते. मर्थको प्रकृति। यस्य आसिन्धं है, यह प्रस्त्य सन्यक्षे अदारकार्यक उसे मनवास प्रमुक्तिरूका भार्थती सूचा प्रोतेके कारण जिल्लाको अधित आहे। सन्तुर्भ प्रणातको गर्भकार् हैं; क्योंक बड़ी अकृतिका जनक अनिस्तिह कहते हैं। क्रावस्तिह नार्स्सान 🕯 । प्रकृतिये जो प्रमुख्या संयोग होता है, यही - हानेके मतरक प्राहरितह कहा गया है । समा पुरुषक्षे प्रस्का प्रथम जन्म फाल्मान है। या अर्था विन्हरकाम होनेके कारण अवस्य प्रकृतियो व्यवस्थानिक इत्यमे जो जिन्द्रशिक्षके इत्यमें विद्याल है। उसमें अभरत्वार क्यान होता है, नहीं उस प्रकृतिका अवस्तरूपने अतिहित को हिल्लीका है, यह क्रिनीच क्रम्य कक्ष्मणला है : जीव क्लानों ही क्यार-स्थलत है, इसकिये क्यारहित्य करंबार जन्म और मृत्युको अन्न होता है। कहलाल है। समारी विकासने आधिके लिये मानाहार अन्यक्रमसे प्रकट किया आना हो। हो शर्राकम होता है यह उकार-स्थलन होतेहे मेरका जन करूराता है. जीवका प्रतिर उपारतिक कहा तथा है तथा प्रतामी दीक्षा अन्यक्षात्रको हो जीर्ज (क प्राथनिकारोंसे क्षेत्रको जो पुरू वा आवार्य है, उपका विज्ञा मुक्त) होने लगता है, इसीलिये उसे 'जीव अकारका प्रतीक होनेसे अकारतिक कान संक्षा की गयी है। जो जंगा लेका और विशिध - गया है। इस प्रकार अवकर, जकार, प्रकार, भारतेहरा समाम (क्यान) में पहला है. किन्दू, नार और ध्वनिके कराने रिक्रमेर क कामा पान जीन है; जन और बचान जीन- भंद हैं। इन इस्ते रिज़ोसी निस्त पूजा कार्यसे संबद्धका अर्थ ही है। असः अध्ययस्थानमे साधक जीवनस्था हो असा है, इसमें संज्ञाप

मार देखे (क्षाद्रमण का॰) 44 Person

विकास किस्ता के बाजाब्द के कि अने संस्था विकास प्रदेशक । **मा देवी बनतां, ताल ए। १६४के जगतः नित्तः निर्माः सूत्रुम्मेर निर्मा कृषणीयमं ६**६ वर्धते ॥

बहुरिंडहुम्बकम् इक्लिक्स् भारतको, उसके सुक्ष्य कप (अंब्रहार) और स्थल रूप (पश्चीक्षर श्रम) का विकेषन, उसके जयकी विकि एवं भौडपा, कार्यसम्बद्ध लाकाम लेकर कारणसक्ते लोकानकता विवेचन करक कालागीत, पञ्चावरणांगीतह जिक्लोकके अनिर्वस्तीय बैपकका निकारण तथा जिल्लासोके संकारकी पहला

कार्यक्षे ।

नाम है अवसीरसे जरका संस्तरकारी अन्तर है। महाराज्यसम्बद्धाः अन्यवः अन्यो वारं कारवेके । अन्यवदे औ के कारवे वर्षे हैं—स्पृतः औषररको 'प्रान्त की लेख देते हैं। प्रीनकर जो संक्षा प्रकार कारक कारिये और 'का किसे हैं अस: इस भारतारे सेन्द्रर भी प्रत्यों , भारत नहीं हैं, जह सुधन है और दिहाने चौती

हारामा कुरता भाग को है—'म-प्रकृतिन, जीव-जुल्क पुरुषके हिन्दे सुक्ष्म प्रकारके मोक्षणमा प्रदेश देणा ।' इस अधिकारको औ। लिये किसी लाधनको आगरकारकार सहि है।

कृषि मोहे—प्रामी | महायने | असर कार्यवाले केर्नियोक असर अपने बनावरी इन्मेरे लिये कार्यक्त बाईलिक्स्थान प्रकारका । एक बारनेवाले कार्यकार्य समाधा बानीवा माराज्य तथा विकासकर्य प्रभावत अक्षार जान करके वह विका पुरार जार केता है: क्रारियो भी इसका गाँव जनव<sup>®</sup> है। जन सुरजीने कहा—न्याधिके । आवरतेल प्राचनकित महेकाको ही एव अवस्ति कुछ प्रभावनोत्र अनी हैं. अरुपने भद्र बढ़ा सुन्दर प्रथा बाहते हैं। वे मरमास्वा अबद्धानगरे जब कारिकर विश्व है । किंतु प्रस्का होना-होना अवर्थन शुद्धानमा है, प्रमन्ति प्रकार करर जातीयांनी ही बारनों हैं, देशस कोई काइनमें है। इंग्या बावायांको का अवस्ति महीं । मकानि मनवाद निरुवारै क्रायांचे हो में - अवेदर (शिवानगढ़ा) हार हेता है । प्रतिकृते इस विकास कर्मन करीना । ये मनसम् भी विक्रम् पूरम को प्रसंबक्त नामसे आसी वित्य क्यानी और आयलोगीको रक्षाका है। अथवा प्रकृतको वार-विका कारी कार आरंबार करने ही जान करें हैं हैं ' परवास्त्राम्य अंध्य कार्य है, इसरिय्ने का

रिले दूसरी (सब) क्रम है। इसरिक्षे इस और श्रम्म। इक अक्षरका से ओम है, अन्यने क्या करनेकाले सर्भवयोके अवसर है। हिरमार्थ इस ग्रीम अक्षरकारे क्याच्या प्रमुख 'प-जनक, न-नहीं है, त:--सुनरकेगोके जनक रन्यहरता पर्वहर्षे । किएके बीच अक्षर कुल 'ओप' को 'जनम' नारते कारते हैं। अक्षर सरकार को कारते हैं, का कार है। र-अंदेश, व:-श्वमान् मोधान् इति के प्रणयः। अवसा विकास है। सही अस्तेः किये समयः। अर्थात् का तम रूप अगलकोको प्रत्यकोकः साध्यकीका सार्थ है। (अपनि प्रीयानसके क्रमे व्यक्ति-मूर्ति 'अन्तव' कारते हैं । अवका क्रम - क्रमेचिक व्यक्त विद्यालय है, श्रामानि कुलरोपक्री

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> স (নাটালেকারি) সাম ক্রমে লা ক্রমে ।

अन्त कर रोका है---क सुनिश्चिम क्राप्त है। संस्थाओंकी उपस्थानके समय भी अर्थना अनुसंभाग न करके बैक्स ऑक्सरमा अस्ता कारा करिये। अस्तर प्रमुख है ।

कृतिनें जननक अल्पार सरीर रहता है, समस्या अनुसार करते हैं, से निवृत्र (अन्यस असमें अस अवध-नामधी प्रसूच सरकता (स्वृतीसकरी) अने हो। प्रसूच सुद्धानेनो कताः होती पहले हैं।) कह अपनी देशका हुक अन्यत्यतः हो जब करफ जाहिये और किलम् होनेतवा सूत्रम् अनाम कन्त्राम कर निकृत कुल्लेको होचं अनामका । साराणिको और कार्य अर्थपुर परवाल समाप्त अन्य समीके अधिन प्रवासक राज्य अनुसंस्थान करता सुता है। एक सरीर यह हो। और अध्यत्ने कुछ प्रधानमा अक्रुरक अनक कार्य है, तम वह पूर्ण अवस्थान विकास पादिये। चेत्रके आदिये और मेनो

कवामा पर करता है, असे निक्रम ही भोजवाँ 👚 अनवाहा औं करोड़ जब अरनेसे अनुवा अर्थित हैती है। विश्वने क्लीन करंड क्याना । यह ही आल है। किन में अलंडक पर कार भार निरम्म हो। उसे अकरन हो क्षेत्र जात् । करनेही यह पृथ्वीतरहत्वर निरम्भ का ऐसा है। हो जनम है। सुरुष जनमध्ये भी द्वार और एएएक्का पूनः में बारोक्स कर बारके नह बीरोके फैक्ट्रे हो कर मान्ये काहिये । अफार - अल्ड-सरकारे जील हैशा है । पुत्र: वी कारोड़ कुमार, मध्यार, विज्ञा, कार, मध्य, कारक और । जनके अधिकारकार विध्यय पासा है । सहस्थार कार्य — इनसे पुन्न को प्रथम है, इसे 'दीव' किए भी फरोड़का अब कार्य, यह आयु-प्रकार बातरे हैं। यह जेरिकोंके से स्वयंत्रें अध्यक्त विजयी केल हैं। फिर में अजेरको विका होता है। प्रवतपर्याण को जोज़ है, यह जरको आवतसको अन्यत अधिकारचे अर श र प्— इस तीन संपर्तेने कुछ है । इसीको - लेख है । इसी आहर भी-पी अलेखका पर 'हुला प्रकार' करने हैं। 'अ' किया है, 'ब' करके यह सम्बन्ध: क्या, रस, करन, स्वर्ग कृतिक है और अवसर इस होनोंकी एकाम है। और प्रस्कृतर कियब करता है, इसके करा यह जिल्लाका है, ऐसा सम्बाधकों हुना जिल ही वरोडका जब करके अर्थकारको भी अन्तर्भाषा अन् कारमं वासिये। जो अन्तरे औस शेला है। इस तरह एक सौ आस करोड़ स्थान क्रमेश्वर क्रम करन काले हैं, उनके अस्त्रका कर करके उनके क्रमां केशको तरह रिन्ने इस इस्त अन्यवस्था कर अस्तिक हुआ कृत्य सुद्ध मोनका स्वान करता। है। मुख भोगले कुछ होनेगर यह जीवाधान हो कुम्बी, जल, तेज, पासु और आफास-जलत है, इसमें श्रेपन नहीं है : शब्द प्रस्तवना के पाँच पून संक राज्य, स्वर्ध आदि इतके। क्या और जनवराजी दिखाना व्याप अस्ते। चौंच नियम—में सम निरम्बर इस कर्तुर, जासे समाविते किया हुआ बहत्वांनी पूरण मनुष्योंकी पालकाने किया है। इनकी आश्राद दिया है है, पुराने संसूच की है। अनुसा मनमें हेन्सर की कामेंकि अनुसारमें। बहुते अपने प्रारीकों अन्तरके सूचि, इन्य मेंतर होते हैं, में दूस प्रकारके पूरत प्रकृत और देवल अधिका अस्त करके किर जन (अक्टल अपूर्णिकार्यों) क्यूनको 🛊 तथा आर्थ्य करना फाहिने। अवस्तादि व्यक्टन को निकासभावको एएकपिसिस कार्योका कार्योको मुख्य प्रभावका अनने अङ्गोने भारत

करके भनुष्य ऋषि हो जाता है। मन्त्रीके दरुविया संस्कार, मातृकान्यास तथा **षद्धश्**को। पन<sup>ा</sup> आदिके साथ सन्पूर्ण क्रियायोगी, तपोचरेगी और जपथोगी न्यासफल उसे प्राप्त हो जाता है। प्रवृत्ति तथा। कहलाते हैं। जो अन आदि बैमवॉसे भूजा-प्रवृत्ति-निवृत्तिसे मिश्रित भाववाले पुरुषाँके सामग्रीका संचय करके हात अहि अहेंसे लिये स्थल प्रणवका जय ही अभीष्ठ साधक नामस्त्रागदि किया करते हुए इष्टरंककी होता है।

क्रिया, तप और अपके योगसे शिव-योगी तीन प्रकारके होते हैं--- को क्रमश पूजापे रूपक रहता है, वह 'क्रियाशंगी'

🕊 मध्येकि दस संस्कार ये हैं —जनन, दीपन, बोधन, तक्रम, अधिवंचम, विवर्तकरण, जीवन, त्येंण, गोपन और अवस्थायन हरूको विभि इस प्रकार है।

भोजभावस्थ गोरोजन् फ्लूबर, चन्द्रनादिले आत्माभिषुक्ष दिकोण लिखे, पिन होनी कोणीये छः ऋ समाग रेखाएँ स्थिते - ऐसा करनेपर ४९ सिक्ष्यण कोई बनेगे। उन्हों ईश्वनकोणसे मातुकावर्ण जिल्लाकर देवताका आकारन पूजन फरके अकारत एक-एक वर्ज बचारण करके अलग पत्रपर किसे । ऐसा करनेपर 'जनन' मामका प्रथम संस्कार होना ।

इंसमञ्जनो भ्राप्य कानेसे एक कुमा जनहार भनाना दूसर दोका राक्षक होता है। यहा—हैसः ग्रामाच तमः सोऽहर्

🤾 को अ-सम्पूर्वित ऋत्यका पर्वेच हजार जए करनेसे बोधन' अस्पर तीसरा संस्कार दोता है। यथा-— है सभाव उसः है।

फर्-सम्पुटित मन्त्रका एक हजार जय करवेसे 'ताहत' अवक चतुर्थ संस्तर( होता है। यथा । यस् रामाय

भवकायर एक किस्तुक्त. रॉ हंस. ऑ' इस मन्त्र**से क**क्को अभिमानित को और उस अधिमानित अससे अधन्यपञ्चादिद्धाःथ भाषाकः अभिषेक समे ऐसा करनेपर अधिषेकः दामकः पाँचकाँ केस्कार होता है।

💥 ही क्वर् ६५ वर्णीसे सम्पृतित मन्त्रका एक हजार जब करनेसे 'विमर्काकरण नामक छटा संस्थार श्रीमा है। अध्या— औ जो नवद रामाय नमः क्षत्र हो अवे।

स्वभा सम्पर्-सम्परित मुख्यमञ्जव एक हजार जय करनेसे जीवन नामक साठवाँ मेरुकार होता है। यथाः स्काम वषट् रामाय नगः वषट् स्वधा ।

दुन्ध, जिल एवं घृतके द्वारा मूलगन्तरो सी बाँग वर्षण करना सी 'वर्षण' संस्कार है।

ही-चीज-सर्पुर्टित एक हयार जय करनेसे 'गोफन नामक २०% संग्यटर होता है। यथा- दी रामस्य ग<sup>म</sup>ः

🖏 बीक सम्पुरित एक हजार का करनेशे. आप्यापन नामक दसयाँ (स्कार होता है। यथा— 🖏 रामाय नवः ह्ये १०००।

इस-प्रकार संस्कृत किया हुआ मन्त्र शीम सिन्दिप्रद बोटा है।

२ वहांप्य-प्रशेषनका वहार्य होती दीक्षाक अन्तर्गत है । उसमें चटले कष्टारें या बेहीपर अमिरवापन होता है । सहाँ महस्याका कोचन करके हामसे ही दीक्षा सम्पन गृंती हैं । जिस्तार-प्रयसे अध्यक विचरण नहीं दिया। थ। रहा है।

युक्तिको अञ्च कर रोका है ।

महाराजा है। यूनामें संराध सहकर को कि यह प्रतिकार एक कर परिनेत भोजर परिना भोजन करता, जाह इन्हिनोंको करे, जैन से, इन्हिनोंको कराने रसे, जनमे बीतकर बचने किये राज्य और बच्चों भी उसकी इसे पाल-निराजी किये केना करे। मनाचें सरके परतेह आदिते हुर रहता है, यह । इस निकाले सहयर कर करनेनारम पुरूप 'सर्वेचेचे' कहरात है। इस सभी एक सहस्र करने है युद्ध से अस्त है. कार्यानें पत्र होकर के क्या क्रमानारी अन्यवा का मानी होता है। सम्बद्ध कार राज्य स्थान काम अर्थाद क्षेत्रोंने महिला हिल्लाह विश्वाद विकास काले हुए बहुतकुर-हें प्रत्यक्रियों निरम्त क्य किया काता है, यज्ञात की बारस कर करें। क्यानार में क्षेत्र प्रकृतक पुरस्य 'क्ष्मकोनी' अन्तर्व हैं। जो पूर्व अध्यत् अध्यत स्वतं । अन्तर्वाच्यक्रस कर्म प्रोत्स प्रधारके कामरोपे विकासेची अनुवाद क्रिय क्रमाने अनुवाद विकास महामाओंकी एक करता है, यह सुद्ध होकर । यह है। उनका करता औरकूकी करत राजनेका अभिके अल्लो अलेकर अनुस् कामुलाको करूको पुर्वेतीका है। अल्ली कार्नी जोरावर असीरवरित प्राथको उस्त वैकी क्रिको है जान में जनकोत्तवार कर्मन हैं। बढ़ों साढ़े हुए बढ़ो-बढ़े गान मनावान करकर हैं । तुन क्रम सीम अवन देखर सुनो । - दिलकरी क्रोप्स बक्त को हैं । अक्रवेसकी अपने मचला जारनेवालेके रिन्ने करणा उन्हेंस कार प्रतानि पुन्तकुर, दशु सका वर एवं किया गर्न है; क्लेंकि वह कर करते-करते. अनववर्धी मुहाई करना किये हुए है। इस अन्यो-अन्ययो सर्वक पुद्ध (विकास) मार प्रकार स्था स्थापर अनुसू करवेकार रोजा है। जाकाओं ! पहले 'नगः' वह हो, अन्यतन् प्रश्नादित्यका कर्तवार हारण करने करने कर जनुर्जी विभागित हैं 'तिरा' करा है। इस इस्त अनवा सूर्यनकार वे पहले करवी सी क्यानस्थानक 'नमः शिकान' कम होता। कानशिका कृता करके किर धूनीविक्य है। है। इसे 'जिल-पद्धाक्षर' करने हैं। यह स्कूल- पूर्वीका प्रकारती विकासक राज मारे। उस प्रजनकर है। इस प्रकाशको अन्ते ही दिनों सम्बद्ध सद्ध बाद बार्न ही बारे (और अनुम्य सम्पूर्ण रिस्टिप्रयोग्यरे जात कर रोजा है । जुन्कार्गरो कथा गई) । अकडी सम्पर्रिक दिन व्यानक्षरवन्त्रके आदिवें ऑकार स्वयंकर ही कृष्णवक्षाकी प्राप्तिकेको प्राप्तः कार रूपा अरुपार जन करना करिने । हिंदो ! निरमवार्ग करके सुद्ध हुने सुन्दर कारणी पूर्णि गुरुसे पद्माक्षरमञ्जार अनेत्र पायर औत्र-संत्रेसचि निवर्गेसे पुरू हो छन्। आई पुरस्कृतेक निकार किया का राजे. अवनने प्रशासन-प्रकास कारत सकते अन हेको ज्ञान भूमिक्ट भूमेनेक पूर्वनक यारे । सरकार गाँव समानिक प्रकारीका, (बहुत) में (प्रतिकारके) आरख्य करके के हेतू पूर्व दिखानक ही, बरण करे। हरके कुम्भावकृती कर्तृतीसक विरामर कर करना अतिरिक्त एक जेब्र आवार्यप्रकरका चौ को। मान और भारतेंके महीने अनना निरिष्ट करना करे और उसे उतना कार्यक्रमाना भारत रेसरी हैं। का उत्तर एक समर्थाने प्रस्ता समाने । ईसार, प्रस्तान, अमेर, कार्यक्षण भाग गया है। साध्यान्ये कहिये कार्यक्ष तथा सर्वान्यस—इन पॉर्निक

प्रमा चळा मू-लंककारोके यज्ञाल, केरीयर <del>चारत है।</del> अगाविकों सीमोपि सत्वारण जान करनेका है जसे प्रकारित है यह क्रमण: वस्त है। मुलकांको मरपरासि लाककर अनका भी बोद्धा काळ कामक निर्देश हुए है। और पूजर जादि अर्थित यहे । त्यापार भूवम स्थित 🖁 अर्थिलोकके अपार्णन

प्रतिकारमञ्जू भीव ही क्षेत्र और विकासक दिक्कारकविको असि वेकर प्राह्मकरीको क्राह्मजीका बरण करनेके पक्षण भएवर धोक्रम करावे। इसके कर देवेकर कुरुश-रामग्रीको एका करके मध्यान विकास प्रार्थन करके अध्या कर समास शिक्कार कृतक अरहाव करे । विश्विपूर्णक करे । क्रुल क्रांगर बुरक्षरक करके कहना कर क्तिकरी पूजा सम्बद्ध करके होन आराम करकते किन्न कर रोतर है। किर हाँव साम जब करनेले सबस्त पानीका जब के जसर अपने भुरानुस्त्रे अनुसार मुख्यम कर्न है। सहस्रात पुनः वीच साम् प्रारं प्रारं करते। अर्थात् परिसन्तरः, उपलेक्यः, अल्पन्ते हेन्तरः सन्तरनेवातवः वीको क्रकेशन, भूर-बद्धान और अभ्यक्षम— मुक्तनेवर क्रमतः अधिकार प्राप्त हो

कार्वितुरम अधिको स्थापित करके पदि अञ्चल पूर्व क्रेन्के पहले वीपार्व कुरस्कारिककाने। अनन्तर प्रत्यातिन अभिने ही साधकानी मृत्यु हो जान से यह अशरोकार्ने आव्यभागामा आहर्ति वेतार प्रसूत्ते हीनका जान योग बीगमेके शहरत् कुनः वृक्षतेयर बार्च अवरच्य करें। कविरम गांगके कीसे बाच लेका प्रशासन्त्र कार करता अवहान भारतः, एक सी एक अवका एक इकार एक अस्ता है। अन्यतः लोकोका हैश्वर्य करेके अस्तियों कर्ष है है अवका विद्वार पुरस पश्चात का अवको निज् कारोबाला पुरस निरमभाग प्राथमनोसे एक सौ आठ अस्तित्वीं कहि बुन: श्रीय रहका अब करे हो को हिलाने । क्रेम्प्यर्ग सम्बद्ध होनेनर गुरुको अञ्चार्याच्या सम्बीच्य आहा होना है । पूरः परिव दक्षिणांके समने एक गांव और बैस्र देने सामा अब करनेसे कारूवा समझ हेवार्च कारिये। ईसाम आदिके अर्थिकामा निर्म आहा होता है। सी स्वयंत प्रम करवेसे मह भीच अस्तरणेंका चरण किया गया हो। साहास सहामे समान हो जाता है। ३५४ भरा करको प्रेरमन आदिका सक्क हो समझे तथा। कार्य-प्रश्ना (दिस्म्यमर्थ)का सम्बुट्य जास अनुवार्तिको साम्य सन्द्रा-विकासन भारती वह उस प्रदासका प्रत्या होनेसका उस माने । इसी भागवाने काब इब सम्बंध बन्ध । लोकमें बचेड्र भीग 'बोगात है । फिर दूसरे बोचे और अन्ते करके करकोत्रकार अन्ये काल्यात अहरत्य होनंबर का प्रकारतीया पूर मलकाने सीमे । मेरन करनेले अह भारतके होता है । जर समय मिर तमस्या करके दिन्त करूर जाए कर रोखा है। इन अवस्थानों को जाता है। एक्की आहे मार्थन्यका करोडारा धारितकृतिक वर्षात्त अस्त देना व्यक्तिके। धारात्त्रको होतार एत्याकोकावर्षका प्रद्वापतिके कृतन करें। ईसानादि-कन्पसे उस सभी सरक्ष्मेश्वरो अपर श्राप्तानेकराव की कीया माद्यान्तेका आल्य असले कृत्या करके अन्ते। जुन्म है, से मानाम् मिन्तुके होना है। पैश्वय-विकारके अनुसार साक्षा, क्या, यहः क्षारकोकारे ज्ञार पुणिरकेकार्यम् अपूर्णन

क्रके क्रम क्रम्पन्य ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

सावा है, वे अक्षों कारके सोवोपें को है। जो है। वहीं है। वहीं फिरने कारकारक उन्हारे

केल्पानों प्रारंक्तीया सेवल करवेच्यो धारी की कीच्योरि है और सन्त कारोज जिलाजनात है। श्वकित्रोत्तरने जनर ईक्टकोटि। नीचे संकारी जीव सही है और अभिनानोक्तरांचा प्रकार पुत्रनोक्ती निक्षी। अनर सुक्त पुत्रन । मीचे कर्ननोक्त है और 🖢 । अधिकारोप्यका अलाव रेप्यार को जान-- जान जानगोप्य । जनर गद और अर्थनारमा कैलाह करक कर और अंध कर है, उसके कहा करवेवारों काल है, वर्ष क्यानीय पर्वाचुन महेवार सम्बन्धे अधुरूप फरके यहें। स्टिश्तन नहीं है। करनार निकारण निर्म 🕯 । अञ्चलकोको अन्तर्ने कारकारको किए को किलोका प्रवेश सम्बन औ है । विकास है। कार्रिया कांधाओं विराय- का प्रयाद हिरोकानका विकारण कार्यकी Server पूर्ण क्रिया क्या । वहीलक वर्ष ज्ञानकारका अर्थ है प्रकारित होता है । क्षेत्रहेका हिरोक्त अवका राज केल है। अलीक्नोरिक कुल करकेलरे लोग उससे कानो जीने करोंकर चीन है और उससे उसर भीनेके स्वेकोर्न में बहार कारते हैं। जो इतकार कोन् । अस्तेर नेनो कर्नकार है और असकारिका उनस्तर करनेकारे हैं, में ही ज्याने कारणे जाते हैं।

(अब में कर्पनाम और अस्पायक्ता - यो सार-अमिल आदि फ्लेंसे मुक्त है। तारार्थ कर रहा है—) 'मा' का अर्थ है। भागवान शिवके कुमाने सरार रहते हैं, मे स्थानी । उसने कर्मभाग करा—आह केला कारश्यासको पार कर कर्ना है। पारत-है। इस्तरियों का पाना अनवा कर्गनाया कोन्यरची सीमाराज को निराद मोधारानेक कारकारी है। इसी मन्द्र मा अर्थात संस्थिति करान्या नामा है, जनते जनर कुलानी प्राथमिक पाल अपर्वत् प्राप्त प्रेस्त है । अस्पारने क्वेकी रिवर्ति है । यह प्राथमिक इस्तरिको को भाषा या प्राप्तकारमा पाहर गया। पूर्तिकार स्वय हैं। असके साथ, प्रतेषा, अधिका है। कार्युक्त सीमाले जीवे नक्षर भोग है और और क्षण—ये सार मार हैं। यह सरकार, अपूर किया कोन् । असमे जीने ही विशेषात विवादनेकाने प्रत्या एका है । साथ असमे अध्यक्त राज्य है, जावर नहीं । जारीने कीने ही । और है, अन्य कार्य है, यह वेदाव्यविकाले कर्मका कार्याद्वार कार्यन होता है। अन्य प्रायक्ते विश्ववित है। अस्तिकार स्टब्स से में क्षकरमा समा अभाग है। काले और ही, तेन हैं, विवास में काली के पुन्दि एनं का चीन समाम कर्मोंका अनुसरन करते हुए 🛊 । किया आहि धर्मरूपी जो कृत्य हैं, के विभिन्न सोकों और वेशियोपे बाहर बाटते. कारण आदिने स्थित 🖫 ऐसा असमा हैं। अपने अवन्तं रहेवोंने विकास करेवर काहिये। उस दिस्मास कुरस्त्वार अर्थनर ही और बहाया क्या है। कियुवानों साले कारातीत दिया अरुप होते है। उन्हर, क्रानेकाले उपारक सहिते नीकेके लोकोचें ही फिला और महेकरकी को अन्तरी-अन्तरी कर्मों हैं। करके अन्य से निव्यानसम्बद्धी अन्य है, क्लीको दिए माहो हैं। जहाँ विकारियांची एक करनेवाले स्थानक ही वर्णाली कुमभवी रिवरि है, सरले सरर न मारो है। में मुक्तमां दिलाकों हो समस्तानों जिन है न राजि । वहाँ अन्य-मरण आदि भी Review forester mar tern fil mit trees groupen ib aum bi-

कारण अमिनेकार्यन् प्रोत्ता प्रोत्ता निवतं अधिकारण अनुपत्त कारण हो प्रोत्तिका है, का अन्यानीरिक्त परंप असीनी को है। सर्वाद है। वो पून्त देखी राज वाद अस weigh aboved fleich fie wied wer ift. Die gewordt gestil nechante feen fi bent dem be bei mit fin all ferme migrate unte meter-Marriage Pringly what they four \$10 prince that is all principle his प्रभाव की प्रभाव किए कारणावादी सकति, पूर्वपूर्व प्रभावते विद्वारको अपूर्वपूर्व हुए कर अपूर्वत नामांको वैद्यार करने माने है। इस है, को प्रकार कुछ करना कुछन the set of the service fresh party was about the set were present free ning Browns I'v account forcement ist I'v begrough finglis if gester payables had all the married forget are true it may be the proventioning is and the weight, throught to their forget weren the parties of the orderies sign processes any time & the artifere strike to the water assessment used told it when

मन्त्रातंत्र्यमे मून्य पत्त्रांच्या नेत्रम निवास संस्थे 💎 पुत्रः नेत्यु बढ़ाई को कुछ प्रात्मक नाम है र है। में कुछ प्राप्त कार केरा केरावाय और यह स्तारे पूर्व प्राप्तवनिये का हात है। क्षत्रक कर प्रोपो क्षत्रको क्षत्रेय है। क्षत्रका के एक अनीवाके रूपनी क्षत Design affilieren melegen-erenteren giv de Sanapula steur an e allerente en eil sig my according to the care of the second first tree & second segret बाह्य प्राथमिक अनुपाद क्रिक्ट प्राप्त है। मैं संस्थान क्रम्पान क्रिक्टमें ही है। अन्तरम marrier ? als marriers proven beschiebt, an defent an even gardie de Princ Saverston des Extras County Grant de la versio É, service का पहल प्रारंकित अञ्चल प्रारंको कारण । पहलि स्थानक प्रारंकित प्रारंकित कारण है ।

Springerfell with the part daying days. Hereatty singles go all other work कारत होता है। उसर विश्वविद्या असी कर सामग्रा बक्षान् प्रान्तान है। marging themselves there are the property that applicates are finish money from marries and on four took freedom and at strain \$1 firm part in francestal words which would fire our wine und & was ger former beg art : gib & for alle and word and the Bright Personal Statement for horse and \$1 on states fromton & \$1 I paper from thosel growth Mr. Armount March arts Well on Per-कुर्य है, में कर मुख्य हो हैं - पूछन शरूना हो है जाना नहार है। विकासकार सर्वत mild für sermennen die Radio für mild fürsteren fil für sein sernit einem errer कुर्विक है। प्रकार कर के अध्यान पर का पान कुर्वित के किन्द्री कर है से अध्या

#40.60 el i Charverrannagius; di Liputtin fallet printere presentamente consecuence accept i de corre क्रोलको क्रियुक्त प्राथम गराम सर्र हर् प्राथम क्रिय सम्बन्धी समा। mindag sår firefræk sin resule

अर्थेर फेब्रुक्टी जारी ब्रिक्टाओंको कामते हैं। यो अर्थेर प्रधानको नाकमा राजने हर का फिल सम्बन्धः विकास-विकास विकासकार्या तथा और अविकास प्रथम प्रथम है का कार नेवार है, कार्क अनेरको कार्यान्त्री कार्या कुरुकानको कार्या करनेके कारण हिल्लाहर विश्वेषक्र संस्थित क्षेत्र होता काल है, पूर्ण ही है। विश्वासक विश्व संस्थान होते हैं। tiere ad å : floring abat og bå atres freit å men å i så nien पार्चनीवार ही अवन्य है। यह जिल्ला क्या अन्वारोधे अन्यी पुत्र कान्य है, उसे क्षात्रेत्र अपनी है, उसे अल्प ही देवीका सर्वित्य कार अस्त्री अन्तर अति अने है । तो वित्यनिवृत्यसम्बद्ध the way he would not frequency becaused the soft with the source होको कालामित्या पुरस्त को । हाकि, येर अक्टन करका है, हम विद्वारक भगवार रिज मन्त्र निकुष्यत दिव बनावर अवका निष्टी को जनव होने है। योब वस का जो arried peak araphographed desire desire peaker formentes grown when प्राथमिक्तरहर्गेक विकास पासने हरूका आदिने हान समीर्थान करने सूचेन कुरून करें। विकासिक्क किया मन्त्रकर अस्तर करें। करने केले और बचाने अन्यनेको साधिकान स्वयूनका सर्वातीनकुरको विरामधानामा राजने आर उन्हें विराह अकेर हेची मानकर और अध्यक्तो विश्वकत प्रशंतनक नाम्य मानकर रिकाम, प्राप्ता राज्याच्या विकारियाची सामान क्या उत्था पुत्र को । क्रेस कार्यकाण क्या इस

(MOTHER TO)

बन्धन और मोक्षका विवेधन, शिवपुत्राका उपदेश, रिट्टू आदिमें शिक्युप्रमध्या विधान, धामके व्यक्तपका निकारण और महत्त्व, शिव एवं

## गुरु जब्दकी ब्युत्पनि तथा शिवके भव्यधारणका सस्य

कार्यक्रों के क्षा कुरवी । जान किया है। यदा जीन तथ सम्मानो सक सम्बन्ध और होश्रावा कारण करा है ? वह समें । हो। सन्तर है। तम अने मुख्यीय पदान है। मकति, सुद्धि (महत्तव्य), विश्ववस्था मुख्यार गया - क्योरिक ! में कुछर अवेकार और बीच रूपारानी-इसे अनी और में क्षाव्य राज्य राज्य में कोई जाताव्य पूर्ण उपायकपुरू करने हैं ( प्रकृति आई) कर्मन कर्मान । सुनामान अस्तरपूर्वक सुना । अस्त सम्बन्धि समुत्रमे देशको उन्मान ह्याँ है । भी प्रभूति अर्थाद अस्य सम्बन्धित सेवा हुआ। देवने कर्य क्रमा से और किर सर्थित है. यह और यह बद्धानाम है और को उस कुरूर बेहनी क्रमीन होती है। इस प्रकार भारती क्रम्यानोने क्रान्त हुआ है। क्रमे मुख्य काली। क्रमेशन जन्म। और अर्थ हाले पहले हैं। है। प्रकृति अत्रिक्त बहारे कर तथा वाक्षा सर्वत्यां स्कृत, कुश्य और सारव्यक बहारे कारणाना है। बावान आरम्पुक है और जोड़ा। मैन प्रकारका जानम सर्वान । स्कृत प्रमेर

edia yan yan yan yaptı

The trial (West also The E. was an his is much by a attempted to the ster year plant per to \$ he were fired gathering and driver with daught, wheat-peop washing the figure many to the back and dept of the second of process on the 2 - Mark was million got the food food Bren-Briger war a ma pt fr freit ein Brendend brieft of any descript entered the state and the period for the and drong say to claim their planty commerce planness the proper taken in our desirent the sands air and options in septing year after serie feffere seriest growth. An years subge from at supless of \$ groupe unfage um march affer gegen bebe met gen f ein bear effect female and its per marks by pro-stag the the its firefal would finden, but amorting that and only training must but White the private from highly state of and \$10,000 their applicable and artis of more was believed with it street, was the world of more in this way due Report & report if the strateful to the second is the appropriate Bur water for by where where it foresteen the by written forest. make that represent and it walks it injury we and also priv services in bullet of \$1 the marks some time \$ the proper front which Their fact food the gir most by former their art for by page and want this style series area species oft, and \$1 are empty which there were made with a wide word in such & to the transportation went with an loss to private a famous arrive and the day to the fine all set & that it was salined appearance & west space with also the front to make the small how was not an army front. the finance flow unique which even forms at such ( a servicest exploser) the air and the more whosted the proof old of that it and it. Greg mare wellere pe in march, utg nighten met fil beite gift fen makes aware from the most to propose the first or ordered and several freely in death is market upon several case of the state of the ands wheth was word also the services it is writted a new teast waters from a Brooks green green was surface from track to you do not do you do weeks where the 400 mes in

ally breath figure contents from \$ - year forging share shalps from प्राथम के प्राप्ति के कियारी एक क्षाप्त है। किर्मान के पहरू प्राप्त करवार केन्द्र है up filtrack & top proces

militaria I

मोन निके । यह प्रमान के समान अनीए के अनी केने पर्य प्रमान केना है अनी finder die 8 de 1911 fan 1840 i 1840 i 1840 i 1840 i 1840 i 1840 i Miller-receipt & open fing and \$1. Here'd and the except even from our appet for its sections for put you then

विकास केवले हैं, इस्ते कावल कुछ कुछ विकास कुछ को में विद्या हात है कर प्रकार prod treated if theretare and the detail of get the set of each executing with dem degen endereige geber fir bet eine der stellen bis einen einem fir been begreetigt fandt ger ante betotek ernet bige å per mitt more who has not to such the trace grade first grades provide begang theses desirated 20th drapping spacetres and the more first drapping And Marcoul force collect gas regime in grants with splining street aught pits The state and a should be been and the first the set for forests are fargue all foresterns fire it and door place were recog Delt the parties proper stress subject their leader and it is produced that plotte per mont could the source. Terriforpit. Dell. mail. \$1. 40 his manners were defended that manifestrall droop impressed that more formers through forward of thomas and of party water \$ 1 at 2 and 3 tolers. with a married and our wat over after your blief and got and his undryes somet until are one our many most and sends from the services special to the project service and the frequency that Breedigt garage and from \$1 to pill to the side agen \$4.5 to represe \$40. है। इसमें शिक्तक पूर्वत कामजनक ही है, graft ser- tieb i fi flegen bis frates um ar mure fie franch STORE SHARE WHE HE TO E ON THE THE THIRD SHARE SHARE SHARE मानुष्यांको केरनावर प्रकल विद्या है। यह प्रकार कार है। प्रकार हरता किया हर was present weather upon they work proper project whose priefly på diel general Seglies, gant en strene met å breing met det den å water to the all the super that the superior present present parts \$1000 \$1 they beg upo pight. It then \$1 brough sit salveth कारणा हैना है दिलागुर्वेद कह अपने अपने क्राम्यक्षेत्र पुत्र क्रान्यवेद है। कुरून पूर्व की 18-94। कुरुके प्राथमध्य निम्न पूजन विद्यानकुष्ट there at \$ 10 th day buy and \$1 think through these \$1 milester. Deput his week we then bedok were though you wit \$1 were t the top I will have up these in it from man is many in was facility and residence found report to the party of the field. where it and the transfer that make one spaces when the passing polary A sett ger mater gas an help all grown flower & sufferent from Agriculated attention is good to be to be an included that free give & and there exists the early the same arriver with a second मञ्जूतनार है।

Brains were talk and the some speech broke that they were केंद्र अंतर्कार के निष्यु की पालन की गरी। प्रानुधी अन्तर्कार की लगी है। कारत है। अर्थन्त्रों क्षेत्रक्षिण कार्यात कर्य है। कुन्ति कार्याण्या है कारत पुरस्कार्य सम्बद्ध annet alle maine ( arreads) die defeat. Deue diere beite und bie die fieffe. dividing a patrick party while that the first first the first first Begindige week first wedging they after. Brighton & Desprease Robbin of the tribules and would have an expense. Fremale date at a and former appropriate of the party and any and tion arrested it will spot through it —manufacture and animal security

was and relative forg. Below to \$1 and Sony that working the extent book Bry \$ - picket spor and about word his to the form formable de administration for the substitution of the first techniques special of the first time. कृतिक अर्थेत अर्थन्यत् पूर्वक है। यह प्रापृत्य प्राथितिक प्राथनार्थ प्राय्वविक अर्थेत प्रार्थनार्थ नी बुद्ध श्रमविकालने विकासियोग्य पूर्णन ting only that majories als flyable arms of part is retired to

for the execution and of the execution of the figure of the contract of the figure of the contract of the cont the desire paid and antequal are stated square said about most \$ 'not safely) disables over somethis wheath art by the safet make his the region advanta a distribut year into the days and their weath meaning more most foreigned ampet named follower course or back at their booksy your firsts it. He Band travel surfert a spire and more was frequency safes the stand extrement the and develop arriver day below grains grained proper many majors grain \$46 PM } minds but not from the fire by it is man enterpass under Marie unter B. rentrep. Note B.: in Sergente unt general self selfe. being to growing working has made an highly the shake

क्षेत्रकार्ण है, यह अञ्चित्रं प्रत्यक्षा राज करणा अस्त्रको अन्तरं करित्रं राजाक है। प्रकार मानको सारको अस्ति प्रत्य कारका गर्भ एक्ट-प्रश्लेखको अस्ते प्रत्ये विवस् है। अस मनकर सिक्ने भए। एकका देखा है अर्थ कहा कहा है।

किरमानिकारिका । एकेकारीक्रमानिका का श्लेतिकातः । प्रमाद विकास कर । जैसे एका अन्येन एकार्य भारतको प्राचीको प्रतिके हैंको सम्बद्ध रहे । स्तरका बारको प्राप्त अधार है, जैसे अरक रियो, राजको और कोक्रेक वार्जेकी, प्रकृ क्राविको जरम्बर (रॉबव्यर) कावार कान्सेंग्से, हिला अहि प्रार्थिकों, यहा सार प्रत्य करते हैं तथा कैसे बहुतारत नाम अस्तिको प्रथा वर्षीका प्रशासिको जनको प्रधारको जनक, जेला असी जनकोनी श्रृतिह होती है। कुले आदितो हरिल हुए जाते अध्याने सहज करके जरावत, जरावता भारतेको भी भारते है साँद राजे जने है। सरसर बाद साम करता और इस सरसर कानु-विद्योकती पुरदिक्षी हिली कथानांक कराते स्वीतुक्त केवन करता है, असे अकार रामार अवस्था विजेत प्रकारण जन्मेन प्रयक्तकार्य परनेकर कियने भी अन्तरेके करन 'साहिते । वेकांक्रमांना को करा है, आक्रेक्सपो निकास अस्तुको कराकर कारों क्र-जा बैटिस बारोंके अपने करना कारकारों अपने सामानको पूरण विका करना करिये । कुछ और विकास जिला को है । कुछुको क्या करके विकास अस्ति भारत है। उस पहलो अल्स करोते का अध्या जेतनेक बाले कराते अल्लो क्रांत्री के बार्च अल्याने अलोगेन के बाता है। बाल दिल्या है। अपने प्रतिरूपे अपने विने अमेर रे मूर्तिकरी विकास को अन्यत क्या अस्तरात परस्को इस असर सर्वीत किया है, को प्रकृत केरवत एक केरों चराने । है---आवर्षक व्यक्तको केन व्यक्ति का बाजने अधिकारिका अधिको विकासि जारताको गुरु, अधिके सारताको हरू. मेका न'का है। कामी हाल असे हर काहका जातके हारताकरे करियान और क्रमीके मो भाग है, यह विकारिकारित है। करियर सारशास्त्री मुश्लेको करून विकार है। इसी मानों नेपर अथवा भारतात्रके नीपरको तथा उनके सने अङ्ग विभिन्न पश्चितिके प्रथम प्राप्ति, पीत्रक्त, प्रत्याचा, घटा, अप्याप्तास्य प्रत्याच्या 🖁 । स्रोधारचे अस्पे प्रत्यावर्त्ते और भैर-क्षा क्यावियोको निर्मालको निरम्भाको के निर्मा भारत किया है, अरमने । यह बुद्ध करू रिकारियमील मानः यह लाहा, मिन्सु और साधाः लाहारत है । ये गन है अच्चा कुलको अधिने दिल्लाको 🗩 सह अस्तुओको जनस्के अध्ययका है। क्ष्मारमंत्र्येक क्षमान्त्रों अस्तर्य । फिर कर कारते हैं इन भगवान सिवने ही प्रयक्ति भक्षेत्रे भरकर एक है। और समय-सम्बन्धः उन्हें अन्तर्ग कराने करनेकारक कुरान कोई आहे अरमी अर्लन का मोजानी गृहिके देश है। जैसे करना प्रतीका विकाद कर जिंह कारण करें। ऐसा प्राप्तेमारण पूरण कहारता है और प्रश्नी हिला सार्तेमारण कारणारिक पूर्व पूर्विया केला है। पूर्वपालको जलता कोई कुछ नहीं है, अलक्क को सिंह

पंजाल है।

Brook it with E or the up further year a get a water that it

gemeint fiel ft feingen pet amenn bie den gen gibt merte-निकार, प्रात्मिक अर्थ है एक और क्षेत्र स्रोतक कुलो का नेतान जीवार पेक्स कर है। अवस्थान क्षेत्र हुए। येक के अब है। ऐसे अने कुलांक करने Margar referênce and all form Marcola 2. Arthograph Studies groups from all है । अन्य पुरस् कराने अन्यवस्थ नेकारको अन्यवस्थ पराच अञ्चल है । के अन्य में अन्यवस्थ प्रत्यान महाना परवार करते एक करने पूर्ण । पूजार कर है परिवर्त पूजी है। अर the tight heat want over the first from mer witness but by treffic. rivered arm from more with parties are for unless as flavorit कुर्वाच्याने स्थान प्रवास प्रवास हैना है। पूराने कहा है। यह के पूर्व हार हारी the provided has been wrome with agent to one hour me on Trackle are fire over soft about you alle service up-page project geffen seinen wich fil en eine fil wirer ist, best fem sebreit seite. Probat & 1996, quarter some start gradt upp gegreit flatter afte Part \$1 79 Fagest Streets, and severy bear, surbage you is Special large to made first out more floor anders have \$1 feature Proceedings with surply it publishing up and groups appropriations in weak Propert \$1 years you wromen famous about finance, but soon water. के देख है। पूर्ण कार्यकार क्या होना कार्या कार्यात कार्या है। विश्वपूत्र कृत्य केया विकास अस्तरपृष्टि सार्थकारम क्षेत्र है। याता प्रश्नेत और संबंध अनुसार प्रस्तानान Poul stark fra project was pur live subject traps of a symbolise the year from \$1 to this wife of it works prove these density does go forgot year. निर्मा को कांग्रेस क्रमान करना है। मुन्ति दिस्तार स्वाप्ति विराध हो। प्रोत्तिक भी विकास प्रत्यकार पुरस्त विका अन्य का हो। अनोहर्त स्ट्रील और अन्यन कुलसून्य प्रतिस्थ की प्राम्पूर्वक पुर क्रम तेना कांग्रेक । क्रिका पुर क्रम्पान करते जाती स्थानको स्थान कृता है कैनातर अंगानित हत और अन्ति वृत्तातर first wave special for sec. of these state was it across maps if the other property in the street of the stage of the party and the stage of the केनेवारण होतर है। विश्वनात्रको विकास and all there are been been and it is not been been be-Provide service de parties tours de la parties des formations qual despressas surques services. क्षा के किया है का अपने का है। किया कि के कार के का की but \$ on the whole words off, speed \$4 areas share and it was tiges a strong total many it, remain all adversaries of sales bette secondary again.

bannetagen ungegengen i faldetengan tereteblieben berebteben ber båg innenen er berb deli berbe तियके माहात्कको प्रकर्णना को। जानने हैं, बुलरा नहीं। हिल्लानको स्टब्सको भगवान् वित्व ही

(अध्याच १८)

## पार्थिवर्लङ्के निर्माणकी रीति तथा थेद बन्बोद्वारा उसके पूजनकी विस्तृत एवं संक्षिप्त विधिका वर्णन

मार्गले ही पार्थिय-बुजावरी पञ्चलका कर्णन क्रमीले जिल्लीकड बनाने। कुतर करनेकर विधान है। जनायों ! सुद्ध करें किए आगंडस्मान् ' इस सकते समानमं निकासी हुई भिट्टीको ककपूर्वक जलका संस्कार करे। इसके कह नियम

रहरननर पर्धित किन्नुकी बेलगा तथा निर्माण बहो । ब्राह्मणके विन्ने केन क्राह्मिको मॅरिम्क्य कर्णन क्वके अ्नलं करते हैं — किये लाग, वैश्वक रिप्ये पीली ओर प्राप्ते मार्थियो ! अम मै वैदिया कार्नेक्ष अनि लियो काली हिन्दीले किर्यानक बनानेका #AD-मिल रहनेकारे होगोंके निवे वंदो*त*ं विधान है अवका जहाँ जो बिट्टी बिल काव,

करता है। यह बुजा क्षेत्र और क्षेत्र दोनोंको 🥟 ज़िक्कांबहु अनानेके किये ज़क्कावुर्वक हेनवाली है। आर्वहकसूत्रोचें बलावी हुई निष्टीका ब्रेश्व करके कर शुध्र वृत्तिकाको विविक्ते अनुसार विविधूर्णक बार्च और अखना शुद्ध स्थानमें रहे । विद्र दशकी मेंच्यापासना करक पहले महाका करे। शुद्धि काके जलने सतकर दिन्ही कम से सम्बक्षान देखनाओं, क्रांकियों, सन्ध्यादि और बंदावह बार्गके सीरे कीरे स्ट्यार मनुष्यो और वितराबत तर्वन करें। अपनी पार्थियांन्युक्ती रकता करें। तररक्षात् धार मिषके अनुसार सम्पूर्ण निन्धकर्मको पूर्ण और मोशुक्रको फलकी प्राप्तिक लिबे करके विकासकापुर्वक सम्म तथा स्थाना भक्तिपूर्वक उत्तरकर पुत्रन करे। उस मारण करे । सम्पक्षाल कन्पूर्ण क्योगांक्ष्यतः वाश्चित्रतिष्ठके पुत्रस्वकी जो विक्रि है, करे वै फलको विद्विके निवे डीमी प्रतिभावनांके विधानपूर्वक क्या यह है; तुम सब स्तेत मध्य क्रमार पार्थियन्तिकृत्योः केटोनाः विशिष्योः सुन्ते । १८ जाः विलागः क्रमः वाचायाः भागीभारि पुता करें। नदी या नामाक्ष्में, क्षारक करते हुए नामक पूजन-लावकीका किनारः प्रचंतवर, वनमे जिवालयमे होश्रम कर—इम्पर कर जिल्हे । इसके अकला और किस्ती पवितर स्थानमे वर्णनेकः कहा पूर्णनः । इत्यादि सम्बन्धे होत्रस्मिद्धेः स्थापन वर्षी स्थापकारोक शांध सिर्वाण्डका 👯 🔭 इस कराई स्थापिकालक (स्कटिक)

त्रा सक इस प्रकार है: – भगीर पृथ्यि भारतिर्दिश विद्यालय क्रिक्रण प्रकार वर्षे वृधिको क्रिक्र पृथिकों हुँ ह पृथिली का के बी: (वजु॰ १३ १८)

है। आगो आसम्बन्ध सतर पुरुषणम् मतेन के प्रान्तक गढ़का दिन्हा कि देश क्रमानिक देशीकारदावन पहिल्ला कुम प्रोम की भारत्य भारत्यिक नो तो किया प्रकर्ण प्रति तथे 😹 असे कुम्बर्ग । प्राप्तुन ४ ३ ।

३ निक्को रुप्र बन्यव उत्ते त १४वे नमः बक्तुम्यस्य **के** २४० (यत्। १६ १)

है। नमः राम्पवादः' इस मन्त्रसे क्षेत्रवृत्तिः अध्ययीवतः" इस मन्त्रसे क्रेयपूर्णकः भीर पञ्चापृत्तका जोक्षण करे। साधकारा अधिवासन करे। असी यहहायो॰" इस करे । इसके बाद वैदिक रिनिसे पूजन-कर्म । सर्वण (हेवतरके समीव गमन) करे : इसके **कारनेवालां अवस्यक प्रक्रिपूर्वकः एतते बाद 'नम**िनत् नीलप्रीदाय-<sup>१...</sup> इस यक्तरे स्टाबर्गः। इस मन्त्रसे रक्ष्णीय आसन्दे । पा - इह्रदेवको पत्तः सपर्वित करे । करमापत्रीः।

किरकाका चेरा) बनानेकी बात कही गंभी मन्त्रसं कियके अङ्गोर्थ न्यास करें। रिक्यमक पुनर 'नम' पूर्वक 'नील- यन्त्रक्ष शिवस्तिकुर्वे हष्टतेक्ष्त शिवका आस प्रीवाय•" मन्त्रसे क्षिविक्षक्रकी काच प्रशिक्तः करे । असी वाज्यसर्पात•" इस मन्त्रसे स्म-नो महाराज्य इस बच्चमे आवाहन करे, या से अर्घ्य है। प्रयन्तक " मन्त्रसे आखमन ते ६१,- इस मन्त्रसे मगबान् दिश्वक्ये कत्त्वे । 'पयः पृथिकां-'' इस बन्त्रसे आसम्बद समासीय को । 'सामप्रे' इस बुक्ततान करावे । 'दर्भकारणे। 'प्राप्तारणे।

<sup>🐧</sup> काः हमभवाय च सदाभवाय व नमः इकिस्य व नयस्त्रहार ए काः कावाय च किकास्य च (क्कु १६ ४१)

२. अमोइन्यु नीरवर्तकान सहस्राक्षाच मीदुनै। अधी चै अस्य सत्त्वानीउद्ये तेथ्वीउनर्ज नकः । (कप्- १६. 🤛

इतसे अवस्था तेन पर) यूज्यत्वकाति । अन्नतस्यका चित्रकासमः वृक्षिकामा अति सन्तः किसोइनीहि

मा ने स्कल्क्यूत या तो अभेके था व उक्षक्रमूल या न उधितम् स्था ने वक्षी चितरे मीत मात्सं स्थ ने क्रिकासत्त्र्यो रह देशिकः। (गञ्जूष १६३१५)

मानि स्थ निम्ना तनुः भागः प्रपापनगरिनीः वा अस्तरमा प्राप्तस्थ विगिशान्त्राणि सामस्त्रीतिः (मान्-१६) २)

<sup>🐒</sup> व्यक्तिक रिकेन्सक राज्ञ विभाष्यंक्तके । विकां रिकिंग ले कुल मा हिकी: फूर्व जगत् । समुन १६ 🥻 🥻

अध्यक्तन्द्रियक्तर प्रथाते देव्ये निमन्त्। असि इं भर्ताक्रम्थनसर्वक्ष कत्यान्थे नगरचीः परा सुन । (यजुरु (६१५)

<sup>🗸</sup> असमे प्रभावने अस्त्व उत्त असू सुरहातक । में जैसे अहा उद्योगती दिख्यू जिला: अञ्चलकोऽदिखा हेड हैसी (पञ्च १५।६)

<sup>🕈</sup> बासी बोज्यसपेति बोक्तपोयां निर्फोदितः। इतेने गोपा अदुक्तसुकारमार्थः स दृष्टो मुख्यस्ति २०० क्या १६ छ।

१० व्यक्त मन्त्र व्यक्तके दिव्या अतः चुका है।

११ तरपुरवाप किस्ते महादेवाम पीम्पति तस्त्रे ४४: अयोदयात्।

१२ व्यव्यक्षं कवामहे सूर्वाकं पृष्टिवर्षकम् । श्रीक्यांमय व्यव्यान्युन्याम्श्रीय सामग्रन् । व्यव्यकं कथामहे सूर्वामे परिषेदनम्। उन्हेस्कन्यय बन्धनादिती मृशीय मामुकः। (पनुः ३-६०)।

११ पयः पृथ्विमा यय औषधार यथा दिन्यन्तारक्षे पयो छ । प्रयत्नतोः प्रदिशः सन्तु पदान्।

१४ द्रिकटण्यो अकारितं क्रिणांरसस्य वर्ताकः । पुरीप यो मुक्त करत्रमञ्जात् कि तारितत्

<sup>(</sup>पनुरस्य ३०)

अग्दि पाँच बासुओक्षेत्र पञ्चामृत कारते हैं। 👚

मक्कापृत्रमे स्थान क्षराचे । शत्यन्तर 🖼 चगवान्त्को प्रेथपूर्वक गन्ध (सुगन्धित चन्दर

**मन्त्रसे द्**षित्वान कराये । 'युतं युतपावा' इस 'तम् युन्यावे॰**'' इस यन्त्रका उद्यारण करके** पनासे कृतकान करान्दे । मध् अशार<sup>भ</sup>, 'मध् आराध्य देवताको उत्तरीय धारण कराये । या नर्तरू " "मधुमात्री" इन तीन खबाओंसे ते हेतिः । इत्यादि चार खबाओंको परकर मधुसान और शर्करा-सार्व कराये । इन दूरमा केन्द्रा धक्त प्रेपसे विधियूर्वक प्रस्तवान् दिखके लिये क्या (एवं ब्ह्रापकीत) समर्पित अववा पाच-समर्पणके लिये कडे गये करे। इसके बाद 'नपःसध्यः" इत्वर्गदे 'नमोऽस्तु नीरव्यीकाय» इस्वादि सम्बद्धारा यन्त्रको पहकर सृद्ध सुद्धियाला भक्त पुरुष नस्ताके॰' इस मन्त्रसे प्रेमपूर्वक धणवान् एवं रोली) बहाये। नगरतक्षण्योः'' इस शिकको कटिकम्प (करथनी) अर्पित करे। मन्त्रमे अक्षत अर्पित ऋरे। तमः पार्यायः<sup>१९</sup>

- २ मध् वातः शतायते मध् सर्गन्य सिन्धनः । मध्येन् सन्स्नेवयं ।
- ्षित्र एक उपन (यक् १३ २८)
- मभु तक्तमुखेयले मधुमन्याधिक ्रकः सम् चौरह्य २ः विता । 🗙 ममुमान्नो वनस्पतिर्पथुमा 🕻 अस्तु सूर्यक्षः । मार्थ्वाग्रांदी भवस्यु 🚓 ।
- (वकु १३ २१)
- ६ बहुत से विद्वान् असुरवातः आति तीन ऋचाओकः ४५क्षेण केवाल वभूखानमें हो करते हैं और उन्हेंग्रः कान कराते समय निक्राहित यन्त्र बोन्टरो है।
  - **अन**े रसप्द्रवस**े मूर्वे रान**े सम्बन्धिम् अपायः रसस्य यो रसस्ते वो <del>गङ्गान्युत्रयाश्रम्हे</del>-तोऽसीन्द्रस्य त्यां जुद्धं गृहणान्येय से थोनिविन्ध्रय त्या जुहतसम् (यज्भ ६ ३)
- ६. मा नक्षीके अन्ये मा २ आर्थ्य सानो पांचु मा जे अक्षेत्र हेरिक । मा ने बोतन् रह व्यक्ति व्यक्तिविकानः सदर्मित् त्या हवामहे (वस् १६ १६)
- 🌣 नमी कुणवे च अपु उप च नमी निर्वाह्मणे वेपुणियते च नमर्लाक्ष्णको खानुश्रिने पा नमः स्वानुक्षण न सुभ्रत्यने च । (मनुष् १६ ३६)
- ८ था व डिल्मिविकम करने वभन्द ते धन्। क्यास्मान्त्रिशतस्त्वमयक्ष्ममा परि भून (११ परि ते मानतो हिन्तरस्यन्त्रमम् निभतः । अक्षी व हर्गाक्षन्त्रबारं अस्तिव धीरं तम् । १२) । अवस्य भनुद्व महस्राद्य कार्यपुर्व निर्द्याच्ये कल्यानां मुक्क कियो न सूगना भव (१६ - नमस्त आयुधायानातताय क्लावे। **द**माम्बर्युत ते उसी **बाहुग्यो** तय धन्त्रने (१४) 🖟 (再売) (え)
- ९. समः सम्बन्धः अनिकासः अन्या सम्बन्धः भवाय च सद्याय च यमः इत्याय न पद्युपतये च नामे जीलक्षेत्राय च विक्रीकारतय च । (अक्) १६ २८)
- १० जनसञ्ज्ञान्य रमकक्षेत्रमञ्ज्ञा यो रागी सम्बद्धान्य क्रमारिक्यार तो समी समी निवादेक्यः पश्चित्रेत्रसञ्ज्ञा को तमी नपः सनिभ्यो मुगष्ध्यक्ष को नगः (यक्ष १६। २७)
- क नव वर्षाय चारवर्षण च नवः क्रान्याय क्रेनरणाय च समस्तिभ्यान च कृत्याय च नवः क्रव्याय च केन्याय

<sup>🐮</sup> मृते पुरुषायानः विवाद सम्बं समापन्तानः विवतान्तरिक्षस्य इतिस्त्रीतं स्वाहः । दिवाः प्रदिक्तं स्वाहिको विविद्धः **८**हिको दिगम्बः खाह्य (यक्•६।१९

इस मन्त्रासे मूल्य कक्षाये । निमः पर्णायर्थं इस स्त्रोंका कुजन करे , फिर 'हिरण्यगर्थं 💝 पन्त्रसे विल्वपत्र समर्पन करे*ं नम*े कर्पार्देने इत्यादि यन्त्रसे जो तीन त्रश्वाओंके स्व्यमें च॰ " इतकादि पन्तरसे विशिधपूर्वक धूप दे । नम पिठार है, दक्षिणा चढ़ाये " । देवस्य स्वा=" आरावेः" इस अधारो साम्रांक विधिके इस मचारे विद्वान् पुरुष आराध्यदेवका अनुस्हार दीप निवेदन करे। तत्पश्चात् (हाच अधिवेक करे। दीपके लिये बताये हुए 'नमं योकर) 'नमी प्यहाय॰' इस मन्त्रसं उत्तम आश्रवे॰' इत्यादि मन्त्रसे भगवान् दिवकी नैकेस अपिंस करे । सिर मूर्वोक्त ज्यम्बकः नीराजनः (आरती) करे । तत्पक्षात् 'इमा मन्त्रासे आव्यपन कराये । इसा रुद्राव॰ इसा रुद्राव॰ इत्यादि तीन ऋवाओंसे भक्तिपूर्वकः महत्तासे फल समर्पण करे। फिर 'नमो स्वतंत्रको धुष्पाञ्चलि अर्पित करे 'मा नो वज्यायः" **इस मन्त्रसे भगवान् दिवको** महान्तम् **"इस मन्त्रसे विज्ञ उपसक्त पूजनीय** अपना सब कुछ समर्पित कर दे। तदनसर देवताकी परिक्रमा करे। फिर काम बुद्धि-पुर्वोक्त हो अपरोद्वारा केवल अक्षतीसे स्थारह । भगतानुको साष्ट्राङ्क प्रणाम करे । 'एव ते-''

'मा नो भक्तान्तम्<sub>र</sub> सम्बा 'स्त नस्तोक' प्रन चारल उपासकः मा नस्ताकेर प्रस मन्त्रसे

नमः पर्णाय क पर्णशस्त्रय च नम तर्गुएमाणाय चापित्रते च नम आखिदते च अखिदते च नम इतुकद्रमा मनुष्कृद्वश्च वी नयी नमी वः किरोकेम्बो देवाना इदयेग्बो नमो विधिनककेम्बो नमो नम अमनिहितमाः (क्यु॰ १६ ४६

<sup>🛊</sup> तमः क्रवर्दिने च व्युक्तेद्वाय च नमः इत्तृकाश्वय च दातथन्यने च नमो गिरिदासाय च स्त्रिपिविष्टाय च नमो (यमु॰ १६ २९) मीब्रहंशक नेषुगते च

६ नम् आरावे चाजिरम् च नम् शीच्याय व शांच्याय च नम् उन्याय **चश्चाया**य च नमे नादेश्यय च

<sup>🗑</sup> नम्रो ज्येहार च ध्वनिहस्य च तकः पूर्वजाय चापरजाय च तस्त्रे मध्यमाय चापरात्माय च तस्त्रे जर्भन्याय च

<sup>🔸</sup> इमा रहाय तलसे कप्पर्देने समझीराय प्रभवमहे मत्ते । थथा अमसद् द्रिफरे चंतुप्पदे दिसं पृष्टे अमे अस्टिकतातुरम् । (प्रकु॰ १६ ४८)

६ नमां क्रवाय च केंद्रग्रह च रमस्तरूपाय च गेहास च नमां हदस्यान च निवेक्क्स च नमः क्रवणाय (क्युः १६ ४४)

<sup>🧇</sup> हिरम्पगर्भः समजर्तनात्रे भृतस्य जाकः भाँतीकः आसीत् स दाध्यर पृथिनी ग्रामुकेमां करनै देवाय हरिक विदेश।

<sup>•</sup> यह यन क्युवेंटके अन्तर्गत तीन स्थानीमें पठित और तीन मन्त्रोके रूपने परिगरित है। पथा— यकुः १६ । ४० २६ । १ तस्य २५ । १० में

<sup>💪</sup> देशस्य रक स्रविद्युः ४सभेऽभि केर्बाहुन्यो पूष्ण्ये इस्तान्याम् । उर्वतने विकरंक तेजसे व्यवस्थापि विश्वामि सरख्ये भैवन्येन वोर्खयाअस्यायामि विक्रमीक्सेन्द्रयेण बलाय श्रिपे यहासेप्रीपविज्ञामि

<sup>🔍</sup> एवं ते द्वर भागः सह स्वकारिककृत्यः ते जुनस्य स्वाहा । एवं ने स्त्र भागः आस्तुस्ते पशुः 🕡 अञ्चः ३ १ ५७ १ ।

प्राथित बंदर्गेट शिक्यमध्यामी प्राथमिक प्रक अन्त्रका मुननेह दिन हुए अन्तर्ग कि.सी आपूर्णि को । मनकार् केला कृत्य बक्राह्म जिल्लाम् बृजन को जक्ता कार करें। स्थानका रोज गर्म, क्रमादि कारण प्रध्यास्त्र <sub>शर्म</sub>णेका रोजाः। कामानी व्यवस्थान् क्रांसारच्याः विकासकेन् कार्रे १ हुका । एकारे राहनात्वतः ११वंग प्रवेशविकाते॥ ४० - ४५ अवस्य विश्वयुक्तमी बेरिक विश्वित विकासमें प्रश्निकार में निवार पाना ।

पुत्रमध्ये वैदिक विवेचका कर्मन सूची । अन्त्रे अनुसाधमा करे- व्यवस्थित जनकाम् निरम् नार रे इस अनुवार वर्षिय सिद्ध बनारके वर्षतान से बनेवाधिय कार के हैं। प्रेमने शित्री के अपने । कान्यकार " प्रमारि । काक्सको । अपने को वैदिया निर्माले

हुत क्याने विवयंत्रास्य अर्थन अने १ 'वतः पूत्र क्यान विवयम् अर्थ सम्बद्ध विवयः मती - प्राप्त सम्बद्ध अन्यत्व जावक स्थानका, अध्याक्षम् कृतः व्यवस्था हैत्रान् - सम्बद्ध 'प्रान्तक' कवाने प्राप्त नाकक कृतका तथा काकान विकास केरीका प्रक्रांका करे। ्रामित् राजने अवस्थानक पूर्ण जिल्ला अन्य का विश्वालीको यो सुन क्रवर्गम करे । नहीं गोप्प- इस स्वक्रकार कृतिकारम क्रवराज अवस्था ही क्रवण करे ( मैनुमूर्य दिनाचे । इस समा पाँच वृत्र भाषतः प्रथके क्या विश्वाद वृत्तव राष्ट्रावार सम्बद्धे क्षरे अभवा वेदा पृष्य शतनंदर्य गणायो विकासमानो मध्यमे साम्या आणारोक्षरा

**इस मध्यक्षण निवार काम्यक** ा वर्गानार प्रांकारको पुत्रा करे। विद्यासन मार्थिको । अप संक्षेत्रको की पार्थिक श्राह्मका प्रमान काक-मान्द्रको हिन्सकी

क्षण वेक्कर इसमें उत्तर हाले। (अब विही कुत्रपक्ष हाम क्षणभी गुका 🐧 इसका क्रमण्डर नेपार हो जान गया। अपोर<sup>्</sup> कृष्यकालो अञ्चर स्थान द्वार में पृथाको क्रम मनामें निश्ने निर्माण मारे । फिर नन्त्रावन 🐂 दूसरी विश्वि भी करा गार है, जो इतम हानेके

**ह मार्ग पर शर्माको नर्ग में अध्यक्ष कुन और पुरु बराधकाउपका के नशामा अर्थका वह उड़** 

तम केलान अवस्थित के तम तक विकार आकृत्य के कुछ आ अंतरन अनुवासक के कुछ जमी महद्याची अभिनेत्राचा जो तक 🗈 (मनुः १६ - २६)

नेको गोभ्य औक्तरीयह श्रीतक्ष्यंत्रम् स्य प्र. २४८ अङ्गानुसम्बद्धं प्रोड्रक्रन्ताः स्रोत्रम् । ४ त्रावनेनीयक्षाः)

महीरका का असे पंतरमं लाक श्री के समय आंश्वर का अन्त है और इनके ह्वल कारतको अर्नुत महै अस्त्री है। (देशियों कक्षु-अल्लाह (६)

<sup>🐱</sup> देखा राज्यं कर्ता वर्तने विकास कर्तनात । सनस्रात्राण का त्या 🕬 स्वयम् कर्ता 🐨 ४ । सन्ह 🗸 💸 )

६ मार्गेक्षर प्रदर्शन स्वतंत्रसम्बन्धे है जन नमः। अन्न क्वांन्यन्त्रम् क्यांन्यु स्व अवस्थान्त्र स्वः स

म्य निर्माणक नामें अवदान तथा नेवृत्त असे १६१४ तथा प्रतास कर कार्यक्रमात्रक वर्षे वैत्रविकारकार प्राप्ते केराक क्षाने कार्यक्षित्रकार अस्त्र अर्थभ्यंत्रकार्य अस्त्र सर्वाणकार का

<sup>🗸 🕪</sup> अवरि महित्र विषयि मात्राह व्यक्ति स्वरंग । स्वरंग 🗷 🗷

<sup>😍 🍑</sup> राष्ट्रकाश्च विकास महायेकाल भीअति राज्ये ऋहः ऋकोयकार्

र ४ वेट रेजिय *नार्वेक्सी* सम्बन्ध कर्मपूर्ण न स्वार्गकर्मा क्रांस रेज्यों में स्वार् मार्क क्रिकेश ह

€एवं करने चर्णाके'।

महसूर-मन्त्रसे अङ्गुल्यास

माना हो सर्व-साधारकके सिन्ध प्रवचनित्र है । अन्यवासकी विकी परविभागि समान बारके मुल्लिने ( कांचेक-विद्यापी एका प्रश्नाम् वित्र मीच लिये अनुपार ध्वान करे। जे रिक्रके मध्येने प्रणानी राजी है। व्या पुरता कैत्यान ब्रह्मानर एक सुन्दर विद्याननके मध्यमं अधीर्शका द्वेपाली है। वै का मध्यमणां विशासनः है, जिन्हे क्षेत्रक है, सुके है हर क्लेबर, इत्यू, कामकान्त्री अवकरी क्या प्रदेश सरकर कैटी फ्लाकोल विनाय-पृद्ध, शिवा, वशुपनि और *स्त्रे* हैं. सम्बद्ध-अवस्था आदि धनम्बद मालोक ने क्रमफ अन्यक्त जाना नाम कहें, जिनकी बुधा कर रहे हैं नवश जी सफरेके मने हैं। इनमेरे प्रथम जनके हुए। अर्थान् व म्यूमनी सामानमध्ये यह कर देनकाने 🌣 इरावे नेव: का अवस्थि करके अञ्चलेक क्रान्तिहरूको हैवर है, हन् व्यक्तिकृत्व वास्तर्थक्ष विन्द्री विन्द्री काचे । विक्रावित्त्वका वारवाद दिव्यका विन्तर हुमर काम अर्थात् १६ मोध्यात 🖛 का काना वर्धको । धनवान् अक्षानक अस्तिन अध्यक्त करके निर्देश विश्वास करें। निरंत 35 हरा प्रकार ध्यान करें -- प्रवर्धी अप-कान्ति 'सन्ध्य नमः ओलमार कार पार्थिय निव्हन्ती *चरित्रे* क्वांनवदे स्तरि और है। से अपने प्रतिहा करे । सम्बद्धान् 🤒 गुरुपागरं का । अञ्चलक समेत्र अनुसन्धान प्रकृत करक महाकार जार पर्रार्कपरिवर्षण व्यवसान् विकासाः आरमे हैं । एक्टीके आयुक्तक कारण कारणी आकार्य करें । 34 रेटनर धर्म नम- क्याकर - इनकी विभाव और की बदारियम हो उत्तर है । कर किर्फाणकुरको सहस्वके। 🎺 निरुष्य उनके कर प्रकोषे क्रमक परश, बुगस्सूत 🗝 कोलकर जनकी पूजा करे। जिल्ह 😘 वर एवं आध्यानुहा सुजोरीकर 🛊। वे सन्दा पेश्वपनंत्रे तथः व्यक्तकः श्रामा-प्राचीन को प्रमाण रहते हैं क्रमानक अस्तानकर नैसे है और अवलें ३- यहारवाय की बहाकर और टेक्सलोब बारी और कार्र होबार अनुरायक्ष्यंच्याः विषयाचेत्रः कार है । प्रत्यंचाः क्ष्यंकी क्ष्मीन कार रहे हैं । इन्हाने क्ष्यंकी सारह में प्रमुखे आदियें विश्वास और अप्यानं समुर्थीं क्याप्राचर्य स्वरूप क्रम रका है । में हुन विश्वपेक्ष निक्रक्तिके लाख ना पर समान्यर को आदि हैं, बीज (कारण) सब 🗓 गणा भागम् और मन्तिमात्रको पुजनसम्बन्धी सारे । समावा समाव समाव सम्बन्ध के किसाति है। कसंद मीच गुल है और अनेच्ह मुलगच्छनने और सीम सीम मेल हैं।

१ कर्न कोंग्स करून शुरूपांचि विकास एक शिक्ष पराधितक्षेत्र स्वाटम और असला अ य सपर पूजर पेश अवस्थित विस्तरमध्य ्रम् वर्गानाम् अस्ति । स्टब्स्या क्रांस्टा क्रांस्टा स्टब्स्य स्टब्स्य स्टब्स्य स्टब्स्य स्टब्स्य स्टब्स्य स्टब्स्य क्षभ्यामार्थः चनुष्यानीर्वमा गर्मनीर्वाच । अस्तुन् - क्ष्मेरमात् । स्वतुः । सर्वः । स्वतः । स्वतः । स्वतः । स THE THE WAY CO. OF

सङ्कारण स्त्री कर वालका प्रवास देव उक्तर सन्त्रीति क्षांत्य पर क्षेत्रभूकृतस्य उस्त १ - ४० व राजेक्परा राष्ट्र 💉 🚁 म प्राप्ता गायो 🚈 🚅 ६३० कि जानांश्यक की राष्ट्र अर्थ के मा कर्र नीज़क्त का स्था % | 37 में करतन्त्र(१८६८) केंद्र ५ - प्रीत् करावास । २० ५५द्रत्याय नर्त ५ - ३५.२ वि.स. सक्स २

क्षाचिव्यक्तिकृत्यतः शुक्रन कालोव गुरुवेद दियो हतः कृत्या करिनियो । क्रांकार १ विने अन्यक्रान्त्रे कञ्चाहर-वक्तकः विधिपृत्तेकः जन करे । अध्यक्ष जानमुद्राकरं यदि कशी आपका वन विज्ञानरों । विद्वार पुरुषका वार्तरने कि को और गुजन आदि विज्ञा हो हो आपकी हेतवर फिल्को प्रमाण करके नाग कुशाने तह सकत हो आया जेरीनाचा मैं प्रकारको लुलियोद्वार। उनका लक्त कर आधुनिक बुराबत बहुन कर्ती 🕻 परित 🕻 अच्या प्रात्स्पतिच (याजु- १६ में अध्यायमा अतेर अस्य प्रशास ही करण चहान प्रतिनकायन मन्त्री)का मह करे। सम्बद्धान् अञ्चलिने है। इस कलका विकार करके अन्य मैसा अञ्चल और कुरू रूकर काम श्रीकाशकार कर्ता. वैज्ञा करें। ज्यादेश र सवादित है निवासिक क्यांका करूने हुए प्रेम और छंटा, यूरामा जान प्रकारके सामीक प्राथकरको मान्य करवान् प्रोन्धरको पुरा प्रकार हिन्द्यानी उत्तर निर्मान्त सहर्विकोने पर्क आर्थना करे—

कृत ही मेरे प्राण-मेरे जीवनसर्वाच है। आवले रक्षा वान्त्रक कोला है। वरकेवार र

कुल प्रकार ब्यान तथा कृतन हुआ है। का कानकर मुक्तनर करण केंद्रेणे। अवलक आवको पूर्णस्थाने नहीं जन्म है। 'सम्बन्धे सुर्ग्य वेरेमाल' कृतारियान किर में बैदने बाव सम्बन्ध है ? माध्या । मै भूगमान रित्य ( में अन्तरम्य है। अल्पेस जैना है बैना है। उसी नवर्ष समूर्ण प्रत्यसे मुन्तोने ही मेरे हाक करते है अकक आरक्ते. आपका है आरक्त आका है इसलिये मेरा मित्र क्या आपके ही विकाल लगा. आब युक्तपा प्रशास होत्रने : " रहन ' इस

(fight tip fight to the state of

इक्ता । अपने नाम १ १ वर्ष । कामाना अनु १ १ ०० वर्ष नेपाला भीत १ १ ६० व अवस्था पर ६ । होते हारफारफार्यक्ष-साम । पार्च बारानामा और हारफारित्रपहिल्लामा १८ के स्थाप १८५ गर्ने हैं। हामें कारपोक्ती प्रथम सक्तान्य पर्वत्र पानी पर्वाचे अगुम्पयांचे आपूर्वत्य वर्षा करना प्रदेश्ये। द्वांचे व्यवस्थान्य पत्कर महार्थित तर व तर व त्याकर रथ कर का नामार्थ हुआ उन्होंने र क्रुन्याओं भी देवित । भने ब्रह्माहि अञ्चलक त्यान कार्यको स्थाप है। क्यान क्रम्यन्यकार्य हाला क्रथम नार्य भूगा और नार्य संध्यम कारी बुलाका न्यांने प्रदान करिए। अञ्चल कर एक ऑप्स्य कांग्लार पंत्रत का दर्शन अधिके विवास क्रांतम त्य अरबार मार्ग्य राप्तामार त्यांना बाजना परित्य । अञ्चलमाना द्रात्मक (द्रात्मक माद्र अन्त्र तेत्र परि P. po Mari 7

Фन्यानकश्चारमञ्ज्ञास्य वर्ते । कान्यांटिक्वर्कमञ्जू अव्यक्तित्व स्वयंत्रको स्वयंत्वरीपीकृतंत्रकृत्वन्य् । स्थानस्थितं नार्षः राजनंतरेतेरम् स्थानस्थानम् राजनस्थानस्थान्। परम्पानस्थानेतरको सम्बन् रक्षालयः सम्बन्धानमञ्ज्ञाने केनोबार्यः वसायः विश्वते विश्वतीयं विश्वत्यस्य ५३५ स्थापन् विश्वता (ज्ञि॰ पू॰ वि॰ २०। ५१-५२)

स्थानकारमहामुख्यानकारणांचामें के साथ बाद नामांच्ये होंगे प्राच्या संकलम क्रमेट में 6 अञ्चलाचीदे का प्रान्तकरण्यादिक कला कृते सदस्य समासं कृपका तय प्रोक्त ॥ क्रमें पानी माननार पाकरता अवस्थानन क्षी विकास गीरीज की कारि। तथा कुन ह अर्थ पूर्ण कि क्रिक्र लेखकार्थकोत्त्रकार्य व क्रमोद्रीय व्यक्ति कृतिया का क्रमोद्रिक । **एक तथा व्यक्तीयोजिन सर्वभावेकोक्त रक्षणीयाः वक्को है जारीद परमेक्द् ॥** 

प्रकार प्राचना करके शक्षमें लिय हुए अज्ञान - प्रान्तका प्रवारण करके ) परित्र एवं विनीत और पुरुषको चगलान् सिवके स्थर बहाकर - जिल्लाका भरतक धगवानको प्रमाध को । क्ष्य काम्यूरणको जन्तिभाषाचे विधियुर्वक किर अल्टरपूर्वक विक्रीप्त को और अन्ते साज्ञाक जनाम करे। सदम्बार सुद्धं कार्य निसर्धनः। युनिकरो । इस प्रकार बुद्धियात्म क्यासक सामानः विभिन्ने विधियूर्णक वर्णिकपुन्न क्यानी गरी। वह इंड्रेक्की परिकास करें। फिर श्रद्धापूर्वक जोग और सेक्ष देवेकली तथा जगवान् म्युलियोद्वारा क्ष्मक्षा विकासी स्तुनि करे। भिक्के प्रति चलिन्सम्बद्धाः कार्यवासी है। इसके बाद एका भजाकर (गलेसे अब्बन्त

(आध्याम १९-२०)

## पार्थितपूजाकी पहिमा, शिवनैवेद्यभक्षणके विषयमें निर्णय तथा विस्वका माहात्य

पार्थियरिक्ट्रोको पूजा करनी जादिये, इस अपने अधिकारके अनुमार वैदिन्द अध्यक्ष विकासकर मधीन करके)

हिन्द्रोकी भूजा कोटि-काटि यहांको महर्षियो अधिक कहनेमें क्या लाभ ? प्रकारके को तब है—उत्तय परश्रव और सम्पनि नहीं है। बेदह दिनोको वैदिक क्रिवांच्युको सल्बाह्य महर्नियोने 'इतम' व्यक्ति और गौनय शान्त्रक सम्पर्ध जनका

(सदन-तर स्मृतियोके पुरुनेवर किल क्षेत्र है। लाह्यम स्मृतिय कैल्व, सुद्र अधवा क्रामनकी पूर्विक लिये किलने विल्लंग मेंग्रह--वर्ष की क्यी न हो, का तान्त्रिक जनसे सदा आहरपूर्वक मृतवी कोले— महर्षियो । प्राधिव- विवस्तिहरूकी पूजा करे । प्राह्मणी ! कुल बनवान्त्री है। कलियुगर्वे स्थमोके लिये - विश्वशिक्ष्यका कुष्टन करनेमें क्रियोक्तर तक सिवस्तित पुत्रन वैस्त बह बिलायी देख 🖁 अन्य सब लोगोका भी अध्यक्षर 🏞 🗵 क्रीस दूधरा कोई लाधन नार्र है—यह समस्त हिजींस किये नैतिक चन्नतिये ही सालोका विश्वित विद्वाल है। द्विवित्य क्षित्रांशहको द्वा काल बेह है; पांतु अला धार और जोड़ा देनवारण है। सिद्धा गीन (बंगोंक सिद्धा वर्गिन वार्गिन पुना करनकी अधन । जो चार अंगुल केमा और हल्लोगें पार्थमें ही पुत्रज करना पादिये, अन्य नार्थमे सुन्दर हो तथा वेदीस भूक हो, इस नहीं -वह सरावाद विकास कथन है। कहा है। उससे आया 'मध्यप' और इससे जिल दग्य हे जबा है. उन दिनोकी मेरिक आक्षा अध्यक्ष' सामा नवा है। इस तरह तीन - कर्मने बद्धा नहीं होती। वा चनुष्य देवों तक्षा प्रकारके शिवस्तिह कहे गये हैं. वो उसरेतर व्यूनियोध कहे हुए सत्कर्योकी अवहत्वना

सक्तानः समियो नेदयः शुद्धा वा वातिभोधकः भूतदेन करना रिप्युः तनभ्यन्तम् स्वदरम् । मि: अकुनेन सुनव भौगार्वाद तनातकः «धिकरणधन सर्वता जिलानदार्वते **ध**न्यः

क तो। पूजन कार्यको पान्त अन्यान है। जन्मा। इससे पूर्व दिसाका अस्तान नेपार नहीं सैकना

काल व्यक्तिभावले पूर्णन करे । ईशान, नन्दी, अक्षिण विशानें असर्गणनुष्य क्रेकर नैते और काना व्याप्तकान भूत्री कुत्र काना, कुत्र करें (विद्यान, कुरावको काहिये हैंव नद Comit काला औरपाइका और मेरो मही । मुस्तिको ! विक्रमूका अहरू काले म्बारम् कारोवरं कृता करे । प्रश्नकं कार *राहरात*ने विश्ववद् अगरण कर हेन्य कारिये । प्रकाश अन्य प्रत्ये अस्तरीय अनि नोले---मूने ! प्रमने वालेसे पा करें : इस प्रकार मेंने रिस्तव्यायमी सम्पूर्ण ही निस्तवार सहसम्ब भी प्रकार अधिनये : विश्वासकः प्राप्तुरमूर्वेद्धः सर्गान विश्वतः । राजिने सूराजीने कहा-—भूतिको १ अस्य विस्थ-हैक्कार्यको एक उत्तराभिकृत होत्तर है जनायी जनका कारण करनेकार है अन

ककाम क्रमी सकत गर्न केना।" आ साम क्रेमा भारिते; वर्नेकि मह दिस gan mane रेजीवनुर्वक कार्यकान् ध्रामानम् दिव्यके अस्ते पर भारतने स्थानी है इतिहासा नैनेवाला पुरस्य करके करकी (इक्टरेक्सा सत्यार सेकाम बीक नहीं)। शिक्षणकाची अस्त कृतियांका भी कर्ती कुला। शिमानिकुने अन्त दिसमें भी न केवे; क्यांकि करें। पृथ्वी, जल, असि, काबू, आफार्स, अबर फाम्सच् होतरका फामानु है, किस्सै कृतं, सञ्चल १५६। करवान-वे भगवान् इतिस्तरात्वा देवी उन्य विशासनात है। इंकरको अस मूर्तिक कही गन्ने हैं। इन कुनफको विकारिक्षके पश्चिम दिसाने भी भूतिकोके साथ-साथ सर्च, पन, गर, जन, जाई जैनाम काविने; करोनिंक गर बील, ईक्षर, अक्कोब सका बसूबलि—एन आरमाब्येकका बुक्रमान है (बीकेकी औरके कारोकी को अर्थक करें। सहस्थार कवन, कुन करना अंधित औँ हैं)। असः अवस्थित अक्षर और विकास रोकर वहाँ ईसाम प्रक्रिय दिस ही पाछ है। उसीमा अध्यय अमृतिके असले अनवार् विकास परिवारका होना साहिते। सारवर्ष थ्या कि विकरित्रकी कावर्रिकर, सोच तका सुप्ता—में इस निरमके करनका विद्युव्य राजकर, सक्रकारी मारण वरिक्रण हैं, जो प्राथशः ईक्षान अभी वृक्षे रोकर सथा विकारकाल संबद्ध करके हैं। विकाओं वें व्यापेन हैं। संबक्षात् कामान् कामान् शंकाको कुछ करे, इनके निज क्रीलिंगुरस्का कूमा करके विनियूर्णक अलग भीद पास न लिए से नियूर्णि भी

बलेक्सन, क्यून प्रकारको सुरित्योका नका कार भूग रही है कि भारतात् दिस्ता नेवेक हिल्लाक्रमुका पाठ करे । संश्वास गरिकका आहे ग्रहण आश्वा जातिने पूर्व विश्वको अतेर माध्यक्षर करके विवासिक्षामा विकर्णन कार्यका विर्माय क्षण है, यह बालको । साथ

करना कहिये। असे जनसर विकासना भी आन सकतो अनना नामसा है। ने क्षतिक भारतने सहा जाराधिन्य होना है। जारामाग्राध्य एवा क्रुक मारास है। आप मारक जीवल है। जहाँ दिवालिङ्क स्थापित हो, । इत्याचन होकर शुने । जो प्रकार दिवाला

मात है, माहर-भीतरसे मानत और सुद्ध है, करनेवारम पुरुष भी माहि परित्र होकर क्षणांकर जलकार्यके साथ जलम करे और (क्षणेक्षर), स्टेह-विभिन्न Bright, andrednight and the being the property of प्रथा समझ ज्योतिरिक्वोंचे विरामकात अस तुमलेल सामधान हो आवरपूर्वक भगवान् तिक्को नैकेरका मध्यम बाग्रावय- किल्सका बाह्यस्य सुने । यह किल-कृश प्रताने समान पुरुवनन्त्र है। अञ्चन्त्र पहल्लेक्का ही का है।देवलाओं के प्रतानी

करून प्रत्यक्त करून करनेकारम तथा हुए दिन्छ-निर्मालका महान काली करे निश्वमारे एक है, यह क्रिक नैजेतका (निरंपर) बारण को से जाका सारा कर अवस्य अक्षय करे। अनवाद शिवक शीव ही जु के जाता है। वर नहीं बच्छकर मैनंबर अस्ताह है, प्रशा परवायको स्थाने अनिवादर है, वहाँ को दिल-विकास हो, को विभाग्य है। दिसके नैनेकारी देख लेकाशके सामान्य कर्माकी नहीं काना काहिते। भी सारे कर हर कर जाने हैं, उसको एक जातें कन्द्रका अधिकार नहीं है, कालि सेन्ट्रेयर हो अरोबों पूर्ण अंहरने सीलर अहा दिन्छ निर्मालकका अर्थाका कांक्यका मते हैं। अपने वृद् दिश-नैनेकार्ते हिल् भोजन करना करिने। कालरिन्हें प्रचार करने दिन्त-सरस्पर्यन्त अस्त्रत कातुल्य) हिन्दू, हिन्दुरिन्दू (किन हिन्दुरिन्द्र महामा करे । जाने हुए दिल-नैयेकको जो जनसम्मति किसीने सिद्धि कर की है जनका मह बाइकर कि मैं इसे दूसरे सक्यमें स्कूल को सिक्क्षेप्रस अधित है से लिक्क्ष), कारीना, रोनेने जिल्लाम कर देल हैं. यह सावन्यूरियू-पून सब रिप्यूरिने समा मंतुक्त निक्षण ही प्राप्त केव असर है। किसमें दिसकी प्रतिकाओं (अूर्रीको/वें सम्बद्धाः रिक्यमी दीक्षा तरी हो, जल रिक्यमाओं दिन्हें। आंक्रियार नहीं है। जो क्यून्य दिन्हींस्कृतों मह निष्य-वैभेक अन्तरम पश्चामीय है—ऐसर विभिन्नवैक खान कराकर उस स्वानके माद्या ज्याना है। तिल्याची दीक्षाले मुक्त जलका तीन कर अवस्थान करता है, अरके विकासक पुरुषके दिन्ने सभी जिल्लीसङ्गीयाः कानिया, वर्तायका और कानीसकः—सीनी बैनेक सुध एवं 'नवाजनार' है। असः व्या अकारके बाव नहीं लीह वह हो जाते हैं। जो कारका अन्यवन प्रश्नम करे। परंतु जो अन्य जिल-नेबेस, यह, पुन्न, कार और जरू केशलओंकी दीक्षाने पुरत हैं और अलाहा है, वह तब की जालकार्यात्रकारं वित्रभक्तिमें भी मनको लगाने हुए हैं, उनके क्यांने परित्र अक्रको केन्य है जाता है। फिन्ने फिल-नैनेस मक्षणके जिन्नको कता भुनीक्षणे ! क्रिक्टिकुके करण करा हुआ जो निर्मात है— इसे आधारोम केन्युर्वक सुने । जन्म है, यह अवस्तुत है। यो कस्तु निर्मारणसंसे कारानों 🚶 ज्यानि - इसलकानिशाओं जीता है अवन्ति विस वस्तुको असन्त रककार अनित होती है, व्यापि जनम विद्वारों, जिल्लानियों क्रिकेटन किया जाता है— रक्ष-सिक्त (अन्द्रतिक) में, परवास, रक्षा निक्रके जार बदावर वहीं जाता, को अन्तर सका सुक्रमंत्रे निर्मित रिव्यूने, देवताओं तथा मनित्र काननः काविते । मृत्यिके ! उस निर्वाहरण अतिक्षित निर्वास, केन्द्रन-निर्वित प्रकार विकास विकास प्रकार विकास

है। यो विन्यकी जड़के अपीर्थ भगवान् महाजवर सरम करें। शिवने अनुराग रक्षांकाके हक मकाको भी।

क्षानि की है। बिहर निवार किस्सी नरवाने क्रमणी। अधिकार्त्वेदः और अने के लेखे हैं, असे क्सार्टियुन्स प्रतिकार के में जानी, पर जनकरी है। जीको, पूजब प्राप्त स्रोतर है। जो विकासकी प्रदेश किया ज्यानार्थि जिल्हारे कुरूब सीव्यं प्रसिद्ध है, ये. विज्ञानसम्बद्ध महित और पुरश्च कुछ अन्न प्रण क्षांचूर्ण क्षेत्रं विकास प्रयूपांचर्च जिल्ला है वह क्षांची की जी होता हम्मानी ! करते हैं जा प्रभागता पर्वत विरामक क्यारे इस उत्पार की आधारता विकासिक-विश् द्वान्तरभा अनेकाराती व्यानेकार्वेका स्थानः सुन्नानः स्थानदः सर्वतः विश्वतः । यह प्रदृद्धियार्थी स्थाः करना है, यह निक्षण ही जिल्लाका जात्र निकृतिकारी पुत्रकारके भटन हो प्रकारका होता है। को फिल्पको अक्षाँ पान करना होता है। क्यूनिकारी संगोद रेंको गीरा अन्तर्भ मानवानको रोजिस्। है, यह सम्बन्धे पृता द्वार पूनानका अन्तर्भ अन्तिक शीर्वीय व्यापका करू का नेगरे हैं। अने कहीं - क्यू आकर देवेजानी होती है। अनून पूजा हान मुख्यमंत्रा परका भाषा राज्य है। हार सुचला मूळ आदिके हारा ही सानी मुख्य किन्याची अपूर्व परंप प्रत्य कार्यका अवस्थ स्थान स्थान स्थान और अधिनास्था आच्या भाग राज्ञ रेन्स्वत प्रकारकजी पूर्णनको संस्तुर आधार्यको कावस्था कार हुआ वैदारा विस्ता होते हैं। यह व्यक्त सकत, पूर्ण अंगंद्रमें वहते। युक्तफें अन्तर्ग क्रिकेन्द्राच्या सुन् विकास मुख्यालया कुछन करण है। यह अस्तुन्त्रे विश्वयान वाल्के प्रत्ये, जीतर वर्णी रिकार्यकार काम है ३४० इस मानवर्ष की अवाग राज दे। विवृत्तिकारी उद्यासकार क्षण्यते सुध्य मंत्रके क्षण्यते हे। यह विज्याको - किन्ने हरकार की विवयन्तरकार विवास है। अपूर्वेद संबंध्य अञ्चलकृत्यंक जीवायाची अर्थ (५३५८ आण्यि प्राप्त हरू अन्यने धानन्त्रवर्धे प्रान्तका राज्या है। यह राज्यानामें प्रान्तक हो। हो जैक्कानामें निर्मान कर देख करीचे । धारकात् महाभागते विकार अन्या है। वर विकास सुध्यान्त विके सून्य निर्मू ही केष्ठ केरान्यको प्रदेशक व्यवस्था (१९६३ प्राप्त कर्म । क्रमाना अन्त है। ये विद्वित्ते प्राप्त को क्षा प्राप्तक इनाराम और इससे पर विभावती. और विभावती ही वैश्वराक्त्यम निवर्त्तव भी कुरा के भग है। यह तथा पार्यानी मुंगर ही उसका अपने अपने बीएक हम निवासक अस्त हो गर्म

(अध्याम २१ १२)

## शिवनाम जब नवा भन्यधारणकी बहिमा, तिब्बद्ध देवता और स्वान आदिका प्रतिपादन

कृष्णमें अस्तवक स्वयंक्षाः है असे अस्त क्रमने क्रमने क्रमना आसम्ब हैर्पिन्ने i पूर्व पर्यव कृतन करने कहात्व्यका है कर्पन 💎

<sup>कृति</sup> क्षा प्रशासन विवर्णालय परत प्रवक्तनपूर्वक स्रोतकादन स्टीडिवे और

म्बन्धः कता **महानिवार अ**ग्याने क<sup>79</sup> ल्पे। भाग प्रमाणका कलका समाग्रा काल प्रमाण पान पूर्वी है। यह समाग्रा मुक्ता क्यान काम-अव्यालकः इत्यं नीत्राचाः स्थान्त्रीयः नित्ये विश्वकारम्यः विषयः है। जी

होन कालम रिक्को अवस्ता असे हैं, वे अनुसर होनेयने भगवानांकी वरिक्का कारवेकारमें है। मेर प्रमानने ! इस सीनोकी मिश्रम हो पर से जाते हैं। महासुने ! मकेशर के जानते हैं।

बाज हैं, करार्ज हैं। कावार केरकारक संस्थार है। कुछ उनके करारा है। कुछ साथ स्त्रेण कवा अन्तरे भागमा कुलावा अञ्चल की गाम । केन्युलेक सुन्ते । यद जान-महाराज्य समान शिक्के ब्रह्मकें बराबान् शिक्का जाने हैं, जो अल्बेको हर लेकेकार सर्वोत्तन सामन है। अनको पुजानो एकाहित्व और दिला प्रणानि 'दिला' क्रम प्राप्तकारी सामानाको न्यान, नामोंका अक्षरण करते रहते हैं, भूत बनका चलककती वर्णत जनानाव हो भाग हो जात कारी प्रदा कार्स नहीं करते, जैसे कारिए- है-वह साथ है, साथ है। इससे संस्था नहीं बार्क्स अवस्थाते क्रुनेका प्रत्यूक्त अंगई की है। जीनक ? क्यानुस्था को काम प्रयासके आजी जार असारे । के ऑस्टिम ! कुल है, के एकवार सिवक्क (अवसास) असमारी जनकार है' (औरियार से ही यह संनेकाले हैं। इसरे सामगाँसे नुपार्श्वाचा है हो बात कर बैहरे कियरसी संबूध का फरनेवर की पूर्वतक नह नहीं है, तक बत मुंख समस्य प्राधीका निवास होते हैं। भी मनुष्य इस पुरस्कार सदा बारनेवाला पानन सीर्थ कर पाला है। जो जनवान दिश्यके नामंकि अवने ही राजा हुआ मानुबा, अनुवादानपूर्वक कर जुलाहर पर्यंत है, यह केहेंचर सामा है, यह कुरवास्त्र है, यह करता है, उसे निक्रण हो सीर्वजेवनमध्या सम्बद्धाना कर है तथा वह निवास करन माल प्रत्य होता है। अञ्चलके । दिल्लको नाम, अन्य है भूने ! विकास दिल्लको-जनके मिन्त्रति (थएन) तथा स्थापन—मे तीनो मिन्नास है, रूपके हारा आवरित गान क्रिकेकीके संस्कृत गरम पुरस्कान आने राजे हैं। प्रकारके अर्थ सरकार करन हेरेके निर्दे कहाँ में तीओं शुक्तार महतूर्व सर्वहा रक्षमें हैं, असुका हो आते हैं। महतें ! मनवान् विकास कार्यक्ष सहर्यकारण कामूच्य क्रिकाके-सकार्यक जागाने क्रियाने पान जह होते हैं, जाने पान मानं या होता है। जनवान, हिस्सान कम जनुव्य इस धूलारण मर नहीं समारे।" को 'बहुर' है, बिजूमी 'बजुज' करने भनी है शिक्यरश्रासनी जैकायर आरुद्ध हो संसार-मधा स्वाधानों सरकारी कहा नवा है। इस क्रमी हत्युक्ती कर करते हैं, उनके अन्त-सी-मंबरी संबंधक जिल्लेकी समासा कालांकार नामा करकारका संसारको कुरुकुत से साथै काथ महिलाको सदर्गहिलकाम महाकार महेवाचे संस्तरके मुख्यून करावकरी कदर्गका वित्र कुरण कोन क्लोक्सि जाकत है। इस विस्तराधकती कुलाओ निक्रय है साथ है प्रातानकों जो मुख्य है, यह सक्त हो केवल जाता है। जो पापलकी सम्बादको पीर्वित हैं, क्षे विद्यासम्बद्धी अवस्था सन् सरक विकास ! में अवसी अद्या-मरिक्के काहिये। प्रामिक कामानामा क्या होनेकारे

<sup>,</sup> स्वारंक विक्रियों कार्यक्ष हुन्न विक्रमान कर्न १७०६ विकास विकास विक्रमान women because well freezen just man work family a wish's (fin ye fin if ift a में- रिक पुरु ( मोदा शहर ) ५—

कोनोको रूप दिन्य-अध्यक्तको विका कर्तना अन्यूनो हेट्यक अध्यक्तेका कर्तन पर्यकर्ती न्हाँ किल सकती। को विकास सम्बद्धी वार्तिकारे यही विश्वित विकार है कि प्रकार है बे संस्करकारी अञ्चयनत्यकं भीजाने लाडे होनेकर । बारकेक हिंग्ये सर्व्यातम अवश्व है ( सुनिकारी है भी करानि होनाने भागी गाँ होते । १४० अधिक कालेने क्या सक्त में निवा-सक्ते महात्माओंके जाने जिल्लामके इति यही समेगवानहारी महात्माका एक ही स्तीकार्ने कारी करित है, ऐसे लोगोकी स्थाल और कर्जन करता है। अगवान् संवारके एक सर्वाता मुक्ति होती है। " मुक्तियर ! जिसमे जाममें भी महस्तूरणकी जिससी हार्कि है, अनोबर जन्मीनक तमान की है, उसीधी अलग सहक जनुन कभी कर ही नहीं विकासको प्रति कर्तन होती है, यो समक्त समस्य (° हुने ! पूर्वकालमें सहस्यारी सम कार्यका कार करनेवाली है।

प्रति कभी प्रतिकत न होनेकाली अवस्थारण । हालाओ बुक्ती की जो महत कव कर पुन्नी 🖁 — न्या नेतं क्या है। को अनेक बाद सरके। अन्न हुई। श्रिक्षको | इस इकार मैंने सुनर्स राज नमा है, यह समस्त कार्योंसे एक हो ही है। अब तुल बरावार महासक सुनो, जो काला है—इसमें संशय नहीं है। जैसे बनमें प्रानश्त कावन कल्लाओको औ कावन शायानरूमें रूक पूर पूर्व करन हो जाते हैं, करनेप्रात्म है। क्रमी प्रकार शिवनायालरी दानान्त्रजो श्राप । भ्रष्ट्रांचेको । भ्रम्म कृत्यूनं अङ्गरोको

समान्त्री पृष्टिकांन्स काराने गोले लगा गई है, जिलाके जानका कर संस्तर-सागरको सार क्रमाद्वाने विकासमध्य अध्यक्ते ही क्तम निसर्क नवर्ने परामान् सिपके नामके सद्गति आह की थी। बुली तरह कोई भारत प्रकट हुई है, करीके किये बोक्ष सुरूष थी, दिखबामके प्रकारत ही काम गरिको भी भगवान् शिवके नाम-जनमें असरपूर्वकः भगवासकोः उसम कामकास वर्धन विका

होनार कर अवस्थानको सारे गांव साल हो। देनेवाना सक्त अलग है; अलो हो मेद बसावे अभी हैं। सीजक 3 जिसके अबु फिल अस्य जबे हैं, बंध बेटोका में बर्जन करता है, स्थानकेले वर्षका क्षेत्र नके हैं तथा को सिकारान । सामधान होकर सून्ते । एकको 'बहानस्य' अपन्य अग्रह करने स्था है, अह सोर जानन बाहिये और इसरेको 'स्थापकान' । संस्थार-काणाच्यों भी पार कर हैं सेला है। महामहत्येद भी अनेब्द केंद्र हैं। कह तीन

दिश्यनपन्ती जाने संस्तरार्थन तर्यक्ष है। संस्वरक्षकान्त्रकी साम प्रदेशसम्बद्धाः भ निकासक्तरात्रीचा निकासी अन्तरी समयान वेश 'पाध्यतकार्कार्वरी: । पान्यत्वातिकारमं अस्तिकीन विका म हि । कारणिया कुर्व्य क्षेत्रकोष्ट्र सः । विश्वविक्त कारणिया कारणिया । विश्वविक्त । विश्वविक्त । विश्वविक्त । विश्वविक्त रे क्रिक्टीय क्रिक्टिक्टिक्ट के अस्तिकार अधिकार व अस्ति स्टिक्टिक्ट व्यक्तिकार

र व्यापन काले. प्रमाण सिंह: *इति सी* कालने प्राथमिक प्रमाण काला, कर्ण समित का **क्षेत्र**ण है। विक कर (कि 53 XS)

प्राचारका काम रूप है— होन वाले होर 🗀 अराक्षणीके दिन्ने क्याने क किस अवने भी हैं। अन्यान क्रेयर सुने ( सुनिवसे । आवरप्रकार कारची है। समास अहाँचे और पूचन वर्ष स्थानक प्रकार विकालने औं सिर्वाक विरुक्त बारण विरुक्त है। अध्यक जनगर, विद्यालानि, अनकाल अन्य देनियोर्ग्यास अववती उत्तर और लक्ष्मी सावगुर्या, अज़्तेंस, क्रथेरिनस्स्यन् मैचीने की कालीक्षरा इसकी अहोता की है। प्रकारतीय, अन्तरसक तथा मनेवार—वे कवा कारियाह पुरानोंने भी अञ्चलन एवं अश्वार कवार, आवाननीय अति, घरणस्था रीनवरको सम्बंदे पास पारम किया है। अधेनून, सुत्येक, सरवर्शन, सामवेद

2000 4.116 र्स्तरिकार । व्यवस्थानको 🕬 वया से तथा जिल्लाको महिला एवं लिवि भेशाकर चेवाच्या कर्णन विकास राज्य है। बोन्स और 'सुरायोगे निर कहा: अवस्थिते ! हुन प्रयास कार्य जलको केवल दिवाके ही उपयोगमें और संक्षेत्रके विश्वश्रामा महाराज कारण है। अन्तिके केच्य कार पचा है। तीसरा को च्या समस्त प्रतिसर्गके रिन्ने नोपनीय शास रतीकक परन है, वह अन्य सम् स्त्रेनीके भी है। अतः तुन्ते भी इसे पता ही रसामा क्रमनेपने अर प्रयास है। सेव महर्षियोंने यह आहिये। युवियते ! समस्य आहि सभी कारण है कि दिनोको केरिक समान निर्देश स्वानीने को मानले तीन लिस्ती इक्ट्रान्स्वर्वेक पान आरम् वारम पाक्रिये। रेशावें करानी बाती है, क्लीको निवानीने इतरे लॉनोंके लिने जिना प्रभावे ही कैयार - लिएन्ड अदा है । प्रीहॉके क्या मागले लेकर कारण करनेका विकास है। जले हुए लेकरने कहीतक जीहोंका अन्त है, जाना नक प्रकट होनेवाला जाल आजेच फश्लाता है। बियुन्ड अलाटमें बारण कारण जातिये। महत्त्वते । पद भी विशुक्तका प्रथम है, हेला - मध्यका और अन्यविका अंगुलीनो है रेस्टर्स कक्ष गया है। ऑक्ट्रेस्टो जनम हुए मरान्या करके बीचनें अङ्गुद्धारा जीरतनेन भागले ची वर्गानी बुक्तोंको संबद्ध श्रारम चाहिने । की गूनी रेखा विकृत्य बाहराती है। अधना अन्य पहलां प्रकट हुआ पहल भी तिकृत्य कीवाकी तीन अंगुरिक्वोंसे गाम सेकार कारकोर कारको आ समान है। कारकोर महिल्लाको सरकारों निवृत्त्व कावास्त्रेपणियामें आगे इस् असि: प्रशासि बारण करे। त्रिपुण्ड अस्त्रम् उसम सथा जोग कार क्यांक्रास अलग्निका कराने असन और मोक्षाको देनेवारम है। विष्णाकारै सीमी (विभिन्न अंगोर्व वर्तन का सेवन) करना रेक्टऑसेसे प्रसंकके जैन्त्री वेनस है, जो कार्किने ३ महर्षि जानारिको सभी कर्नी और । सभी अञ्चेले रिभन हैं; मै उनका मरिकन केल अंतर्रकृतिक चालारे क्रियुवयू राज्यानेकी प्रकारकात प्रचल अवहर अन्कार, पाईपरव क्षात्राच प्रत्यको प्रत्या अथवा विभिन्न व्यवस्थानि प्राप्त स्था स्थापन व acase forms forms जन्मक प्रकार का विज्ञानकी प्रथम रेस्ट्रके में बेनता हैं, सह मार्चोंको चोक्षाची पुरत प्रवाहरो भी र होते, जात शिल-वैक्षापराचन पुरानेको असी केला ब्रांतिकर अस्ट्रेस है । सम्बद्धन किया और । सरह सम्बद्ध नेजी कार्युक्ते । जनकार पुरस्त प्राचनको, क्रकियों, पैश्यों, सुद्धे, बर्गालंकरों जुलरी रेकाके में देवता है। अगवका शीलरा

क्रिपुरम् भारत अरे ।

कर, केंग्रो आन्, रोजी घेर और सुश्चाल--- प्रम

कृतीयसंबद्ध सका दिवा—ये तीरानी रेप्सके में। अंत्या स्कूतीयें होत्या तिपुरकृता स्वास करे केवता है। इस प्रकार सकत-वेपकाओंको उत्तर - परमकार्य हित्य, केवार्य अपन्या, केनो कार्यार्थ क्रांतित्रकारों जिल्हा करवार करके बार भा और हुन्ना, मुख्यें विकास अनेता, तीनी अमीन हुन होता पूरण कोई विवास जानक प्रमानकोंने किया और सन्तरी अनुवर्त प्राप्त मारे से भोग और मोकानो भी प्राप्त कर लेखा. जर्मिनी प्राप्तानी, होनी क्राइऑन जान और 🕻। मुनीक्षर १ वे सम्पूर्ण अवृत्तिं स्वाय-अस्ताः जनसम्बद्धं, क्षेत्रे स्वयंत्रेषं व्यक्तिकार्यः, क्षेत्रे करानो गर्ने हैं; अन्य करते सम्बन्धी एक्स बसाया . बेरानं अन्यूत क्या विकास सम्बन्धा अन्यूनं हैं व्यक्तियुर्वेक सुन्ते । कर्ताल, ओलबू अध्य शीर्व बैक्क्स्स्थ्यों विशायका है इस प्रयान अध्यक्त भीत कारोंने तिनुनकृता माल करे। सोस्क स्कूनोका चरिकन विका कुन्। अब माराज्य, तरावर, मेली काव. रोपों नेत्र, क्षेत्रों अवट स्थान कराने जारे हैं। गुहा स्थान, सरावर, मारिकार, पुरस, पान्या, केची पुरसी, केची परत अराव अर्थावृत्ताल, होची केचे, प्राप्त और कांक्षणी, दोनों करनहं, इतन, मेनों कश्रीधान । अभि — वे अबह एक्सन हैं। इनने अबह तथा मर्थि, मैक्ने अव्यक्तिम, सेनों तक सेनो मुल्क, क्राइकिं—के आध्य देखार कारणे कर है। क्षेत्री मुक्ति, क्षेत्री विकासी और जैन्से कैर—में मुस्तिकृति ? चारको उपलब्धी आसमेनारचे मार्गेल अस्त एकान हैं, इनमें प्राथमा: अति: विद्वार्णने इस तथा एकानेंद्रा चॉरसक करा, पृथ्वी, काबु, का विकारेश, इस दिकारत दिया है अवस्था कराया, होगी सुकाहे, हारा क्षण आह बसुओका निकास है। बर, ब्रुव, और माधि--इन पीध स्थापीयों बहरतेसा कोच, आच, अनिस, अनस, प्रसूच और पुरस्ती अस आरमके कोच्य असमा है। #भारा —ाने अस्य पर्यु करे को हैं। हुन सकता: क्षालकता हैता, बारून आदिकी आवेशा रहारे मानवार हेकार इनके स्थानेंचे विद्वार पुराव तुर् कहुंच्य (अस्त) को अधिकवित करन aft street became party during to the अवश्व एवरवर्षिक हो सोलंद स्वानमें हैं। उन्हरूकों की असमर्थ हो से विद्युव्ह आहे किपुरुषु कारण करे जलाया, स्थापा, कारड, स्थापं । जिलेक्यारी, सीवीं मुलीके आसार केनी केको, क्षेत्री मुख्यको, होनी कोप्रतिची क्षण सीना क्षणकाओंके जनक भगवान विकास क्रमा बैनों कल्लक्योंनें, इरक्यें, प्रार्थियें होनें करूम क्रस्ते हुए 'तम शिवान कड़कर परानियांचे तथा पृक्षभागों तिमुख्यु सम्प्रका आस्त्रात्वे विषुष्यु सम्प्रके । 'ईशांभ्यं तथः' हेर्स व्यार्ग केचो अधिको सुरमारांका दिला, शांकि । वसकार केचों कार्याधानों में विसूत्य कारण करे। **क्य**, ईस तक अस्तकत और भाषा आदि में । गांजाओं उद:' यह योरकार कोने कलाहबोने क्रिकेकोश्रा पुत्रक करें । वे एक विकास स्तेत्वह । अस्य रक्ताचे । 'विद्वारणं नवः' कानुकार जीवेके रेक्टर है अधिनोक्त्यर से कड़े एने हैं। अहमें, जिनेशाध्ये पर्या कारकर सकते मानात और तुल अवका भरतक, केल, सेची अक्टबें तक 'बीजव का' कहका बीहतें और मान, मुख, बोर्ने क्या, १९४, वर्षि, होनें सिल्के विक्रत बारने हिन्दुव सगाव बाहिने र (Manual 43: 5A)

परमेक्ट है। अस् उस समय मेने लोखनाथ, उद्देश्य है पालेक्ट्री हिन्यकारण । पालेसी ! मनोवर नेमपुटोसे कुछ जलको बीरे भिर्ते । सुनो । भारतिको उन केरोले वहाँ सक्रक्ष कारक क्रक्ष

### स्थाक्षणारणकी परिया नेवा उसके विविध भेटांकर वर्णन

सुराओं करते हैं। जहारका ! महान्त्री ! अन्त्राम, अधिन, कैरन और यह कारिके विकासन स्रोपका 1 अन्य में इंक्रेक्को एक(क्रुक्त) । संदर्ते इस भूतरस्यर प्रकट हुन् । स्वक्रक्रोंकी ही मांकान्य करा एक हैं, सुने । सकक विकास व्यक्तिय जुनाक भी है । उन क्राकुनारी भवत है दिन है। इसे परन कान्य सन्दान वार्तिकारे स्वाधीके वर्ण वेता, रताः पीत काहिने। स्थापने पूर्वनरो, प्रार्थने राजा सथा कृत्या जानने काहिने। जनकोको क्रमण कर करनेत्रे यह सम्बद्ध पालीका पाक्ति कि वे प्रावदः वर्णके अनुसार अपनी अवकृत्य करनेमाला भागा गया है। को ! जातिया ही स्काश धारण गारें। धोन और पूर्वकारमं बरवारक दिवके समझ संबद्धातः योक्षयी इत्यून र स्वेकाले करो करेकि स्वेन्त क्रमकार करनेके रिवर्ग देवी क्राचीनिक स्थापने और निशेषकः जिल्लाकार्रेको जिल-महाकृत्यी पहिलाक करीन विकास कर । वार्यनीयी प्रकारको हिन्दे प्रशासके भगवान दिल बोले—बोब्बरि देखे ! मैं कलांको अवस्य करना करना कविने । समारे जेनवह पहाँके जिल्ली काववादे ऑक्टेके पराके बरावर जो काल से क फारकाकी महिन्तका कर्षन करता है, सुनो । वेड करतका भन्न है। वो केरके फरनके महेलामि । पूर्वकारकारे करत है, मैं कनको । धरावर हो, जो नकाब संगीका कहा गया है रोपमने रककर इनारों दिवा नवींतक कोर. और जो करके बरावर हो, काकी नवान राजकार्वे रुप्त रहा एक दिन सकता बेर क्या निवन्त्रोदियें की जानी है। अब इसकी कृष्ण हो उत्तर । परवेश्वरि ! में अन्यू में उत्तरताओं परवानेकी यह दूसरी उत्तर रनेकांका क्रम्बार करनेकाल शतान स्रीतमा करानी जाती है। इसे बतानेका ही अपने क्षेत्रों नेत कोले, खोलते ही मेरे पुण चलीओंति क्षेत्रपूर्वक इस विश्वकरो

्यांभरि <sup>।</sup> जो स्थाध वेरके करन्ते भैक्स हो राजा । भारतेंगर अनुराह कर्नके किये । भरामर होता है, यह उत्तरा होटा होनेगर औ में अभूमियु स्थापरभावको प्राप्त हो नवे । ये. सोमाने काथ कक्ष वेशवाल सका सुरा-प्रमाध मेरे विकासकार एक बारो क्लेकि सी मान्यकी बढि करनेकरण होता है। जे सोपांध्यो महिः दिने । भूतरावर अवने प्रियः प्रकार अर्थनराजे प्रताने वरावर होता है, यह महत्त्वतेको मेरे चौद्र देशमें अस्त्र किया । समात अधिक्षेत्रा विभाव करनेपाला होता कशुरा, अन्तेश्वा, स्त्यून, कानकवान, है तथा जो गुद्धानकार्यक स्थान कशून कोटा मध्यपिति, मारकी तथा अन्य देशोंने भी उनके। होता है, यह सम्पूर्ण कनोर में और कत्येंकी अञ्चल अनाने । ये असन सहाधा असता निर्मित करनेनातन है । सहाधा जैसे जैसे क्रोटर व्यक्तपुर्हेका भेदन करनेवाले तथा 🗗 🗗 मैसे ही बैसे अधिक करा हैनेवास धरियांके भी प्रेरक हैं। मेरी अस्त्राते में अन्य है। एक-एक को सहक्षते एक-एक

संबद्धी क्योंने भी नहीं किया का सकता । और किए अससे भी क्रेटे स्टाश बारक करे मानीका सुन्दर मुकुट मना है और उसे हा लिखा है. फिन्में निरोनेकान केंद्र न हैं मध्यसम्बद्धाः अवस्ता किये स्ते

कांके सवाक्ष्मके विकासने करायुक्त अधिका भारत करने असिये, एक असावर सुराजी करा केनेजरण करावा है। कार्यका साथ जारी—स्वर्धियों ! सिरकर ईसाय-कार्यसे, कारोबी किने का अन्यत्म अस्त्यानक कारण सहस्त्रा नामसं तथा परे और प्रापने करामा नग है। का निक्षण के समाने अधार करून सहस्र भारत करना काहिये। अध्येष्ट मनोरक्षांचर कारणम है। असः विद्वार पूजा केनी इत्योंने अद्योर-जीवनवारी अवस्य ही जो भारत करन कहिये। सहस्र क्रान्य की जरान क्रान्ट्रेय-कारत करनेश्वरी । एकेकने जनुराज्य स्थान जेका नेवा स्थान्। हिनी हुई पारत श्वरण करे करने देनेपालन हैरता पाल है, केरी अवचा अञ्चलकित प्रणावका वांध सार जन करवानिक पुरसी कोई नारम नहीं हिस्सकी जारके सहस्रको तीन, कीम का सार नारमरे बेली। वेचि । क्रमान अस्पार-अकारपालोः भारता करे अस्पान प्रान्तवा (निन्ह विकाने, संबंधा, स्थान, कामालकुल (कार्य- ६/वर्ष) हो हो समान विकासीको कारण प्रत कोरो-कोरो कारोजाले } और भुन्धर सक्तक । कोर । 'सक्तकारारी पुरुष असने साल जानके अभिनार्गका प्रकारीके क्रांत समा प्रदेश भोगा गरिता, जोस, एकपूर, च्यात, सांद्रियन, और मोक्ष विकाल है जिसे कीवान पूर्विक रिल्लोक अमेरिको स्थान है। निर्देशक-कार विका हो, जो दूस-कुछ हो, किसमें उपने । अभिनी हो। क्षेत्र आहार नेकार हाहाजीको इस बावे न हों, जो अन्यकुता से सका जो ही नारण करना पारिने । नहरे सका रंगका बुरा-कुर गोल न हो, इन बाँच प्रकारके नकाश अधियोंके रिनो वैताकर बनावा पना रामध्येको स्थान देख कार्मिके । निवा स्ताधार्थे हैं , वैत्रकोके रिक्ते अतिविक् बार्यकर चीले अवने अस्य ही होता निरोमेक केन्य क्षित्र हो। स्वाधान्ये साराम करना आस्त्रकार है और भाग हो. भाई कहाँ काम माना माना है। जुड़ोको आहे रंगका सामक कारण करना जिसमें मनुष्यके प्रकारने तेय किया गया हो, आसिये-वह केरोक वर्ग है। प्रकारणी बार मध्यम मेलीका होता है। सारक्ष-भारता भारताल, महत्वा और सेन्याली—सम्बद्धे कड़े-को करकोना नाम करनेवाला है। इस निकल्पनीय श्रमक करना भएका प्रकार है। जन्ममें स्थारह ही सबक भारत करके इसे शहल करनेका सीमान्य कड़े पुरुषसे मनुष्य जिला मालको बासर है उन्हाबर मार्गन । असु होत्स है । अने 🕽 पहले ऑक्टोकंड करावर चरिकशान् पुरस्य सरके चर्चित्र की सहाक्षके को रोगो हों, किन्दें दाने न ही, किन्दें की डोने सिरवर करूब करें। तीन की साठ शानेंको ऐसे सक्का सङ्ग्लका**ड्री** कुरबोकी की रंको स्कूजें विरोक्तर एक हार कन है। आरम करने कहिने। स्वस्थ नेरा अङ्गलनक बैंके-केले तीन प्रार् कलकर अस्तिकराक्या स्टिब्र-विका है। वह अगुलोक्स्या करेके क्तन उनकर क्यांक्वीन नैपार मारे और उसे। बरमार शक्तर होता है। सुक्ष्य सदस्यों में सदा प्रज्ञास काल काल है। सभी अकर्जे, इसके पह किस अञ्चल किल्ले रहाश समस्य सभी, सिक्नों और बाहोंको भी

Paris बारक क्रान्त कांक्रिये : <sup>\*</sup> व्यव्यानिक व्यवस्था दुर आर देश है । व्य<sup>क्</sup>रानानान कारणाव्या विकास है। जिसका नामारणे बांको को भारत किया जन्म में अस्तर विकृति स्थाप क्षेत्र और सामी अन् वार्यकाला सन्तर प्राह्माण साहि पात्रके महाक्षानं निर्माणनं भी गया को कृतकृतः । एक हो गया है, प्रमाने नेशन मही है। सम्बद्धाः क्षात्र कर का क्षा प्रकार कार्यः वर्त्वाच्याः । बारनंते प्रदानम् नामे, राजेवारा प्राप्त अस् अस्तुव्यानम् और अन्यू सन्तरे ही प्राप्ताः

मूच इन्सर प्रनेकप्रवासने प्रस्तात परिवास सुन्ते । अञ्चान, मूच्यकारी इंग्यान ही जातर है। वो क्या पुरुवाला नेवाक लावान् निषया युव्यक्तने स्वाधायो मेरव तथा करिना-है काफ मध्ये मुख्यों करी कार्नी एक म्यानक अर्ववश्वानी सुन्ने काली कर्ता है। यह सन्तर कारे अनुबन तक हो। जाने हैं अन्तर कार्य अभिन्युरायम्य हो अनुने भागो हामचे जन्मपुरः मानेवाको ओलोकी मानूको व्हारकारी कृषी अहातुरको वारका व्हारत है यह निकृत ही वो कार कर है। यह सम्पूर्ण कार्याना और यह है। प्रदेशी है सा कृष्यकान अहाह कार्यको केन्यान्य है। गीन गुरस्थान्य न्याधाः आहान् धनकान् विकास्य स्था है। नेपांतः । क्रमके प्रधानक लगे निराम प्रश्नित सर्व कारकार्त पूर्ण के उस्तर है। वारकारि । कुम्बार्मको केम्प्रान्य है। याँच कुम्बारम्य केस्प्रान्तानी आत्रम् इता। अत्रां आस्य महाक्षा महात्वन् कारणीयकार है। यह तम का का दार भाग मानवार मानवे आदिन नुष्य कार्यन समर्थ है। अनुष्य मृत्यि विराजनाम से जार है नेश पुरुष्यान्त्र केन्स्राच्या तथा प्राणुको कर्मकारीक्षात्र करून अहातु विश्वप्रशासा स्थानन है। प्राप्तको स्राप्तक

Anistianner trappmaner ymentar firs - recebbra séanarr - contrapar tarbéter pari मन्त्राम् विकासी आहन्त्रे अनुसर्गं सदेव प्रदास क्षान्त्रेयाला है। वक्षण्या महस्र समाव निर्म प्रकारो स्थानसम्बंध प्रकार स्थान कर्मकारका स्थान है। यह स्थान 🛊 तेलंगित । काम्फो कार्या कारमेले दरिव भी पार्वके पार्क्ष भावत प्रकारके कार्य केन्द्रवेतुमध्ये हे पार्क है। असा क्रकारक माने हैं । में प्रमान, प्रश्नीवार वर्णन करना है । में - अक्षता आप्रमूर्ति मैरवकमा है, जनको करना मेंने फोन और अंक्रांक्य कम दश्यान है। अस्पत्त मनुष्य कुर्तान् क्षेत्र है और पूनुष्य क्रमान है। यह भाग जार माञ्चलमी पत्न भूर्वभक्त प्रतिस्त गाना गया है सकता में क्य प्रदान करना है। तर्म प्राप्तका पूजा होनी चारक सरम्बन्धनी महेन्दी हुन्ती प्रत्यक्री क्षानी है। से शुरुवनाम नकक देवर्डनकर बालाव सर्ववर के प्राप्त है। पुनर्व संदूष महा वाक्षा सामेन्स्र केल १ काम 🛊 ३००३ वाल करना प्रत्या प्राप्त स्था है कर मुख्यान्त करण साक्षात्र स्थानक पहलू मुख्यानक से सहस्र है, यह स्थान क्या है। का दुर्शन और सर्वात प्रवित्त हो है। हतको साम्या करनेन सन्त्य सर्वाद मानी, आभी पहला अर्थन क्षेत्रक द्वार नार्थ विकासी होत्रक है। सारक मुख्याको पहलाको

स्वयंक्रात्मक प्राप्त अ व्योग्युक्तक गुरुवाक्य अ १६ वर्गन विशेषा ।

<u>#4+444 numanny toures districted districted and descriptions and the state of the service beautiful and a service of the serv</u> इससे समस्त पापाँका नाश क्षेत्र जाता है 👚

अर्थ होति है तया । १० अर्थ होतियाः ११ अर्थ साहिये । ह्यों इंस्मः १२ ॐ ऋषे औं श्रीसमः १३ मस्बोद्धरा क्रमचा एकसे तंकर चौदह नुम्हारे प्रश्नके अनुसार मैंने कह सुनाया। मुखवाले स्त्राक्षको थारण करनेका विधान मुनीकरो । धैनै तुन्हारे सपक्ष इस है। साधकको चाहिये कि वह निद्रा और विद्रोक्षरसंहिताका वर्णन किया है। यह आलस्पका सम्म करके अदा-प्रक्तिसे संहिता सम्पूर्ण सिद्धियोको देनेवाली तथा सम्बद्धा हो सम्पूर्ण मनोरश्रॉकी सिद्धिके लिये । भगवान् शिवकी आज्ञाले नित्य मोक्ष प्रदान उक्त मन्त्रोद्वारा उन-उन स्टाक्षोको धारण करनेवासी है। करे रुग्नक्षकी माला मारण करनेवाले

करके मनुष्य सम्पूर्ण अभीष्ट्रोको पाता तथा पुरुषको देखकर चूल, अत, पिरुतक, मीभाग्य और सहस्र लाथ करता है। चौदह - डाकिनी, शाकिनी सथा जो अन्य श्रेष्टकारी मुखवारम जो स्टाक्ष है, वह परभ दिवस्त्य - राक्षस आदि 👢 वे सब-के-सब दूर प्याग है। उसे भक्तिपूर्वकं यस्तकपर धारण करे।। जाते हैं। जो कृष्ट्रिय अध्वितार आदि प्रयुक्त होते हैं, वे सब सहस्रकारीको देखकर सराङ्क गिरिराजकुमारी 🕽 इस प्रकार मुखेकि 🔃 तूर स्थितक जाते हैं। पार्वती 🕽 स्टास-भैद्रो स्ट्राक्षके कौदर भेद बताये गये । अब मालाधारी पुरुवको देखकर थै शिय, सूम क्रमकः उन न्डाओंके धारण करनेकं अगवान् विव्या, देखे दुर्गा, गणेल, सूर्य तथा मन्त्रांको प्रसन्नतापूर्वक सुनी । १ ॐ हाँ अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं । महश्वरि ! नमः । २ ३% नम । ३ ८% हर्ते स्मः । ४ ४% इस प्रकार मृत्यक्षको पहिषाको जानकर 🏚 नमः। ५, ॐ 🎳 नमः। ६, ॐ हीं हुं धर्मको वृद्धिके लिये प्रक्तियुर्वक पूर्वाक्त नमः। ७. ॐ हुं नमः। ६. ॐ हुं नमः। ९ - यन्त्रीद्वारा विधिवत् उसे भारण करना

मुनीयर । भगवान् शिवने देवी 🕉 हीं नम । १४, ॐ नम । इस चौदह पार्वतीके सामने को कुछ कहा था, वह सब

(अध्याय २५)

शिक्षेश्वरसंख्यि सम्पूर्ण ॥

## रुद्रमंहिता, प्रथम (सृष्टि) खण्ड

प्रश्वियोक प्रश्नके उत्तरमें नगरद-ब्रह्मः सेवादकी अवतारणा करते हुए सून नीका उन्हें नारदमोहका प्रसङ्घ सुनाना; कामबिजयके गर्वसे युक्त हुए नारदका शिव, ब्रह्मा तथा विष्णुके पास जाकर अपने तपका प्रभाव बताना

विश्वाद्धवस्थितस्यादिषः हेल्ल्स मायाध्यं विगनमाध्यः(भन्यक्रप्

विशिवक्यारी उनके पनि है, सन्दर्भ हैं. ये बादर बन्दना करना है। प्रणाम करता है।

थ-६ किये ने प्रकृतेरनार्दि

क्रावनाम् **क** स्वमायया कुल्जीयर हि सहया नभीक्द्रत्त्वर्शिकास्थितो 💎 भुः ॥

प्रान्तरकरूप, एकमात पुरुषोत्तथ हिन्नकी नामवानी शुध एवं उत्तर कथा 🕽, उसे कन्द्रना करता 👢 जो अध्यनी साधास इस इध्यन्त्रगोने सुन स्टब्स । इसका आविमाग सम्पूर्ण विश्वकी भृष्टि करके आकाशकी बहुत ही स्पूर्णाय है तथा वह शिव-भक्तोपर भारि इसके भीतर और बाहर भी स्थिन हैं। भगवान, शिवकर बातकक की प्रकट वन्देऽन्यरम्थ

जनांक्स जिन्से परिनी समस्ति

े ये सारे अगत् लख सब ओर जिसके मेंगवर्ति ज्ञानतस्वक्ष्यकीर्ताः आसपास ही प्रथम करते हैं. जिन्हेंने अपनेसे ही इस प्रयक्तको रचनेकी विधि केवानक प्राथम है। जिला अर्थान । बलाबी बी. जो समझे जीतर अन्तर्थाची को विश्वकी उत्पति, स्थिति और रूप अपने विरावधान है तथा विनका अपना आहिके एकमात्र कराज 👢 गोरी सक्य अत्यन गृह है. का धान्यान् दिस्वकी

जिनकी कॉर्ननेका कही अन्य नहीं है. जो - व्यासर्ज करते हैं: जगनके दिसा मावाके आक्रम होक्त भी उससे अस्पन दूर चणकान् दिव. चणन्याता कल्याकमधी है तथा जिनका स्वतंत्र अखिला है. इब पार्वती तथा उनके पुत्र गर्लेशनीको विमान बोधकारूम प्रमुखान दिवको मैं नमस्कार करके इस इस प्रस्काको वर्णन काल है। एक समयकी बात है, नैविधानकार्य निवास करनेकाले शीनक प्रयोक्तां हि। आदि सभी पुनियनि क्लब भक्तिभावके साथ सुलबीसे पूछा 🗻

ऋषि बोले—यहाधाम सस्त्री मै स्वयानमे ही उन अनादि, विशेषसमितिको जो साध्य-साधन सक्त निजगुरभग कारकाली है : बिहुन् ) अब आव भगवान् शिलं स्वतस्त्रप्रसिदं विच्छे। विष्के मरम् जनम समस्यका पर्णन कीजिये : साथ ही फिल और पार्वतीके ्यस्त्रकातंत्रकात् ॥ विच्या वरिज्ञांको पूर्णकारको अञ्चल कराउँचे जैसे ओहा चुन्कारो आकृष्ट होकर हम पुसर्न है, निर्मुण पहेबर लाकरे दसके पास ही लड़का रहता है. उसी प्रकार संगुणकप कैसे धारण करते है ? हम सब

क्रानंतर से मान्युरनंत्र किया करता विभाग गाने प्रात्नेत्वर पास्य प्राप्ते हैं ... ई ? शोककल्यानकारी अंकर कैले अलब होते हैं ? और जारत हर महेकर अपने परतें समा कुलरीको कौन-सा उत्तम करू प्रदान करते हैं ? यह एक इसमें कहिये ? इसमे क्षान है कि बालवान दिवा प्रतिप्र अवस्थ हो बाते हैं। वे नक्तर् बचाए हैं, इसरिन्वे अवने भक्तोचा कह जो देश सकते । प्राप्त, निष्णु और महेस—ने तीन देवता दिवके हैं अञ्चले उत्पन्न इए हैं । उनके जानारककी कार्या सभा प्रको निरोध व्यक्तिया वर्णन क्रीजिके। प्रथ्ने । अस्य समाने आर्थियांच और विवासको भी सभा करिये । विशेषकः THE RESIDENCE eliminates all unic altico. Severe quipped attenuels front qui à un कुराओं । ( प्राप्ति क्षेत्रक कराय ) जायको थे। त्युत कुराक्त्र केल सम्पर्कतानी और सम्पर्क क्रम करत क्रमी कर्म की अन्तर करती अवस्थान क्रमण के <sup>क</sup>ा अञ्चल <sup>1</sup> महर्गिको ।

मांचीने कही करण कर पूर्ण है। अन्य अन्यन्त्रिक स्पेत क्रीर अस्यन्त्रिक काराम् कर्ताकको कथानं जाननं गोवति । वो हे अने प्रतान वर्गानं क्रायांना निकारको all arrestons living of \$ productive with appears become giving given parts found कारणांक्ष्य पार है। अधार्य र भागान, पूछा था। अन्य पूछ बान्द्रम प्रव त्याप प्रोक्षणका गुण्यम्बन्ध कार्यमका, राजन और नेपन्नका, क्षतुरजीका वेदन कार्य हो राज

र्मान विकास करनेवर को विकास सन्तर्थों। स्थान क्षेत्रों ही प्रकृतिक प्रत्यांकों पाप and wrong that subject upon the court and the second and the secon Perio Partic Statut: agreed appropriat from all 4. These appropriate forgot accomply, former query है ? किए मुस्ति प्राथकार्थ ने फर्मान, बहेर पूजा का प्राप्तकार्थ सुर्गात का बैक्स पान प्रतिक काले का समावक कान्यान- अवस्था है। विश्वक अपने काई कुमा नहीं है, कर्मन करने हैं और वृक्षिकारका अन्य केने बक्का एक बनकर रिस्का क

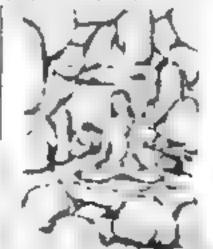

आपरतेगाँक प्रकाक अनुसार में सम्पर्काट sprift wit-physis was propped for elementaries when the

the state of the state and the first that the state of

ufts के इस महिनाश्चारिकार हुने अदान उन्होंने अर्थ की अवारी कारी करनाई सम कारो हर प्रेमवर्गक अभवाद प्रिक्क बारमा। जाती । करायते भी करायत क्षेत्रत अपनी मान करने समे ।

विश्वास काराजीने, जो प्रकारीके का है, प्रकार करनेवर की नास्य पुलिस सिमाने विजीतनिक को स्थानकों का स्थानक। विकास नहीं उत्तर करा नास्त्रकारीके शिक्षराज्य क्योलों कोई एक मुख्य औ, जो अनुबन्धों उम होनोंका वर्ष कुर्ण हो नका .

प्रभाव अनेक प्रकारने प्रकर किया। एक सम्बद्धी करा है, मुनिहित्तेकींग मुनिहतो । कानदेव और नतन्तक अवक

बाडी को भारते कामान दिस्ताकी देती भी । क्षीत्रका आदि बार्जियों । ऐसा होनेने असके निवाद वेजनदी गड़ा निरनार बेजनुर्वक को बाराम था उसे आररपूर्वक सुनो ह बाली भी । बार्व क्या नक्षान् विस्त्र आश्रम नक्ष्मोक्यांची क्रमाने की नापरम्भितर be, जो मान प्रकारकी सोभारे सुर्शनिक काश्चलका कोई प्रभक्त की बहा । बहुरे 🖦 । विकासकी जाएरजी समस्या करनेके किये अही आधारमं कामकार भागवान विकास कती अवश्रवणे भवे। कर गुकाको देशकार करून इनस्या की भी और कोई उन्होंने मुनियर सरक्षण क्षेत्रे असल हुए और सुनियोकी स्वरक्षका साल करनेवाले कुट्टीर्वफारलारका कार्य सरकार कारते रहे। कारकट्टकारे प्रतिक की पहल कर कारत कर। अन्याम अन्तः करण इत्यु वा । ये दृष्णानपूर्वकः उत्तर समाप रतिये कामदेशको पुनः पीरीवर अल्लाम मोजन्यर जीन हो अन्यवसम्पर्कक करनेके दिनमे देवलाओं हे प्रार्थना की। सर्व समाधिक किया हो अने सामानो ! अन्तरेने देवत्सकोचे समाप्त संदर्भावत सामाना मह समाधि अन्तरमी, जिसमें ब्रह्मका कार्यकाले करवान इंकामी कवान की। माक्षातकार करावेकाना अहे अज़िला (में उनके नावक करवेकर के बोल -**बाह्य हैं) का** जिल्लान प्रकार होता है। विकासओं ! कुक स्थान क्यांगि होनेके बार मानियार नारदानी क्रम इस प्रकार समस्ता सारकोळ जीवित से ही आपीरी, परंत वहाँ करने रूपे जर सकत कर समासार गायन अनका कोई उपाय वहीं कर सकेशा। केल्स्टब इन्ह करिय १८ : वे कार्यश्रम संस्थाने । अवस्थान | कार्र साटे होका स्रोण कार्य और विद्वार हो गये। 'वे मारवयूनि मेस राज्य जिल्ली हरस्याकी धूमिकों नेमसे देख करी केन्द्र बाहुते हैं" -बान ही-जन होता सोककर हैं, बर्सतक बान्यरेनक बान्यरेका प्रभाव जारे पुन्नों अनकी त्रवस्ताने निष्न कारानेके लिये। बस सकेया, प्रसमें संप्राय नहीं है।' बारवाने प्रकार करनेकी प्रकार की र उस सक्य शंकरकी प्रस उक्तिके अनुसार उस समय केवरांक्ये अपने प्रकारे कार्याद्यकात स्वरम्य वर्ता क्रास्त्रजीके प्रति कार्याद्यकात निजी मिल्या । प्रमारक करने से फरक्दंच आ भन्ने । अधाय मिशक सिन्ह सुआ । ने जीज ही महंबर्ग कर्ने सल्ह्यीकी सबस्कार्वे निम्न सर्गत्वेक्तर्वे इतक कर्न लीट गर्न अर्ज क्रास्थ्येका आदेश दिया । 'यह आहर संस्थार । यह व्हायदेवने अयम् स्वारा बुनाया और मुनियार कार्यात करायको साथ से बड़े वर्णने कर प्रधान कर सुनाम, तराक्षण प्रधान क्राह्मण्य गर्न आँ। अन्यत्र अन्यत् काने सन्ते । आक्राहो में क्यानके सन्ते अपने स्वापको

प्रशंका गी । परंतु दिवयमी कामनी मीवित विशेषाओं भी को मेरे में, काल--होनेक कारण ने इस पूर्वपृत्तकाओं सारण न मोदील होनेके कारण उन्हें कथार्थ समाना ज्ञान । होते हुए ही मेरे आजना अनुरात्मी हो । महीं रहा। (मैं यह महीं सरका समें कि कारकोवके पराधित होनेमें भगवान् संवारको प्रचार ही करण है।) जर कराते अस्तर भौतित हो मुनिशिरोत्त्रीय काल अवना करन-फिनक-सम्बन्धी कृताना बतलेके दिन्हें तुरेश 🜓 कैल्लक पर्यक्तम मने। उस स्थम से मिनको करते ज्ञान हो हो थे। वहाँ मार्थकको जनस्थार करके गर्नसे की हर मृतिने अको-अन्तको नक्तक नानकर सक अपने ही प्रचानके प्रत्यक्षेत्रक अपनी विश्वय 🛫 सन्धानस्य जनसे सारा कृतान्य ना

all the World property account. इंग्लब्दे कल्प्जेंसे, जो अध्यो (हिन्म्मी) ही 🔒

र्मीय नमें । उस समय देवका इसाओं कहा। बारवारी मेहित होनेके कारण जामधिजनके मिलाय हुआ। क्यांने करहतीयी पृरि-पृरि: चवार्य कारणको नहीं वान्से से और अपने

रह नोले—साम मारह ! हुन बढे निहान्। कार सके । व्यक्तवर्णे इस संस्थानके भीतर सभी और क्षण्यातक पात हो । वरंतु नेरी यह सात प्रारंभकेके दिन्ने प्रान्तुत्वी मरमानी मानना अवन देवार पूर्ण : अवने बिर कभी हेली कर अनुस्त वार्कित है। प्रिमाने व्यवसार शिवके । बद्धी जी न बद्धमा। विशेषकः वरावान् विव्युः करणोने अपने-अन्तरको समर्थित कर दिया है। के सम्बन्धे हरणारे कर्या अवस्थि व करण । का पराच्यों क्रोड़बर होन एसर अन्य, करवी। हुस्से सुक्राने अन्यत वो क्रास्त बनावर है, औ भागाचे मोदिन हो जाता है। 🖣 नात्वजी भी। चूहनेका भी दूससंके सावने न कदाना। मह धारवान् होनात्वी कृत्यके वहाँ विश्वासमानाः निर्मत्-सर्मानी मृतानाः सर्माना सूत्र रकते बनावार्थे समें हो। यह उन्होंने अन्तर्भ बन्द है इसे बाओ किसीवर प्रकट नहीं करना रायकानो पूर्व हुई समझा, तम ये परि असरे अस्तियं तम पूर्व विशेष क्रिय है, इसीरियरे मिरम हो गर्ने "सरक्ष्मेक्टर मेरी विकास हा" अधिक ओर देशर में हुन्हें यह सिक्त देश हैं, केला मानवार का मुनीक्षरके मनमें सार्थ हैं। और इसे व बाहनेकी आज़ा नेल हैं, बनोर्कि मर्ग हो नवा । भगवान् विकासी व्यवको तुन भगवान् विकास भक्त हो और प्रेमो भगा



इस प्रकार चतुन कुळा कहकर शुक्रामनको में वर्षक हो वका। संस्तरकी मृद्धि करनेवाले भगवान् स्वतं । भगवान् विकाृका वह वणन् सुनकर सूर्विदिरोमिक गरद क्यालोकमें जबे। बहाँ सथार्थ आरमक) पूर्णकारो जान लिया। स्मरा मृताना मण्याम विष्णुके सामने सुद्धिवाले हो। कहनके लिये बहाँसे सीम है। विष्णुरजेकमें अहिरिकी बढ़ी हुई बेसी बहुत सी मार्ग बाढ़े आसरसे बठे और फीज ही आगे बहुकत हैसने स्था और अन-ही-बाद कनवानुकरे करोवे पुनिको इर्यारे लगा लिबा। पुनिके अन्तर करके इस अकार क्षेत्रे— आगमकता क्या हेतु हैं, इसका उन्हें पहलेसे 👚 ही बता का। जस्तवीको अपने अवसनवरः बुक्तवर आवको कृत्य है, तब बेब्बरा कायतेब मिठाकर भगवान् प्रियके चरमारविन्धेका अयम क्या प्रभाव दिला सकत्ती है चित्तन करके ओइरिने बनसे पूछा—

आले हो ? वहाँ किसिएने तुकारा आगणन जारहसूनि वहाँसे बले गये। **कुआ है ?** मुल्लि**ल्ड | तुम्ब ध**न्य हो । तुम्हारे

मारवजीको जिल्ला कै-अपने क्लाजको नर्वसे भरे हुए जारदपृतिने सदसे घोषिल गुप्त रक्तवेके रिव्ये क्यूँ समझावा-बुक्तक । होकर अपना सारा कुसन्त क्यूँ अनिधानके वरंतु वे तो अनवरी जावाले नोहित वे। साथ कड़ शुनावा। जारदापुनिका वड इसलिये उन्होंने बनको ही हुई शिक्षाको अञ्चकारपुरू बचन सुनका धन ही धन अपने क्लि हिराकर नहीं माना। तदनकर समझान् क्रिकृपे अनकी कामविक्यके

क्राह्मजीको नवस्कार करके क्योंने कहा— तत्त्रशात् जीतिन्यु योले-—मुन्सिता l मैंने अपने तपोषलके तुम बन्ध हो, सबस्तक लो संबार ही हो। करमदेवको जीत रिन्म है ।' उनकी का बात । तुन्हारा हवस भी बड़ा उदार है । जुने ! जिसके सुनकार ब्राह्मजीने भगवान् शिवके भीतर मस्ति, ज्ञान और वैस्तव्य नहीं होते चरकारचिन्द्रोंका निकार किया और जारा असीके कामें संघसा दु:स्रॉको देनेवारे काम, कारण जानकर अवने पुत्रको वह रूप योड् आदि विकार प्रीश उत्पन्न होते हैं तुन क्रकनेसे सन्त किया । परंतु गरदवी कियकी हो। नैहिका ज़हाकारी हो। और सदा म्मामाले मोहित में अलाह्य अनके जिल्हा इतन-मेरान्यसं मुक्त सहते हो, फिर मदका अङ्कुर जन नना ना। उनकी बुद्धि नुसर्वे कामविकार कैसे अह सकता है। भारी गर्बी भी। इसलिये जारवजी अपना तुम स्त्रे जन्मसे ही निर्विकार तथा शुद्ध

मने । नारदपुर्विकारे आहे देल वर्गधान् किन्तुं सुनकार जुनिकिरोवध्यं नारद् जोर-जोरसे

ारद्वीने कहा — **(कारीवर्ष** ! **प्रक** 

ऐस कड़कर धनकान्के करणार्थे गगवान् विष्णु खेलें सात ! कहाँसे मस्तक शुक्राकर कृष्टानुसार विवारनेवाले

(अध्याच १०२)

याचार्नार्थन जनस्य सीम्मनिकारी क-वस्थर सोहन हर जान्द्रजीकर भागभाव विकास प्रकार कर बरिन्सा, बरावान्त्रस अपने क्रमण बाब इर्ज करराव्य सा मेर रंगा, कामाका कामानको वर्ग कराना और कृतिक हुए माञ्चकत दिश्यमणीको साथ देना

कार्याहीर हुन्ता-१५०० व्यक्ति कर्ण गर्ने एक कार्याची प्रतिक हो गर्ने और अन्ते — क्षण्यान् दिवाली ह्रव्याने सामानिकान्त् 'तावन् व्या विवयन्त्रका व्यापन स्टूटर क्षेत्ररेच सुरक्षास्य अवनी माना प्रकट की। क्रमेंने सुरिके मार्गने एक विशास नगरकी रकत की, जिलका किस्तर सी केवन का। यह अञ्चल नगर क्षेत्र ही यमेहर था। बनकाको उसे अको वैक्कण्यत्वेकारे की अधिक रचनीय केनमा था। मेना प्रकार-ची समुद्धें उस कारको सेथा स्थाती थी। वर्ग कियों और पुरलेंके रिन्मे बहुत-से विकार-एकार की जाद क्षेत्र जनन पानी कर्जीके स्त्रेलेसे यस या। यहाँ प्रीत्यनिय कारक देखर्पकारी राजा राज्य करने थे। ये अन्तरी कृतिकार प्रत्यंकर करनेके लिये अकर है। अतः अवीते यहान् अस्तवसा आसोजन किया था। इंग्ली कामाना नरण करनेके किये असूबा हो कारों विद्याश्रते बहुत से क्षाकृत्यन क्षाने के भी कर करान्त्री नक्षान्त्र क्षान की है है जान नेकार्य क्या कृत्य प्राप्त प्राप्त प्राप्त क्या है। युवका स्थान क्या प्राप्त व्याप क्षेत्र राज्यव विकासन्तर विकास अन्यत इसका भाग्य कालहर्ते।' the face the second rest first

ner are it with the part arms in grant from



महे था। इस माजकुरमानेन यह राज्य नाम पूर्ण पद नाम पूर्ण है। इस्ताब काम क्रीमाने है। हैं कारनी केल कर 1 की कुरूर अञ्चलकारों का इसके निरम्भावन समय की कार है। हैं का कार्य की कार्यका हो। उनके के समझा का अवने किया क्यू का कुर की विशेष plantables, great and infrateriories respect as the Bis part and provide कार्यक्रिक क्षेत्रक हैं के व्यक्तिय प्रीतिकारिक पूर्व अञ्चल अधिक कर है। वहाँ । वहाँ

made on many quiet double कुरकार । वेत्रपार अस्त अपन्ये का विद्यालय पृथ्वित कर का कार्यार्थ कर कुरवरका और प्राप्त केर्याक्षिक करवाने करवेलों कुन्न करते किया संजयते

मेळ जिल्हा हैं।

घल दिये । ये कालके क्योफ्त हो क्ये थे । राज्याची आने हर तरेशीचेते सामग्री प्रकार आर विका भीत्रकर यह एकामात्र मेरा ही बरक करे. 👊 🥏 अभीन हो सकती है, इसमें संसाध नहीं है )' हम नहीं निसंच तिया है ।

अवनी पात फरिये।'

क्यांतिक कार्या क्रम प्रकार क्षेत्र । वर्ष-बारको स्टब्स रहते हैं। क्यांति क्या भूकर है। अनवनी का पूर्वी समस्य निकारकार्यकात कावा है, को सकुर ही सुन्दरी कुभ स्थानोरे सरका है, परंप सीमान्यको 🛊 । अस्था नाम जीवती है । यह विश्व-है। अपने महत्व भारतके मारक पह क्या है। मोतियोके क्याने विश्वास है और रोजो अतेर साक्षाम् स्थानीको महित समस्त गुणो- सोकोने फालो अधिक सुन्दरी है। प्रणी ! मते असरमर है। इसका भाषी नित निश्चम है। असम मैं सीश ही जर करवासे निवाद गरफ धनवाम् इंकरके सकाव वैभवसार्थः, बाह्यस है। सका इतिवरिक्ति अवनी सुरीकरे कार्नेश्वर, किस्तोर्स करावित व क्षेत्रेकारम प्रकारी कार्नेश्वर स्वाच्या है। इस्तरियों कार्ने बीर, कार्यक्रकती सक समूर्ण देवस्थानीचे विद्यानांचे वर्ष क्रवनी राजकुतार प्रकरे हैं। गम । में आरक्ता किय ऐक्स है। अस देखा कहणार राजाने किया से आप मुझे अच्या प्रवृत्त है हैरियने, विश्वाने इन्कानुस्तर विवारनेकारी नाससुनि कहाँते राजकवारी औक्की विकास ही सुने कर से ।

भुतानी कहते हैं—**महर्भियो ।** सारद रित्यकी कामाने उन्हें विशेष केंद्रने कल हिया। युनिकों ऐसी बात सुनकार कन्यान् मसुसूरन धा । ये यूनि तम वी-यन सोवार्ग सारे थि। विस वर्षे और भगवान् इंबरके जनावका इस राजकुमारीओं कैसे जाह काहें ? अनुभव करके वन स्थाल प्रभुने वर्ष इस

जगवान विभा बोले—क्ष्रो । तुम असमे कैसे सम्बन्ध हो समात है? समात अभीह स्थानको काओ। मैं बारी संस भारियोंको सौन्दर्य सर्गमा तिम होता है। तुकारा हित-सामन कर्मना, जैसे लेख क्या कीन्तर्वको देखकर ही का प्रस्तप्रसायुर्वक मेरे. अस्तरम बीवित रोगीका कारता है; क्योंकि

केल क्रियारकर सामने विकास हुए - देशर सक्तार जनकार विस्तृते मुनिका अरह प्रशासन् विक्तुका कर जाना जारवन्तिको मुक्त से काररका है जिल और करनेके रिक्ते सम्बत्ता उनके स्तेकार्वे वर क्षेत्र अञ्चाने अवने केला कारण केला के परिचे । वर्षा स्वयंत्रत् विष्णुको प्रयास सरके वर्षाते अवस्थाति हो वर्षे । परावस्यकी वै इस प्रकार कोले—'भगवन् ! में पूजेंक बात सुरुवार और उच्छा करोतर का क्तान्य में आरबी अवस सारा कृताना आह हो राना सन्त्राकर सरवर्गनेको नहा कर्तृता।' अब 'क्यून अक्का' कड़कर हर्न हुआ। वे अध्योको कुलकृत्व पानने राज्नीयति औदरि जरवलीके साथ एकान्स्य अने । जनकार्ते क्या प्रवस्थ किया है, इसको का कैंद्र और ओरो—'शुने ! अस अस्य में समझ न प्रकेश समुनकर सुनिशेष्ट करन प्रतिम ही कर प्रधाननर का बहेजे, जहाँ राजा तव नार्दणीने कक्त-सम्बद् । इतिसमिनियो राजपुरमारोते भरी 🎁 सर्वकर-आरके चक्र में सना मौलनिव हैं, वे सब 'सभवत आवेजन किया का विजयते हैं

ended the of up has select that the to the total has been exfort parent and your star or your and and our se built for की भी र कामानी अब सरकारको का केंद्र अनुकर माने र परंपू पूर्वि औ कामाने परकुत हैं भीत करों के रहत के प्राप्त करता कर करने पति । यून के 1 क्षण कराने करती करता करता है



the street field for \$1 the क्षणकुरूको अवस्थि केल ही कुछ करते. month for the real extension deposits made, these reports arrived after the promanuel fi find i exception beffe and the second of the point will be क्रमें । वर्षों कारानिकी प्रकृति पेन्से प्राप्तान् । अञ्जूनिनीको पूर्ण प्रवासनारे विका अहर

धननाम विकास प्राप्त अवस्थानी मार मी। में चोहित हो ऑनसीओ प्राप्त करनेवारै इकारी इसके आवकारणी अलेका करने समे ।

अपने क्षेत्रकों का पुरस्ते राजकाना विक्रमेरी निर्म क्षुर्व अन्तरपुरके व्यक्त अस्ति । करूने अनने जनमें चीनंत्री एक सून्दर फरन हे रही थी। यह जुल्लाहरू सम्बुक्तरी एनंबरके मध्यभागों अवस्थित एका स्वी ह्म अपूर्ण कोच्य पर सह भी । असम क्रास्थ बारम मार्चकारी का पूरवाना नात क्षाको हेन्यर अपने प्राचेत असुसार परकर अन्येक्न करती जो सारी समाते प्रका क्षरते ज्ञाती । सरस्युर्वेनका करकान् विक्युकें क्रमान सरीर और वाक्-मेला मुँह देखका बहु कुमित हो गयी और कमरी ओरने दुर्ति इक्कार मराम नगरे कुल्दै और पाने गयी। क्रवंबर-एक्पने अपने क्रवेक्टिका करको न देशकार व्याधनप्रति हो नवी । राजकुनारी क्षेत्र हुए क्ष्मक जीवर कुरुवार साहि का गाउँ । and derive were pursue off spot o forging and a algorithm worked and have found by to their marries described where and the first that the beautiful provided the street from the first that the first that the street from the st की अनक तान करियानिक स्थानको न प्राप्त अवस्थानिक के लेगे हैं। इस प्राप्ताहरूपी both if with 1876 it to property but your require it was, court up well strengt to the marketed staff day it. A st. Annual dir. Attending to the contract to the contr distribution and appropriate from appeal and the Westernam may ment are affecte annual part for their first separa in the site start. स्रो भारतकोदनानो अस्तुर हो स्रो के । इस्सीनके हेरू एके । मैं अन्तर्भ विद्याल हो होते । यह से एका Proper sprengthing staff grown states



tyrul ann i myldai i m विकास का कार्य का जाता है। जाता का जाता का जाता है कर कार्य कार्य का जाता है arps fewere graps in Steamer arming प्रदर्गनीने क्षार । है न्यान् १ है जुने १ आणिए के । प्रश्तीने क्ष्रीकर्षे अन्यत्र कुँ। ऐस्से । कारक केविन के के में और जानको समान अवना मुँह देख में हुरंत है। प्रांतको कर को और सामाने जातिन केन्द्र कारण का केनें विकासकीयों वहाँ काम के कुर कोले--'ओ ! हम कोलेंके पुत्र अवशंक्तका केन्द्राज्ञ विकास है। अलाः कुल लक्ष्मको भौजेते ज्ञाना स्थान हो नाओ ( प्रसारको संबंध क्षेत्रक भी कुन्तर भागात राशको राजन है होते ।' इस प्रवार अपने लिये काम सुमान् वे केनी झानिशितेगरेत भिष्यपन मुनिको केशिश करकार पुर्व न्यूर कोरो । जन्मरको । यो स्वयं एवस वदनरुपोधे मन्त्रात् विस्थानी हो प्रकार महत्त्वे हैं । अनुः क्राणीन पापसे अपने शासको यसे पेने अर्थेर व्यवस्थान विश्वनुद्धी स्थानि स्थानी सम्मे । (a(water ); )



जान्द्रजीका भगवान् विकासो कोधपूर्वक मटकारना और पाय देना, किर माचाके रूप हो जानेवर पश्चामावपुत्रक चनवानके बरजाने गिरना और शुद्धिका प्रवास पूछना गया मनवान् विष्णुका उन्हें समझ्य बुद्धान्त्रा दिलको यहात्त्र्य जाननेके लिये ब्रह्मात्रीके याम जानका आदेश और शिवक चजनका उत्रदेश देना

माना कात है। कारियो । काल- भागवाद विन्तुयं, हेरते हुए कारायो प्रमु क्षेत्रिक अन्यपूर्वत क्षा केची विश्वासमानके कर्माद्र क्षाच्या कृत्या कर्मा Washing and busy of sprang france foreprised the after select wage Purers नार्टनको जान ५ तकः वे प्राथितः हुन् अधिकारी अभि प्राप्त

का : इस्तरेजों के क्रोक-पूर्ण जाड़ कुम्पी कार्य करते हर हुम्पी निवा सम्मान्ते हुते eelt is

नार्दजीने कहा—हरें ! तुन बढ़े हुए हैं , बावदी हो और भूगमा विश्वयमें योहने हारं। योगो । मुख्ये क्रिय यागरीके सम्बन्ध केत हैह क्ते है। इसरीया कराव या जवर्ग हुन्ते इक् वहाँ काल । तुन क्वानी हो, हुन्हारा अन्य-करण नरीत्र है। पूर्वपालमें हत्योंने मोदिनीका वारण करके चल्क किया, असूरोको कारानी महिल किलानी उन्हें अन्तर वहीं जीने दिया। क्षत-वान्तरमें ही मानुस्ता अवस्थाने हो ! यदि महंबर स्थ बना करके किय न भी रोती से तुम्लरी सारी मान्या असी किंग समाह के माली। रिम्पुदेश है कारापूर्ण करन पूर्व अधिक क्रिय है। मुख्यस सम्बद्ध अन्तर औं है, से भी भनवान् संबारने तुर्वे स्ताब करा निम है। तुनुरते इस कार-अल्लाको सन्तरकर शन के (मनवान शिय) भी पक्षातान कर्मी होंने । अवनी नामीसम नेवकी स्वयमिकास कार्य जूरी कर सबोरेंगे । अध्यतक पुन्दें किशी - जनुष्योंके समान शुकारी विशास के ( प्रतिकारणी का रेजाओं पुरुषके करना नहीं करणेवा पूरा-पूरा कर विलेखा ।

प्रदर्शन वारते हुए क्रोमसे सिन्ध हो हुटे और जनसमूनि की मोदिन हो गये थे, करिन

🖟 नका - क्रमको मोहार्ग अल्लो रहते हो । यह फक्टपूर्ण रंतुक विकास का, उसी स्थानको एक मनुष्य हो जाओ और शीके विकेषका दुःस



कार्यक्त कार्यकाने जानोकर्यने प्राधानको जनाया था, ने ही जा समय हुन्यूने सहस्रक कार्योशीर काराव्या है। हरे । इस काराव्यो हों। पुण दूसरांब्यो (की-विश्वकाता) दुःका मारकार अपन में मरस्कृतिक हुन्हें देशी क्षेत्रक मेरेकारी हो, अगः वर्ग भी हुन्हें स्त्रीकं **ऐ**या, जिल्लो सुर्व किर कभी सहीं भी देखा. विकारमध्य यु:स: मात हो : अस्तन्ये मोर्गान

असन्तरे भोदित हुए मारदर्गीने जोहनक महा था। इसल्ये आस्तर पूर्व निवर को औवनिको कर इस मन्द्र कार निया, सब इन् हो। परंतु निक्तो ! अक तुन्हें अकती अन्तिने शब्दुनी मानावरी अर्तनर काते हुए का जनको सीकार कर निका। सक्यान मन्त्राच् मिन्तुने ऐसा कहकर महत्त्रीत्मे झरनेकले सन्तुने अपनी जत मान्यक्षेत्रितः जानवन्ति असने प्रकृतेत्रकाः निधानेत्रिते कारान्यते, निवाने मारान् प्राची कान क्षेत्र कुछ जोरते— 'किन्मी । तुसने स्त्रीकः रिन्मा । जस कानमें सिरीतील होतं ही रिंग्ये मुझे व्यापुर्तन किया है। पुत्र इसी तरह। अस्तानी पूर्ववर, मुख्युनियो सुक्त हो गये।

क्षिप्रात काल्याका करिया कुम्मी प्रदेश क्षितिक काल्या प्रदेश अति व्यवती त्यात किर्मित

उन्हें कुर्वकर प्रथम प्रथम की गार्क अर्थन अन्तर्क । क्षेत्रपुर को गानकान् विभावके काम नहीं पंचार्क कार्य प्रारम्भारत प्रार्थ गृहै । प्रार्थि प्राप्त भी —प्रारम्भे प्रारम्भाव का मैं की, सेवे मन्त्रं वर्षः विकास हैना । वै अविकारिकाः अन्यत्वादा वनकार् विकार पूर्व वेता पात names and its most work from the gradual and automater to करने अने । इस पानंत प्रश्नीय हार्मीको की पूर्ण अपने कार्न कर पूर्व निक्षण कर को है। ting the many many their more party breen it at the fire मानेवाको सराक्षात पर्व । नार्राज्ये यह सर्वकार हुआ है। सन्देश आर्था प्राप्ता प्राप्ता है कि कार्या कार्य के वे पान पर एक पर्वक है। इसके के वा के पान मा – अर्थ मह कृत मेर मान परित्र पर अगानता है। अर्थाता परिवरणपुरूको संद die der Germanischen aufericht werden, diese in feinfer alle Leitfeber Er erreit विकार के प्राप्त के किए कहा । प्राप्त के विकार के अपने अपने का उन्होंने का उन्होंने के किए पूर्व की किए की किए क्रमा कांग्रान्त प्रमान केन विकास का मानवा औ श्राप्त क्रिकार क्रमान क्रमान क्रिका क्रमान करियों क्षेत्र पा से कार्यन प्रत्य से से प्राप्त पर और प्राप्त प्रत्य स्था है। बान 'पान । कारानी वर्षात के के करता है। हुए और अनुसर को से ही है। निर्देश कर्त मुद्रिय किया पर्क की। प्रारमिक की अध्यक्ति अधिका पान किया है। में क्षे about the new place and it provide travelle father written published. क्षित्रकार में कुन्यों हैं। क्यों - क्या स्टिन्से - स्टिन्स और अस्टिन क्यों, क्योंन क्यों, क्योंन क्यों क्यों bien freite mit Glade i gen i die bien 📳 i pulleit deren begraft weren. Die they are form by one it from it, up to six it and elected from these Affect where of a fit server was \$10 and \$ representation from the है। कर्मने में क्या प्रमान —क्या का बाध है ने विकास करते क्या सामी है, प्राथमिक पार्क विकास कर पान काहर पहुन प्राप्ता विकास और विकास है। स्वाप्त प्राप्ता 🛊 प्राप्त और मुद्रे केन्द्रमें न निरम्त 👊 । - विन्त्रत के व्यक्त इच्छान, अनुसार फार्ना है। केन्द्र कर्वार पून्न पृत्रिकार पृत्रिकारिकोच् अन्तर विवास -व्यापन-व्यवका कर्वत है मान्त्रको पुत्र अन्यत्रकारको पर्याक्ष्य विषयको अन्तर् के प्रकृतिक अन्त वारतकार्य है। बोरवारी हैंगा नहें। इस समान करों कहा, नाम्यून्य रे में हुनों कहा कृतन इतान स्रोतन महाराज्य है का का। का सीरियार और 🕻 अ मुख्य समाग अनीका कहाई और क्षात्रका कर्षा संस्थेत क्षात्र — अस्त स्थान इस संस्थ देखाला है। ऐसे स्था भागांत किया क्षेत्र जनका र क्षेत्र का सुन्ना । अन्य क्षारे क्षान्त्रको अस्तर्का कृष करें। के में में में कर में इसमें केंक करना कंदर के विश्व कर मेर मार्ट है : में कुछे क्या कार करनार है। कुछ । अस्य अस्ययक्ताओं जिनका अन्यवस्थानीयक कारते विश्वाप क्षेत्र कृष्णां कारते किए क्षेत्र का पूर्व के प्राप्त । पूर्व १ वृक्ष विश्वाप क्रिकीयो मन्दर्भ गार्थ क्षान प्रदेशन व्यवस्थान वित्य स्थानन और स्थानिक प्रतार क्षान व्यवस्था

प्रजीवरी पुजा-अर्था करने रहे । जन्द । जो क्लोकर पुजन किया करो । मुन्धिय ! पुरतेर, क्या और बार्माग्रहा भगवान् अपने इत्थाने भनवान् विकास सन्त्रकर पोकारको स्थासन्त करमा 🛊 असे पश्चिम या चरणार्गक-होंकी स्थापना करके महत्वे ज्ञानी जरनना चाहिये। यह जीवन्युक क्रिकक नीधानि विचारे। क्**ने** । इस प्रकार क्रमुलाला है। "ज़िल" इस नामसनी पन्नातम संकरके अनुवन प्रसाननका दर्शन हाबानलमं यहे यह पानकोके असंस्थ पर्यंत काने हुए अन्तर्वे आवनवर्ष (साजी) की अजयान चल हा जाने हैं। यह सत्य है, जाओं यह स्थान धननान तिपको जान ही कार्थ है। हुमाने संस्था नहीं है है को लिए है। वहाँ मांत्र-पूर्वक विश्वासकर्गका धुनवान विषये नामकयी नेकाका आवार्ष क्षेत्र-पुरुष क्षेत्रे : विप्रापन उनकी स्तृति होते हैं, के संसार-साधरके पार हो जाते हैं। कन्द्रक करके तुर निर्वकरक (संदाकर्गार) संस्थातक प्राथमात इनके, मारे पाय जिसलेहा हो अध्योगे, बारपुत्री ! इसके बाद तृष्टें मेरी न्द्र के जाने हैं। प्राटपने ! संस्थानके मूलपन आज़ासे अभिन्यूर्वक अपने सर्गाटककी को पानकालपी नुस्त है, उनका जिसनापकपी। मिडिको निसे निश्चय ही हायलांकने काना बाह्यर है निकार ही जाओ की जाना है। 🐪

🗓 🖼 दिल्यसम्बद्धी अमृतका धान करना । प्रयस्तान्त्र्यं इत्यसे वर्णका जिल्लामंत्रान्त्रं प्रार्थिते । प्रायदावर्गाणसे सूच्या होनेवाले विकास प्रमा करना सर्गारये । बहुराजी हाजियोको इस (फिल्क्याबायन) के बिन्ह दिख प्रस्तोये क्षेत्र है। में मुन्हे बढ़ी क्रापित नहीं जिल्हा सकती। सम्पूर्ण केंद्रोका प्रसन्नताके साम जनवाद क्रकाका महात्व अवन्येकन करके पुरुवर्ती विद्यानान पर्छ और प्रतनायस्तात सनायंगे। यूने । आजसे निश्चम किया है कि भगवान विश्वमारे पूजा हुए ज़िकाराध्यनमें तथार रहनेकल विश्वभन ही इन्हरू माध्य तथा जन्म-मरमामणी हो जाओ और विजेपसमाने मोध्या भागी श्रीराज्यकानके गण्डका कराय है। आजेंसे बनो । धरावाने जिम त्यारा सन्यास रामपूर्वक सामकान मुख्या विधि निमानके कारो । दुस प्रकार प्रमाणिन हुए भागवन् स्तरं अस्तिभाषामे विकार्गनरकार जनसम्बद्धा किन्तु नारदम्बिको सेनपूर्वका उपवेश हेका बाबर्गमानित बहेबर महाशिवका भवन श्रीक्षिकका सरक करने और सकत काके कर्त निज्ञ दिवाकी ही कथा सुनी और कही। बहुमें अन्तर्भन हो गये । तका अत्यन यह करके करका जिल-

<u>वर्षात्रवे । कहीं अध्यते विता अहराबीकी</u> जो लोग पायकपी दावानलको पीडिल क्रिजेयकपत्रे स्पृति-अन्द्रमा करके तुन्हे

(अस्माम ४)

 <sup>ि</sup>क्षानिकार सर्वेद्यालया अन्तर्भक्ते । भववाभावतार कार्यकार कार्यकार कार्यकार है। विकास के विकास के कार्यकार कार्यक 🏖 अस्पन्ये । इत्य केर्यात्मिकं सर्वित 🕏 । संस्थान्यवाधीः सेवी । स्थल्यस्थानम् । क्षेत्राच्याच्याकां सामान्य काराहर पाण्याकाकृष्येण विकास कामा ५५० । जि. ५ म. त. ।

## मारवर्जीका जिल्लोकोर्च करून विकाननोको जन्मेद्वारकी कर कुनाना मका ब्रह्मानको जन्दर ब्रह्मानीचे जिल्लाको निकाले जन करना

अन्तर करके सीज ही इस जनतर बाहा----- जानेगे।

विकास क्षेत्र अञ्चल । इस क्षेत्र Partie was the spir's good at account accomplishing some sprage to process for the first recognition of the first terms. मानंबरने आक्या जिल समाने मेहील है का का। उस समय पानेश्वरकी जेरणानं शानने इस क्षेत्रीको अन्य हे किया। वर्षी कुरत्यन कानका इस्ते पुत्र पर मान्त 🗱 अन्तरी जीवन-१क्षाका क्रवान समझा । कुल्ले मिलीया क्षेत्र गार्वि है। ध्रमें अवने कर्मका है। फल जान हुआ है। जाने ! अन्य आन जानत श्रेष्ट और इन केलेंक अनुवा करिया

सरदजीने **कहा - अस्य** महानेवजीके नाम है और सामुख्येके हिन्हें परण सम्माननीय हैं। असः मेरे मोश्ररहित एवं कुरस्याच्या मधार्थ सम्बन्धो सुनिने। पहले निक्रम ही नेरी मुन्दि अह हो गयी थी, विनय गानी भी और मैं सर्वका फोल्के कलीपूत हो

मुन्ती प्रको है --व्यक्तिक ! करवान् अक्ष का (प्रतिकार अन्य कार्क हैरे क्रम क्षीर्था के अञ्चलके हो कार्यक मुस्तिक कार्या है देखा । कियानक 🗀 मेरे को कुछ बहुत है, रिकारिकारिका व्यक्तिपूर्वका सर्वाप करते हुए। यह केवा हो होत्तर अवस्थि करो कार सुरंजा । qualitate flaterit. Hell i glaumi f. & gerreit, firet gereit,gereit gem gen tipe कुम्बर्गान्य कुर कि मार प्रवृत्ति क्षेत्र और है। अस्तर्यन्त अस्त्र मेरे प्रकारवाहे कुम that theret ages in familiage as to affer former diet are upon through call facts from the step worth through from any print. कुरू रहे. में अपने किया में हैं और इस कारण ( कुरक्याओं-स्वरूप) स्थानसम्बद्ध का कार् प्रमाण किए पुत्र है—या मानदा ने क्षते करने और करवान, बैनवार्य कृत क्या रिकारक प्राप्त पान को । व ६४६ देश हुए। परन प्राप्त से । समान सहस्कार राज क्षांच्या अञ्चलको प्रयोग राजवार वर्णा रहे हो है । प्रेरांगर विवयनका क्षार्थ विवयंत्रक होते अहेर Dirth correption which died for wants from the grade course abstraction goods निर्देश होते. कारणा प्रमुख्यान पान्येकारेन पून्यू कार्यात वित्र अन्यत्र पान्य प्रतिकृति हो

ged ure b. millich



क्षित्रभण प्रसन्न हो सानन्द अपने स्थानको जनस्यमो ! आपके कृषणप्रसादसै मैंने र्खाट गये । जीनारक्जी भी आत्मन अभिन्दित । घगुडान् विकाके उत्तम सम्राट्यका पूर्णतया हो अनन्यभावसे भगवान् शिवका स्थान ज्ञान प्राप्त किया है। भक्तिमार्ग, ब्रानमार्ग, तक्षा शिवलीवीका दर्शन करते हुए बारेबार आवन्त दस्तर त्रवोमार्ग, दानमार्ग तथा गये, जो दिलक्तकविणी एवं शिवको सुल 🕴। में भगवान् इंक्ट्रकी कुल-क्रिकिको भी हेनेवाली है। काशीपुरीका दर्शन करके नहीं जानता। अतः प्रभो ! आप क्रमशः इन नग्दर्जी कुतार्थ हो गये। उन्होंने भगवान् विषयोको तथा कगवान् दिवको विविध काशीनावका दर्शन किया और परम प्रेम । चरित्रोंको तथा उनके सक्षय-तत्त्व प्राकट्य, एवं परमानश्दरी युक्त हो उनकी पुजा की। विवाह, गाएंस्थ्य वार्र— सब मुक्के स्टाएध्ये । काञ्चीका सानन्त् क्षेत्रन करके वे भूनिशेष्ट निच्चाप पिलायह ! ये सब काते तथा और कुलाईताका अनुभव करने लगे और प्रेमसे भी जी आक्वायक बाते हों, उन समका बिद्धल हो उसका नमन, वर्णन तथा स्मरण आवको वर्णन करना चाहिये । प्रचानाथ । काते हुए ब्रह्मलोकको गये। लिरनर हिन्द और हिन्दाके आविभागि एवं दिखका स्मरण करनेसे उनकी बुद्धि शुद्ध हो। विवाहका प्रसङ्घ विशेषसपसे कहिये—तथा गयी भी। वहाँ पहुँचकर शिवतस्वकर कालिकेयके जन्मकी कथा भी पुत्रो विशेवरूपसे शान प्राप्त करनेकी इच्छासे सुनाहुये। प्रथी ! पहले कहत लांगोंसे मैंने ये नारक्रमीने ब्रह्माजीको भक्तिपूर्वक नमस्कार आहे सूनी हैं, किंतु दूस नहीं हो सका है। स्तुति संस्के उनसे दिख्यलके विषयमं मुद्रापर कृपा कीजिये। पूछा । उस समय नारदजीका इदय भगवान् अपने पुत्र नारदकी यह बात सुनकर इंकरके प्रति भक्तिभावनासे परिपूर्ण था । लांक-पितामह ब्रह्मा अर्ध इस अकार

शरदजी जोले -ब्रह्मन् ! घरव्हद क्रोले---

परमात्याके स्वरूपको जाननेकारे वितासह !

भूमच्हरूमें विचरने रूने । असमें वे समके तीर्थमार्गका भी अर्णन सुना है। परंतु अयर विराजमान जियप्रिया कार्यापुरीये शिवसंख्यका हान मुझे अधीतक नहीं हुआ किया और भाग प्रकारके स्तेत्ररहास उनकी - इसोस्थिये आपकी दारणमें आया है। अन्य

(अध्योय ५)

महाप्रकरकात्ममं कवल महाद्वाको समाका प्रतिपादन, इस निर्मूण निराकार इक्से इंश्वरपूर्ति (मदाजिब) का प्राकटः, सदर्गशयद्वारा संस्थापूना प्राप्त (अध्यका) का प्रकटीकरण, इन क्षेत्रोके द्वान उनम क्षेत्र (कादी का आनन्दवन) का ब्रम्ट्भॉव, शिवके बाबापूर्ण परम पूर्व (शिधा) कर आविश्वीय सभा प्रतके मकाञ्चये प्राकृत तन्त्रांकी क्रमञ्च अर्थानका वर्णन

田口 孝年 🕽 । विकास मुख्यमं प्रमुखं स्वेद्धांना स्थापन भागोंका भ्रम हो जान है, का अनावन विस्तारसम्बद्धाः में तुत्रको कर्णन व्यवस्थ है। शिकारतका सकर वहा है अनुदा और अस्तुत है। जिस समय समस्य जनस क्षान्त्र नेव के गान का अर्थन केमान अव्यक्तर-हो-अव्यक्तर छ। व सूर्य शिरकार्य देते से म सन्त्रमा । अन्यान्य मही और नेक्सेंबर भी बार बड़ी का। य दिव होता भा म राग: अधि, मुख्यी, मामु और कलारी भी सता नहीं भी। अमन तस (अध्यापना अफ़ति) से रांतर सूना शासनकार केंग था, दूसरे विस्त्री तेजकी क्लानीक नहीं होती भी। अद्भा अस्तिका भी अतिसम् नहीं का । ५४३६ और स्वर्ध की साथ कोड मुके में। जन्म और करकी भी अधिकारिक वर्षी होती थी। परावा भी क्ष्मण है गांध था। दिलाओंका भी पान म्ब्रुवे होता यत ३ हल जनतर राज और निरनार द्वातीनेक चोर अन्यवाद बेहन दूशा था। 🕙

mer from the people work हेर्नारोको । हर क्या काल जनको निर्मेषु अन्यका कारावासका जना नहीं प्रकारमंत्री ही सारे वहने हो । कुको स्थानोधाः थाः, तम समाव समानात्र मह (सन्) ही होन किराको सम्बन्धनो पह बहुत प्रमान सम्बन्धान पहले पहले हिन्दो वहारीयनो अन्तर्भ हारासकारहरूके



क्षा संस्थ तत्त्वहुव्या पुत्र सुनियों में जन्' भीना निरन्ता देखने हैं। यह सबान प्रस्ता मुख्य मान्य है, मुख्यान वर्त प्रथ मा । तथा विकार नहीं है : मानोकी भी महोत्य, कभी

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

पर्वेच नहीं होती। प्रकारण तथा क्या-रंगले. (विच्यान आस्तर) धनवान्, समाहित्य है। है, अर्थात् ज्ञानी जञ्जनावत ही निरूपण एकियो चुट्टि की, को उनके अवने निर्विकार, निरम्बार, निर्मुण, केरियक, वर्षा है। अलेको अकृति, सर्वेशरी, रिर्विकारण विकासका काकाकुमा, करवा काहते हैं। जाहरीहरूकुमा प्रकृत की गर्नी उस रतित, आहितिय, अनती, अनता, संबोध- प्रतिको आद भूजाई है। यस सुभलकाया विकासको भूत्य गया विकास है।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

मताचे अनुसार) विकास सिमे जाते हैं; नान प्रकारके आधूनन अस्के बीअड्रॉकी कारने कुछ मानको बाद (वृश्विका समय जोचा बदाते हैं। कह देवी नाना प्रकारको कार्यकर) विलीवकी इच्छा असार की - गरिवर्गरी सम्बन्ध है और अपेक असारके क्लके भीतर संसरी अनेक होनेका संबक्त अधा-प्रचा करक करती है। उसके सुके हुए अधित इ.३स । तम अस निरामार गरनात्माने जेल दिल्ले हुए अध्यतनो समान जान पहले हैं। अवन्या लीननवर्गकरो अपने निर्म भूति यह अधिनम् तेवको सम्बन्धकरी है। यह (अस्कार)ओं करणना नरे। यह यूर्ति समयो योगि है और स्वा अवस्थानिक रहती क्रम्पूर्ण देखर्ग गुर्नोहे सम्बद्ध, सर्वज्ञानवर्ग है। क्यानिक्षी होनेका भी यह पाया कृत्रकारका, अर्थेकानियी, सर्वक्रमा, संयोगवकामा अनेका हो जाती है। कर्पनिर्देशो, अर्जकारियों, समयो एकामा वे को सम्राह्मि हैं, उन्हें परस्युत्ता,

भी क्रम है। यह न स्टूल है न करा, न क्रमा। अवस्थित और प्राचीन जिल्ला करींची ईवर है न दीने समान सम्बुद्धे व पुरु । असने व बाहते हैं। उस समान क्षापारी सहसार काणी कृति होती है न हाल । सुति भी अन्ते - सेन्क्रानुस्तर निहार कारनेवारी वय कार्यास्त्राने विकास विकास करें 'है' इतक ही कहती. अन्ये विकास कर्य ही एक स्थानकार कर करते हैं, जरका कोई क्रिकेट विकास औजकूरो कभी अरुप होनेमाली जहीं थी। देनेचे असमर्थ हो जाती है। यह सम्ब, अह पर्श्वाक्तिको प्रयान प्रकृति, नुस्त्वती, क्षानकारकार, अस्तर, परमानकारकार, परमा पाला, पुरिश्वस्थानी समाने स्था विकार होता. क्षानि स्थान । अन्यान अन्याननीय कारण पना है। यह प्रति अन्यान सही राजीन्याची, राजना क्वानाम काराम, विदेशकारणी, निरम और मूलकारण की वेचीके पहल्की कोचा शिवित है। कह विका वरणाले विकास प्राप्त और अधेरती है अको पुरस्कारणे साह एक क्राक्रको वर्ग जॅस्तवेश्वरा इस अकार (अक्ट 'स्क्रम क्यानाओंकी क्रांक्रि कारण करते है।

क्याचीका, सर्थाधर एक कुछ देनेवागरी और "ईबार, रिस्प, सम्भू और महेबार क्याने हैं। वे क्रम्पूर्ण संस्कृतिकोच्या केन्द्र भी। जब अस्मे प्रशासका अवस्थान प्रमुक्ति कारण प्राह्मकरिकी हैपर-पूर्विकी करकन करके करते हैं। उनके कल्क्ट्रेसमें प्रकार सेक अहिलीय, अभावे, अवना यहे हैं। अन्ते वीव पूर्व हैं और अनंत सर्वजन्तरहरूक, विकास, सर्वजन्तरी और मुख्यो हीम-सीव हेन हैं क्रमान किस प्रका अधिनाती परम्बा अन्तर्शित हो पंचा को जलक रहता है। वे इस सुकाओं में नुस और मुनिरम्ति अरम महा है, उल्लेखी मुनि विद्युलकारी हैं। उल्लेह ब्रीअप्रोकी प्रका

कर्युरके समान केत-गौर है। ये अपने सारे - मूर्ग की हुए हैं। इस विसास्त विशा-समुहको ब्रह्मने एक ही समय शक्तिके बाब ब्रसाइटी आनव्द-कानन था। उस उसम श्रेत्रको हो कारते करते हैं। बद्ध परम क्रिसीण या मोक्षका स्थान है, जो सम्बद्धेः क्रवर विराजनात है। वे द्विमा-विकासका शक्ति और जिल, जे परमाञ्ज-श्वकष है, इस पनोरम क्षेत्रमें निस्ट निवास काते हैं। ऋजीपुरी परमानन्दस्थियी है। श्रुते ! विश्व और जियाने जननकात्वर्ध भी कभी अस होत्रको अपने सानिकासे मुक्त नहीं किया है। इसलिथे चिद्वान् पुरुष उसे अध्यक्ता क्षेत्र'के नामसं भी कानते हैं। यह क्षेत्र आनव्यका हेत् है ! इसस्यि विनाकशारी शिवने बहुले असका नाथ 'आनन्दवन' रस्ता बा । उसके बाद वह 'अधिमुक्त'क नामसं प्रसिद्ध हुआ ८

देवर्षे ! एक प्रमय अस आयन्द्रकार्ये

अञ्चलें अस्य रमाचे रहते हैं । उन कालकारी अंकृत्वित करके इय बोनों उस मुख्यके 'शिवालोक' नामक क्षेत्रका निर्माण किया। सुखपूर्वक निवास करें । यह आनन्दवन वह



र्यण करते शूर् दिला और भिवके मनमें वह 🕬 र 🛊, जहाँ हमारी मनोवृत्ति सन्य ओरसे इन्द्रा क्रुं कि किसी दूसरे पुरुवको भी सृष्टि सिमिटकर इसीमें लगी हुई है तथा जिसके करनी जाहिये, जिसका यह सुष्टि- बाहरका जगत् विकास आतुर प्रतीत होता संभारतनका बाहर बार रखकर इन होनों है। इंसा निश्चय करके शक्तिसकीत केवल कार्सीये सक्तर इकानुसार विचरे सर्वव्यापी परमेश्वर शिवने अपने वाममागके भीर निर्वाण भारता करें। बही पुरुष क्ष्मारे दसर्वे अङ्गपर अपूर्ण मल दिया। फिर से अनुबहुते सन्त सबकी सृष्टि करे, पालन करे वहाँसे एक बुरुव प्रकट हुआ, जो तीजें और यही अन्तर्थे सबका संतार थी करे। यह । लोकोंने सबसे अधिक सुन्दर वा। यह जान्त बित्त एक: समुद्रके सामान 🛊 ( इसमें बा ) उसमें सन्वगुजकी अधिकता बी तथा सिन्ताकी ज्ञाल तरङ्के ठठ-उठकर इसे यह गध्नीरताका अन्नाह सागर का। सुने ! चन्द्रारु भनाने पहती है। इसमें सत्त्वपुणस्थी । क्षमा जनक गुणसे चुक उस चुरूके रिज्ये रहा, समोजुणकारी बाह्य और रजांगुणकारी हैंड़नेवर भी कार्र कोई उपमा नहीं मिलसी

**थी । सरको कान्ति इन्**रमेल बणिके सबान - निकानने निगी । यह सब भगवान् विचकी क्ष्यान की। उसके अञ्च-अट्टमे दिन्न सोधा आवाहो ही सम्बन हुआ। महामुने <sup>।</sup> उस फ़िटक रही भी और नेत्र प्रयुक्तक कमलके जलसे जात सुना जाकाप्त क्यान से गया। इस्सन सोधा या हो थे। ब्रीअड्रोयर वह ब्रह्मक्य जरू अपने स्पर्रामाओं स्थ सुक्कांक्ये-सी कान्तिवाले हो स्न्दर रेक्स्मी कार्याका अन्न करनेकाला निरुद्ध हुआ। का क्षीताच्यर क्रोधा है रहे है। कियीसे भी सबस बके दूर परन पुरुष विकान सर्व रूप वर्गांक्रम व क्षेत्रेयालय यह और पुरुष अवने अस्त्रमें प्राथन किया। वे दीर्घकास्त्रमारू वड़ी प्रमाण्ड मुक्तप्रहोसे सुजोतिको हो रहा था। प्रारक्ताने साथ असमें खे। नार अर्थात् सहयन्तर अस दुस्त्रको प्रश्निक्षा क्षित्रको जलाग । अस्त्रों स्त्रपन करनेके कारण 🛍 उनका क्राफे कहा—'स्वापित् । वेर नाम निर्देशन 'नागमान यह सुनिसम्बन साम जिसक् क्रीरिजने और काम कराहते । उस पुरुवकी हुआ । उस मध्य कर मरम पुरुव जराकाके क्षद काल सुनकार महेका अगवान, इंकर विका हुन्दरी कोई प्रत्यून कर्णु नहीं थी। **है** जो हर वेडके समान गम्बीर वाणीने उसके बाद है का महत्वा नारावणयेक्से

कारक मुकारा विका नाथ जिल्लात हुआ। जता रहा है। सुनी अकृतिये बहुनस्य उन्हर हुसक सिका और की बाह्य में कब होंगे, जो । हुआ और पहलबासे मीनों गुरू । इन गुणोंके भक्तोंको सुख देनवाले हारो जुन सुरिवर भेटसे ही तिविध अहकारकी इसले हुई। इतम सब करो; बयोकि बार्ड सबस्त आहेकारते पाँच नन्यताई हुई और स्व क्षावींका सामन है।

मार्गसे जीर्वक्याको संशोका ज्ञान ज्ञान आदुर्धान हुआ। युनिकेष्ठ ! क्रम ज्ञाना यैने क्षिया । सदनन्तर अवनी महिलासे कामी चतुर शुन्हें सर्खोकी संस्था सतानी है। इनमेरी क् हीनेवाले क्रीहरि अगवान् शिकको प्रचान क्रमको क्रीक्कर क्रीव सारे तस्य प्रकृतिये कारके बढ़ी चारी सप्तक करने समें और प्रकट हुए हैं. इसस्पिने प्रक-के-अब जब हैं। कृष्णिमातिन प्रगतेश्वर क्षिष्ठ भी पार्मदरामानिक तत्त्वोकी संस्थार खीबीस है। क्रम समय क्षाच प्राप्ति अवृदय क्षे गये। धरावान् वृद्धाकार् हुए चौबीस सर्वाको स्वानं करकं क्रिक्युने सुटीवं कालतक कही कठोर तपस्था से धरार पुरुष नारायण जनवान् सियकी की। स्वरूपके परिश्रममें कुल भगवान् इन्द्राहर ब्राह्मका नलमें से गये। क्रिक्युके अङ्गोसे नामा प्रकारकी जलकाराएँ

बक्तसम्बद्ध सभी तन्त्र प्रकट तृए ( महानते ! शिवने कहा-चह्न ! व्यापक होनेके जिह्न । मै इन तत्कोकी उत्पत्तिका प्रकार तन्याज्ञाओं से पाँच जुल जब्बट हुए। उसी ऐसा कहकर धनवान् शिवने कास अवच ज्ञानेन्त्रियों और कर्मेनियांका भी

(अध्याम ६)

ingengangungandhéskéskus vatvartoskunnananananananananananan ugang ungunan (ingen - av धनवान् विष्णुकी नाभिसं कपलका प्रादुर्धाव, शिवेष्मावञ् ब्रह्माजीका इससे प्रकट होना, कमलनालके उर्गमका पता लगानेमें असमर्थ इद्याका सर करना, बीहरिका उन्हें दर्शन देना, विवादयस प्रदूत-विकाक बीकर्मे आपि लामका प्रकट होना तथा उसके और-श्चारका पता न पाकर उन दोनांका उसे प्रकाम करना

मारामानांच प्रत्या प्रचान करने तमें का काम प्रभा है और विकास हम समय पैरा मानव करवारी जानिको करपान्य होनारको निर्माण विश्वत है—इस प्रमार संस्थानी पने मान्यक्ष्म से । प्रमधी कार्यन काराने कुलके । प्रमध विमा है, प्रमध्य पता लगाया में व्यून क्रकोंने कुळ था और अरक्त अञ्चल, करवा जीवन नहीं है।' राज्योग राजिक योज्य नक्षा क्याने कृत्य - क्या निश्चम करके की अन्यवस्थ क्षत्रित्तर वृत्तेवन् प्रवत्त करके तुत्र अपने कान्यत्वी एक एक राजने नेवा और क्षेत्रिय अञ्चय अन्तर विभाग सूत्र ! इत सैकाई क्योंनक यह प्रमान करण रहा. महाबाद बहुत शुरू हो अवसी प्राचने केहिल. किंद्र कहीं की उस कालना उपन्या उत्तर हुई र वह सम्बद्ध निक्**रकृतों नेकाने अ**र्जुल अक्राने में और भी मारील से कार। मुने <sup>ह</sup> श्लोकोर बहारक मेरी अध्यक्षिक प्रत्यो कृषेण हो। श्रष्टुण्याची जनम अञ्चलकारको जनस्य हुई। नहीं सान्य । मैं महीन है, कहींने अलग्न है, अस्त्रनप्रमाणीको मूलका मैंने अपने

ब्राहरूको सहस्य है हेक्सों । साथ बेटा प्राप्त करता है, में विकासका पूर बेस्कर कुर्वात्त्रका अञ्चलक प्रवाद कारण प्रकार प्रवाद कुछ की महाने का विकास कारण देशा - मैं हुआ, जो च्यून बढ़ा था। इसमें असंस्था फिल्मीको संपन्ने च्यून हुआ है ? कियमें यूक्त कार्यन बीके क्लाड़े की क्या प्रकार कार्या प्रकार है। इस कार्यक्त्या में कार्यक और केलर्ज भी अन्य बोजन की। यह जल्द है, इनका स्थायनकार इस अन्य बहुतान वहरोड़ी मुचर्चिक सम्बाद प्रकर्णकान हो। चीनार मीचंच्यी कार है। जिसने पूछे बन्ना क्षा का सुन्दर प्रत्येक रूप ही कर्माचे किया है कर पूजा की को होगा – इसमें

क्षा । नामकुक्त सक्रमानाकारी परनेवार साम्बं कामनेवे जीवे जना। ८ मृते हे वै जन करके अध्यक्तको गाँधककार्य ज्ञान कार को भी किया। तह पूर अंशको रिका और मीमापूर्वक शूहे क्षांभ प्रकट काकर के इस कमापूर्वक राजकी प्रमुख बिहाको । प्राप्त अस्तर अस्त अस्त्रावको प्राप्ते प्रभा और जनको बार्गने का कामनगर कृतको जुक्त वेहरवयनकोद्धा अन्य हुआ । यह , कदने लगा । क्रम मन्य व्यक्त कार्य कार्यक औ बार मुक्त हुए और अरोरकी कार्तिन राज्या में का कार्यको कांत्रको न व कार्य । सर के । प्रमा " भागवान् दिलाकी काभागे मंत्रियः इस स्वतंत्र भागवान् दिलाकी इच्छानं नाम मूर्त को कि हैं। इस पंत्रानको विका दूसरें जो मेरे मोहन्या विकास कर-नारनी की । इस कि.संस्था अवने प्रारीशका प्रश्नक था किना बन्तानि कहा । सद (अवन्या करें) । इस

अर्थन संबद्धनी जन्माको इन्हर्शनात हो उन्ने में । प्रकारण महत्वा असराव विद्वा । का क्षण कर सर्वजन्मता, निर्माता वार र्वपक्ते वहाँ इस अपने अपने नाम देखकर । धार्तु की क्वी न हो आरवार्ध हमान अनुसार मुक्ते क्या भ्यं हुआ।

महरूतर इन माधवर्णनेवकं बाध वेरी। कक्षार्थ व्यक्त दर्शन कार्याचे । वरिष्यांति अगर्यक्ष हुई। असम्बाद् दिस्तवारी 👚 मका। इस्से समय इस्त्यानीक जीवान एक करने तर्ग क्या करते हुए इसार सी वर्ग महान् अजिलाम् (ज्योतिर्मधतिकृ) प्रफट श्रीत नये । इशा। मैने अर्थर श्रीमिच्छने क्रमञ्जः क्रमर

मन्त्रवामा विकासने कार्रव कार्रवंके विको जल । और नीचे जल्कार करके आदि-आजवार करा प्रथम पुन: प्रकारपूर्वम कारा वर्षोतक मेर अस्तानक निवे कहा प्रथम किया पांतु हुने सम्बद्धाः की । तम् प्रमुख्यः अनुष्याः करिनेकः कार्ति भी अलगाः आध-क्षेत्रः अक्टे नित्यः । वै किन की पार भूगाओं और सुन्तर नेपास कारफर कवाने मंत्रे और अतम और मुजांचित चनकार विच्यु वर्डी शहला प्रकट चनवान् विच्यु भी ३वी तात् शेकेचे अन्त हां गुणै। इन परण पुरस्ते अपने हाणोप आकार मुहाने जिले। इन होना जिन्सार काक्ष करू करा असेर प्रमा कारण कर रहते. बाजानी संशोधन जो 1 बीहर्रियों केरे सहस्र र्थ । इनके मारे अङ्ग लगम जलधारोह स्थान अग्राने वीक्षे और आग्रह बामधाने परमंत्रह इनावकर्तन्त्रमें सुरार्गकर के र कर करके प्रकृते। विश्वकर्ते प्रकास किस्ता र किए में सरेकर सुमार पीनामार प्रदान राजा था। इनके राजा नहां कथा बार्ड् है? इसके मन्त्रक वालि अद्वाने पुनुष आंधि क्रान्यका विदेश वही किया का स्थानाः महाभूग्यमन् आभूषम् लोगा यसे थे। प्रश्नीय न से इसकर कोई बाव है और न केनका मुजार्गक्त प्रमानको निकल हुआ बार्ग की है। प्रमानक तक की पही मा । मैं उनकी क्रांभवर काहित हो रहा का । मैं . लिहाबावको आहे हो राजा है । क्रान्सारांचे मुझे कारको आव्यक्तांक समान अनेहर औ हमके (क्रान्यका कुछ करा मुझे कारना । विकासी दिया । दश्या यह अल्बन मृद्धा मन क्राफ कहा थे। और श्रीवर्ध क्रेन्ट अपने देखकर मुझे क्या अरक्षर्य कुशा । व सर्विनीः विलब्धे व्याला वारके का अधिनसम्बद्धे

ाम होती क्षेत्र<del>— महाप्रक</del>ो मृत्रा सरक करनेकल, वहांबाह नारायेण । असमे स्वत्राको नहीं जानत । अस्य औ है। मोजान । जाय होंच ही हवें अधने

- मृतिकोष्ट ! हारा प्रमाना आविकारको मीलाने नहीं इस राजाने कुछ निवाद विवृ आनिष्ट हुए इस दानों है। बहुई असन्तर र

(अच्छान ५)

# इता और विष्णुको भगवान् शिवकं शब्दमयं शरीरका दर्शन

निरमार प्रयास कार्त रहे । हम दोनांके अनमें चामधान, क्षेत्रार, सीनांके प्रतिस्थानक,

क्रभावी करते हैं। यूनिकाइ बहरते । क्या ही अधिकाया की कि इस प्यांतिविधिके इस प्रकार इस क्षेत्री क्षेत्रक नर्वर्गका को कदारे प्रकार हुए प्रत्यका प्रकार स्त्रीय है। महोकारियोक्त भर्व पूर्ण करवेकारे तक इन केने किर इसकी परीक्ष करें। में इस सामके अधिनाती अधु है। में इस खेनोंचर अनुस्तर अनलसामके तीने जाडेना !' देशा क्कातु हो नचे। इस समय वहाँ इस विकास करते हुए होहरिये मेद और सम्ब सुरशेक्षके, 'और म्' 'ओर म्' ऐसा राज्यान क्षेत्रीके आवंकाने पुत्त विश्वासा दिनामा मान् प्रकार पूर्वा, जो स्वहतानसे सुन्तानी देता। कियान विकास साथ वर्षा एक प्रवित्र प्रवित्र प्रवास था। यह नाद हुत प्रवर्ग अधिनाता हुआ। पुर, जो व्यक्ति-समूतके वरण सारका वाले बार कोरले अबट क्षेत्रेकाले का सम्बंध जाते हैं। अवह आविके प्रात परवेचर किकारों 'अह करा है' देला सोको हुए समझा अधिकारों जाना कि इस अवदास्त्रापन केम्बार्शिक काराव्य वनाव्यम् विन्तु मेरे प्रारीरकारे परण विरह्मे कार्य स्थानन काम संस्कृतिकाले काने रहे। ये सर्वाक्ष परप्रकृत्यका महादेवानी ही वर्ग जनत हुए बैरभावते सील थे। अपूर्व मियुके हैं। में विकारहित (अरवाद अस्तिक) सा क्षतिकार्यान्त्रे समापन आसिवर्ण अकारका है। वर्ष कावन भगावित काली जेते जन्म कुर्वन किया । कारणानमें कारणात, निर्म निरम ही स्पेट आती है, अर परावह मानाभागमें कारारका और अवले 'ओश्रम्' करकारक दिवका गांचक एकाक्ष (अनम) पूरा नाम्बार साक्ष्मम् वर्शन एवं अनुस्तर हो है, के प्रत्ये नामानीका है। या नाम विकार । इक्किनकारोर्वे प्रकार हुन् अर्थादकर्ग कारक, प्रात, साव, सावक एवं अवृतासकार काकारको सूर्वकारको सभाग केनोरक करावर करावा एकाक्राका कराव है। हेराबार यह करोंने असरधानमें इहिनात प्रकारके एवा अश्वर अवसरते बनाएके विकार, तथ वर्षी क्यांस कर्न अधिके स्थान वीरमधून अञ्चलका करकान् अहाता क्रेक क्षीतिकारों दिलापी दिला। मुनिनेश ! इसी. होता है। उसके पूर्ण क्षा अधार उकारसे अरह क्यूनि क्यानार्थि वकारको क्या कारकाल स्वित्या केय होता है और कार्यानकार के प्राचीन क्रमानक कार्यानके सीतारे क्या अक्षार सकारसे भारतान् नीता-अवस्थानम् देशसः। सद्वतार जान असमे अपरः स्थेतितः विरामका अस्य होताः है। अस्यारः कृष्टि काली, तथ सुन्ध् रवाटिवार्यांगके लगानः कृष्टिकार्यः है, कालर मीहर्षे कान्नेनासम् है भूभावन, वाल और आभागरके नेत्रों (वीकामानेंड स्वामी) है और 'अनार'

र्मिलंग प्रधाने पुत्रा, पुरिवासीय, अपरा, और मकार नित्र अनुमद्र करनेवारम है। विकारण, विरामका, विश्वेष, अर्थितीय, क्यार-क्रोका सर्वकारी दिया वीकी रहित, बाह्यस्थरचंत्रकं पुरत, जगरुके भीतर संप्रक पुत प्रकारके 'बीज' काले हैं। अर्थर कावर कार्य ही फिल, आहि, मध्य और 'कावर' नामकारी औवर्ति मेनि हैं। प्रधान अभावी गाँवा, आजन्में आदि कारण मध्ये और पुरश्के भी ईवार को महेक्ट हैं. वे क्रमके पर्व अवस्थ, सर्थ, आयन्त् क्यं क्रीकी, बीच और मेरि की हैं। उन्हेंको अनुसरकार परावसका साक्ष्मकार किया । 'कार' कहा गया है । (काके पीतर समका कर समय औहरी यह संच्याने हाने कि सम्भावेत हैं है जीवी अपनी इच्छाने ही 'बह अफ़िल्ल्य वहाँ बहाँसे प्रकट हुआ है ? अपने बीजको अन्य समीचे विकल करके अन्य अनेक वर्णनक जानों है दिना एत । एना कुनाई है नमें ( सरकार एक इसार करेंद्रे बाद जा अन्तर्के कान्य्राम कान्य्राम कान्य्राम कान्य्राम को जुनाई हो राजे। जुरामें स्थित हुआ यह हो अपने दिला सम्बद्धन सम्बद्धी प्रकट बार्ग्स अन्य अंजन्त अक्रवीयी जननिया नाम हैसी हुए एके हैं भने। अन्यत् अन्यत का और एस्टार्स कोश्वरके आकारते ही कारक और माकार स्टब्स है। हकार कुरकार से भागोंने केट गया था। इस काहिया और ईकार कर्ण नेता है। इकारको मुक्तर्यक्षय कार्यस्य कही होग्या याने राज्य । यसाव्य जाता है। अर्थस्य कर परनेक्षरका अल्ला कुरत नीवंबारत करकर था, कहा ए- वे अवहाँ वारिकाण हेनी दिहा है। यह याँच लक्षानांसे मुख्य पृथ्वियों है। तम एंबरर प्रम क्रमेन्याची प्रभूतम कमरी आंध्र अन्यको कर्पुर्वस प्रक्रा जनम हुए, जिनको है और हेक्कर अन्यर ह जोकार सक पुण प्रकार के अल्बार, कोफर ही 'का', 'व' - प्रेकेसी के क्लेनेसियों हैं e 'ओ' और 'आ'. और "म्" इन विकिश इसमें असिंग हुए हैं। उन देखांशिय पुराधारी विरम्भे थेओं उस्त प्रती अभिनासको अन् ज्यांतिरिकुरकार है। क असेंट्र मीम अधार असेन साहित पीक क्यांतिको 'ओडव्' 'ओडव्' ऐसा क्या— । इस है और व आदि भीव असर को पीव यह कार अपूर्वत्वेद शेष्ट्र मेचा अपूर्व हैं। हावा; ए आदि और म आदि सीव-सीव Bears) और सरकारवानि भी इनके सर्वतम् पार्थ अल्ला अला है और कार्यतमा मात हेली ही है।' इस सरह देवेशा सिक्का - मकर उन कोनी न्यादेश मानुका हरण है। वानकर श्रीवरिने व्यक्तिरम्भूत मन्त्रीहारा 'व' से हंग्वर 'क' एक सात अवस् कान हुने बहुन् अध्युक्तमां सो जिल होनेनाले. सर्वव्यानी शिक्षके सम्बन्ध सर्वराजी साम कर महेकार्यक्रम् स्थान किया । इसी नीवाचे अधुर्व, हैं । इकार क्रमणे नामि है और बैरे काम विश्ववासक क्लमान् निम्तुने एक क्षमारको वेद (गुरेन्द्रिम) कहा नम्म है।

रिवार 📳 प्रथा क्रीओं जनकान् महेवरके अक्षपुत्रत का । अनेकी क्रान्ति कर्नुनके समस्य रिवानो अवात्ताल बीच प्रवाद ३५० जो तो को का बाब एकाच्यो क्रांत्रांच क्रमार्क्य केरियें स्कार्क्स क्रेकर एक और अधिकार और अधि-अधिके अस्वकारीते मको लगा । यह मुक्तर्गक्त अञ्चले कार्यो है । विश्ववित १८ । यह परम उदार महत्त्वरातानी कारने केन्य का। अस्तार और कोई विकेश और न्यानुसन्ते स्थानमंत्री सन्तार अस्यन संभाग नहीं सर्भाव क्षेत्र वा । यह दिला अवदा क्याका दर्शन करके में और बीहर्न

अन्यपन्ति अनुबन्ध अन्य रिभा कुमा अनुबन्ध सहित्य और अन्यरपने पार्ची कार मही कुरनेकारें, कवनें प्रचार हुआ तथर को - दार्ज कार्यक है और ज़्यार कार्ज । ज़ और 'बा' संक्रत है। वे स्टब्स्स हरेकारेके कहा हैं। ऑकार—के होनों सत्त्रका जनकी जनत और कर्न्योंटके होत्र क्रमीयर यह कथन सुरक्तर अक्षर प्रक्रे मेंग हैं। क्यार केट हैं। क्यारको अवरुक्तक वाल- के हरे ! हे ज़कर ! यह जार्या कर्या । भवारको केथा करने हैं। और भी अञ्चल कुने सुन्तर करा देशन । भूने । इस अकार रू निर्मुण कर्म मुक्तरकरूर का का पाँच मुख्ये और दश जुजाओंसे परवासाओ क्रायुक्त क्रमको क्रमध्यो क्रमके

मान्य देनव्यात में अंदेर कीरानि दोनों कुनमर्थ ही। प्रयास चांच प्रत्याक्षी कुनमीव्य ग्रास्त्रह माने । इस परंदु क्रम्प सकावन-अर्थनवारी कार्यान् बोर्सर इसका यह कार्य करें। महेका विकास हाति पास्ता यर प्राप्त । अहनका प्रस्तु, अन् और साम-के बीचरित्रे क्यों काराव किया और पुनः समान्यों । विकास २०० हैं, उस हैंडरिंग प्रकृतमांग होतान मुक्त व्यवसारमध्या मानवार साधानकार अर्थान् जीवन है, जो हरणको प्रिय हभा । माध्यान् व्यन्तेवातीयम् ६५ अन्तर्भारः व्यन्तेवकः वर्णमुख्य कार्यन्त्रः है, विकास महामानक दुविनोचां हुआ। जो पान जनक क्रमा— पान सुना है, ओ बहान है। ला काम क्यापन है तथा सुद्ध मर्भटकार समाप 🍦 और महान करीरामधी आकृतकार समाप रियोग है। फिर संस्कृत वर्ग और अनंबर अस्ता कारण करते हैं, किस्के शंबी और की और मानक तथा वृद्धिकार भागते मानक माने और देश हैं, को पूछ प्रकार की कुमन नक्षान् क्ष्म अधिन कुमा जिल्लो आधिर्मात क्षान्यकारकारी तथा वृद्धि कार्यन कोचील अक्षा है तक भा करों पुरस्तकोचनी एवं संस्तर करनवाले हैं, इन चान्हण्या कार देवनामा है। सम्बद्धान मुख्युक्तक-स्था सामाधिकका केरे साथ कार्यान् क्रिकृते वितर पंचाधार गण्ड गण्ड र्रांक्समार्थानंत्रात्माः द्वित्व वच्चनंद्वास अनुस्थानारे भागत विराध । विकासकी-विकास संशिक्तार हाता। इस

क्षेत्र देखा । यह शतक वर्ष वर्षक वरणाओंचे 🐧 को पुरत्रक पूजा 🐧 जिल्हा इक्य अधीर (annum c)

## रुमासहित भगवान् शिवका प्राकटण, उनके द्वारा अपने सक्यका विवेचन नवा ब्रह्म आदि नीनो देवनाओकी एकलका प्रतिपादन

विष्णुके हारा की हुई अपनी पहिंद सुनकर हैता हैये और परस्कात विष्णुत पूर क्रिय कारणमांश्रीच पहेचार अने जनक हुए और वक्रमोद्वारा उत्तको अनुन की र तक कारणारी क्रम क्रमण क्रमोर वर्षन पुरस और अमेचा क्रमार का सीर्वनकार्यको काशनकारे केरका मुक्तमी मीन-बीच नेवं प्रतमा पाने में। क्वरेज़ विकार कृते प्रत्मे कर कियमे कारनेजर्ग कन्यकार स्वार सुध्येचिक या । परमाच्या संस्थित वृक्ष अस्य अस्य किया । रितापर क्राप्त कारण (६)य सीरपार्ग निवासनः । वित्र प्रम परवासमध्ये क्राप्त करके सूत्रे को वह नेत विकास अवन सम्पूर्ण अञ्चले विकास प्राप्त दिवार विकास अन्य शाह करके कुलाई मन्तर राजी की। इसके क्या मुजाने की। हुए सम्बद्धार क्रिक्तुने हो साथ हाथ और कामहर्ते जीना विद्या का । अनोर्व की अद्भारतमाना स्थोत्तानको जनसङ्ख्या करनोर पूर्ण ३००० अन्यक्तानं विश्ववित्त थे। उन सर्वाद्ववृत्तानः एउटनारे विश्व क्रमके तथा स्ट्रान्य देशक किनके पराना बस्तवन विपुत्तक अदिन क्रिके प्रार्थन की।

कार के काले हैं—स्वाद रे जनसब अवसंकारीको समावद प्रमाद स्वाद प्रतिकार हनारंकीके काच सहन को प्रकट हो गर्न । कामगढ़ार सरमान् सोश्वरने हनार्कीका

भी । हैले विशेषकार्त क्षा भारतक । सदाओं कारत है जुने ! ब्रीक्रिक्स

कृतानिकार करवान् दिवने जैरिन्हर्वक व्या जन करावन्त्रेवले सर्व कहा।

अधिकार शांक वने स्ते ।

लक्षाओं कारते हैं। जुने हे जीवरिकार

च्या करता शुरुवार असलाव जलाव जुन जुनसम्बद जनान करके हाथ कोई सावे हुन

श्रोसहेश्वर मांले---श्री सृष्ट्रि, पालन और औदित जोटें—सुरक्षेप्रसम् ! वै हुन संप्रश्यत करते हैं, सन्तम और निर्मृत है तथा क्षेत्रोंको व्यक्तिको निक्षण है बहुत अस्त्र है। व्यक्तिक्वन्यसम्बद्धाः विर्विकार वरावह वरणान्य कुल्लोल पुरू महत्वेवकी और देलते। इस है। विक्तों । मृद्धि, रक्षा और उत्तरकार कार्य हुनों नेता स्वरूप जैसा दिसानी केता है. जुली अध्यक कार्योके चेवले में ही पहल, केरों ही सरकार प्रचलपूर्वक पूजन-विकास निव्या और वह काम कारण कारण तीन मारक पाहिने । तून केची पहाचली हो और उपक्रमेंने नियमत दुश्य है । हरे ! पासकाने में मेरी स्वरूपन पुरत प्रकृतिको प्रकार हुए हो। पुत्रा । सहा विकारत है। विकारी ! सुकते और प्रकार क्रवेंश्वरके क्रवे-वर्ष अङ्गोले पुष्पाल की अवस्तरके निर्माल को सुनि की है, अस्तिर्धाय पुत्रत है। ये लोकर्रियाच्या अक्षा पुन्तती कर आर्थनाओं में अन्तरम समी मेरे कविने कर्पने अस्तर हुए है और हुए। कर्पना; क्वेरिक में भवाकारत हैं। अवन् ! विक्यू सुद्धा करनारकके जन्म कार्कर प्रकार केरा देशर ही करन काकुद्ध रूप तुम्बारे करीर से इन् हो । मैं तुल केनोधर मध्येभाँति प्रत्या है । इस कोन्डमें प्रयाद होग्त, जो नामके 'स्व' और तुन्हें अनेवर्गकार का देश है। वेरी कहरूवन्त । वेरे अंत्रके प्रकट हुए स्कारी अक्रको तुन क्रेमोकी मुक्तमें सुद्ध पति हो । सामध्यी सुक्रते कम नहीं होगी । को मैं हैं, प्रकृत् ! तुन मेरी आहारकर करकर मध्से पूर्ः वहीं नह सह है । पूजाकी किकि विश्वासकी कारामी एडि वाने और वर्ष कियाँ । तुर्व इंडिसे की मुक्तों और उपने कोई अन्तर नहीं इस बराबर जगरहार करून करते स्त्री । 💲। जैसे उसेतिका करू आस्कि साथ इस केनोसे देख काइकर अन्यान् सम्बद्ध क्वेनेकर भी कार्ये स्वर्शकेंक नहीं पंचारने इमें कुमार्का काल विभि प्रवान की, जनात, उसी प्रचार मुख निर्माण करवानाको विकास अनुसार पूर्विया होनेकर से पुरासकों औ विकासिक संबोतानी सामान गाउँ जाए अनोबा अकारके कार हेते हैं। काशुक्ति होता। यह बेरा दिक्कम है। का इस अकार कार्युक्त पान भूकतर मेरेलविम कीवरिने होंने, एक वे भी विकास ही हत्य होंने। महेकरको हुन्य और प्रयास करके कहा । अहासूने । उनमें और विस्तर्मे मरावेशनका भगवान् विच्नु बोले—प्रध्ये ! यदि धेर् नहीं करवा साहिते । बारसावने क्या ही इसारे और अन्तरे इत्याने औरी उत्तर हाई है। इस तम अपूर्ण प्रावहर-निर्वाहके रिन्ते के कोर करि कार क्षेत्र कर देवा अस्मार्थक क्षत्रोमें विश्वास के करा है। कार दिना और रानकरों हैं से इस नहीं कर भीनते हैं कि उन्होंने काओं केवलूदि, नहीं करनी काहिये। अलको हुए क्षेत्रीकी पाछ अलक एवं सल्ताको प्रता दूसर ही की विकासी गिल्मकार है।

में, पुन, उसस समा को पे का जनक बढ़ बात सुध्यार अनवान् इस्ये पुनः जनत्वः होते, वे सव-के-सव एकस्य हैं। इस्ये केह

केम्बर सरका है नहीं, बैनारिक प्रस्क-सम्बन्ध अस्त भारते कर्णमा। पुर (कारिका) भी मनकून कार्रावे (क्योंकि एव रहेन समस्य ही समूर्य अभावी एक पृष्टि हैं) । यह राज्यस और सारिकार आदि। क्लोंसे और हुए श्लेकाओं कृष्टि एवं एक्ट मेर केवल सवासामक है, बस्तुत: मही है। आदि बार्क सुना कओरे। हो ! सुब हान-मानको 'हर'को सन्तर जो कहा जा विहासी सन्तर स्था कुनून सेक्टेके समाता । अक्षान् ! इस कारणारे तुन्दें ऐसर केर्तिनी के । असः अस मेरी असता पानार करण अभिने ) पुन तो इस इधिके निर्मातः जनत्वे इस दोनोंके रिनो कुलियान करी । कत्रे और श्रीवृति इसका कारत करें संका नरें । वेश श्रीक होनेवर को करू ऋह होता है, वही अंक से प्रकार क्षेत्रेमारी की रख है, के इसका - बुन्हार हर्जन होनेकर की होन्छ । वैसे कर बात मानव करनेवाले होंगे । में को 'क्रार' मामने - क्रान्ट है, शुरूव है, हलमें संश्लाके रिटर्न मानव विकास क्रेक्सरी अकृती केले हैं, इन्हेंकी - वहीं हैं 2 वेरे इन्हों विका है और विकाले कर्मकर्मक कर्मकी अध्यानीकर संकार कुल्ली में हैं। यो इन होनोर्थ अन्तर जी करिनी। किर इस अकृति देनीसे अर्थ को अनकता, अर्थ मुझे किसेच दिन है।, श्रीहरि मुनरी समीत प्रकार होती ने सक्तिकारने भेरे कार्च अङ्गते प्रकार हुए हैं। सहातात भागवाम् विक्तुका अभाग लेगी । समान्यन शाहिने अञ्चले जानस्ता हुआ है और पुन- मारति क्षमत्रों को तीलरी प्रस्ति प्रमाद अक्रायरक्तारी विश्वास्त्र कई मेरे इसमते क्रीली, में विश्वास की मेरे ऑक्सपूल स्वादेशकों। अस्तुर्यूल होले ६ विष्यते 🕽 में 🛊 सुर्वित मालव

महीं है। सेद जाननेपर अवश्वय ही बच्चन जाहा होती। ये कार्यक्षी हिर्दक्षके रिज्ये कहाँ क्रोगर र स्थापि नेटा विकासन ही क्रामांग है र अमेलिकानके जन्म होती । इस जन्मार वैके मही राज्य एक प्रच्येचन 'मूरापून काल पाया ऐक्टीकी जूपनावरूप अस्ताहरूकोचन परिचय है। यह प्रस्त, सान पूर्व अन्यत्त सहा है। "- हिला। क्रमक पार्थ्व प्रत्यक्त पुरुष् प्रदेश क्षेत्रक अन्तरकार राज्य कार्यों केंद्र कार्यार्थ और संक्षात्यक सम्बद्धान ही है। सुरक्षेत्र है में स्वकारका राजि करन करिये। अक्ष्य ! सक्यानी-अब भेरी विका प्रकृति केवीकी मुने, में तुन्हें इक गोपनीय बात बात का का अंग्राधृतः हैं। हरे । हुए शतानीका सहस्त 🜓 में पर्ण असरवीयों भुकृतिसे जनार लेकर कार्य करे। अकृत् ! पुन्ते अकृतियो होक्षेत्रः । नुनोर्त्ते भी नेश प्राथनक कहा गया। अंकानून वार्यनीको कवार जेरी आक्रक है। जेला कि स्तेगोरे जात है 'हर' सामत अनुस्तर समले पृत्तिकार्वका संभागन करन प्रकृतिके हैं।' मानावर्षे जल कार्ये व्यक्तिके और मैं अवनी विश्वापी अंतरपूरत असंकरच्या कर्नन हुआ है। जस अधुकारको करावर कालीका आक्षय से स्वासको नवर्षिका देवनाम वैकारिक अवंबारको है। इस्ते क्रिप्त अन्यत्य विकित कार्योद्धार कार्र

deple dept a material

<sup>(</sup>関の単 新 島 よ えの

र भनेन इतमें विभ्युर्विकाश इंट्रने इक्तन् H क्रामोरचर को नै २ जनांने भरते गए।

मेंश्रे विरंश पुरु (औरत हाइप ) ५—

<u> til fil för få svensen sammen sammen sammen sammen fill så så så så så så sammen ng nammen sammen så så så s</u> क्षीर संकृत सरम्बन्धे एक असी विकेश पूर्ण । सम्बन्ध और संबंध संबंधुन आरम कार्य है क्षान हुक्ता, निर्मा अंदेर स्थानामाने प्रस्तिह हो। नात निर्माणनानी भूग्नि करनेपानी उत्प्राची मील कारतो कुरुष्ट कुरुष्ट प्रस्ता क्रेक हैं। कारत और बोनरस को नवीकृती है हैं। इस mater fine speak free f. & major talls. major trees. Street, trees and the sea. In this मुख्या की को है—आंक्रिक जिला, प्रान्त, वेक्साओर मून है परंतु तिक मुख्यांन करें कुर्व क्ये निराम्बर पराव्या पराव्यात है। सीना अने है। विनान - तून सेरी आजारी हुन मध्याना कारत क्रानकोर बीवरि चीता वृद्धकार्थ विभावका प्रश्नकार्यक कारत मार्थापुर और बाहर मान्यपूर्ण बारण करने हैं, 'करो; ऐसा करनार जीनों सोकाने पुरस्तीय विश्वेषविका संदार कारकार्य कारंक प्रीतर होतार ।

# ब्रीहरिको सृष्टिकी रक्ताका भार एवं भाग-माश्रा-दानका अधिकार दे घराषान् शिक्का अन्तर्धान होना

कारेशा देश केंग पान प्रस्ता क्या स्वाता अन्य है बाक्स । कुरकार



कारण करण्याने हो । विकास । अन्य पूर्व किनाने । तुन्तरे इत कारनेके कारण नेते **के**री कूमरी क्रमून सुन्ते। ज्ञानक कालन करनेत्रे हुए स्वय समझ स्वेकॉर्ने अन्तरीय अर्थर पुरानीन कने रहेने। इंद्यानीक हारा रचे गये एमेक्से जब कोई दु-एर या संसद शतक हो, तब तुब रूप सम्पूर्ण दु:स्तेष्क करा कारनेके किये कवा सत्तर रहना। तुन्हारे राज्यां दुसार काजोंचें में शुन्तरी सराजात क्राईश्य । तुन्दारे जो दुर्जेच और अस्वन्त स्तक्द सञ्जू होंचे, उस शक्तको में परा गिसमैन्स । हरे हे तुम नाम जन्मरके अस्तरार भारक करके लोकाने अवनी उत्तव गरितिका विकार करे और सम्बंध उन्हारके रिजी सत्तर रहे । तुल ऋके धीन हो और का मुनारे ध्येन हैं। पुनर्ने और सत्तें कुछ भी अन्तर नहीं है " जो बनुष्य सत्ता प्रक होका हुन्दरी निन्त करेगा, उसका सार्थ

• स्टब्स्य प्रकृति प्रवद्यक्त स्थान पृत्तिको नि स्था स्टब्स् किन्नेन (शिक्ष्युक्त कर्म एक एक रकाई) है। है तम इस लाक्स सनुव्यक्ति लिये आवका यक्त है यह मुझे अतान प्रिय है। विक्रेयतः भाग और माक्ष प्रदान करनेवाले. जो ऐसा जानता है, इसके किये योक्स बुर्लय और क्षकोंके ध्येष तथा पूज्य होकर नहीं है।2 प्राणियोक्त निषद् और अनुबन्न करो ।

सर्वजंह क्ये रहना। जो नुकारी सरकार्वे अतः हो नये। तसीले इस स्त्रेकार्वे स्टिङ्ग-युवाकार गक सह निष्ठम ही मेरी जरवाने आ गया । विधान जालू हुआ है । विद्वाने प्रतिष्ठित को मुहामें और तुमसे अन्तर समझता है, वह अगवान जिल कोग और बोहा दनेवाले हैं। असर्व नरकारे जिल्ला है 🖰 🗲

विकास यह क्यान सुनका मेरे साथ भगवान्। सांधानका । जबका आधिष्ठान होनेके कारण विकाने सम्बन्धे बक्त्ये करनेवाले विकासक- भगवान् दिवको निक् कहा नवा है, क्वंतिक क्षे प्रकास करके सन्तकारों कहा —

जनकाच प्रोकतः ! मेरी यह बान सुनियो । मैं करना है. उसके प्रयासकता वर्णन अल्पकी जाजनक अधीन रहकर यह सब करनेकी शांक युक्रणे नहीं है। कुक करूँगा। लामिन ! जो मेरा भक्त

आजारी जरका नरकर्ने गिरना पहेगा । यह होकर आपकी निन्हा करे, उसे आप विश्वय कार साम है, मन्द है। प्रतमें संदर्भ नहीं ही नाकताल प्रदान करें। माम ! जो

क्षीहरिका यह कवन सुनका दृःलहारी ऐसा कलकर परावाद पिकन घेरा हाथ। इस्ते उनकी बातका अश्मोदन किया और क्ष्मात्र किया और श्रीकिन्युको सीवकर उससे। नाना प्रकारके श्रमीका उन्हेल हेकर इस कवा 'तृत संकटके समय सदा इनकी दोनोंके दिनकी इकाले हमें अनेक प्रकारके मारायता करते रहना । सम्बद्धे अध्यक्ष हाकर । यह सिये । इसके बाद धकननस्य धराबाद सभीका भीव और मोक्ष प्रकान करना तथा। प्राप्तु कृपापूर्वक इमारी और देखकर इस सर्वतः समान कामनाओका साधक एवं तोनीके दलत-दलते सहस्य कर्षे अन्तर्वात फ़िबलिक्का को बेटी का अपर् 🛊 मह ल्याजी कडते हैं -देवर्षे ! भगवान् महस्त्रीका क्ल्प है और स्टिङ्ग साक्षात् उनीये निर्माण जगनका क्रम होना है। बोटे कल्लामिको । माधपुरे ! जो शिवस्तिहके समीप काई कार्य

(अध्याम १०)

सहभाको जो नाम् क्या क्रिया क्रथाच्यां जाम कार्य छ निम्नि - पुण क्रम भौतास्त्रात्॥ नरकं पत्रतं तस्य स्वयद्वेत्रारमस्योशयः। भरतक्रमा नवेदित्रमोः सत्ये साम्रं व संस्थाः॥ 'বিাদ মুদ্দ ক' মুদ্দ কাং ২০ I ৫-**২**)

गणे के समामित्ये पून आसेक्स सम्मातिकः अस्तर पृक्ष जानांत स्थित पर्योग अवस्थाः (খিচ কু ক <del>ধ্য ক ২০</del> ২৮)

<sup>🛊</sup> सम् भरतक्ष यः स्वयंभिन्तव निन्दां करिव्यति । तस्य यै निरुवे अन्तरं प्रकारक नियदा शतका ॥ स्वयत्त्व में स्वयत्वाधिकान विधाना हि.सं: अस मैं को विवासीत अस मुक्ति पृथ्या (i (कि पूर्व सूर्य के द्वा ३०-३१)

#### विचपुजनकी विधि तथा इसका करू

कृतवी । सामक्ष्य न्यान्या है। अन्य शासने 💲 प्रमुख अन्य परिचारको एका सर्वे मार्थ अन्तराम् दिल्य मेन्द्र क्षेत्र है। अक्टन - दिल्लक एउन नहीं बरन्ता। बरन्तान दिल्ल कार्राकृष्टि ।

प्राच्याकर्षकं क्रांक्यों ।

कार्यक्रीचे हम किरमने का चुना कार था. सकका स्वाप्ट कार्य प्रत्य मार्थ (क समय में क्राईन्द्र (

पहले कहा तथा है, केल जो परिचान का विशेषकुरक पुराको सुदेशके तिये सार्वे

कर्ति क्षाने जातारिक्या प्रकाशन प्रोक्तरका सुरक्षण विश्वेष एकं स्वयंत्रत क्रम धनवार निकारी वही अहर को नाम हतने प्रवास प्रकारिका प्रशासी हती। पितान कथा मुख्यके है। क्यानिये र क्यान होती र श्रीताली तेन, यू सर कथा प्रमुखीका अति मान्युरीक संस्कृते, अनुसार अन्य रचे प्रीकृत नके कार प्रसारक पान (कार) रिक्रम् अन्यति का विक्रीय सम्माने जिल्ला सर्वाक्त्य, शामे है. प्रकार सन्दर्भ सम्मान क्षांत्रण, केंग्स अक्षर ५८ - मधी कियाची यद्ये पूछा क्षत्र ही मार्ग पू का विलोश हा प्राप्ते कुरता करते है। यह दूजन बैटने कारण और प्रमान सुनांकी प्रति है राजी है। वर्णको रे अस्ताने स्वापन्तीचे जुन्दाने हम सन्ताहन्त् सामय आनेका इसामकार्धी सुन्ति विकास के जिल्हें प्रकार सुरा हो। यह भी होती है। जो मानव क्रिनेशक अल्बाद केवार ज्ञानका भारत गुणवर्त कार्यक नहर्षिकोच्या च्या बारणाच्याच एवं प्रत्यु है हुई प्राप्ति के वह समूर्य देशव कृतिकारका क्रमार कुरवार कुर और एर और क्रमान्त्रीकी सामक स्कृत्यारीकी पुरा मुन्तिकारिक प्रमुख्या अनुसार तथा करते पाते । प्राप्ताक अधिक, वेदक और द्वारा की क्ष्मूर्ण कारणकारी तथा प्रचानकारी गुरुक पर्य - स्पीकृति । अस्पर्य सङ्ग्र किर्देश्वयः क्रिकी प्रत्यके विशेषके अनुसार क्षेत्रको बाल पुत्रो है। कांतु अंध रहायको कार्य प्रत्यक्त्य प्रत्यक्त्यो पूजा कर्य । कार्य कार्यः है। जैसे इस विकासक केल सुरू है और अब सुरूपि कारण एक लगा विकास मैंनी पेरी पृद्धि है। अन्ते अपूर्णा आम कहा। सर्पा करता नेपांका विकास एवं परावान् में का हो। प्रेम आफारान पूर्व रहे हैं, जन्में किम्मुबंद बहुन को (किर मेर्ट बेंबर)कोन्द्र मान पूर्वकारको काल क्षेत्र सम्बद्धानार क्षेत्र । और सूर्वर अर्थनका की स्थान-विकास क्षान्त पूर्ण का । किर पर्ने अवस्थानीयों भी सुध्यः अवस्थानामुक्ति स्वास्त्रानीया विविद्यानीय गुरू का । स्वाकार्य वे पिरस्पुतान अवधि औं भी और उसके अन्य प्राच्यानी प्रस्तान विकास कियम सुन्य का का सुन्यार अनीन बहुएको श्रीक्षण विरामने अन्यार सन्याहान् म्बेकविनादी कामनावे मुझे पहे दिया था। यहरे। यूने ! क्यानावे कामनावे काम हुनी विश्ववाद कान्याप् श्रीकामाने प्रदानम् जात्वत् । असमे एट्ट क्रेटेक निर्व आ विर्देश कार-पूर्ण सुरूप बर । पूर्वकारको संस्थानी हैं और सूच रागी हैं, इनाम्ब्रो अहाब कहाना हैं।

्रात्या प्राप्त स्ट्रिके केले कर्ल कार राज करता । जानदा । मैं अनेकारी । वर्षक बार शुद्ध निर्देशका राज्य कर और बांध । निवृद्ध अन्तरो विक्री क्रम रहा है, मुन्ते । क्रेसा - क्षरिक मार क्रम क्रम मेन क्रम और सुर औ

<del>इंग्लिक्टिक्ट करान अरके पुजाबन कार्य करा होनार उन सकता होनाम को</del> आरम्भ करे ।

कारे । कार्र पुरुष-प्राथानी लेकार शुक्रार प्रकारकारको प्रश्न करने निकारिक समीको क्रमकः महाकेशनीयाँ एक करे। विकास सकेशके कुछ, प्रीतलयोगी, कपूर भवनी पुरान्ते वहातं वर्णम्यांच्यो, हारवास्त्रेशये और बहा तथा तथारव—इन सम्बद्धे पर्याचितः

रिट्टी सम्प्राचे । सिकुर्ने औ कृता मार विकारतेको भी महरिओंस कृता करके बैक अन्यान्त्रीय निष्टुरे स्थानी व्यक्ति । स्थानात् वेदालके विषये पीतस्थानकी वारणका करे । कार्वे प्रश्नावे तूर कर और योग्ने क्राजेंने राजा। आकार अञ्चलकारक कार्याद पुरासामके बार निश्नी अन्तरकर कोचे । ताल । अन्तेकः अनीव बीड और जल काराज्यर ही परावान् पैरमें तीय-तीय बार रिक्टी राज्यमें । किर दोनों जिल्लाके जनगरीन करे । स्तुनकार, तीन इत्योंने भी रेन्ट्री स्मान्यर क्षेत्रे । स्मिनेको अध्यापन अस्के पुन: क्षेत्रे हाथ संभार तीन मुल्यों ही वृत्ति अधी एन्ह्र निष्टी रागानी। जानस्थान अत्ये मन्यम् जानस्थान असीत् कार्तिने । प्राथ-पैर भोकर कुर्वसन् सुद्ध निष्टी कुल्बा कारते सभव विशेतवारी जलकान् के और और समावार होंग कार्क करें। दिवका का प्रकार कान करे—जन्म कीव मित अपने अपने अनुसार मनुष्य पहुआ। पुरा है, शह भूताई है, सूद स्करियांक भारे । इत्यानामां मारा अंगुल्यों ब्युअन समान उत्तरात मार्गित है, अर्थ जनारकं करनी काहिये । शामिक न्यारह अंतुरंग, नैक्य । आध्यक उनके मीअक्टोको स्थितिक सरसे इस अंतुल और क्यू में अंतुलको सुअन है तक वे व्यक्तधर्मको सहर और्वे हुए हैं। मारे। यह ब्रमुभनमा नाम बतायां रामा। ३०० तनह बनाम करके यह १८६४मा करे कि मनुरपुरिको अनुस्तर कारकोषका जिल्ला गुर्ज भी प्राप्त अनाव ही कर आहे हो साथ । करनंत ही हार्अप करे पर सारव है। सार 📒 हेर्सी पारवण करनेत प्रमुख हासके दिन्ने मही अतिकार, अक्रमात्मा, असर्वे अस्पन्न अस्पने सरको भाग वार आहे। ३० अक्रम हैल, भूजीताबा समय, रविवार क्षेत्रा अन्य:- मायमाञ्चार विवास है प्रारंत धारण करते विकल—मै इन्सवायमके लिये क्षतिन हैं— जा वर्श्वकारकी कृता बारे : क्षरीरशुद्धि करके इनमें क्षाप्तन अहीं करनी काहिये। हतुअनमें - मूलक्ष्यका क्रमातः म्यान करे अध्यक्ष सर्वतः मक्रम् सीर्थ (सम्बन्धन) असीने नामर अन्यसे ही पद्ध न्यास और '35 विक्रियोग्र कार करना साहित्रे, विक्रंग अद्योगाहित्र' समाने संगादन-वाक्रमक प्रयोग देश-काल अन्तर्गर व्यक्तेकरप्यूर्वम साम करके मेंदर पूजा अस्त्य करे। साम, अर्थ मारमा अस्ति है। सारमें पक्षार, यहने और अन्यासम्बे रिन्ने वालोको हैमार करके आकाम बारके गए शुरूर हुआ कहा कारण - रहे : मुद्धितान पुरूष विविभूतंत विता-विता करे । किर क्रम्प कुमान स्थानमें बैठका प्रमान्त में करना स्थानित को । उन्हें संव्यक्तिकिक्का अनुसार करें। प्रवासीया कुकाओंसे ब्रम्बार रहे और कुस्तओंसे है सरप्रधास प्रथ-अन सची काओंने प्रतिसर करन मानको श्रुविकार कारके कृतानुक्रमें अनेका आतं । जिल्ह मृद्धिमान् पुरस्य देशा-मानकार आयानक केंद्रे । यहाँ न्यास आहें करके जाने । एक और कवनको बाहानाओं रही ।

कारते कुट-जीतका कर्ण करा है और धूमप करे। विरम्बक्त आमावन करके 3% कारदेशाम वेनेकाची केसी है। मनः' प्रतादि वान्यंत्र-मन्तरं क्यें आसम्बर्धः क्रमान्य कारामान्यकार प्राप्तकार अस्तिका सम्बन्धी वर्णाको भी संक्षेत्रसे सहर रहा है. मास कारके उन्हें 'अवारिश्नोऽयं' प्रत्यावि सन्त्राधानीके साथ सूची । कावन्त्रवक्तांची

अन्तरभाषिक पानमं प्राप्ते । इत्यापको और 💎 पान्न और अञ्चलको अधित करके कथानको तो साथी प्रत्यांने प्राप्तमा प्राप्तिने । अन्यों हे । सुरुक्षाल पुरुष और संपूर्णनीतीता वैक्यिक्त व्यारेक्ष्मेख व्यक्तिकार्व अन्यत् विक्रिक्षेण ब्रह्माच्यो व्यक्तिकार्व । करीकरवार कुन्य करे। एक, क्ष्म सवा किर क्षक्रमान्त्रीनकारी किविने कीची भाँकि महिल्के केवीकर किकारी कुछ करे। इन्यांको कुछ पाकी रेकर अध्यक्षे की मितर विरुक्तिके आरोक प्रमुख्य अस्त्रातानुष्येकः अस्त्रिक्तीकात करके क्रम विर्वतात नाक्यकार्थी-मन्त्रपानुहोंके अर्थायों प्रकल एका अल्लों प्रशा धानवानको आल्यो । सरवक्षार 'मनः' कर जोतकार करके क्षरा प्रकृतिको दिन्ते - प्रभाव-कृतको दुध, बही, सन्तु, महेकी रस मधीरिका असरमधी करणना करे । जिल तथा बीचे नारणकर समस्य अधीरतेके दूसरा प्रमाणको प्रकारमञ्ज्ञी कारणको भारते एक और विराक्तरी कृत्यीक प्रक्रिकरीया मानवा को कि इस कामानक पूर्वका जानको उदारमध्येक परित्र हुस्सेक्कर माधान अभिना कावक देवलीय एका अधिकेवा वारे । परित्र कानाओंके अस्मित्रहरी है। व्यक्तिपदार समित्रा है। क्योचारप्यकृतिक अस्त क्राने । क्रान्तेन्ते पहले पश्चिम्बर्ग वर्षिम है। जलस्य अहि है। सम्बद्ध केर प्रश्ने का व्यवके प्रकृतिक अधिनकोक्पानं साथ अध्यापन है। वैस्तृतन - रेसिसी सुनद से 1 तम जनवारी सम्बद्धा हुए में कोलका कर हरिया है। कामन्यकोलका और, कारतक ह्योकको समून न कहा है। मान प्रतिपान है। ईरामनकोपनाम दल सर्वश्रम कर शुन्तर अध्याद्वार प्रमानकार है और जन कामान्यी वार्षिकार्यने सोच कहा। इंकारबोब्डी कुल को । उनके असर क्राफ् काला है। श्रोतके कैये कुर्व है, कुर्वके कैये। अनुवार्त, कबर, क्रवेली, काला, राजाता, अनीय हैं और जातियों, की मीनों कर्न आहिते. हेल करोर, केला, काबार और जावल आहि स्थान है। प्राप्ताः ऐसी करणना वारनेके जाति-प्रतिके अवर्थ क्या को कता आदि मकल् करों मैकाओं अन्यता, सहस्रम, महस्रार हता करें। क्रोकर फिल्के कार अर्थाभार जन्म कर्ने, विकारोंको कान्यक अरमाई बहुर निर्दा हो, प्रस्की में अवस्था करें । लोकके अन्तर्ने सर्व, एवं और सव— करें ३ करने की क्रीत-व्यक्तिक क्रानेक्रण इन वीजी मुलीकी कल्पना करें। इसके बंध - कोशरको अल्पने । जन्मेशरकपूर्वक कुल सामेजारं कार्यान् प्रस्कादे कार्यने करवेशक आरडी सामित्रे र अह सामारं प्रतानेकां

स्ता ! अप मैं तुन्हें समझ परेजारिका निराजनात् करे । सिर ३३ तर्काता विकार काम्ब्याओंको निर्वको लिये का कुळा-अपनेरमक्त्रके वहाँ निवाद अरे । विन्दु ईसान "आहुन्देन" प्राथित प्राथमे, प्राप्तक सका सर्वविद्यालाम्' इत्यादि कथाने अन्याका देवका - वैरावद्याकाले, स्ट्या हवं श्वाम पुरवस्थाले

में का प्रमुक्त कर कर के किया है। इस माल अपन्न हो अल्ब और सेवें इस बोहता अन्यम् एक भी एक कल्कारमे निरानेकी जिल्लीहरू अन्यत् वर्षेक्षा एकान्द्री कर-म्बन्दा करे। यह एक बेटमार्गने अथना अर्थन करे--प्राचनकोस करना काहिन। स्थानकर अञ्चलको क इन्यानक्रिक स्था कारणान्य क्रीकारके कार्य कारणा और कृत्य कृत तहानू अकर कारण तय क्रीका । आदि कराये । प्रमानके ही मुख्याल - कर्यानकारी विक ! हैन सरसावये अविकासी, सर्वलोककारक, सर्वलोकारक सकल हों।' धरमध्य है को सक्ता नह इन्हें और विच्यु 📉 इस प्रकार प्रयोग घरानान् दीराजें मध्य और अन्तरे सील गया स्तरण लाज्य प्रत्या कार्यर । कार्यन्ते कार् में निर्मेष किये और प्राप्त हैं जिल्ली मानवार प्रत्ये अपराध्ये लिये कुमा विकास कार कार कार के साथ की अध्येत आहे. इस प्यानकार की

प्रीकृतनं पुन्तः अवर्गरांत्रंकं क्याने अर क्यान्य एवं पुरस्य आस्त्रीक्षरः क्यान्य में भग्न- कुमारि फाल्फिक्स, दिविसे एक बाज संग्री मध्य अन्य जन्म कार्रभावकानी कृतो कनाते. कार्यकाका प्रकारके बन्धकार क्षेत्र मध्यकार को । किर और अध्यानकाने अर्थार्थकृत्यम् एका अर्था कृतः ध्रमभाग्ने वरणार्थे कृतः विकार विकासन्तरमञ्जू अस्य त्या प्राथमि अस्य कानुस्क प्रधान करके नेत्रपूर विकासी रक्षणरक्षात्रकं, वृत्रकारुक्तके पुन्युक्षणरक्षके आरत्यका आहे। किन अधार्य कृत्य केव्यर

(सम्बूष्ण) आदि अर्थित प्रति। इत्यक्त स्वतः आप्रात्म स्वत-मुद्वास्यः जा सार पृथ्व आर्थिः का म्यारिकामीरके श्वास विशेष विषयात्र, सम्बद्धी किसे हो, में अस्पनी कृत्यात

आणि वेचनाओको ची होहमें नहीं आणे जनर जलकात्वपूर्वक कुल कक्षण। केटकेरम विद्यानीत है। में केट्रानार वर्गा-अस्तान क्रांग्क सम्य प्रयूतराही मन-वानोके अराक्षा कलक हैं; की जारि, आदर्श े अर्कात करें र वितर दिवाके, इतार रिक्षणिकुके करने प्रतिकृत है, उन परकार, विकास । अस्त परिच । इसके कह विभाग विकासित् के मानुसार प्रान्यकारक अस्तु । हे आहम होतेनाने स्वानका ही पुनन करे। श्व, दीप, नेपंक सुन्दर उद्यापन कालंक शतानका करे। विकास असूर्य

e an mile a fin alle an mine a de faire mile entre element mile à क्षीनगोदण ब्रह्मण अन्तु दिनकः । समें च म्हेन्सः क्षान् प्रत्ये सन्तु प्रत्यक्तकः । समे महान्य स्वरं त क्षान्यद है स्थानिकार के क्रिकेट आपने कार्यकर्त में के क्षेत्र के प्रकार के प्रकार के क्षेत्र के प्रकार के प्रकार क्षेत्र पारक क्षेत्र को रागे हैं। इन्हें पहले हुए इस्ट्रोकक जात विश्वास्त्र क्षित्री कारात्राता है। भीक्षणसम्बद्धाः कृतन्त्रः देशः स्थाः अति स्थानेत्रः स्थान कानी अवस्थानो प्रत्येत 🛊 📞 क्षांना राष्ट्राच्या आणे पुरस्तात्राच्या आरक्षाक्ष्य अधीरणा सम्बन्धान्त्र प्रवासनात्रा मान हमारि हैक अन्यवसंभी राज्यन हैं। ये. ये पदा का इंग्लि क्लोबर देश एक शिवन कि प्रदान करे ीची जरुको मान्यकुरतामदिक्तिः सिन्धुः पृथिमी बत्त औः।' (सन्दूर ३३ । ४२)।

भावको विभोत हो हम हकार प्राचीन करे — । प्रतिदिन धूजन करना है, उसे अवस्य ही ज़िल परित दिले असि दिल प्रक्रिपंद पर्वे ।

ही ज़िल्लों समित हो ज़िल्लों चर्चिक हो। है। रोग् दुःस्य तुसरोके निधिनसे होनेपाला जियके विका दूसर कोई मुझे अरम बहेग क्रांटलता तथा विक आस्कि स्थाने हेरावाला नहीं। बहुलेख । अलय ही मेरे लिये को-यो कहा उपन्यास होला है, उसे क्रारमधारत हैं।'

विक्रियोंके राता रेवेकर विक्रका पराधिकके भागात प्रांतरको पुतासे अपने अध्यक्त द्वारा कुळन करे । जिडोका: गलेकी आकाजसे : कर्युकोकी वृद्धि होती है---ठीक उसी गण्ड. क्षतक्तवको संतक्त करे। किर सर्पात्तार जैसे शुक्रवक्षारे क्षत्राल काने हैं। मूनिशेह नारकार करके अनुपन प्रमानाका अनुभन जारह ? इस प्रकार नैने विकासी पुजाका कारे हर सबक लेकिक कार्य मुखपुर्वक विधान बलवर । अब मुध क्या सुनव बकने करता यो ६

जो इस प्रकार विश्वभक्तिमराच्या है

चरा-क्लपर सब प्रकारको सिद्धि प्राप्त होती अन्यया प्रत्ये नामित् लामेन इसमें सम्बर्ध है। यह इतमे वालम होता है तथा उसे 'प्रमोक जन्मने हेरी क्रियमे चलित क्यांसाज्यित कम्पनी निश्चय ही प्राप्ति होती. कल्याककारी परव हिना अवस्य नष्ट कर इस प्रकार शर्मना करके सम्पूर्ण देते हैं। इस प्रयानकका कल्पाक होना है। हो ? क्रीन सा प्रश्न पृत्रनेवालं हो ?

(अस्ताय ११)

☆

# भगवान् दिवकी शहना तक उनके यूजनकी अनिवार्य आवदयकताक। प्रतिपादक

तरदर्जी कोले<del> -- प्रदान् ! अनलके !</del> आरम कन हैं; क्योंकि आपकी बुद्धि भगवान् शिवमं रूगी हुई है। विशे रे आय पुतः इसी विक्कका सम्बद्ध प्रकारते विस्तरपूर्वक वर्णन क्रीजिवे (

बह्याजीने कहा---तात ! एक समयकी बाल है, मैं सब ओरसे ऋक्तियें तका देखलाओंको जुलाकर का समाप्री श्रीरसागरके लहपर के गया, जहाँ समध्या हित-स्ताधन करनेकले भगताम् विका निवास करते हैं। वहाँ देवताओंके पूकनेपर चनकार विचाने सकके लिये शिवपुत्रनकी ही जेतुला बतलाकर गढ़ कहा कि 'एक म्हातं वा एक श्रम भी को शिवको पूजन वहीं किया जाता, बड़ी हानि है, सरी अशन



किंग है, जाते अंशलन है और नहीं भूरतेला अलग में कर रहा है; उसे मुन्ते । इस समराग-\$ : वो पनवान् निवादी शांगमें सपर हैं, जीनके को इब् निवर्नन्त्रापी और कुकेर को मनने अनुनिधे अन्तरूप और अनुनिधा सुनर्गन्य हिन्तुओं पूजा करते हैं। धर्म फिलान करते हैं, के करनी शुःसके भागी नहीं। मीतवनित्तन (मुस्समके करे हुए) रिज्यूकी मनोहर कार्य, सुन्दर अस्तुक्रमेसे विभूतित आसे हैं। बनकान् विन्यु इक्रमीरान्य सम रिक्रमी, विकारेको सम्बद्धी संस्तित ही अरुपा धन्न, अनुहा हेन्स्त्रमा विकासी पूजा परनो हैं। गुने 🛚 पुत्र-कील आहें संस्तात, अन्तेत्व, सुनात विश्वदेवनाम काँडीने वित्वतिकृत्वी, वसुनात करीर, अन्तरिकाट प्रतिकार, राजर्निय सुरतः चीतराजीः सने पून् रिप्यूचनी तथा केनी अपन्ते केक्क्के कृत अक्षा पर्यक्र अधिकेकुमार पार्विक्तिपुत्री पूर्ण करते रिक्की क्षेत्र काही है, वे पूर्वज्योंने हैं। संस्थिति स्वटिकस्य निवृत्ती मकुन् पुरुषके करवान् सर्वास्त्रकारे अस्तिकाल वस्त्रका विश्वकी, सका स्तेत कुमा-अवर्तने अकृत होते हैं। और पुरुष निवर- जोतीके बने हुए लिक्ट्रकी तथा अधिकेव क्या अल्लब्दे सम्बद्ध दिनींबु अस्तु होती है सक्त अञ्चाल और अल्ब्दी परिचर्च निर्द्वांके करे हुए **५० क्लेंक कालों ज़**िकार

वैक्ताओंने उन और्रायके प्रकार किया और असरस्त्रीय कुशन वरने हैं। वेशी कार्यकोत मनुष्यांको स्थान मानवाक्ष्मेकी पूर्तिक क्ये हुए निव्युक्ती, बोर्गीका भारताय हिल्पे करते हिल्लालकु हेनेक दिल्पे अन्तर्कता हिन्तुक्ती, काल्यण गरिवनिर्वित हिन्तुक्ती, भी । पुणिनेह कर अर्थनाची पुणकर कामनेबी आदेने बनाने हुए विद्वार्थ और जीनोचेर अञ्चलने जरबर स्थानेताचे मनावान् अञ्चलके अञ्चल विवर्णनपूर्वा विवेदानकार्य विकास विकास क्षेत्रकार कार्य का क्ष्मा कार्य है। अवस्तुर कार्य के प्रतिक केम्प्राक्ष्में से सुन्त क्रियानियुक्त निर्माण ही काले हैं। हेले रेले क्रियानियु बनाकर करते। के हैं एक विश्वकार्योंने केरी और विश्वकार्याने विश्वित स्वेत्यीको विश्वे स्वाप के क्रीवरिक्री अस्तरके अनुसर का वेपालकोंको अस्य वेक्स और अधि का निकृति पूजा कानों अधिकारको अवस्तार निर्मालक बारते हैं। भागमान निरमूचे इस साह पांत्रकार विमे ।

मोरिन-सर दिस्तरिक् अस दूश्या इसका कर्णन विस्तरायाचि व्यानेको पूजनको निर्देश औ

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* 🕪 🔭 में बहुत सीकानकारी पूजा तथा काव स्थानकारी विवरिकारी पूजा व्यक्तिपरावक है विव्यक्तिकारी पूजा करता (हीरे)के विद्यापी जनसन्त करते हैं। शेह विकारिक्षाच्या, कमासुर कमानिर्वित रिव्युका कारकालुके इस प्रकार अल्पेस वेरेकर और कारतना ब्रेटके वर्षे हुए रिक्टिश्वकर किक्कार्यन् । कुछ केने अलाओं सन्तुओं स्टिक्सी कुल कारत है जूरते लोग भी देशा dunisited polic flood unovoit मुनिकेस जारत । वैदास विकासको विरायतिक वेदार अन्यो प्रथम मुद्रा व्यासनी

भवजनित्तव ने क् अवक्रमानित्ताः । अवसंत्रत्त्व ने च न ते दुःस्त्य अवस्यः क् \* + पुरु हुन शुरु श्रीर १४ २१)

effigga<del>anes er er bût kû</del>t kron<del>as saostosos</del> von<del>og nor er er er er e bû bût ûs bût ûs</del> baûs er enaskût d युजन-विधित्तामधी वेत्ताओं और व्यक्तिको शिव-पूजाको आदिको आवश्यकता नहीं है। रतन निर्म कतानी, क्षेत्र सन्तूर्ण अर्थाक् मन्द्रभाषा वेतेकाती है।

मिलके अनुसार ही वान करे। कर्जनम् सक्तां । अराक्कोबकर कुत्रव असी, अधरूव अरुक बार्निये समीवह बाववार है। स्वतुत्री काहिने; क्वांनिक कूमन और दान अस्तिके राजेपानेसे व्यवस्थान महस्य अधिक है। विना पताब दूर नहीं होते। हे बेसे सेसे ध्यानपरसो वक्कर कोई वस्तु नहीं है। ध्यानः चन्युंने रेच चतुन अच्छा नहीं सदश है सिंह् इन्तरका साधन है; क्यांकि कोनी व्यानके अब इसको बरेकर सब्द कर रिन्या बाता है, **क्र**ार अपने इक्टोन समस्त सिकार सब जनवर तथा कि जन्मी तरह कड़ते हैं,

जनके साक्षास्तार करता है। " व्यानवहाँ तस्त कंपनीको सुनकर वेजसिरोपनियाँसहित मैं। रहनेवाले क्यारम्बके रिवे कनवान् सिव महार इंट्रपर्ने इन्हें रिप्ने अपने बासने आ तहा ही लेमिकि हैं। जो विहानके सम्बन्ध हैं, गया। मुने ! यहाँ अस्कर मैंने समक्ता वन पुरस्तोकी सुद्धिके रिप्ते किसी आयक्षिण

मनुष्पको जनसक झानकी अश्रि र हो. समलक का निकास विलानके रिज्ये कर्जन उस समय मुझ अहामे कहा— ही धगवान् विवयो आराधन करे। दैनकाओस्तरित स्त्वस व्यक्तियो ! हुन जनस्के त्यंनांको एक ही वरणस्वा अनेवा प्रेमपरायम होकर कुने; में प्रत्यक्षप्रदर्शक प्रकार अधिकाल हो रहा है। एकपान कृषके विवादसम्बद्धी करा विविद्धा वर्णन चनकान् सूर्य क्या कालने रहकाः की करण हैं, जो भोग और मोक वेनेवारण है। जरप्यस्य आदि विधिन्न बस्तुआंगें अनेक-से बैन्साओं और सुनीवरों रे सनका कन्द्रआने. दीसते हैं। वेबताओं हें संस्करमें जो-जो सर मनुष्य-अन्य कार करना प्रत्यः कुर्णम है। या अल्ला, बालु देखी का सुनी कारी है, बार करनें भी उत्तम कुरूने जन्म से और भी सब परत्रहा दिसकत है है—पैसा समझो। कु<sup>र्मित</sup> है। कला कुल्में भी अल्कारकान् जनतवा सल्दलय व हो जाय, समस्या ब्राह्मणांके वहाँ उत्पन्न होना काल पुरूषते ही। अस्तिकावी, पुजा, आवश्यक, है। ज्ञानके सन्तर्भ है । यदि वैका जन्म कुरून हो जान हो । अभावार्षे औ औ अतिना-पृजावर्धे अवहेलना मानवानं, निरमके संदोनके निर्म कर काम जरम है, कामा मान निर्देश है। कुर्तालके कर्मका अनुहान करे, जो अपने वर्ण और अञ्चलो ! यह स्वार्थ कर सुने । अवनी आध्यमके निन्ने स्तवर्वक्रण असिमानित है। कार्तिके रिन्ने को कर्व वताना गया है, जिस असिके लिने के कर्न करामा गया है, जलका प्रकारपूर्वक सरान सराव साहिते। अलबार अल्लापुर्व म करे । विकास सम्बन्धि हो। अल्ले-अर्ल्ड अवस्वर्ध भारत हो, अल-अल्

मानवाक्राच्यां व्यक्ति अवस्तं प्रस्तान् व्यक्तिकः मानः प्रात्तवाः प्रत्यः व्यक्तिः व्यक्तिः । (किन कुक्त कु १२ ¥K)

<sup>÷</sup>या या प्रथमित वर्तने पूजारिकम् निमः पूजादावरि काले व यः दृशास (事を予かかを行る)

इसी प्रकार हक्ताआंकी जलीगाँश पूजान जनकार प्रकारकी प्रतिपाका काम प्रेमक क्रम विशिध क्रारीर मुर्चारका निर्माण हो आता । साथ एकर कारे । अन्यका जो समाके एकपान है, सक्ते इसका प्राप्तका रेप कक्ता है और जुल है, इन क्यकान् विकासी ही धूना सकते नर्गर विज्ञानका प्राक्तत्व होता है। व्यवकार है; क्योंकि शृतका शीने जानपा पांच विद्यान के कारत है, यह श्रेष्ट्रपायकी प्रश्नातकारीय संबद्धा देवना श्रेश हो। हो निवृत्ति क्षे जानी है। संस्कार सन्वर्णनका अस्ते है। अनः जो सन्पूर्ण वनीकान्त्रिक मिल्लि हो जानक हुन्।-इ.स. दूर हो जाते हैं करनेको परना करना है. का अपने और इन्द्र-द् समे रहित कृष्य शिक्का है। अर्थाहमी निर्देशके निर्ण समक्ष प्राणियोके शतका है।

सन्त्व जनन्त्रः गृहसाः अञ्चलमे रहे, भरावान् प्रकारमः पुजन करे। प्रवर्गकः पश्चित्र देवताओंकी तथा उनमें लेक

Tankenter anne ungabenter eft fart enganner eft dan enganner er bengen gene gene gene Gene Chiliè Commune en e हिंदमें सम्बर सामार लोककल्यानकारी

(अध्यय १२)

### ज्ञिवपुजनकी सर्वोत्तम विभिका वर्णन

हैं। हेक्साओं तथा प्रस्थिती। सूच ध्यान हेकर। सुपीदन होनेसे शहने ही स्पूअन करने मूर्गमें क्षणार्थ करकर अगरपक पार्वर्श- भाष । वैद्यमाओ जवा अविद्यो । यही,

अस्तरको कारते हैं— अन्य में पुजाबरी अन्तरकात करनेक क्षाने सिट्टी और जन्तने इंग्रांसिक क्रि/श करा रहा है, जो समान सांनक हाग जरीरकी जुद्दि सरके सेनी अनीष्ट तक सुरवोको शुक्तम करानवाली सको और वैरोको व्यापन सहस्र करे. प्रति । अनुस्थानको बाहिये कि यह प्राप्ता मुँहको जोलक बार जनकी अपूर्णनायोसे काहित जनकार हिरकका स्थरण करे तथा जनिएका, अध्ययका और वस्त्री निर्धियो हु। अत्र व्यक्तक हुकाकर शक्तिपूर्वक नवा स्थिताके दिव प्रियमकको वक्तपूर्वक अनमं आर्थना करे 'देशका' ! इदिये इन्अनको स्थान हेना जाहिये । अध्यक्तालके इतिये ! वरं इस्थ-पन्तियो सथन सरनेवाले । अनुसार नहीं आदियं माकर अकवा घरमें हैं। क्षेत्रसा ! अस्तिके | क्ष्याकारण - अस्तिके असेर अस्तिभाति काम करे । मनुष्यको वेस असेर क्षाराम्बन्ने प्रवासः बङ्गल क्षरिवये । मैं सर्वको । कालका विरुद्ध काल नहीं काला साहिये । ज्ञानमा 🐉 किंतु मेरी कार्ने प्रयान वहीं रविकार, शब्द, संक्रानि प्रतान महादान, होती । में अवसंबद्ध कारणा 🐌 परंतु वै हमाने तीर्थ अपकार विवस अवका असीन अगर कृत नहीं हो प्रतता र मारावेल - अगन की बहुताने ।धेनकर मनुष्य नराव जानने साम न करे । रिश्वन होक्सर सुन्ने जैसी प्रेरचा देने हैं, पैत्रा ही दिख्यकरू प्रमुख्य तीर्च आहित प्रचारके हैं। करता है। इस प्रकार अभिन्युनंक संस्थृत रोकर बाज करे। में जानेके पहले क्राहकर और गुन्देककी क्राप्यमद्वाक्षाका केन क्याना आहे. हमें विक्रित हमें विक्रि कारक करके गांवने बाहर दक्षिण दिशाने दिलेका निनार करने है नैलानाह करन मुख्य-मूत्रका स्थान कारतेक लिये जाता। सर्गद्वेचे जो प्रतिनित्र निवसपूर्णक तेल

राजाता हो, अल्बेर निज्ये किसी दिन भी अग्रस्थाना मारे । मानक्षमा सीन मार

सदरपांत जीवार अस्तिहे सीय-मेलवार संबद्ध 🕶 अधवा 😘 निरमकर्णका सम्बन्धन करके फिर दिस्कारी आस्टिकी ज़िल-प्रशिक्ष धनाचे और क्रेसे

रिकारक दुनित नहीं है अकल को तेल हर। वन्त्रेकारकपूर्वक आकार करे। जिर कही अवस्ति करित हो, अस्ता सन्तान किसी दिल्ली कुमके लिये अह और यह समार दिन भी हर्षित नहीं है। प्रश्लोंकर सेटर एसे। कुसरी कोई भी को कहा आवश्यक म्बानको क्रोक्सर कुरो किसी दिव भी पुनित हो। क्रो वकावतिक बुक्कार अवने क्या गयी । महीं केला । इस संस्कृ देश-कारणवा विकास । इस प्रश्नात प्रशासनामधीया संबद्ध वाली वाली करनेत ही निर्मित्रपूर्वक प्रतन अने । कारनेत जैम्बेयुर्वक रिकर मान्यतं कैते । बिहर कारत कारण अपने मुख्यों अंतर अंतरण पूर्वती कवा और अक्षताने मुख्य एक अर्थायत रेका और व्यक्ति कार्यों रही। अस्त्र अधिक अक्रमत अन्योग कभी ने करें । जनवारकी रिस्ति, होती है। फिर गुरुका शुद्ध कवाले प्रकृतिको एक्टब्यूबीक साल एक्टब्र करके अन्तरी अञ्चा रोजार विशिवस् करें। जिस क्लको इसरेने करण किया हो। संबद्ध करके अवधी व्यवस्थाने असम क अध्यान को दूसरोके व्यापनेकी बन्तु हो सभा रहतो हुए पराणकिसे सपरिवार निकास जिसे सार्च रातमें भारण किया राजर हो, यह 'पूजन करे । एक मुख दिएककार निरमूर आहे. भाग अधिक अञ्चलका है। असमे सभी पान जनवारों हारा सिद्धि-इदिस्तरिक विकासी मिला का स्थान है जब उसे के रिका गया। वजे सकत करें । सक्त और स्थानी ही । सारको प्रकार देवलाओं स्वर्थियों तथा पुरू मनेशानिका कृत्य प्रारक्ते उपके सामके वितरीको होते वेरेमारक सारवाह सर्वता आहेर्ने प्रकार संध्य अवस्थे वयः बोप्रकार मारक साहित्रे । क्लाके कार् भूता ३४० मध्यः अन्तके साथ कतुर्वी विभक्तिका प्रकेत करते माने और अस्थापन मारे। हिमोतानो ! हम बनवाबर मारे। (मधा- ॐ ननरराये किये हुए मृद्ध कारानमें काकार महर्र सुन्दर सिदिदाईद्विसिदेशाय मुख्यत्वे नम । काकन्तर अगरानको मन्यस्था करे । यह अगरान निशुद्धः उनसे अगरा-प्रार्थना व्यरके पुरु अर्थ काञ्चल कम हुआ, पूरा पैरान हुओ तक कर्तरिकेवलहित नवेक्टबैका पराधिकते मिनित होना काहिने। देशा आधार अन्तुर्ण कुल्ल करके कई करेकर जनसकर करे। अभीषु सम्ब पर्लाको हेनेपारम है। उनके सामकार एक प्राप्त रखे एकेनले प्राप्तान करा निकारेके निके भवाकोच्य कुल्कर्य सहोत्स्वका कृत्य करके सली-काची आदि प्रकृत करे । सुद्ध भृतिकारम भूतव असः निर्देशकार्यकार्य अनुकर्व कुनः करे । कवान, आसनपर मैक्नार 'मरुलो नियुष्य समार्थ । कुनुभ तथा भूग, दीच असी, अनेक अधारसे मिशुरक्तो अप-सप सका क्षान सफला होता है । अक्षा काम प्रकारके नैकेवरेंसे विकासक पृथान भागके अन्यत्वने तिन्त्रपुर्वत सामन जल बार्ग्य जनावार सरवेते पद्मात् अन्यत आदि कलान गना है। इस तरह विज्ञाह विकारीके सनीव जाव । बकाप्रमध्य अधने मरको मनुष्य पताक्ष भारत बारे और अपने। बर्ड निड्डी, लोबा, ब्रोदी, बालु का अप्य करे

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

नगरमार वार्ष्य अस्तिवराज्ञम् हो स्तावी पहचन गुरुतः ५२४ रूपान्यनः पूजा करे । उसकी कुल हो जानेकर सभी अर्थरगीर दिख्याई कन्द्रनीति कमर्दिनम् केवल परिवत हो अस्ते हैं।

स्विकाले लोगोको स्वानक सम्बन्धे स्था बन्नका राज्ये स्थानका भारतान्ति एवं मानवाननान्त कालो शरूने तहांतराहाने भारतान्त्राहरूका अस्त्रातिका करे। हिन्तावको विकासनीकी बेदैः आधीर्वकारीके विकासनी सदा ॥ ५२ ॥ भी स्थापक करके साथी करा को । वर्ग अन्यस्थानका अन्यस्थानका कार पुरामकाच्या प्रातेश कार्ये शिक्यी कृता करनी साहिये। सहरें झरपहरोंके पूजनका अस्त्रकृत करे

#### STREET, ST

delication that date selections

manufactor of Constitute year are a fegfent fenfeig gener fefer mussering benaugent ern कुर्वेक 'क्सबडी स्वत्यका करे । अन्यने करवे 'सिन्द्रमें इही व स्वयंत्रे नृत्यक्ति निरम्मण् ॥ ६० ॥ िनामांकाः सर्वकः वासम् करना काविने । क्रेशस शुस्तरेनेच दुलंकां देवसेवितम् ॥ ५१ ॥

'जो कैत्सक्के निरात्त्व विकास करते कर्मका निवास नहीं है। क्षापान विकास है, कर्मती देवीके पति हैं, राजस देवसओं से क्रमीय ही अपने लिये अलगायी जनगण जात है, जिसके विकास प्राचीने प्रकारत करें। यह राज्य अवस्थित्तुल कैन्यार जिला कर्जन दिल्ला स्वता है, जो निर्मुल होते हुए औ आक्या करे, उसके बाद केनी हाम जोड़कर पुज्यान हैं, विसके मीच मुसर, इस सुनाई मान प्रत्यानका करे । प्राप्तानकारको और प्रत्येक बस्तवानको सेम-सेम के हैं। मनुष्यको प्रश्निकाको इस आयुर्विको करनी। जिल्ली ब्रह्मकर प्राथका विद्य आँपुरा है, कारिये । प्राच्येले कॉक मुहाई विरात्ये । यह अञ्चलक्ष्मि कर्तुरके सम्बन्ध और है, औ मुजारत आवश्यक आह है। इन सुराओंका दिव्यक्तवारी, जनवन्त्री पुक्रसे प्रदर्शन करके ही करूक पूजा-विकिता सुरशेषित तक लिल्प कराबूट करक अनुसरक बारे । सक्तकार भूबी दीय नियंदन - ब्राउनेवाले हैं, जो हाबीकी साल बहुत्तों और कारके भारतो अनुस्कार को और प्रकाशन का । कालकार्य ओको है, जिलका प्राप्तक श्रूप है, भक्तक बीवकर केते अववा जनगरान मा जिनके अर्हावें वासुधि असी जान निपदे वर्षेष्ट्रारम्बात अभवव हेमार मुस्पपूर्णक केंद्रे असे है, को विश्वमा आबी असूब करना अर्थेर पुन: पूजरूका: प्रजेल फरे। किर फरते हैं, जिल्ले अर्थी अलो सिद्धिज अर्जनातो अत्य हिन्दित्युन्या प्रकारन विरुक्त कृत्य करती रहती हैं, कारत्यकृत्य मारे १ मनको करवाम् शिक्तो अन्यत् न से अय-जकतर करते हुए जिनकी सेकाने राने कामार पुजानामधीको अपने कथा रसकार राहो हैं, बुस्तक रोजके कारण रिक्की अंग विकासिक कथान्यका व्याप्तिकानिका देखना भी कहिन है, जो देखताओंने सेवित सबा सन्तर्भ आक्रिकेट शरक देवेकारे हैं। विकास मुस्तरांचन असमरासे जिल्ला ३३० कैटनसरिकारको स कार्रनीयनिकृतकम् ॥ ४७ ॥ है, केन्री और क्रावरणि कियानी परिकारका मधानत भाग किया है, मिला और महार

-------

की बाब जिल्ली रहति करते है सका जो जारकार निरस्कर अस्तिके करे । वेबधनारे करमान्यपुरस्का है, का कामकार सन्तु कार्यों अवना दिवके कार्य कार्यक्रम दिल्याम में आयाहर करता है।'

इनके रिजे अरधन है। क्युर्धना करते हैं। आकारतार्थ जरत है और कह सार्वति करे। क्षामकः सम कुछ असित करं (चना— नत्स प्रकारके बन्तेक्करा अन्तवान् विकासी इक्त्याम सद्धादात्माय नमः अवसनं सार्यमानि शिलः, औ, मेहं, गूँग और बहुद अर्थित करे । इन्यारको कहा और अर्ज है। जिल परमाना - सहये । उत्तेक पुरस्तर नामके अनुसार



बारचे । केवनको अवका सनका बहुर्यना मानन्त्रीयम क्यारम करके अस्तिपूर्वक वधार्यन्य एत्यस इत्य चनवानुको अस्ति कर । अन्तर्भक्ष क्रमान्त्रः संस्कृतने क्रमार कराने । विक कार्यक्त विकासी कारण-साथ कराये । कारके मधाल करके औंअडोंने सुप्रतिस कार्य तथा अन्य प्रामीका कार्यका रेज मारे । फिर कुपन्थित जलसे ही उसके जन्म । मेरिको इसम नैनेक अर्थित करे । नैनेकके

कत्रावदारा शरानास कदावर वक्ते इस प्रकार सम्ब सिकास भाग करके किम्बलिक्षको अन्त्री सन्द गाँवे। विस —प्राथमि । अवस्थाने पश्चाद् भगवान् किर वॉन मुखबाले बल्याना विकासे पुरू कृत्युको अर्थानक करावार कहानुस-कृत्युकी अधीरिक अधिरसम्ब करके करात, शासका, प्रजासिक अल्लासपूर्वक कंपारको साम सङ्गापुर्व, सुरस्युर्व, अनुर, सन्तर, जेप्युर्व (गून्स), सुरुलंग्रिक सभा किरुव्यक नवाकर क्राव्यक्तिके एक्व क्वाव्यक्ति अनकान् रांकरकी विशंप पूजा करे। अन्य सथ क्रमुओवर अभाग होनेवर दिवाली केवल विक्रमान ही अभित करें विक्रमान क्रमानित क्रेनेके के दिल्लानी पूजर सम्बद्ध केली है। क्रम्बद्धात् सुनन्धितः पूर्णं सन्त्रा सुनन्धितः कान हैल (इस अपीर) विशेष्य क्यूप्ट्रें गये हर्वने स्था भागमन् दिल्ला अर्थित गरे । विर प्रत्यात्वापूर्वका पुरसूत्व अतेर अपूर्व आवित्रते कृत निवेदन करे । स्ट्यन्स्ट संकरतीओ जैसे क्त इ.आ श्रीलक है। इसके कर दिसादिक क्यारे क्षित्वर्वक पुरः अर्थ हे और भाष-चरित्रमे काव्यात उनके पुरस्का कार्यन करे ।

#### अर्थनक

कर्प देशि बज़ी देशि मोर्ग देशि व जेवल च्यान्यां क्राफ्ट के देवि च्यान्याची नामे उस्त ते H

'प्रची 1 प्रेचार ! अल्पको नगरकार है। आप इस अर्थाको सीन्दार कश्ये पुत्री पन वैश्विते, यह वैश्विते, लोग वैश्विते स्था मोल और मेक्समी करा उक्तर कॉक्सि ।'

इसके कर करवान दिवको असि-

सामने के बार, मुक्तके समक्ष एक बार तथा। आप ही शरणवाता है। सम्पूर्ण अङ्गोंने सात बार आसी दिखाये। तत्त्वश्चात् नारा प्रकारके स्वीत्रीवारा प्रेमपूर्वक करके उत्तम विधिसे पुष्पाञ्चलि अर्पित परिकायको बाद करू पुरुष साष्ट्राह्न प्रणाय काहिये। करे और निम्नाङ्गित मन्त्रमें भक्तिपूर्वक पुण्याञ्चलि दे—

पुष्पाञ्जलिपन्न

अञ्चलधदि वा जानाससरम्मादिकं गया। कृती तदस्तु स्थानकं कृतस्य तत्र शंकात्॥ सावकस्तवद्यत्रप्राणस्त्वधिनाञ्जं सदा यह इति विश्वय गौरीदा पुतनाथ प्रसीद मे ॥ भूगौ स्कलिकपादाना भूमिरेवायलम्बनम् । व्यप्ति जातराराधानां व्यपंज ३१कं प्रधी ॥

अज्ञानसे या भस्तकपर बहाये **परन-ब्**डाकर जो पूजन भारि किया है, वह मेरा जिल्ल सदा अध्यक्ता ही विन्तन करता हो ?

पक्कन् प्रमपूर्वक आसमन कराये । सदननार 🛊 — ऐसा जानकर हे गौरीनाम 🗓 भूतनाथ । साक्षोपाङ्ग तानकुरः अभाकर ज़िवको समर्पितः आच मृक्षपर प्रसन्न होड्ये । प्रमी ! घरतीयर फरें। फिर पॉल बर्लीकी आरती बनाकर जिनके पैर लड़लड़ा जाते ैं, उनके लिये मगरानुको दिलाये। उसकी संख्या इस चूचि ही सहारा है, उसी प्रकार जिन्होंने प्रकार है। वैरोमें बार बार, नामिमप्डलके आपके प्रति अपराध किये हैं उनके लिये भी

— इत्वरिद् रूपसे बहुत-बहुत प्रार्धना भगवान वृत्रमध्यज्ञकी सृति करे । तदननार करनेके पश्चान् पूनः धामवान्त्रवे नमस्वार **धीरे-धीरे जिल्लकी परिकाम करें। करें किर निप्राद्वित प्रकासे विसर्जन करना** 

#### विसर्जन

स्वस्थाने गर्च्छ देवेच परिवारयुक प्रभी पुआवक्राले प्यानीथ खारा घरन्नकारावरात् ॥

'देखेशर ज्ञपो ! ei u परिवासिक्षत अधने स्वानको पदारे। ने का । जब पूजाका समय हो, तब पूज आप यहाँ सादर प्रदार्यण करें ।

इस प्रकार धक्तवासक होकरकी बारंबार प्रार्थक करके उनका विसर्जन करे (अध्याव १६)। और उस जलको अधने ४७४में लगाये तथा।

वर्राषयो । इस सरह मैंने विख्युजनकी आपकी कुरासे सफल हो। मुद्ध ! है सारी विद्यालता ही, जो भीग और वोश्व आपका है, मेरे प्राया सवा आपमें लगे हुए हैं, देनेवाली है। अब और क्या सुनना सम्रते (अस्याय १३)

विभिन्न पृष्पी, अन्नी तथा जलादिकी धाराओसे शिवजीकी पूजाका माहातव

महाजो नाले -नाल ! जो लक्ष्मी: शिवकी पूजा समान्न हो जाय तो सारे प्राप्तिकी इच्छा करता हो, यह कमल पापोंका नाश होता है और लक्ष्पीकी भी **जिल्लापम, मातपन्न और मा<u>क्ष</u>पुष्यसे भगवान, जागि हो जाती है, इसमें संशय नहीं है।** क्षिक्की मूजा करे। ब्रायन् ! पवि एक जाबीन प्रत्योने श्रीस कमलोका एक प्रश्न लालकी संख्यामें इन पुष्पोद्धरा भगवान् बताया है। एक सहस्र विल्वपत्रोंको भी एक

करने कहा गया है। एक सहस्य एसपाने अने हैं। तस्य और प्रतेश अवस्, अनामार्ग क्रीलक्ष फरिने। कर कुर्वेल संस्थानको के एक स्थल कुर्वाले की हुई पूज पुर्जोत्ते निरमकी पूजा के जाती हैं, तथ अनुआंखों मृत्यु वेनेशाली केती हैं। करवीरके क्रमान पुरूष अपने प्रामूर्ण अभीवाने जातः एक एक्स पुरूष पदि विवयूत्रपके उपनेपाने मार हैता है। महि उपस्थाने मार्च कोई लावे जार्न तो वे वर्ध रेजीवा स्थापन रिकासका हो जाता है।

बूत हो जाता है, तब बनकान् दिन प्रत्यक्ष अनुन्य बाहनोंको उत्तरान्य करता है, इसमें प्रश्नीय देशों हैं. एका स्वापनकी जाननी शारी एकी की है। अराजलीकी कुरागेंकी सुद्धि होती है, दूसरे स्वापनी अपने भारतेवारीका पूजन करतेवारण पुरस होती हैं। कीथे सारक्ष्मा कर होनेवर सामनें जेताके बूगा क्यानेवर भगवान् शिव अस्वय सारक्षका पर करें हैं पूरा होता है, फारकार, कुल्डोंसे पूरत की जान तो करने कभी शिक्ष अवस्थाने सम्बूल सम्बद्ध प्रकट है। अलबी कभी नहीं होती। क्षत्रेरके कुतनेने प्राप्त को सम्पूर्ण प्राप्तको सिरीह होती है। को है। सेवूअसरि का संबंधरिकतको पूरतीसे शांक्त) दर्जीहरू मिलका भूतर करे। होता है। एक स्थान किल्डाका ज्यानेगर मुनिश्चेष्ट ! सर्वतः अवस्थवदे ही संस्था कर्जून अवनी कारी कारण पश्चाई आहे कर क्रम्यानी माहिने आयुक्ती इक्समारम पुरस रोजा है। मृतुसरहार (इस्सिमार)के कुस्सेसे क्ष्य ज्ञान दूर्वाअस्तार पूजा वर्षे । निसे पूजा क्रानेपर शुश-सन्तरिक्य पृक्ति केलै स्वार्थ कुरुनेसे पूजा करें । राज़ार वेटरच्यारण ज़िल्लाओं लेपानों राजर्पित जीतने आपी सी मे कारनेकाले पुरस्काने महत्त्व प्रशासी प्राप्ति होती. होते हैं। इन फुरलेको एक-एक लाखानी

अलबे प्राथमणे परिभावा की नजी है। सीरम्यः और नीत कननमें। एक सास पुरस्कारा पर्लोका एक जरव होता है और कर टहोंका. चुवा करनेले भी उसी फरर (मोग और क्या बर्ल । इस अनसे पत्र, चुन्त अस्तिको । मोश्ल) की प्राप्ति केसी है। जन्म (अनुक्त) कारमान म क्रे को बाद पूर्वीया पूजारते कारवेवाले होते हैं। वालूवा (बुवहरिया) से कुलोक्कर कुमर करनेले अरभूकराची जाति मृत्युक्रय-मन्त्रका जब गाँव स्वरूप कर होती है। समेरवेंसे विश्ववरि पूजा करके मूर्वजन्मकी बारतेका फ्रम्प होता है, सीसरे अन्यक्षत्र विन्युत्तवे किन होता है प्रामीवजेले मान्य पूर्ण होतेवर सम्पूर्ण काव्य पन्तुएँ जारा। पूजा करकी राष्ट्रमा मोश्रा प्राप्त कर रहेता है। भगवान् विकास दर्शन होता है और गाँवन्। मुख्यस्थान क्रांस अवान करते हैं। यहनिक काले हैं। इसी सम्बन्धा दल लागा अन को पूजा बारनेगर मनुष्यांको बन्तकरी प्राप्ति संस्ते मोशनी अभिरयम रहता है, या (ह्या हिन्दा) दूसर किया जान हो या निर्मेट पुत्रकों अधिरतन्त्र हो, वह असून्त्रि क्या है। वर्तकार प्रदुत्वे केह होनेकारी पूरण गरि क्षपुरा कुमलने सुरम्बानक माना गम। है। संक्षा हैनेवामी होते हैं, इसने संहाम नहीं है। अगासको एक रामस कृतमंत्री पूजा राईके कृत सनुआँको पूजा उत्तर करनेव्यके है। वर्ध्न मुक्तविद्वाली विकासी पूजा करें तो अंत्याओं कियाने कार पाताल ज्ञान से प्रवासकाओं जोन और जोक्ष कोनों सुलभ जनवान किन जनुर करा जरान करते हैं। कान और केन्द्रेको क्रोक्सर क्षेत्र सभी कुल- विकासी भूता करे. जा पूजा पत्ना प्रकारके

बुरा-भूरा करू जान क्रेस्स है। वर्क शिक्षके शिक्षकी भूज करे सर्वीय पारा सामानीको सोजन सराने पुरुको प्रकार्यक साहोत्यह स्था पुना सत्या अरके अरके अर्थको के व्यान्यक सर्वार्थक होती है। अहाँ हो सब्ब क्यानेकी लिथि हो, बारबी साहिये। ज्याने जो सन्त्य जनाय कर्म एक सौ अस्ट अन्य अवस्था विधान करने सन्तन है, उससी प्रान्तिक रिन्ने अरहरके क्लोंसे कुंकर करके क्रकान मन्त्रेहाश शिवकीकी कुल की जन्य तो उनेह

भागकत् जिलको पदाने या सकते हैं। भागों और समूर्ण करांको देनेकारी है। विकास है महारोगकीके अन्य मानल मुस्लिय है अन पुरुषेत्री राज्य केरणाया कारोत्ते कर्न्यांको स्थापी कारती है। ये तील कतत्वा आ रहा है। प्रतासनपूर्वक कारण अस्तिक होने वर्तको और हमें सुने । सुक्ष कारण जन्मेन अस्तेकार अस्य प्रतिकारको क्रिके अन्य पदान व्यवस्ति एक प्रेस स्ट्रापुरूपको एक स्था काक्रिके । सहस्रभाग सम्बन्धे मूक्त करके बताना है । न्यास प्रमानके कुछ हो से कारकान् शिक्को कारा जाता सुन्तर क्या कही एक तारस कुरनेकर सान कहा राजा है। काराने और असेनर भागान रक्तकर समर्थित। असेने एक शरफ फुलोन्स की करी गान है। को से उसन है। जनसङ् विक्रके अन्य गार्कि एक साथ कुलोका मान सन्दे जीव मन्त्र, मुख आदिके सर्थ एक शीवन प्रसा है। उत्तरस्थाने काहिने कि यह व्यवस्तर कृत आदि निर्मेशन हारे तो कृताका निकास होकर मोश्रमें सिन्ने कर्मनां र

च्यांसभावते विकादक्य विकासी पुजा किया गया है। सिलोक्स सिवजीको एक जलकरा मुख्यकारक भगवी नवी है। शत-रहाका अन्तरिक्ष ही कार्वे अध्यक्ष एक सार्थ परिष क्याने, व्यक्ति स्वास कार्वासे, हैतलोंसे दिल्ला कुल की जान से का कालगोंके जनसे, कुल्लासर्थ, कः क्यो-को पालकोसा पास करनेवाली होती. प्राथमानो अनुसारी, महापृत्यक्षणपानी, है। जोजपा की हाँ दिलकी पूजा सर्वीय अध्यति-वनको अध्यत दिक्की दासकेस सुरामी पृत्वि अरपेनारमे हैं, ऐसा कालेके कादिने प्रमान और अन्तने 'नगः' महिन्द्रोंका ककर है। नेहेंके जमे हुए वह जोड़कर क्ष्में हुए क्योंक्रम जलभास पवाकारणे की हुई संवारजीकी कूमा निजय असीर असित करनी कारिये। सुक्त और ही बहुत करण वाली गयी है। यदि उससे संसारको वृद्धिके रिज्ये असमाराह्यस पूजर कारण कार पूजा हो तो अससे संसानकी गृहिंद्र जान कारण भवा है। जान भाग कारण केती है। यहि पुँगते पूजा की काम तो अस्के उत्तरस्थाको प्रेमपूर्वक जन्म प्रकारके क्षतकत् हिन तुस प्रक्षां करते हैं। क्रियंतु सूध एवं दिन्य अम्बेहरत दिनकी बूका (क्षेणारे) ज्ञार सर्वाच्यक परमान्य दिवया। करनी कारिने और विकार उनके सहस्रपान कुम्बर करनेकाल्से क्रमसम्बद्धेः कर्ष, अर्थ अश्लोसे बीचरै कारा कदानी काहिये। ऐसा और करण जोगाओं भूजि होती है तथा वह करनेवर चंत्रका जिलार होता है, इसके कुम्ब करमात सुरातिको केनेमारमै होती है। संदाय महिं है। इसी प्रमाद गरि करा हमार

शेनकी सर्तन होनी है और ज्ञासकांको धरके अवां व्यान्त सहते लगे. क्या मनंपाधित पालको स्रप्ति हो जली है. पनि: पूर्वोक्तकक्ष्ये दृशकी कार प्रकारेने मारा क्याई नर्परस्थानाओं अगर हो से बढ़ पीसे दुःग्य बहु से बाला है। सुकाणिन रेस्तरी पूजा किरवार्टीको अन्दोलांक कृतर करे सवर अन्तरपर क्रेस्सेको पृद्धि होती है। वर्ट मध्ये हारा चगकार पिरवको अकृष्ट पुत्रन सान् विधाननः हम हजार अप कारन वार्याने, क्काटन होने लगे— भी क्काट जान, कहाँ काहिये । भी इस्त न हो. दु सा बंद जाब और अपने

इन्हर्गिका क्रेसन इताने। ज्ञान ही उनके ज़िनको बुना की अन्य से राजनकातान गेन लिब मूर्नाक्रोने आभाषत्व अतका भी क्रियान । दूर हो जाता है । क्षेद्र जिल्ह्या ईंग्वक रामकी किया है। यदि सुद्धि पद के काम से देन आहर फ़लाबी जाने से बंद की सम्पूर्ण अवस्थाने वृत्रकत्वः केतन प्रकॅगनिस्ति अग्नन्दवः अग्न व्यरानेवाली होगी है। हुक्कमी भारत मक्कनी कार्यरो । ऐसा करनेपर । शहरजलकी ध्वरा के स्वेष्ट और संक्ष्म केन्द्र क्षके बुरस्यांत्रके समाने क्रमा बृद्धि प्रधा हो। यात्राबद्धे स्नेवास्त्री है। ये सब को-को सामार्थे कार्त है। क्रम्पक रहा हमार पर्योक्त कर। क्षाची नकी है। इन नकको मृत्युक्रवनकारे पुरा न हो जान, नकाक पूर्वरेक दृष्यधारा- चवाना कविने, जनमे भी उन्हा सन्तका रक्षाना वर्राकृत । क्या सन्- मनन अवस्तरक ही। और ज्यारत क्राह्मणोको परिचन कराना

(अध्यक्त १४)

# सृष्टिका वर्णन

नके । के अक्षान्यने बाहर अधार अधार, कार्य हुए स्वाने प्रध्यालपूर्वक बोले । क्रिक्की कृषः आम् करके बैक्ट्टमानम् मा कांके और बदर वर्धी रहने लगे। मैंने सुहिकी। जीमें। मैं प्रश्रम है। बुझे तुकारे लिये कुक इन्तरानं मरावान् विकासिर विकासा मार्गनः औः अदेश नहीं है। चनवान् निकारी कृत्यानं करक पालक न्या हर जनके अवनी अञ्चलित । वै संख कुळ देवने जनमें 🜓

कटननार नारश्जीक पुरतिया अंद्राची हालकार कलाको क्रमावदी और हालसा। नाम + पूर्व वर्षो पूर्वक आवेदा वेका क्या प्रथमे वर्षा क्या अध्य अध्य देशा, को माहारोपाणी आन्तर्थान हो गये अरू में उन्हेंग्दी खोबीस स्त्यांकर लगून कहा जाना है। आज्ञाका प्राप्तन बारकेस किये स्टान्यक से जिल्लार ! यह विजय आक्रांस्थ्यक अन्य कर्मक्रकाः विकार करने लगा। उस अनयः अञ्चन्य ही था। अस्मै चनामा य बेल्क्सर क्षणकान् शक्राको नवस्तर काके श्रीहरिये जुड़ी बढा शंताच इक्क श्रीर में जनक कटोर क्रान पंच्यार प्रसानन्द्रक्षे प्राप्त को सैने भृष्टिः तथं कारने नगाः। बाग्रा क्योतिक प्राप्तकान् कारवेका ही विश्वास किया : ताल अरावाम्य क्रिम्युके विकासने एवमा सहा । ताल <sup>५</sup> सह किया की बार्ड संदर्शनको प्रभाव कार्यो प्रधान पूर्व क्रेन्स मनकान बीहरि रेक्ट मुझे अन्तरप्रयक्त जनरंतर ने नन्तरात्म अनुप्रय हो। प्रकट हरा और बढ़ होनसे की अङ्गाँकर स्पर्ध

श्रीरकण्याने काले — **स**हस्य वे सुन्ने वर

Brighte mit bei fer bei eines derem aben ferne mit eine i de mein di रणाने ।

splent are said that the second are \$ . Bedaring " i as not to कांत्र कर किया का प्राप्त अनीनकीर स्थान क्ष्मानकेट स्थानके स्थान कर भी केवर्ष । सन्त्रकं अञ्चलकार नवर में संन्यर - अस्त्रकं कर्य अञ्चलके कृतिका सार्व्यक

40 mm (Mart 49 mm-) ut begen, abs deren jer it greiten क्यान्तरं । अस्ति के कारण क्या को है। को कार्य कार्य के अन्य अनिवास की का अर्थक प्रोक्त के हैं। क्योंक क्यान्य कार्यक्रक प्रमूतन नेका गाम है। साथ र mara ngi armiy projet tibe itus it i mpayadad) aarmi di ingel qilg केरण है। अनुसार कार्यां के अपने में उपनेत्र के प्राप्त करते हैं है है कि है अपने के अन्यत के कुछ परिच्या है, को रेडिकों । प्रतिपूर्व प्रच्यात क्रिकेंग परिच्या के प्राची । यह विराह्तक क्रीकीस समाचि करा। काल काल स्थान स्थानी अन्यानक क्री काल्यूनी हाता अन्य विकास संबद्ध कारण नहीं है जह है। जन्म गुर्म अधिकार अनुपारित होता। विका प्रयोग्ना दिलानो हेन है। हो र हम सम्बद्ध अनेवाद बहुना (अन्याद बहुना अनेवाद ह terms from any are of the met it were present the हुए हैं। अर अंकारके पुष्टि प्राप्त का प्राप्तको अञ्चलके हैं पूर अञ्चलक पालके प्रशासक्त नेपाल नुसा आविकी सृष्टि र्खा का केला कहारात नेत्राच्या अञ्चल प्रथम क्या कर्म करा है। एक पार्ट्स कर्म and record applicable provinces \$ 1 per groups and any probability अन्यान के का अन्यान करेंगे विकास का एक्याचीका प्रान्तक करें है। यह अन्यान कारण का पान प्रकार कारण बन्नक प्रतिको प्रकारक गृह स्कार करने कार स्थानको तथा अनेत संस्थान की केंद्र प्राथमित प्राथमित प्राप्त प्राप्त के द्वाराओं कर द्वारा है जानका को अपनेता कर अभिन्तान के जानाने पुरुषको सम्बन्धि प्रतिकार गीवन स्था कर क्षांत्र किया का यह मोचीन रूपांत्र में पूर स्ट्रीया विकास कार्य तरह रूप विकार पान क्षेत्र क्षेत्र के उपन । पान क्षेत्र प्रोति क्षेत्र के विकार कार्र कर नार्र का Pater may require the transfer of the provide and fact the probate that the बान्द्रक करने को कारण बीती है को एक्कान्द्र अपने विकास हुआ। विराधन गर्ने । प्रत्य विराध संस्थाने सम्बन्ध । हेकाली संस्थानी निर्मा अन्यान स्थानकार greek fil fing date fem derman bie fie fit all geetralerspreit mit en Marrier Marrier abate freih mirte fierb. Hilliageren eigen ersent die ferm mirte tives durant several faction found in this work again africation forms and religion that the state of the second states and second state-of-

<sup>•</sup> महा, त्रको आदि तिसंस्थाता व्यवस्था है। कान्द्री भौति क्षित्रक क्षण्यक व्यवस्था ने तिसंक् अवना जिनेक्ट्रोक कर वर्ष है।

Çan înd primire um rer î. pa. mot î. pales çan me alumetă



क्रमान्य प्रार्थ है। प्रार्थमा अर्थन केंद्रभा क्षेत्रहे particular angles privately feet and the \$1 print from any infrarence \$1 to क्षेत्रक अरेग वैद्याल को है। इस कार्याह अन्तरका सेवका में कर्मन क्षत्रि पर सकता Balling (rock) profes sape single & c

कारी कार्य कर्त्व है तो पूजाओं वात्रकों, है कार्य कार्य, कार्य कार्य के कार्य है क्षा प्रतिकारण है। सरकार प्राप्तक मेंबले, स्वाप्तकार्य कृति होते । सरका क्षार्य के सार केन्द्रांन्य पुर अर्थनार्थ गर्थ पूर्व प्राप्त कारण प्राप्त पुर है जा पूर्व अपने हैं कारण है। है। क्षेत्र मन्त्रको वेदान कृष्टिका करेन के स्थान केन्न्यक सम्बद्ध करा प्रत्य प्रस्तु Bereit fin genit finne der soger mit all deren gerängen gen beste mit eine and the E. He has been self-real territor from the desire of the second self-real from the E. of the second self-real from the Second self-real martine if there are \$1 per raises in marrie beginn an part \$1 mate at जारेक रेप्पर भी पृथ्विक कर्नार कर कही रामाना । पुणिनोत् पान्त हे सनकारि कुन्वरीके दिने हुए नवाशालक उत्तरको सुरकर मैंने केवा कर्ककर प्रतेश प्रकार मिका। उस समय सुक्ता भेव का गया। क्त अवसाचर वैने बन-हो-बन धनवान् निरमुका सरमा किया । ये प्रीप्त ही वह गर्थ और उन्होंने सन्हातो हुए जुलते कहा—"पुन भगगन्, रिमामी जरामाने लिने राजस मारी ।' भुनिसेह . अहिरिने जल मुझे ऐसी रितक्षा से, सब मैं महाबोद एवं उत्पृष्ट सब मारने रकता। सुर्वित्येः हिन्दी प्रकारत काल्य का and grad what sales surference, मन्त्रभावतें, के उनका अवश् है अविद्युक्त मानक रक्षत है, महेब्रस्की तीन मूर्तिनोंनेंसे proper print when we common करूपन क्रिय अवस्थित क्रिया है।

at areas often would rate upday sease present through much the with which make got such tight कार्या में कहा हात्य हुआ और हत dendelige einer- And 3 Was auge भाविताह प्रोत्याचारे पूर्वत क्षात्रि क्षात्र कर वाले पह the qual or buffele take the अन्य क्रिक्टमक प्रात्तिक प्रतिकारत अन्यति है सम्बद्ध स्थानन अनुस्तान अनुस्तान होत

की । एक मेर्ने अपने स्वामी महेका मात्रकाले । मुक्त हो । मुक्तिकेन ! मेरी हेमी बाल सुनकार किर कहा—'देव ! अस्य एवं जीधीकी करुणस्तगर महारेजनी हैस को और

सृष्टि क्रीजिये जो जन्म और मृत्युके भयसे तिराहित हो गय।

सरकाल इस प्रकार केले ।

महादेवजीने कहा: - विधातः । वे जन्म और कृत्युके भवती युक्त अशोकन चौजीकी मृष्टि नहीं करोताः; क्योंकि वे कर्माके अधीन हो दुःसको समुद्रमें भूचे रहेते । मैं सो दुःसको शांगरवें कुने इन् उन जीनोंका उद्धारनाव करीता, मुसका सकत धारण करके जान ज्ञान ज्ञानकर का समको संसार-सागरसे बार करोजा । प्रजानते । दुःसामै दुने हुन् सारे जीवकी सृष्टि हो तुन्हीं करों। नेरी आज्ञारे इस कार्यमें प्रवृत होनेके कारण तुन्हें माण नहीं सीध सकेती (

मुहासे हेल कहकर शीमान् भगवान् नीलकोदित महादेख मेरे देखते-देखले अन्तने वार्वदांके सन्ध वर्धाते सत्काल

### स्वायम्भव मन् और इतस्याकी, ऋषियोकी तथा दक्षकन्याओकी संतानोंका वर्णन तथा सती और शिवकी महत्ताका प्रतिपादन

मैंने क्रव्यानकार आदि सुक्षम चुनोक्के कर्य वर्गीवको, इतयसे धृनुको, सिन्मे ही बद्दीकृत करके अर्थात् का बोबोकर अहिराकः, कारवान्त्रे युर्वकाः, पुल्ककाः परावर समित्रक करके उसरे अन्य जानवायुक्ते क्लम्बक्ते, समानवायुक्ते असकता, काबू, अस्ति, कल और पृथ्वीकी - वॉन्स्युको, अपानमे कत्को, खेनों कानासे सुन्ति क्यो । क्योले, समूते आर पृक्षे अधिको अप्योग दक्षको, लोदमे सुनकी, क्तवर्यन्त को काल-विधान है कल्की त्यारा माधनाक साथन वर्षको उदन किया । परेतृ इससे पुत्रे संताप नहीं पुत्रा । तस साम्य अपने जलपका पुत्तार्थ जला। असे 🕽

ब्रह्माची करते हैं। बारक् सङ्घ्याचर प्रश्लीकी सुद्धि करें। अपने केनी सेवोसे आदिको उत्पन्न किया । कलासे लेकर झायारे कर्दन मृतिको तथा संकल्पने नक्त क्षी । जुने । क्यांति और विजायकाले और - शुनिवाई ! इंधर तथा इन क्लम माध्यकीयी भी कारम-के प्रशासकिक कीने विकास किया । शृष्टि करके स्माध्यक श्रीकी कृत्यारे मैंने शिक्तका ध्वान करके येने मायनकाक्त्रक नत्वकात् संगठन्यसे उत्पन्न हुए धर्म मेरी



क्षाको विर्वतिक अञ्चात केवान असून अवदिक्ष सूको — सन्दर्भ, अक्षती सूकी कृषि पूर्वत कार्य अमान्य कुरोती एकि कार्य क्षेत्र केन्द्र केन्द्र कार्य कर्य कर्य महत्र नहें अन्तर्वाची अगन्तर् श्रमान्त्री ब्राह्में की होन न्यान्त्र श्रूनाचना कन्यार्ग नी क्रेरनाओं अन्तर्व सरोरकों से जारोन निकास: क्रम्क, नाम इस क्रक्तर है— क्राफ़्रीन सनी, कार्यक्र में के सम्बन्धाना के माना। जान्य ! प्राथमित पहुनैत प्रति प्राप्ता, संस्थित आक् भागेरन में की के क्या और अंग्लेन अञ्चल कर्ज करता तथा करता। पूर् कुरता । तम कुरमा इस परिवा गार्थने दिवस परिवा, प्रात्तिक ग्रीम कुरमान कुरता क्षत्रेशक्षणाच्याचे प्रत्य कंत्रेका ज्यान गुणिकेस कर, आंत्र क्षिपणु आसि और मा भी हाँ था राज्यमा करूनायों। यह ज़ानार्थमधीन वारो निम्बंधी पूरी हाँ है र कोरियों को पर्शनकों हुई। यस अस्ते केवाहरू विविध्ये अञ्चल क्*रोर प्रमाणका* । अण्याचा अण्याचे कृषेक्षाणि अनुस्तर स्राप्त से मार्गिक्श्रमण विद्या और सर्ग से पैक्श्रमिन । प्राती असेन्स संसु द्वितार, असरे प्रापंत

क्षातानो कार्यक्रमा कारण परस्य साधकांची। विश्वता और ज्ञानवाद राजक हो एवं और हेरमाने सामन्य गर्न रच । इसके क्ष्म मेरे और कन्मारे इन्या की । कन्ना असे कम थे—अलकृति, देवाहरि और प्रमुक्ति। चनुने आकृतिका विकास जनायति स्वीती स्था मिका । महासी पुत्री देवर्ग्स कर्दकारे स्वस 🗗 और उत्तापकावती सकते होटी व्यक्ति क्रमुक्ति क्रमान्त्री दशायो है, ही । क्रमानी संस्थानपरम्बराओंसे समस्य परावर जन्म क्लाइन है ।

स्विक्ते अस्कृतिके गर्धले का और र्टाजनर मानद यो पुरस्का योदा करना ह**ेश । यसके दक्षिणांके कारद पुर्व** हुए । बुवे ! कर्मक्षारा केन्द्रतिके गर्धने क्यून-सी भुक्तिची जलक हुई। इंशके अनुसिसे कोचीस कानार्थ भूति । उनमें से सद्धाः अत्रहि तेनाः क्रमाओंका विवाह दशने वर्षके साम कर क्रिका । जुलैकर ! कांग्सी का परिचोक्ते नाम विश्वक-निवास कारीर अस्तर जिल्ला। पूर्व । प्रेस्ट्रेड और बर्टार्ज में जब रेस्ट्र है। हजारे मिल्ला। इस कोइन भी कुन्य का पढ़ी जिल्लाने प्राप्ता हुन स्थानी आहे. अल्बाब्य सम्बंद अध्यन प्रसिद्ध मृत्या । सरकाशीया वाधिनकाम वित्या । कृत् आदि मानकार के अपनादिक सामग्र हुए नक व्यवस्था सामग्र है अनकी संग्रात बनावर

fin dett Niemerije streft gall वृत्तिः प्रतिक क्षार्थः अस्ति । इन्हर्यः अस्तरमान्तिः हुन् । अस्तिकारम् (१८७६ सान् अस्तान् अस्तान्

गर्वी हैं। उन्होंने एस बान्यक्षांच्या निवाद अन्होंने धक्तीके बद्धारके दिनों अनेक स्तीरतर्थ अनुष्टेने धर्मके साथ किया प्रसार्धक कन्मप् औं। इस अकार देवी विका है ससी होकर बनुपाको काह में और विधिपूर्वक तेगा। भगवान् संकरने काही गर्वी; किंतु विराक्ति कत्वाओंके तथा दशमें कड़काकं इस्पर्ने दें चलने परिका अध्यक्त हैल रूपाँने अपने दिये । बारव ! अवॉने बार कनाएँ जेव हारीरको स्थान दिया और सिर वसे स्थान करवाहर सक्ष्म (अस्टिनेमि) को स्थान हैं। जहीं किला। में अपने नरसम्बदको प्राप्त से सवा भूगु, अञ्चित और कुलाश्रको ये-ये नवीं। किर देवताओंकी आर्वणसे वे कान्या है अधित की । उन कियोंने उनके ही शिवा वार्वतीकार्य प्रकट हुई और पतियोंद्वार बपूर्वस्थाक वरावर प्रार्किकाँकी कड़ी भारी तपस्य करके पुरः जगवान् करवरित हुई। जुनिश्रेष्ठ ! दक्षने भदातम दिलाको अवेति आहः कर लिया कारकावको विक तेरह कल्वाओंका विधिः बुनीवर ! इस जगाती उनके अनेक नाव पूर्वक द्वान दिया भा, उनकी संतान्त्रि स्तरी असिद्ध धूर्। इनके कारिका, व्यक्तिका, किलांकी ब्लाह है। स्थापर और जंगम कोई भार, कामुख्य, विजया, अया, अवनी, भी सृष्टि ऐसी नहीं है, जो कारमपको चाकाली, दुर्ग, चरावती, कामारचा संजानोसे मुख्य हो । वेक्स अपि, देला, युक्ष, कावता, अस्था, मुक्रानी और सर्वेक्युका पश्ची, पर्वत तथा तृष्य-कता आदि सभी अतदि अनेक तथ है, को कीए और केस कदबववसियोसे मैस दूर है। इस अकार देनेकारे हैं। वे सभी कब अनेके गुण और इक्ष-करवाओंकी फंकरोंसे सात वरावर कर्वकि अनुसार है बाग्त अवस है। बातस्तरे सेकर संस्थलोक-नहीं होता ह

अवभागपर रक्तकर जिनकी क्रया रहा को। करते हैं। जगमान जिन कराज परमाना है। 🖏 में ही सतीदेवी लोकहितका कार्य निर्मुण और समुग भी वे ही हैं। सम्बद्धित करनेकं लिये दशसे प्रकट हुई थीं ।

मुनिसंह कारह । इस अकार बैने प्रचंत्र राजका अद्रात्य निश्चय है उनकी सृष्टिकवका तुमसे वर्तन किया है। संताजोंसे सदा जरा रहता है, कथी सारजे अध्यानकता यह सारा भाग धगमान सिमकी अवकारों मेरे हारा रखा गया है। भगवान् इस तरह संगवान् संकरकी आज्ञार क्रिकको भरतक परमाना कता गक है मै, प्राच्यानी श्राप्तीयोति सृष्टि की । पूर्वकालने विक्यु तथा स्थ—ने तीन देवला गुणनेदमे सर्वकारों सम्भुने मिनों तबस्वके फिनो प्रकट इन्होंके क्या करताने क्ये हैं। वे करोरक किया था अर्थ कादेवने विश्वलंत शिवलोकने निवाके साथ लकन्द विवा

(अध्याम १६)

यज्ञत्त्र कृषारको भगवान् शिवकी कृषासे कुनेरपदकी प्राप्ति तथा उनकी भगवान् शिवके साथ मैत्री

भूतजो कहते हैं <del>- मुनीवार्च आहरणीयी वह कात सुरकार कारतजीने विश्वपनुर्वेक उन्हें</del>

प्रकार निर्मा और पुनः पूछा---'धानस्य 📒 काल्ला निर्मा । यह माने अलो: ह्वारा धानस्य क्येन्द्रात्य है ।"

न्त्राच्याच्या प्रतिकारके कार्रियकार संबंधित



पारण है। ये पैन्हे कैम्पल नर्वतपर गर्न और कुर्वरची उनके साथ निस जन्मर वेले हुई, का तम पुरस्क 🛊 अर्थनिकम् नगरमे नामक मानने जीतव् एक उन्हान रहते थे, जो को स्राह्मणरचे थे । अन्तेः एक पूर दुश्तर, र्गनकता भाग गुरुनिधि भा । यह नवा ही दरावारी और कुआरों हो नका का। मिलनो आलो उस पुरानो कान विषय । यह बार्ड निकास नवा और कई दिनोत्तक पूरम भारतना एक। एक दिन का नैकेश भूतनेकी इस्तानों एक विकार निर्देश वस्ताकी जात

कारिकारका अन्यक्षार् प्रोत्पर वैद्याला प्रकेश्वर हिल्कोर लिये ग्रीकार्य विद्या राजा । प्रत्यक्षात् कान गर्न और महत्त्व पुन्नेरने साथ उसमाँ यह होरीनें प्रमाह गान और उसे प्रान्तवा बैजी पान हों ? भरिपूर्ण ज्ञास्तरिका निहार । अपने कुताबंधि कारण यह कार्युने-कार्यक्रमीने कही क्रम जिला ? यह राज मुझे । इस बीवर नवा । इसनेमें ही क्रमकर होकारके मानको । इसे मुन्तेके रिको की पत्नों बाहा वार्यद वर्डी का प्रतिके और प्रकार को प्रकार कवानी पुत्र विदाः विकाससीह राष्ट्रसे कारका क्रम करा हो एक या। शतः यह क्योंके साथ अकाल शिक्लोको करत मन । यहाँ हारे विका ओग्लेका इनकान सक इन्त-क्रोक्टरका सेवल क्षरके बालागार्थे क करिक्यान अस्तिकार पुर हुआ । वर्ष असका नाम का दल। के निरसंत धनकान् वित्यवरी रोकमें राजा रहण था। वारावा होने-का भी का पूरते कालकोंके प्राप्त विश्वका भवन मिना करता था। यह क्रान्तः जुला



क्या । यहाँ उत्तरे अपने क्याको जनस्याः करलेकान्यनके स्थान् राजीतिकारका केता ।

भागानाक्षके गाँको बास निक्रवे क्रिकारण इस प्रश्नुका सुनसे वर्णन करता है। क्यून होनेसे हिस्सामानि दीव जराजनार सारका स्वाहता भी निर्मात है समा

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

तमा का सही क्रमानको साथ तम इसमें मह दिवसराधार का पर विकास और विकासनीया प्रचार करने सने । शूधार - कुरीयूर ! देशने सो साहै, अर्था जलाग का क्षाना कार वारण जुररोंके किये वर्णण वार्ग और वार्म क्यू विकासकी कारी, कारीय थी। अञ्चल । समाज विरामध्योपे विरामी यह सम्बद्धमाँ अभी इस समय बीनकान करनेके अतिरिक्त में इसरे निर्मी अर्थ अपनेत कर का है। तार । अर्थ से कर्मको नहीं जनसे के ! क्योंने अन्ते राज्यमें असके अनर दिवको पंतुत्व होनेको पास महनेकारी सम्बद्धा प्राथ्यक्रमध्येको भूत्रकृत्या यह । अस्तर्भ मधी । अस्य भूतर्भित्य क्रेश्वर कर सुन्दे अलाह है दी कि 'शिववनियरमें दीववान करना कि किस अवहर अवस्थि दिन्हें अस्था कार्योद्ध रिप्ने अधिवार्य क्षेत्रम : जिल्ल-विका अस्त्यात्त्व, विकास सत्त्व विकास क्षेत्र स्त्री । वि

हों, वर्ज-नहीं किया कोर्न् निवार किये क्या 💎 नारह ! यहलेके क्यावरूपकी बात है, बीच जनगण काहिते।' अवयोजन इसी जुल झहाके नामस पुत पुरस्कारे विश्वयाना क्रानेक्स परस्का करनेके कारण सका कार्य कार्य क्षेत्र और किश्रमाने पुत्र केश्यम बहुत बढ़ी धर्मसम्बद्धिया संसम्बद्धार हिन्मर (कुबेर) हुए । अनुदेने बुर्वेन्यस्थ्ये अस्तम्य उप विता में कारा-अर्थेक मानीन को गर्ने अनुसानी क्रम विकासनी पार्टिकारी बीनदानकी कारकारे पुत्र होनेके अगरण आराधना करके विश्ववार्यकी बनानी हाँ क्रमोने कियारकोने कहा से देश करावाने का अस्पारद्वीचा अस्पेय किया। अस्पार् और क्रान्ये महत्त्वकार अञ्चलको वे सामग्र नात्र्य असील है ज्ञान और नेपालकारण बीमोकी जनने अध्यन हो अध्यक्षान्तीके अत्रक्ष्य हुआ, इस सम्बन वह बहुदान्यां तुत्र, सानी हर । इस अकार मनवान जिलके को अकारता क्षत्र करनेनारव वा, क्रमेरके रिन्धे किया हुआ क्षेत्रान्स भी कृतन या एत्राने आवन्त कुल्ला स्वत्या अरहे राजा। आराधन सम्बन्धार महान् भार के? हैं. बीच्छनम्बन्धरे विस्तेवारी दिवस्त्रीतये हेला जानकर असन सुन्तको हका राज्येकारो अध्यक्तमी अध्यक्त का दिनकती कोरोको क्रियात जन्म अनुस्य सरना baserbres सरोककार्योगे एक और कारिये । यह वैदिताका पुत्र, को अब स्था अवन विकासनी अवनय अवेजान स्थाप प्रकारके अवसीने ही राज-राज रहता था। रहींको अनुरोधित आले असरवालीक एक बैचकोन्सी विस्तारको कर पुरानेके रिग्वै केससे सम्बन्ध हो का अन्यवस्तपूर्वक विष्यके राजा और अपने स्वाधीरम् अपने कार्याच्ये व्याप्ये पत्र में विश्वास्थ्याओं केंद्र राजा । यो विकासी जारी बनावार कालें: अवनारते दिखाई एकारावा स्वान् का है, सरकारी विक्रांतिकृषे अवरका जैकेश कुर कर किया; आधिरे कहा इ.आ. है, काम-क्रीकर्गि, का स्थापनी परस्कारण यह महिल्हा महाविद्धाली मानुनी अस्थापने सूच है, देशका राज्य प्रभा और वर्गमें अस्त्या प्रत्यानिशेषकरी। प्राप्तवन्त्र प्राप्तवने अनुसम् हो नाम । फिर होमको सहस्तामा विश्वस्थानको प्रकारिता है, निर्मात इतिके

हिरमाओं दिये। वे अध्यक्तभाष महामा न्या है। यह पूर्व कर दक्षि गाँ हैनागर, क्षानकारर क्षेत्रका अध्येत व्यविनी विभाग गाँ है। इन्त्रेश रोमा क्षान्यार क्षान्यान् क्षित्र पूर

क्रमें मानित् " आवस्त प्रत्यक्ष प्रत्येत से वेर साथ शृजारी तथा मेनी सभी रहेती और क्षारे के निर्दे स्थान बाह्य का है - हैए ? दूसरे भी हैंग्या जुन्तर निर्माण विकास वार्यना क्षान्त्रकेत्रमः अस्तरमध्ये क्षान्त्रभ्यम् है ।

कृष्टिकर्गान, विकास स्थानकर प्राप्तानकी कर पूजन । इनका, बारएगान निर्मा प्राप्ताने ।

fanfaulbilloconeranerikensennenenener menthesaarpauren eksketereten tetaken क्रमानकारी पुन्तेसे विकासी पूजा की कर्ता. अर्थने करत्-करकार प्राप्त असकी अर्थ में है. ऐसे विभागि हुम्बी प्रश्निता करके पत्र देखना अरम्बा किया। यह पत्र ही स्म प्राप्त के कार्या के हम हो। प्राप्त कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य के कार्य कार्य का भागीरके सम्बन्ध अस्ति। अकेर कार्यकात ही अवस्थितकृत्यानी करेन है ? हरान क्रांच का नेपा क्राव्यतिको नेवी राह राज्य । हार प्राच्यार क्याने श्राप्तः तथा कि.सह है। को नानी की समानको अब राज्य कुमार अन्तरिक्ष करमा और नरकात है यह का पर इस का नीकान और मा विकारताची प्राकेतिकोद्धे साथ परावान् अर्थात् प्रतिया नामी अंत्रुत 🖟 में विकास के के में के कार अपने । कार्य व प्राप्तक का बार को कार अपने अपने । प्रमाणीयमाने अन्यक्षात्रांत्रको अग नेन्स । ये. ज्ञार क्षार वार मध्ये कक्षात्र हुआ छ। हुए (रामनिवृत्ती मानको सम्बद्ध **मान्या है। पूर्व**न्य कान्नो और देखने लाग का बातना क्षात्रको स्थीति विकासकार केंद्रे य । भाग्याम् । अक्षात्रक्रको जनको कार्यो अर्थक कृत लगी । विकास करते केन्द्रः अस्तकारको । में का सहयक्ता नेपी सार्वनेत् अनुस्कारीयी हैर्नेक निर्म प्रकार है। कुछ अनना सम्बाध अपन्य अपने अपने पह पूर्व स्थानी कार-सार नेरी और हेराका क्या क्या रहा है रे अस च्या काली स्थातः अवस्थाने यात्रे केले हरकाले नेजना प्रकार क्षेत्रक र क्षेत्रेचे का है और मंक्कि तरण जो है देवेची का बार सुनवर मरवास दियाँ क्षात्रकारक करूवन् स्रोक्तां राजने गई हैंका कु १४में कहा . जो । यह सुनार बुर्व्याने की अधिक कारते में और स्थान अधिन नृष्टारे का कार्यानक वर्णन कर का के र प्रत्यक्षत् प्रावत्त्वे, वेशवा अन्तर्भ अस्ति अस्त प्रवद्वात्त्वकारम् वास्त्रः वास्त्रः व प्रतिप्रया गर्नी । प्रत्या देश प्रतिका से गर्ना कुमारो अपन्या सेनूह श्रीकर गुन्ने का देख क्षोर के जेंद्र केंद्र करके अध्यासकों भी को . 📳 मूच्य (श्रीधकांक कार्यों) और सुक्षकोंकें किरमानका राज्यकेक्ट रिजानी काम । शका क्षेत्रकाओं । स्ट्रांस रेक्का किका और नामा भीर नेपांच्यो क्षा दुर्गहरूपीय देशीयचे परमहत्त्वाका गरे राज्य क्षांबार कृत्याव्यानीय रिरम्पने अरमके सरकार्यकर्तान्य देशने ही। यहनक अंदेर मानके रिप्ते क्षणके सुरूप सामी । कारणे करने मेरा कक्षा प्रकारन है। विश्व ! तुमारी प्रीति कहानक विश्व में अन्यकार्यः काम ही गरेगा। आओ इन कुर्वरको पह साम प्रकार नेपरियंत्र अस्त्यंत्रक वरणाने सामाह प्रवास कर्ने प्रमाणीनो अन्तर्भ प्रधानीन सन्तर्भ अर्था क्यान्ति से नृष्टानी सन्तर है। महानन्त्र क्षांन्ये इत् इंग्यनेको प्रांक प्रधान गरे। प्रशासकार नृष्य अन्यन प्रधानिकार

हेकर मनमान् विकान पर्वारिनेक्स किर काछ । केछ और क्वक प्रति क्वेच्छ करनेक कारण नुव मुख्यारा पुत्र है । चरावरन जंकरकार यह कावन । कुलेरकार पर देकर वारकाद पहिचा वरकेरिटवीका मुक्तार जनवन्त्रा कर्णनीये प्रमानीकर हो उत्तव अन्तर किश्वपुरकार्य कम नवे । प्रमानाम् म्बारमक्ताने कार कार । मन्यान् कृतेने मनकम् प्रकारकी मैत्री प्राप्त सी और जिलमें मुख्यी एक निर्माण भक्ति बनी मों। अलकाप्रीके पाल जो मैजनल कर्पन है, स्व भूगक्षणे सार्थों अनेन्य से पुरू ही गयी। इस्तरियों । चनवान् इंग्यरम्य निकास हो गया । एक है निवृत्यनेजने वृक्त गर्ध व्यक्तदेशकीने जे

बाराओं गरन है। जान्य (पूस प्रकार कर का दिने हैं, ने सक इसी क्याने शुने सुनाय हो। 'देनेक्सी । क्रारार कृतर करा। नामीयनि ' मा। क्रावेर मामले क्रिन्द्र क्रीओरी।' क्रार क्रायर

(अध्याम १४ - १९)

क्रमुरेने जन-ही-पन इस जन्मार विचार आ गर्ने र किया प्रश्लानीके जलाहरी जिनका

प्रत्या दे रहा का का धार्मको सुरकार में निवास-स्थान क्यानेकी अन्त्रा ही। अनेक

#### भगवान् शिवका कैलास पर्वतपर गमन तथा सृष्टिसम्बका अपसंहार

क्रमाओं कहने हैं। मारद ( मुने / सक्ता और क्रिया अस्ति सामी देवला अस्ति। क्षांत्रके सपायनको जनकान् जिनका निज्ञ पूर्नियान् आगम् निगम और सिद्ध वर्ष आ प्रकार क्लेनबंध कैतनस्वर शुध्यानवर मुझ्त । यहंब । तकत अतर असूर आदि सव स्वार बाह्र प्रकार हुन्यों । क्योंनको कर देवेकानी बाह्रे प्रत्याकों बनकर वर्षा आखे । करवान् विकास किया जब उन्हें निविधानि होनेकर कर कियाके. समान पार्चद तथा सर्वालीध्यानिक देकर अपने इतन स्थानको चले नन नन नहाधान राजधान बड़ी कहीं भी में. महीते

ः हुनमा कदकर बद्धार्जाने नहीं आने त्र् प्रात्कांच हुआ है तथा जा प्रात्थकर कर्य गानकानाकर जानानगरकांक विश्वन मैधान्त्रों है, वे न्य मेरे पूर्ण मानल है। अतः परिचयः दिया फिर इस प्रकार कारण क्ष्मीक रूपये में मुहकोक निवासस्वान आगम किया ने वाले— नहीं अगेल्य कैरफाल पर्यक्रका आहेता । इन्होंके क्या में महाकारी क्यापाल प्रधार में समा-के सम क्रमरका जिल्लाकर उसी पर्यत्वय जिल्लामः । स्तरको जुञ्जाओं एक हो और सम्बन्धपर पूर्वकः ज्युंता और बाह्य कारी तम कार्यका 🐪 अदाबद्ध ही प्रकृत धारक किये हुए से । सामी दिश्यको इत्र इच्छाका जिल्हा करके इत् - बनुस्तुत् नीलक्ष्य और जिल्हाका 🗎 - सार कडरेकर केम्पान जानक किया इसका इयका क्रायान, केपूर नथा व्यवद आहिले अलेक्न क्षकाचा ( प्रमाणकी कह कर्मन, जो इन्साह के में मेरे (संचिक्त)क नका इन्हम समान बक्केबाली की जीनां लाकोमं ब्याप्त हो संक्रमी जान पहले हो। अध्यिक आदि भारते गुजी। क्रमका विकास कुछ गुज्जीर कुछा निर्माहकोले विते से गुजा सरमका जुणाना आञ्चानको मनिने कुछ का अर्थान समान इज्ञामिन हो ए व उस समय भूजनेबालांको अवने वास आनेके लिले बनबन्द शिक्षने विश्वकर्यांको उस प्रजीनका

आदेश दिया ।

हारा लोककल्याणकारी भगवान् शंकरका - योश क्षाम करता है। पृथक् वृक्षक् सावन किया । सर्वधर प्रभुने

BATTADA REGUERAGE BATTAGE REFFE STEAMENT POP CONTRACTOR OF THE REGUERAGE AND THE PARTY OF THE PROPERTY OF THE भक्तकि साम अपने और तुम्साँकै एतेके प्रमानिक्तके वह सावन सुनकार का नवको किने बकामेग्ब आवास तैयार करनेका प्रसन्नतापूर्वक मनोवान्त्रित वर सूर्व अभीष्ट कलुऐ प्रदार की। हुने! सदरकर मुने ! तम विश्वकरणी मणवान् श्रीविक्युके साथ में तथा क्ष<sup>त्</sup>न स्टब देवता शिककी आज़ाके अनुसार अन पर्यंतपर और भूनि मनोधाविकत बालु बाकर जाकर जीता ही नाना प्रकारके पृश्लेकी रचना आजन्दित हो भगवान् हिलकी आजासे की। फिर बीइरिकी बर्धनाते कुनेरपर अपने-अपने पायको जले गये। कुनेर भी अनुष्ठ अतके भगवान् दिव स्वनन्द कैलास दिवादी आज्ञारे जसकतापूर्वक अपने कर्मसम्बर्ग गर्ने । जसक पुरुर्तमें अध्यये स्थानमें एकानको समे । किन के समझान् सम्बु, जो प्रवेदा करके मतस्वतः।ल परमेश्वर कियने क्षत्रंशा स्वतन्त्र हैं, बोजपरम्बन एवं सम्बद्धे प्रेम्हान हे सन्तम किया इसके भाद ध्वानतत्वर हो धर्वतप्रवर कैरमसंपर रहने आनन्दर्भ और बुए औषिष्णु आदि समस्त :स्ने । कुछ जाल जिल प्रतीके ही जिताकर केवलओं, सुनियों और सिद्धोंने शिवकर परमेश्वर किवले बक्षकत्वा सर्ताको पत्नीरूपमें प्रस्तानसम्बद्धाः अभिनेक किया। हाधीर्थे प्राप्त किया वेदर्वे किए में महेश्वर नाना अक्षारकी भेटे लेकर रूपने कपशः दक्षकृषारी सतीके साथ विद्वार करने लगे क्रमका पूजन किया और बड़े उत्सवकं साथ और खेकाचारपरायण हो सुराका अनुभव अनको अतरती बतारी / भुने | अस समय जारने लगे भुनोश्वर , इस प्रकार मैंने तुमसे आकाशसं कूलोंकी वर्षा हुई, जो वह ऋके अवतारका प्रणंत किया है, साव महत्त्वसूचकः भी । सब ओर जर-जयकार ही इनके कैलासपर आगवन और कुनेरके और नवस्कारके सन्द गुँजने लगे। यहान साथ जैतीकर भी प्रसङ्ग सुनाया है। उत्साह फैला हुआ था, जो सबके मुलको कैलसके अन्तर्गत होनेताली उनकी बबा रहा था। उस समय सिहासनपर बैठकर । जानवर्ज्जिनी लीलाका भी वर्णन किया, जो र्शाविष्यु आवि सभी देवताओड्डास की हुई इड्डोक्ड और परलोकने सदा सन्पूर्ण मबोजित सेपाको बारंबार पहण करते हुए धनोकपिकत फल्पेंको देनेवाली है। जो भगमान् दित्य बड़ी सोधा या रहे में । देवतर 🛛 एकाप्रकित हो इस सकाको सुनता वा पड़ता आदि सब लोगोंने सार्वक एवं क्रिय क्यारों है, यह इस लोकने भीग वाकर परलोकर्य

(अध्याप २०)

॥ स्वरंदिताका सृष्टिसच्यः सन्पूर्ण ।

# रुद्रसंहिता, द्वितीय (सती) खण्ड

नारदणीके त्रक्ष और ब्रह्माबीक हारा उनका उत्तर, सदाविवसे प्रिदेवीकी उत्पनि तथा ब्रह्मात्रीसे देवता आदिकी सृष्टिक पक्षात् एक नारी और एक पुरुषका प्राकट्य

बहाजको । विकास १ अल्पके मन्त्रात्विन्द्रमें किया जकदा उस स्वयक्त करें और कैसे क्रमुलकर्तारको स्वयंक्रकार शुन्ते-सुनते केम अन्तरा विकास प्रजा ? स्वयंक्रकार जन्म की नहीं भार रहा है। अस अस्पन्नम् विस्पन्नरः जारनेवाने यसकान् संकारक आसे सरीपने कारा जान व्यक्ति नुप्राने कदिने । सन्दर्भ से किस्स प्रकार न्यान का स्वारी ? सदाना र विकासी मुद्दि करनेवाल प्रदूर्ण में इन एक मानंबरे आप विकासपूर्वक क्षानिकी क्षीतिने कुछ विकास किया यात्रि काहिया। अल्पने अपन्य दूसरा काहि सुनवा चरवत है। क्रोनाक्रानियी वर्ती संज्ञयका निवारण कार्यवस्ता में है, किस अकार वक्षपत्रीके गर्थके क्रक्त न होगा। हुई ? व्यानंबजीन विश्वासमा विकार कैसे किया ? पूर्वकरणमें उत्तरके अति सेम होनेके महारम्भ क्रतीने अपने श्रारीरका स्थान कैसे किया 7 फेल्याकारतच्ये जात्र होकर वे किर

बंदन अक्षप्राप्त विकालकादी करवा कैसे हुई ? पार्वतीने





अवस्थाने नहा-मूने । देवी सामै और धारकात् विकास शुच यस परम्यासन्, दिका तथा नोपरीयक्षे भी अध्यक्ष नोपरीय । हम यह सम मुक्तरे सुने । पूर्वकालमं মান্ত্ৰানু বিষয় সিশ্বন সিবিক্তন্য,

दिशासिक प्रात्तिकारिक विकास क्षात्र सन् स्थापना कर्मा विकास । इस अवतः और पृत्र प्रकार करते क्या । कृष्टि मार्च में कहा असम हुआ तथा हो रहा है। Ministration of the special

hap and my steel get ment dank the mode provide bands their de man i'm up mean state at the 🛍 । स्थिर में क्षेत्र प्रमुख असेर प्रांतास्तर, ५००%। प्रात्तेत्वार, स्वातंत्रास्त्र । क्षित्रसंत्र । क्षेत्र र विशेष्य क्षेत्र व्याप्य कारण विकास कृति । व्याप्य व्याप्त व्याप्त वर्णनेत्री वर्णनेत्रा वर्णने वर्णन how and shang into parameter of . He to the fallow minute highly up विकास ! में अन्यान् विकारियां आकृतियों । यात्र प्राप्त और विकार प्रमुख्य क्रांत्रियों MANAGE IN AN ALL AND AND WAS SOME AND AN ALL PARTY WHILE AND विकास नहीं प्राप्त के अपने परस्का जानकों । प्राप्त विकासी सूचन प्रतिकारकों नुस्त कर प्रतिनेतिक क्षेत्र मुर्ग सर्वाद्ध । अन्यक्षेत्र प्रतिनेत्री अपूर्ण को तो तह मुख्याच्या क्षेत्रकार हुआ अनुति का कार करने करने का अपने हु अपने भार अपने का लिएका अर्थन है कि जानक करते राष्ट्र अर्थान् क्राम्यो अर्थान प्रस्तुत प्रकार । क्रान्य विद्यान स्था नाम स्था । प्रान्तवृत्ती गृहि के प्राप्त गृहिकार्ग क्षात्र अंग्यान निर्मा कार्यकार सूत्र प्राप्तिक स्वाप्ति अंग कर्माना केन्द्र साथ कर और सक दक्त राजका प्रमुख्या के पूजा के प्राप्त स्थान है।

कारोर रेजान हुए। क्षेत्रीको अरमानाम काना, कानो प्रात्मेन र तर बांच्या हा कानो क्षे मूक्त नामानिकालक स्थापने केवला अस्ता अर्था अर्था कार्य पश्चित अर्थान्त अर्थान्त विश्वास्त । कारण आणि क्रम्यून्तं प्रतिकारि पृत्ति क्ष्मे । यक्षाः । असमे अस्य क्षेत्र कारण क्रान्तिक स्वयानीय अर्थन क्षांद्र अवस्थित्व और देशीसर्पक्षान्याची जान पृथ्य है. यह गोवा मेंबल के प्रतिका

क्रमानिको स्टब्स क्रांतिक क्रेक्ट व्याप्त अस्त्र । 💎 प्रत्य होत स्टब्स अस्त्र । मून अस्त्रे र्मा । यस नेत्रीय अनेत कृत्या कृत्याचे । इसे प्राथमात तथा कृत्याचे कर इस् गोध अहिंग क्या बांच्य जन्म एक और क्यांना विको और कुमान्य क्रांक्र कार्य चन्— (-) च्यान प्रभावकारणे संदर्शनुष्टिको । हर प्रक्रिक स्वासन कार्यको काराओ । (स में र क्षेत्रक विकास तथा की करवान अन्यत्य अन्यत्य क्षित्रकार के विवास अर्थन क्षेत्र की करण करवालो एक कृती यसे काल और त्यान निरम्भार क्रांत्रके काली स्टी मुद्रे कियार अन्य प्रध्य व्याप्त का का देश देशने अन्य पुत्र क्रिके व्याप्त प्रधिनाति क्रिकेट क्षीतर के पानी, पान् प्रत्यकारक जाना प्रदेश साम्ह तार साथ प्रत्य नुकात है। कार मोन्दर्भ किया प्रदेश को र यह मृत्यिको । स्थापन सृत्युक्त सम्बन्ध अस्त स्थाप राज्य । कार मन्त्र है से और निरम्प कारों कारण प्रक्रिकोस से पर है का गुमारे मानाम का पार्क मान्त्र की। मुन्ता पूर्वाच्य क्रास्त्रक का अन्यास्त्र हो अनुस क्षेत्रिकाली का करते स्थेपार्वको काम अध्य क्षत्र क्षत्र अकार धीर के विराद्ध स्थ प्रीतनको व्यक्ति गई को और पूर्वनकोंद्र की अन्तरक दिन्दा रक्षित र व्या केन कुलार कर्य maran \$ 10 Malera angele Sine bye.

सुमारे लीक-लीक नाम क्या होंगे, इस भ्रमकी होर एड्रियान करके में क्रानभाके बातको सेरे बे पूत्र बनायेने ।

सुरक्षेत्र ! हेसा कवकर अधने पुत्रोंके और गया ।

किये अधने कारतम्य आसन्दर चुटवाप

(朝6四年 1-2)

कामदेवके नामांका निर्देश, उसका रविके साथ विवाह तथा कुमारी संध्याका चरित्र —वसिष्ठ मृनिका चन्त्रभाग पर्वनपर उसको नपस्थाकी विधि बनाना

राता । दश्च आदि प्रमापनियोंने प्रथमा पृष्ट मृत्या दुमरा कोई नहीं है; अन काम्सम्य देशको ही परोक्षकं भी कारे बुसाला जानकर होनके कारण तुम 'काम' जमसे भी हमें रहनेक निर्म ज्यान ऑर पक्षी प्रदान विरम्याल होओं। सोगोकां मदमम बना करी । मेरे पूर्व जारीचि आदि ज्ञिमीने उस नेतेके कारण तुमारा एक बाम 'सर्टन' बुलनके काम निश्चित कारके उससे कह क्षेत्रा । तूम सहे दर्वतं उत्तक हुए क्षेत्र इस्तीलने क्रियक कर कर्रः।

बनको भी यसने लगे हो । इम्मान्य लोकवें



इटाओं कहते हैं। सूने । सर्वभार और 'यन्यम' जपने जिस्साल होओंने । अधिकारकारे जाननेवाले नरीवि आदि की ननोभन । नोने लाकाने तुम कुकानुसार युत्र शन्त्री प्रतिकोने दश प्रथमा र्जाकन नाम- स्वयं कारण कानेवाले हो, तुम्लारे समान ट्यंक,' ककाश अरेगे अरेग सर्व्य हानेके क्रांव कं 🐣 न्यूय जन्म लेले ही हमारे कारक ही जननर्ने 'केन्द्र्य' सामसे भी नुन्हारी स्वामि होगी। जनमा देवताओका र्माध्यस्तित कन-प्रशास्त्र मी बुध्धारे सवस्त नहीं होगर । असः सभी स्वानॉपर मुखारा आंश्रकार क्षेत्रा और तुम सर्वकारी होओंगे। जो आदि जनपति हैं, वे ही वे पुरानों में केंद्र दक्ष तुन्हारी इच्छाके अनुसाव धारी सार्थ देंगे । यह सुन्तारी मार्थिनी (सुमसे अन्तरम रसनेवाली) सेगी :

> बहाजीने कहा—मुने ! सहनन्तर मैं कहाँसे अनुसन् क्रे गथा । इसके सद दक्ष घेरी कलका लारण करके कंत्रपति बोले— 'कामकेट 🗄 मेरे पारीएमे उत्पन्न ह्याँ मेरी पह करका सुन्दर कव और उनमे गुणोंसे सुरोमित है। इसे तुम अधनी मत्ती बनानेक लिये बहन करो । यह नुनोकी इंडिसे सर्वेक तुष्कारे योष्य है। महस्तेत्रस्वी मनोभव । यह स्त्या तुन्हारं साच रहनेसाली और तुन्हारी

बाई स्था: कृष्टारे अच्छीन गरेनी र

पुर्वे तमे केवल <sub>वर्ष</sub> का क्षेत्रकार करना गाँउ कुरमञ्जूष्ठ संस्थान्त्रपूर्वक प्रतिन हैं। हैंगा । स्थाप १ - इतिया का स्था पत । इस प्राप्ता प्रतिन प्रतिन प्रति कुरुंको तह पूर्व की को उनकीय और कारी क्रेक्स पूज ग्रेग्योग स्थानकी की algebrach mart up the transmit of a little hand black betweenter over the proof of the last of



प्रकृत के कि केरे एक इस किएएमें सुनने । अवस्ति है। यह संबंध को साम केरे अन्यत

प्रतिकृतिः प्राम्पात्ताः कार्याकार्यने कृष्ये । कृष्येन । अति तृष्यं कृष्यं वृत्रं के सुन्ने । अकृष्यायाः तीने पर्व कार्याक्ष्मको अस्ति कार प्रति हुई। वैसे the tiper call and while thereard stateful frequence. me de sirei son à sei sons firei prompts that yours part the party that want the design design will and are been and property in family, he will for threatens क्षात्रे प्रभावत्त्व हुई । अनुसी गाँउ नामक सन्दर्भः इंदनके भगान स्थानन है । इसी प्रमान पूर्ण भीता है करना नाम कर नाम अभीता कर्यानी हो। को तह हो। बीचार महत्र क्रार्ग्यक्रम क्षेत्र प्राप्तवाच्या व्यक्तिय क्षेत्र गामा । अस्ति अन्य स्वर्ग्यक्रम होत क्षेत्री व्यक्तिया इस सकत पहुंचारी केवल क्षेत्र क्षेत्र इन्वेजन्याच्या अन्तर्भ क्षेत्र कर्मी है।

non and it september the हुन कुरुक्त अधिका का अन्य सम्बद्ध मृत्यू कर का है-सर अहे अलग हुए और धनवान् संग्रेस्का स्थल करके क्रांकृतिक कोले-'नक्राध्यन | विक्युक्तिम् अस्त्रको ! विश्वासः ! अस्यने सन्दर्भारित हिम्बारी यह अञ्चल स्टेन्स नहीं 🖟। अस्त में बंद जानना चावता 🗐 मिर विकास विकास का कार्यात परिवास पूर्वक ज्ञापने कालको करूब क्या, बुधु भी अपने बारको प्रकारे सभा अस्य और अन्यकं कानसंदुत की असने-अपने कालको करे जने, संध किल्लोंको अन्त्रक करनेकाली ब्राह्मकारी संबंध महाँ रूपी ? कार्य कर विकास अर्थेर विकास पुरानकी समय अरम्बा हिंग्याद हुआ ? संब्रह्मार बहु सब स्वरित मिलंगकायरी कराइये ।

काञ्चरजो । अन्या-सुने १ वर्षभक्षकार व्यक् ज्ञान क्षेत्र कांग्रेड क्षेत्र केंग्रे क्षेत्रक संस्था कार्यन्त्रियां कान्य किय कार्य-मार्था है है। कार्यान्त्रक के बढ़ा शुरू किया। इसके पूर्व के न्यान करता करिया करिया

प्रमाणा पारमा पार्त्ये का देवीचे प्रकार, निष्णुः निकान, सर्वार, निरंताका कुर्व अन्तर्वारी पुत्र नियमस्य आहे ।

मैरते, विकासियों और पक्षा तथ किया ?. सक्ष्यपति प्रति को कर्फ, वैस्तु प्रापन करते हैं। निस्स अवतर सरीर स्वानकर मह क्या श्रंतावरे कर्णन क्रीनिके 🔻

शहराजेने कहा—भूने । संस्कृते कार्ये क्ष कर एकान भाग भर गया था, इसलिये अस प्रत्यक्षेत्रे कह विश्वक विरुक्त कि 'मेरिकमार्गके अनुसार में अभिने अपने इस करीरको अस्तर्गत ये देंगी। आजने इस भूतराज्य कोई भी देहधारी उत्पन्न होने हैं। कामभावके भूक य हों, इसके लिये मै कठोर तक्का करके भवांक स्थादिक क्रवीती (तरम्बाधरकारो को किर्तापर भी कानका अभाग नहीं पहेला, देली सीका दिवारित कारीली) । इसके क्या ३५० जोकनको स्थान を申す。

क्ष-ही का हेल्स विकार काले संस्क मनाभाग नामक इस श्रेष्ट वर्गला परने मनी, अवाँसे क्यूब्यन्य नदीका प्रादर्शक बुआ है। फल्पें समस्याच्या कुट विश्वाम से the first aft Capta Salas Salas

मुन्तिक नेपारिसंपनी मुदिवनी पुत्री होकर। नेपारको जेव नर्वत्वर नवी दुई जान कैंपे असन्यानिक जानने विश्वास हुई। जान अधने हार्गन वैके हुए नेव-वैदाहरिक पर्यक्त कीर महेश्वरके कहाँकी केंद्र जनकारी व्यक्तिको उद्यान—केंद्र प्रतिहा ! स्वर्गीतकी महाराज करियुक्तो असना परि सुना । यह संस्था प्रश्नात्मी अधिराज्ञानी पानुस्थान सीम्ब प्रकारकारी नेती एकको अधनीमा जनक वर्तन्तर नवी है। तुन अध्यो और उसे और पूजनीया होता महिलानों राजने विशेषपूर्वया क्रिया हो । सारा ! यह समस्याके भाजको वर्डी अभागे है। प्रमुक्तिये जिस साह नरदर्भारे प्राप्त--धनवन् ! इंग्याने हुन्तरे क्योंकित क्लेक्के उसे अनीव

मरस् ! मैंने इक्ल्प्रेंब्द इन्हे वरित्रहको मेक्सरिकिकी कुनी हाँ ? अक्टा, विक्यु और इस प्रकार अवक ही, सब वे 'से आहर' निष्य---इन सीनो हेनलाआंके बताचे हुए नेहं व्यक्तपर एक रेजाकी इत्युक्तरीके उनको क्रमध्यरी पहरूबा वरिष्ठाच्ये करने किस तरह -संध्याचे एक गर्ने । प्रमुखन वर्षेत्वर एक अवना पति मनावा ? विस्तरह , जह रूप में नेत्रकरोवर है, को जलकावीरिया मुनीते मिस्तरके साथ पुरुष काला है। परिश्लं हे नापलरोपरके तकान शोका काल अन्य-भारतिक प्रस्त करियुक्तरमुर्ज करिकाकः आप 🏮 : करियुक्ते कर प्रस्तेकरको देशक और अस्तेक सदयर केंद्री हुई संभक्षकर भी दक्षिणास विकास । कमारोंने प्रकारित क्रेमेकाल का सरीवर



44 + 5 + 6 HAM + 5 4 4 <del>5</del> 4 4 <del>5 4 4 4 4 4 4</del> 4 पूर्वक का कुल्लाहित अनगारे सरीवरको । सर्वेक्स है। अन्तर्भ तरम् वेदार । उदारे प्राथका भूग वर्णातक मनंतपर ५००लोगील सरोपरके किनारे पैटी। करा । र्श्व संबद्धानी देशकर वस्तुत्रकी भाग्यस्थितः कृतः ।

वर्णाकर विकासिको अलगी हो ? वेकसम्बद्धी करमानक है, उन अनकान, प्रान्तको हुन मारी हो और तुनने मही हमा करनेका जिनम । हरूकों आरम करों । जो अनेरहे ही वर्ण

आदरपूर्वक प्रमान करके कहा।

सरका बैद्धी हुई संध्यानो उपलब्धित से जरी. में भारे करना प्यापती हैं। दूसरी कोई भी सरक्ष भूद्रभूतिका हो रहार क्षर जैसे क्रद्रोपण्यासम् मे मोन्यसेच अस्ता नहीं है। मैं सपरणांक प्रीतः हुए कन्नमा अस्य नक्षत्रोत्। पुन्न प्रायको—अनके पारनेके नियमको सिना कारकार कोच्या पाता है। सुचार कायकारके आने ही तकावनमें का गयी है। इसरिनके क्रेप्सको कही बैठी देश यूनिने क्येतुरश- विकास सुरती जा रही है और मेरा व्यव

अंध्याकी यात्र सुनकार अध्योगत्वानी विरुप्तको हक्किन सनुवारी आंट काली हुई। क्षेत्र गरिवहर्वाने, जो साथे कारे कार्योकि आस चानुभाषा वर्शका भी उनोरंन दर्शन किया । चे, उससे दूसरी कोई वाल गर्वी पूर्वी । वर वैसे अक्षा विकासको विकासकार क्षेत्रुरको । ६३-३ी-५२ तमकाका निश्चम कर भूको की अरेर फाले हैं, जारे जवार कहावाके और अर्थ दिये अरक्त कामगीय थी। वर्तिक विद्यालका केट्ट वालोह कह नहीं का बावन संस्कृत कारी कारमान्य सम्बन्धि और व्या स्त्री भी। इस अन्तर्भागः व्याप्तन् शेकरणः करण करके इस प्रधार

असिक्का जेले—भूभानने । यो समसे च्हान् और अकृष्ट रोग हैं, में जान और करना म न न - चाहै हे तुम इस निर्मन : चहुन सर हैं तथा को समने परवाराव्य भिष्या है ? में यह एक सुनना बालता है। अर्थ, काम और मोशके अस्थितराम है, कर बर्बि क्रियाने योग्य कात व हो हो बताओं । क्रियाबीक व्यक्तिक अर्थनिक प्रकारक महारकः वर्षसङ्घारे यह बात सुनवार नित्यका भागत करो । असे काल आनेकारे मेधाले का पहाच्याको और हेरल । वे अपने कारले हेर्नेश्वर क्रम्पूकी असराध्यक करते । मेजारे प्रकारिक अधिके श्रमान जकारिका है। काने तुन्हें एवं कुछ निरू नामाह, इसमें को थे । उन्हें केव्यकार केवर काम काक्ष्म का । क्षेत्रक कही है । २% २२६ केवरण २% इस काले प्रकार में देह आतन करके और गया। करकार निरमार पन करते हुए और सनका हो । वे स्वतंत्रकर कहा बारण किये सही अलग्य करो और जो मैं निवन बसाता है, कोष्ण का रहे थे। संस्थाने उर सर्वाधनको । उन्हें सुने । इन्हें औन सकत है पहर करण होत्स, जीतालकान्युर्वेश ही महावेशकीकी संच्या बोर्टर- अक्रम् ! में अक्रायांको कृतः करनी होती । प्रश्न के बार करे **मूरी है। मेरा जान संध्या है और मैं सथरक**ा समयने तुम बेल्यल अस्तवा पूर्ण अववर सर भारतेके लिये इस फिनेंन क्वील्यर आधी है। जनती हो र जब सोलरी क्षार कका शक्य महि भूते अनेत देश अन्यको अधिर जान आये, त्य केवल अन्यत्य मिया करो । इस बर्व हो अस्य मुझ तरकात्मी विधि वसपूर्ण । सरव नवन्यवरी सवादिकार करे काराने

क्षणकार क्ये इक्सामको क्रिया सेची ग्रेमी । अस्त्र हानेवर तुन्ने अन्यन्य ही अप्रीष्ट्र करा बेलि ! इस प्रकार की जानेकाणी जीन स्वरता । प्रदान करेंने । प्रशासकीया काम क्षेत्रकारी तथा सन्दर्भ अर्थापु नवंपयोक्त पूर्व क्रानेकाची हैची विकित्य उत्तरंता है पूर्विता वर्णाह 🛊 । यह प्रत्य 🛣 प्राप्त 🐧 कृतमें संस्था और अधावित्यकारो क्राप्त विद्या से वहीं अन्यकार है। अपने फिलमें ऐसा सुध म्बेश्य लेकर हो गये। इच्छानुसर इंबरचीया विकास करे, वे

इस सरह संभावनो नगरण करनेवर्ड

(अस्मान ३-५)

# संध्याकी सपस्या, उसके द्वारा भगवान् दिखकी स्तृति तथा उससे संगृष्ट हुए ज़िलका उसे अभीष्ट वर दे मेवानिशिक्षे यज्ञमें भेजना

स्वती। परिवासीये स्वयंत्राके रित्ये निवा बनायो माध्य प्रमुख था, उनीने उत्तर व्यक्तिवासको साथ वह धलवान् संकारकी अरसभव करने उन्हें। उन्हें कानान् रिक्वों अपने जिल्लो सना दिया और **क्टान काने का बड़ी करी तकक करने** क्रमी । जब सबकाने को हुए असके कर चुरा कारील हो गये। तम कनवान, वित्य कारवी वयस्थाने संतुष्ट हो बढ़े प्रसाद पूर तत्वा कारण चीतर और अस्वारको अन्ये क्रकाना क्रोप करावार दिवा क्रावात वह विस्तान करारी भी, उसी काएके उसकी आंशांके कार्यो प्रकट हो गये । इसके मनके जिनका विकार किया था, उन्हों प्रमु संभारको अपने सामने साझ देश यह अस्मात अस्मार्ग निवास के राजी। जनवानको मुक्तांपनिपद

काराओं कारते हैं। की पूर्वोंने केंद्र अंक कारत है, जानी केंद्र का। इनके महाराष्ट्र जन्म ' तक्काने: प्रिक्नका एक्ट्रेस । स्टब्क्न प्राप्ति मरण रहे थी । यह मध्या है कर करिएको अवसे कर कमें गये कर अवस्थित हो जोनमें समी कि 'मैं जनसन् कार्य का विकासको हारहायो। नेपार कर- इतमे बाल कई ? जिला करा हुस्सी स्कृत प्री-का बहुत प्रकार हुई। फ़िर में यह सारका, कार्य ? इसी क्षित्राचे पश्चार उसने अधने मानको राज्योकको को को व्याप मानकार मोनो नेता बंद बार निर्मे । नेता बंद बार स्थानक बुह्मानकेत्रीक सरोप्याचेह सहयर ही पंचाना करते. चानकात् विकाये उनके प्रत्याने प्रयोग करके



काठनाईचे इस्त होनेनालं जानीश्वर विस्ताको 🛊 । अन्यवस सो स्वकृष सुद्ध, क्लोहर

क्रानगम्ब है, जो अपने ही जकतवामें स्थित हो। करावदार है।<sup>क</sup> प्रकाशित होसे हैं, जिनमें किकारका अलान **इ.स.च्या की वर स्वामी है, को इस वर्गाम्ते अधिना असी हेवार्च असन करनेकार्ट है,** कर्मका विश्व है क्षे सरवश्यात, ध्यानके प्रावस स्वेकान्तरीका वैश्वव देनेवाले हैं सार्व

क्षेत्रे विश्व हान विश्वत, दिव्य बाजी और विश्व - योज्य, असरस्वरूप, सराभूत, प्रस्नको परर पृष्टि अक्षार करें । अन को दिल्म इतन, दिल्म स्वाहनेवहत्व समा पाँचव बस्तुओं में पर परम बुक्ति और दिल्ल बाली जात हो नजी, सब बाहा अधिक है, उन उत्तय अहेश्वरखों मेश नयस्थार प्रत्यक्ष रेक्कार रूपकी जुलि करने लगेरे । । अवस्य आयुक्तीले विश्ववित तका सक्क भेष्या गोरमे- जो निराकार और **परम** कर्न्द्रके स्थाप भौरक्षर्य है, जिल्ले अलने प्राप्तपान है, जो व तो स्कूल हैं, म सुश्म हैं । इन्होंने कर, आपना, जूल और मुख्य करण और न क्या ही है सका विकास कारणका कर रहत है, देश दिखा, विकास, सर्पना मोर्गीक्य अपने प्रवचन भीतर कियान करते. साकार विकास सुरोर्गिका अन्य मोरागुक हैं, क्यों लोकल्प्हा आप परावाद पैत्रकों, धरावाद शिक्कों नवस्थर है। आवहरू मननवर है। निन्दें सर्व मध्ये हैं, जो पृथ्वी, दिसरों, जल, तेज तथा काल- जे इसपरस्थान, निर्मल, निर्मिश्वार और किन्से कर है, वन आप परनेश्वरको

ाशन (प्रकृति) और पुरू निनके अभाग है, यो आकारसमार्गकी भाँति प्रशिरसमसे प्रकट हुए हैं अर्थात् वे क्षेत्रें निर्मुण, निराकार कराचे पने हैं तका जिनका जिनके प्रशेष हैं, इसैनिसरे जिनका जनावें कार अञ्चलकारकार्यने सर्वधा परे है, उस. कार अध्यक्त (बुद्धि आदिसे परे) है, अर निरमासम्ब अस्य जनकम् दिस्यको मै प्रमानः अनुवाद् शंकारको वार्रवार समावस्य है। औ करती है, जिनका कथ एक (अदिनीय), जब्रा होकर जगतनी सृष्टि करते हैं, जो भुजू, विका मानके प्रकासकान, रुविया- विका संबार संसारका बारान करते हैं तका ननावन, राज्य निर्विकार, निर्वानश्यक्त औ सा होकार असमें इस सुविका संकार शता. देवर्गने मुक्त, जलव नवा लक्ष्मीको करेंगे, उन्हों आप भगवान् स्वर्तस्थानको देनेवारण है, कर अस्य भगवान् दिस्थाने ब्राह्मार क्यूब्यर है। जो कार्यक्य भी कारकार है। जिसके राज्यकी ज्ञानकारों 🗐 कारका है, दिवा अञ्चलका प्रत्य संक्र

क्रिक्ट इन्टरम्ब के बाँच मार्ग और मुख्य ने बांच्यान् अमादिन्य बांगर नाम का राग तथ समाना निकाल कर ............. रही राज्य नेपान परिवार क्रमान्य व्यवस्थानिकारम् जनसङ्ग्रह अन्यवस्थानिकारः स्थापन स्थापन

को पुर पुरवको निवास विवास करने कार कोनाओं विकास अवस्थानाओं करा और स्थानी कर्ण । Province and the second respectively to the good that we see the terms प्रमानक प्रदानने क्रमेंके स्वकृतने जन्मकानियां क्रमोर्थे क्रमान्त्रं नक्का क्रमेंकी वात्रकार पूर्ण « পদৰ্শ কৃতিভাগ অভিনা কৰিছে। পুৰু ক্যাপ্ত সভালৈ কৰা চুৰ্বা আনহলু উত

प्राच्यात्मका है तक प्रकृतिकों भी पर है. 🕬 जिल हुन्युलीका क्रमूर्ण देखना और असर भी मामका जिल्लाक सम्बद्धार 🛊 नामकार है। जो जानो है। मोंकर ' अस्वर्क सम्बद्धार बार जन्म जिनमें भिन्न नहीं कहा जन्म है। स्वोक्षय अन्यको मनस्कर है। वर्षकर विनको परणान्त्र पृथ्वी कथा अन्यान्य अञ्चाने अन्यते । अञ्चार अन्या अपूर्व : अञ्चल<u>ो</u> सम्पूर्ण विज्ञानी, सूर्य कार्याता कारणीय प्रथं कार्यकार वंश उत्तरकार है । १ नर्गभने अन्तर्गक्षका आविष्यंत्र हुआ है, का श्रांत्रको बचन सुनका कर्मा क्राप प्रची अन्य प्रत्यक्त् प्रकृत्य मेरा मनावर क्रमीक्रीत प्रवासित हुए भगवाका प्रकृति 🕯 । प्रथमे 🛘 आन्य हो अस्तान प्रकृष्ट परमान्यर प्रथमर स्थलन प्रान्तव हुए । उत्तरका प्रार्थर हैं. अस्य में बाबा प्रश्वारकों किया है है जान - प्रत्याल अहेर सुगाननेस क्रवार हुआ वह र ही हर (सिरारफर्ज) है, अर्थ ही कराबहा जनाकरना श्रांतन परायुद रहेचा क सह हा हा र बाधा परश्चा है, अन्य सन्त विकास माना, इस सब्ब कान्य वार्य हा साम्य रक्ष हैं। जिस्ताक म अर्थित है, में पश्च है और । प्रत्यक कृत्यालके पूर मैहनके राजकार अन्यकार न अंश्रों ही है। जिल्हार नंतरा जारने सन्तर होता। हर इच्छले हॉब्बर हो समर्ग इस प्रकार कोले. ह है तका में बन और कार्या के लियन नहीं है। अनेकार करा अहे ! में तुमारी हुन सम्बेगी ? "

मान मनती है ? आफदा क्यां ता ऐसा है, अन विकास व्यक्त प्राप्त है।

अन्य संबन्ध प्रवाद हुए है और जिल्लाहें व्यार्थ व तो है — जाद । संधानक

का बहारपारीचारे अनुनि में कैसे का उत्तव त्यावानों कार प्रशास है। अुद्ध बुद्धिकाली देखि । तुन्हारे इस सक्कारे भी क्षात आणि देखना नचा स्थानाके धनी। मुझे बद्धा क्रमांच आर हुना है। असः इस मुनि भी जिनक अवस्थित कर्मन नहीं बार अवन्य अवन्ये इकान्य अनुसार कोई बर मान्यने जन्में वरमञ्जरका अर्थाय अध्यक्ष कांग्रे र जिल्ल क्रमी मृत्ये प्रधानन हो सम्बन्ध की माचन वे केल कर सकती हैं ? पाने ! चार्य नुपत्नी सनके हो। उसे में नहीं अन्यक्त कुर्न निर्मुख है, में युव और आपनेंद्र गुर्माचन के.में. अत्योगा । मृत्यास केन्याण हो । में मृत्यार

<sup>-</sup> प्राप्त कृषी १८५ ५८कृषा स्थिति च्यान्त्राहरूत्वा ५५०क भी करता करता हुए हो इसका पराये विश्वीच्या अन्तराज्यांक हा अनुसामी पार्ट कर्या सर्वत्र व्याप्तरकारक्ष्य सम्बन्धाः अस्ति । अस्ति । अस्ति । अस्ति । अस्ति । विकास ।

बाराका न बारपुर्वता कर्म (५५) । । अस्तिवाचा अविभाग क्रावाशक्ष्य १५ ०० राज्य व आहे हा की कर परवरण चाला किया विकास विकास हर सर्वज्ञा वा ११२ अस्य विकारणसरावना ॥ मेल नगर्ने साथ के पुलानीय प्रस्तुत क्षेत्र, अंत्रेस्त्रीय ते देशसम्बद्धान्त्रात्ताः 

<sup>🕇</sup> बस्य अवस्थानी देशाः स्थानना समीभगाः। य विकासनीय स्टाइनि वर्णनिनः कार्यन में स किया बन्ध ने कि क्षेत्र निर्मनक गुक्तः प्रभो कि जनकी बसूरको सेन्द्रा आपि सुरस्युतः स क्रिकेश अभिनेत्र प्राप्ताना नवामा क्रमा १४ ट्रांड मुक्ते भूग नवामा त ্র্যান্ত কলে <del>বাংকার। ২৮</del> - ২৮)

कर व्यक्ति, बोन्य है, बर्वर व्यक्ते पृद्ध है नहीं। वैक्ताकृत्य प्रत्यक एक प्रदूरकार व्यक्ति होने an ay dark also conversions pay their figures translations are also an inc.

महोताल ही काम ।

क्षानी पान क्षेत्र । कही नहीं कुमते किन्न क्षाने कुम कुम अन्न क्षानिकों का अन्यवर्गक अभिन्य कारते हे क्षेत्री प्रकार न्यूनके अभिने हम हो । क्षेत्रों । यह दूप \$ many: Amel annue annue ge he mant ma depart put was

provides relative the work street, speakage while from all spirit all spirit प्राचनक प्रकृत कर्मा हुई संपन्ना उनके सारचार अस्तान क्षेत्रक कृतकारी प्राचेत क्षेत्रक वर्ष from any many popular and their tribut their from dynamic had by बहुर प्रमाणकार के प्राप्त के कार है। कोई है। प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त कार कार कार कार कार कार I was do t till be man bee of all fight and an amount when करनानी क्रमण है से बेल स्टेंग हुआ पर स्टेंग कुरते पुराने के-स सर साथे है से कारण कर सरकार आहे। केलेकर र प्राप्त अन्य केले पूर्ण कर निर्मा अन्य के पूजा कर केल present quit anti find si servi sea prive se piones segui find also words it. It was to they were that the it. I special extend the way safety to provide क्षान्यकार्य कुल र हे अर्थ। याद ! मेरी हैं। वे अधिने अर्थ अर्थायो अरू हैंगी। क्रमान होते कही र पहें और हो परिचार के उस प्रोत्तावर्ध प्रकार प्रात्वेश तेना है तूर्य को की सम्बन्ध सुप्ता हो। परियो अतिनेता एक स्वयुक्त कारण हैं। अर footig पाने र कुरुराज्या तर्म है। सार्क-न्य प्राचन हो कर्म अभिन्य कर्म प्रतेसक है। कर्म क्षात्र पूर्वत्या प्रशासित है। पूर्व विना रिकार कार्यका पर कहा अन्तर प्रकार कार्य विकास केरण प्रति प्रति के स्थाप कार्य कार्यका हत् व्यवस्थातम् भागवत् श्रवणे प्रतः । **अवस्थे कर से । इस्से वर्णनार्धः इत्यावस्थ** क्षीत है करन । संबंध र कई । बुक्ति कर-के - क्षात्रकाना अधिक स्टब्स सामान्यकान स्थितन का गरिन है। यह तक कुकारी तरकार्य मेनूहा, केवाबेक्ट सारवात्रका अनुहार कार्य है। यह their fit is from a principal about a company of any copic out and कुरमान कर अस्तावन होती है— काली हैक बाहे असने । की कुरवार कुछ व्हें आहे क्रिकारमा पूर्व क्रिकारकार केवल अर्थन प्राप्त हो पूर्व क्रेशका पूर्वा चीनगरराम और चीची कुञ्चनका । चीरती, चार्च रिज्य विकास अगरियो प्राप्त का ने की before the street health that you it we produce white क्रमानी क्रमानाव्यको अनुसर्थ का नार्यक प्रमान आहे. वर्ष भी, प्रश्नी देखे उस अवनित्त कर के हैं, रिलांस केंग्सरी जैना कर्त्त्वीयत प्रान्त्य केंद्र कान्यून केंद्र कार्य तेले हैं कार्यकान पाने कार्य । पूर्व की अवका अलगे कार्या कार्य कार्य है क्षा नामान केर केरा प्राप्त व्यक्तिकार क्षात्र व्यक्ति हो । क्षात्र व्यक्ति क्षात्र का पूर्वाला कार - केवर कोची नाजार कुली कियों। कामाधान कामाचा करेंके कान विवास girts first menn mit given mitrogen, mer fange protek storfen mengelike

सेक्स्मिको होन सरके तन्त्रे । इसका कारण्या । इता है, य है और म होगा हो । उन वहाँकी और बाहरू पुन: अपने सम्बन्ध्ये आहु करें । प्रतिहर पूर्व हो बाजनी । बह जरंडच समर्थे इक्तार उन्हें झानने बाद क क्यांभाग भरीके नामते विश्वास अन्तर्भात है नये। हुई । कन्द्रजानके अन्द्र्याककनने हो उद्वर्श

Barretade managret by dasernasia and and and arkinere effe yangement by by every broke and and and and arkiner विवाद अनुरेते सन्द्रकाके साथ किया। बेकाराचि वहाँ क्रारंगात हुए थे। नवन्याने कार्यका अन्य नाम परिवर्तको क्रीहाका क्षेत्रका । क्षारा क्ष्मकी समाजना कारनेपाल्य न नी पर्वाई क्कोबले को हुए देवाने क्रम नामानक ज्ञान है। नहार, निर्मा निर्मानक साथ दीर्घनारकार क्रिका, तथा प्रारम्भा देशना सुन्दारे पहल आहे । प्रारम्भाती आहित्तीय जातान प्रारम मान् संबो । श्वान का में बुक्त गया आराज किया है उसमें आंतर्य पूर्णकारो हुआ का अल तूनने प्रशासीके साथ अल्प अल्पीका के रहे हैं। एनी अल्पी तून लचने बुक् कर देखना अनेकर द्रांकृतान की नहीं किया । अनेत्वारे कान्य के और करन पश्चिम के सब प्राह्माओं अपात १५और ओर देश्यान आओं । देशा कर रेमें इस प्राप्त तुम्हारी यह

ुर्ग प्रकार संभारको प्राची वैगयन कुरानेके विक्रों एक ज़रीकी मुक्ति की, जो अप्रेश देवार श्वेवार वरावान विवय वहीं

(अध्यक्ष ६)

संख्याकी आत्याहरित, उसका अरूपतीके रूपमें अवनीर्ण होकर मुनिवर वसिष्ठके साथ विवाह करना, ब्रह्माजीका सहके विवाहके लिये प्रयाह और चिन्ना तथा भगवान विष्णुका उन्हें 'शिवा' की आराधनाके रित्ये इम्देश देका विकासक करना

विका चलकार शंकर अन्यर्धन के एके तथा अनुनेत्रते तथावाचा उन्हेल हेरेगाने उन्हें ब्रोच्या भी क्रमी म्यान्सर क्यो. वहाँ कृति इद्यावारी ब्राह्मका व्योगपुरते वरित्रकर वैवासिक बार का से थे। यात्राम् करवे रसकार अने व्यावसाने प्राव्यक्ति क्षेत्रराजी कराने जो किसीन वर्ज नहीं अधिक समीप गर्नी। वस समय मान्यन् केचर । इसके इस नेजाबी प्रक्रमारीयार आपना - संयारकी कुपानी स्मियाने को नहीं देखा । विरुक्त दिलाने अल्लेड विरुक्त स्वयानाची अक्रास्त्रीकी कह पूर्ती कहे इस्तेल साथ अन किरियम्क कार्येक किया था। प्रकार में अर्थिक प्रतिस्था की गाँक। उत्तरका कृषंकालको कार्षि कारमुने कृष्ट परपंत्रीको । प्रांकारायक प्रारीत सम्बद्धक रूप्य हो क्या । आजारों कुछ नेजारों अध्यानीच्या का का युगेकारकी अलक्षित नवा तक ओर

सहराजी कारते हैं। जान्य ( See बर कान्यांनी निकारीया अन्तेश शिका का ( संस्था बारक करके जने स्वरूप करनके निमे केल गयी। अधिने धनकक् प्रीकरकी

मनाबार कुछ बारके हुए: कुर्व-सम्बारने होता है, को वितारिको अस्तरह अवार पहुँचा विका । तम पूर्णी किसों और प्रत्येकार्य है। वस्त प्रकार कार्या किसी वेक्साओको पुरिनेत रिप्ते को में भारतीने काके अनुसन्ति प्राचीको रिप्त प्रारीती पुरा विभाग करते अन्ये पानी कारीन कर देशतारे कर देखा। यह सुनिह सहसी Rec t

कारा:संभव पुत्रता, को किए और सम्बंध बीचनी कुमर्गकों की सहाविकारणी पुत्रतेनी कार्यने क्योपाली असीरांध्या है जना जरके जार हुई। पूर्वने भई अस्तांपके प्रत्य उस करीरका क्षेत्र जान क्रानंत्रामा हुश्ता, जो किंग जानव जार कुरोवते जाना जिल्ला। जुनै ह \$ | terdelsen von ift ferrial numme stept fing from ! ferrich fab ge-मक्त करवेताली होती है। जुलैंकको बहुदे अहनुदि वेतालिको वहाँ बहु अरस्य का अवनोवत हो-- प्राचीके विशेषकों अन्न हुआ। अनुदेश प्रतास का 'अवनाती' रामानी क्षेत्र काल, ताल प्रकार सेवान अवका होती. एकत । यह विश्ली भी काररावारे अवीचार है, जो वेशमध्येको असम् प्रश्लेकस्य है



- कार्यक सुर्वार्ग केले - इंग्रेस्टले - बाते हैं, जाने सम्बद्ध साथ सार्वारं कार्य राजारिका अवसर अस्ता, तक व्या आधिनकी पुर्वका ! अस्ते प्रतिका असी कार अस्तानी अस्ति केललिको सबके पूर और सामोर स्थानो होनेनारारी अस्तित संस्था। इन्होंने बहुनोंद्र हिंग्स को सहस्याद अन्तर्थ अस्तरीय नहीं बारती की; अस; क्सी मुख्येत कर राज्य काराओं संगंत सुर्व अवत है। कारण अल्ले रहते यह वियुक्त-विकास क्य अस् विश्वाः देखें ! ब्यामी समाह अरके कुलकुक हो में सुनि सुनीकी जाति हैंगेने सहत प्रशास से और अपने शिकांके काम आक्रमणे सुन्तर रेग्स् उत्तीयत सरहाय-करून करते थे। देवी अरुवारी कहानान महीने स्थाप सन्त्रारणको बीहर मुक्तिर नेकर्गार्टको का अञ्चलने और की मधी रीने राजी । कब बहु जिन्महर्के कोन्य हो जबी, सम कैंगे, मिन्सू समा ग्लेशको विरामार सूत mark ye alloyd tou keen franc कार दिला। प्रकार, निर्म्यु संधा कोसके क्रजेंसे निवारे पूर् करावे विका आदि पास परम परिवा गरिवाँ अध्यक्ष रही ।

gh ! harfolieth gelt uperreit अक्रमती प्रवस्त परिवासओं हेता भी, यह मानि परिकृतां प्रतिकारों कार्यर उनके रतन बढ़ी फोब्स करें रागी। अध्ये प्रस्ति

अपने मुख्य एवं उद्या पूर्व करण हुए। युक्ते बाह्य क्षील हुआ वर । प्रस्तृत विकासी कृतिकोष्ट्र । यह विकास स्त्रीत स्तितहरूको प्रत्यको सूत्रो बहु विकास स्त्रा हरानिको सै कारत विभाग प्राप्ता को नकी। कार्यान विभाग प्रति हेर्या प्राप्त कार्या afriferbeit i pro prace fib graft rents. Bare mare, it meren 🗞 geb.: ft per में भारत है और अधिकार क्योर किया है को उन्हारक क्या बड़ा है होता है की उन्हारक क्या पान्य पान्य और दिला है। यो हो का सुना, काल ' आ अवन मेरे बड़ी कारकारके साथ क्षांका अल्पान करनेकार पूजा हुए एक एक पूजा पूजी पूर्वको सार्काका प्राच्य प्राच्याचे पुरस्त है का सन्तर्भ प्राचीनाव आगार विकास का सार्वपानके described from the first \$1 years \$ formal ments prices when पूर्वाने अन्यान विकास कार्येको अनुसरकाता । वहः अनः हैने कहा— कृते १ तुन्हे हेन्स

मानाजीका पर करता हो एक और वे इस अनेन्याक करें। इसके बाद की सरकार अवार चेले ।

wall own page 7.

निरमको जीनाम पूजा को करका शुक्त वर्षण । अञ्चलको निर्म अनोहा हेवर की पूछ इस है जो भौतापूर्वक कुने । तक ! कुरेक्टरन्त्री । कुनको विकालेक कार नेवर, वर्गन कार्य में एक बार कर मोहने यह गया और प्रश्नेत करनार को से सर्वाद है। हिस्सी

प्रकार करना कारिये, जिससे स्वाचेकची कारणी प्रक्रामेची पर बार शुरुका किया कारते क कार्यवाची प्रतिकार किन्नमां मोनित करपेका भार रहिस्सीत करणार्थन करण प्रथम । आपनी कारणोकको क्षेत्रन कारणोकने केने आधार अक्टबर्वको कथा पूर्वजनको जनको सम्बद्धा कक्ट-'प्रच्ये ! सुन्दर्ग क्री हो केन काम्यानुसर संभारती वही प्राप्त दिना अका अन्य है अने दिनाजीका वर्गात प्राप्तके कुरानी है। यह विभागांकाओं यूदि किन विभागे करीकी सुद्धि बंदिकों। यह कार ने कारणे है । वर्षक र अस्य अस्य कारणाया । स्थापक है कि नहर्ष कर एक और सेवी करेत रिक्को का पान परित्र परित्रका पूर्णन जोको लगा । वेरे इस विन्युतको अस्थि-मोर्निक्ये, जो मुक्तांक कार्यका किराव रही। पुजान किपूरित कार्यका कर्यांक क्षानीकरणः कृत्य को स्थानकरूपा है। असा पुत्रका प्रकार और क्षानकरिक—के क्षेत्रे mental that found aced prights and movies regions for a part and make क्या का अने अन्य मृति की का साम्योको कार्यका अञ्चली सर्वका अपने-अपने महत्त्वक क्याने और यह संभारः सेव्हर को चान् को समामन व दिन्हें। उस meren mebit find und rieb, med ung un ferte gine eine gener, ein gereit कार मुख्या कृति वहा दुवस दुवस । कर मान भार केला. जिल्ला समा ! हम जाना भी मुनलों को मि हमा काम कामें क्या हो। भागतान विश्वास क्षेत्रक हो: अनः इससे मानवारीको उन्होंन हुई र उन्हें स्थानकी मानवान् प्रेयराने मेरा अन्यान विकास कर मोहाते व हान वर्षा र बाल अवस्थित स्केट्

अस्ति असेर मुक्ते अस्ति व्यक्ति अस्ति ।

प्रेकर विद्धी सीको अस्मी स्वयमिनी आस है। स्थाप केर प्रोक्तर क्ष्मित पढ़े प्रोक्ति ... कुरुत वर्षाको ।

and descript that had district स्थानः केन्द्रमः वर्गत कारतात वित्रत वित्रती ता के प्राप्त का अपने के पात हो जा का का प्राप्त के अपने के के कि पूर्व है ब्रोपन सम्प्र कि निर्देशक एका अन्यते प्रदर्भना पर अन्य वान्यता राज वृत्त हो कार्यों उद्योगको कंपनियम प्राप्तान है अन्यत्र (प्राप्तेत विभी है प्राप्ता) सामाने

and the same design about plant the sufference or surrough support the self tilly again sub-self-क्षेत्रीच्या अन्यतः वेदन्तं । के स्वयंत्रः अञ्चला वर्षं व्यूती वृत्र पूर्णा पीत क्षेत्री रिकारकार्यक्र सम्बद्ध मेरे अन्तरके, बन्यद्वानी है। अन्तर - प्रेरकार - कुछ तथा कारण सुन्त । की क्षेत्र क्ष्मानंत्र कृत्य हात्र वर्तकात्रक न्यू त्याने क्षमा विकास व्यवकात है। क्रमानी अर्थन प्रदेश का महर्गनको सुरुकत केन समान हो कर समान क्राहित्स मानानिका सम्बद्धाः क्षेत्र के वेर सामने प्रवाद क्ष गर्म । विद्यापन के । विभी के सामके कार्य पर्य प्रमाने कार मुख्यों प्रांच्या कारी की। नेता (कारणा) और वर्षे (नेवारणा) है। ने ही प्रकृतका प्राच्यानके प्राच्यात कृषण के। अंधीने क्रांतरण है। प्राप्तक, परेक्षा निर्माण, निर्माण, हानाने हुन् कर नव भार का अ गाँ स्रोतीन जैतिका अधिक, स्वकृत है । इसके प्रयास प्रतिस्ता पीतानामा वहीं। इसका समाहा अने दार्थकों व्यापी और हर्तन्त्र के गुरू को र के अनगर बोर्क नगर- प्रार्थनियों पर्याप्ता वर्ष परवक्त है। पृष्टिः केंद्र है—अने कर पर्व पान पाने हैं। पानन और बंशनक हार्य नेनी पुनरकों क्षा के प्रमुख के प्राप्त के का अपने क क्षांकर शेवकार केने शक्ति क्षेत्रपार्थकारों करता. बहुत कारणे प्रतिपद, अवस्थित संस्कृत क्षा कर्म और मैं न्यून्य करान्य संस्थान एक स्थाननक पर प्राप्तन से नेप्यून हांक्री सुनेत करने मन्त्र । की इस प्रतानकों अनेत हो स्थान निर्मित क्षानाकित सम्बाधि बीमान समय करना है के हैं। कार्यकार जानों के देखा करे। कहा कार्य कार्यन कारकार केवन वर्षा क्रम एक उत्तर प्रश्यात आवाजनायामा वित्रवेताना, कारकारमा कार्य कुछ बढ़ा कारण - कारण हिन्दू - व्यवस्था कुछ। विकास हिन्सान् । आक्रमान् प्रकृत् । दृष्ट क्षेत्र से । युक्तारिका क्षेत्रों, निन्त क्षेत्रकारकार, क्षेत्र-बातओं, मुख्यें विक्रांतिये जान वेश शास्त्र वार्तार्थना नर्वतार विकास और वर्त Marie & sales from Referent the septe that American \$ 1 aproximate security thresh t 🗈 नहीं है ? पुरुष्का करेंद्र का बंधान है 🐃 स्वर्धान्यन प्रत्युक्त करन कर्म ( हेनाने संपूर्ण क्षेत्र प्रकृति । अने वर्षे कार्यने प्रमाणान्य अन्तर्भ के मृत्यूना सम्मानन क्षेत्रवे । अस्ति । क्षात्री । में बाद प्राप्त हुन्य विद्या हैना । इस नाईंड हुन्यते करने पर विद्यार में कि प्रियत प्रियमम् कर्त्य संद्र्य का अन्यास विकार गर्नी क्रांत्रिक समित्रकार को न्हें दिस्ताको प्राप्त कारक स्टेश्व क्रिका काम कर्त हर प्रमाण नवासन करो । असने जान मन्त्रेरकच्छी । होत्स । बहुबहर कहा हेत्स ही होता, मैनल मैन से क्ष्मित वर्ष्य प्राप्त हो जाने तो सारा करने। सामग्री प्राप्त करनी वर्णनने । नव गुण सेनीक मिद्ध कर हेन्छे । काँद विरक्त सन्तरमञ्जन असूर्य असेराओबी निर्दि करनेपारम होना । हो प्राप्त प्राप्ति प्रक्रम करें में में निहास ही ज़लका गुकाकर हहा। निर्वितंत को स्तर म्बान्यक्रमेको को हो अन्तरी है। प्रकृत् । योगका प्रस्का होना। महाने सीवी वेचना मुख कहनाई अराहा के, के जनकार रिवारें, जेरे ही कर हैं, सकारि निरोचन, यह जेर क्रिको प्रतिका अस्तर्भ करनेके निर्माण स्थवः सूर्यक्ता क्षेत्रा । सूत्रो <sup>।</sup> वेकी जनके भी गीप व्यक्तिभाषाचे प्रवास्थिक तरावा करे। क्या प्रेमेश वक्त क्रमार पान स्थानी होता नाम । किया और क्रिय रोजेको भागके जो इन बीटांग्यी क्रमी संगी। कृपत क्या अर्थीन अर्थन वर्तात्वा वे निर्मुक प्रक्रावनी प्रश्नाति है। मैसारा क्या प्राप्ति मन्त्रकारमञ्जू होत्र हुए औ जोन्याम सनुन्य हो । सम्बन्धे प्रस्तिह होत्या । सनी उत्तरमा पूर्णकर काले हैं।

क्षित्रे १ चनवान् विश्वकी प्रवासे प्रकट हुए इस खेलेले उस हमने वार्यना की - कृत्या बारकोर प्रक्रात् वार्यने अवस्थाय हो गर्व थी. तथ पूर्वकारको बराबाद संकारने यो और इस संबं स्टब्स्वेस अपने-अपने मान ककी भी असे साद करें : सक्तन् । मार्चने स्था गर्ने : समान् <sup>1</sup> समन् नामा से अकरी शांकाने सुन्तर जीतक विद्या और तून क्षाना जनकर्मक से वने और त्यासात् करवंकाने निर्माण जिल्ले केंग्याचे समृत्य क्ष्यवान् प्रेयत बहुनामचे अवनीर्ण हुए। के क्षेत्रक मुक्तको अतेन जुनको अस्तर करनक अस समय बैक्सस वर्गनवर निवास करन है। बक्रान्ट तृष्ट हो सृष्ट्रि-कार्य करनेका आदार प्रजेशन ! अब देखा की सारी नामसे मुक्तिमां प्रभूते युक्त का गृहिन्ते कारान्याः कारान्यक तिथे ही का कारण वर्गान्ये (" क्रमुख कम इन विकासके अञ्चले इस हुआ। स्थेकमें प्रश्नार क्षेत्रक, फिरम्बर गांच सह

कुरक्ते रस्तरे हुन देवी क्रिकामा भाग करे । 🖁 । यह बेरा पूर्णक्त हेरा सूत्र कंत्रीको स्ट अवनार खुक्त करके मोक्रमें किमीकी पूरी। बढ़ी उपनक्ता प्रस्त का नकाम क्षेत्र । यह होंगी। वे ही भागी श्लाफी फरी होंगी।"

े केवल काह्यार जनवान् व्योधार प्रत्यर दिया। और जनार्नाहर का अर्थानाती अन्तर्शनों हेरनाती है। अन तुन्हें हन्से

कार्य स्थाप । किर ज्ञान होत्या-विराहत्त्व और 💎 वेहत कहारू जुहन्तर सही भागे असे क्षाम् व्यानीते क्षेत्रकाः आकारत्वी आर. व्याने भगनात् विका अन्तर्वते क्षेत्रका अन्तर्वते क्षेत्रका हेक्त हुए वह देवने क्या-विकार । येग-वृत्ते प्रत्यो वार्व सुरुका वाह्य अञ्चल गाह

(Maile #-- \$+)

# इशकी तपन्या और देवी शिवाका इन् वन्दान देना

नारक्षेत्र पूछा बूच्छ विकासी कालेकाने दक्षते सरामा काले वेसीसे **पुजरापूर्वको अ**न्तर अन्तर्का भारतको कोम-तर वर प्रदार किन्स गया ने देवी किन्त अध्यत् सुरुपते वस्त्र पुर्व ?

मा<sub>र</sub>रमेरे सहा—सम्बर् | सुन, सन्द ही ! इस १४मी युनियोंने साथ महिल्लांक इस अस्तुत्वने सुन्ते । मेरी आक्रा कामर कार पुर्विकालें प्रशासकारी अक्षते कीरकारके अन्त क्रमार विका के देनों कान्यन्तिकानों पुर्वित सम्बंधित अस्त अस्तेवी इच्छा समा उनके The of all street has of the कवित्रमें किरामाना आसी सनका आरम मी । मुली जनमे प्रेमली रक्तमर हुन्छ-कृतिक कार्योर असम्ब कारान करते हुए क्षीय-संत्रीयादि नियत्त्रेये कुल हो तीय कुतार मिल क्लीनक पर सिका। ये अभी पार कीवार पहले, काफी हवा चीते और वाली सर्वेक अध्यक्त करते थे । भोक्ताचे करता Brd qui 10 que 44 4 c

depends made a minutes. Principle for it improved your col-कारकरी केरकारक प्रस्ता सर्वत कार्य कारतीर नेशने अपने आपन्ते कृतकृतन माना। वे मारिका हेवी सिंहपर अस्तवः बर्गे ( क्याने अञ्चलकि एका में । मुक मक्र ही भनेकर का । वे कार कुलाओंसे तुक्त बीं और प्रान्ति क्या, अथना, जीत पानत की थे। ज्ञान प्रथमी प्रचानित हैनेवाली कर जन्महर्गाची अस्तिनीति प्रकार आस्त्रेः संपूर्ण है। पुर अनव वर्गानीका भर नीति का विर्वास नवस्त्रसारिकोद्धार ३२वरी सुनि

करने समे ।



दश्रने <del>काल कान्यूक्</del> । कान्यूके । पुर् कार्यों केरी विकाने जावस पर्रोंन दिया। जानीके ! ग्रोस्टी ! जानको नगरमार है। आर्थ्य कृत्य कर्ष्य क्षुत्रं अत्रे स्वात्यक मर्शन कराना है। भगवति । अन्ते ? जुलक मानक होएमें । विमान्तविक्ति 🕽 प्रत्यक्ष होएमें । मानवार्विति ! अस्य हेर्ड । करवारे । आकारे नेत क्याकर है। है

महतनी महत्ते हैं—मूर्ग ! संस्था कोर फाइन कारण निर्म कुर भी । जनके निरामाने स्थापे इस जनार सुनि सरनेकर मूर्ति कही अनेतारिको की। नेत प्रक-पुक्तः अहेकरी हिल्लाने कर्य ही कर्याः अधिकायका स्तार में । जुले हुए केस नवे जुकर विकासी । जान देखा से भी कहते इस प्रधार कहा -ं यह ! द्वापानी इस जान भक्तिनों में सहत हुएते रिन्ने कुछ कुछ की अनेन की है।

ATTAC LABOROSCONOCIONOCO A Asparated haldense en bestern dellacen has appropriate a nes anno

कारकार्या । व्यक्ति । क्षेत्र । अर्थे येर क्षेत्री । क्षेत्र व्यक्ति व्यक्ति वर्णे वर्ण्ये । an \$ 1 mg family for \$1 mindred may \$1. केवन वहीं कोकान वर्गकर । इसमें मेंने ही काफें ही कर जिल्लाहें अवहर प्रान्त करके हैंकी Stope winger of the \$1 may flow from those windership flows क्षेत्र हैरावर्षने अध्यानेको क्षेत्रको है वर्षों कार्य हर देशर क्ष्म — 'प्रवासने र पूर्ण भारतर हैं।

\$-वर भागान रिकास साम्य साम्य भी साथ में तीर कृतान साहा कर सामान

अन्यानाको पर पन कृतका प्रकारी । अनेतार अनोत हो कृतको पनोदे पर्यान रक्षा करा - कार्याच्या । साम्बार्य । मृत्या कार्या कार्या केर्या कार्या कार्याच्या करी, अन्य मुझ कर वेरेक जैनके साम है की। जिल्ली म्यानुक्तांकर पर पावर प्रमान करते जाते कर्त कार स्ट्रांच्य और प्रस्तवारपूर्वक क्षेत्री हो अपने । इसके नियम और विजयी प्रकारित प्रमान पूर्व परिचार को मानने के माननाई करते किया गाँ है सकरता प्रमाणि में रिक्य है। ने पान क्रमी परम्य प्रार्थित अञ्चलिता। यात्राम्य प्रार्थित प्रार्थित विशेषितर है। क्रमा कुरुकारों अवस्थाने हुए है। ये करकारों और निर्माध को तेया है तथा निर्मा विभागक पुरस्कानक है। यांच् अन्यक्त फार्ने, व्यांच्यांक्य क्षेत्री के व्यां अन्यति क्यां और अरकार को हुआ। कि अर्था को और जेन है। कोच कका के सामन्यकारी प्रोत्ती रे अन्य कियो । अस्य युव्यवन्तर प्रम्यु भी तेर अन्यते प्रोती है। यास्त्रास्य अरम्पोर्ग क्रेस्ट पर नक्ष्माच्या अर्था कर । संस्थापर अर्थ देशे पूर् सन्तर प्रभागी स्थानकारों क्षेत्रक परिवर्त । हिंद । अकरों: अक्षानोन्से पुस्तानने प्रान्तान स्थानकी अंतर्गने हुन मिनक पुरस्ते करते को स्वाधिकको प्राथमे स्वाधित हो। वी और अनके प्रत्ये प्रत्ये अनको अञ्चलके पहेंदें कर अन्तर्रा । प्रत्येश्वर काम केरी पूर्ण । अनुस्था पहेंदें अन्तरार सुनी । सन्दर्भ 🖰 अन्य क्षेत्र के अस्ति का अस्ति का अपने का के के के के ले के का का अपने अपने अपने का अपने अपने अपने अपने अपने अपने अ कुछ प्रवास कुम्पूर गोला सम्बंध अन्य केरी हुनी अक्टब स्वातंत्रवा सेनी उसे केरे problem (women breter with me freit is an after it if grant gift

the all her and about his बेरा ५०% प्रथा है, उसे तुनों सब्बा करनी रहाना अभागोर दक्षणा का प्रकार प्रकार काहिये। में का अगरके हुना केरी हैं। ऐसे क्रिक्टिक्ट क्रिक्ट केंद्र कहीं और यहं- इसे स्तर्क क्रम्बूट विकास न करते। वृत्ति सब क्षमी सम्बन्ध में अनने क्षमीरको स्वाम ऐन्देर कता. पार र प्रधानको र क्षत्र र पूर्वते । क्षत्र व्यवस्था स्थाप को प्राप्तको केले कार बाल कुने । के बाव फार्क हैं, अरबाद कुरत प्रारंग कारम बार मुँगी । की मुख्यते पॅनिन्स अन्तर प्रमान हो पूर्व असूनी। यह क्षात्रन पान् है। प्राामके " प्रारंक करी कार्यक्रिक कर्न देखें किये काल है। या क्रान्यक क्रिके पूर्व क्रा पर ने दिया क्षत्र र प्रकार के सक्तरों है, तमारित हुन्हारी जन्म- के तुन्हारी कृति क्षात्रण सम्पत्नन्

BERGEStande ere ere bannagangereit fill efficane ere ere ere ere erengen and and an erene erent film विस्त्राची क्यो संकेती ।

महेबरी क्रिक कर्क बेल्ले बेल्ले क्रिक क्रिक वेरी पूर्व हो उन्तर है। अन्तर्भाग हो गर्नो । इनोजीके अन्तर्भाग

होनपर हुन भी अपने आसम्बद्धे लीट मुखे मुख्य प्रमानीत द्वाले हैंका स्थापन और व्यु सोकार प्रमान रहते तमे कि हैती

(अध्याम ११-१२)

## ब्रह्माजीकी आजासे दशहास मैथूनी सृष्टिका आरम्ब, अपने पुत्र हर्यश्चों और शक्ताचीको निवृत्तिमार्गमे भेजनेक कारण दक्षका नाग्वको शाप देना

म्बाले क्या ।

ear. प्रभागसभा । प्रका क्या व्यक्ति गरी है। प्रका

क्यान करो । श्रीवर काम नेपन-वर्णका राने । व साबी अन्यानीने बेह से । आधान से शुर यु: इस प्रांतरगानो क्षपाओं । अर्थनार्ध केंद्री कान्त्रिकेंस गर्थने इर्वकृतक मृष्ट्रिकें निर्म नकाव बार हो है, मून कहा भी प्रोताने ३०५३ वर सकते । तथा चनकान् लड़किर्याको इतिहा

स्थापनी करते हैं। जान्द ! जन्मकी साथ विकास विकास । अन्तरी करते सैतिकीके विश्व अन्यने आवाजनपर जातवर नेती आदार या. नार्यने प्रजासनि रेक्षणे वेस हजार यह प्रयूप प्रमंत्रारे करते नाम प्रधाननी भागतिका किया, जो प्रपंत नामनके। कुर रे से सुद्धि करने लगे। जब प्रव्यातुर्वियमे यक्ती अध-के शक दल समाय धर्मका आयारण हुई र देख प्रज्ञाचीत हुत्वने अपने दिना चुद्धा कारनेकाले हुए । विश्ववदी पर्यक्रमें सम्बन् कारत में लग्न मेरिक मार्गनर ही कराते से । मोने क्राप्त ! मान ! एक अलब मिनाने अने प्राणानी गृहि कारनेका आदले दिया । साथ । तक वे साथी की रिकान जीवनेको सुर्पट्ट को बी, वे सक सक्तापक प्रक्रवारी पुर सुर्दिके स्रोपको करने ही रह गर्भ हैं। क्रमानक ' मैं क्या सम्बद्ध करनेक मैंनने पश्चिम दिखाकी ओर कार्ये ? जिस्स प्रमानक ने जीव अवये-अल्च । एवं । यहां जारायण नर वाशवा प्रस्त प्राव्य काले जाते, यह सुक्ते कारहत्त । नायुक्ताः मैं जीर्च है काई विच्या निश्च वह और नायुक्ता प्रभावते सुन्ति कर्णनाः इत्यर्थ मेरान्य नहीं है । ... संपात दूआ है ) जल वीर्धनायकत् ही निवाहने काराज्ञांके । प्रोत्ते कार्या भारत है उसकी प्राप्ते अनेकार आणा प्राप्ता प्राप्ता कर्य प्रभावन देख । तेथे इसमें बास सून्य और प्रमाने सम्बद्ध हो गण । इन्दरी आयांग्रह करने अनुसार कार्य कर्न । सुरसेष्ट्र जनकान, जनगरित क्षण वर्ण और से परव्यक्त धर्मचे किया सुन्तारस का-बाल करण । प्रजेश । विकार क्षेत्र एक । प्रश्नेक के सामी क्षेत्र विकारके, प्रमाणीत पेक्समार (बीरको) मेरी जो परण आयेक्सने केले हुए थे । अन्य मन्त्राचे मुस्किर सुन्दरी कुर्ति वर्गान्त्रती है, इसे तुम कारीक्यमें करनंद्र हजाबदी वृध्यिके निज्ये बार्ग एव व्यवस

मान्द्र। तक तृष्ट्रे प्रता तका कि लगरना नेवृत वर्णने प्रशासी क्यांत अधिकायको जनकर त्य वर्ण क्रके क्रव करनेके अहरको प्रशानीत स्थाने मेरी गर्ने और अस्टरकृषक वी कोल — 'स्क्रान्स अन्त्राचे अनुसार बीरक प्रअधिकारे पूर्वकः पूर्वकाल ! सुनारेण पृथ्वेकः अन्त देवे किया पूर्व गांक कार्यन में में केंद्र जीना यह पूर विकासकार अनिवासि गार्थि

providing the property of the property of the contract of the À al giappe d'=0 de-4 de part plagationes des é par deservi-कर्मान क्षाप्र प्रमुख्य कर कार केवल केवल को को को उनके किन्द्र में कार का की पाई met sets part up from firm for set its measurement usual sed the gast temporis formit. Deploares: glasses und mit tim de gr. fre. क्षत्रिका भी क्षत्रिक को केवल हैं। अन्य क्षत्रिक के ली और वे स्टब्स and white figure declares also make these properties (Seed) and कृतिकार्यकार करते हेन्द्रे अलग्र कर यह करते हर वह दर्श करे वर्ण करते स्थान armer for the fourt days don't it don't and a get manifold bed that and get Aft tips and provide analysis meaning. As integral 10 mags habet repairs group, who people offered to the first street about the people was not the safe through and their many states and states and their states and states and their states are the states and their states and their states and their states are the states and the states are the कहाँ कोल्या है। कहा है कुछ अन्यानी एक पुरु से पूर्व अन्यान कार्य अन्यान है क्रमान्त्र कर है। और पूर्व के एक प्राचन है। अने क्रमान्त्र के प्राचन के प्राचन raute price from the gre part. Breeze t beene & regard, it delier ment which faction will do notified you make the contribution of the latter contribution with the latte engligh maybell in time if their cases device page from his profi diete de le marche des des des est de de servic de le leure des les de at the seconds belong the first from the first the strength and the first three deposits क्षा करते का कारण क्षित्रों करून वह है। एकार्र में बन्तावर्ध सार्थ कृषिक का दूर्ण the can strong fragger with a grown will spice grown and was straight about it mar & for freit all the contract and the Contract of the contract and the part operation from their property of the part with mile that that quart told कार है । अन्याद केंद्र प्राप्ति वैद्युष्ट कार्या कार्य विकास और पार्ट — यह पार्ट पार्ट forces are use that has been up to been set there are the कारता क्षांत्र केवल क्षांत्र पूर्णनकारणे. अनुस्त करणके तेन्त्र वर्षे अ वर्षेत्र र पूर्व Street mire mit die vera und die bereich Sprangereich fein fer einem mit -Margaret and Albert & Breat Brown Bergert has being spirit and a part that \$-- parts and decays with the contract of the country will many than print, by about that was great, that the distance began

क्रमाराज्ये नामके एवं स्वतंत्र कुर जनक age of serie 2 many 1 grilly flower flowers agent women if the Minut send or quest out and deal would not a get week with &

हरते कार कर्म सम्मानिक के पूर्ण करते हैं अंगली है जाते हैं का frequency and frames is not seem will and released any size it is got finds also former yet finden selv may de graddrade ong finadom de mantalt affairt des fina ding has be envery? In may may, I wrotely it has been decrease not by काम कर, बोल रहत हुनी, बाता की तम कर हा है। बेटनह र के समान with the wind the colour and the colours of the an all the colour and the special forms the

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

from the terminal of the larger party of the party of the section of the sales of प्रकार क्रम कर्म केरच है। आ: आयो क्री केर्न निकारों हुए हुन्करा के सभी रिकार नहीं स्तेत्व अभव्य कहीं की हुन्हें तक्तरेके दिन्हें कुरिश्वर और-विकाल नहीं निरोध्य ।'

कत् ! कार्य इत कत् प्रत्येक्षर स्त्याचित्र हो, समाचि का सरम काने मोनानम् पूर्वे केस कल हे दिनाः के force proves of one wit - force क्रकरे उन्हें अरुक्त नेहित कर विना का। मुने । पुराने कर काराओ पुरस्तान सहस्र मह रिक्या और अवरे जिसमें विकास नहीं आने tion of process to forestell क्लान पुरस कर्न प्रत्यको निका देनेने सरस्य क्षाप्तर की का का तक है। (अन्यान १४)



## क्ष्मण्यते महत्व कश्यान्त्रात्राच्या विकासः एक अहेर वीर्यापनेकः वर्धा देखी विकासात अन्तर्भ, दशक्षान इनको ज्ञान सका करीक समूर्ण क्य बेक्रआंसे कता-विताबी प्रस्कात

क्रमानक के काम र पूर्वारी कार्याकार्य केवलाओं किए के र अन्य की कार्य पूर्व

man of more it. And I had send their for the state was dear than क्षात्री, कुछ कार्यकार कार्यका में की बार्ट कर जीवपूर्ण कार्यक अर्थका कार्यका र पूर्व की after the depart and make make good the the department and region and the

The state of the s राजा पुर्माक उत्पादनको पित्-उद्यानका विकारण बोला है।

क्षान्यक्रमान है। वर्ष अनेति वेदन को अन्य का प्रति क्षेत्र क्षा क्रिके कारण विकास कर देखा : पुर्वचार ? है कही अल्युको को जेनने कर का 🗜 तुन कुते 🛚 मुने हे इक्को अनमी यह यहनाई विकिन्नीय बर्गको ज्ञाद ही, तेन्द्र कन्कर्ग, जानन मुनियों है मैं और समामेत सम्माओया मिन्ना प्रमानके साथ बार दिया। पूरा (पा महून), अप्रैय तम इस्तवनी अनेने थे-के कामार्थ में और रेम कर कामाओंका निवाद साक्ष्य (पर अस्तिक्षेत्रि) के प्रस्थ कर हिला। इन एकपी सेवल-पर्यापकोंने पीनी सोच्य को को है। असः प्रियस-अवसे क्रमका वर्णन नहीं निरम्भ नगर । पुत्रक रहेन रिका क सर्वाची स्थानी मोह पुरी करते 🖥 । बूतरे तरेन उन्हें नक्तमे चुनी सकते हैं तन्त्र मुक अन्य रनेन सकते क्रोबी पुत्री कारते हैं। पालक-चेदनो में जीनो जल बीचा है। पूछ और पुरियोकी अर्थालके पक्षम् कार्यलाहर provide agent of page on \$1 on \$1 or the transfer from the produces and face; and it would divid appropriate सूँ। हेला विकास कर ये जनशन्ता प्रशंक कर विकास

angles des à far ant autre et garangin meter fres en par fore opening provide and left floor opening food floor with sepreta separa parti tales, reta, and a part retained and leaf time कार कुर्ने कुन्यकार कर देखा और है परे । यह र प्राप्तकार केरिकेट



Representati disemble annil apiti alli 148 i apiti sent den separti diserthe contract following and contract that his temper beauty in terms manner. the party arrest proper drove the first find the desired the section of the secti part of free day of the past leaf. Send may of a se defe. It goes क्रमाओं कुर्तिके क्रिके कर क्षेत्र कर क्ष्म क्रिकेट प्राण्य प्राप्त प्राप्त क्रमात क्ष्मित प्राप्तकीयों give at the graphical was more temporal and finish to be

कुरुपरे विकास करने जाती । मुक्तिकेंद्र १ प्रतः । एक अनुस्तरक व्यक्तिकेंद्रः राजीते कारत पुरुष्टी पान्ने प्रत्या क्षेत्र अन्ये । वेतर वेतरेवा वेतराव कृतव व्यवस्था अन्येत्रम् कार पूर्व केवार करने अपने कार्य अने का का का अन्य की प्राप्त हो।

का राजने वर्ता कावार जनसम्बन्धा साध्यः व्यवको प्राप्त वारी । विका और एक्स स्वेक्टेंबा उपकर पहारित प्राप्ति ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ंग्रेस समाय दक्षारे केला व्यक्तपर देवीन मारनेकरते देवी दिव्याको कार्रकार अन्तर अवनी जानको निरमुक्त करना कर दिव्या किया । के राज देवता प्रतासित हो दक्ष और सैक्स अब प्रतास करते हुई वे वहाँ हैने प्रकारके सका केरियोको भूरि-मूरि प्रकार - सारों । वस कारियाओस सेव्य सुनवार अभी मारके अन्यने अन्यने स्वारमको एकैट धर्म । जिल्लो और स्वतिन्त्रों यहे सेन्स्ने अस्त्रासन्तर्गक मारह । अन्य जी पानिने पीता पर्य, तम बढ़ों अन पर्युची । अनिवासिकी पुर्वेचन मोर्निका गरिया निर्मात कराया श्रामें अस्मेनिका प्राप्त देशका का सभी विक्रोंको महिनेके पूर्ण होनेका कवान आहे. तहीं तक - बद्धा हुई हुआ । मनको सन्द शोध आ सकत साराओवर्ध अनुसूरणास्ते पुस्त सुरस्य सुर्होते । अय-सम्बद्धाः सारवे स्त्रे । बीत और बासोवेर नेनी किया कीत ही अनकी माराने कारने आधा बक्त आहे जाता होने रूपता। पूर्वका मानद हुई। उनके अन्यास्त सेते ही प्रधानीत सनीहर जुला देखवार सावको सही ही क्षा कई जनाव हुए और अने कान् रेकरी अल्बाल हुई : इसमें कैनिया और कुलोनिया वेतीन्यानान देश अनोत मान्ये यह निवास हो। अस्यारका निर्वतपूर्वक अनुहान विकास मना कि साधार में दिलांदनी है नेरी पुर्तिक अस्तानीको सार दिया और दूसरोको की धन मानवें जनक हुई हैं। यह समय अस्तावनी अदित। एक और क्योंकित पान और कृत कुरनोधी सर्व होते हाती और वैच करा होने सने। ध्वीत-ध्वतिके स्तूत्र-कुरनोंक मरसाने तन्ते । मुतीक्षर ! सरीके क्या हैते । साथ क्यून-के बाके क्याने तन्ते । उस साथव क्ष्मूर्ण विकासीचे सम्बद्ध कार्यन का कार्य स्थान स्थान स्थानीकी कार्यन प्रश्लीका गर्नी । वेशास अन्यास्तर्ने काई हो काष्ट्रपित्यः होनेकाली अधनी अंह चुनिका गाल प्रस्त्रकार-कार्य कराने सने। अधिकारकअधेकी सुती कृतेक 'करा' रखा। वदरपार 'संसारवे र्क्स अधिकों सकता प्रकारित हो कवें और सोकांको औरसे प्रकार और भी साथ क्रम पुरस मध्य प्रमुख्यम हो ममा। प्रचरित्र विशे गये, यो स्तर-के-सर्व प्रमुख चीरिकोके वर्णने प्राथमा अन्यवस्थाने प्रमाटः वहत्त्वस्थानक प्यतः विदेशकः अन्यतः द् वर्णकः क्षा ने का का ने मोनों काम जो कार कारकार, कार्य कारनेवाले हैं र बीरिजी और बहुतान मिला और को भवित-पामले करती गई। दश अनगी पुलिबत माला करने रूने तथा च्य प्रमुख्याकी क्यासामके अव्यय दिले-कुर्विकान् काले जुले करनेका दिन करने राजी (दिक्योह ) वालकाकाको कारणकार दिल्ला का अन्य कहते इस प्रकार भी समात कार्यसम् गुण करने क्रमी सरह बोली, फिल्मी माना पीरिशी न पून करें। प्रवेक फरने रूपे, वैसे क्शुन्यरूके करन देवी जोर्जी अञ्चलों ! पूर्ण काले कामानों की समझ मनेक्सीकी करवाई कुर्वेतन्त्रमं सुन्ने अन्त्र करनेकेर हिन्दों होती अस्ति हो बाली है। स्थानकात सानी अस्तरक की थी, तुक्तर का समेरथ अस्त करिएकोचे। कीम वैदी-वैदी कर अपने निन्द के नाम। अस दून का सन्दर्भक पानमें नियम होती थी, कर वर्गकर

<del>Şişşa</del>nd ban ngangga þjár sam lóksaggarn h<del>els san són sörn en ngang ell ö s</del>ann e<del>l ton s</del>egge<u>tsa</u>n neð भागमान जिल्लाकी पूर्विको विर्विण करने जान लेकर स्वरहातु विरावक स्वरूप विराव शनतो औ । पङ्गलनको सती जन मल्योचितः करती औ ।

सुन्दर जीत गानी, गंब स्थानु, इर्ग एवं का

(अप्राचन १४)

## मतीकी तपम्पासे संबूष्ट देवताओंका कैलासमें जाकर भगवान् शिवका लावन करना

हुई क्रमीबड़े देखा। का मीजे लाखोबड़े संस्थाने मानवरून बारव करके प्रमद हुई बह देख लाग मीतरावा अनुसरक कार्य- वात हुई उसी अत्यन्त नेत वर्ष क्रीयासे कार्यन प्रातीने अर्थक और प्रशासनानी प्रथम सम्बन्ध हो सम्पूर्ण क्युनेसे मन्त्रेण दिमानी मारद ! त्यानकर समीवते अंतर देवको हुए हात । इसीरमे कुलकन्याके सञ्जन प्रकट होने लगे राज । मानक्षाम् केने इस्य विमानक्षामा स्वाप्टेयजीने साथ इनका निकार केने ही बताने हैं और तुष्टा वजने भी नेवायत प्रांतनिय आवित्यक एकती थीं। असः विकारी ही कालक है। अहीं सर्वत मानुनेवर, फिलाके क्षत्र करने मालकर में मालके महारोककोत्रको तुम्र प्रतिकारको प्रतान अरहे । निकार गाउँ । विपालक सहित्यकारकै अरहे-वर्तापादा न तो प्राप्त कर सर्वा है. व काले जीरियों ने मामान्य प्रकारकी जनकात्रक हैं और न चर्षिकार हो प्रस्ता कारों, के ही. निर्मात सपन्न वारनेक रूपने आज मांगी। काम्बाव् क्रिक तुन्हारे वर्तर हो । के तुन्हारे ही काममध्य अस्तान विश्व शयी । अस घोल्य 🖟 कूमाके गरी 🕐

चरचे देशलक ठारण गुरू । किर क्यार्थ विश्व के लिये अन्य ने चरवर हो करवरे आर्गक्या मैं और तुम क्षेत्रों अध्ये-अपने स्थापको करें। जारण सी। प्रकारक हुई । अवसी (रागे) कार्यानक क्रिका और क्काएमी) (शिक्कोन क्रिकेंग दूर क्षेत्र सभी और अस्तर अस्त्री पूर्वाको अस्तिश्रुवेक पृष्ठ, कर और नरक कक्षकर

क्राताली कतने हैं---करन । एक दिन क्रमार कुमारोचिन सुन्दा सीन्य-नियंगोते की भूगारे साथ सायह जिसके वाल कही. सुर्जाणन होती हुई पन्नवस्थान वाले. जो कारपुरत सुन्दरी की। अस्तेर निराप्ते बुक्त की. क्रीकारपास्त्र परा का पनी। नगरमार कार्येः गुष्पास भी कम्बार क्रिका । अस्याधानम विकर्ण विर्वाल गुणावरणाक्री मुक्तको असे तृष्यको भी प्रकास विकास देने लगी। लोकार प्रकृष देला कि समीकेर क्रीर तुम रक्षको विने हुन् भ्रम आजनभर बैठ । है। तम बन्ध मनने नव विन्ता हुई कि वै मारिकालो कहा 🕝 हाती । जो केमल हुन्हें। करने ? सभी करने भी महातेमजीको मानेबी शुर्वे । जो तृत्वारे सिक्त दूसरी किसी ब्रीको - सर्थिनी परवेषरी - शिवाने अपनी आस कुरमानुबंध प्रमाद्या कामन करनेकाली मान्य । अलीमें हेला कावमार में हशके. अलीचे महेकानको परिश्वमाने अन्त अर्थको

**अर्थि ।** मेरी कारानारे सुरक्षार दक्षमध्ये कड़ी ..... आखित काराने मन्ता (अलिनका, पड़ी चारवेक्टमे क्रमाप्रधार बोहरूने कहा निर्मा । इसः धनन्त्रम् क्रिम्बन्धः पृत्रम् किन्ता और उन्हें

are a female year profession arrests. with the party street and age with mand the wife water it was been क्षण्यान् संस्थानी कृषा करती मी । सारापुर्व कारके कुल्काकार काईसे विविद्या सामे क्षान्त्रम करके उस शहेके कर्ने अहरीं क्रियमीकी विशेष पूक्त सहसी और क्रॉक्स महत्त्व भी मारती थी। के मारती कुल्पकार्य कर्त्यानीयो के दिय-राव कियाना प्रशंभ करते हुई स्थान विश्वती और क्षणके कृत्यें तथा कृत्येंसे कन्यून दिवासी पूर्व करमे में। वेस्तरह सुक्ष कृतिकाओं सर्व फ़िल्मार आहार करने पूर्ण और उने और कराये एक्ट्रेनची कुल करके वह बहेनके किलामी और जीवाची अधिकाशके एताचे सून्तर कर्को सन्तर काक्र<sub>म</sub>ेनको सूनमेने इंजारमीओ बना करके में निराकर सामर ही यह पास मानीत मानो औं। ३६/४/वर्गेः पुल्याना व्यक्तिको काले वस और market gold a militar got garde the proper stated appropriate registering and contribute the sail bank and an experience of expension was designed from the expension of are a tag severaged it traps and my broad strate area to

which was been a street from a party of the street from and the second real for exercise with the second figures when seek the second follows that the sale trained proof through the party site agill the party

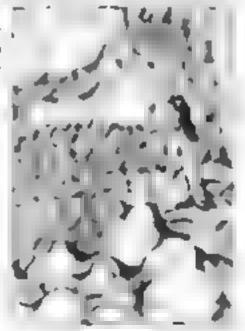

many many manager based.

कर्मान्त्री स्थानी पुरुष्टेनी विन्ते राज्ये । कहाँ भीरा श्रूपन्त्रा है । केंद्रपन्ती अध्यक्त स्थानसम्बद्धि भागवान रेजनोर बाजनो निरुद्ध के इस स्थान है— कुन्दरी, कर्जी, बार्ड, जिल्ह, वहीं है, विद्वारामको प्रदेश गर्भ थी। सर्था अन्यके उपायक है। हुन्तिके । विभाग मुनियोंने भी मानद पुरान्त एक बीहरी नहीं है। जान एक बार्यन्त पहारों प्रत्य कामे वेजीको प्रकारको पूर्व-पूर्व प्रथम अर्थन्तु है, अन्त्रे आगानक स्थान प्रथ कार्यक्रिकें प्रस्ता में और शहलीके पत्ता जहीं सर्वता अस्तात्ता है है। हम अस्त भारतान् वात्रोक् भी अस्मान्त्रेत् सहारत्यो कान्द्र हुत्ताने है। विभीनकार्यों अस्य प्रकारका अस्तिहार दिस्तानेक क्षाने पृथ्वाय राष्ट्र हो गये । क्ष्मी सहीत नारके अन्तर्ने कळा----

त्रुवे १ प्राणी सम्बद्ध संबद्ध केन्द्रमा करिए पहिला । प्राप्ते १ अस्पन्ती व्यवस्थ एक उसीर प्राप्त कारता किया और मुल्या आरी माना जाया हो तीन प्रतिकारी है पाना तान साहित कार्यक्र केंग्स्माओं हेला, पाने प्रतिकार आवश्च प्रमान है। असे प्रत्यक्रिकी कुरती निर्देशके संबंधन कान पहारी है। वे अस्पाद है तक अस्पादी प्रतिक नाम करी केवलाओर करी कलामाने जाव कई केंग्री इन्द्रियों का है। प्रताने कर्षी के कारी पर्यक्त are about what water five, first great tripes styl are great भागेरक करने प्रोती प्रमाद भारती । गाँनिकानुः स्थाने हैं, प्रमानकी एक दिन्या हुनेहा है। अन्यादो अन्तर १६४ देवनर और पृत्रि आक्षणंत्रांकाना हो। जनस्त्रार है। अन्तरही गरनकारिकामा पहे करने रागे । मिर क्षांगरे प्रसान करने के जन्म है- अन्तर यह मुख्यू है जीन अपने केवला और मुन्दि तुरंग के निर्देशक केवनामध्ये कावन्त्रका गाउँ उत्तर नामा । आवन्त्रक मन, को करमान् दिकारी स्थान है किया है। करिमाना कर पास आवन्त स्रोदन (ही

मान्द्रेवर्तिक जिल्हा मर्च । वर्षा मान्द्र । अस्तर्भ कार्य है जान्द्र र कुन प्रमान कारकार कियान क्षाने से को बंगने जनका अवस्थानीको अर्थन कारक कोरियम असी केनोर जर्म वैक्याओं केनो प्राप्त और यस नक्त करन प्रांतनो परमक हुन्याने उन्

(अभवाग १५)

## **इक्रामीका स्ट्रोवसे सुनीके साथ विवाह कार्यका अन्तेष, श्रीविकाद्या**। अनुपादन और शीक्षकी इसके लिये स्वीकृति

प्रतान में करने हैं—श्रीतिका आहे, इंक्ट्रे अन्तरकाश प्रतास पूछा।

विकास अस्तार । यह वर्ष का अमेरको स्थार । । एवं क्षेत्र है को ! है किया ! सबसे है Brand and the proper women were and descript the supplied I made fir the अस्तर हुए और और जारमें केलां लगें । भूत क्रेस्टर, बार्ड अंगरे आनेस्टर हीया संस्कृ Mar कोर विकास क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट स्टबर्ट क्रिकेट प्राप्त क्रिकेट प्राप्त क्रिकेट क्रिकेट माना जान्य पुत्रम् केन्य पहारोकनीये इक्ता जान्य हो और बरेच का पर्या जा पहा है ? मिनाके स्थोर्नकर प्रारम्भक विश्वा और का तथ में पूर्वन पंचान है। क्योंकि

क्षान्त्र है ।

PRINCIPAL SPECIES

कुमारे क्षार की वर्षा कुरियो केर पर पहल 100mm मन्दिर वृद्धि अवस्थि अस्था कार्य sprang fred diese street surfree : with कुते । न्यानंकात्रोके इस प्रकार पृथ्वेकर । कुद्धि क्षान्य और क्षान्यक प्रार्थ न काले हैं संस्थान विकास अपना की पानकार का मा क्षेत्र माना में देख किए मान more first & annit and surpline न्त्र प्रदान करा । केवल र सर्वात १ अवला अंतिक हो को है। कावली हर कुरवाहरू है। इसके हैं। इस के के इस की में कर की वें कर के के के की की bantut ihr mitteba son finn in merk finn bi die erfen b क्षानको को अन्त है, इसे क्षेत्रक सेन्द्र हो का न इन्तर क्रान्टिक को कुरम्बर्ग । विकास अल्पेर में निर्म प्रयोगन में भी है। देश । तथा में प्रयोगन कुरार को अन्यान १५० है। विकेश हम, अनुस् क्षेत्र सम्मानि अधिकार है। है। इस क्षेत्री प्रश्नार्थे हैं—भूर्युव्यक्ष्म अस्यान्त्राच्या प्रश्नान्त्र प्रत्यो प्राप्ती पाया हो प्रत्यात है। parault foligh for on point around my nove it it should more in regulation we were stress in a right self-time and and its क्षत्रपुर्वा प्राप्तात्र करण कर्मन्त्र अन्तरमः चन्त्रप्त्य स्विति स्वयं कर्म क्षत्रे प्राप्ता पृत बहु प्राप्त देश औं वर्षण । साथर । कुछ 🛊 ने कहा प्राप्त करें अपने क्रमा करते हैं। केन अनुस् करना क्षत्र को का कारणे करें। और अन्य नकार का कारणिकारि करना क्षाचेत्र । कृष्ट प्रश्नान विकास और कृष्ट अधीर कृष्ट है का प्राप्त है निकार पूर्ण 2000 के अपने पह जीता । प्रक्रापानी " केशा अपने हैं । बार्ग " पूर्ण प्रवृत्तन अर्थनामामा जीते अन्तर केरी प्राप्त को अन्तरकों क्षेत्रिक क्ष्या पूर्ण की पूर्ण कीन कार्या कि स्थान है। हुए पुरुष प्राप्ता है को का शक्ष में पाना । अनुस्तरहरू । इस और अपी पानापर man and force in property and it is employed the forcets specing the property कारकारे प्राथमिक कारको ५०% वर्षि । अस्य अस्तात अस्य क्षापने अनुसार वर्षि स्थे । प्राच्यान् संकानी कृतात हो रेक्टमानमें प्राचः में और मन्तिन्त्र सन्तर सन्तरमें कार्र प्राप्त कृत्य प्राप्त क्षेत्र । वार अस्तिकः प्राप्तकत्त्रकेत त्यावाके वृत्ति और वयावके हिरम्बा प्राचीर प्राप्त अन्तर्वक स्था भागात प्रार्थ पूर्ण में हैं जार कार्य सारान्त्रक कर्त अन्तर करण करणे अन्तर का भी करतोड़ की है को है, अन तर भी make \$ for some word upf of one frequent first our powerfolt open a कार जाने क्यांनिक अन्य काम चारण्या वर्तुनानक तैनके एक काम मुन्ती राजनीतन मुक्ते हुए रेग्य हुएत रहेल हैं एक प्रथमित अस्ति एक प्रथमित के वार्य है कुरक कर रहते हैं। तहने पहले हैं। हैका रे परित के अवस्था रे क्रम करने हैं। यह क्रमिन क्रमे अनुर को अन्तर्राक्षक को । अन्तर्याने क्ष्मको अन्तरक, कुन्तरकाल अन्तर को अन्तर है। befricht ibr if it fift ihr weiter gebenet eine fi brunen if it wie कार्य केर कर करून है। इस कुरानावर क्रिके अने की की इस करने पूर्व

pass that found rough up and grapes at feet being went place Marie and the state of the

perhabit med à s'emplose avid suive males à une seute, mob

को है। अस्ति कर्क का अञ्चल जीत हैका का रूपको प्रतिकार कुर संबोध्य करन नेती 🛊 प्रमा का नुवार अपूर्णकांच - नामारमं पूर्णनं अञ्चल गोल्यकां है - निरम् प्रोकां हु हाती । तुन प्रका कृतिकारों हो गया, जहां बोचन क्यांका में स्वत्याने संस्था त्यांना phylic proper man measure of all any stance from it that & the maje में अनुसा नेपाली क्षेत्रक अल्ला करनेपाला अन्यों मेरी प्रतिवंद है। के विक्रिक कुनर griber a war, girte vorm finnen unen verfer fenn fi bent besend fi vorm सम्बद्धाः १००६ कार्यको विर्वति कार्यकाः आस्त्रा-अस्त्रात् व्यापन है। विराहत कारके केन्द्रे हुई हंग प्रमानने कार फान्क (प्राचन उत्तरेत्र) है। विभागक प्राचेत कार अंक्ष्म हो को का प्रतिकार की अवस्था (विकास ) है के हरने अवस्थानी स्रोतिको । अस्तित् । अस्तिका पद अस्ति है। अस्ति स्थानकारे सून्य है, विकास सन्ते पर्दे रिक्र में अभी करने. क्रीवर्गर प्रान्तव कर और - निव्हान नहीं है। मी प्रीरणिये हुए स्वयं है प्राप्त काम कर्म संदारक दिए करका प्रकट से को अब कहा अर्थका और अस्तुनकरनानी है, अपन अन्तरम् विका हो अवस्थानानीके समर्थ । यह संभागने काविनोधी क्या प्रयोजन है---क्रिकार कुंग है। इसकार किया हम क्षेत्री का हम समार मुझे कराओं ना माहे !ैं मुझे अपना सकत कार्य कार्यने कार्य भी है। ता तक बावन बंदन तमें पार्यन ही क्षत अन्य प्राप्त केनी कर्नान्नीयो स्त्रीवार अन्यत् अन्य है। अन्यतेष पृत्त है सेन्यते क्षरे को स्थानक्रियक करनेथे समार गा । संस्कार भोगाने अधिक महत्व केस है। कुरुक्त र केंद्र प्रदेशी परण्यान विकारको और । अंधारने विकार सारच परावे कार्यन वेपाल malagit del repolition il unit mente il i più mor dep deste megrat milità i मान है। जन्म अन्ति जीवन्यक्ती इन्तियों के बाद कर बाता है किन्यके किन्तु की पानने कान्ये-को भी प्रतिकारिक स्वी केंग्री पात पान प्रकार गर्नेक्ट्र है। अन्य से अन्य अने अने पर पानी बाह्यकेवारीके मुख्यम कुल्करकार केंद्र गर्था । है। क्रमण्ड आमीनार्थि किनार कर स्थ के बोर्क्स के समाने मुक्ति प्रत प्रकार केने । यहारक की मोर्किक प्रतान अने मही है करने करा ... प्रकृत । इसे १ तक केची। क्षेत्री । स्वातीय अन्यूक विकास निवस क्ष्मी पर क्षेत्री प्राप्त के 10 mars केन के 1 देन क्षेत्रीयों । ऐक प्राप्त के उसे कर्म पर देखार प्राप्त नामानार्थ हैकाकर कुछ पान प्राप्ता किरमा है। तरीह प्रान्ता समाग अन्ते पानी हुँ कुर्वाच प्रकार केम्प्राप्ति वेद नवा प्रकार पूर्व प्रत्यक विश्व वे अवस्थ विभाव

क्षा कर क्षेत्रकार में के अनुसार के प्राप्त के अनुसार के अनुसार के अनुसार के अनुसार के अनुसार के अनुसार के अनु जो का का क्षांक्रिक के अनुसार क्षी र व्यक्ति वे क्षेत्रक के कार्य प्रतिकार कार्य कार्य कार्य कर कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य का (विक्र कुन कर मोर मार्थ मोर्थ १६। ३१-३२)

ब्रोग्ड से में उसे स्थल देखा।

क्लामी पढ़ बाल सुकार की और बार्ट है। श्रीवरिते गाव पुरस्कारको साम कर-ही-अन प्रशासनका अनुकार विकास: विकास में विकास अधिता-विकास आएक वारनेवाको प्रयासकारका

काल है। बरंस में जैसी करीको किय कालिके और कोस्स — 'क्या ! महेशर ! प्राप्ते ! कारों प्राप्त करोंगा और जैसी करिंद्र कार्य अपने पैसी करीको क्रोप आरम्प की है. कर्मना, उसे कुने । प्रदे । प्रदान ! में प्रते केली की क्रिकेट विकास में अस्तरके कुछ कहात है, यह सर्वधा अधित हो है। यो अल्लाक्ष्मिक कहा सुरू हैं। साधान, मते के तेनको विकासकोड पास कर व्यक्तिकारी मर्गको से उस है, से है क्षेत्र, भी मोरिजी तथा इकारतार एक जनावा बार्च क्रिय बरनेके रिजे निय-चारण मारोपानी हो, उसीची हुए पानै विश्व कार्ये प्रसाद हाँ हैं। प्रश्ने l करावती बन्तनेके रिन्ने सुने बन्ताओं । क्या मैं कोननें और सक्ष्मी—में के स्वर अरक करके मे मानक रहे, तक अने भी ओरिंकी सनकार रहता. पहले ही पहले जा पहली हैं। इनके रहतारे से केचा और जब में कारास्त्रक होती, तम को ऑस्टिन्यूओ आमारहरूक हो पानी और की कारिनीके सनमें ही भेरे करा रहना करवानी हैरी। हान हकरे देनों से बीकर क्षेत्र । वेदनेता विकास निर्मे अधिकारी का बारत बरके प्रकार को है। प्राप्ते ! कारान्ते हैं, इस क्लेकिकार कारान्त कोकविताक कार्य करवेकी प्रकारतार्थ हैनी मिल्लाम में संबंध विकास करता है और करता. ज़िला कक्क्पीके करने अक्सीने हुई हैं। म्हेंगा : तक्षर ! का प्रवृत्तिकके निवारनें कावा कुछ करी है । स्ती है हेती कर्ज क्या में न रूपन होते रूपने कर पानियोग हो प्रश्नार हैं, जो एक अरुपोर दिये काम में प्राप्तान कर प्रमात है। में मेरे दिल्लानियों हो। देवेल | महानेपरियम शिवविकारमें किया अस्पनेकारी होती, यह उसी आपके दिखे, अस्पने परिकारने अस मीरिका गाँ रह समाने जो अपने जीवनने अर्थने हैं से बुक्तरपूर्वन करोर जाता क्रम क्रेक क्रेक । तुन, विक्तु और मैं सैन्दें करून करनी क्री सरका बार की है। ही महत्त्वाम निर्मात अंतरपुत हैं। अतः प्रोधत ! अत्य क्रों कर देवेके दिने कहते, महाभागनम् । इसरे निर्म जनकर निरम्तः कृषा बोर्टिको और नही प्रसारको साम मिन्सन करना ही जीवत है। कावरनकर । यहें अपनी सन्तरके अनुसन कर देखर unde fermeit fird & fier fermie ift unde min fleine militet i gine ! श्व रीजा। (बिलू उनका विकास क्षेत्रका अन्यतन विन्युको, नेती तक इन प्रानुको कियम वर्षे करोगा ।) अतः तुन गुले देशी - देशतःओन्ही नही हत्या है। अतः अपनी सूच कारी अक्षण करते, को एना मेरे कार्नके कुट्टिंग कुनाने इस क्रमानके पूर्ण मोर्निकने, अनुकार कर करे । अध्य रे अस्में भी मेरी जिल्लो हम अस्टरकृषेक इस अस्तरको देख एक और पार्न है, उसे कुन कुने; नांदे का साथे । देखा होनेसे जीनों स्वेकोंने सुक कीन्स पुरुषा और मेरे क्वान्यर अधिकारी। देनेकाल पान बहुता होना और सम्बद्धी करी किया कि करनी, उसमें संस्थ

मनुष्या नेती क्षा स्थान होनेका

ki daggett existigatemet q q bekanggé - méngatetet ak camaga vont aggesi canaga sana i pgéting महोत्याचे अवयुक्त अवयुक्ते पुर्णाका उत्तर-तेत्व महोत्या प्रश्ने हेर्ने अस्ता वि सम्बद्धाः विकासः ।

अपनी कर्ती तथा केप्रजानो और मुन्तिनाके मेर प्रमाणकार प्रमाणन रिमान साथ अध्येश प्रमाश हो अपने अस्त्रीह

### समीको जिनको बरकी प्राप्ति तथा चलवान् वित्तका प्रहार्गीको दक्षके बास मेजकर सतीका बरण करना

मुक्तने विकास । इस अंकार नम्बद्धान मुर्ज इत्याद राजन हुए की प्रमान हुए प्रकार कार्य । होनेकर कवकी विशिक्षको विश्ववे स्थाननाम पूर्व मीच-दीव की है। फारचेशने क्याना प्रत्या कर में हुन्हें हुन्ह । हे क्या कर 2 केवाड किन प्रकार पर और 👚 क्षांत्रपंत्रीयो विराम्भय कर रहे भी बंध और अधिकारपूर्वक व्यवसार

माननी पंडने हैं—क्षे / कार मनीत पुत्रका करन जातन कार्नमादे पालेखती अर्थिक मानने प्रमुख्याको अर्थने स्टिन्को अन्तिके विन्ते क्रातेत्र क्रात्र व्याप्त व्याप्तिकानी क्षांच्या करके चांगाव्यको अनेतृत क्षित्रका अनीको भवी क्षात्रका अने हाह कानेको

महार्थन क्षेत्र काल कालका क्रमीको कामान् रिक्टने प्राथश पश्चन दिन्त । कामन वारमेवाली श्वकारिन ( में भूकारे करमार वर्षिनम्ब क्रमीहरू भार एवं गौरकार्यकाः । इस अगरा मात्र क्रमीर है। इन्होंनमें कोई का बार । करनेंद्र परिच बुक्त में उत्तेष अलेक बुक्तनें । अधि । मुक्तने करनेंद्र ओ अलीह होता, वही

- काराजी करते हैं-- मुक्ते | सराहीश्वर कामानी पीतन निर्देश कृष्टिप्येक्टर होता व्या । प्रायोजनी पर्दावेश व्यक्ति वर्ताक्षेत्र वर्ताक्ष्य व्यक्ति करण कर पुकार की। इसके क्रमणे से में भी काली कर सुनाये किसे क्रिकुर, क्रमुक्तकार पर क्रम्म अन्यय कार्या अन्ये—'क्रोड्ड पर क्रांग ६ प्राप् अन्य कर रेसे में र मानवाप अङ्गानको प्रम्या नामान्य अधीन से गारी वी पूर्वानम हत्ये। कार करीर मदार्शन्त के एक जा । स्यूतनों क्रांपने जा पान की कई में तरह क्रावांचे कह क्रमके क्रमकानी प्रतिक सन्त गरी भी । ४०के - न क्रमति । उपन्ता जो अन्तीन क्रमण का अन् सभी अहाँ नहें मनोहर थे। ये बहात् त्यानचे आंचार्तान हे पता। प्राच्यातना स्थापनंतरं अन्य प्राप्त पहले थे। इनके पूरत विषयम विश्व स्थाप श्रुपकर प्राप्त अन्यस करों के कार्य करें के अध्यक्ष कार्य कार्य करते हैं कि से कार्य के अपने हैं कि स्थान के अपने कार्य कर कार्य के अक्टम्प्रेनक ये। प्रत्यी अपूर्णानि करोड़ों अनुकारण जनवल जेवर वहे प्रत्य हुए क्रांची अनुनी विक्रोंक निर्म शर्मका हो। नमें । यर जीनो कर प्रीमे । सन्तवकांक क्रियं भी । मानेन ऐस बोन्दर्य संस्कृतित मृत्यः अस्त्यवयून अन्यानीमे प्राम्यु करोको मुस्तिको प्रमु व्यान्त्रमध्येको प्रमुख बेल्पकर प्रनक्ष बालीन्त्रन को गुले से ८ सम्ब क्रमीन अनुनी करणीकी करण की। इस बेक्स अनंतर संभावते रोक्सर बेक्स्परीके क्या---'पर बूगरं जन्मानं शुक्ता हैओ का। स्वयंत्रकं हेन्यानी प्रकार मुझे मेरी इकानी: अनुसार

केवा कर क्षेत्रक को कर र कन्त्र - यूने अरवा हेमा सर्वान हेमानूनी वेचे हुए प्रकार का का का का का किए का का किए का का का की है। कार्यने प्रश्नी ।

वैकारिक विकिले केरा वाक्तिकार करें

अंतरावर्षे अनेत काके दास्ताव सर्वे पर है। शियोक्ते कुछ महत्ता अनुस्य करते हर प्राचीचा विश्वतं काले ताने । पेवर्ने ! जिल क्षातका और अवल है जिल जना जन which want their officer referr warmers begreat per harry there t अस्तर्क से जनकार प्रांतरण गर-मि-मन गरा काके सामने जा साम हता। सार । मुनिर्देशा कर दिला है। मुनवानम । प्रश्नी क्रिक्ट अनुसार कार्यक्त कार्यक्रम अवस्थानी क्षेत्र पूर्ण है अस्थाने अस्पी पूर्ण अस्प क्रांतिका के जना । क्रेमर्ने 2 सरकारीसवित क्रांत्रमें आपना संदेश कर देश ।

श्रान्त्री कार पूरी को कार पर रही हैं, अब के अल्लून करन -- सहार । के अवसी नार्थ ही अपने कोनी—पेटि ( पूर्व नेती निवाहकी पार्थिन जनवंदाीत पार्ट नेवा है. कार्य हो काओ है अपने अपनेष्ट करूको। अपने अब नहे हम स्वर्धने ही स्वरूपन प्राप्त करनेकारे उनके इस मकनको सुनकर असीत होना है। अध्यानमा प्राप्तिने नहीं असम्बन्धार हाई राजी पुरवस्य सुरही रह लगीं; भक्तिने मेरी आसमन भी है । अस्मे क्योंद्र के अनेक्शिय कर मा मनी भी। अनुस्ताने प्रभावों की भी अभी पर मिल अञ्चलका प्रमान के मोची अन्य और अनेची फोचना गाँउ प्रधार । तम जरने मरामा प्रमाण भग्नामालय विकास मानेन्य नामने या वर्ग माँगा कि 'अरन मेरे मीर है जानुने हैं। यह प्रत्यात प्रतीता प्रताह के मैंने कर्त कोर्ल जेव्हान्देव महत्तेत ! औ कह विकासि 'पून मेरी मारी हो आओ ! प्राची है जारावती है अरण मेरे विस्तानी प्राप्तान होना आक्रमानी जाती चानते मोती— 'मानुक्ति ! अस्य केने विकासी शावित कार्यक क्रवानों अवते हैं: -क्रव ! धर्माची यह -वैकादिन चिवित्ते गुर्व अपने वर्षे ।' अवत् ! बाल ब्राम्पार प्रमुखाराल प्रदेशको प्रेमको प्राप्ता प्रदेशको संस्था क्षेत्रके प्राप्ता की अनुसर्क और देखनार काल-"दिनों ! केलर अस्तर वह अनुसंख भी स्वीतार कर दिना । ही होता है कुछ देखनात्रक कार्रे भी प्रकार कियात है जब आहे अपनी प्रकार क रित्यको प्रश्नान करके अधिनकुर्वक दिन्ह अन्ते नकी और मैं वर्ड करन अन्तर । भीन-जानेकी अवस अब माने नेष्ट्र और प्रशानिक अब तुम मेरी अधानी संस्के पर अस्त्यको अस्त हो अस्त्रके क्या सीध नहीं । अस्त्रो और देशर यह यहे, निमले मन्त्रकी इयर अन्यवाद किया की क्षेत्रकारकार अपने अब और ही पुत्रो अवनी पान्यका प्रण

अपने अन प्रवास आका केरेवर में

भूत सहाने कहा—-भन्नाम् ! सन्त्री ! कारण किया। विकास भारी महेलाके प्रतास अगरने औ बाह बाहा है, जरून कारी मंत्रि बारवंकर अवारी विश्वित्ये देवील हो में तरंत ही जिलार आरोह इन्यतीनीने पहले ही उसे क्रिमारकाके विकारका वार्त सामेक मुक्तातः वेदाताओवा और वेता की सार्थ है। कियाबार के, व्यक्ति में प्रत्यानीके साथ जोगे, किंगू अपन्ती जाताने में भी प्रत्ये



with more more flow a territor and send the spirits on substance profit

the safe from the last man pulled the R are the Print with the Print term to को से नेत जनक निकास है जनकी।'

> इस अकारकी विकास को हुए अकारकी। क्षके पान्ने में सन्तर्गाने पान प्रकार अन्तिका पुत्रस । पुत्र विभागो आज हेना क्ष अन्यानं करने निर्मातनात्रां साहे हे मने। उन्हेंने मुद्र सम्बन्धी प्रतासीय अंतरन दिश्वत । व्यानस्तर वश्यने अस्य की अंतरेका कारण पूछा, एवं की क्या वर्णी बारकर अन्ते कहा- 'अक्षको 1 कारकर् र्मकाने मुख्यी पुरीको अन्न करकेन रिके मिश्रम में मुझे कुमरे पास केश है। इस े निकारों की केंद्र करन है, उसका निवास मते। मेर्न करीरे मान प्रकारके कारीके सका सर्वाचक अनुके द्वारा स्वरूपन् विकास species at \$ and day \$ 10 parties. 🕮 असरसम्बद्धाः करते हैं। इसस्तिने क्या । अन्यसन् Name and it wasters at you of

संबाने लीव हो, इससे तुम कृतकृत्व को ऐसा ही होगा।' मुने ! तब मैं अल्पन्त इचित अक्ष्योगे । मैं नारहके साथ आकर उन्हें तुन्हारे हो वहाँसे उस स्थानको लौदा, ज्याँ त्संक-कर से आर्डना । फिर तुल अर्डीके सिन्हें करूवाणमें तत्पर रहनेवाले भगवान् किय क्रमण हुई अधनी श्रह पुत्री उनके हाममें सही अल्बुकताने मेरी प्रतीक्षा कर रहे है। रे से 🕐

में अरक्त प्रसम् होकर कंशे—'पितानी 🕽

शस्त्र ! मेरे लीट आनंपर सी और पुत्रीसहित ब्रह्माजी करते हैं। नाम्य ! मेरी यह अजापति दक्ष भी पूर्वकरम से गये। में इनने बाल सुरुक्तर मेरे पुत्र दक्षकरे बढ़ा हमें हुआ। संसुष्ट हुए, प्राप्ती अपून पीकार अधा गये हीं। (अध्याच १७)

ब्रह्माजीसे दक्षकी अनुमति पाकर देवताओं और मृतियोसहित भगवान् जिवका दक्षके घर जाना, दक्षद्वारा सम्बद्धा सत्कार तथा सती और शिवका विवाह

क्रवाजी करने हैं। जारद ! सदनकार में। क्षूबक्षावज | मुजने दक्षने ऐसी बास करी हियालयके केलास-विकारक रहनेवाले है। अत आप वृध्य महर्तमें उनके पर चलिये

> मुने ' मंती आप आत सुनकर - कृषध्याः ! मतीके अक्तवताल क त्यैकिक गतिका आजव ले

बरनेश्वर महादव विभक्ते कानेके लिये और शरीको से आहमे 🗥 प्रसम्भतापूर्वक इनके बास गया और उनसे इस प्रकार बोला लिये मेरे पुत्र दक्षने जो बात कही है, उसे सुनिये और जिस कार्यको से अपने लिये अस्तभ्य प्रानते थे, उसे सिज् बुआ ही समझिबे । दक्षने कहा है कि 'मैं अपनी पुत्री भनकान् दिलके ही समयें देंगा; क्योंकि अर्हीके रिज्ये यह उत्पन्न हुई है। दिलके साथ रलीका कियार हो यह कार्य तो मुझे स्वतः ही आयीष्ट है; दिश्र आयके भी कर्तनेसे इसका महत्त्व और अधिक बढ गवा । मेरी पुत्रीने कार्व इसी उनेक्यसे भारतान् निरायकी शाराचना की है और इस समय शिक्षनी भी युद्धारी इसीके तिययमे अन्वेयण (पूछतास) मत रहे हैं; इसलिये मुझे अपनी फन्या अवस्य ही भागवान् तिथके हाक्षरें नेनी है। विधातः ! वे भगवान् इंकर शुभ कत्र और शुत्र मुहर्तमें बड़ाँ प्रवारें। उस समय में उन्हें शिक्षाके तौरपर अवनी भा पुत्री दे देंगा।



पार्थक भी की समान शांध ।

कार राज्य प्रतिके केन्द्रात्म क्षेत्र रहे हैं। जिस्से विकासकीय करणा पूर्वन विकास वास्त्र है। many march folial element qui virtuite se mest mater aucr \$च+ऑ, पुनिर्वे तथा अन्त्रवश्या वनवारे । वासर्वे । बारकार विकास क्यांने कुमार काम वर्षः अनुवार पत्र और वह भारत कर्म बारमे क्षत्र और प्रेम्पान्स क्षार्थि क्षत्र के स्था अन्य स्थानक क्षत्रि नेपारे पूर्व श्रूष मेरी क्रमें, किसी पंचानकेन्द्र अवस्थान कर गर्थ । और स्कूर्तने प्रत्ये वर्गकेन्द्र अपनी पूर्व बाराना केला करवाले कार्यान कार्या कार्या कर सामान प्रतास कर्या है अन्यक्षत्राच्या अस्त्यम् कृत प्रकारको अभिन्या । वैद्या । वर्षा सम्बन्धानी अने कृत प्रकारीय anti territor and the green ground of being bled greft

केंग्रो पूर पुराने क्षेत्र । स्थानको मही स्थान सामीत क्षेत्री अन्य सम्बद्धाः कार्यकार्ग सक्तान्त्रे । के कुक्ता और पंत्रकार विकासी अन्यवनीया निर्म करते जानेने प्राप्त क्षेत्र क्षण्ये के कार्यक ( see -कार्यका -कार्यक क्षण करता कार्यक क्षण क्षणी कारण करो । अन्तर कार्यक धार्मिक धार्मि व्यापन- वर्गक्रिया गैनामा के सम्पन्न कुर । साथ कुर्द्रने मुक्तिको भी सुन्य न्ते । देश्व । मैं इस इन्यारे । अस्त्रे क्षण्या अस्त्रे हुए प्रस्ता केवल अस्त्रिय कान्य क्रान्ते, निकासकाराम्यकः प्रानेत्व । तेन स्थातकः विकास । वे स्था न्येत्व सुन्तातु विकासी Street the widows see th many I reference the first with the allegate man many and and the latter martin garage day delive week name age of a man direct of selecting about desired and कुरवार और मंगिन कार्य कुरावत की प्राप्त । वरिवास की और अर गावक आब प्राप्तान किया । को को कुला है <sub>दि</sub>वार काम की ज़िलाओं करके भीगा ने दूसने ज़ार काम काची पारंच पूर्व कार्य अवदान्त्री कार्यन प्रश्नी कार्य नहीं सम्पाद की। अर्थने किया क्षेत्र क्षेत्र को नार्व क्षा नार्वन । प्रान कार्यन कृत । क्षात्रिक विश्ववाद प्रान्त अवस्थ केवल वार्य क्ष Bulk from Graw Sprawick was, although for province business. भागवान् निरम् भी क्रमां सेनिकां तथा और प्रकार निरमाणांका की प्रवर्तका कार्यानानिक रंग्य प्रात्वार अववय है एत्य विकेश कार प्रतिकारक रहता पुरस बार्ट को गर्ने । बर्टरना बैक्सनमें जुन- किया । इस पन पुत्रनेत कृतने नवी हत्त कारणानी नक्षण पुर प्रकृत होते विच्या आहे. प्राच्या प्राप्त दक्षण में प्राप्त पूर नरीति कारण कार्यान्त्र कर स्केतन किरायतः त्रानं संत्रात्त्र साम स्वातना करत किया पराव को 1 करोंने कर शक्ताओं और . को 1 क्रमी बाद में एवं शहर यह किया क्षानिकोचे क्षाने क्षान करते हुए सरकार की कारतार्थ जातन करके जानकारिके क्रांचर कही क्रांच्य का नह से र कार्र कार्र हुए। क्रांस — प्रात्ते । अस्य से सेक्प्यूचा कर्न

api Bederlangus, marelle que plujes que um sem ajuera ducardi

और प्रमधनकाने मनवान विवको प्रकास अन्यन्द्र प्राप्त हुआ । बनवान् दिलके किने माच-राजके साथ प्रतस् उसाव धनावा संगार प्रकृतका निकेतन वन गया। गवा : समस्त देवताओं और मृतिकांको बद्धा

किया और तबने नाना जकारकी कांनियों- कत्यादान करके मेरे पूत्र दक्ष कुलाई क्रे द्धारा करते संसुष्ट किया। इस संयव गर्ने। विका और किया प्रसान हर तका सारा

(अध्याम १८)

सती और शिवके द्वारा अग्रिकी परिक्रमा, श्रीहरिद्वारा शिवतस्वका वर्णन, ज्ञिवका ब्रद्धाजीको दिये हुए वरके अनुमार वेदीयर सदाके लिये अवस्थान तथा शिव और सनीका विदा हो कैलासपर जाना

भी नाना (क्रकारके कर बाँटे। तत्पक्षात जान पडा। स्थलीयहित भगवान् किया राज्यके पास अर 🕏 🖼 सनतन ब्रुविका कथन है। आप. भी आप कागरीत है। जोतिर्वय क्राव्यः सर्ताक साथ जिस तकार जोच्याच्या रहे हैं में अंदा है। आय कोन में बर्पन और स्वयन रूक्षमी गौरवामां 🛊 🕞

जहाजी करते हैं। जारद ! सत्यादान इसेके साथ विधियवीक अहिकी परिक्राय करके दक्षने मगरान् प्रोकश्वते जना की। उस समय वर्ष बद्ध अञ्चल उनक प्रकारकी वस्तुरै खंडार्ज हीं । यह सब करके - जनावा नक । नाजे, बाजे और नृत्यके साथ ने बढ़ ज़लक हुए। फिर उन्होंने ब्राह्मणांको होनेवामा शह इत्यन सकको बाह्य सुरवद

तदनन्तर भगवान विष्णु बाहे-इन जंडकर सड़े हुए और में बोल— स्वाहित्य ! है आपकी आजाने पार्ट वैक्केन महादेव ! वयामागर ! प्रभी ! हिस्सास्थका वर्णन करता है। सपस्र देवना ताल ! आप सम्पूर्ण जन्मक विता है और तथा दूसरे दूसरे भूनि अपने बनको स्थाप सती देवी सवकी माला है। जल्प होनी कारके इस विकयको सुनै। शतकत् ! अस्य सन्पुरलोके कल्याक तथा हर्डक रक्षणके प्रथान और अञ्चल (प्रकृति और अस्ते किने समा स्त्रीन्त्रपूर्वक असतार प्रसार करते. असीन) 🖫 आधने अनेक भाग 🖫 किए विकार रीत अञ्चनके समान संभावाली जाते जाय परवेवरके ही इस तीतों हेकता कारते अलटे लक्ष्मीके साथ फोफा पा रहा। कीन है ? आप परधारमके ही ये तीन जेदा 🕯— अर्थात् सती नीलवर्णा तथा आप 🗓 जो सुद्धि, बात्रव और संदार करनेक गौरकर्भ है, इससे उलटे में रीलवर्ण तथा कारण क्या-दूर्शसे विश्व प्रतीन होते हैं। आप अपने सम्बद्धाः विकास कीविते । -गरद । मै देवी सरीके पास आकर आपने अवं ही लीलापूर्वक हरीर बारक मुध्यभुजीकः विधिये विकारपूर्वकः साध किया है। आव निर्मन प्रदाकपसे एक है। आंत्रकार्य करावे लगा । मुझ आचार्य तथा । आप हो सगुपर कहा है और इस हक्षा, विवस् इन्हार्गोकी आहासे जिला और हिन्दर्भ बहे जब्द रहा। तीनो आपके अंत्र है। जैसे एक

ही प्रतिनेत विक्रानिया अवस्था प्रतिका, अधिनेता है। बीवा अब्दे पान शरण वाले है जमारि इस - प्रनेपसीको पूर्णभारपुरी प्रकृषों रविवारके इत्तरेरहे हे किन्न नहीं है, उहाँ असार हम सीनों - हिन ३५० जुलाच्यर को प्रमुख अस्तिकारको क्षेत्र अन्य परनेपारवे. ही अन्य है। जो अरचना दर्शन गरे, अन्ते सारे पान अन्तारर क्वेसिर्वन, अस्तारक्ष्मे स्टब्स सर्वन्यकी एवं । यह हो अत्ये, विकृत पूर्वकर्म पृद्धि है और रिलेंग, इस्ते ही अन्यर करने, पुराय, मुख्या, - स्वयंत्र रेलीया कर्ममा अक हो नाम । मे अन्यास, अन्या, निम्न एक वीर्च अनी, वारी दुर्जन, बच्चा, वाली अन्या पंतरीक निकेचनोते स्वेत निर्वतिय प्रक्रा है, यह है, यह भी अन्तर्वे स्वीत्यक्ती है अवस्थ अरूप निरम्भ है, अरू: अरूप हो एक प्रक है। जिलीप हो करने हैं।

मकार्थ गाले हैं —सुरोधर । भगवाप् समे हुए पुत्र प्रकारों नेपपूर्वक जेले ।

रिवने कश—प्रकृत् ! अस्वने सारा कैंश्रीक आर्थ अपने प्रमु एका भूग अपने अध्यक्तियों कृतियों प्रमु कर्ता दिया । काम में जनात है। काम मेरे आवार्त केनेक अध्ययनके अध्ययनक के बन्न । \$1 Magril, across) per pferer \$1 " कुरमेत् ! अस्य का व्यक्तिमानो मॉनिये । स्त्राध्यम् । वर्षि यह अत्यन्त हुनैय हो तो धी जो सील करिये। युद्धे अल्लो मैनन क्षत भी असेन महिंहे।

कुरे । सम्मान् संकरका यह कार्य मुख्यन में इस्त केंद्र विशेष नियमें कों कर्मकर प्रमाण करके बोरम- 'वेलेब ! महि अन्य प्रसार में और मोचर ! महि मै का वाचेके कोला होती हो प्रसन्तान्त्रीक को भाग क्याम है, जो जन्म पूर्व वर्धायने। आरम् क्रमार सम्बद्ध करें—या वेर्ड अन्य कंड भगमार व्यवस्थानी हेर-

नेरी यह बात करवी कामान्त्रे सुरा विश्वको यह का मुख्यार कालेक्स को देवेशाओं की। को कुरकार करकार विका अलग कृत्। सन्तरमार कृत् विकास-पद्धाः अकारीक्तने महा—'विश्वासः ! वैसा वी काली (कारान) परवेदार दिना प्रश्ना हो। होना। वै हुन्तरे महोती सन्तुर्ग अन्त्रहे सोवितको परिवार अस्त्रव हे इस जेड़कर जैताके हिन्दे असरी पूजी सरीके स्वय इस बेटीका सुप्रिधारभग्रमके लिखा रहेका ।'

देल काकर कोल्डील भगवाद क्रिक



महारेक्ष । आप इसी काली इसी केरीपर सहा । सम्पन्नस्य अध्ययोगर आह रक्तनेवारी करनेवार विकास हो, किस्से अलके हर्तन्ते जेकर इंग्रेस के असी की समी बनुव्योक्ति पान पूर्व कर्म । प्रपृतेहार ! पान कैल्ला नानेकी उत्तर हुए । सा सनव अनुस्था क्रोनिया होनेको मैं इस बेबीके अनीत । उत्तर बुद्धियाने स्थाने मैक्सने प्रसाद शुका

का नवदार्गानको ज्ञाना श्रेत्व शीर्मका आदि कामको तो महिने । प्रदानि तमकाम् नैतकः । विकार्यतः । क्षेत्रसमी आवाः भी सुन्त सन्ध पुरः ज्लेष साथ हो लिये। इन सम्ब होती है। केशस्त्रातें, जनकारकों समा अन्यनी पानी

पूर्वक स्तरि वर्षे । विज्ञ प्रीर्विष्णु अस्ति सतीके साथ प्रविभी अस्तु विकासक पर्यासी क्रमान केम्प्यान्त्र हो जाने और जिल्लामधीन स्टानेनिक अपने केप्यानकार्य का पहिला मननवारपूर्वक अञ्च प्रकारको सूनि करके नहीं जनका इन्होंने वेबलाओं जुनियो तथा को आनन्दर्भ नेष-जनवात विकार । सदन-पर- हुमरे ओपोका विक्रि आधुर अध्यान करके क्षाको आदमम् प्रकार शिको प्रकारकः उन्हे प्रसारमपूर्वक विद्य शिकाः सम्बन्धी कुर्वेच्या सर्वेच्या कृत्याको कीनुका किन्द्रामा अग्रता ने के विच्या अग्रीह क्रक रचना स्था आर कर्ण भी प्रमान आरम्ब हो के प्रभु जूनि सम्बद्धार और सुनिर करके मुख्यर हिमालने वर्गाच्या और वर्ण । धनकान् इस्त्रानाको क्रम निर्मे अवनं कवने बासको प्रेक्टके वर्गीय कुवलवर वेदी ह्यूं जुन्दर होत*े क*न्ते क्या । अग्रतिकादा विकास करनेकारी और समार प्राप्तकारी नहीं अपने चलवान शिष भी अञ्चल आर्जन्यन ही मीनारमात्र वालेक्ष कारण वाल्याचे बीली शिवालको शिवालक सुद्धार अवनी वाले रेशांक समान श्रीचा का रही की । जर समय । बहुस्कारक समीके साथ किहार कार्य कर्त ।

्युनको करने हैं। जुनिन्छ । पूर्वकारको **व्यक्त राज्या भारति आहे. सहवि तक कृतरे उत्तरकाक मन्त्रकार अनुवाद प्रकार और** स्मेग वने में का नर्थ ( हिल्ह हुन भी न सफें जनोका जिल प्रकार विकास हुआ कह सारा सम्बद्धां भी नोहित हो नहें। सम्बद्धान् काई प्रमाहः मैंने जुनले बाह्य दिया। जो बाजे कराने नाने और दूसरे लोग क्यूर किरायुक्तानों बालो अकरा किसी भी सुख कारने तीन राज लगे । विजये ही लोग कार्यके आगमने मनकाद क्रकरकी यूजा प्रकारपूर्वम विकास स्वाच्यानस्य स्थानस्य सरके शानांचारसे इस सामानो सुनार है, मानक जन करने हुए इसके कंध-नीचे अलका काम कर्ष प्रश्न वैवादिक आयोजन बर्फ । भगवान् प्राव्यान्त्रे वीचा राजीवा दशको । विचा विद्यानी विद्या-वाश्वत्रेत्र पूर्व होता है और क्रमानान्त्र्यं स्थेत देन और सर्व दूसर सुन कर्म भी मह विदेश पूर्व क्रेस है। विराह्मण को प्रवासनकार मान अपने इस पूज उन्तरकारको प्रेमपूर्वक सुनका किन्यु असी क्षेत्र-अभवत की किहा का दिवर औधान्य सुर्शनकर और सहाबार असी का, तो भी वे बढ़ी प्रस्तान और पॉलन्स, सपुरनेने सन्दर्भ नाधी की तथा पुरस्ती

(MMM \$4-5+)

### स्तीका प्रश्न तका उत्तक उत्तरमें भगवान् विवद्वारा ज्ञान एवं ज्ञाश्र धक्तिके सारूपका विवेचन

कैन्सर नेफ क्षातल्य वर्षलय प्रेरिया पूर्णन करनेक पश्चात् अक्षराचि एका । पूर्व । और सनोक व्यंत्रध विद्वारीका विकासकृतिक एक विकास कल है, हेवी कनी व्यवस्थाने

क्षण नक्षण्यात आर्थात क्रिकेट चानके पहले अत्र वेचके अन्य योगके प्राप्त योगके दिवस the statement and referenced white theretak and front sever some best

सर्वत कर वर्णक सम्बद्धाः क्ष-राम्य और क्योगुमाने को है। विर्माण और विद्यारतको परम्पन्य क्षाने । विद्यार सह है, है। महेशक । इसने में कहा अपने हों हैं। स्थान हो हैं, स्वयूतनामान इस है। उस अतेर क्षण नेप पन कारण का गन्त है। विकासकी पन्न है वर्ग पन्नि, जो नाम और कार केल पारण पासकी हैं, को किर्पालक कुमाने कुमान केली हैं। धारिक में कानुस्ताई चीन निवार-मुख्यके अन्यानन ही उद्यार का अनेई केंद्र और है। करा और असी केंद्रको क्रमान है। यात्र र विकार क्रेस्टर अवस्था हो कहा सुन्य अन्य क्रमा है। को परिवास कारके कियाने प्रीप को पराव पंकार काल कर जिस्सेको है। इसे प्रकारों करीं। वहीं है है है है है। और संस्थानिकारों में मैंके, जो अपने हैंनि ! मैं क्या प्रत्यक समित गांव है और

अमीरकांच्या प्रकृतिक व्यक्ति केव्यक अस्तिक हैं। हैं व्यक्ति हैं क्यू गाँक हैं प्रकारकों हैं -

मंत्रपारं प्राप्तानी किनी और उन्हें इन्हारों, किने उन्ह कार परिकारण करने व्यक्तिकोत्र प्रकार प्रभव केवे अस अंद प्रकार प्रेक्टने अने विन्त पर क्येर प्रव माने के पानि । पन्न प्राप्तानक पूर्ण प्राप्ता प्राप्ताने सुरक्षा अनुसार अनुसार प्राप्ता सर्राके प्रत जनगर कहा ।

The dist -git ! appelleds ! कारणां वार । असे १ केम्ब्रान्याच्या । अस्ति । सुने से समे पान्यान्या प्रचीत महत्त्वर्गित्त् । मुक्तार कृत्य चरित्रमे । आगः कामाः है, तित्तमे सारामान्तः चीव निवृत्ताः कार पूर्व है। सबके सामी है। राजेपूर्व, पूर्व हैं, सम्बद्ध है। प्रत्येक्षी है जून P. regar of Browner with following french three phone it was C this qu अर्थि नेवारण है। वर रं में क्या हैओं निवाद के काम है अवन्त सेका कुली अन्तर्वादी कुर्जाकरी और अन्तर्वक साथ कुन्दर, कि.मी प्रानुका सारक नहीं सामा गया कर विकार पार्टिकार्थ प्राप्तको विका कृति विकास कुमानी पृथ्व वर्णक सुद्ध से असी कार्राव्य र अन्य अन्यते भागन्तवस्थानार हो। है। हिन्दे र कह विद्वार कृतेन है। हन Mirro spears dit selv que il 1 anno 1 die Strebuckel service parti que l'invers de Might berfeite. Meinte anne Reger Reiter giber fil i mer ich gifte bien ich fil, des ber केंद्रपत हुए र अन्य को में इस प्राप्त राज्यका अधिकाल बाग प्राप्त सामानको है। यह सरी कृष्य अक्षत्र कारमेकान्य है पंचा जिलाके हुन। अनानी अर्था है । अर्था । पार्टिक और हुनती मानाने मानव कृत्य वर्तिन्त । अनेतांद्र प्रमानने प्रार्थनांत्र केन सम्बद्ध महाराज्ये करत है। जुने । इस प्रकार मानने की पतन प्रकार है, इसमें संसाद पहि

र कार्यों क्रमें के कारों ने नेवाने कारीय मुख्या, निर्माण के कार्यक्र की वर्गनीकारिया है।

क्रमानोतः अनुस्य में क्रमानाम्यः स्वापनि क्षेत्रस्य क्रमानोत्तरः स्वापनि मात्रः स्था । क्रमान् स

क्रमुक्त अनेत निर्मुक्त । यो प्रेमी अनिकार किन समान करना हुआ प्रमानन (१९४५/विभिन्ने क्रेरिन) और स्वान्यांकारी पूर्वक अपने स्वान्यकार अन्य स्वान्यकार । क्यान्त्रके अनुस्त्र अनुस्त्रको क्षेत्रितः) व्यक्ति एक्यूक कान मेन्स्तः है आरक्षः इस सामान्त्रके केरी है. का केंद्र है तथा करते दिया जो । क्रमण करते हैं। में इंट्रक्स्प्राप्तक हान के कारणांच्या योग प्रति है यह दिया गण-कार्यक्ष विचार वारण होता विकासीत्वी वाली नामें है। वृक्षेत्र सामानः हेवाचे कामीहरू प्रकार प्रश्नाती प्रकारन क्षेत्र विर्मुच्य —मे बोमो प्रवासको धर्मकर्मा करना है, व्यक्त इस माजन सर्पन्यको मेर्नुब्राहे और सर्वेद्वानोनंह करते हे कहारानी "स्टीनंत" महारू है। हेन्द्र । कहा केरन हो पानी है। विद्वारी श्रांत के पुरुषकों, स्वयुक्तों करें और क्रांत सामक सम्मार कारको कार्याच और अनेतिको एक वो को बनाएमें निरुक्त रिरक्त प्रक्त है, उन्हेंको प्रकारको सबी गर्न है। शिक्षम कुछ विकित्त । सरमा कहा गर्ना है। स्वान्नेकाने रेपार स इक्तानकी मानने हैं। इस द्विता प्रतिकारिक इस दूरण और प्रतिकारों का निरमार कैया परि कार-ने के प्रभर करने बारण प्रमें सभी है की जान अन्य परित है। प्रकारक अन्यत करी दिवस करते हैं। जिसे हैं अपनेकों अनुस्त प्रित्यत सर्वप्रकार मैं इस अर्थ आहोता कर्मन कारण है, तुम अन-बैचनके क्षतान हरकीय विकिन गृह की काल नो कालों गये हैं।

स्थानिक क्योंक करी अपूर्ण कुछन-कुछन्। करता करते हैं र हंगा जाना सा अन्यान रुक्त एसे. में रुक्त और रुक्त केंद्र में एक की करता है, का इस की स्वरूपी प्रदान करनेकाले हैं। जो प्रियर आकरते दिन्हें हैं है। केंग्रायुद्ध क्रियुक्त रकता 'सरका'

अहर अधिकार आहि अहल को अन्य उत्तर लेकारी अवस्थानका कार राजने मुन्तिकान प्रमुख्या और निर्मुख्या खेली इरकाश्चनक भोगने स्थानीवार सक्त क्रिक क्रांकशक में अप क्षाचं है। ट्यार्शन्ति | अमारम काम। दाल' क्या एक है। अमरे केरले पूर्व र द्वीत ? प्राप्ता प्रतिनेत् प्रतान पर्यानानाने एता पात्र आहे. स्रोता मेकर दास अर्थन महाचेर करा करा करा समाग्रीकर की सार्थक अरथा है, उसे और आव्यान्यानेन के विकासने व्यक्तिक अर्थन करून है। प्राप्ते करून और कार्निके th any und \$10 form t which your moneton wants parented and अपूर्णि कुल्लाका कर्ता करने हुए जो केंग्रिक क्षेत्र पूर्व प्रकार करता है है है है है के उनकार विद्वार करता है, अने केंद्रबार तम्बन्य आधिने मेरी प्रवार करिने। परिवार संशोध है। र के असीर की कुछ

क्रमणे क्रीतीं क्षेत्र कालो सेवार तथा प्रकार क्रमणी क्षेत्र करते तथ सर्वदा । province the species begins

<sup>(</sup>B) to to if to the 23 [22]

महामेनहर्ग पर का कार्यनका ६ त गर्द प्रमाणका प्रकार समामाना ।

<sup>(</sup>No to to the state of the stat

कारतास्त्राचे प्रभावनके विश्व अनुस्थिते नहीं है। संभारते को प्रतिकाद पृथ्य है, क्रमानित करते। अन्यत्र जिल्लाको निर्मा की प्रान्ती में स्था अञ्चलन करता है, प्रान्त कुळ नामान्य प राजना अभाग विश्वविषयी। त्यां विश्वविषये कुर प्रत्यन हैं। इस विश्वविषये विकास के होता है जाना अस्मानार्थन जात होता है, यह को वैको दाव्यक्त कारमाना है। ये केने व्यक्तिक में अपू हैं को हैं 🗷 इसने महान नहीं है। १९वि १ के अनुके चील और प्राप्त प्रथम का नवले हैं। इसके अध्ययन प्रथम है जन्मनी रक्षके निर्म है हारकार प्राप्तान्त होना है तथा में का सम्बन्ध मेंने कृतिन हो। हानने नेजानीन अहिनो मुद्रो अन्यन्त्र क्रिय है। यो अन्यन्त्र कान से कान्यक भी तथा कर क्रम्य का हैओ <sup>3</sup> करातृ भी बहु तथ है जैसे जिल्ला धार्मच्या चारतोत निर्मा है कुनकरणने सुमीपर औ मेनन अर्था<sub>र र</sub> प्रमाने विकास समाप्त करता. अरुवन पुराब को कहा का और सुरू नेवार चारीले ।

क्षणा है और मुख्य कृषको दानों है। यह अध्यान नहीं (हाया) मनी अन्यति अध्य मता सम्ब प्राथमान अन्य निराज्यात है। बहरूने क्या अरम में अस है सकक क्रीमी है। यह अनेवा युक्त करा गुणाने सम्बन्ध पुरस्का अन्यन्त बहाने के बन्ता है। 🏚 frem 🕏 - Process, fremt State-Genete und 🗆 मुख्याच्या बार्ग को है। कॉल्य्या से बार्ड किया। पूर्व । क्या हरीने पूर-हेरिक ! व्यक्तिक्त्रमं अस्यः अस्य अतेर केरणकोतः अस्तित्वर्वकः कुल । इत्यनि विकासन वर्तः विव बार्ज क्लाक जो है। इसकिये के केश बुद्धा को जानको ज्ञानकार कार जीवीके क्रमाराज्ञान्य अतेर अवति अन्य स्थि है। यस्तु अञ्चारके मेन्द्रशोक्तर प्रतिकारक है, महासारक सांक कांग्रहरूको स्वार अन्य कम पुराध भी। कांग्रहरू है। (ला) प्रमा कम प्रत्य अन्य प्राप्तक कार क्षेत्रकार्त है। प्राप्तिक प्रधानको प्राप्तक राज्य प्राप्त क्षेत्रीहरूक कर्मका

की अन्यके बाह्रों कारेकाची कर्ज़ है जह करा. में कहा अन्य, जातने गुप्त है, हमने संस्थ कींने कर्त मात्र सम्बन्धा का । देखि । अनुस्ति किये । इस प्रवास केरी व्यक्तिका केर्य के केन्द्रस्थात स्वयंत्रके की कान affer street gege file was jose dermond. Gales street freu gebr gerich mit girt. क्रानोंद्र क्रान्त अव्युक्ते क्रानोंके कन्त्रपूरी प्रार्गत्त अप्योग राज्या हूं और पानिव में रहेवाले

्रकार में करण है— सुरुष । इस प्रकार कांच्य निवास कार्यों है यह साधाद मुख्य अवस्था माध्य क्षावार दशकाय आरोको क्रान्त्रम् महत्त्व है। इनकार । सेपर काका क्या हर्ष हुआ। इनके अञ्चल क्रान्त्रमध्येक क्षीर वारी कुलेक प्रांत्यक प्राप्तन दूसरा क्षीत्री भागवान, वित्यको जन ही-तम प्राप्तान विरोप मुख्य प्रक्षे सुविकारमञ्जू है।" स्रोत-सरम्बर्धन्त्रकार, सरमाने विकास

फेल्क्स अभ्यापन कर्ण स्थार स्थापन, कार्यन्त एक्स कर्ण नु पुण्यापन तः (दिशः कुन्न के कि सा सं रवे ३८)

<sup>🕊</sup> चीक्रार सर्वान्तमे स्टब्स् कार्यायका । विद्यार्थ में पूर्वत्वः स्टब्स् वेशः पः संस्थः । (ज़िल पूर्व के सीए सी। देहें करें)

क्षेत्ररजीके नगरें नहीं असप्रता र्ह्हा र क्यूंनि किया। क्षेत्ररणे कृता करके उत्तन सामुक्तिक प्रेपकृषेकः वर्णन विकार प्रकेशको क्षेत्रो स्टब्सः वर्णन किया । इस प्रकार स्वेकोपकार अट्टोंसर्हित राजदात्वा, जनावात्वा तथा करनेके लिके सञ्चलका वरीर कारण किया - मुनीक्षर । प्रतिकास-काभारत्वितः व्यः - सती-दिश्य व्रिमानकके कैरनार्गीक्षक्रपर तका मर्प्याध्यमधर्मिक प्रथा राजधर्मीका भी करते थे। ये क्षेत्री वर्ण्यत साक्षात निकारण किया। पुत्र और क्षीके धर्मकी बर्क्स्यक्रम्य है। मविकारत काची था व होनेवाले

प्राथनोके निकाने विजेपकारी जानोकी कार्यक्रमध्येका और वीवीको सुन्न केरेकार्य इच्छा प्रकट की । सर्रोके इस प्रक्रको सुनकर - वैद्यक्षश्रम् कथा ज्योरियहासका की वर्णन कीनोंके बद्धारके लिने सम प्राक्तांका प्रत्यका एका और मी शहर-में प्राप्तांका निम-भिन्न हेकेक्टोकी महिनावर वर्णन करनेवाले, हिल्लेक-सुरावायक और सर्वह महिनाका, अन्यस्य इसकोचे क्या प्रधारकी सीरवाई

(अध्याम २१---२३)

## दण्डकारण्यमें जिवको श्रीरामके प्रति मसक झुकाते देख सतीका मोड तथा शिक्की आज्ञासे उनके हाग जीरामकी परीक्षा

प्रज्ञानाम ! महाअद्या | श्वानियो | अल्पने क्षेत्रेके सारण सह एक पूजा प्रेपिटा हो सुमक्रका समय करावा है। अब इस समय सो भी सीविश्व रेलियत अनुसरण करके वे पुन: जेनपूर्वक करके करन पश्चका वर्णन जो-को सीरगाई करते हैं, वे सब सरमान हैं। क्रीजिये : कर क्षित्र-द्रमातिने वहाँ सुकार दशकाया सामिने कवा देखा कि मेरे पतिने क्षेत्र-सा चरित्र किया सा ?

भंकरका निर्वाप बाह्य हुआ, हेला कुछ होत्र - पनकाम् जिसको जाह कर लिया ( बुद्धिकारे विद्वानांका कथन 🖁 : पांतु एवे 🐛 बाक्तवर्षे का क्षेत्रोंका परस्यर विश्वेष कैने अक्राजीकी यह बात सुनकर नारवजीने हो लकता है ? क्योंकि ने होनों काणी और -विवासके दिला और क्रिकेंड नहान करके अर्थके समान एक-कुरोते सदा निले-जुले जिनको इस प्रकार कुल । 🗓 सक्ति और राक्तिमान् 🖁 तथा विकासमा 💎 नारदणी गाँछे - व्यक्तामान् विकारितवा 🕈

भागवान् बोन्कर राजा देजी सारीचेर मञ्चानकारी। प्रधासा है। सारी और ज़िया कारिव ईवार है मुझे उसम दिया है, तम में अपने दिया दक्षके कदारजीने कहा—सुने । तुम सुक्रको यज्ञमें गर्मी और नहीं मगजान् संमानका कती और दिलके परिजया प्रेमले प्रयम अनगर देस क्योंने अपने क्रारिको त्यार करों । में केनो सम्बन्ध बढ़ों की किकी पतिका किया । में ही सभी चुनः हिमाकवके बर अरक्षण सं नित्य-निरस्तर हरीडा किया करते. फर्मतीके नामसं प्रकट हुई और बढ़ी धारी 🛍 । त्वनुन्तर महन्देवी सर्वाको अपने पति। तपस्य करके उन्हेंने विवाहके द्वारा पुनः

सुतजी कहते हैं—महर्किये !

भाग रेजी आवारके प्रकार रहनेवारि होते थे। उनके मन्त्रे विराधक आवेष क इसके अन्देशको विकासरपूर्वक पूज्यको । जन्म का १ कुर्वनेकचे उत्तवा, बीर पूजार, कता । जनकर संवारने अन्ते अन्ति के व्यारकान्य, अस्त्रात्म कीरात आर्क्स्सीत बारी क्यांको सर्वाता मिल्लिने साम हे स्थानको प्राप करने प्राप्त कर हो है विकास र पाए पार्टम को महोर वाली निर्माण और प्रमध्ये कारीन मीमारे पार्ट गर्मी की (पार भारतार कियान अस्तार कैसे प्रभा ? और अय-अस्तार कारों ने इसरी ओर करा दिये । बहुँ निवासे बहुने कामर पूर्वाने अपने बहुताहरू हुंबानी कर बाने बीराओं कार वर्त क्या हुआ ? काशान् महेवाने हिल्लाी अंतर्ने करानेकारी हेती तीता देख क्या मित्रा ? में एक करें पुत्रसे महिने । सर्ताको बह्न विश्वन हुआ । वे उनकी क्राक्ती हुने सुरोके दिन्ने की भागे नहीं कहा है। जेकिए हे उन्हें इस उत्तर केली ।

काके महत्र अञ्चल परिवास करीन जारांचे चाहिये । बेदाना-मानावे क्रम चारपूर्वक विका की पराच्या परमान्य हैं।

कोश कर की है। में 'हा सीते !' ऐसा उस- अब अधिक की जान पहला।

विकास: । अस्य पुत्रो विका और निरम्पे अस्त्रो पुत्रारों, नहीं नहीं देखते और वार्रकार कान काली है । आर. इसे अन्य अन्यया अन्यय कारकेल पूर्वकाय अन्याद इंध्यरके करों । अन्य । अरुपोर पार प्रश्नांत पारणे पानी प्राचनकार समय अने प्रपास विकास और प्रतिरक्ता स्थान विकार प्रकार विकार ? करने । कार्यन अन्योको प्रमाद भई विकास कार्यन्त

स्तान्ति नका—वेरे पुलेषे केतु । करतेने कहा—वेष्ण्यंत सर्वेश्व ! परसक्त माहामार ! मारा कार्य ! हार व्यक्तिकोचेः घरकेवर ! प्रकार, निर्मा कार्यः सम्बद्धाः कार्य को जेन्से करवाद कन्नुनेतिया का आवनी है जब तेवा करते हैं। आव हो करित सुनो र अधिकार आहे. केवल भागा सबके प्राप्त प्रत्यान सरवेकोच्य है। सबको बेर्तिन रहाक ग्रोकरको अन्तरकर करके में आवका है हर्तक केवर और कान करक काराम है। मुपे 5 का एक कार्यान्य विकास । कार्यकांन्य विविधार परमान्य अस्य हो है। मोल्य ही है। में प्रापु अनेवर इच्छारकी लीएक काथ | में खेनों मुख्य करेन हैं; इच्छा क्रानेकारे, महत्त्व और विविधार है। देती अवकार विराह्माध्यारे महत्त्वत दिस्ताची हेती करते और कैसी हो है। अन्यक्त कैसर कर्या है। ये क्षेत्र करका क्षेत्र करने अवस्था हुए कारोंने कौन सबर्व के सवास है। परनेकर हैनक करने और कैन के या है। इसके जे नेत है, क्यांने अपन्यतित नेतन्त्राप्तके एक अन्यवरी कार है, होनों कोकोपी अध्यय प्रकार है। को देखकर विका विवरनेक्सरे लीलविकास्य कर्मन्य का कारको अन्य आजविकोर हे हो है ? क्रांचिक राज्य केरावर अस्तार के का पुरस्तार जानका किया को आवस जाना के पास भूगमा कर जो थे। कुल-पूजी में था? अत्य क्रूल क्यान भएको क्यान किया कुम्बान्य राज्यमें आहे । यहाँ अनुसे एन्स्यान्य होता । यूनी हो जाते हो ? स्वर्तन्त् । यस्यान्य स्वर्तन्त्र धनमान् भीरामको देखा, को समानकार। करू - दिखा ! अस्य और संस्थाको सुने । अस्ते ! पूर्वक हरी गरी अवनी पारी पारी सीताओं होना साली अपने सेवपाओं हराहर पारे

भगनार किस्से ३४ अवल असे मिना, रखा है। क्षेत्रेक्ष (

🛊 । इनके सबनें बनकान् किया ही अपने उन्हें भगरतार करके केले । इस्पूर्ण ओससे प्रकार हुए हैं। क्रथान इनसे पूर संदायने पूका—सर्वीकी । असनको ही रहते हैं। के मानुनुसर्गको रक्षा और काक्कार है। अल्य प्रेस्कृतिक माराने, हमानेगांक बारकामके रिक्ते इस पुर्वापर अववाद राज्यु काई वर्षे हैं ? अस्य वरिके अव्यक्तियाँ हुए हैं 🗜

अमें कुछा । क्यों क हो, भगवान् निकारी 💎 श्रीनावकावनीओं वह कात सुवकार जाते

🛊 से सूच वर्ष जानार अन्दर्भ सी मुस्किते. प्राथमित हुई सती करने इस प्रश्न मोतरी 🗝

हैं—-अरख ो किया अन्तर सुन्तरस मोड मा प्रान मह मारणाजनके परमेक्टी आदिएकि करी हो बाथ, यह करो । हुन वहाँ जानर हैमोने निरमको माध्यकं कर्मधून होन्यर नवः धरोद्धा करो । तमाकः में इस करवर्षः पीये

प्रेन सरीची 👊 जार सुरुवार सीरवनिकारर 💎 अंग्रामी गढ़ते 🖁 —चारद् 🕽 वार्गान्य् भरतेका प्रोक्तर क्रैस्प्यर करते इस अवार विस्तानी जाताने ईक्टों स्टी वर्ज़ नहीं और म्बा-ही-सम पद स्रोतने सभी कि <sup>प्</sup>री परमेकाने जात-केंच । सुनो, में धनकारी समग्री केंग्ने परीका कारी, अनका, असम्बद्धानुर्वेक क्यार्थ कार क्यान है। इसमें में औरस्कार कार अस्ति करके राजके साम क्रमा नहीं है। करवानके अभागते ही मैंने इन्हें । कर्ष । भदि तान करवात, विच्या है, तान से अस्तरपूर्वक प्रभाव किया है। सबै रे वे उस कुछ बार सेने; अवस्था ने पुक्ते नहीं होन्में भाई परिनेक्कर सन्मानित हैं। इनके साथ - कालानेने (' केला विकार कार्स सीतर सम्मान 🖟 औराम और संक्ष्मम 1 प्रकार मिकाया । बोराजी समीव क्वारी परीक्षा रेजेके सिमे क्षानंत्राच हुआ है। व सामी राज्य सारायक, नार्वी । व्यासायने से मोहर्गे का नार्वी औं। विवास पुरु हैं। प्रमुपे की मोरे रेजके कोरे पान्। जातीकी जीतकोंट कार्क सामने आजी देखा 🖺 ने साधार केन्स्र अंस है। अन्यर नाम विस्त-विकास कर कारी पूर रहाकुरानगर रम्भागम है। इनके मेरे मेक्सकर मार्ग श्रीतमः औराम सम कुछ साथ गये और हैंस्से इस

वित्र अनेतरी ही इस पानी क्लोंबर रेक्ट महाकर पुष्टिकर्ता जनकार सम्बू आवी ? देवि ? अलके अपना कर स्वातांकर कृष के गर्ने । कारवान् विश्ववर्ध केली करा : किल्लिको वह कृत्य कर आरंक विरक्ष है ? शुरुकार भी प्रार्शनी करावो प्रशास कियाना बहुतवर क्रांच वारके क्रांचा व्यारक वार्शनो ।

अन्य बढ़ी जनत है, का समूर्व क्रिलेकीको अस अन्य अस्त्रार्वकांवर हो नहीं। मे कोवनें प्रस्त देनेकारी है। सर्गके वर्गनें मेरी हिस्सरीयी कही 🤘 बारका करक कार्य क्रमाना विश्वास नहीं है, जह जानकर और उसे प्रचार्य संस्कृतकर पहल स्तरित स्मीतमसिरसस्य प्रश्नु फनसम्ब प्रस्तु औं कोले । हुई । औरस्थलने प्रस्तुनार, सिच्यु जान अवने रियमें कहा---देशि ! मेरी बात शुन्ते । कावको अवक बारके अप-वी-पन भगानान् भवि पुरुष्टे अपने और कामान्यर विश्वास नहीं हिल्लोंह आरमार्गकर्द्धना विनाद कर क्षीरामानी परिश्वा कर सो । भारते करते ! 'स्युक्तवर ! स्वतन्त्र प्रश्नेकर क्षमान्य दिश्व

बोर तथा अन्तर वहर्यनुष्यः शास पुर्णापन प्रकलः । यस वित तुप स्वकृतन् निष्णु स्रो । पुण्यानी सामी कार्य हुए कुछ करने उस करे से र यहाँ उन्होंने । इत्यूक मेर अपनी औरते देश और राजने । बोलाको कोलाई लगे प्राप्त नामकार्याका अवस्थ हा हो कहा हो की प्यानने ! हमें कुरमात देखारे | प्राप्त mises प्रोत्तानों कियो मुखाने । अंती पान पहले । वेरे बाराने गई पान समी मानो पक्ष हेना का और एवं निवाहकारणे पास्त्रओं कि एवं प्राप्तान विकास औ बीडिल दिस्तारी केर में 1 जल अन्यन्तानों हुनों। क्रमानीय केश्व हो गाने 2 मेरे समय नहीं एक प्राच्यान करने, ने को पन और का करनुकार. अंदर है। इस निकास के और पीत है पूर्व भीको अभी अन्ते ही है। करावार देखा बड़ें पूर्ण क्रान्ति प्रदान करा । राज्यनेत्र ! हेरे अनुही अनुहर सेन्द्रा जुन्हारी । वहींनी बहुआ आरक्ष विकास । करीका को है। औरान रे अब नुझे इसा है।

अन्तर्भक्ष कर्म प्रमाने केवान करनाई स्वरूप । अनीना न्या वानन प्राप्ता अभिनानी प्रक्रियम्बर्ध प्रत्य क्षात्र हो है । प्रार्थि क्ष्मुणे पूर्व । येश प्रकृत्य क्षात्रकार समाग्र विकास और । अनुर्वात विकास कार्य को देखा हो की अनुर्वा मान्त्री कर अस्ते अन् कार्यन्त् मुन्दारा दर्शन क्राने के वे अन्यवर्धकारों हो। विकास मान्य क्रिया । इसमें स्पेत क्रानी मन्त्रे । क्रम दिन्तेन क्रमानी और देशमें कुर करें । प्रेमानी काद क्षा गानी । मूर्ग १ अस्त्र न क्षाने बहुत अरुपन प्राप्त हुआ। इस विकास की कारण से सर्वता साथ करुपन विकास बुक्रमें कर करवार क्रमाने के बार कहीं, को जिस्सा की गये गया गर-से पर करवी क्षुत्रका मेरे क्ष्मी पूजा करवा हो रोक्) । अस्य अधीत्मकतः क्षमीः करवेदः सीरप्यक्रावानी-र

(अवस्ति ३४)

## क्षीतिककः हारा गोर्लोकशासमें क्षीविकाका गाउशके करपा अधिकेक नवा इतके प्रति प्रकानका प्रमुद्ध मृताका जीगयका सर्तीके मनवर्ध संदेह दर करना, सर्गाका शिवके हाग नार्गासक लाग

प्रकार कार विकास के प्रतिप्रकार के प्रतिप्रकार कार्य कार्य के विकास कार्य के विकास की

होता होते. ऐति । प्राणीनस्थानों सम्पूर्ण प्रश्नाको भी प्रीय नर्व कुनोतास । कृत्व सन्दर्भ पूर्ण अञ्चा कार्यान् प्रत्यून अन्दर्भ प्रत्यून केला और अन्तर्याच्या सूर्यान्त्रीत प्राप्त अवनी गोप्राप्तको एक न्यानेन प्राप्त सर्थन स्थान स्थितानो, स्रो सन्य प्रयासको क्षारामा को बहुत है रियान ५० कार्य मध्युओर्च समाव भी, अर्थान्य रिजा। was the frequency of forth more, your first from house offert final site हरू जिल्लाकार करकार प्रकार विश्ववार्याः सर्पोत्तरे होत्य-कोरम् करणाओको औ क्षात्र कर क्षत्र समझ्या जा स्थान के दिया, प्रान्तामा क्षित्रके प्राथमि स्मृतिनकं समृति कराने दिन्द प्रभूत और काम काम कर भी । पूर्व १ क्षेत्रक पुरस्क असी, काम women posts and after the arrive married annual appears by-cr हेबलको हैन्द्रको बन्दर्को, अन्तरिक्को स्था नीनोद्राल स्थान् अस्य प्रवास र सन्दर्क

deterrapara por mente efferente el grocate el forem el 1 forme y oringent effet detengand sid भरतेते को पूर की करका भी नेकाले जाता आदि नेकाओं, भूतियों और तिहा मने । इनके लिख और भी कहा-सी दिवा अहरित भी उस सवस होहरिको बावस मी ( सामाजिनोंको मानवान् इंबरने अन्ते इतके बाव अस्तव प्रसा हुए असन्यक्तर भार्वद्रोद्वारः मैगनाचा और वही उवस्तरते कोवाने देशलाओं कान्य कीवृर्तिको को बेरक्क्षीमा केव मतकामा ।

देनि । भागवान् विकासी पूर्ण भरित्से । मा । स्थितकर कारणः ईकर क्यान्यस्य सीसरी तीओं लोकोंने निता कारकार । हरे ! मान्यूने जीवरिका सरका किया और अपनी, भी तुल्हों देन करनेवारे हैं, है विद्वार ही अस्तित करते हुए ने स्तेककर्ता स्थानी इस जिल्हा [ मैं पूजारे कर्ताको जाम मोहा प्रकार करेंगे।

मेरी आहारों नेरी की तरह इस लीव्हिया उत्पादक और फलका होओरों। येक कर्णन करें।

अवर्यनगर्भ काम राज्यार्थकोकांद्र काम्य कार्यको कार्युक्त कार्य प्राप्तकर कार्य क्री क्षम १५६० किमे मने। प्रत्यक्ष सीकेंकि ऑन्स्क्रुक्रमध्ये प्रमान विकास समानार को मर उक्त किये।

्यहेश केले—हो ! तुम बेरी अवतरे महिश्वरतेन रामा अस्ता शहरे हैं । इसलिये कानूनें लोकोंके कर्ता, बालक और संहारक क्योंने जैतित्त्व प्रत्यके ओहरियों वैक्षण्यके। प्रेजो १ धर्म, अर्थ और प्रत्यके क्या सम मुरामान और श्वंप पुरुषि श्रीवृत्तिके जर पुर्वति अध्यक्ष अन्यत्व सारवेवाने पुर्वाकी केल विकास कर केला का कार्य कार्य होता हो और पहार कार परावासी की जेन्दर्वक उन्हें तक प्रकारके अंत्यूनकारों कन्यत, ननत्यून्य जनहीक्षर क्रमें को । विभूतित विक्या । कावेर माराकावा करोड़ा प्रावशासको पूथ करी भी जीसे वर्षी का मुकुद मौंक क्या और उसने अपूर्ण-काँतुका अस्त्रोत्रे । सुरूते भी तुल वाधी कार्निता जार्री करूने गर्न । यह रूप हो अनेने बाद होओंने। तुथ मुहलो नेरी दी हाँ सैन मानेक्षरने परने अक्टान्कानकारों औद्दरिका प्रकारको ब्रांतिको अक्टा असे। एक के अभिनेता किया और उन्हें अवना यह सारा हमात आदिकी सिद्धि, दूसरी क्रांच जमारकी केशर्ज अवल किया, जो कुल्लोंके पाल नहीं अहिलाओओर अध्यक्ष प्रत्येक्टी प्रतिक और कराभीनता (जन्मनतासमा) को सर्वत्र क्षेत्र प्रकल्युकार सम्बद्धीय होते। अद्भार करीया । तुम इस सरकाको भी स्थान महेशाने कहा सोकंपा! आरामी करों, जिल्ला निवारण करना हेवार मेरी आक्रमें अनुसार में किया होरे सम्र्य आहिते. लिये की करिन है अर्था किससे मेरे प्रभूतीय के गये : इस बारको अभी सुर्गः अधित क्षत्रका वर्ष क्षिप्र प्रकृतक के अन्यत्र । मो है। तारा ! तुल सम्पूर्ण देवाच आदिये। हरे ! तूल नेरी बाधीं फुला हो और निवास सत्य इन ऑहरियो प्रमाय करो और ये वेर. शक्ति भूगा है। तुम इन सिक्साओं भी हरकान और में हैं, सहे में हैं—इक्से प्रेक्ट श्रीराणकारणी कारते हैं ~देखि ! वहाँ है। वह का सुकार और अध्य आसे बराजान, निम्मुको दिश्यपनित वेदरकर वेदराओको भी निक्षण है एक है। पूर कई क्रमानिक है। क्रमानक अञ्चलक सुन्तर प्रियंग्यनमें समूर्य जनस्वा करून

करों । यहन अकारकी हरीएउन् करनेकारे ओरसे बुते बीमन्तर्व अहिनेकारक पर अह विश्वित अन्यतारोक्कर पान समानी रक्षा क्षेत्रम । आवर्षेत्र अनुरुक्ते का पृथ्य वेरेन्सरे करने रहे । मेरे विश्वम कार्या सुमारा को अली राज्यस्थी मारवार में सीनाओ अवस्थ च्या परम वैप्यवस्थाने और अस्त्या उपलब्ध जाह करोगा । अन्य नेत बहाद सीमान्य है स्थान है, यह मोरनेक कार्यों जियाता जो जार केंगेने पुरुषर कुना की। विकास बोला : हो ! कुरतानर जो सुन्दारे अकतर अन्य केनो दलानु हो चारी, यह पुरूष भाग होंने, के सरकोर रक्षण और मेरे जात होने । मैं - और नेवा है । क्रमान क्रमान वर्तन क्रमेंग्स । वे वेरे नरसे स्ता जनम खेने ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

अकार औररियो अन्य अकाम देवर्ग कर करने निवार करने। पनित प्रदेशकरे कीशकर उपायनसभी प्रमुखन् इस सेम्बं औरतन्त्री यह यात सुनकर सती कर-ही-यन कैल्लास वर्तन्त्र रहते हुए अवने वर्त्यतीर विकासिकारका व्यास्थानी प्रशास काथ जनका सीका करते हैं। समीते करती हो पहा जनस हों। पर अपने बानवान राज्यीयति वर्ता जीवकेर कारण कर्मको बाद कारके राज्ये वर्गा वर्गा स्रोत कार्येक अस्त्रे और योग-योगी स्था भौओंके। हुआ । क्यारी अञ्चलानित परिवर्त यह गयी । काविकारित होत्यार कही अस्ताहरूके काचा रहते. हैं अहरत होत्यार विकासीके बाहर सीवी । राने। में जीविया प्रमानित हो एवक धार्नी जाते हाँ नेने पती मारेवार विश्व कार्यको रक्षा करने एके। ये हिल्ला कार्य तार्ग कि में प्रमान दिल्ला का क्राइसके नाम प्रमारके अवसार पहल करके। नहीं कानी और जीसकोर प्रति क्रास्तित बुद्धि कार्यका कारण करते हैं। इस कारण के ही। कार रही। अब संबदकोंके कार जातार उन्हें ब्रोहरि चन्नाम् एंकान्त्री अञ्चले कर क्या उत्तर हैनी। इस प्रकर कर्रमार निकार भाइनोदेः स्थाने अवसीधं हुए हैं। इस कर-करके उन्हें उस समय बहु पश्चमात्व हुआ ( माहर्कोंने सकते कहा में राज है, कुलरे अरस. जिसके सार्वाच कायार सार्वाच कर्य मध-सी हैं, जीएरे सम्बन्ध हैं और चौचे चर्च प्रदुष्ट , का प्रकार विकार कोत्रे मुख्या विकार क हैं । देखि ! में विकासी अध्यानो सीता और : एवं का ! में शोकारो व्यानुका और निकेष हैं कार्यकारी कार्य कार्य आवा कार कार्य नाम की। कारीको मु:की देख अभवाम १९ने प्रिक्रणी निकासको केनी कही जीताओं का अनुसा कुनाल-सम्मान कुना और जेमपूर्वक Book है और में बिनरी होवार महीवे सरका पद्मा—'शुर्वि किस प्रकार परीक्षा रहे ?' पूर्ण अपने अपने विषयम् अञ्चेषम् करातः अस्ति यह बात सुनगर सने प्रतास हत्याने 👰 । यह अल्पास वर्तन अल्ल हो भवा, तथा उनके क्या एकी हो भवीं । उनका यह कोव्य सर्वेका केल कुलल-पहला हो होता । भी और विश्ववर्ष द्वारा हुआ का । भगवान कृती | अरक्तारी कृत्वर्ग केला क्षेत्रेण कोई जोजरूरे काल सम्बद्धार सरीका काल जारू क्षीत कर्ते है। केरि ) विकास के अन्यती जान रिज्य और उन्हें बन्हों जान दिया।

इस अवार भारत-से बते काला कुल्यानमधी साथै केंग्रीको प्रकार करके होत्तरमञ्जूनी करते है—देशि ! इस स्थ्यूयल-सिरोमणि श्रीराम क्यांसी असाले

drag for tearstring may मार्थ समिति ।

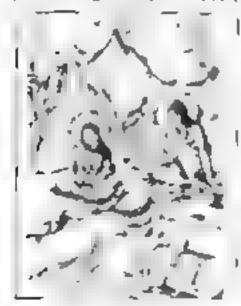

Broden altern getent total finan our gris at our grow book and updated at all afrance and from front and fronts and महत्त्व भी होने केवा । सर्वाच्या करणे अस्ति साथ केवा व्या । प्राप्ति केत् साथ क्रा their is much framery, drover trainer. They are strong to read agreement and पहले हरते। अपनेत स्वर्थन और कार्यन स्वर्थन के अन्यन संस्था कर रूपी और Metaer fremme melle unfich unb. breet i que une le salt queré un marque terres pous fires un प्रतिकार को काम है। जेना कामाना प्रतिकार को को पूर्व के एक को क कुमार-केवर महत्त्वेची और वहारणु हुमार होतरी हुमारी बहुत-की संस्थाने प्राप्तने असे । क्षत प्रकारको कथाने संको पर से महोक an elemented speak bil mit, man faretter an tipe tilt og पूर्व कर्मान परिच्यों कह पार्क । अनुविध प्रत्यानम् अस्तरकारः विकास है। विकासीमाईनेहर front que- 'ma est arage ! Sepayable quella con part araque क्षापान कोन्य-को प्रतिपक्ष को है ? प्रमुखने : ... प्रतान क्षाप्त मान्य करने काही काही काहण है। terfeit per meter spelare all netter für die meil aus abmit beit seiffe bei 1 tentere yer and yet francis from the foot, or about and all formed wromen through more all picture makes the appropriate designed space. aft all gelt mit deren i mit ! Die mein meine Geleit, reterritieren befonen. toda and processes wit weath through in did private fall time मही चारे हर सेनीवरण भारीत हो पता। संस्थानम् अस्य सीरम् करपेक्से पहलेक्सीने Per लेक : यह जानगर जनकार सर्व महाँ अल्पी और क्लेंपे प्रतिम श्रूपको रिक्को करणीने प्रकार दिवस । उत्तरतेक सम्बंधी अर्थे अर्था सामा बैठनेके हिन्दे मारान विना और की प्रेमते कहा-सी मजेरम मामाने वर्ती । उन्होंने मेली ही लीला मारके राजिक सीकाको प्रत्यकान हो। कर निका। ये पूर्णकर् मुस्ती क्षेत्र नवी। सिर नी विभावे अवनी जीरक्रको नहीं क्रोस । क्रम ५ writer fittig forest up girl अध्यानेको यहा वर्षे सन्त्रानी परीक्षा मुके । जुन्तिनोत्त वित्या और वित्यको वेली हो प्रकार कारते हैं। कुछ पर्यक्त कर सेनाने

रिकोल कारणे हैं। बांधु अगंद विकास कैसे , बाली और अर्थको जाने एक द्वारेसे निक क्षत्रका है। विकास और विकास व्यक्तिकों संस्था है। का बीराम विकास क्षेत्र अस्तरका कारणीयक अनुसर्वे अक्रीन अस्तरक है। ये पीनों है। प्रच्यारे प्रच्यान हो अनी स्वीतक वियोग हो भक्ष अपनी प्रभारते सोरको और भौतिन समारत है है । व्यक्तिको लोलाई कारते हैं । सबी और दिखा

(MINNEY 3%)

#### प्रधानमें समस बहाता पुनियोद्धार किये गये वशने दशका भगवान् शिवको निरम्बारपूर्वक शाप देना नवा नन्दीद्वारा ब्राह्मणकृतको इगय-प्रदान, यनवान् दिवको बन्दीको आन् करना

कारणी पर्देश है -- मारह १ कृषकारको और अवने सीमान्यकी मरावृत्त करने से १ प्रकार कारण पूर्व क्रमानने एकप हुए थे । इसी बीचने प्रमाशनकोंके भी पनि प्राप् देश कहीं प्रतिकारिकों हुए प्रत्य कार ब्यूजामां अंदेशी. जो पहले पैजाबी था, जाक बेहता पूर्ण हुए विर्देश विकासने क्रांड कहा कहा वहा हथा। जनसम्बद्धिक नहीं अन्त । में बहुते प्रस्तव क्षण प्रकारी जांपकारित विश्वासक्या केन्द्री, करणी प्रदेश क्षणा के वर्धी केंद्र । प्रकारण दिनों प्रमाणीय केवली क्यां विकास मानुष्यकार प्राथम अञ्चलका अधिवर्तन स्थान गर्न है, बारनेकाले प्राप्ती की बच्चों के हैं में की अलग्न करते द्वार कालानीय में। पेरंतू क्रिकान प्रात्तनकारी मिलाबी और आंगालेख आर्थने हतः मेरवहची बक्का नेकार उनके कुछ हो सर्वाच्याः वर्षा गर्का हो । अनेहर करने कुछ अञ्चलन का कर्मेक है प्रचारको, स्वापनिक भाग वर्षा स्थान विभिन्न संस्थानस्य प्राप्त हो । अस् स्थान विभन प्राचान कहा को । क्रमा प्रस्तानक प्राचानको हैक्पिनोचे जनवन्तक हो अभि प्रतेर प्रणापके. इस्तरकार्य कर्ष पान् निवास है तह थे। एवं । इस होने इस्क में इसर अन्य नेजर्पी श्रापक क्रमी अञ्चलका क्रमी सका बार्करोके करना जानी कामान विकास । परमु जी नाम Bertrackground systems and those waters offendame uncome mark काली भारताय क्षा को पार्ट का परिचे । स्थानी और अनुस्त लोगकारणे स्थानन मानकान् विकास अस्य अस्य मानुस्य मानुस्य के का मानुस्य का अस्य देवाओ क्षणारको किन्द्रो लगा पुरित्रकोषे अरेर किन्न को जनस्य, स्त्री प्रत्यकान में आपने अस्मिक्यर करिरामाका उन्हें प्रकार विरक्त और इसकी। बैठ हो का रागे । सन्हें संघर दशका स्थापन कानि को ( कि) किनानी काहा पाना कर जो (काम) । सकारपानीको नहीं पश्चक मान प्रमाणकोक प्रकानकार केंद्र एकं। झुमाने व वेगा क्षेत्र मूर्व प्रकारीन दक्ष माराज्यानका देशेन भारत संब लाम संन्ध्र थे। मन-ही यन अञ्चलक हो गर्थ । उसे महत्त्र

अनुवर्णका मानुनी तथे कन् अनुवर्णको अन्तर्भवन्यकारकात्र म संवर्णके अन्य तथा ।

महान् अतंत्राती हैनेके महत्त्व महाराषु कोते। tandi ger plant desser menas gent ge

-com man is man from steps Sent of the past of the \$1.50 particles. Barrier B. selv savallis dialesale serateres : per rapper armest, qui sera dest è dires e and altertal as anilys fine come is those and another in balls. राष्ट्रसरम् करनेकारे सोनं करनेकी, कु मानानारी राजा प्रमुक्ताओं हेर्नार अन्यता-पूर्वक जान्यी रिन्ह कार्यकार्य होते हैं। यह राजे ही प्रतिने नेपालका प्रातिकार प्रात्त रशिक्षकी के कुछ है। अस: में इसे करन देनेको उक्तर हुआ है। यह रह पारी पर्णीके पुजब और कुमा है। इसे बाले महिन्द्रम बार मैनर सन्त्र । यह एन्यानमें निवास बारनेवारम सवा उत्तर कुल और बचनी होन 🜓 इत्तरिको वेद्यास्थ्योके काम न्या न्याने म्बल न समे ।

महात्वी काही है—कार्य हे क्शकी माने हुई पर पान दुनकर पुरु काल क्यून-से अवृधि कालेकको पुर भारतार केल्लाओंके कान कानी निन्ता करने राने ।

प्राची कार पुरस्त गर्मको सह। तेर्थ पूजा। कर्मा मेर प्याप्त हो को और वे

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Chiefe and the first party species NAME AND ADDRESS OF THE P. PARKS dig project eras and type forestered. According to a contract that the gift Market (glack) (for any ray of that safer said (glack) and expectation get man for t रिकामने केन हुन्त व्यानको काम (१५ ) मृद्धि १५ । एर इन्हानकोन्द्री केंद्र है, को क्षेत्र प्रमुक्त प्रमान करीं पूर्व । अन्तरको क्षेत्र के हर अन्तरक पार्ट है there will done a desirate grant that the first first first first earthropie and frontal all type for earth () excells for each () except proper forms from the set on \$ 40 ft at \$1 to \$1 ally freezeld street it was not used forth yet properties for the



alleren. Der meil seine geleg anfreche St. Mitterland als Stern St. andere gestellt. and the arts of the safety states for the colors and by dark ger whose it was expected on their \$ 100 Miles in all places security alle Proposerat op till florett som alle stemperat i forste det print and an alphan stripes area. Descripted paper accress them dieg allering many at a

that \$ \$40 MI am haven from Proper server general in general from forces and other ball and dispute several for the March & and American was described that the Performance States and was book his will all hand it is with some it was on as on 1970 it and the state of t कार के राने।

मन्त्रीपर घोले—अने पन्ड ! पुर्विद बाएँ । पुत्रोर विरामके सम्बन्धा निरम्बुन्त इतथ महीं है। अस: मूने सिम्बर्क मर्तनीको जन्मी ही मार दिल है। अर्थकरी एवं । विश्वके निवर्त सुनुत्र भने है, वर पृतु आदिने भी प्राथमानको अधिकानी सामार महाराषु म्बेशरका उनहास किया है। अस- वर्ष में क्यकर् जाते निशुस सुन-वेसे पुर अधान निकायन हैं, उसको में कारोनके प्रकारको है प्राप्त ने जा है। जुल-जैने अधान फर्नकरकी अर्थनस्य वेदालको कैलकर केर्ने अन्यकारमं कुन्य है। कार्ने । ये प्रकारन स्था भौनीते सन्तर्य म्हणर स्वर्णको ही सम्बद्धे मक्त पुरुवर्ग्य मान्त्रो हुए 'सर्वाले अक्ष्मार कुलरी मनेई कथा नहीं है' the major of one give 1874 also with 1970 St. Farbur Phages 44 HE - Sayin & बार के अनेकार को को होते. जो का का देखा का बार्ट कर कार्य कार्य के

de depart desirant transfer and All this place suppley for daily depleaded and depleading happy



States Street, the court of the States of the States and MINE OF MAR AND ADDRESS OF MARK MARK AND ADDRESS OF THE ADDRESS OF 

सहाराज्ञ की पार्ट कर्म का काल सुनकर व्यक्त ही साथ मेला है। बहायल <sup>)</sup> परिवर्ग मन्द्रीकार सम्बद्धाने अप्ते ।

सदारिकने कहा—वन्दिर् ! वेरी कतः कृत हो आओ । कुने । कुन को बन्ध ज्ञानी हो । तुन्ते सर्वण नहीं कि बहुरे प्रस्त्य दिखा कथा कर्या है बन्हाका - किन्नजनकाम हो क्रांबरोधन एके जाना है प्रशेषिक नहीं होता करियो । के बन्धाक्षणम्य । करावहर प्रमधननाके साथ नहींने प्रमानना मजनान को ने हैं और पहल अधिकृत भी में सुना, में नता रहा है। ही हैं। यह महैन, तुल कीन और वे भरीन ?

<u> The straight again ag the forest verser production in the first stage passed acces of virtures as the fi</u> पुरस्य स्थाप्तर केने बर्शकार उसको सभा पूर्ण, प्रस्तायने समा में हो है। तुम अपनी मृत्रिके आदि प्राप्तानीको को निन्दा को । स्थानिक पुरस कारका कियान को । मुस्से प्राप्तानीका हैक्स हर में प्रमुख नार्कार्थ मोर्ड में तुम सम्बद्धानकी द्वारा प्रमुख स्थानका नाम करके आन्यनिष्ठ जानी वर्ग करंच आहिने

ा साथाओं केंद्रत है। पारव | पारवास कारचा कार्किने । तुनने क्रममे क्या स्थानकार आय्युक्त इस क्रकार समाज्ञरनेका अन्तिकार्य कुरबढ़ी हाल है डाला। कामायाने मुझे मने। यानकार किया भी अपने प्राणांकय कि.मीका क्षात्र सु हो नहीं सकता अन सुन्दे धार्चन ननीको जीत्र ही सरकता क्षेत्र अर्थेर सुन्यापन है। एराके प्रानेक सुन्तर्ग पूर्वक अन्य स्थानमात्रे साम दिये। इंपर क्रात्म केट्रप्रारंग्यक आव्या (धरवाच्या) राजनेत्राचे वृत्त दक्ष की प्राव्यव्यास कि हुए प्रतिरीत्र है। अन् प्रथ क्यांके प्राना निन्य अपने स्वानको लोट गये। यस्तु प्रस्का किन असन्तर्भनः है। पुण्यानिके तृत्व गोवकात उन्हें जिल्हातानों ही तत्त्वर था। उन्हें नात्त्व स्वानी काय न दो । कि.मोकी कृति किमरी ही कृषित । काम क्रिके जानेकी कटनावार स्मेरीर करके कर्मा न हो। व्या कामी केलेको प्रतय मार्टि है। एक सहार महान् राजने भी गाने थे। ३३वडी क्षकास । इस्त समय मुझे साथ नहीं किया है । मुद्धियर मुख्य का गयी भी । वे विकास प्रति पूर्ण बातको तृत्वे शंक शेका सम्पन्नना अञ्चलके त्यानकर विमानुज्ञकाकी जिन्हा कारियो । यहरावने ! तून मनकारि सिद्धांको क्षार्य तथा । तस साथ ! प्रथ प्रकार भी मन्द्रहारका इत्रद्धा देवनाते हैं। अनः नामाना प्रान्तके साथ दर्भनात कार्य कारत हो साअत में ही बदा है, ये ही बतकर्ता राजने अपनी जिल कुल्यदिका परिचय दिया 🐧 बार्लेक अञ्चल्या समाम उपकरण भी मैं। भा बढ़ केंद्र मुख बच्च हो। जब पुर उसकी ही है। यहकी आव्या में है। यहचरायक पराव्याहरको पर्नेनी हुई दुर्नी-हका पुरतन

(अव्यक्त २६)

हशके हात महान् यञ्चका अवयोजन, उसमें ब्रह्मा, विन्यु, देवताओं और ऋषियोकः आगमन, दक्षद्वाग समका सत्कार, बज्रका आगम्भ, देवीचद्वारा भगवान् दिवको मुलानका अनुराध और दक्षक विरोध करनेपर शिव चक्तोंका वहाँस निकल जाना स्रकाओं करते हैं। जान्य, एक सरस्य अपने एक बहुत महे बहुत्या आरम्प किया

name assert highlanders through that derived includence form that have क्यानी क्याक्रीय स्थान कथर आहे हुए कर्न सर्थ। क्षीरकारिके साथ प्रारंकार प्रयोग प्रारं को के प्रारंक्त । इस प्रकार वह देखान का प्रारं

का पहली हैका केवा अंदर्भ का समय अध्यानी इताला का प्रानृतिकारी हैव क्षात्रक क्षात्रिको न्यानिको क्षात्र केमाना प्राप्तको नाम्यो मान्ति आस् केशके सारमा नार्यकाने कुम्मार में सभी का पार्च क्याने हुए ने अर्थन में का प्रान्तिकार स्था क्षणका कारण अनेत, सार्वाण पूर्ण, ही होनाम प्रकृत करणके रिक्ट अस्तर सार्वाण क्ष्मीत् कार्यात् वर्षत् अरहात् रहेत्व कार्यात् क्ष्मि के वर्षा स्थाप कार्या केल, परावर पर्ने धार्मक प्रकृत तेवा. प्रतिवर्द एक बाक इंपन कार्य के । बीचन क्ष्मिक, विकास कर्युं अनेन केंग्यामान्य-को अस्तान केन्नी प्रत्यक्त हो । अस्तानी प्रति प्रतित नावर हुंचने प्राप्तानावर पूर्णि अन्तर्भ पूर्णे । यो प्रत्य ही थे । यान्य अपन्ति हेपनि अनि कुर्वाची क्षेत्र में के कुर कर्मा वहारे वहारे क्षेत्रक कुरू कुरू का कर के है। प्रान्तिक अनिनित्त कुछ थे। प्रत्ये विन्ता देवन केवले का प्रान्तानी नामनी कारण केरणण नकत् अन्यहरकारणी विकासनी विक्रों कार आहे.जो प्रापं कोकाराज्यक और मधी प्रयोक्त अवसे काई को एक अन्तरिको विक्रिकेटन प्रध्यालया मैन्याचीकृतेः साथ वर्ष पिको छ । समाने प्रध्योकः को बहुने बहुई अञ्चली कुर्व कर्मन करते. स्थान-स्था कुर करने दिन्हा कर अपनी राजी और fortunal administration of management granters, strategies which are a strategies again बार । पुरुषे नगर गार्किन वार्तिको सम्बद्ध प्राथिकः और प्राप्त अन्यविकास के यो अन्यव निर्मात कानो वैक्तरर नेवाले कार्यान् विन्तु की कांचानी प्राप्त कार्यानी बाल अपने थे। क्षा नक्षाचे कृष्णने पर्य हो। विश्ववादी हराताः अञ्चलन ह्याते कर पहले कर्त् आहे; हराता क्ष्मानी कर सम्बन्धा क्षमा सम्बन्धा विकास । संपन्नकारधीयक और सम्बन्ध विकास को । बहुकुरक दिल्ला प्रेंक्स स्टानन में ( Esta के ही। प्रहारकों क्षेत्रक गर्ने नार्के प्रेस्त है कर करते. निर्मा हिन्दे । सन्तरे मोगा करतरियां के उन कन्यूनी तथा ने अनुनी प्रत्येक कान्य कर्त्व क्रिया

के। स्थानक की प्राप्त के करना करनामा 💎 प्रत्या और कर देश भी है। का स्थान मानक नोपोर्न में १६ का। जनमें बक्षत कृष् जात बालों कारकार कार्योंने पूर्व अवस्थित अस्ति सम्बन्धनंत्रो क्रिकेन वस्तम । प्रमूप्ते विकास । इत्यो दृष्टिने वस्तानवस्ति व्यवहरू काम्प्रामानिक स्थित क्रम्ब अस्पान्त विच्या कारणा है विक्रम है पहले पान्य कारणान्य अंतरे अभिन्नुत्ता है। में स्टान्मेंपी दिविकां । जो में । साथ प्रजनीत दहनहीं दिन पूर्ण हैरकारों का समानेकारक प्रदेश करने कर 1 हुआ। भी औं को प्राथमनंबरी करते हुंगेक, प्राप्तक कार वन्तुनी विकास अन्य अन्युत्ती और संन्यानी दक्षण पर्य सन्दर बहुत्त पूर्व अतेर प्राप्त नविष्टान्य पेट्र फार्म्स में १ तक वंद्री। पार्टिनांक प्रत्यनात हुआ। अतेर पद्धा प्राप्तानने क्षित प्राप्त करण करण वर्षक का गाउँ । अस्य है। वस प्राप्तिय असर असर वर्षके

portrait private a time florited appear and through some and throu क्रानेन्त्रक विकास कारतना प्रदेशक हो। कहार प्रतित के । कहार कारते पुरस्कारक क्रान कारत है । प्रतित पूर्व वों मोलं ।

कर्मनान् प्रोकार वर्गी आने हैं, इसकार क्या प्राप्त सकात है। महार्थ में अन्तर प्रातियों । अन्य स्था मोन हमा, प्रकार है हुए प्रातिन करी है। प्राति र साम Marrier mit und allereite Berratter & 4 ftem ift igen fich alle fergenten कार्याच्ये क्रिक्ष कृत्य में अन्त्र । क्षेत्रके " अतिहासका क्रान्त कृत्या क्षात्रक क्रिक्त

प्रोतान क्षेत्र परि प्रेस कारण वर्षा भागवान् का गांव को प्रोप कर पुरु चौदन के प्रवास करके भगवान् कृतनाव्यकाने वहाँ से Courty and a direct date (princip). Their simple is married appropriately नार्वे व्यक्तिके । तान क्षत्र क्षेत्र प्रवेषकः अपूर्णन क्षत्रो है यह पूर्व प्रवेश है हारा कृतिक वर्तर काम सूर्व । इसर प्रश्न-व्यक्तिकार्यः अभ्यक्ता प्रश्न पुरू वर्ताः है। स्वरूपः । वर्तः वे

after reference and state it, compared in difference all their great state for an electronic कार्यन विवादकारिय क्षेत्राके क्षेत्रा का यह । स्थान - प्रकार विवाद स्थान विवाद क्षेत्रा । and the state of t fingly make it to appears where your do may the first it has be विभागों कुम्प्यूरिय के प्राप्त पहल कर्ज प्रकारने क्या कर्ज के कारण है। विभाव Mark the Ro Solver day after the age the new proper many and है में पुरस्त पूर्ण पुरस्तकार कार्यका अध्यक्ति है से सारवार विवयं ने बाई का है distribute and and off frames is the track to your front management when 2 > tial 1 Feeds streak (1974) arriver active. Species 1994 and 1994 optioned talls Suffered Sarth refress we need proper the appropriation and sales the describin magnet all made it made families that braider manage most departure property till departures. हैची अन्तर परि-वर्त नाम सभागा हुआ है तथा आप-वैसे रिपाल महर्ति भी प्रमुक्तिक हो पान है, प्राप्ति हम नामी कहा था पन है . के जो सामी नामी प्रारंग क्षेत्र अन्तर्भ अस्मान्त्र है। अन्तिन प्रश्न प्रेम प्रान्त्र और प्रारं क्रामीरन मुख्ये आने की पार्थकार निरम्बाद गार्थ 🐧 का और फ़्लानीक रूपाईडी अन्तर्गन्तन है भाग बुन्ताम प्रानीत अपन्य अस्य और दुस्तापुर्वक सन्ताह सम्बन्ध कार्य है है प्रभावकारों करेवले विद्युं, विकास हैया, यह और कहा तथा थी पूर्व यहाँ बहारेस edisplacement. Trained safer fleightelt der affe it mas bet malf egelt des produce majoritent under men milit på sent å i finger. De appoint tillige å बहानको पुर्तिके जिन्दे भूनो प्राप्तान्य प्रकारको । अन्तरी कान्य कान्य व्यक्त हो यो । को हो है अपनि प्रकारिको अनेक साथ कावान् आवी है। अकार प्रकार है। प्रवार क्षानुस्तानको के प्रत्यानक विषय कोई नहीं पहरंदर है। में प्रत्यानकार पूर्व प्राप्त

भौगी और ईंप्यरित हैं। इस बारवारीने पुरुषने जानेका बुद्धतुन्द्वि क्रिक्टोडी दशने उन बानेकेच नहीं हैं। इसरेंस्वे मैंने उनको वहाँ चुनिकेका उपहाल करते हुए कहा। वर्षी कुलाका है। अल: क्षीकार्यों । आक्को - दश, ओले— क्षित्रों क्षिम ही क्षिम है, मे शिर सभी देखे कह नहीं कहनी चाहचे। समायको हाहक हमीन को नने। करिके नेरी प्रार्थना है कि अस्य सब लोग मिलकर । समान जो हुस्से थे, वे भी नेरी बंधनात्मको

समान देवलाओं और सुनियोंके सुनते हुए सुनियों ! में सता कहता है—जिनके विकासी यक सारगर्भित करन ककी।

निक्के किन का भारत यह अवस है अहिन्तर प्राचारी लेगोकी बारकर्गने स्थान क्या--अब का का कालनेबंका है की है देन कहिने विकाश है आ एवं देकता क्क प्रचल । जिल्लेकाः इस बहार्ने तुन्तारा और झाहाना केवनारी हैं : अलः मेरे ३०० विकास के जानगर।

हेला शहरार रशीय दशकी यह-कुररे प्रार्थिकोच्छे जस व्यानस्थानने निकास सूच्ये ।

मेरे इस महार पहाको सकत बनावें । - निकल एवं । यह बही श्रम बात श्रई सुझे क्क्षमा मा मान सुनकर दमीयने स्वयं यही अभीय है। देवेश ! देवलाओ और निकारक्षित वह हो गयी है, को स्वरूप्दि हैं दर्भन कोले- बक्का जन जनकल् और निध्यतकारों तमे हुए हैं, देशे केर-बहको सीम ही स्वाट बक्तो ।

महाशी कहते हैं—दक्षकी **यह क**र्त **प्रात्माने अवेदने ही निवाल को और तुरंत सुनकर विकास नावाले नोहित हुए समक्षा** अपने अञ्चलको धरः विके। सरकारर को केथनि अस सहाने देवसाओवा कृतन और महत्त्व-भरूव दिव्यक्ता तथा दिवके मतका प्रथम करने छने। सुरीवार नारव ! इसं अनुसरण करनेवाले में, वे भी वहांको वैशा अकार जल बहांको को शस्य मिला, जनका ही जान हेकर तरेत कार्रोंसे निकारे और अपने - कर्णन किया गया । अस नामंत्र निकासकी अनुस्थानीको पहले गुन्ने । सुनिवर दशीय सथा चडनाको करमक जारत है, असारपूर्णक (applie 94)

इक्षयज्ञका समाचार या समीका ज़िक्से वहाँ बळनेके लिये अन्तेथा. दक्षके जिल्होत्रको जानकर भगवान शिवकी आज्ञासे देवी सर्गाका विताके बजयज्यकी ओर जिवगणक साथ प्रस्थान

भविता<mark>यी जलन क्रोडार्च कर रही औं। कन्नरेव रेकिनीके सम्ब कहाँ आ रहे हैं ?</mark> प्रशासकारोवा प्रतिक्रमें एउसे हुई देवी सर्वाने 💎 सर्वाक 🗯 प्रवास अस्त 🕬 🕶 🖥

बहुतको अहते हैं---अस्त ! क्रम अस्त स्थान रोहिनोके साम दशकाने जारे हुए क्रेजर्विकम् बढे उत्साद और इर्वेड स्तथ प्रयूपाको देसा। देसकर ने अपनी **बक्तके नाओं जा रहे थे, उसी समय दशकायर - हिलकारियों जन्मन्यरी लेह सरवे निश्रयासे** देवी कही गुलकारून क्वीतवर केंब्रेकेले कुल कोली—'मेरी सर्वेलकोर्वे केंद्र जानकीर के भारतपुर्वे सांस्थ्योसे किसे हाई भाँति- विक्ये ! कस्दी जाकर कुछ तो अत, वे

कुनकर कर्तकार जाने देवीओ बढ़ा जिल्ला । यह बैंजे लड़ी बाल करों है। क्यारी शामको नहीं आया। नम क्योरे हैं। विजये क्योरे बाह सवाय क्षेत्र है, इसी

मेरे विकाशक वर्षा कर्षा कर्षा करू करू के है। ज्यान से वर्ष अन्य हुई प्राकृत दुरासा रहा है। अक्षा कहि कहा प्रकार शहर । करते । देशविद्योग, बना प्राप्तकार भी मैं करा संस्थात मान अवर्षि मुक्ता के रहे हैं। देशपंजवार है। ब्राह्मणै हैं। अन्य अन्ते रे में अन्त ही पिलानेट रिमार्डाके का मान्य पाले बन्दरफो स्थि। बहुचे प्रत्यो है। साथ - बहुचर ! आप मुझे आपना कने जी से पहे हैं ? इस कियाने कई जनेकी आज़ है हैं। मो कम हो अब सम कमानुदे। महादेश सुक्रांका का वर्ष है कि वे सुक्रांक तक अवेदान, सुन्तिकर्त हुने कारकारकार निर्म पुर्व का विकार उनके अदाने वेजको अस्तान् भवकान् का अन्ते पूर्व ककार वांके । म्मानेकान्य होना है अस प्रधी औ मार्ग्य ! अस्य वंदी प्रार्थमा सामका सर्वाचा कारनेन्द्रानी दिने ! वर्षि हम प्रकार तुन्तारी प्रथम करके की नाम रिकारीकी सांच वहाँ अवस्थ सकेन्द्र रूपने हैं को महाजानको अस्थ ही सन्धि ।

मुर्गत करनेंद्र काम गानी और उसने कमार्थित । तेर्थ्य । मुख्यरे विमा दक्ष केरे विशेष कही हो विन्हरकार्योः साथ पूजा - कन्तरंग ! आस तथे है। यो प्रमुख देशना और सहि। कार्य का रहे हैं ? विश्वकारण कर क्या गुनकार । अधिकारणी कुछ और अध्यक्षक है, में ही कह सन्तरंपने अवनी पात्रका स्ट्रेस्व अस्टापुर्वकः मृत्युते विशावेर प्रमुखे राज् है। जो लाग प्रिका कराना । दक्षके नहीं क्षेत्रकारे पहालान भूनान दूसरेके पर अभ है, वे नहीं अनावर अपनिकार प्राप्त पुरस्तक काहर का अब काले हैं, जो बुज्युके भी कहकर काहरावास है। मुक्कर विकास बाहे जारथ-वेचे साथ कर, किये ! सुरक्ष्ये और मुख्या स रेगोफे याच अभी और पन्तवारे को एन्ड- विशेषणपूर्व दक्तक बहुने नहीं साथ काहिने कार का का तर्व जाने का सुनाना उसे (कार्तक नहीं इन कुनावा महीं तथा है) र

हुआ : अध्यो **वर्धी स्**चन्य व किन्तनेष्यर **पत्रः । अ**ग्रान्था प्रदेशनक राज्य वजनवर असी कारण है, यह प्रकृत मोजने विधानिका भी जारपूर्वक को में - प्रस्ती । अन्य क्रमके हंबर पार्वतां व कि अपने भागी भनवान विषय अवकार में 🔑 विवादे इस समय आर्थान्यन मत्थं आका भाग्याम् संकरनो मुद्धाः । सही विश्वा है जन्मे । स्था दुशस्थाकः मर्थ मंत्री अपने मेर्च कृत है कि अधिकाय करती का सब मैं तामन कारती

क्ष्मी करीके केला कर्तकर सर्वात

शिवान क्रम क्रमण क्रमणा प्राप्त मेरी अवसमें तृष क्षीत अपने मिलके बड़ार्ने शर्मकरे यह बार सुरकार मरामान् आओ। यह मसी पुरुष सुर्गामन है, मोत्याका जिल्ला वर्ष कामे अन्यानीचे तुम एक स्थारतीके अनुसार शक्किकार धन्तन हे वृक्ष था. मधुर वालीने केने 💎 साथ ने नावर इनका सवार हे बहुनंतनका \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*



through the States and the said t many posts to his our makes सन्त्र भरम उत्त्यको क्रम, मेल्बर असी व्यक्तपंत्रीकत् स्वयाद दिये। भगवान् रिकामी अञ्चले साठ इचार महत्त्वा सही मराज्ञास और म्हल्यू महस्त्रको साध कौतुल्लानकृषिया एकोध्ये एकथा गाने । उसा सम्बद्ध वर्गे जाके रिक्रे क्ला करते समूब रूस और with the fit of the special terms निवारिक करना तिथे कहा वाले जनन रमंबर। ने सबी नक कौत्हरतपूर्ण कार्व करने तथा ज़ली और विकास प्रकारों गाने रूने । विश्वके जिल और बहुत्य कीर प्रकारकार मनाराम्प्रांचा कारणे कुलो चल यहे थे। अन्यान्त्रको समागाराने सब असारते सह मारी हो का है रही की। अस समय की सुन्धार जन-जनकार आविका एका प्रकार हुन्छ। क्लने मीनी खंबा बूँज के ।

(Sirmin ≤€)

# महाराज्याचे विकास परंच व रेजायार समीचा संस्कृत क्यांच दशक्राय रिरम्पनी निन्त कृत हता तथा हेमानात्रका विकास कारमानात्रा स्तीक्ररा अपने जल्म-स्वरूपका निश्चन

but all country and that are trans their terms arrange where

केंद्र है करते हैं — क्षेत्र - कार्यक्रम - मीनक इनक समय कई हूं। होते करते proved the ext is an ext only against an extended about the single कार्युत करित प्रार्थित कर्मान्य क्षांत्र कर्म प्रार्थ प्रत्यानुष्य । याची : कार्योच्या अपनी एका व्याप्य क्षांत्रीय क्ष mand of the first court and sent from the colorest controls in the telephone manner men gemang fin fing ande korre maggies begen freien gefin erel defined their time army applies that he prime of the real of graft titler that desired the subserie that with west formed should deligaparticular, real first fact. But, may be first used up to 8 miles after

म् विकास स्थाः असे । साथ स्थानिक प्रान्त व्यक्तियोको यो पारे प्रार्थने करावाना । किरवाहर प्राप्त क्षाप्त करते केवेच्या प्राप्त । अस्त में करते हैं अन्य है क्षाप्त करते विकास हुआ। तो को कहाने अपने पाल- अनेपाने भागे हुई कार्याका सामेश पाई विकास क्षाप्त्राचे प्रकार पुरस्कार । इस स्थाने । वर्गाका क्षाप्ते क्षाप्त क्षाप्ता क्षाप्ता कर्मा कर्मा कर्मा make from 1975 however we got allford soft over here the gir to कांगु क्रम्मुका भाग कई वार्टी नहीं दिनानों, यहां उत्तरका के नार्नेको कार गुणका गृह किया । एक करोने एक्स प्रोप क्यार विकार । एक गर्म । अवसी पुरीके मेरो क्यार सु स्थार mirrielt auf ger giftelt breift alle beite alle per mear state). tapes seemb of all most a

किया किया हुआ पह लाग पह अर्थान्त है। यहना अन्तर्भ राष्ट्र पंचान है। अन्य पान-इन्द्रा आदि केशल तथा सुनि अपने प्रमु बहेन) जन्म करे। कर्त अस्ति ?

कुछ अन्तरे कर हैकर अंको सक्त सरका हो का संकार नहीं के उन्हें में का से का

है सरकार के सुर्वाद की निकार करवार कहा, कृतिक इस बहारे अलेको अन्य हुए दृष्टिके

रक्ष अपने आहे। यूक्ती स्थान कर्पन कर्जा । प्रक्रमन्त्र र अन्तर्भ करमा । स्थानने क्रम नाम । इस संगर्भ केर्र पृत्रान्त क्षपुरस्थानी अन्तराहर निरमको पुरस् पहाले करते। यांच्ये करून गाउँ है । यून १९३वो पर ४३ वे । यह बढ़ी कुलाक र विकास द्वारा का समार्थ कुनाने प्रकार विभोग है। युर्व कई आसी है प्रात्मक प्राप्त परिवा क्रेस है को साथ ही। करों ? सामात विद्वार तराने हैं कि एकार बहुत वहन्तेन्त्रअपूर्व हेत्र, बहुतक अनु बहुत्वरे । और देशक अनुस्तानक है। वे कुर्यात औ gfagener jelle magnetet marmen fit ber auf bie berte unfrequer fi mit med biefe कारकार निरुद्ध केला कारको निर्दाह केला हो। तथा रिरामकार्थ कारती है। में स्कूर ही कृतिय march & r. best in Contact merit werb ... werber Meite eine Ein gefellen meren wer प्राच्यों पात कुछ प्राप्त है। प्राप्त है। अनुष्ति । प्राप्त नित्य गाउँ पुरस्ता गाय है। क्षेत्र । सै more; put was suft, and old sport if the cultivated want with per it on fact were it, and produce of from its many wrong spropry freight figure you cannot assess and the state of the private offer the take the town and seven severe from a time of which provide विकास क्षांत्र क्षांत्र प्राप्त अन्तर्भवर क्षांत्र क्षांत्री क्षांत्र मान नृत्या क्षांत्र वर देखा सरकार विकास है ? असार अन्यादी पृष्टि प्रमु । सा । अस्य प्रतिकारिक । ऐसे स्रोप प्रतिकार क्के अर्था के पुरुष्टिक प्राप्त किया क्रमार की स्थान (1974) के प्राप्त पुरु कार्य प्राप्त पुरु महोत्र क्षांत्रम केवा को है। जर्म रे में पित्रम् होते । जब की मनी भी मानी उपनय पराय (पर

चुक्तिल पूर्व सलीने दिल्लकी निष्क करनेकारे tion worth any florences and found ally me plyme best ब्रामिक्सी अभीत जनकार विभान, प्रक्रमा यह प्रमाण मेन और भी मह नमा । वे मन-

\$\$\$#\$\$.xxxqp#\$\$\$##\$pre#\$pre#\$XZ6\_x\$4445.x444\$\$\$\$###\$pre#\$xx#\$\$q.444#\$\$\$##\$\$\$ and the material and placement episod) yaprik maji kuli aito anaka sistemia firmin dia yasin binin spil विक्रीमां अन्तरका मुक्त में मैं इन्हें क्या इन्हें प्रश्नानक क्षेत्र ( वर्ड़ी म्हान् द या भागका हिन्दे हैं अनुस्थान के अंत्रे अवेद्यानिको अपनी अपनी अपनी पूर्वत विकास अपनी पहेंगी । इस क्रमाने प्रकार क्षेत्र के अपने अपने क्षेत्रकों हुई। अपने क्षेत्रकों क्षेत्रकों के अपने प्रकार के व शको पुरस्ता निक स्थान केली ।

करण है अनेक के उनके क्षेत्र कुछ हुए क्षण है, के बाद हुक्काईक क्षेत्र विन्ताको सुन्ता है से क्षेत्री सक्तात परवार्थ । व्यान्तावाको विन्ता कर पर ५०% विन्ते वह को नाम है, निकास करान और सुन्हें काई अन्यानेको करा नहीं है। पानू औ former \$1 " yet are till stok på spiratuitte gredelt vari yest प्राणिको स्थान हैनी जानको अन्तर्व प्रवेश आराजनाव्यक्तानको पुर पार श्रव्य है। अर्थ कार व्यवस्थित प्राप्त व्यवस्थात अध्यक्त व्यवस्थाती होत्या व्यवस्था नहीं केले र मुन्तक अन्य पेक्र अन्य का प्रोप नाहे किन्छ हैना वह है अनुसंदर्श कर हाते रक्षाण करे क्यों के । की बोर्ड अर्थ के के अर्थकीओ क्याक अपूर्धकी क्यों क्रा बाद किया विकास प्रथम प्राप्ति प्राप्तुती विकास प्राप्त क्षात भी प्रश्नाति को प्राप्त की बाद प्राप्तानी कारणकारे प्रकारके प्रतिभवने प्रारम्भेय प्राप्त । प्रणातीनक प्रीप्त क्षेत्र के यह कर केन हैं। प्राप्ती girk a wife die New Fordt-sparren, weret, spliege spitfelijne, fander, flysselt, syn fin मुद्रा के बाराएं है। प्राप्ती मेंकब नहीं हैं र नहीं । संपन्न हैं। 7 सामूनों है र मानवार एवं आहिता क्षा कर सकत्वे अवस्था है से क्षिता । अवदूष्ण :-सद हो । संस्थितार करनाई कुरूनको बार्निन क्षि यह क्षेत्री करते यह अक्षूत्रन प्रमुखनका राज्यस कर्ता प्रतास्था क्षात्रके प्राप्तिक विकास कार । प्राप्ति कद्म सुन्न कुन्नारके किन्ना प्राप्ति केर्नात्रक नामा काम है—केम्पन करने नहीं होता। इस समन्त्रात निरुद्ध तीवन विकास करने हैं, dat grand arrive &

They happy galler and efficient five to the field and delice gave that getted with proprie surface formal reference blancate, compare perfect participants around perfec कारणांत्र व्याप्त विकास । विकास अपने अक्षापा । यूनि तास्त्र अपने अपने स्वाप्त अपने व्याप्त व्याप्त कृतिक के राजने कर निर्मा करिए समान आहे समानतः । अस्तानिह समानतः रेतन have not a second to the second of the second secon मेकर योगीं।

ार्थी करा सार्थ मून मूनकार्थ Acre to the said appropriate from a graph from grown after the enters \$ 1 to ज्योग कुर मुख्याका कर कार्य के 7 कि है हेरा करान सम्बन्धि क्राप्तान व्यक्तिक वृत्र सामग्र हिन्दु और सामग्र अधिन सम्बन्ध पूर्वके साथ असमारापूर्णक रहते तथा भाग

क प्रदेशको स्थापन प्राथमको प्राथमि छ । सन्दर्भ । अस्य । प्राथ । सम्बद्धाना स्थापना । (計學中部中部刊 36)

इन अरम्बद्धानी करूर जारक काले हैं—इस | सोगोंको को भोग अस होता है| उससे वह बालको बारमका भी को सूचि और क्षेत्रक ऐश्वर्ष बहुत हुए है। या बहुपुरुलोको निया प्रत्ये बरमार विरे हर दियांग्यको यह परन्याना और द्वा है, उनके प्राथको अन्याके सर्थ अध्ये बज्जाकार पदाते हैं, विकास है विकास प्रतासक पारिये कि क्रमात क्या करावा है ? को कि वे अगनान : अर्था सम्बन्धाओं विशेषकारों प्रयास कार्य रित्य ही जातान भरतान है। जन्मि आन दे 'जिस समय मनवाद दिना गुणारे (यह बाबर्स) और ज़िल्लि – (अय-ध्या सहस्र केल बाबरा किवलाओं हुए सुने आदि ) हो प्रकारके कर्ज अनावे गय है। हाआएकी क्षात्रकर क्षारिय का समय बंदा सर्वेची कुरमंत्रक इतका कियार करना कर सहस्या अन्यन्त द सी हो प्रत्यन्त । भावित्र । अवसे विजयनम्बद्धाः अन्तेर अनी । इस्तित्रवे मृत्यूतर अपून्त अन्या इत नदा प्रकार अर्थन विभागी—को प्रकारको अन्तरम-अन्तर गुल्य प्रांतल इस प्रतीनको इस समय में अधिकारी क्यांके रावे हैं। परावाधियांकी विश्वय ही मान देंगी और एक करक सुनी ब्रोक्के कारण कर शुक्त क्रांचा क्रांचारके कर्माच्या हो आई.सं. श क्षाच्याओं और पहिल्लों ने सूत्र एक माथ एक ही कर्मक हुए अध्यास नहीं। यह लाव वेगे कर सुन्दे । सुन्दारे हरवर्ने विकास का सम्बन्ध । प्रश्नान प्रेकर की द्वारा आ गरी है। नुपन्धरावेक का पार्ट परक्षा परकारक है। इसमें इस बानी की कर्मका अनुनिया है। पूज कर लाग पूछ के प्रकारक कार्राका प्रकेश जाति है। क्यें कार्य क्योंक प्रिकारी निन्ध और कार्य पूर्व प्रिक क्षानं जात् जो होना उन्हें किसी भी जनसम्बंद है। अन् अन्तमन् हरसं मुखे इस कुमानंको कर्म करमधी आवश्यकता नहीं है। विक्रम हो एर नुस रख नियंता। निवारको १ कार्यन केश्वर्य अञ्चलक है। जनकर बार्ड मध्यम महत्व अहे हैं, करेंद्र कामाना है। इस १५० हक्तावास क्रम कहार करेंद्र संस्थ मध्यपुर्व ही अलका अंबर करने हैं। मुख्तों : कुर हां एसी ओर मम-ती-कर अपने प्रका-बान का रंपूर्व गाउँ है। बहासस्यक्षामं कृत्यन्य प्रक्रुपार सरस्य ग्राटन सर्वी रहकर बहुकि अन्नसे तुत्र होनेवाले कर्यंड

क्रमाओं करते हैं। नास्त्र ने इस सकते

#### सतीका बोगापिसे अपने रागिरको भक्ष कर देना, दर्शकोका हाहाकार, डिविपार्षटीका प्राणन्याग तथा दश्रपर आक्रमण, ऋभुओद्वाग इनका भगाया जाना तथा देवलाओंकी चिन्ता

महारों करते है। बारवा और ह्याँ प्रांत्यप्रमानके आँखे प्रैनकर प्रतिकार विकास क्रानीरावी अन्यने परिचक्त हराहर स्थापन करक. बहारती हुई के जोगवार्गने स्थित क्रे नावी ( कार्याकत हो सहसा अनर विकास भूगियर इन्होंने आधारको विकासर प्रकारतालहार। क्षेत्र नार्वी अनुपने विविध्युक्तिक अन्तर्भात अन्य और अन्यानको प्रकारक वारके नार्वन अन्यमन करके क्या आहे निका और कहन हैका किया। किर ब्रह्म क्याकी

allie grant surface forthis extrapt, thereof and extent surround and after संस्था अपने प्रारीरको जारानेकी अधारतं केपालक नहीं (\* anthi and anti-argin depends. अन्तरका कर्मा होते। अन्तरको बहरतक वर्षे । स्वयुक्ता अवदर्ग प्रतिके प्रशासनिकीका मित्तन करति हाँ सतीने अन्य एव क्यानुकारेनार पहल भूरत प्रियम । प्रत्यात विका भोरनार्गामे विकास हो सकत कर । प्रारमिको पहले क्षे परिनेत परनोधे ऑगरिक और फ़ुळ महीं दिस्तानी दिया। मुनिशंकु ! सर्ताका निष्याय सरीर जानगढ भिरा और अपूर्ण इन्कानं अनुसर जेन्द्रीरते न्हन्तर असे श्राण परण के पाना। जह समय जहाँ अहते पूर् बेबाल अर्राहरे जन यह बटन देखी 🗯 में को जोरसे प्रकासन गरने जने। उनका the rapid, seeing before the weather that more foreign, and contract the

क्षात्रकार अवकारणे और प्रात्नेकारण कर अर्थून प्रात्नकार केर पूर्व के अपनेकार क्षीत केंगर परक । गरेण क्षा गरे के ... प्रांच १ . अन्य क्षाचे के कुल्को करणेत किया हुई अन्दे बाहर हेरार कार्याद प्रधानी कर प्रथमि हुए। अध्याकार प्राप्त पर हुए है may have your able despited by the spacest parties make and have made De stand state from This being i at the with streets of better death as water field the gas and angle of the court against the bade that foreign de finders de finders de भी देखों । प्रता परावत प्रचार केरान्त्रों कानत हुए बनावान प्रचार्य स्वाप्त के सामे there is beinel with a climate and that the grander arrives provided presents में क्रम है कर करने करने के उस है। उस करने कि उस कर कि कि कि कि कि कि कि कि क्षान क्षेत्री विभावत हो कि प्राच्यात के क्षात्र, विभावत क्षेत्री क्षात्र क्षात्र का ता कि व अन्यत को केंद्रि । जनकार कुरवाराज्यको जिन्हे करते । जैन्द्रे जनकारकार जनकारका अन्तर्भक्षण । जनके ही was stall despendent first firsten warm sitt fin beite angliet blegen Afficial makes an impart of a material course of a payment of the payment of the payment of the same of the same That the set it bridge to all that therefore note the it is at



किया कर्मन कर्म अन्य क्षेत्र कर्म ग्रह है

कार्यकृत्य राज्यानाम् सार् वर्तातः वृद्धितः अस्तर्गतं एक स्वाप्यकेते है । कृतीयां सार Appendig mandemana. Nijelj-106 mag 200 - bestlip mang 19 day began malayang 100. taggen ander evaluating different. Harring divinit tille it give the el-क्रीको से पानि । इस अक्षा देशका कृतिक हो। यह । यह प्रत्यकार क्री व्यक्ति । इस

मने । यह एक अञ्चल-भी भारत हुई । यह इस प्रकार का देवनाओं ने इन विकासनीका होनेसे बच्चे हुए प्रकारक एंक्टरफे में प्रमानकार जुरेश कर समाचा । यह अद्भूता की कटन क्रोबर्ग दक्षमा मारनेके निये प्राथमार जनमन् विकास महाराजिकनी प्रमाने प्री मिनके इन्हें इस । मूने जल हुई। बड़ा एका नेपरकार अधिः, प्रनार्थि देणना अवस्थानकारी वार्वदोक्त केन रेग्नकर सरद्यान, विकेश, अकिनीकुमार और मान्न ग्रहरोग्रेह रिश्वे विकार आपटार आसूर आ। आधार वर्षी व्यवकान् विकास प्रार्थना aun रेम चेरियर र्ट्याकर्ताको आहर्ति है। पुरुके ब्राह्मि हेर्। ब्रीह्म हो करेवार विद्य-विद्यारकके किन्ने रिकाकियों भी र इनके काम प्रकारमधीना विकास करके इसम मुद्धियाने सीर्विक्यु अध्यान विवाद कुद्ध हुआ जो नुपरंकानोके. आदि देखन अन्यना प्रद्वित हो को में र मूर्वे । ओरसे ऐसी बार पद्मी, जिसमे प्रमथनमा क्वस्थित हो गया। विक अधिक प्रकारके ही कार साथे हुए

भागवान् भूत्वे व्यानं विश्व द्वार्कनान्तेका शोकानतः स्व 🟚 🕸 । सोई सम ओरस ्राप्त । वार्षाच्याने कान्ये के कि विकास नगर विज्ञ दान अपन्। मे 🖟 क्षेत्रकारो क्षाच् अन्तर साम्या अक्षान् आवनाते कालक कार्य लगे । प्रयक्तानांका हेकता जो वहे प्रयुक्त और से, क्याँ प्रयाद से जान होने और चनाने जानेसे जो पानी रावं कृतिका ! का सकके क्रावर्ण अन्तरी हुई। वरिकाल क्षेत्रेकामा का कारका कर्नाकारित भी रांगदे तहां कर देनेकाना का। इस इस प्रकार दुरस्का संकार-संस्थे क्रायानम् क्षाप्रनेताने सम्बद्ध आप्रयोग व्यापुर्धानी स्था दक्षण पाले स्था शामा वदा भागी जिल

(Numer to)

#### आकाशवाणीद्वारा दक्षकी भन्तीना, उनके विनाशकी सुवन्त तथा समस्त देवताओंको यत्रमणायसे निकल जानेकी प्रेरणा

बीचाने कहा तक्ष तका देखना अवस्थित कुल्ले हुए। ककारी जो नेरी अपनी ही पूरी की किन्तु नुने

ब्राह्मण देखना नुक्ते दरमक क्रम केंद्रर नेती. अचना नदा आरावक करनेके केंग्य है, वे अपने बसमें कुछ भी नहीं समझा उतनेह लोकोंकी माना, कान्यानामाना और

काराजी कारते हैं। मुक्तिश्वर १ इसी बाद और बनमें बहुत्वानकी सभी देवी स्थन आकारकारणीर यह क्यार्थ बाग कही ... अस्का की शंभ अस्ट रही किया ' अस a-a दुलकारी दक्ष - अंत द्राभगकारपराज्यमः अवस्थित ? अञ्चल्पीर वक्ष ? युने वारी और बहायुद यह तुन केला अवर्थकारी कर्ण व्यानेकारीको एक लई को यह क्या कर कुला ? औ जूली । विकासकराज किया ? 'मैं सकालीकर केवा है हैसी इंडीक्ट कशकत की तुन प्रामांक्ट जो। समझकर नु कर्च है वर्पकों पर रहण है बारवा, ओ तर दिस्त अन्य प्रचारको और इस्तित्तिन सुक्रवर नेव्ह कर राजा है। वे आरम्बद्धांच्या और प्रशुक्तकारी था। वे समी क्यी ही क्रम्युवनेको आराज्य देवी है बहुद्वाराज्य विकास गर्व हो भी सुध क्षेत्रने समास क्यांका काम देवेकाली, तीनी with right & 10 and all the will pair the departmental flavor being with stays mental & two spices and serviced, such and state any grid in transit wrong trial it into expenses the torque wrong from it play कर्ष है कि दिनकों कर देश कर्मकों प्रदेशकाल को की क्रम्पूर्य करा करी है। यह प्रारंतिक प्रकारक कुर कार्य प्राप्त नहीं है। यह दक्ष र दूर का क्रमानीकार all from the letter of these and take through half their the der general that कुणिवारी है।

बारान्त परवक्त है। व नेतान क्षेत्रकार्यक अहेर विनासनों कुट नहीं कार्याव कुट कर words from 2 till mount general word side all after the collection of the कार-नेवाल है। इन्हेंके एउनेनवरे इन्हाल वेट्डा - प्रकार क्रास्त्रक की की र कार्यास्त्रकारी Ann team and & man happe sender Ann a state of a terrestree. proprietable before the days and disperse for the section of \$1. कोन्पेन्सर कान सन्तराम प्रत्य को है। यह दुर्ग गर्थ कान के के अध्यान की अन्य कर कार और पेन-कार अनिवास कार्या अने कीर केर हैं, जो कर्या बार के प्राप्त कर कर कर करका पक है कि। दिल्ला क्रिक्स क्रमा कर अवकार करना है

denned spiritage their telling sporter spirital spirital state of the St. and St. and St. and St. and St. कार्यकरण है। या उनके देनों के पूर्व का माने हैं । या के this through adverse matter a referred it is about the process with the last spice d di reparent refer è alle però mentali i terrali repet è i perfettante, del persit कार प्रकार के प्रमुख्य करते हैं। ये अपने करते हो। अपने अपने स्वाप्तान स्वपूर्णनाह और स्वाप्तान से हैं हैं हैं वृत्रिक क्षेत्रक प्राप्त क्षेत्रकार्यक प्राप्त है। प्राप्ति । क्षूत्र इक्ष १ हो इनकी प्रार्थकार्य अवस् अन्तरात B. Wellerfreier Was delt S. mar is al. mat flede B. (publish par system freier कारण सम्बन्धित के प्रत्येकार्य ऐसे हैं। व. है प्रत्येत । पुत्रकेत व्यक्तिकों पूर्ण प and in the office there exist and month temperature the first test was true with our with \$ 4.0 words we from the wheel yet of fire \$ . कांग और मोश्र प्रकार का अवस्थे कार्यकृति क्रिक्टम आपने स्वयूत्र कार्यकार स्वीतित First soft & arresis and photole only . Accomplish forces are that he give arresult that the developed bready toler titles the state & and sproper frequely galle, such provided and an around to be district analysis from & second and it women frequely upon also may have been been because provide applies of their tip tips . Applied one of a self every freed per may believe update perhaps and they make man first of these parties and extend \$1.4.0 projection types about the safet extreme parties. क्षेत्रस् ।

eneni<mark>anyan nagngana</mark> spessessaral r<del>isteran sana</del> nagil<u>ahik sistemangangan sip</u>ge-पत्ने तो देखा कोई देखता नहीं दिखानी केता । अपने एकानको चले जाये, अन्यक्षा सम सन्दि देवता इस अवय तेरी सहाकता करेंगे तो । लोगोंका एक प्रकारके नाहा हो जावना । जलती आलते सेलनेवाले भराष्ट्रीके समान अन्य सब सुनि और जान आदि भी इस मुद्र हो जायेंगे । आज तेरा मुहे जल जाय, तेरे चक्रसे निकल जाये, अन्यक्त आज सम भक्तका पास हो कान और जिसने तेर लोगोका सर्वका नाम हो नापना। सीहरे l सहायक है वे भी आज लीहा ही जल गरें। और जिलात:! जायकोग भी इस इस द्वारमा दक्षकी जो सहायता करनेवाले. बहुनन्द्वपसे इति विकास साहचे 🖰 आज इस बहारफरको निकल्पार अधने- कली मीन हो गयी।

🛊 तम समाप्त देवताओंके किये अस्य एवश 👚 महाजी करते हैं—नारद ! सम्पूर्ण 🕯। बे तेरे अवरक्षरको सिन्ने ही तेरी बद्धावतलामें बैठे हुए लॉगोंस बेसा बारकार एकाबराके विरत हो जावें । समस्त देवता सबका करन्यक करनेकारी वह अनकाश-

गणोंके मुन्यसे और नारदये भी सतीके दन्ध होनेकी बात सुनकर दक्षपर कृषित हुए ज़िवका अपनी अटासे वीरभन्न और महाकालीको प्रकट करके इन्हें यह-विश्वंस करने और विरोधियोंका बला हालनेकी आहा देना

ची उनका आदर नहीं किया । अत्यन्त नर्वसे आज आयश्री सरक्षमें आवे हैं । दन्तती

बहुराजी करते हैं—करदा कर भाग नहीं दिया। बूसरे देवलाओं के लिये आव्याक्रकामी सुनकर तक देवता आदि दिया और आपके विश्वमें इस सारहे चयाचीत संबंध विकित्त हो गये । उनके मुख्यतं । हुर्वचन करो । प्राची । यहाँ आवका भाग न कोशं बात नहीं निकली र से इस तरह सब्दे का हैस्तकर सनीदेवी कुपित हो उनी और बैठे रह एके, बाजो क्रमार विश्लेष बोह का विसाधी वर्गामार निन्ह करके अवस्ति राचा है। भृत्के व्यवसार काम जानेक तत्कात्व अपने सरीतको केगातिहास क्षारण जो बीर शिवनम प्रष्टु होनेसे क्या गर्क जलाकर भरून कर दिया। यह वेस्त दस हे, हे जनवान् जिलकी अरलचे गर्वे । इस इकारने अधिक पार्वद रूजावक् कसांद्रारा क्रमणे अधिल तेजली धनवान् स्वको अपने ही अङ्गोंको काट-काटकर नहीं सर अशीओति सादर प्रकास करके कहाँ बहार्थ गये। सेव हमलोल दक्षणा कुर्वित हो वठ को कुछ हुआ जा, यह शारी घटना उनसे और समको अब पहुँचाते हुए वेनपूर्वक उस वक्रका विधास करनेको उक्तर हो भये; परंतु राज मोहे--- महेकर ! तक महा हुरसवा सिरोबी भूगुने अपने जभरवसे इमें तिरस्कृत और धर्मती है। इसमें बाई जानेपर का दिया इस उनके सम्बद्धमका साथना न सर्तावेदीका अववार किया और देवलाओंने। का सके । प्रायी ! कियाधर 🕽 में ही हफ्लेय मरे हुए कर बुद्ध दक्षाने आवके लिये बज़में वहाँ आहा हुए जयसे आप हमें जनाइने,

रिर्मित्र अभिनेत्र । प्रात्तवर्षः । अस्य प्रात्तिः स्थानेत्रात्त्वः पूर्णने प्रतिक्षः हो तक्षः स्थाने प्रात्तव क्षेत्र अन्तरे अन्तरे पुर्वते अन्तर्भ सन्तर्भ का श्रीवाद को प्रान्तर्भ प्रांतर हुन्य स्था arrays festivated arrays have \$ . qc . quit speet fromth git are more and the time to the power with appear the many many the writings. क्षाना क्षानिकेट और पूर्व प्रदेशको हता. अनंद क्रकेट ब्रह्म क्षा के वह नार्र होन अमेरिक्ट को प्राप्त क्षात्रम कहा पुनर्का । अस्त । प्राप्त किन्द्र । अनुसारकार्यक्रमें अने अस्ति horself that play it. The off a

which is no part water had about the same in the display in market with more arrests, but after \$1. We give the same where your gratery survey. By the in the first in the first in the contract of the contra give never in the meaning with animalist making their par-करनेका एक निर्म कर्षी का नर्पन और को अध्यक्त विक्रान्तिक प्राप्त है। वे क्षेत्रपतिको व्यक्तिपूर्वक प्रथम करने पाई. प्रतिकृतको यह औरने पाई करके प्राप्ते ही पर्य । बारानी विश्ववार्थ कुराराने प्रार्थात्व प्रदेशक प्रदेशक और इस अनुस्त आवित्य और वाल्य काई हुए। वि कुर्म दश्याम तथे हो मध्यम स्थानन केन्द्रम प्रत्योको अन्तर्भ है। mer gurt begenten gert bei bereit siet unt ber ber ber ber



fired sec. on your plant also set storyth. कारण करते हैं ने कार्य है। अपने का प्रतिकार कार है कार्य है के प्रतिकार का निर्माण कार्य आहे होता है। यह कार्यकार्य महत्त्वकार Miningson where her for special and प्रकारते ज्या और तेया प्रवास्था संगित्तार सेन वैद्धा हो नवे । सन्त ! इत अवले इसरे । भागमे पहास्थानी उत्पन्न र्ह्मा, को सही वर्षकर दिसाकी देती भी । वे करोड़ों क्लोने मिरी क्र्या और यो प्यत वैक्र हुए, ये क्षण-के-साथ क्षारित्वारी, कुर और व्यक्त स्तेष्ठके स्त्रिये सर्वकार थे। ये अगने तेजने अञ्चलित हो सब और ताब अन्य करते हर्-से असीन क्षेत्रे में , भीरभद्र कारामील करनेने सके कुराल में। उन्होंने क्षेत्री इस्थं कोञ्चर भरनेकर विकास जनाव

> तीरभार नोले- अग्राम्बर ! स्त्रीय, सूर्य और अर्राज्यां सीच नेत्रोक्ट फल्पी जारण करनेवाले अभी ! शीम अवस्थ व्हेरीक्ने (

भारे सम्बोधने स्ट्रा देश है ? या इस्ते ही - प्रथ वरिमानका निरम्भ होना । सन्त्री क्राफ़े का सम्बंध देखलाओं और मुलेक्शोकों क्रिक्ते हैं और अरोबत दिखेरिय क्रुफ होता है र जलसकर राज्य कर है ? शीकर ! होसान ! अस्ताओं काले हैं—भारत ! अस्पति ना क्रमूर्ण ज्ञांनवंका किराक कर आहे ? दिन बहुत क्रंतुह हुए और 'जीरका । हुन्तारी महेश्वर ! आपनी कुमाने कहीं कोई भी अब हो देला आसीमांत देकर वे निर केले । इस्त करने को है। दिला में र कर गर्फ र

मही इस समय जीन-एवं करने बारण उहा है और नेस किस आपने प्रशास कमानने होत्या ? होताल ! कहा चुझे आने ही क्षणमें तत्त्वा हुआ है। आहः यह-मक्कर मेरे विश्वे माधवर्त राज्युर्व पर्वतांको पीत्र काराना है ? आब मुख्येर आधार है। जिल्लाी आस्मे क्षर ! मैं एक ही सुरानें प्रकारकाको भए। यह - सुबुद भरीत है, उसीको एक सिरान उत्तर

कार में सन्त्रम प्रोमोंको कार-कार है का बात सुन्तर सम्बद्धानक पति जनवान् न्यं भारते । जारा----वेरे पार्चद्राने हेव

पराक्रमके बार नेते कवानत करनेकार और 🛊 अक्राजीक का 💵 का का है। चीर म महर्गे करनी हुआ है और म अल्पे जल मुर्जुको कहा करेड हो नवा है। अल: इन बोरत । अंकर । अल्प विदर्श रिजवेरको केन हिनों कह निक्रेक्तमाते केस विदेश करने हैं हो का भी किया किसी पक्षके क्षानागरने। साम है। क्षा इस समय एक पह करनेके कदे-से-क्या कार्य दिन्दा कर प्रयास है। दिन्दे काल है। तुम कल-परिकार्त्सित अस इतने संस्था नहीं है। इतने ! कहीं। इतनो क्या करके देन की है। इतनार आरम्बो जीवनकाम् सारा कार्य किन्नु हो स्वेष आओ । वदि वेकस, मन्यर्य, सह कारत है, सकानि को मुझे केवर का रहा है, अनका अन्य कोई तुम्हारा सामका कारनेके यह मुहारत आरक्ता अनुष्य ही है । सन्ते 🤚 रिल्मे बहत हों से कई भी आय ही सीम और बुहार्थे भी को देलों शर्मक है, यह अनवती सहस्त करा कर करका । वर्गाकारी विराजनी कृत्यारी ही आहा हुई है। इंच्या ! अल्पणी - हुई बेरी सम्बन्धा अल्पनुन कार्यंत की देवार कुमाने निमा निम्मीमें भी कोई एकि नहीं है। अही वहाँ हहाँ हर हैं, उन्हें हुम निक्रम है प्रकारी । वाश्वरूपों आपनी आहाने निया प्रमानुर्वेक करनकर भएन कर देन । भी कोई तिनके आदिको भी दिलानेनें समर्थ भेरी समयका अल्लाहुन करके नर्वपुत्त हो नहीं है, 'यह निसानेह कहा का सकता है। यहाँ हहाँ हह है, मे कब-मे-कब मेरे जेडी महारोग ? मैं अरुपोर प्रत्योगें मानित है। अरु: उन्हें अहिन्दी प्राप्तो मन्त्र प्रकार बारता है हर है आप अपने अभीवा काती। वक्षावी जहसरकार्थ की अपनी मार्गको निर्देशके निर्म अस्य भूते सीम परित्नों और सारपूर उपकरनोंके साथ मैक ध्यो तथ । प्राप्त का दार्थक अहा कार्यक हों, कर समझी जरसमूर भूमा कर देखेंके भावना महे हैं। पुरानो भूतिना क्षेत्रा है कि मेरी - मध्यत् किर क्षेत्र स्वीद आवा । तुकारे वर्जा विजय अवस्य होती। असः प्रश्नी । सूने व्यवेषद् विश्वेषेत्र आहे, हेबलम् भी पनि नेर्वितने ! प्रांकर ! आम मुझे अंदर्श अनुतर्मुर्व । सामने अस तुम्बारी सामार स्मृति करें तो भी क्ते निर्देश हर्ष तथा उत्तरहाता अनुभव है। हुए उन्हें कीच आवकी जनसम्बं जनस्कर

**444** <del>\$44 }</del> holistagest for the extension of the tropic for the extension of the extension by the extension of the extensio ही को हैना। कीर रे नहीं ग्रहा आगीर समा अन्योद्धांक मालका कालको भी प्राप्त तथा स्थानांचने पत्नी और कथ्-नाम्बर्जेम्सल सम्बन्ध इंग्रर है, वे जनवर पत्न रोपने त्यार बलाका (कलशाबे रसे पूर्) जलको आंश्रीकियं मध्यीर वीरशहसं ऐसा कड़कर स्त्रीलायुर्वेक यी आजा ।

महाजी कदते हैं—भारत । जो नैसिक

कुप हो नवे।

(अस्थाचि हर्)

# प्रमध्यार्गोसहित वीरभद्र और महाकालीका दक्षपत्र-विद्यंसके लिये प्रस्थान, दक्ष तथा देवनाओंको अपशक्तन एवं उत्पातसूचक लक्षणोंका दर्शन एवं भय होता

बरून सेनुष्ट हुए। इन्होंने मांब्यरको प्रभाव चामुच्या, मुक्टपरिनी चडकाली, सहा कर्त । यनवान् अवने केवल हांचाके रिवरे कर्ली । हाकिनी जाकिनी, धून, प्रथव इनके साम कांग्से प्रहावीर गराविने क्षेत्र गुहाक, कृष्णव्यः वर्वट, बटक, ब्रह्मस्यास मार्क आर्थ और पींके भी बाल रहे थे । बशके यज्ञका बिजान कार्यके लिये तुरंत कारको भी काल मनवान् इसके बीरभाइ । इस दिये । इसके शिका चौराठ नागीके साच महित को न्यानां धर्नहरूक के इन नक्का औधिनयोका बच्चल भी सहस्त कृषित हो स्थानन स्थान ही समान था। इन गणोंको टक्षणक्रका विवास करतको लिये बहास साथ पहलना नीरभद्र जनकात् विस्तृकं अन्यात हुआ। हुल क्रकार काहि साटि एक समान ही क्षेत्र-भूका कारण किये रक्ष्यर एवं विकास अकारक गणायील बीरमवर्क बैठका वाचा का गांधी। उसके एक स्वास्त्र साथ वर्ती अन्न समय भीरवाकी गांधीर भूजाएँ जी। प्रारीतके नागराज क्रिक्ट हुए के। कावि हाने लगी। नाना प्रकारके प्राट्ट बीरामा कई प्रचल और घणका विस्तामी हो। का उसले अहु क्या प्रहे । पिछा-पिरा थे । बनका रक कक्त ही विश्वास था । उसमें अकारकोर और। क्याने समी । शहायुर्व १ इस इनार मित्र जाने जाते थे. जो प्रयक्तपर्सकः सेनामहित बीरभवको पाकक समय वहीं क्रम र<sup>क्षा</sup>को स्थिनियों थे । उसी प्रकार बहुन-में -बहुन से सुरक्द उत्कृत होने लग *।* 

मदाजी करत है। संग्रद् अनेकाके सहयो सभी का रकके प्राचीकाण्या रक्षा इस क्यानको आनुरक्षेक शुनका वीराह्य करते थे। काली कारककरी, ईहानी, किया । तत्वश्रात् उन वेवर्गायदेव शुलीकी न्वर्गता तथा वैकाबी—पून नव बुलीआंक क्रपर्यक्त अरज्ञाको विगोधको करके कीरपाह स्त्राच तथा अपना भूतगालीक साथ महोसे भीता ही बेक्षके प्रजनपद्मधकी आहे. मजनकाली बेक्सका विज्ञान कार्यक लिये विया के प्रकर्कांत्रके समान रेजकी है। वे किया तथा केश्याल आदि वे अपी दीर कोतुहरूकारी प्रकार और प्रथमपण चीर भगवान् जिनको आज्ञका चरहन एवं

प्रयक्त सिंह सम्बुन्त, बनर, बत्स्य और - इस प्रयक्तर जेचे अस्थानकार्याक्रीय

और बहुने प्रस्कान किया तथ इया दक्क तथा । केवन्यकांको बहुत से अद्युष्य सक्षाम होरे जन्मको विद्यार है ! ह महासूच और विकासी देने लगे। देवर्षे यह विभागकी यायावा है। यगवान् हरकी आरले आग मुख्या देनेवाले विविध प्रथम प्रकट होने तुही मात्रव द ल जार हाए। जो किसी गरह मने । दक्षमा नामें ऑस, वामी क्या और उस नहीं सकता । अब यहाँ हेन सहकार कार्यों जॉब कड़कारे लगी। तान ! तान भी नहीं सुनावी हेगा। यो वृष्ट देवता आर्थ, अङ्गोका वह कड़कता सर्वक अञ्चलपुणकः होरे बहाने हिक्स है, उनको परि बहान् हु:श्र का और माना प्रकारके कह नियनेकी हारत—हमार्थ मंत्रक नहीं है। मुच्या देशक का। उस समय बक्रकी राज्यस्य समय दिनमें ही अञ्चल सो रीमाने अञ्चलस्यक स्थानांच्या देखकर दक्ष सच्च रूपे । विकार्त संस्थित हो पार्यो । सूर्यभाष्ट्रका हमरे हेवला आर्ट्यको भी अञ्चल सप भारे हुट इंटबरर गिरने अने नवा और भी। एवं। वे सवन अधीर हो बेल्स हो से वे । कात से मनानक अध्याकृत हाने लगे। । इन्होंने सम्बन्धनका देवापिटेव भगवान्

हुई को सम्पूर्ण देवताओं और निरहेपतः करके कहा। मुक्षको अध्यमी बात सुनाने लगी।

ा आस्त्रात्माणी मोली । असे दक्ष ! असम

- क्याओं कहते हैं— यूने <sup>†</sup> आकरत-बात्रसाम्प्रजे बरनो इंग्लने म्हरने। दक्षको बारनीकी बहु कार सुरकर और पूर्वास मिनभावरा दीरवने नना । डाम्पर इजारों घेरे आहा हुआ । उस समय दक्क मन ही मन बढ़ नये, जिससे बढ़ भर्यकर जान बहुता. अन्यन्त ब्याक्त हो कपिने तरे और अपने का । विकली और अधिके समाव दीनियान, प्रभ लक्ष्मीयति भगवान् विकासी पारणमें इसी बीचमें वहाँ आकालवानों प्रकट विकासो क्लाम किया और उनसी स्तृति

(3400Ma 23-25)

齊

## दक्षकी पत्रकी रक्षाके रूपे धगवान् विच्यासे प्रार्थना, भगवान्का शिवहोहजनित संकटको टालनेमें अपनी असमर्थता बनाते हुए दशको भमझाना तथा सेनासहित वीरभद्रका आगमन

शिकास व हो।

दस मान- नैयरेस ! हरे ! जिल्ला ! अनेक प्रकारके भारत प्राचीन करके दक्ष हीनक्यां । कुपानिये असमको जेर्र और अमधान क्रीसरिक धरवरीले जिर यह । प्रमधा भेरे पहल्की रक्त करनी चाहिये। प्रको ! जिल नवस स्वयक्त क्रे रहा का। तब किनके आप ही बहाके पक्षक है यह ही आवका यनमें बबराहट जा गयी की इन क्रतार्थन मार्च है और आप बारगण्य हैं। आवको दशको ब्हाकर और प्राची पूर्वाल बाल हेनी कृष्य कामी भाविने जिनम दशका सुनकर भगनान् विभान देशाधित्व विस्वका सरम किया। अपने प्रमु एवं प्रकृष क्षायाजी कारत है। यूनीयार इस तरह एश्वर्यंत्र युक्त पार्यायुर क्रियका कारण करके



क्षांक्री कर्त करा पर है। कुछ वैसे क्षां और और सिक्षक क्षांत्र करा अस्ति है ment from spile from the street from the probability of a real flow off a first broken Brit takes Sirra, s man Miranacia, reason, aprila, qua, ring, aibr desert ambalestic क्षांबाद्रकात क्षांत्र एक जुन्द संस्थात कर्ण अल्लान क्षेत्र संस्था करते हैं कार्य है कार्य बार्ड है। प्राथमको नुमारे समावित अधिकार्यक अध्यान व्यापने बारानुस्य हो पर्याप दिए असेर कार्यांक प्रकारको अर्थानक पति है। देशन्त्रीयको क्रांग्य गर्थ कर्म अपूर्ण forms inches and the second section of the contract of ferma di mer il i bron gras di mit. कार प्रथम किसीन की सामी है। अर्थ मेंपाइत देशनोर प्रथम केला अर्थ नामन बाहरण कुम्मीको कुम्म अन्ति है। असेर कुम्मीकः । हे क्यां - प्राप्तकः प्रकारका हम्म प्रकार है। है। से पुरानको पुरान को को पार्थ अर्थ अर्थ मेरिका । युग उन्हान काम । ये क्राक्ट प्रार्थित कार्य

कृत प्रकार करा रूपी कैन केवल अवस्थ प्राप्त होंने।" इसरिन्धे सम्बन्धे प्रकारी सुर्व मान्त्रात् वृत्रिकाताताता सम्बद्धाः सामान पार्विके । व्यक्तियार अवस्थान व्यवस्था है कुन्तरे अन्य न्यान् भव नेवस्तित हु**धा है।** हम क्षम कांग प्रमु होते हुए भी उनन तुन्हरी कुरितिके कारण को कंगार शामा है, की अस्तिमें समर्थ नहीं है। यह मैं हम्मे क्यी कार करूत हैं।

अन्तर्ज फ्रेंटर हैं—स्वस्त् । अनकार् रिन्युक्त का नेकर सुरक्त क्षा किसाने जून वर्षे । उनके मैहरेका रेग वह भवा और मै जुनकार पुरसीपर एक्ट्रे व्हा शके। प्रार्थ सम्बद्ध क्षांकान् साले क्षेत्रं हुए प्रकारका औरभा भारती सेवाके साथ मारायतार्थे जा पहुँके । वे सक्त-के-सक्त नहें पूरवीर, विश्वेष वर्गा सहके फ्रांग्स ही पराक्षको से । सनकान् होस्टरकी े कामने अन्य हुए इस स्वतनी नामन arrange all a distributed applicaretracted for type on 1988 would not former

<sup>&#</sup>x27;ईक्ष्माध्यक्षम् कर्म कर्म भवति अर्थन्त । जिन्नक्षं केप्पतं नेय निर्मातम् पदे पदे।

के भगवरन् विक्लुके करलोने स्थाको कौति करनेने सन्तर्व नहीं हो सकत्। विक्ले निर नो और इस अवहर मेले ।

मचके प्रभु है।

क्षाना निकारको निकृत हुए प्रथमो स्वक्तका अस्था होनेकारे होते हैं। सल्हानेके रिक्वे ३०० प्रकार केले ।

कटना पटिन हुई थी, उसनार हुन्दे इनराम नहीं अन्तराच सरसायार ही समाध होने--- हराने हो रहा है। क्रम तुम अवनी कुनुरैक्के कारण जंदान जहाँ जान प्रमुख । मैं प्राप्ती मुग्हारी रहत बितलको अध्ययत नहीं है ? परंतु । भी इस कहनका सतथन अरमा ही बढ़ेगा 🕒 को गुन्हारी १४वा करनेको कास होता है, का - अनुसाध विका इस प्रकार सह ही स्त्रे के अन्यती पूर्वीद्वाचा ही परिचय देता है। तुर्वत - विक्र प्रीर्श्यक्रके साथ शिवणार्वीको केनाका बका कर्ने है और क्या अकर्न, इसे जुन नहीं - समूह शतह अल्ला । संबक्त बेहता आदिने औ इन्दर्भ मा पढ़े हो । केवल कर्न ही कभी कुछ । देखर ।

राज्योगको कार्यने कुछ करनेकी जानको आसी दशने कहा विकास विकास के हैं, क्लोको पुन सकर्य समझो। भगवान् अराजके कान्यों ही मैंने इस महान् बहाता. दिसको क्रिका दूसरा कोई कार्नि कार्नि कार् आरम्प मिला है। एरवर्णको सिद्धिके रिल्मे कारनेको स्वरिक हेनेकारक नहीं है। यो सरण हो अन्य ही अवस्थ जाने गये हैं , विश्वते । अस्य - ईश्वरमें क्या करान्तर क्यारी फॉक्सव्येक कार्य मानीक साझी तथा व्यानिक प्रतिवारकका है। वारता है, अलेको भगवान निम्न सरकार कर महाजन्मे । अस्य बेटोन्स धर्म जन्म प्रकारीके अर्थका प्रत्य हैते हैं। जो बहुक केवल प्राप्त राज्य हैं। असः प्रभो ! आक्यों भी इस सहाय से अवीक्षरवादी हो उसने वा ईक्पकी महामी रक्षा करनी कार्यने, वर्कीक आज नहीं मानो हैं, वे इस्तकोटि कार्योतक वरकने ही पढ़े रहते हैं 🖰 सित में कर्मकारणें बैच हुए महोती कहते हैं. दशकी अस्तव जीव प्रत्येक अन्तवे करकाँकी काराम चौत्रते मीनसमूर्ण सारा सुनवार सरावान् विच्यु तस हैं; बन्तेकि वे बेक्सर सब्दाव कर्मके ही

मै अनुमर्दन औरभ्य, जो प्रतासकाके श्रीविञ्जूने कहा—यहा <sup>।</sup> इसमें अंदेश भाँ । आगामी आ गाँहेंचे हैं, भागवाम, कामी णि सुहो तुन्हारे नहकी रक्षा करनी कविने; कोकाजिने प्रकट हुए है। इस सम्बद समस्य क्योंकि वर्ष-वरिवासनविकास की वेरी स्टब्ट कार्यनांके मुख्य में ही है से हाक्यांगीके असिहत है, पह सर्वत विरम्पात है। श्रांतु एकः - विकासके दिन्ने अपने हैं। इसमें संक्रम नहीं है। मैं जो कुछ कहता है, उसे हुए सुनो : इस स्थान - कोई भी कार्य क्यों न हो, कार्या: इस्की दिस्ते अनर्ग करतापूर्ण मुद्रिको त्यान हो। पुष्प भी अञ्चल है ही भूगे। ये पहान् केवनाओंके क्षेत्र निवनरकार्य हो अनुस कामकोताली जीरका सब केवसओंको अने भूत्र भवे हे वहाँ कौन अभवान सकते. महादेवजीकी हावशवा उत्तरहूव करके को क्योंपर्से तुष्पारी पञ्चन करनेने समर्थ है । दश ! वहाँ ठारत रहा, उसके कारण तुष्पारे साथ पुत्रो

(अध्याम ३५)

<sup>&</sup>quot; केन्स्टरं क्रानक्तिश्रस्य निर्मे शरमारा ५५% जिस्से से के गरुवर्गित करणकारीट ७ व.४ -३ व.

ल्या पुरुष्ट सर्वेक एके इन्द्रा ३१)

देवनाओंका चलनवन, इन्ह्र अर्थतक पुरूनंपर पुरून्धीतका न्यटबबरी अञ्चला बनाना, चीरपहरूत देवनाआंक्ष्रो युद्धक निष्ये मनकारना, श्रीकिन्यु और बीरभड़की बालबीन तथा विक्यू आदिका अपने लोकमें जाना एवं दक्ष

हेवलाभागे, साथ दिवालकोका था। यह व रामध्य आविवासीक वर्ष, व मोविवास क्षोत्कार कार्यन्त्वारी कार पर्य । कि समय अन्यन्ति आक्ष ही ईक्षामधे आयोगी समर्थ मेजन सरकर्ता हुन्द्र आर्थ्य स्थापकार हो का अने हैं। तथा प्रानीव विद्वार्थका विद्वार्थका स्थाप है। **दाशम मंत्राममें केर्य करवा करके प्रम्यामा । अन्तराध्यक कर्योको कांक्कर पुसरे न्याम** मुक्ति रवडे हुं। महत्रमा इन्ह आदि सम्पूर्ण केहाका इस इसर वहा सरकारण क्रम देवन। विस्तवार एक स्वयाप्रकारे करण भी जोवरको भागेभारि जी कन कुर्राभ्यक्ति सेव्यो किरीलभागाने जानकार समाने — वह स्वरूप्तिनका स्वयून है । अन्यस्य कारको पुष्टल लगे ।

प्रकार्यक प्रमुक्त प्रमूक्त व्यान विकास अधिका अधिकाइन वार्वमा । तुन अधने और १४-न्त्रंथ यह-दश करा ।

क्षानक अन्तिन को राजा । मैं उन्होंको अनुक् कोर- वरकारण करारने ?- मनकान् पक् जिनकी बार्मभा ही आक्रम राज्य है— मर्ज कारो- अगरा बाल पूर करेंगे. -पूजने संस्था नहीं क्षानंत्रको हो तथा ब्रामंत्रका करण केल् है। जो .है। में अन्य-त्रमण करणा है कि इस पानके बार्ड करना है को जानों कर क्षेत्र का विजयर जिल्ला करने, निर्म करन भी समर्थ नहीं है। (अन: मी ईक्षाको मुपलेने दिस्तीक वाम मी पर्वका बाई समय कारकार राजका अलाम संगार सरकार्य करता। नहीं है। 🛊 अर्थाको अन्न क्राजंका कम विकास है — वृहमानिकी का कम सुनकर के एक मेंन सैंटन चुन ( गोवर टाइक ) 4-

और बहुका विकास करके बीरभरका कैलासका लौटना कारणी नेजन है। जारद <sup>१</sup> देश सम्बद्ध **ईश्वराम्हें**बादे नहीं। । न क्या म् ओवियर्जि, आरम्भ हा गना । प्रतर्थ सारे वेषणा परास्तितः कृत्यः, य वहर्गः व चेन, व पूर्वः और हुए और क्याने स्था । वे श्रम्य दूसनका साथ-एसम्मिकाता अवा न नावर केवान पृष्ट भागमान् हिल्लाके अनुवारों ही सर्वाचा प्राप्त अन्य अन्य न्यूनिक प्रक्रमाने निर्विकार को काल पृष्टिक स्वर्शिकार्क मान् ! माराजाकः ( क्यानियोः ! जीतो यारायुक्ते । नामान्यः व्याक्तास्यानः (वाटन) क्षां प्रकानम है। इन्य स्थानन काहते हैं कि इन्यारी निज्ञान केले. सुरुवा १ क्या कर्तन्त्र है, और नाम अवसीवा, इसका विवेचन कारण अभीव इनकी 🖦 बान मुनकर कुल्यांतर हो तम है जा इसमें निर्देशक हमन अंधे है. क्रिक्ट किर्दे पूर्ण स्थाप देशक सुन्ते । हमा ै कुराज्योतः योग्ने —कुन् । अलकार् गृष्य लोक्स्यलनोक्षः सस्य अस्ति अनुसर्व सम्बद्धाः किन्तुने काले में कुछ कहा को यह तक हुए। देश प्रेमने हा पने । माराओं मा नर्व करा बहा है। अन्यक्षात ओवार मुने । सम्बन्ध सहस्वक, है, ऐसे वे बाम बहाबी न्यागर इस कार्यका कल रहेकाना ज कर्या प्रेयर है जह जाओं किए प्रान्तरेक मैच्ये अरचे हैं और

महिल प्रकृत लोकान्त्र कहे कियाने क् में करने मुन्ति । कार्यने हुए कार्य नेपूछ कार्य । क्यूनान् महिन्दू और भाषान्, प्रातीय गान हैं। क्रीक क्रम रक्ता । स्थानक हिन्स में परस्का मध्येल । है। असर बहर्ग्य रेक्स्प है। असे एक बहरूमें हैं। यह बरनवर पूर्व क्ष्मे प्रकारक हुई है। कुरम्बद्धाः प्रकृतिकः स्वर्ति है ।

BELLE SON F. ... STOR 1 MERCHAN WHA STROMPOUT BUFF BORY 1 मीरमान्त्रे साथ युद्ध सामेन्द्रे इन्सन्त तम । अन्तर्भ सामग्री परीक्षांत्र रूपी कर्त्व साने बोन्दोन्दर मुख्ये केन्द्र क्रम्प एक प्रतुक्ति प्रदर्श की । १०० स्वयंत्र क्रम्प क्रम्प है मेरिकार, वह और प्रारम्भावनोर्ग किए हुए थे. प्रारम्भाव प्राप्त भूगों । हर । होते विकास है

कर केल कुम्बेर क्षेत्रकान रेकेकर केका नहीं रिकारों अनुसार अनुसार ही है। है

manner mit- aftere j some मान । तमा प्रकारिक प्रतिकारिक किने मून क्षूत्रक मानाव के मा दूबक फाउना है, सर्व क्षेत्रमञ्जूषे क्षण क्षेत्र का अनुकार क्षणाच्या । १५४ -वे क्षणाच्या क्षणाच्या संकार है पुरु मिनमा महत्त्व पुण्ड अर्थि अभिनामानाच्या स्रोधः पुर्क्त न्यान्त्रम् वैद्यान्त्र न प्राप्तः । एकं प्रतानके with profit fragger, properties, among & standaggraph all proofs from & 1 specie बीरपाने लेको फरवार गृहि हो लक्ष्मी क्रुश्यम प्रत्य सुरूप क्रांकर अन्य पान् केम्पाकारक नोपर कामाने कामन पर कामग्री प्रित्न क्रान्टर की क्रेड में क्रिक्ट विकास कर बन्दरीको बाहर बन्दरर इन्ह अर्थर, धन्त्रीन, जारर, वृत्त्रीका करना, अर्थर ह मानी पाने : पान मनेकाराज्ये कार्य पाने क्षेत्र अवन श्रेष्ठ करा क्ष्म है : पुन्नाईनाई मुख्ये कहाँ केवन कर पर्य हर का बेरवा अपने अन्य वहा है। सक्ते अपने अन्य हर् मिनांके प्राप्त प्राप्तान्त्राम् सिरीय एकं पत्र और ... वृत्त क्षेत्र नेत्र प्राप्ता 🕸 ...कृत कारण पहले निवादान कारण कार्य अन्यान प्राप्तान प्राप्तान कारण क्षेत्र केरे प्रवेता पूर्ण है के भाषानीत् क्षे पार्थापुर बीवर्रत्य रक्षाप्ती त्या असी वक्षात्र नेपाल है और पूज बुक्रे भारतीय का नेप भारत प्राप्ता पामानक है। सेपते । परिचाल गाही होगर, जो होनेपाला

क्षानिक । कार्याचा । अन्य क्ष्मकः कार्याः । जलाजी करते हैं जारहः । यगवान् रक्ष परिच्या अस्य है प्रत्य है प्रत्य संस्था विक्रमुक्ते हेला क्षत्रसंबर प्रकृतसम् प्रीराजाः मेरी है। यह सरकार करों कर और सन् । हेक्सर करन - अस के प्रकृत हिन्द करन Part allefull i Servey, Parts green skull, group reports reporture, allertic fin sage क्षार विश्वपात कार्यकामा हा सही प्रवासकोट

महामान्य स्थापन परे अवीम सम्बन्ध निर्मा । साम्बन्ध अन्य अस्ता अस्ता अस्ता । मान क्रमानो नामका विकास वरिते लगा । वैका भाग है। वैका लगा है। वेन नेन हैं व नार है केंद्र है। प्राप्त और बालों केंद्र की कहा है और कहाबूह का बावन 

अब्ब दिल्लेकाचा हो कि नामा स्के क सुधा जिला: ) और सेदा नामिनीक निरम्बक समाने होंदे । (御女子於和妙林 味)

अवसरके अनुसन् हो है। अन्य मेरी पर पहले अस्पार सुनेवारे नेवार विभागनी करो नके संपतियों ।

कार्येत सिर्दे सिरायात यहान मोर्ट्स ।

आक्रकारो अस्टिया ।

हो को ।

प्रथा प्रश्निक्तुमके औन द्वारों कर प्राप्ते । एक क्योंकि नक दश दिवानीको प्राप्त दे तो थे. भी का जान गमें कि करीने प्रति भी नहीं जो बन्ध-सम तक दूसरे लोग ने पु: राज्ये क्रिक्रिय हो एरवरकेमार्थे करूर अल्पा अलावो प्रश्नावा सिर अध्या हो गाना **धा** 

क्रक न्यान क्रमके सेक्स्फ ही है। समानेत क्षेत्र भी। कि अध्य मुद्रो क्या कारण काहिये । क्षेरे समा बात कही है, यह इस कार-विकार के सीविका के सरे अनेवर मुनियोसहित समान बारको आपने प्रति अवस्थि भागते हैं। हास प्रतिका हो पाल रहे जस कालको देशकार और उस बहुनसम्बद्ध विध्यंत निकर अक्षानी करते हैं -बीरफाका यह सरकार का बार भी अन्यस संबंधीय है। काम सुरक्षर भगवान् औष्टरि हैस को और कुनका कम धारम करने नहींने भरना । मुरक्षे इनमें आवारक्षी और वरनो देख सरक नि.शृङ्क क्षेत्रस मुख्य करते। बुकारे असम्बद्ध कार्य अस्त्य। निगर अमरीने सुनियाँ अपनीत क्रहीरके भर वालेकर ही मैं अपने जात देशांतओंके अञ्चनमञ्ज कर दिये और बक्तेको सार अल्ला। ज्ञापी वर्णिन्छने बरतानी करते हैं। ऐसर कदाबार कुनुबर्ध प्रदासार प्रदास दिया और उत्पन्नी भागकान् जिल्लु जुन हो गर्ने और सुद्धके लिने। प्रार्थाको वैरले बक्कार सरकाल उनकी करी-कामर कालकार कर गये । महामानी बीरमार मेख मोख सी । बाज्यने बारे बेगाने कुलके बॉन भी अवने नव्यक्ति एतश बुद्धके रिक्ते हैनार - उत्पद्ध हिंग्ये; बर्नोकि वृर्वकारकों जिस समय मान्द्रेक्जीको दक्षके ज्ञार नार्यकाँ दी जा जारह ! सदनकार भारतान् किया और पही औं जस समय के गाँत दिसा-दिसाकर बीरकको क्षेत्र बुद्ध हुआ। अन्तर्ने बीरकाले। हेले के (अन्द्रीने क्रमको रेक्ट्रूर्वक क्रुक्टियर है, मनवान किन्तुके सकको सामित कर दिया। मारा और उनकी होनों आहि विकास सर्ने; मेरे क्षत एवं सरकारीक्षण कंधित हुए इस अच्या वे ऑस्ट्रेंके संकेतने अच्या श्रीविष्युने इस बहुत् एककावा वीरधहरूने अनुवेदन सुविक कर 'री वे अहाँ का-अल्ला केजरो सन्त्रध अल्लाहर महीत वच्चनावकोने साधा, साहा और इक्तिना अन्तर्वात क्षेत्रेका किवार क्रिया। पूजरे देवना - देवियांकी चढ़ी विद्यवाना (दुर्वता) की। अर-वरण प्रश्नो है, क्लीका पह एक शामी अपका भी पहल विरक्षण किया। असप्पन मरिकाल है। इसरोके हिन्ने प्रथ संबादमा वक्ष भागों भार अवस्थितिक भीता विश सरकता ५८८ना अस्तरक कविन है। यह गर्च। बीरमह उनकर पतर सरहकार उन्हें मानकार वे सम्प नेपाल अन्तरे संस्कारिक साथ । कलपूर्वक चलाइ राज्ये । सिर उनके सोनां क्रमाना शर्मेश्वर जिन्नका स्थान्य कार्या अध्यो- जाल क्रमाडकार अक्षीने अपने सरस्कारर अन्तर्वे हरेकाओं करे गर्वे । मैं भी पुत्रमें एतवारहे आकार किया । पांत् मोगर्क अनेन आरम्बर सु:रवले आसूर हो सोवर्ण सु:२१ - इस्सीसके फूट नहीं सुन्दर : क्या बीर/भारतके

बारकी स्वर्तापर पेर रत्यकर द्वारवा और वहाँन असर कैलास पर्यमध्ये करे राये . कोनी हाओस नर्दन मरोदक्षर शाह हात्मी। चीराभ्यको काम पुरा करळ आया देख मिर ज़ियाराची दृष्ट १६मके इस सिरको यायेश्वर तिब प्रमाधी-मन बहुत संतुष्ट पूप् राजनायक वीरध्याने अभिक्षकार्ये साम और इन्होंने उन्हें बीर प्रमायनकारका अध्यक्ष दिया। तहनमार जैसे सुर्व छोर अञ्चलार- वना दिया। गरिनक कर करके ज्यानकार आगड

प्रान हुआ कि सम्पूर्ण अन्य क्राम्बोसे इनके होने हैं उसी प्रकार सीरभा दक्ष और उनके मनाकाकर केरण नहीं हो सकत्त्व, तक उन्होंने - बजनार विकास करका कृतकार्य हो होता ही

(Mails 22-10)

## भीविकाृको पराजयमे द्वीच मृनिके शायको कारण बनाते हुए द्वीच और भुवके विकारका इतिहास, मृध्यप्रय-यन्त्रके अनुद्वानसे द्यीचकी अष्ट्यता तथा श्रीहरिका भूवको द्यीवकी पराज्यिके लिये यत करवेका आधासन

वृतिभाग् ब्रह्मानीको करी हुई वह कवा रेप्पाओको लाव से दक्षक पत्रवे थस उन्होंन असम्बलपूर्वक प्रश्न विश्वा ।

किया ? करूमानिये । मेरे यनमें यह बहुन और हात्रिय — इन तंत्री बनाँके ब्रह्माय ही करिये ।

बाक्क बाने कलाः नाग्द्र । पूर्वकालने ।

गुलर्जा करने हैं। वहाँकेंद्रों ! असित सम्प्र हो इस कलको भूल गर्द और है दूसरे सुनकर द्विजनेष्ठ नाम्य विकासने यह गर्धः। तथः इसीयने क्यों साथ दिया कर सुने। ब्राचीन कालमें श्रेष अपने प्रांपक भारत्योन पुन्ने पिनाची । चनवान् एक अहानेजन्ती राज्य 🛍 एता 🕏 व जिल्ला जिल्लानिको (संदर्कर केला देवसाओक) अग्राप्तश्चाली स्नीवर देवीसके पित्र है । म्बान हक्षक बहार क्यों कर्क गर्क, जिसके दीर्घन्ताहरू स्वाधके अग्रहके क्या और कारण बहुर उनका निरम्भार हुआ ? क्या में उन्हेंच्छे विकाद आरम्म से गया जो नीनों प्राप्तकारी परक्रमणाले परावाद जंकरको लोकोचे सहाय अन्यवेष्टरिके क्रवमे महीं जायते से ? फिर्न प्रजाने अज्ञानी मिल्लान हुआ । उस विकादमें बेटके विद्वान बुरमाकी भागि समाधानि सरक बुद्ध रूपों जिन्द्रशत्म इसीन करण है कि शुक्त बैहन बाइन इंदेड है। आप इन्दा करके मरे बाई है, इसमें संप्रय नहीं है। महामृति इस अञ्चलको नष्ट कर दीनियो और प्रमो । दर्भाशको कह बात सुनेका धन-वैभयक मनमैं इलाहं वैदा कानेवादे जिल्लाशिकों। सबसे क्रोहित इव राज्य क्ष्वने जाका इस प्रकार प्रतिवाद किया ।

सूच जोटाः सजा इन्ह्र आदि आरह मन्त्री अञ्चली स्तरायमा कान्यवाले ब्रीहरिको लोकजलोके स्वयंपको कारण करता है। समीच प्रांतने प्रतय दे दिया था, जिससे रूप यह समझा सर्गी और श्रेशक्षणीका पालक

एवं प्रमु है। इसमिन्ने संना है समस्ते अंद्र है। और अधि---सीन्ने सम्पुलोंके निवा है। राजानी जोहारका अस्तिकार करनेवाली सका, रूप और स्थान-सीनी नुरमेके न्योक्ट मुलि भी जातते है कि राजा समीवनमा है। हैं , जातनतम, निवासमा और विकासमा— भूने । इसं शुक्तिके कम्बन्तपूरारं को स्थाने इन् तीप त्रवांके: अलक्ष्मतंत्रः नाईकार और मज़ देखता है, यह में हैं हैं। इस विजेयनसे अंतियाधि—हर सीमां अतियोधि; सर्वव अञ्चलकी अनेका राज्य हो क्षेत्र रिन्द्र होता. अस्त्यां हैंनेवारी कृती, वस दर्ग हेज—पूर है। ज्यान-स्थापन ! असने द्वार निकासों मैरधार । मीन मूर्त भूरोके (आधार साविका आदि मारे और मेरा अववार न मारें; क्योंकि में अवव शाविक वृत्तवा : क्यान ; क्यान क सर्वभा अक्कोर रिकी कूमरीय है।

म्पूरियोग्दे विकास था। इसे सुरकार महायेशको हो है। (महाराज संपर्क प्रथम पुरुष्कार पुरस्य मुस्तिनेत्र केनीयानी सदा अदेश अस्तानक कारणा 😭 🕡 अस्तान्त 🖫 🖦 हुआ। सुने ! अपने गौरकका विकार करके अरक है — सुपन्ने पहिलक्षेत्र ' श्रीक कुम्बर हुए महालेकाकी दावीकाने अपूर्वके ब्राह्मोंने आक्षा राज्य होती है, असे ब्रवहर के मंदरकार करें कुरे के अहर विकार अने - मनवार दिवा संबूर्ण कुरेंचे, अंबे तुन्हेंने, मुक्तिको भर स्तान्वर स्थानकाके अधिकति एकास कृत्योते, प्रतिकोर्वे, अन्यान्य वैक्तेन फुलिस मुजिलाफे शुप्त असमार कृतिन हो। और गाओर्थ केनके अवस्थान सारभूत मरम उसे और उन्होंने मक्षी हमीकाने कार आत्माके सामों काम है, आरहम मुक्तमपुत मिल्य । का काल असल हो कुनुकेसी दर्शका एवं सन्तूर्ण देवलाओंके ईक्षर हैं। (वसंतक पुरविका प्रित कहे । भारतंकवंदाकार स्वीताचे 'सुन्तिवर्ग' करावते क्यारका हुई । अस भिरते सम्ब कुळमार्गेका म्यान सिका। पुहित्यों है की कारक काते 👫) घोरती सुकारकाचीर जारकार वधीरको असन अस्तवा गासक वास्त्रेकाचे हिनानेह पररीरको, किले शुक्रमें कार जनम का, पूर्वतः महत्त्वने भारत् १ उन अप्यार्कनी पूर्वत शिक्षके मोड़ दिया। एक्टीवर्ण अपूर्वको पूर्णका अकुरित्या योजन होता है—बहुत्तको सेवहर कोङ्कर तिवासीतिकारियाँच स्थार वृत्युक्तक- विक्तेयवयीचा सामूर्य विकारमाँकी पृष्टि केती भिक्राके प्रवर्तक जुलरकार्वने उनसे कार । 📑 हे सका जुल अञ्चलका, विकास , सुनियोका

भवनान, लिकका पूजन काके तुन्हें केसा है, इललिने में ही 'बुद्दिनर्धन' है। धुरिप्रक्रियादित व्यवसूत्रपुरान नामक क्षेत्र (अब मनको सीमरे और कीचे बरमको मन्त्रका उन्हेश देख में।

**धान्यपर्वता गर्मेन (अस्तथन) करो हैं पुं**रतिसातन्त्रत्—अर्थात् 'त्रणो ! बैसे प्रत्याचनम् अर्थे है—सीनों स्पेकांके विता । वारक्षा कार वानेपर स्थायकार हे कुट जात प्रधानकारी किस् । में जनवर्ष्य कृषे क्षेत्र है, उसी तरह में कृत्यूका समावते पुत्र हो

निकृतके, निकापूत समके स्था, किन्तु रामर अन्यक्त यह यह अस्तियों और और दिख—तीयों देवताओंक प्रकृत ईक्रा ह्मा मोले--सल वृत्तीय ! मैं सर्वेश्वर और इन्द्रिगोरस्तित राज्यानाया भा व्यवस **भारत्य करते हैं ) इन रोगी शरणंडा**र व्यान्तवा व वापण क्रम वाणकान् **सन्तवा को** है—उर्जाठनेतीया वालनारण्डा

कर है। अवस्था (नांक) से पुष्पक्ष प्राप्त का अपने के मान्यानानोचे राजे हुए से हाई। व अक्षेत्र अनुक क्रवण है: जो कान्यान्त्र कन विकासको क्षेत्री प्रमानान कुरुक्तानी अवस्थाने कार्यक्रमा प्राप्त हो असीवार अस्य व्यवस्था सीवत है अक्रमा भागमंत्र क्रमाते अस्तावाम करूत है। अन्य हा अधीन ना पद दिना उर्च अपनी को ज़न्म जीवन प्राप्त प्रेज्य है। पुन्न सन्धन्य: चोल्टर तमें हुए हैं नक्त प्रेण के प्राप्ताने ध्यांक अध्यानको प्राथमान् त्रिया कार्य ही अस्यो एवं कुरानुका शास्त्री करते हैं करेनाओं पालको सम्बंध मुख्य प्राप्तका मुक्त पार क्षा अध्यक्तकर पेट हैं विरापर विका प्राप्तकार 🛊 क्वोंकि में जनकार है। क्वान और मोद्रा निरम्पर क्वाने हुए अनुन्त्रे जिनको स्थान केंग्यान है—होन्द्र क्रमें तरह जीन सरीर बींग हमा है तक से लिय महत्त्वका मान्त हो जनकोर कनानने क्रांच मृत्युक्तकार जितक साम निरंग रामीन्ती क्यांक्ले कुल अर देला है।'

बार कुरान जीवानी संबंध है। जो मेरे बावाने क्ष्मांनम् हे । तुम प्रमपृत्तेन्त् विकासो चलवाम् । एक्षित्रका इस प्रकार प्रारंत्र रेकः। द्वितरकार्य विकास स्थान कामे हर हम सम्बद्धा कर अनुसाम क्राफेन्स्ट स्थान कामे हुए अपने क्षाचे । जन और क्षाप्रका बेजान प्रजीन बंधानको मोट तने प्रपन्नी का बान प्रत्यका भूतिकारिक्षण विकास एक प्रकारको विका अति । अञ्चान्त्रीय एक्टीव्य वाद प्राण्ये (एक्टीवीया) स्थानक मानमें यो भी तथा जिस्स विकासी जातीय काउन हुए स्थानको निर्म करने गर्म । यहाँ केनुकार अमेरिका भाग्य करण गर्छ । पुरस्ते कर्ती अनुवार अन्तरंत्र किचिनुस्तेतः स्वरूपम् प्रश भी कुंग्युकर क्रम अर्थि रक्ता । ब्यास प्रपृष्ट क्रमा प्रध्यक्ता साथ और प्रेक्षपूर्वका परस्काद कृतवें करके विर्वाचन भगवान् विकासी पृष्ठः विकास विकास वार्ता केंग्र त्यांची प्राप्ता क्ष्यासम्बन्धः संस्करकार अञ्चन करण्या पार्त्रको । महासारक्षामः अनुसारक प्राथमान्यः अनुसारक के चलवाद रिलाका बाल कर सार है, करक स्वीवने महावृद्धान विशेषों सन्ह क्रिक्स, अनुसार करवार कियान करण कथा- विकास । महानुते ! कर कथान क्रांत्राधिक हक् इस करना वार्गाचे । इस नाम निरमार जय । भगवाधन भगवाम दिन्स हथीयके केमपार्थ बारकार सदिवान् कृष्य संभवाद शिक्कं उत्था सामने प्रवाद ही गये। समित्र प्रकृ प्रभावको समि सम्बन्धाः निर्मा प्राप्त के 💎

#### पुरस्कारको भाग

**१। त्यात्रामा अपूर्ण नामानगर नेवे दे**या । सिक्ष्म प्रवासीमा १५५ अस्ट्री सम्बद्धी हो। <del>##PAGMIN #PAMPATIA</del> - AND PAMPATIAN

पुर्वालक्ष अञ्चलेषु सम्बद्धीचार गीवा प्राप्त नेत्र सरामा च्यानकाचे हैं, इन प्रत्यानन राजन है और पन्न अध्यय वार्ष है इस उपा भी विराधनाय है, मैं भाग (निन्तर) करता 🕻।

सहयों के कार्य हैं। सहस कारों कर भव कार के प्रश्नाकार के अवहरू की की वीच प्रशासक प्राप्त कारकार कर और कार्यका सम्बद्धा वर्तन करके कृतिका वश्रीकामने कड़ी प्रसम्बन्ध हुई। उन्होंने निर्माणकोक प्रकार करक छन्। सन् सह क्षांत्रस्थानाचे प्रांत्रस्थात मान्य विस्ता । मान्य ( विक स्वयुक्त मुक्तिक केवली स्थित हर १९४मोन्द्र क्रम औरतात क्रम च गायपुराय है। द्विश्वामें **मान्यनम्**यान द्विश्वामें **पंचा** र पूर्ण क्रम क्रांतर । सरकार विश्वका यह स्थान क्रमान हुआ वह क्रमें प्रकार विश्वक क्ष्मार सर्वाधवर्षक श्रीम देने प्रथ प्रमानने सालक श्रीमान सह र सर



क्षीय कर देशंत्रके । यसे हार्डे क्षात्र के ज्ञाय । अञ्चल को अवन्य अधिकार भूषित विकास । करेंचे और मारा सम्बन्ध में कर साथ, अर्थन में अर्थन मन्त्रीका जिल्ली ज्ञान्त्र क्रांसर्वे क्या से किया था। इस दिनो नेन प्रायानी जीवन प्रीपा का में देनों । दिवारों में कीन के बादार - मृत्युक्त अपनेत्र रोगी अंतराक्षण का कि मैं बाह्यक अर्थक और अर्थका प्रकर प्रकेशन हा क्षा अर्थका अर्थन क्षा वेरके औ Militar frame meriters with rate in 1 and 100 and 1 and 100 an संबंध अन्य भी देशभ करते. ट्योनीय प्रकार किया और यह गारीस कहा ।

market party and free spidely sing an क्षित्रम कुओ । मुनेकर दक्षीकर्ता अक्ष्मल, अविकार हेका प्रजेशी भी मधु-क्कूकर उपलब्ध देशका प्रकृतका शुक्के वर्ग वर्ग आक्षर्य हुआ। उन्होंने होता ही बनारे जन्मर इनके क्षेत्रे कई मुक्तक्ती आरावनी आरम्ब इति। वे प्रारम्भक्तात्मक नरेस कुल्द्वामानेकक इक्टीकनं नार्शकत हो गर्ने से । श्रुवकी पूजाने भारतकाम चारवात् समुद्धार बहुत रोक्क्ष हुए। उन्होंने राजाको किना दृष्टि अक्षत को। जब विष्ण दृष्टिसे ही जनमेन-देवका दर्जन करके उन मन्त्रध्यक्को सुसर्व प्रेयाचे चित्रक और प्रिय च्यानेंद्वार अनवर क्षुति पत्ते। इस अफार वेलेश्वर असरिते प्रशंकित क्षत्र अन्तेन ईवर धीनाराजनदेनना कृतन और सामन करने एको प्रसिक्तनके क्षतारी अक्षेत्र हेरला सम्बन्ध का व्यवहर्तको। हेक्ट्रेस म्हलीय ( सुद्धी - क्रमानिक स्थापक राजनीय - क्रमान - क्रमान - क्रमान -

राज्य क्षेत्र अस्तवन् वृत्तीन क्ष्मण अर्दान महे - काफी महामा के नार ने अरके । - अस्तिह अब्द प्रधान है - में अनेक हमारे हैं। वर्षांकामा संद्र क्षत्रत मुख्यार अस्त्र हुव । इतक वृत्यार्थं क्षित्रमार्गं स्थान है । वै प्रार्थं मेरे ्राह्मतील स्थान्त्रेत देशांच क्षत्रं साम्बर्गनाम्युत् क्षित्राचे सम्बद्ध समान श्राप्तकारम के राष्ट्र और प्रवेश में राष्ट्र श्रापके । अन्य प्रश्नाद्वार स्टाफे रिया अक्ता के पर्य क्राराओं गर्न । सहारक्षणेने अवस्थान है। एक देव नामानको वृत्योको सरी प्रकार नेपाल र में जानकार निरम्पण सोरकारे करते हरता । हरें में मुन्यूकारके हरता कर श्रीकाम नार्वेद प्राप्त हुए के र परंतु श्रामका प्राप्ता श्रामका नार्वेद पर नात है

सा भी भय नहीं है। भूपते । विशेषतः कर्नेगा। स्डभक्तोंसे लिये तो यय नामकी कोई वस्तु है ही नहीं। यदि में तुष्हारी आरसे कुछ कर्ज योलें: 'बहुत अच्छ। ऐसर ही हो।' ऐसा मुद्रा-जेसे ट्वताके लिये भी शायका कारण। असूक हो प्रसन्ननापूर्वक वहीं दहर गये । **बन जावगा। राजेन्द्र। दर्धायके दा**ग्यसे

हाराजी कहते हैं। जनद ! महात्या दक्षके वक्तमें सुरेशर जिलारे मेरी पराजय दभीकको अवध्यताका समाचार जानकर होगी और फिर येग उत्थान भी होगा । ब्रीहरिने बहुद्वेवकोके अनुस्तित प्रधावका स्वातन्त्र इसल्वि में तुन्हारे साथ रहकर स्मामा किया। फिर वे ब्राह्मपुष्ट राजा शुक्तमे कुछ करना नहीं बाहमा, मैं अकेला ही बोले---'राजेन्द्र ब्राह्मणांको कही बाहा- तुन्हारे लिये टपीचको जीवनंकर प्रथक

भगवान विष्णुका यह वचन सुनकर दुख ली आहण दक्षीचका दुःसा होगा और वह कड़कर वे उस कार्यक किये मन ही-मन (अध्याय ३८)

# श्रीविष्णु और देवताओंसे अपगतित दथीचका उनके लिये शाप और शुवपर अनुप्रह

बात कही।

है। इस्ते तुम मुझे दे हो।

भागवान् विष्णुमे इस प्रकार कहा।

क्ष्त्रका काम बनानेक लिये साक्षान् रहता है। मैं कभी झूट नहीं बोल्टना इस

ब्रह्माजी कहते हैं। नहरू अस्तवस्थल अगवान् कीहरि ही ब्राह्मणका रूप धारण भगवान विच्या गाजा क्षत्रका द्वित साक्षत्र करके यहाँ आये हैं। इसमें मंदद नहीं कि करनेके लिए इत्यावका रूप धारणकर आप पूरे प्राथ्यकी है। किंतु देवस ! **क्ष्मिकके आक्रमधर गये । क्ष्में उन अन्दर्गर - जनार्दन ! मुझे भगवान स्टकी कृपासे मृत,** क्रियभक्तकिरामिक क्रवर्षि भविष्य और वर्तपान तीनों कालोका ह्यन्तिको प्रणाम करके शुसके कार्यकी ज्ञान सदा ही बना रहता है। मुक्त ! वै विश्विक रिक्त अलग हो अनसे यह आपको जानना है आप पापहारी श्रीहरी, एवं विष्णु हैं । यह आहालका बेश छोडिये । श्रीविक्यः चोटे- भगवान् फिवकी दुष्टवृद्धिकाले राजा क्षवने आपकी आराधना आयाधनामें तत्वर रहनेवाले अधिनावी की है (इसीकिये आप प्रथमें है) **इक्टॉर्व द्**यीकः में तुपसे एक वर घाँगता भगवन् , हरे <sup>†</sup> आपकी भक्तवसरस्ताको भी मैं जानता 🐌 वह सरू साहित्वे। अपने श्रुवकं कार्यकी सिद्धि चाहनेत्राले कपको जहण कीजिये और मगबान् देशाधिदेव श्रीवृधिके इस प्रकार याचना जीकरके स्थरणये पन लगाइये। मैं धारवान् करनेपर दीवक्रियंपणि दणीयने दक्षि ही दोकरकी आरमधनाये लग्ह रहता हैं। ऐसी हरामें मी पदि पुत्रमें किमीको भव हो तो दयीन बाल -ब्रह्मन् ! आप बदा आप उसे चलपूर्वक सत्वकी शपभके साथ चाहते हैं यह मुझे ज्ञान हो गया। आप कहिये। मेरा मन शिवके सम्पामें ही समा

महीं होता ।

सो और इंस्कर घोल

क्षानिकेष енра, Т 本の 唯一 विनाकपानि भगवान् शानको जनस्तो पैरोकने । जुलबर त्रसत्र लेहने । परनेपरि । कहीं, कभी किमीने और किविन्याम भी अस्य दुर्गनोकी दृष्टिसे दूर सलेकारे हैं नहीं उरला---समा है। निर्भेष रहता है।

प्रत्या और्हरने प्रतिको दवानेकी चेहर मी देवलाओंने भी बनका साथ दिया; किंत्रु अध्यक्षी यह बात भूनकर समस्यको निवि मुर्ति अवस्य भी। यह रूक देखकर वैवसाओको काम देने समे। काकरकुष्परमे अर्थ जगदीश्वर भगमान् क्लिक्से कहा।

क्षांता द्वीजिये । विभार वार्त्स्ये व्यव वशक्तित और व्यवस ही व्याओं । प्रतिभागनम् प्रतीन होती है। नामम ! मैंने : दृष्टि वेता 🕻 🛚

France manggaranganang sanggarangky panggarang ana numan mahidda kandada na ng ganggara. कंसारमें किसी देवल का देखरे भी जुड़े भव वृत्तं प्ररीश्वाले व्यवस्कृतार वसीच पुनिने अधनी हेल्वें सनस्य प्रदायकात दर्शन त्रीविष्यु जोले—काम प्रतका प्रतक करत्वा। तब घणवार्न् विन्धुने कावर पुनः करनेवाले इधीच ! मुन्तरश भव भवंचा नहां कोच करना वाता ! इतनेने ही मेरे साथ राजा ही है; क्लोकि तुल क्लिकी आरावसमें कृष वहाँ जा बहुने। मैंने विजेष एन्हें जूर मायर रहते हो । इस्तैरियरे सर्वेत हो । परंतु और अगसान् क्यानाअभी तथा देवसाओं को स्रोध महनेसे तथ एक बार अपने प्रतिहासी रहना करनेसे रोकर नेरी बता सुनकर इन स्वेगोरे क्ष्मको जान्यर कह हो कि 'राजेन्ह ! मैं तुमने । हाक्कल दक्किकको परास्त नहीं किया । शीहरि करके पास गये और उन्होंने मुनियते प्रमाण भगवान् विक्तुका का कवन सुनकर किया। तदनतर श्रुव अत्वन्त दीन हो है। भी क्रैवाशिसेमानि कहानुनि दशीय विश्वय ही। मुनीक्षण दशीयके विकार गये और उन्हें प्रमाण करके प्राथंना करने लगे ।

> **ब्**च योरे----सुनिश्चेष्ठ**े शिक्सक**-कुशकर कृष्ण कीजिये ।

बहुतजी कहते हैं—भारद । सका इसको सभी अस्त कृष्टित हो गये। स्टब्प्सर इस्ताल्य दर्शीयने करवर अनुव्य किया। शनकान् ऑस्थिक्युने अगणित नक्योंकी सृष्टिः तत्पक्षात् औष्टिक्यो आदिको देखकार वे पुनि मति भारतु महर्षिते उत्तको भी भएन कर क्रोशको म्याबुट्ट हो तबै और सम-ही-सम दिया । तम भगवान्ते अपनी अनवा विक्तु- दिववता इवस्य करके विक्तु संबंध

दश्रीयने कहा—देवसम्ब इन्हलील वेषकाओं और चुनैकरो ! तुनलोन लागी दरीय जोल—सहस्राहे ! जापाको क्रोबाहिले औरिक्क तथा अध्ये क्योसहित

देवताओंको इस तरह काव दे शुपकी मुख्यमी दुर्जिलंग वास्तुआंकर जनन स्थित है। और देशकार वेधमाओं और सनाआंके आय मुद्रामें अयरे लॉक़्त सम्पूर्ण जनलको - पूजनीय द्विजनेह द्वीचरे कहा—'राजंद रे देखिने । निरात्तरम् होकर मुद्राने इक्त एवं । इक्कम ही क्ली और प्रचानकाली होते है ।' काका भी वर्तन कीकिये। मैं आयको दिया ऐसा स्ट्राइसको कड़कर प्राह्मण दशीय अधने अस्वयन्त्रे प्रतिष्ट हो गर्ने। फिर देशा बहकर भगवान् शियके तेजले १थीयको क्नास्त्रारसात्र करके शुच जपने

<u>非不可可可能是不够的。</u> 8१ जले राज । सम्बद्धान चरावाच विच्यु क्रियाको हो को बाब बाह हुआ, करका बी देवाराअनंको साथ तेने आये थे, इसी सरह कर्मन विद्या स्थे शुक्र और दुर्वाचके अन्यने बेक्-दिन्नोकाका लोड गर्वे । इस अकार-विकासकावादी इस आरङ्गका नित्त पात क्षा स्थान स्थानेपार गांचक लीवीबा कराने कारण है, यह अराहन्तको जीतकार प्रसिद्ध के नवा । स्वानेवरचरे बस्ता करके देखवानके बद्धात प्रदालोकने जाना है। जा सनुष्य जिन्नका सरक्ता जार कर केना है। प्रतका पात करके रक्षपृथिने प्रकेश करता भाग ! मैंने तुम्हें संबोधनों शुंध और ट्यीयमंत्र 🛊, उने बत्ती भूनुष्या चया नहीं होता तथा निजयको काम सुजानी और जनमान यह निश्चन है विजयी होता है। शंकरको क्रांडकर केवल उद्धा और

# रैक्ताओंसहित ब्रह्माका विष्णुलेकमे ब्राकर अपना द् स निवेदन करना, श्रीविष्णुका उन्हें शिवसे क्षया मौगनेकी अनुमति दे उनको साथ ले कैलासपर जाना तथा भगवान् झिवसे मिलना

प्राप्त ! आंच विकारकार स्वकारकार प्रकारका कालावा कालावा क्रांकी मुन्ति करके कारानेकाले हैं। अस्तरन यह मही अञ्चल एवं अन्तरे अस्तर्य हुन्स निमेदन किया। मैने प्रमाणीय दिन्यरनीया सुनायी है। तस्त । बीर कका - 'देख ! जिल सन्द्र की यह पूर्ण हो। भीरामा अर्थ पेक्सके, बहुरका किन्तुका कार्याः बहुरमान श्रीत्यन 🛊 और जन्मण देवना स्था कैल्यास क्रवंत्यर कर गये सब क्या हुआ ? भूमि सुरक्षे हो जाये, वैश्व ज्ञान कीर्मित । बद्ध हमें क्षताइये ।

कैनिकाने निगमे अप-वर्ष का दिव थे, वे आतमी करणन अपने हैं। समस्त धराजित देखता और पृत्रि उस समय मेरे लांकने आये। वर्ण मूल क्वण्यूक्ये लक्ष्मीयति किन्तु, जिनका वर स्वत विस्तर्वे मकल्यार करके सबने कार्यार केंग सबन जाना रहता है और किनके हरपने कर्णी किया। भिर अन्तरे निर्मय हेमला होत्रमा नहीं आही, शिवका स्थाप करके पूर्णस्थाने सुनाया। उसे सुवक्तर मैं इस प्रकार कोले। पुत्रकान्यको गीडिन हो भन्न और अल्बना स्वत हो व्यक्तित जिल्लो बही जिल्ला करने लगा। इसमें तेवाकी वृष्यम बर्सा अध्याच हान बिंगर मैंन प्रतिरूपांच्ये मणवान् विष्णुवा काव तो भी इसके बटानेने अपराध क्यरक क्रिया । इसमें बुध समयोखित हान क्रान्टियोंने सन्वतीक मैंन्से अंद अवराध प्रता पुत्रा । तबकलार देवलाओं और बहुत्यकारी नहीं हे मकलार विधान !

कार्जन करा--विकास: । यहः वर्षं वनकान् विकासो सरकार सर्व नावा वेक्ट्रेक । रभानाम विकासकायक ल्या वे - बोले: 'बास्ट ! अस्टेबके विकास ! इस देवता और सूर्व निकास ही

भूक ब्रह्माची यह कार शुनकी पेर्शवान्

- अंतिकान्। क्या - वेक्नाओं । करण मुनियांक संभ्य में विद्यान्त्रोकार्य गया और अवस्थ देखना वस्त्रेष्टर शिवके अपगर्या है,

सर्गाने विकृष गये हैं तथा अस्थान हुएतमा कुन्नाकी अस्त्रकानुरी और और प्रीगरिक्ष बनको कही है। हाहरू ! मैं भी तुम राज स्वेनोंके । कहर वह र महे नुस्कारण पुरुषोत्ती ही उसका प्रवर्ते क्षमा नॉर्नेमा ।

प्रकार अवदेश केवार जीवरिये केवानसीके और वरण काम है। मून्युकांके अध्यानपूर विक्रमा सहयासर देवाल, सुनि और प्रकारति आदि, राज देवसाओंने भगवान् प्रीकरको कारी विकास समान हो है, में होवरि का बिए(कारन देखा। मेरे पुत्र महारित्य क्षत्र है अध्यक्त दिन है। क्युम्बोले किए दिन्यका मीविया करन प्राप्त दिनाओं देश कियर, अन्तराष्ट्र और कैर्यास्त्र, महरूक का। उनके सरता कुनेर, जे गुहाकी और पुरूष उत्तका पारीभारित होपण करते हैं तथा। राक्ष्तांके स्वामी है, अपने रोककनानी तथा यह अर्थत बहुत ही डीव्या है। इसके निकट बुद्धावीमकोके इतक उत्तर किरोक्सनको माहोताके शिम मुख्येरकी अस्त्रका जानक जनकी होना मिरावर करते हैं। वे परमेकर

क्योंकि प्रयोगे मनवार प्रामुक्ते पहला केन्नाओं रेखा। तम प्राप्त मान ही पाल पहीं दिया। अन्य तुल साथ सोना पूजा सौनानिया साथ और देवसाओं की हुटियें इक्का क्षेत्र ही जरून होनेकारे का क्ष्मान, आक्र, जो रूप प्रकारके बृक्षेत्रे इस-पर मिलको मैर मन्यद्रकार कुछे अक्षण करते । जनसे । एवं मिल्य थर । उत्तर्का चीलर वार्तक सुरक्त क्षमा मोनो । जिन अनुवानके कुर्वित होनेना - वैद्यानेकारे क्षेत्रविक्रक पानक जानम रिलो महारक्षण अंगल, नहाजी जनम है सका निषकें हुए थे। इसके कार्य मानलें अच्या और काराध्ये राज्यवारात्र्यात वाध्या जीवन अस्त्रात्र्यम् —वे हे आवना कार्य विभा र्यात ही समाप्त हो काम है, ये व्यामान्य सरिकार्य व्यक्ती है, जो इसेंग्यनाओ महातेष इस राज्य अपनी जानकारणमा जानिकोके चाप हर होती है। पश्चाम बद्दने अपने कुर्वकारकारी व्यानीते जनके बीखे क्रीक्यर आने कही हुए देवताओंने इनकारे कालेले ही जनक कर दिया है: ओडी ही दूरवर शंकार कीके करवाक्षकों देवत । अतः पुन्तीय प्रीप्त क्षे जावर उन्हे अपने अहते वारों और अपनी अधिवार प्राप्त अवस्थाको दिन्ने अन्य जॉन्ने । विके । उन्हें केल्ल रेन्ट्री की । का पूर्व की केलन जैन्सा का इतन्त्र करनेका केवल कही समये कहा प्रथम और अस्तरी कालाई समासर केवनसम्ब है। मैं सरक्तर है देला करनेने फरफान, फैली ह्यू भी। मधनर कोई मोहरूत नहीं कर प्रांतरपत्रे संस्त्रेय होरह । त्या नेपे प्रची साथ और प्रीम्पका साथ हो काली प्रधा दूर ही काथ फिल्को फिल्का न्याकार कर्नुता और अनी अनीत हो समान है। यह करव राजनीय और आवन्त पावन है। यह विन्य नश्च भगवान् देवता आदिताहित पुरू अवस्थी इस एक्क्स वैशायक है केनिकेंक ग्रांत सेवा बाध केलार क्येत्वर जानेका जिल्हा का अस्त्येत्वय प्रश्नकृति गीले निरम् स्थापके साथ से अपने केंद्रान्त-वालने सम्बद्धाति, को बाद विस्त-प्रतिपति साला क्षणकार शिक्षके जुन्न निवास रिनियेष्ट क्षणेकारी और काना है, मही प्रस्तानके कैरमस्थाने गर्ने : कैरमस्य व्यापान् किरमन्ते साथ अनवते सेवार्ने केंद्रे से । व्यापान् महादिक्त हुने रचनोत्र पुते हैं, जिसे तन दिना उस समय समानीजनेंको परपक्रिय

Thas ver describes the asset described that are the back of the fact over 15 ampter to the condense of the con बोरानेकारत सुन्दरकार भारता किये हैंदे हैं । कामान् विकास उत्तर हैया सन्दर्भके माने और अनकार निरम अनके जन्मार और अनोने निर क्षाध्यार को अनाम औ स्थापानके फारक सार्थ अंदरसक सुरूद है। विकास किन विकास अर्थि का वैकासकोपी भारत् । अस् दिन में एक कुकासनमा नैश में । यह अगन्यत् विवस्ते अन्यत् कर विनयः कारनेपर सुन्ने प्रसन्न प्रान्तका कार्यका ने सी में १ सरहा, जैसे श्लीकारेको प्रसन्न गारीर प्रसूपन में भागों करक अंपनी क्यों जोचनर और क्रानेक्राने भागकुन किया प्रकार है। आर्थी प्राप्त करने प्रदर्भवर रहते, संस्थानि प्रद्रावनको अलाल आरो है। साम्राक्षान क्षारकाकी करून प्राप्त सुन्दर कार्यन्त्रा <sup>क</sup>र्म क्षित्रकारों, किन्द्री कार्यार्थन्ते विराजनस्य थे।

क्षान्त्रे प्रत समय निष्यु आदि तस कार्यकाने चानवायु क्रियाने ब्रीहर्गने हेक्काओं र केले अब केंद्र वक्का ह्रकाकर - आहम्बूबैक कर्णातक आरम्ब किया । पुरंत करके चरकोचे प्रमाण किया । के साथ

बच्चा अर्गाएके कालों अक्टोबरी बादी शाध्या के । आक्रानकार धारावान वह शास्त्रार एक्ट्रे हो तमे और सम्ब संनोध जुल्म हर तुथारे स्था तब इनोने मुझे नमस्तार किया—होक उसी न्यर्थिकोसे मनस्कृत तथा प्रापं भी इस करने भगवान् रिक्कार सर्वेष (श्रीक्षण्युच्ये १व्हे सुक्रमा) प्रस्तानार

(Special A+)

देवताओंद्वारा भगवान् जिवकी स्तुनि, भगवान् जिवका देवता आदिक अट्टोक ठीक होने और दक्षके जीवित होनेका बरदान देना, ऑहरि आदिके साथ प्रत्याक्यमें प्रभारकर शिवका शक्को अधित करना तथा रक्ष और किया आदिके द्वारा उनकी शांति

क्रमाध्यम है। जान अर्थकारी विश्ववृत्ति निर्वकार, प्रकारवर्षी, विदान-स्थापन मनेपान्यों जनस्तर है। अस्य विकासन्तर - परम्का परमाना है। प्रांचर ' प्रकाः विकास

रवाराध्यांत चरणात् जिल्लाकृष्टे आणाः आरक्त सभा सर्ववर्णातुमस्य 🛊 । आसून्ये विनयक साथ प्रति प्रति देश अन्तर्ने करा 💎 क्यानक है। आसमे प्राप्ति हो नेवाने सामुक्ती अस्ति पर (अक्टूब) अस्तिका प्रयास्थर तथा जनस्थ्य व्याप्त कार राज्य है। अस्य विष्णुक्षेत्रः कानु, बीरमं इरण्यानास्थानात, कुन्नु और कन्नु आहि क्रमान रेकन्। तका कृति क्रान्तक तक विकासक्रीम है। अन्य अल्बने क्षेत्रकात् हा है। पूँका अन्य अवने मृत्युक्षण है। क्रोक, भी अल्बाहा हो रूप है,। क्रारीमध्ये आठ वालोंने विभाग करके समान अन्य विन्त्र एवं नुष्यका है। कनुष्या, सूर्य स्वतानका क्षेत्रक कार्य है। इस्तिके अक्टरीर अर्थेर अर्थात अरम्बर्क मेच है। अरम्ब सम्बन्ध व्यक्तनारों है। अरम्ब ही श्रमके अर्थाप्तकारण

गाउँगेकः अस्तरम् स्टाप्कः क्षेत्रं अस्य केर्गानककः स्टब्क्स् विस्तवस्य वृत्यः गाउँ कः वान् विद्वः होता है, जसे 'तक्केश्वर्य' नजते हैं। इसंबंध रूप अन्याद के है

कारकार्यम् ईक्टर हैं। अरको प्रकार पर पर पर प्रत्येक्ट किया प्रत्येक हो उसके। कारती है। अनुबंध अवसे अधि कारतीयत हेक्सओसे अस्त्रात्व है हैसंबार हत्यर बस्त बारव अपने है, अन्योर सकते पूर्व तयात है। अनुबद्ध काले हुए कांग्लानिकान परनेवार अर्थेर अस्पेत की फाले पुरुष एक और जिल्ले क्या । क्रीवित है जार्थ पुरस्क दौरा जब जार्थ और अक्रोरका सिर ओड़ दिया करता गर रंजस

मैक्स अभाव क्षमा करानेके दिन्ने उत्तर हो। क्षिपकी कुलाई 🐲 एनी है, वे अदिनी-

शीमीर विष्णुके अन्तरथ-विक्य कार्य- कहा है।

बीक्ष्मी फिरसी है। क्यारिक्को ! बहेकान | भीवसहोदक्की बोले —सुरक्षेत्र प्रकार और करनेकर रे जनक शेरको । जन नक्ष और अनेक जिल्लाके रे अवन केनी स्वनंधान होकर केने हो रहे हैं ( कहा: सब्ब ही हशानी रहत मौतीयलं, । कार रहते, मैं अबके माल महत्व हैं । महत्व । १८० मोर्गियनं । अस्य ! अस्तरपारिये । आज ग्रेजीबी राजी मार्गाको विवे रखा जाना क्राओं हे आपने अक्ताब्द कान्न जनसरमाँ है। यक्षावेद महामार कह निर्धाल मेरे मही आवरिकोसे किस बरह वर्गे राज पुरस्कित किया है। दक्ष सब्दे ही सुनरांने हेम करते हैं। रहम है, जहीं तरह जाना भी आने हमारी कुलोनेंद्र होते मेंच्य कर्तांचे किया नाचना, रक्षा करियमे । नाम ) हरिया ! आप परिक्र 🖼 अध्ये हिन्ने हैं। करिया हेन्स । असः हेन्स क्षावर अरके इस अपूर्ण पहला और वार्ग क्यों को काम कार्कि, जो हुसरांको प्रकारित १९१मा भी इतार मीरिन्से । मान्यों कहा देनेकाल हो है । अक्सा करना जरन अनमी ऑसें निर्देश करों, फेबलरों देश गया है, इस्तरियों इसके हिस्के स्थानी पुरानी क्रवी-नेक नाले-नेती हो जन। जिल्लो ऑस्स्टे अन्ते पञ्चलकती हेर्जे। कंपार ! अल्युकों और कामरोकी कर्मने सात ! कुल सम्बद्ध देवता, जिनके होंत हुट विकार अञ्चलक के गये हैं, जब देखात जबे हैं, प्रजानको बोलेंसे धारी जीते किसे आदिया अस्य सर्वेषा अनुसद्ध करें निकाले. यूचे बजाप्रका पहला करें। का वैने साम्री क्ष्में पूर्णतः अस्तेष्य काम हो। सम , बात बतायी है। मेरा विशेष करनेवाले महाकर्ण पूर्ण होनेकर को कुछ देख रहे. कहा भूमुकी क्रकीके स्थानने ककरेकों दावी राजा सथ अल्बान पूरा-पूरा धारा हो (कार्ने और 🏚 जाय। होय इन्ही देवस्त्रातीय, विन्होंने मोर्ड स्लाक्षेप न करें) । समेव । अल्लोड पूजो बहरमांत्रके अपने पहाची अवस्तिह कारणे है यह पूर्ण हो, अञ्चल नहीं , - कार्य है है, सारे अक बहलेकी पति होता हेला महत्त्वर सुद्ध अञ्चले साम राजी हो आवै। जन्मर्यु आदि चारिकारियरे क्षाव और पूर्विनर देखाने संबाद का गर्व । कुमार्गिनी भूगाओंने और जिसके हान माराजी करते हैं—जन्म ! सुन मारा, जा में मधे हैं, में मुनन्मे हाओंने अपने सोकानारा, अस्तानीं क्या सुनिकास्तीत काम क्रान्ते । यह की आयानोहरेते प्रेतकार

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> मं हेशि परेखे अहामगानाधविकाति । **परेक् इ**च्छ्ने **पर्मं** म सामै साक्ष्यका

AND THE RESIDENCE OF THE PARTY OF THE PARTY. Provide the mount for parts, when on an end of feet and

the town with their left and wrong arrived that it was work also reply out with Britist, benerall prog artist & andt gas alrear as the unit which it was the comment of the state of the company of the compan The salest absolute all holes, with Microbian and a facility fill the appropriate parts. anget best stop it by warm species, touche gra at the spirits and and to the second many brook from their wines there are The office were right to their fames that he has a more Represent the set of present and dress up and first and form? Brital word and buy and an and mit it to the out of Marrie Martine Miller in the Marrie Book Book and their par Appeal and report with Replace Supreprintings privately form also hade Branch for all thinks a divine for the new law as had been being an in the पेर उसक्ते ।

पानकार संवारक देखा अवस्थित और-भागे नहीं अत्यक्तिके स्थान प्रश्नात थद रमकर असेर मानने जात दिया। दक्षके कर क्रमण्ये सिरके रहित देश संस्क कान्यानकाई भागमान् क्रकाने आने सबे हुए औरभारते हैराकर पूछा—'वधुवार सिर कर्ज है?' तब अध्ययक्तरी और धारो 'जन्म' जन्मे प्रेशर I वैभे तो उसी समय रक्षके रिस्को अन्त्री होच दिना सार्। धीरभारको यह कम सूचकर भगवान् प्रांत्यरने नेपालक्षिको अस्त्राहरूपुर्वना केली ही अनुसार्थी, जो पहले है रहती भी । भूगमान् भागने कर रूपना जो हुए कहा, करानी मेरे क्रम पूर्वि कारायर जीवरि अस्ति सब केवल भारत कृत असीर कारणा संग्री के लेक का रेन्द्र। कारूक प्राच्या आहेलसे manging with and about arrive the sity from your can been may not

च्हाने अल्ट्स्प्रेगीसे देव करनेके कारण अन्तरः मुक्तवर संतुष्ठ हो ।' श्रन्तःवास्य वस्तिन हो एका श्रह । वरंतु उस क्षावा विरुक्ते दर्शनाते में सन्तरात सान् संबद्धान्यान्यान्याने नातप्रम् र्क्षु पुर्वत्वक करण करके जानुक्त के जानेके। कान्योद्धारा करकी शृति प्रशास नहीं ( ब्रहारको संस्थान्त अन्त्रहा क्रम्बन म कार सन्हे ।

कैसे माराम स्वाही रोकर मीओबी रहा असर्राक्यमं प्रेकनेमारी है।

passant nastringen severtings transfer and same includions to place and because pastrings and since ही प्रान्तिको सूच दक्षि व्यक्तिको प्रवासनिके अस्य नेती ही तरह अस्तरन वैत्यपूर्ण भारितमें प्राप्त आ पर्य और में मध्यात्व संनेकर आसामाने कर संग्याओंका भी कृत्य अने हुन् पुरुवादी भौति करावार साहे हो गये । क्रीडियो । जातावातामा ! क्रीनवाची ! क्को ही अनुरंगे अपने कारणे कारणारिनिक सच्चे । मुहाने अरमको जनाम करनेनेर भागवान् प्रांचानको नेत्या । नेत्रते ही नक्षता हिन्ते कोई पूज गार्नि है । अस्य पहिंचा इत्यानें क्रेम क्रम्प आका। का क्रेमने क्रमके हैक्कांने क्रममा परास्तर बरमाला है। उसा क्षना:प्रारक्तको निर्मात क्ष्मं प्रमान कर विका । अपने 🏚 महामूल्य जाराराजपूर्ण कार्यको

ा अस्त्राणी कत्ने हैं−-व्यक्त ! क्रम अवस्य **क्ष**र्ये कन्नल्यों जाति निर्मेश के गये। कंप्यरको सुनै। करके विकीतकित प्रकारती इनके मन्त्रे मगक्त् मिवारी सुति यह बूप हो गर्व । महनमर बीविन्तुने हत्य करनेका निकार संश्रम हुआ:। वर्रतु वे ओड़ अनवान् वृजन-व्यक्तको प्रचान करके अस्तुरामाणिकानके महराम सम्बं अपनी जरी प्रशासकार्य अस्य और आन्यानहार

त्तदनसर **मि** कहा<del>-देवनं</del>गं र कोदी हेर कहा कर विश्वप हो नेपर हहापै सर्वकार अधारेख | आसमापार | अभो | अस्य हो लोकशंकर रिम्प्योकरको प्रकास दिन्याः स्थलक परमाला है, अधिनीय पूर्व अकिनासी और क्यांसे सुनि आरम्प की। व्योगे परवेदा हैं। देव ! ईवर ! अस्पने मेरे पुरस्क क्रमान्य मुंबारको अहिता मार्त हर् क्रमंत्रार । अनुन्त्र किया । अन्तरे अववासको और मुख 'परकेश्वर ! अल्पने प्रमान प्रोकार राजने । फॉरिक्से : वेलेश्वर ! अल्प प्रशास प्रोहने और काले आवारपाका प्राप्त काष्ट्र कार्यको रिज्ये अपना चार्यको पुर कार गौरितये। साथ अपने मुखरे निका, एवं और जा भरण स्थाप हैं। अतः आगं ही सुद्रे मर्जन्ययी कार्यवाले प्राप्तान्त्रेओ क्रमा किया था। और प्रेरित कार्यकाले हैं और आप ही

कारण है, जाने अकार नार्वाधकार कारण - व्यापने । प्रस अकार परंप महेक्स्पनी करनेकारो अस्य मेरनेकर रूप्य बारण किने जाति करके में केने हाथ जोड़ मरस्क क्रम कामु क्रमानोंको कची किवलियोंने रक्षा अक्रमार एका हो गया। तम सुमार निमार कारों हैं। मैंने पूर्वकारमधी मार्ग्योंसे अन्य राष्ट्रकेवाले इन्ह आदि देवता और लोकारमध **बरनेशारको और अ**ल्ल का ! किर भी अल्य - संकटलेककी स्पृति करने रूने ! जंग सन्त्रव मुहाबर अनुसद्ध करकोह सिनो कहाँ अह भये र अन्यक्षन् विश्ववद्ध वृत्रकारीक्य अस्तरामाओ

किल इत वा । इसके कर प्रशासिक हुए क्यों सदस्यों तका उत्कालोंने पृक्का-मयस देवताओं, दूर्ण-दूरने रिप्कें व्यक्तियों पूक्क प्रणापपूर्वक क्षेट्र मन्त्रियायसे असी और जजावतियाँने की शंकरजीका समूर्व साति की ककर किया। इसके अर्तिरक्त उन्हेंची,

(34:24 RAE:25)

भगवान् शिवका दक्षको अपनी भक्तवत्सलता, ज्ञानी भक्तको श्रेष्ठता तथा तीनों देवताओंकी एकता बताना, दक्षका अपने बन्नको पूर्ण काना, सब देवता आदिका अपने अपने स्थानको जाना, सतीखण्डका उपसंहार और पाहातय

शीविष्णुके, धेरे देवताओं और समियोंके घेरा रूप मत्या गया है । इससे बहका बुसरा मचा अन्य त्योगोंके शांति करनेपर प्यारंगची। कोई गुड़ो क्रिय वहीं है, यह मैं सत्य कत्य मने असल हुए। फिर कर राष्ट्री समान कहता है।" मैं आरवज़ है। वेद-बेटरमाके क्षत्रियों. हेक्स आदिको कृपस्तृष्टिने देखकर प्रारमाची विद्वान् आनके द्वारा सुझे जान सवा मुझ ब्रह्मा और विष्णुका समाधान सकते हैं। जिनकी बुद्धि सन्द है, वे ही करके दक्षसे इस अकार करा ।

को कुछ कहता है, सुने । वे तुवपर असक बज्र दान अवेर तपस्वतहरा भी कभी नहीं है। यदापि मैं श्रिकका ईवार और स्वतम्ब है। या श्राप्तते। के भी सदा हो अपने घलांके अधीन शहरा

मदाजी कारते हैं— जरहर । इस प्रकार और आ ज्ञानी की मुझे अधिका किय है। यह ज्ञानके निना मुझे यानेका ज्ञान काले 

अतः वक् । आजने तुम बृद्धिके हारा 🌓 चार प्रकारके पुरुवास्त पुरुव मेरा भवन । पुरु वामेश्वरको जानका जानका आक्रम 🕏 करने हैं. दक्क प्रजासते ! इन वारों भकानें समाहितांचल होकर कर्य करो । प्रजापने ! पूर्व-पूर्वकी अधका रुपरोत्तर श्रेष्ठ हैं। उनमें तुल उत्तय बुद्धिके हात येरी कूलरी बात भी पाट्या आर्थ, दूसरा निजासु, लीसरा अर्थार्थी सुन्ता में अरुने समुख व्यवस्था विषयमें ची अतेर सीक्षर ज्ञानी है। पहलेके तीन से इस गोपनीय रहावको सर्वको दृष्टिसे तुन्हारे सानान्य क्रेणीके भक्त है। किलू मौबाका सामने प्रक≳ करता है। जगत्का परम अवना विकोध महत्त्व है। अन सर्व भन्तीये अध्यक्तम्य में ही लहा और विष्णु है। में

(fire the see see At 12-4)

मतुर्विश्व मजनो म्हं जनाः सुकृतिनः सदा । तस्येतरतः अष्टाकोणं दशः अजनते ॥ भागी क्रिकार<sup>्</sup> भागी क्रमी केम चनुर्वकः कृते क्रमा सामान्यसम्बद्धाः है विकासके ॥ तक इस्सी जिल्लाची भग कर्ण व स स्पृत । सरकारकालका श⊢क कर्ण कर्ण कर्ण कराध्यक्षम् ध

कारकार अस्तान क्षेत्र और सामा है। कह देवन मूर्न आदियों का अवस्तान कारपुर्वकार अंध रिविधन है। यूने क्या हुई हुन्छ। क्यूनावित का कहे कारके में के जन्मको वृद्धि कारान और में देवान आहि की लिएको की राजेवर सहार सत्या १७६ स विकास संस्था अनुरूपः सरवारः जनवार् विकास भागन्तं नार गर्धः। का अधिनीय (नोटरविन) केवन्त (नियुक्ष) की की. जो उनी जनतर संस्कृतिन हुए बहुद्व पर्वाद्व प्राप्तान्य है अहानी पूजा प्राप्ते का दिया। पूत्र रे स्टब्जा प्राप्तान् हातु ईक्ट रूप अन्य समय जीनोको निरम्पी अहात परसर असर्वीपर हर विकासको देखान है। मैसे सनुष्य अपने विन्तं - विकासके प्रक्रारे विकास है। अनुष्याने अपना अर्थन क्रथा अर्थाद अञ्चलने के बहुताने निवार हैं। यहां पूरत विरुग्ध । क्रमाने वेकाराभारतों तो वेची परवर्तिक सुद्धि काची चर्ची करूना उसी। कारणान दिये ही। दिलाको ची पूर्ण ध्यान प्राप्त नेता करा प्राप्तिनाको सुप्तके निकासः दिखा। साथ ही प्राप्तानीको दान दिखा । इस मही देखना । राज ' मैं जाता और निष्णु सरह कई सम्मुन्तर अनुसद जात हुआ: इस प्रीयम्ब है। रेक्ट सम्बद्धार को इस पीर्ट विविद्धांक कर्मन किया पका। प्रकार्यका हेक्स भीचे केर नहीं रेस्पमा करी प्रार्थित कार्ये व्यक्तिकोड़ ब्यायोक्सरे कार पहालानको काहरू और तर्र गार्थ है नवानक राज्यों दक्षणा यह पूरा हुआ। नवानक सब देखना रिकास करना है। <sup>क</sup> १७ ' वर्षेट कोर्ड और स्त्रीय संदूष है बरावान रिकार प्रकास विव्यक्तिक संबंध वर्गे विवास कारण और मेरा । कार्यन कार्यो कुर अवने अवने सकारको कर्य हैंन्से हुए सुन्तिक कार उनस करी दोनोंको बाह्य । सुन्त्यपुर्वक विकास ही नहीं । में और सीविक्या

अरबरी विक्रमानिका वाचाना क्षेत्रका प्रान्तातको साथ विकानकिय स्वात है क्या । प्रदेश किया और रेश नाम बरावा नारमा है। जिन्हों जिल प्रकार परवाला प्रत्यानी मूनि ती तो न्यून्यान राज्य ही है तथा हम ही सम्पूर्ण अव्यार व्यक्तियानीचे उस व्यक्ति कार्यका कारण है. जो बारबाय हम मीजा केवान आने जिल्लाम् समान्त विकास प्रतीका ! हम केल्युरेंद्र राजक है. यह विश्वक है जानका जातर पराज्ञात्रकार प्रकारके जानको का भक्त होका विष्णुको किया करेगा से गुर्चे स्था। हाले साम भी एक समय सहस्थ होते हेते। विक्षय ही वर्षे नन्त्रज्ञानकी प्राप्ति औ अध्यक्त प्राप्त हो जनकाद विकास क्रमीयहरूपात्रका सुक्ताका विश्वान गान् प्रसार नतने हैं. यूने - सामान्य सामे हुए अपने अपने सामान्य सानद सम मोनुष्यं हर सुरस्यक्य कथनको सुरस्य आच अनुध्यक्त आवाकपुर सरस्यको सी

<sup>·</sup> minimiserappy of a spain langua had not a particular to कः करेती विशेषेषु नेदबुर्दि नरायकः नरके सः करेतूनं व्यवदावस्तरकम् (कि के के के धन के दि १६-६०)

प्रतिकास है। या विश्वासक कीया कार्यपृति अवतः अन्य अवकृतः अवविकारिकारः

咖啡化蜂蜂蜂 行 行

दक्षसे सम्मानित हो क्रीकि और प्रसक्ताके करने लगीं। राख् । इस तरह मैंने तुमसे साथ गणीसहित अपने निवास-स्थान श्रातीके परम अन्द्रत दिव्य प्ररिप्रका वर्णन कैलास पर्वतको चले गये। अपने पर्वतपर किया है, जो मोग और मोक्षको देनेवाला आकर राष्युने अपनी प्रिया सर्गाका स्वरण तथा सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करनेवाला किया और प्रधान-प्रधान गणीसे उनकी है। यह उपारकान पापको दूर करनेवाला कथा कही।

चारीरको त्यागकर फिर हिमालयकी पत्नी प्रदान करनेवाला है। तात ! वो पत्तिमान् मेनाके गर्भसे उत्पन्न हुई, यह बात प्रसिद्ध है। पुरस्य धरिक्रभावसे कोगोंको यह कवा फिर वहाँ तपस्या करके गौरी शिवाने सुनाता है, वह इस लोकमें सम्पूर्ण कर्मीका भगवान् शिवका पतिरूपमें वरण किया । वे फल पाकर धरलोकमें परमगतिको प्राप्त कर उनके वामाक्रमें स्वान पाकर अद्भुत लीलाएँ, खेता है।

पवित्र एवं परम पायन है। स्वर्ग, यहा तथा इस प्रकार दक्षकरण सती यक्षमें अपने आयुक्त देनेवाला तथा पुत्र-पौत्र-स्रय फल (अध्याय ४३)

॥रुद्धसंहिताका सतीखण्ड सम्पूर्ण॥

# स्द्रमंदिता, नृतीय (पार्वती) म्हण्ड

हिमालयके व्यावा-अनुब द्विवय सक्य ४४ दिव्यत्वका वर्णन, येनाके शब्द इनका विश्वाह तका येना आदिको पूर्वजन्मये प्राप्त हुए सरकादिके जाप एवं बादानका कवन

Marrier Walters 1

बहुते क्योतीकी माताके जन्म, विश्वास और - शैलराज नामु लेलीको अधिक क्रिय है। मुनिक्षेष्ठ ! कतर दिशाने पर्वतिका सभा कृत्य-वरम्पराची विवरि और वर्वकी वृद्धिके क्रिक्टरन् आकार कहाने, कांतर है, को निन्धे संकारओं तथा वितरोकत किए करनेकी महारोजस्मी और समृजिशासी है। उसके से अधिराज्यारे अवना क्रिक्स करवेगी उपन क्वील नान्। प्रकारके राजीका आकर पूर्वक केले। (सान) है और वर्ष तथा पश्चिम समुतकः अल्बन का कार काल है। अति-अतिके स्पेनीको सर्वता वकत् साथ होता और आश्चर्यकानम् दुष्योते अन्तर्यः विभिन्न हो मा वेगाताओवे हु-लोका निवारण भी यतः होती है। देवता, अस्पि, सिन्हु और सुपि इसः पनवर होता रहेन्छ। वर्णनका अस्थाप रोकार रहते हैं। जनकार् देशसाओंओ वह बात सुरकार निर्माणे

इस्ट्रजीने पूछा -- महान्यू ! मिलाके कालें जिल्लाने कह अपूर्ण ही जिले हैं, अनस्क अन्तरे अरोपका परित्यान आसंद दशकान्त्रः करनेना स्थान है। स्टलानो है यह अस्तरक अन्यक्ता सही देवो किस प्रकार विशिधन पवित्र और अञ्चलकाशीको भी पावन क्रियानकारी पुत्री हुई ? किस सरह अस्थान करनेकारन है। प्रयासाओं का अस्थान सीम का रामस्य करके उन्होंने पुतः शिकाने ही. सिद्धि करान करना है। अनेक प्रकारके पेतिकार्ग्ये प्राप्त निरम्प ? ग्या वेश प्रमा है। असुओंको साथ और शुध है। नहीं निर्मा असन इसका असीधांति और विसेषकारों स्वीर कारण करके सर्वाइ-सुन्दर रक्तीन देखताचे प्राप्ते औ तिका है। मानवान, महाओर कहा— पुने । सन्द ! सुन विन्युका अभिकृत श्रीव है, इत्तीरिके वद

अन्य वरिवर्णक पावन वर्षप सुने। एक सम्ब विशिक्ष क्षेत्रकार्त अपनी कार असिद्ध है—एक स्थापर ऑस हुलस की। सुनीवर । इस अकसपर सम्पूर्ण बोजन । मैं इंड्रोक्से करके मुद्दम (१९४कर) देकत अपने स्वाधीका क्रिकर करके विका कृतकारका वर्णन करता है। यह रूपणीय स्तिरोंके कान अलकर उनसे प्रसासा-

े देवताऑने कहा - वितरो ! आप सम भीतर अमेरा करके इस सरह एका है, काले. तीन मसम्बन्ध संभान इसारी कर पूर्व और भूगमानको नामचेक रिन्ने कोई मानवन्त्रः वर्दि वेचलाओका कार्य वित्तु फरणा आवन्त्रे हो । यह तस्य प्रकारके कुशोक्षे वशास है और भी अभीक के तो और भीता मैसा है करें । अनेवा गिरपरंकि वास्य विशेष सोवाने अवन्ये जोड की वो नेवा सम्बंध प्रतिन्हें कारण दिलागी नेतर है। बिंह, कारण आदि है, यह यहारकारियों है। कारणा विकाद कत् का बुक्तपूर्वक अल्पा केवन करते हैं। आक्रमेन अवक्र अवक्रमपूर्वक विकास क्षिकार से का जंबर औं है, इस्सीनके वर्णतरे कर है। हैसा कारकेर आप सब

क्षान्त्रमुक्ताः को सामन्त्रे केनाको क्षानिकाः क्षानिका नक्षान्त्रम् वर्गा सामा प्रकार प्रकार हुआ का । क्षानेत्र क्षातिको । एक विकास स्थापन काला काला

कामानी तीर पुलिनों भीं, को फ़्रीभाग्य- हो ज्ये और सोहे प्रात्मेककी प्रथम धार्मको धुनि ची र ४४कव अस्तु 📉 कुर्विकार काम केला पता केंद्राली प्रांति प्रांति के कुल्याओं । यह प्रत्युक्तिक प्रांत्रण पती पता कामा प्रसिद्ध को और संबंध कारी कन्याचा। सुन्ते। यह नृष्टारे क्षांकारा नाम कार्यकानी was more to the first and all the first performing profits विकर्तनी बन्नी पृथिते की। इसके बन्ता को प्राप्त के के बन्नान् विकर्ण के विकर् प्रकार हुई और । इंग्ला जेन्स किसी स्थानक विशासक निर्देशी करते हैं । प्रमान के काना मार्थक नहीं हुआ का अन्यान के अवस्थित होती. यह "मार्थक के नामन विश्वकार की कियान रनेपान्यकारके अध्यक्ती एमें होती। विभागके हुमते दिया करना अस्तिती क्षानी कारी की इसके क्ष्मा कार्याच्या कार्या पान जगळाडी कारी हाती। कार्या बोर्टर करक वर्षण समूच्ये अपोप्ता कामान मार्च स्थानको अवस्थि होती क्रिया कर क्षेत्र है। ये जीवे संस्कृत कराइन्द्रों किस्तात करना अंतर होत्य । इसी क्रमार

मानक विकास केरके स्वीकृति है है और अस्मृद्याने कुलिका नुब्दी है। सब गर्द नाम कार के पूर्वी प्रियम्को विक्रियक्तक विभागतको । प्रत्य क्षिति । अनुवादिक प्रमुप्त मेन्द्रा न्यांकार्य प्राचनि दे विक्रो । तम प्राच्य महत्त्वका विकासनी । सर्वक्र आ अन्य अस्तानी है । स्वतेष्यर ( स्वत बदा केन्द्र पराच्य पेके. कृतिका ताल है कान्य से ती ने ब्राईट कान्यान किन्तुकी Bert. mit ferente En femmen up. femmen Sefen som eine Greit. कुन्दर क्षान्तु केने कुनके प्रात्मकान्त्वेक कहा। विकास नार्ति । प्रत्यान्त् विकासके प्रवास प्रति है। अब और क्या सुरश काले हो ? 💎 क्षेत्रमुक्ता इसकी अने काला से स्टॉक्ट कार हो ने पर कियो । विद्यान काल अनुस्तान काई द्वार पर्ना ( am ainm काई

Ag , sop werren as de gran are was maked asks also also dispute accounts finageness also mad and asks श्रीकृतिकी सुन्ति-कन्त्व करके उन्हेंची क्राप्तार प्राप्त — मूर्ग । केर अवसे दश्रा अध्यात वर्षा क्ष्मा । स्वयंत्राति अर्थन मानक दिला पुरुषी नाल कर्या की है। उनके केवल अन्य अनेत्र्य और प्राण्य अक्ता केवल कार प्राप्ताने हुई की पत्र पृथिको क्रमांनने अधिक है। ये अब बहुई अध्यक्त पाई हर उन कारण वार्ति । तस्य रे दशन करवार आदि जाना प्रन्तिको वह बांच पूर्व रेण प्रनाव बोह्न पुरिन्तांक मान्य प्रमाप विभाव किया प्राप्त हैंग कान्य शह हो पर । परंपु के लेगा का पात पान पुरारत के तुम्ब निर्माण ही है। अर्थात कर्त राज्यत को बार्ट की की क्रिके अस्य प्रमुप्त विश्ववास्य कृत्य । इर ६-१०और अस्तुत्रास्य ३०औ । वर्षात् प्रक्रियो अर्थ क्षेत्र काल कालमें काल को जिसका सामेश एए होना अन्यो हरावार पान है। finers, each ferrith and fines; feet that they good parent a new

HAMARITA AND PROPERTY AND क-दर्भक न्वेक्टनार्थ है और उस्त किरोकी क्रांटे पूर्व कार्यको हुनस्य

अनेन कालाई क्रिय पूजी राजा के नामने इसा सूच्य देववाली है। बेनाबी पूजी विकासन क्षेत्री । क्षेत्रियों केरच्या (चेत्रा) प्रायुक्तक क्ष्युंती देनी अञ्चल कृष्या तथ पार्वक्रेमीक बारहाओं क्षापने प्राप्तक नाचा काक अल्वान (क्षाप्ती क्रिय वर्षा क्रमण) । क्रमें क्रमेरने केव्यक क्रमक परम्पनको सन्। श्रमानी पूर्व सोना सम्बाद श्रीमानकेवी में बाजनी र कच्छा तथा करते. यांत. वजी होनी और शीवराजनका आक्षण से क्र-कारकृतको प्रकार हुए अंतिकपुर्व स्थानकोती । श्रीतावर्थे, अत्या विद्यार करेती । स्थानक् राजा भीरभाव मध्योगनेका जीवता योगोन संपन्न क्रियान कार्यकारी गुरू ही प्रभावने वेदान्य शासन आर्थने । कुण्यानुके कार्यक्रमीकी कृति होगी । वे गृह संदर्भे भाषा केवारीच्या सङ्गणकाम् सम्बन्ध इतिका केवकार क्रीकावाकी विकासन सन्तर्गाः कारण प्रीवच्चा आंगनी क्रमामची भी ... अपनी अन्य राजाके बाध गांग्याकामानी झावके कामने क्षांच बरदाव देखर संपक्त आवारी पुरस्त संस्था कर्ति है वियोगमें हाम इसरिक्त बागान सवस्थात स्थि नदे विश्व कहाँ कियादी बांधमा जनार यानी। बानुयोग्लीक कहीं अनार्थात हो गर्ने । तान १ है। जनम कर्ण क्रानंकाल द्रम्पानम द्रम्पानक विकासकी क्रान्ती बुती से मीची वर्षको इस में कर अब द्राव परिच है, तब उसे मुलेच अकार प्रायमक हो मुख्य कवार एति अपने सुन्तवरी जाति होती है। अन्य मुचलोग मण्डा करी नवीं। (अध्याम १-३)

अभिन्य भारतने कुपन्यन् वैद्यमकी नहीं संरथी। इस्त्रक्षसम्बद्धा देशे दूसरी कर भी सूत्री जो

- काराजा करूर है---अस्ट्र र हुक कारार

देवताओंका हिमालयके पाम जाना और उनसे सन्दर्भ हो उन्हें उपायधनकी विधि बना सर्व भी एक सुन्दर स्वानमें बाकर बनकी मानि करना

पर्णय भौतिये ।

विकास करने लगे। भूने ! उस समय देवसाओं से कहा। श्रीर्वकान्य आसी कारण सुक्रमा और महान्या

अरहारी कार्य कार्याते ! अरहारे देवलाओओ आधार वेल बहान विवर्णातीयो में सके पूर्व प्रचार की श्री पान कर्च अञ्चल प्रचार पूर्व के क्षेत्र में प्रचल किया और अपने माना बारी है। इसके कियाबार काला की जानको सरहात कार्य हुए अस्ति प्राचन का कैन सुन्द निर्मा । अन्य अनुनक्षेत्र करना चारित्रका अनुनक्ता अनुन्द व्यानार विकर्ण । प्राप्त जोन्द्र मसन्त्र प्रकासन से को जेमने साति कार होन कार — कार्य - तक वेनकोर कारनेको अपन हुन्। प्रेम्भराजको प्रार्थरके माच विकास करके विकास अपने परको । बहुन नेपाह 🛊 श्रामा । उनके नेपाह हैथा माने, रूप मीज स्वेक्टोने कहा भारते इत्तरमा आर्ज्य बहुने लगे । यूने रे हिमार्जनमे हस्ता। मेनाचा राजा । हिम्मानम् औ अञ्चन प्रारम् हो । यसमे अञ्चन अञ्चनमा प्रराप विरक्ष और मेनमा साथ अवने मुख्याच्या स्टनमे विनीनव्यको एउँ हो गीविया आहि

ेरियम्बर क<sup>्ष</sup> अस्त **मेरा अस्त** मुनि निरिन्तकोड साथ गर्भ। इर श्रम अम्बरु इर न्या मेरी बाई धारी करावा

क्रमण हुई। आज मैरा हान सरात हुआ केवन भावे जनव्याका हराज किया और और भाग मेरी सारी कियाई समात हो। बारशार प्रकार करके ने कई अञ्चलके भवीं। अरम में भवा हुआ। मेरी सारी भूमि। उनकी सुनि करने सने बान हाँ : नेत कुल बान हुआ नेते हो सचा पैरा सब कुछ बच्च हो गया, इसमें करशक्तमं 🚓 🔧 ज्ये 🖯 अगरूपे 🛭 कर्मारे हैं। युक्ते अस्ता केवक समझकर अस्तात्मक औन्नकि हैं, परम्यानन पृष्टि हैं।

केवल को जबन इस और अपने कार्यको जनस्कार करते हैं. आन कल्कनमधी हिस्स मिर्राद्ध मन्तरे इस् योग्हे ।

TAY ATT THURSDAY FORM संदर्भ नहीं है; क्योंकि अन्य एक सहार अद्यक्तिक-क्रिके ! दर्गे ! क्येक्टि ! हम केन्स्र एक साथ विस्तानर एक ही समय वहाँ। आकारो जनसमार करते हैं। आग पानन प्रकारमध्येक इतिस कार्यके सिम्बे आजा है। अध्यक्त प्रकार और महाराय—से आयके विवरितिका का नवार सुरकार से तथा है। इस मिलपूर्वक आवको 👔) आपके इस्थ भी कल्यानकारी 🗓 आप देवताअहेर्ने कहा ---व्यक्तात्रक विभागालां - शृद्ध, श्राह्म, सुरुव, सुरुव और स्थापन वरत आधान इनास विस्कारक कवन सके। इव 🖺। अन्तर्विक और स्विकासे अल्पन प्रसक्त क्षण जीन जिल कामके किये वहाँ अस्ये जानेकाली आप देवीको हम प्रकार करने हैं। 🖁 असे अस्पारापूर्वक मात्र सहे हैं। आद्य बाह्य हैं। अस्य वृक्षि है। अस्य की है शिरिता । पहले जो जनवन्त्र अन और अन वी समर्गे काम सनेवाली हेनी क्शनकारण सर्वित सरवर्षे प्रकार हुई भी और है। आप ही सुर्वकी किरवर्षे हैं और आप है स्वानको क्रेकर करोर्वकरणानक इस काराज्यर अच्छे क्रयावाचे क्रवाहिता करनेवाली हैं। #रिद्धा करती रहीं, के ही अधिकता संसी अपने | इस्तरफारफ इस्टेरमें अहैर जगतके जीवोंने फिलाले अन्तवार कावार अवनी अतिहास्त्रा रहकार को हाहाले लेकार तृष्टावर्षना सम्पूर्ण स्मरण करके बज़ने झरीर समय अपने परक जगताती वृद्धि करती हैं, उन अर्राहरेगीको भागमा पार्म गर्म । हिन्दिरे ! यह क्रमा इस नगरवर करने हैं । जान है बेरनास क्लेकर्ने विकास है और तुन्हें भी विदित है। कावती हैं, आब हो क्लिसी और सरस्वती भरि वे सकी पूर: तुन्हारे बरने प्रकट हो जरने हैं । आज ही सन्दर्ण बारानके निर्दे कर्ता से देवलाओंका काल रूप से सकता है। जनक वृति हैं और आप से वर्णकारण लकानी नकते हैं—होडियम् आदि बेदप्रथी है। अस्य ही सम्पूर्ण पूर्वोमें निज बेक्काओंको पद कल सनकर गिरियन कनकर सामे हैं। उनकी क्षेत्रा और होते की हिमाराम्य अन-ही-चन प्राप्ता हो अस्तराने हत्या अस्त्य ही है। आन्य ही तृत्या कान्ति, इति क्को और केले---'प्रको ! केला हो सो बढ़े। तुन्हि और एक्ट शल्यूर्ण आनवाओ वेपेकाली की भारतको भारत है।' तब्दकरर में देवता उन्हें हैं। अवन ही कुलकारांओं के वर्षी संस्की माने अनुपरते उत्पादने अल्ला महर्तनाई निर्देश मानका रहती हैं और आप ही पार्विकोधे पर कतान्तर रूपनं सदर्शनय-पत्नी उपायकी प्ररूपनं । सन्द्रा औद्धा (लक्ष्मीयती वाही वर्तिन दरिस्तर)। नवें इन्द्र सन्तर स्थानने स्थित हो सन्तर के लवने नात करती हैं जान ही सन्दर्ग

वीनिवृत्तिको सेनि राज्य स्वयुक्तानार विभी हैं। विभी हम सम्बन्ध प्रतास हो । अन्य के स्थानकरूको नोति है। अन्य के प्रतिक है। अन्य है वानुसंबंधि अल्ली है। क्षेत्री क्यादी वृति कर्या अन्ये हरूने बार्कक्रमी क्या क्या अध्यक्ष्यकार पान क्या हिन्द्र केन निर्म में एक देखन इनके दुर्श-स्क्री भी अन्य हो है। यो प्राप्तिकारिक सम्बद्ध करना, प्रश्नामा कहाँ शर्म हो गये। बैस, मुख्य, मुख्य, मक्षःस्थान और हदको

प्रान्त्रको कर्मन है। अन्य है सारण करने- चुनित्रको विका हो नहा है। उनके निन्ते काली कार्या एवं प्राच्याका कोवान अर्थनेकाली। प्राचका विकास अस्तरी हैं । की निहत्क कार्या पुरिस है । अन्य ही परिस्न पुर्वाक कारतावको । संस्थाको नार्वका अध्यक पुर्वाक प्रतिन होती प्रकार करनेकानी नामकामना है। अल्प के हैं ने क्ष्में क्या जनकार निर्मात का कारणोर्ड

इस प्रकार कराकारणे क्लो साम्बी

(अध्याम के)

### ह्या हेवीका विवयक्षयमे हेवनाआको दर्शन देना देवनाआका उनमे अपना अभिप्राप निवंदन करना और हेवीका अवनार हनेकी बान जीकार करके देवलाओंको आधासन देना

करता है कर ने हैं। जुलाबु के क्या अहंक, जिलाब राजना के ही हुई भी र जन अहं राजने हुन हुन्तर जन्म बरनेवर हुनेव बीकार पूर्ण नगे हुन व और पूर्णकर जिल्ला कि क्षा करवेवाओं सम्पन्नकी हवी दुनों करके थे। इनके अधिकारका कर कर अनु सामने प्रकट 🖒 वे पाच अनुन दिना करोड़ों सुचेते की अधिक प्रकासवान और रमणीय था। हेरे अववयोरे ये अस्यत उद्यासित हो रही थीं। सब कार फैली हाँ अन्तरी हेजोराविको मध्यानार्ग वे विराज्यात औं। जनका एन बहुत है कुदर या और अल्बी क्षियी करी तुल्ला की थी। कहान्तियके साथ विलास करनेवासी क नवानकारी किसीके साथ समाना नहीं भी। हिल्लानोकों निवास करनेकारी के वेची विकिय विकास गुरुगेंसे चुक भीं। प्राप्तत गुर्जीकर अञ्चल होनेसे क्यों निर्मुच्य कहा जाल है। वे मिलक्क हैं। वे दुर्शनर प्रयाच्या कांच करनेकं कारण कच्छी कहरताती हैं. वरंद स्वकारके दिल्या (अस्वतमन्त्रकी) हैं। राजकी समूर्ज बीक्राओंका अस् करनेकानी तवा सन्पूर्ण जनस्की पक्षत है। वे से केवल करों अच्छी तरह देश न सके। तम जिल्लावेडीको भी बढ़ी अल्लाल हुई (अल्बे क्रमा सावर किया। सदरपर दर्शनकी सरम करती क्रूड मक्तवाहरू द्रवासकी अगरपायी कृत्य पाकर कहें उत्था सुराष्ट्र सामेशित करके हैरकर केही । क्रमीय कर सके

मनोरम पूर्ण करें, भिवासे समस्क्रमारमा उठा करता है कि वर्णको जाननेवाली ससी बावन सम्बन्ध हो । देखि ! अस्य भूतसम्बर केरा येव देखकर विसानी, जाली गणी और अवनीर्ज हो पुनः कर्ताककी वानी होतुचे और नहीं मेरा अकाल देख कुल्ले हेच होनेचे क्याचीन्य ऐसी शांस्त करियों, फिल्से कारण अस्ये अन्यत्र श्रूरीर लाग दिया। यह केवलऑको सुन्त जात हो। येति ! इससे जोककर वे वर-कर कोड अस्टीकिक केर कैल्लाम् वर्णतपर निकास करनेवाले एकांच अरुन अरुक ओली हो पर्छ । मेरी स्थानवसूच जिससे तथ सुन्ती हों और समझा साथ सके हैक्सओं ! मणनान् सहसी भी का कुल का हो जा।

प्राप्तकारको स्थापिता क्रेक्ट सम्पन्ने अपने अक्ताने कहते है—अस्य ! हेला अञ्चने मुल्य सेती है प्रथा में समझ समनें नाएकर विन्धु आदि सब देवल डेवर्ने नह है र क्यान । कर संस्थान एक्सपर से उन्होंने साथ हैती । अने अर्थन समितने निवास क्षेत्रान पूर्वालन एसी 🜓 । विकास विकास के को राविकारिक प्रध्यान के हो । वेद्याल को की 🔫 का विकास विकास के का विकास के वितास के विकास क्षणं बर्शनमी आमितनवारी वेचलाओंने किए क्षेत्रमा विकार करनेर अवने प्रमु हिश्यक इच्छा र स्रोनेकारी जिल्ला आदि क्रम देवात ३० - कर्माची इस स्टब्स किन्तु आदि देवताओं की

यनाने कहा—है होरे ! हे लिखे ! ऑर है इसके कद देवक बोले—ऑधके । इंक्सओ सका पुनियों ! पून सब स्थेन महानेनि ! इन राज अल्पने श्रम हैं। अल्प-अपने मुनले अन्यानी निवारक से और नेनी अस्त्रजनकुर्वन्तः इत्यास निर्वेत्त्व सुर्वे । ब्यान्ते कास सुन्ते । मैं कुलबर असम्र हैं, इसमें संस्कृत अरम दक्षणी पुर्नेकारने अवसीनों हो सोकानें नहीं है। इस्य स्तेन अपने अपने स्थानको कारोकारी करराव्य हुई कीं। यह समय आओ और विरामारमध्य बुद्धी को । वै अन्तर्भ अक्टनीके तक पुनरे केन्सओक अक्टार के केन्स्तर्भ पुनी क्रेक्टर उन्हें कुन म्थान, यु:राज्या निकारण निका थर। ऐसी और बढोबारी मार्थ हो जाडेबी। का सदरकार निवासे अन्तरहर कामर अन्तरी की। मेरा अञ्चल रहा यह है। अनुवास रिकासी पूर्व अन्तिकानेक अनुस्तान आपने पारीएको उवामा । प्रीतान अञ्चल है । यह उन्नाधिकोको भी प्रीतुर्वे विभा और सम्बाजने ककर आर्थी । इससे जलनेकारी है। केन्साओं ! उस कार्य मनन्त्रम् इरमी भी महा दुःस दुआ। जन्मा विसमे प्रत असे स्वतीका अधारा महेकरि ! अनन्तर वर्ष आनेने वेपलाओंका हैना प्रकार मेरे व्यवस्थित प्रारश्यो स्थान मार्ग्य पूज नहीं कुआ । असः इस बेकला और क्षिप्त है, सुधीकों से भीर प्रकृती समस्त्रकि मुनि म्यापुरत होवार आरची शरकों आहे. वालंग असार प्रेमायर के पूर्व । के बेरी के हैं : महेजानि ! जिले ! अस्य वैक्साओंका जिलाने को सुते हैं । असेर प्रश्ने कह विकार भी सुरवी होंने। आज केली पूरवा करों, सर्लाके प्रियोगको से महेवल सहन न कर अस्तरण प्रथम है कि पुस्तकर मेना और

विधानसमें करने मेरा अवसार हो, क्योंकि कालार जगहरू दिया उस समय संगत थे पनः मेन पाणितहरू करनेकी अधिक देवताओं हेलने देलने ही अदृष्य हो गर्थी आंधिरकार रहते हैं। अने में शहराके और पांत अपने लोकर्व करी गर्ना। रंगोपक लिये अण्यार होगी और स्तेकिक जदम्पर हांसे को हुए किया आदि समात गर्भिकार आजन्य सेवार विमानन-धारी देवाना और वृत्ति जर विशासने बनाम करके. षेताकी प्रजी (वेजेंगी ।

बद्याओं कहते हैं—मारह ! हेस्स

अपने-अपने भागमें चले गर्ने ।

(SOME A)

# मेनाको प्रत्यक्ष दर्भन देकर शिवादेवीका उन्हें अभीष्ठ बरदानसे संतष्ट करना तथा येनासे मैनाकका जन्म

इसी अन्तर्धान है। नदीं और देखनम करके सम्बद्ध पूजा करती ही। बेनसेसी श्याने-अवने बारम्यो चले नने उसके बाद जानी विशास गारी कभी प्रस्के नियमीकर **444 330 ?** 

ने उन्होंके संत्रांपके किये सका प्राप्तानीको वर्ड कीली। गान देती रहती थीं । कनमे संन्यतकी बहासका के बेज बैजनामके आरम्बर्ध संबार प्रताहीत. राजी नहासाओं मेरा ! है तपारी नवस्पते बर्धातकः प्रतिदितः सर्वत्तापूर्वकः दिश्या- बहुत प्रश्नकः है। तथाने क्वारे से अधिनाकः देशीको एमा और असरध्यमने लगी रही । वे. हो, उसे कहो । नेमा १ तुसने लगगर उस अञ्चलिको उपकाल करके नवलीयां सङ् और अवाधिक द्वारा विक्र जिस बन्दिक मांत्र-सरवर्षा, पीती और और गन्ध-चून निमे प्रश्नंत की है. वह सब मै तुन्हें हैंगी।

भारतकी पूर्ण जिल्लाकी । तक देखी कनाकर माना प्रकारकी बलाएँ समर्थित कलन करती, कभी जब रोकर रहतीं और महान्त्रीने कार --- सेरे पुलोगे होता वाभी प्रका पीवार ही रह जानी की। निरुद्ध विकास करते । जब विकास आदि देवकारताय । तेत्रसे दशकारी इर्ष ग्रीतिकारी बेबाने केमान्येका विभावक और वेनाको क्लीकी आराधनाका क्लिन के किए समाचे कलाईम वर्ष कारीस कार्यक है आते गांधे एक निरित्तक दिवासक का दिये। समार्थार वर्ष पूरे हिनेपर जगन्यवी और बेबा होन्ये बंगानिने बढी जारी लगाया। लंकरकारिको जश्याच्या इस्त अस्यान प्रापक आरक्षा की। में दिन-राम प्रमम् और हुई। बनाकी उत्तम प्रस्तित संमूह से से किकाका विभाग करने इस चिकायुक्त कितारे। परमेश्वरी देवी कराव अनुबद्ध करनेके निर्दे निज जनकी सम्बद्ध रीर्पिये आरायम्त करने जनके साथने जनत हुई। तेनीजण्यानके सने । प्रियमानकी पूजी केन बड़ी प्रयक्ताके जीतने विरायमान तथा दिना अनवनको किरमहित जिलादेकीकी पूजा करने लगी । अयक उपादकी अलक्ष शहीर है मेनाले हैंसनी

ेवीने कमा--- रिकिस्ट क्रियरलयकी अरहि इंग्रीको सेंट काली भी। सङ्गाक तथ नेनानं प्रत्यक ककट हुई काश्यिकरायीको किन्तरे अरेपधितरकमें कलकी निर्मुकी मूर्ति। देखकर प्रशास किया और इस क्रकार करा ।

असम्बद्ध करमात प्रस्कात दर्शन करता है : अस में जानको सति करमा जाती है। जान, बोर्चान्ता, जनकारी तथा सुधा कारिज़्के । इसके रिक्ट आप प्रसान हो ।



केला करानेवर सर्वभाषानी कारिनका वेचीने मनमें असला प्रस्ता हो अपनी होती पार्टाने क्षींचवार नेपायो इट्यमे राज्य शिका । इसमे क्वें तत्कारू महाज्ञानकी अनि से पर्या बिर से बैक्क्रेनी क्रिय सक्त्रोहरा असि-भारत करने समार्थ ।

कता प्रभूत्वी प्रकेशनिक्षण प्रदार्थीको प्रक्रावारियोकी धोषभूता निवस प्रक्रुपतिक

मेना जोतीं - देवि 🗓 इस समय सुत्री केनेकाली हैं, उन महत्त्रेणीयके में प्रमाण करती है। यो नित्र अनुसर प्रकृष करनेवाली कामलोकी मारससे अलंकात हैं, का निस्त-विकास अध्योगीयके में नगरवार करती है। औ राजकी जाराजकी, निरंद असम्बद्धांची, भक्तोके जोकका क्या करनेकार्ग तक भारतकर्वना सहरेको छव अधिरवीची बुद्धिकृतिकी हैं, का देवीको में प्रध्वाप करती है। अन्य परिवास अञ्चलक वन्त्रन्ते नामको हेरभूता ज्ञानिका है। मिर नाम-वैली वर्रियाँ अल्बेड प्रयासका क्या कर्णन कर रूपानी है। अधर्मनेद्या के फिल (मारक आरिका प्रकंप) है, का साथ है है। देखि । अस्य मेरे अन्तरेश करायों समा प्रक्रम प्रतिकिये । भागतीय (अस्पारररित) मक्त अवस्य विस्तानित संन्यासओंसे आन ही पद्धानुसर्वेक एन्यूक्षपक्षी अनुस्त करनी हैं। नाव ही उसकी साम्रत प्रतित है। जानका रात्म किस है। अस्य 'समय-संध्ययर धोरपुरा एवं समर्थ गरीचे राजनं प्रकर होती है। असन ही जनस्की केनि और अस्थार-प्राप्ति है। साम ही प्राप्तत सरकेरी अकारी करते हैं- बारर ! जेवाके परे निरम अकृति कही नकी है। जिसके हारा , महाके स्थानको प्रकृषे क्रिक क्रांत (अ**न्य** seen) & we from from some if the ्यातः । आस्य प्रसायर प्रसाय क्रीक्ष्मे । श्राप क्री अगिनोर भीतर स्वतंत्र इस स्वतिका सरित है। अन्य ही सूर्य-विकासीये रिका प्रकारितका भागने अपने सामने राजी हुई कारियारकी असेंद्र हैं। बनुताने के आदादिका सांके है, यह भी आप ही हैं। ऐसी आप मच्ची दंगीयत मेत बंदों—जो महायामा जनस्मो में सम्बन और बदन करती है। अन्य मारण अस्तेपारण प्रविकास, स्रोकशारिकी शिक्षांको साला शिक्ष है। स्राविता

की अरब हो है। सम्पूर्ण जनस्को काञ्चन सभा कलेकाई क्यों होएके और सद्दुत्तर राज्य कीहरिक्षी व्याप्त भी आज ही है। जो हरिका कीजिये।' हेनी इन्तरन्तर एक बारक सरके सृद्धि 📉 पत्रकर और संकारकरी हो का काजीका बात सुरुका इसक्रक्टका देवी ज्याने इसके सम्प्रातक करनी है गया प्रकार किया हुने अयोगकका कुत करनके निन्ने कुरम्बराकर म्बले शरीरको भी बेतुमूल हैं, वे आव ही कहा। हैं : वेर्ष्य ( अन्य अन्य जूनवर प्रशास हो ।

हुन पुत्रे सम्बन्धे समान मार्ग हो। तुम्हारी। इनका करने हिन्दु करोजी।

अकृष आनवारने मोश्वरि अन्यानिको । समयानुसार उसने कृत अस्य कृतको स्टब्स हो, उद साजव और गुणोसं सुप्तरिया बहान् वल-वरश्रावके सम्बद्ध है। अवनेश हा क्रिन्यांनो हो; यह संनो कृत्यांको आधन अपने सार प्रकट हुए समान कर्पनांत दनकार्य तक नीनों साम्होने पृथ्यम हो। एकत्मात मैनला हो वर्गनराजके प्रदेश मानवन्त्रिके हे ज़िले है अल्प ही देवलाओंका अतिहित है। कार्य हैल्ड करवेके दिन्ये पेरी पुत्री

- सदर में कारते हैं। साम्ह ! केशकावी

्रतं संत्यं पहले तुर्वे हो सपदान् आवन्त्री पुत्र येग नगरवर है। युत्र प्राप्त होने इनवे भी एक समारे आविक मध्य में करत हैं । जारर ! बेजल्फ हमा अलगान् और प्रधान होगा, को राजने प्रकार प्रकार स्तृति करनेवर दुर्ग कान्त्रिकाने अवस अंगर। तृकारी वस्तिने संगृह हो है मुच पर वंशवंतीले क्या — 'तृष अपना कर्ण गुक्तरे वर्ध पूर्वक अपने अपनीर्ध क्रमेकार्जिन वर गाँग तर । विकासकार्जने 📒 ब्राईनी और प्रमुख प्रयासकारी संस्था क्री

को इच्छा हो, का मारते। असे में विश्वास ही - केमर स्थानकर जनकाती पानेपारी के देंगी। मुखारे स्थि पुत्री कुछ भी अनंगः पार्टक्यार विच्या पंजानक वेत्तने-वेत्रके सूद्धी अपुरुष हो गर्जी । तात ! महेश्वरीमें आसीह महेचरी प्रसाधा यह अमृतके मासन वर पाकर सेरववाड़ों भी जावर हुई हुआ। कपुर क्यान सुरक्ता विमिनिकार्यामी सेना करका लगमा-मध्न पारा क्रिय करू हो बाहर संस्कृत हुई और इन्य प्रकार नका। सुने ! किए कारण्यानके मेराके नर्थ को भी — 'कियो । अस्तरकी जन हो सकती। यह जीर कह प्रतिदेश करने तथा। मर्थि में यर पार्नेके बीरव हैं में दिए आपने किया, जिल्ह्य जान वैशास का। उनने मेड का मांगरी है। मान्यके <sup>।</sup> काले से सूत्रे । सम्प्रके साथ प्रमार नेत्री कोशी। यह अञ्चल में पुर ही। उन सम्बंधी बड़ी आबू हो। वे. पर्यन नाग्याद्धांनेके इनक्षेत्रका स्थल क्ष्या क्षान पराधानको मुख्य संबंध अर्थन्द्र सिर्दिनो कुल्ला है। क्षानंद्र अल्पान अर्थु सेख् है। राज्यम हो । उस पुरानेक पक्षाल मेर एक एडी. विकालकार भी पुताने वह सबसे वाह और

(अध्याम ६)

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# हेवी इनका दिवसारके इटन तथा नेनकं एक्ट्रों आका, गर्भका स्वीका देवनाओद्वार प्रचय अवका दिवास्यये प्राप्तवीय साथ वेजारे बारकोर रका स्वामान बान्याक नको बरिवर्णिन क्रेस

मधीर्वे आवेसे लिस्ट्रिक मेन कहा कहानक शिक्कार्यनी महस्त्राची कारिकार मेन्द्रेशनकारको बीकर्स विकास द्वेगकर अधिक नारसंक्षा कृतका विकास फोधा पाने लगीं। अपनी हिम्स प्रध्यक्षी अल्लासम्बद्धाः अनुस्थाः काले तसे । नार्वते जीता क्षान्या-दास्थाः समान कारियास्त्री मान्याची भा भानेते वे नवान् हेमले एवापवर्ण देवीको देखवार अस्तित्रव सावक को अभी औ। मुने ! इस अवकरमें आनन्तका अनुभक्त करने स्वर्ती। देतीके उस निव्या असीर नेपाल और सुनियोंने असे दिवा सम्बद्धा सूर्यन करके निर्माणिक नेपालने देनीको सुनि की और शालकर मांधारीको अन्यान्धार अस्तान हुनेके जलातिस हो उद्यो माना अकारले सुदि करके जसम्बद्धा हुए और भूगोकपूर्वक केली।

बाहरणी नहरते हैं -नारम ! फानवर में सक देखन अपने-अपने बालको पत्रे मेचा और विकासन आवरपूर्वमः वेच- यमे । यस नवीं महीन बीत गया और स्वार्धी अभवेकी विश्विके विको कल्यामहिके हेतु. भी पूरा हो अस्त, तम जन्याका भारतिकाने महाँ जनजनमें भनवती असका जिसमें समय पूर्व होनेक गर्मन्त शिलाबी को नहि करने शर्ने र जो जरना क्रेनेकर सन्पूर्ण अभीक्षा क्रेमी हैं, क्रेसीओ नारक विकास अभीत क्रक कराओंको हेनेकारी है, वे मरेवारी क्या के रिन्या । कर अवसरपर अस्ताहरीय पसी-अपने पूर्ण अंक्स निरिधन विभावन्त्रे साम्बी दिन्स बहुते वेश्वके कृतने अपने 🛊 कितमें अभिन्न हुई । इससे अनी प्रशीरने कमारे अनुस हुई । नवान जातुने केन नासकी अपनी एवं सुन्तर प्रथा कार आही। वे जनवी क्षित्रको कुप्तिस मक्षत्रमें आही आक्ट्रपत्र हो अल्ला प्रवर्ताता होने लगे । लग्ने स्थम क्रक्रपानी आक्रास्त्रपत्री का अञ्चल सेजांपार्वको एमधा भागतक लागि केन्याको कारने तेनी जिलाका क्याने विकासन अधिके समान अधुन्त हो तथे थे । ही स्थानके प्राप्तुर्वात हुआ । उस समान कर्मकार सुन्दर करूनानामारी सनको सन्दर्भ संस्करने प्रसाना का गाने । अनुस्थान निरित्तम हिमारको अपनी क्रिया पेनके क्रम पराई स्मी, के सम्बर, हमस्मित क्रबं अपूर्व विश्वकोर कर वरिवृत्ते अंकामा आयात् । क्योर औ । यस समय कामही वर्णके भाव शिक्य : इस तत्व निरिश्तककी वाले वेकाने क्लावंदी वृद्धि हुई । विका असी क्रथ वेकार विकासको इत्यावे विकासकान कराव्यविकास । वहाँ आहे । सबने सुन्ती होकर प्रसानको वेकोची कुमले सरस्याचक नर्व मारण साथ जनवामाने दर्शन किये और जिया-निवास । राज्यानी जनसङ्ग्री विकास पुरस्त हेजीको अनंकाम (-१०५०) कार प्रकार के किया हुए ।

नारह ! जब वेजलसोन सहित परके मैक्सको बेरमका निरितान हिममान् बडी करे को, अब बेशका इस समय इकट हाँ अध्यार वर्णने निकास करनेवाली क्षिता- ज्ञान ज्ञान हो गया। वे उन्हें वरनेवारी

अध्यत्ने बाद्ये कृत्य करे जा मेर लामन प्रकट कर्ष ।' तम मैंने तमामन कहकर तम्हें सन्दर हों । अभिन्ना ! आपनी नहीं ओषा सं पत्नी - यह वा व दिया और मैं अगने पायको यहने 🖁 । सिथे १ आस्य सन्दर्भ क्रांकियाँचे नयी । गिरिकामिनि । उस नरके अनुसार अन्यादासिक तथा सीनां लोकाव्यो जनगी है। असन बन्धर आज में कुन्हरी यूनी बढ़ें हैं। देखि । आयु चारवान् फ़ियको सदा ही जिल आज मैंने जो दिवस करका दर्शन कराया है है तथा सम्पूर्ण देखताआंस प्रकृतिक पराकृतिक इनका ज्यूरूप इतना ही है कि सुन्हें जैसे है। यहकरि । आव कथा करें और इसी अक्यका सरण हो कवा; अन्यक्ष बनक कारमें मेरे आहमते किया हो जाये। मान ही कारमें प्रकट हानेपर मेरे क्रियपने गुन मेरी पुणेलं अनुसर कवक दर्शनीय रूप अनुसर ही बनी रहती। अब तुप संस् बारायम् अस्त्रे ।

मैनाकी यह बात सुरुक्तर अञ्चल प्रसन्त हुई। इससे येरी इतय गाँव प्राप्त होगी । से पृथ्वीवर क्षित्रादेवीन इस निर्देशका इस प्रकार अञ्चल सीला करके नेवलाओंका कार्य निरुद्ध क्लर दिया ।

तत्परतस्पर्यक्र बेरी बढ़ी सेका की भी उस सभव तुम्बारी प्रक्रिये प्रस्त्व को मैं वर देनेके जानी और उसी क्षण मालके देखन दखने लिने तुन्यों निकट अवसी । यह मौगी भेरी प्रसन्तराज्योंक नकनाल मुर्जेके कथाये इस वाणीको सनकर समने जो का गाँगा, मरिकर्तित हो गयाँ। बह इस अकार है - 'यहादेवि ! अस्य मेरी

मंनान कता : जगरूको ! कोबारि ! यूनी हो बाधी और देवताआंकर हिन साबन क्यांत प्रतीमायसे अयक दिव्यभावसे नेरा लक्ष्माओं कहने हैं। जारह, पर्यन-पन्नी निरमार जिन्सन करने हुए मुहाने बंद राजी। कर्कणी। भगवान् शम्यकी पत्नी होउँगाँ देवी बो<sup>ल्ड</sup> संज । मुसने पहले और संज्ञानीका संकटने उद्धार करोगी।

े देखा कहका जगन्याना क्षिता का हो

(अध्याप ६)

पार्खनीका जामकरण और विद्याध्ययन, जाग्दका हिमवानके यहाँ जाना, पार्वतीका हाच देखकर भारते फल बनाना, चिन्तित हर हियदानुको अस्तासन हे पार्वतीका विवास शिवजीके साथ कानेको काला और उनके संदेहका निवारण करना

सामने महत्वेज्ञांकानी कन्या श्रांकर जोतिक. सनोगम क्रमाको देखकर निरिधा दियालन गरिका आक्षय है वह सुने करी। अस्का - ऑस्ट्रबर आकर्ष्य कियम हो एक। बहुनकर भनोहर स्टब्स् सम्बद्धार प्रश्राद्धी सब श्रियां हर्षेथे. सुन्दर महत्रेथे पुरित्योक सभ्य हिम्बान्तन रिक्त करी और बढ़ बेगमे प्रसन्ततावर्धक अपनी पूर्वके काली आदि सुसन्ततावक कहाँ आ प्रदेशी । बीक कामक-दरको समान । सम २७३ । देवी तिका निरियतक अवनम

बाह्याओं कहते हैं—जारहे ! होनाके प्रयास कालिकाली तथ परम लेबाँकानी और

from the same to the same and the state of the same and it was क्यांकर्तको स्थाने तर कन्याक कृतको जीवानको स्थेतकार स्थानको उत्तर प्रति क्षात्रिक क्षेत्र क्षेत्रके क्षेत्रक करून करून respi proje area france (f. 1984). Species parque कार ! स्वाप्तार कर विकास उपदेशका सभय आगा, सब रिलामेची अभने निरत्यो प्रकार करके नहीं प्रस्कारके साथ केंद्र पुरसं किल गर्न सर्गरे । पूर्वजनकी सारी शिकारी उन्हें जाने तत्त्व प्राप्त के गानी, जैने प्रत्यक्रात्मी ईसीकी चीन अपने-अपन सर्गाप्तके सक्यर भट्टेंक जाती है और शरीको सरका सकता कार नहींचीवनीको जात है। चला है। कुने ! इस अवसर मैंने नैस्तावर्ते मिली एक लोलाका है वर्णन किया है। शत अन्य तरित्रका वर्षन बक्ता, सुने 🗀

🚥 व्यवस्था अन् हे तुम प्रमाहत्। रिवकी जेन्याने जनस्यानपूर्वक विकासको का नहें। यूरे ने कुछ विकासकों प्राप्त और है mode agreed more on the No. कार्याचे प्रमान कार्याकः प्रतिकः । विन्तः विन्तं कार्यः वृत्यक्रीयमे क्रेपी और प्राप्त Trees and the street ger as

कार्यक कार्याची प्रदेशकोंकों अन्तर्गात प्रवेत हैं और क्रेस्पूर्वक कुमार्थक अञ्चलकों अन्त क्रम्य कर्मा पुरस्कार वर्गमा वर्गम है। यह है पर पृत्रको क्रम्युक्तान क क्षात्रीराज्य कर्मा पुराने संस्था क्षात्र क्षात्र क्षेत्र क्षेत्र क्षात्र कर्मा कर्मा

कुकरण जर्म । काकर कारिएकाओं १ वर । प्रान्तीरओं कुकरा और कोन्द्रों जे हैं के the course of the transfer of Palman Statements for the section quite Marger game on calc. Anny of the West Properties that Sell The Stell Stelle greated believed that mean agree framewa glasse was



कार्य र वेग्रांतर विकासको हुन्हें काका अनकती यह पूर्व क्रमानको प्रात्तिकालक बारम राम प्रयास करते. पुरानी पूरा की अवस्थ करी है। बारमा पूथ नक्षण क्राफ भीत अवसी पूर्वको सुन्तास सम्बंध स्थाने । अनुन्ता स्थान कर्मा है । यह अन्तर स्थान मार्थ ही पूर्व बर्मान करके विभावता विभावती को प्रतिने प्राप्तिको संस्थानी क्षांने क्षेत्रकारको सामान्य हो। धाँग प्रायम । अस्ता अर्थनान सह पान अर्थना । धाँग wealth and what wast some क्षेत्र रच करेंद्र है है है बाद है अपने हैं निर्माण र मृत्याने मुनिक्के अपने

क्षा क्षेत्रक प्रात्मक के विकास है। विकास की के अध्यक्त प्राप्त है। वे कर्नकार्य है कुछ रेजा दिल्लाक है, इसका कुछने करा, और नोन्सर दिले प्रश्ने कर बराय करते. कुछ । हुने देखा की कहा होना का बानी । कहा है । इन्से कुनक कुनवाल स्टूनकी der ausgranden einem sich bestellt, seine ib welch i werd gemit der die हें पार कार्य कर के हमी कार्य ( को कार पर) है जा का की कुछ परी केरा । प्राच्यात्रक की कोड़ प्राप्तक की स्ट्रेंग और . अन्तर्गत जिल्ह है का दू अन्तर्गत जिल्ह है।

and makes from front tot market from many first alone delibers कार कार असे 7'

विकास प्राप्त मंत्रान कहीं। यांच्या राजनार कृत क्रमा शास कार्य करते हैं। प्राप्त क्र

(8) प्राप्त अवस्थान केन आरक्त आरंग्य क्रिकेट किन्द्र अंदि और पहिलाई कृति । क्रमान्त्रं करण है—क्रम्प र स्थाने हम क्रमान्त्रं समान्त्रः क्रमान्त्रः कृतान्त्रः स्थान moral que ple une mouse no sur faccações, aren nem formal है। अपन्य के कि नहीं के दूर है कि एक अपना क्षेत्र के कि के अपना money also expendigue per soult rabbet. Amendment salt rafferent fire it soult The street are in the part from the city group in that it is from the state. 'महाराजिको प्राप्त प्राप्ती पुरा परिश्व करानी । प्राप्त माना अन्य करान नहीं है। विराणि प बहुद्ध को कार्या विकास प्रकार परिवर्षक पूर्ण हैं। अने कार्य के कार्य हैं र कीर विकास पर बारवार्थ क्रमूपी प्रदेशने अनुस्त क्षेत्र करने को व वह क्ष्म क्षेत्र है जानक अनेका तानी र अन्तर ने अन्य कारण पर्या की पान है भी। है तम पान प्रपार की पान में हैं है है है है है है है है। दिन्यक्रम क्यम अपने अपने अपने के प्रकार की विकास कर प्रथम है। प्रकारण रेकारक करन सम्बन्ध गुप्त ग्रम्भ हु क हुआ। इनके अधीन है समा में सम्बन्धे सुन्त बेरेनारी है। है अपने पूर्वका जाने क्यानक देन्द्र है। क्यांके क्यान्त्र अकरती कारी क्यां श्रीनी । यह स्वयं स्थानेक्के अनुकृत सीती 'मुचे ' पूर्व प्रकार क्रोपूर कार्यकार क्राव्यक का प्रकार के और कार सामा भीर क्रानीनक निर्माल 🗗 । विकासकारी पहला पहलेकारों 🛊 एका नाम-विकास क्षा कुरुपा अन्ये प्रकृतकारी कार्यकृतः कुरुपा कार्यकार्य है। या सम्बन्ध कर्यक क्षत्रका क्षत्रे व्यक्ति का मुक्ति क्षत्र प्रवास केवति । अन्तराम विभागि अन्यत्रे अन्तर्भ अन्तर्भ अन्तर्भ अन्त करता क्षेत्र विभिन्नक । एक जेनले और में बन्नकर की इनके कैनले बोक्युर्वेक कुछे अने कार लाई है। यह कुछ किसी दूसने बोन्स निरम्प की क्रांत्र पुर and grade property and property based to be and the special property in the \$1 fears \$1 or from oil \$1 words . Spotters to a in feature \$2.5 अस्य क्षेत्रकारक । कुछ कार्यकारक केरण के गरीत कुछ कार्यक है और या अर्थन केरण । निर्मेश्वक । species where the sec sure of \$1, at the square \$1.00 \$1, so here. क्षेत्र प्रथमिक क्षेत्र र वर्ष करण्या कृषि पूर्ण हरता हुता हुन असीवन का प्रेड्स होता । forms of the day group from them by the better to provide strength street the

अपनेषु कर क्षेत्राची निर्मानोड्ड भूगों अन्तरी होतानी क्षीतान क्षेत्रा प्राप्त करता है। क्षरमा स्थापित

इक्लोंने ३ व्यवन प्रतेषुकार विवाद कल्पेको जाते है। and to though done had product their age and desired and demands aper became the fire functions and tree will appointed. The sufficient reports thereby कुर्वन्यकारों नार्तावें नामक पान, प्रतिकृत की । अहे त्रावत अंतरकों पान की वेदन विवास । भी र क्षेत्रण काल का कार्यकृष्ण ने कार्य । जान्य १ क्षानी अञ्चल कृष कार्य क्षान

कार्यान् इत अञ्चेतारिक् हार्ते । इत केंग्राम्यः । इत्ये १ से नृत्यान जिल्ला पूजरी वैद्धाने प्रतिका कृत अनेतृतेन्द्र निवरण क्षेत्रण अञ्चलके पत्र आवनी पत्रने प्रतानके विवर्त न प्रतान क्षतीया कृति प्राप्तती सम्बन्धाः क्षेत्राका कर्तवाः व प्राप्ताः व्या से कृति करा कारण है । इसे महामानको मोनुस्र प्रध्योत प्रश्नोत प्रार्थनोत सामग्री प्रार्थना अस्तित सामग्र प्रश्नोते प्रध्यन ही प्रतिपृत्त कारणका शामने अभिनेत्रापर कर रहती. प्रकार - प्रत्य रहे हैं : इतन कार्यकों कर प्रकारन से कुतनी

**या प्रत्या पर्याप संदर्भ विश्व दुव्ये ... या अन्तर कृत १४१६ में कर्स -**मिरानीच्यो वर्गी वर्गी वर्गीच्ये । यह क्ष्मार अध्यान । अध्यान्ते १ - वेर्गाराम्य १ - इत्या विकासन । एक्ट मून में क्या है। इसे बामी अवस्थित की प्रिन्त की बाज़ी करें। क्यान के कुल का and a party man of the वेदर र परिचार । इसमी पूर्व परंच्यू र वी । वी १ वह समाने कृतीया साथ कर्तवाहुमध्यानी कारणको तथा पान करे रहा है इस नैकार्जन । इसके रहार अर्थ है के से हाहहास होनार क्षांन्ये और अन्यवस्था अनुभव कीरेक्षर । ब्याची कारी पत्नी हुई चरे । क्षांन वैक्स क्षार जाती है। साम्याची यह अधारती यहने (तारो समार प्रकार प्रवास स्थापन अन्तर्विकारिका कार कार्ये अपने कार्या की अनुवार हात देख अधिकृतिक अपने around start our four many with \$1, william man but we do \$1 mile than केम्पाननेको भी देशने नहीं भाग । इन्हें र भूकारे काले काल रही है। बुनाई चूनी कार्यकर्तन क्रिक्त हैंक से कार्यन्त प्राप्त अनुसन्न प्रत्यक्त क्रिक्त है। यह प्रत्येक प्राथमिक प्राथम क्षेत्र भारते अन्यते केला स्थानम् अन्यते प्राप्ते अन्यते अन्यते अन्यत

केल जान क्षेत्र र इस विकास सुक्षे । सन्द के अने फारे पुरुष विकास सुक्ष mere stat his district state water fundacións, secults, mobiles as क्रमानामान्यः अनिवन्तरारिः, अपूर्णनार्वे कोः पूर्वानन्त्रः और पूर्वान्यः विविद्यातं पद्धानेकान्यः है । Belonger Berjer ungen foldster udt murche; att megel gelefensent gege क्रिकेट को पालक है, क्रांते अन्यतः अन्यतः सुन्ताने शुक्तातः क्रिकार्यः सम्बद्धे काले और मार्किक राज्या सम्बद्ध है। अर्थ में स्थितः कृत्ये साथ क्रमान स्थापित है सके। हार्थ अन्यत्रकान्त्र पृष्टि नहीं कालों. यूर्व. यही. सुनका कालोंके मान्यत्व पूर्ण प्रकार पूर्ण विभाव प्रेमणे की बान्त गुरूरी प्राप्ती है। पहल तक प्रमुख केंक्स अपने । विभीतिक केंद्रियाना मुक्ताने जाती है कि अवस्ता हुएने सामेनर क्रम फ्रामे कर और समात क्रेस्टर

प्रमाणकार्यक अर्थन्त्रेकार्य करू एवं और आस्त्राम पृथ्व हो प्राप्त सर्ववार्यभागी रितीराम विकास की कर ही कर कर्मार क्षावार्य प्रीप्त हो एवं । (अध्यान ७-८)

### मेना और हिमालयको कानकोत, पार्वती तथा हिमचान्के स्वप्न नवा भगवान् दिखसे 'संगल' काकी उत्पत्तिका प्रसंत

बाह में कार्य है जान । जब क्य स्वर्गतंत्र्यकारे करें। उसे, सकते कुछ कार्य और कार्नित हो कार्नेवर कुछ किर बैनावें हिन्दानुके रिकाट कालार कर्ते जन्मन किन्दा। किर कार्य हो ने विशिवस्त्रीयके केस सन्दर्भ वरित्ते किरक्युर्वक भेशनी।

मेनाने कहा- 'ताकाराज ! क्या दिन सारव मुनिने को बात नाही थी, कारको थी-कारकांके सारका की अवारी तरह नहीं सारकां; मेटी तो यह प्रार्थना है कि जरव शर्मकांका विचाह किसी सुन्तर गरके साथ कार केंकियो ! यह निवाद सर्ववा अपूर्ण तुन्त हैनेकारका होता ! निर्मातकात वार पूर्ण कारकांके सामग्र और कुलीब होता कार्यने ! केरी वही पूर्ण प्रारम्भ की आंक्य, किया है। यह सम्बद्ध हो कार्य, किया प्रारम्भ की अन्यक्ष और सुन्ती हो कार्य, क्या प्रारम्भ ! अन्यको केरा सामग्र है।

रंग्य ब्राह्मार केना अन्तर प्रतिनेक्ष साम्यांका नेतर वहीं। इस बावन उनके स्थापन अधिपुआंको सारा वह गई थी। स्थापीयांग्यांक क्षेत्रकार्य उन्हें साराम और साम्यान अस्त्रामा अस्त्रमा निकात।

त्रिकारम् जन्मः स्ट्रीत संस्थाः । से प्रकार्य क्षीर राज्यको कार सन्त्राः है सुन्धे । प्रमा क्षेत्रके । स्ट्रीयको स्थान कार्यो क्ष्मी नहीं के सरकारी । स्ट्रीट संदोधन मुख्ये स्थान है को प्रके सन्तर त्रिकार हो कि यह स्ट्रीयकोस सुन्धिन के त्रिकार को स्थान

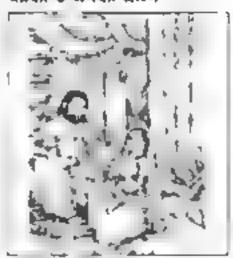

विकास कार्यान् इतिहरते नित्ते स्था वर्षः । केत्रके । वर्षः कार्यान् विका स्थान क्षेत्रतः कार्याव्यः पर्वाचायका कर्षाः है से सन्त पूर्णः की क्षेत्ररः । नार्याक्षयक कार्याः पूर्णः अस्ति कर्षः कार्याच्यः स्था को स्थानमा के कर्णः पर्वाच कर्षः अस्ति स्थानका प्राचनका को कर्णः है । क्षातिन्तं कृतः प्रतिको शिक्तको कर्णानका विको स्थानका कर्षान्ति प्रतिक विकास को ।

सार में कार है। जान : हिम्मान्त्री मा बात श्रुकार जेनाओं महे जानात मूँ। से त्यावाने साम जनाई संरचके दिन्स पृथियों जाता एकेंद्र दिवान अलंद बाद मधी। पांचु सेटीके स्वयुक्त अञ्चल दृष्टियान कार्य केंद्राके कार्य नहीं माना मूँ। जनके दोनों नेतान तुम्ब सांधु मा अलंद। मिरा सं

autamodite successive successive successive by the proposer of the contract of Befeiten mires mage dagen befen erfem bie delerter meine anb का से प्रार्थक पर्यक्रमी सार्गालका सभी उन्होंको सामाना स्थापन भौतनपूर्वक समार्थ मान्यको क्रान्यक अञ्चलक है तुर्वन केन्स्री । प्रेम्प क्रान्त न्यूनी । क्रूनिक नार्वी मेरा हैन्य

सरकारक हो। यसी पर्य पान मुंगी। साथ अस्त किए को ' कुछ स्थानना इस पानके विकास राहिता समय प्रयानुहरूम विकास । कार्याद प्रशास का अनेका कार्या परिचेत मानुष्यं क्षात्रं अपन्युः वर्षः प्रथमने प्रमान्याने भूतः । विश्वेष्टर प्रथमने प्राप्तः यान् विकार है ।

अवने ब्रोडको सुन्ताक और मुकेत देशे हुए। क्रमेश्वर साम्रो तत्त्र । क्षाको पुरुष्के स्थानको सुनकार निर्माणको प्रोत्यानका सक्त करता सावने बहुन्यकारी चर्याच्या प्रकारणे हुए संस्थ ।

की के इक तक रेगा है। में अन्यन्तिक अन्यत्य प्राप्त प्रिकारणाओं कारण हो गये कार को प्रमुख नकारी में । नगर मेरे कारों: हुनको कियान करत तरों । अपने पार्टि को केर अक्टूबर सम्पर्क में . वर्षी नावामीने एक . कुन्यकर प्रतिवह देखों परिवा करने हुए हनते. Striven and the street are that and a second-कारों प्रमाणकार कारण की कारणा विकास कारत हाते । वह अब प्रचीने प्राचननेता बारकार प्रत्येगर विभी आसी। प्रत्ये राज्यात त्यांत्रका विद्यालका विभी विकास विभा मुक्ते कहा हुने पुत्रत और मैं अपनी पृत्रीको । गृहका-अध्यानको कृतर विभीन नवा नेति। बहुते हुन्छ हुन्छ वेद सम्पर्धनेक क्रमणे कर पर । और क्रम्य अन्तर्क प्राप्तन्त्रके नामि प्राप्तन कृत्य क्षा क्रमे में सर्वय को कि वे. सर्वय विशेष है लिए से मेरी में उनका हाराजी केन्द्र अरेकार करें। परंतु पर समय - शहंश व साहर प्राप्तकारकारकारी परवान्

हेरको प्राप्ति गाँ स्थान । अस्यो कामको जिल्ला हेल् एका । अस्यान कामी अस्तान क्रम केंद्रमाही कर्न्स्टरेंसी कीम के नामू कार्ये । केरी कही क्रमी पह नामी और अपने क्रमण करोहर करते कार्य क्षा है है। इस उन्हा है, दिलों केर हार्य करा दिया। कार है है है। इसे कारणे हैं । कारणे हैं । कारण के ब्रोड़न कर कारण है । हुए

विकासी प्रभावनार्थ किया कारण अस्तात असाथ कारण के मुक्तिक कारण है कारनेका पुरस्कारपूर्वक अन्तेत विका है। - क्षेत्र क्यून्य विवेशन विकास अर्थन केन्द्रत मान् । या प्राप्त नगमने और पुर प्राप्त वा साथि प्राप्त परिवास

विकासक को प्रमान हम और असमी किया भारत करोड़ा और प्रमान है। तुम इसे अन्तरपूर्वक सुन्त । इस पानी अन्त freigen unt firt fereit rieft factorage dereit untere benet क्षतं करवात है। कृत वैक्यूनंतर कर कृति । और प्रान्तात को अधिक करते करी वेतीका कार्य मेंब्रुट कर्नाट करने करने । इस सरका निर्मात स्ट्रेश्या ब्रांग्या से विकास से नरे बारकार्य कुरुष् के की हैं। तक केंद्र पत बारके करने अवस्थिक केंद्र का कारक manifully alors for some spirit firefull property profit and rate. हम्बर्ग केरो क्षान नहीं करने प्रमान हो कर्ता प्रांचन पुर केत्यवर्ताचीचार गरेर आणे और

चारन्याचेः चार चुकार्रः की, प्रारीरची कार्यनः अनुसार काल करो । स्थल भी और अस्थार मन्ध्रेष ना। दिस्स अहतनी अध्ये है—नार्ट्स ! हैस्स प्रतिने वैभिन्तर का क्रोधनातमे करका कालार करका मिन पुर हे गर्ने । उसके अस्यात कुरुष्ट सेवके प्राप्तव था, सभावि क्या प्राप्तके विकास अन्यात पुरू कम हो गया। कारण प्रतेतकात्रार्-वर्णकृत क्रामेश्वर दिलको अन्ते विश्व क्रमा क्षा में लोकाकारका मस्तन अंतने न्या संस्करण जिल्लामी स्टीम सेने कर रहे है। बारतमाने सरपुरानीके जिल राज्य । यह देश कृष्टी कन्यान् संभारते जय । बीलहरूव निर्वाधन परमाना ही हैं । विस्वधन मान काम कुर्किते विकास आरमेक मधार, अन्यंत आकाको विशेषार्थ करके गुजरवील कुन्दरी स्वीत्वर रूप कारण करके वहाँ प्रकार पृथ्वीतेची सील से अपने स्थानको चर्च को नाजी । उन्होंने जल पुरुष्ट भारतकाको तुरंतः नाजी । उन्हें आत्मन्तिक सुरतः विस्ता । यह कारकर क्रावने सोवारे एक विकार और अपने कारका 'औध' सामने असिवा हो पुरस कार प्रकट होनेकारे दूवको है सामके होनेका पूरंत शहरी काम कक और नहीं कारणे जरे किसके एउँ। अधीर सेवले असने हीर्चकार्यका मरावाद संसारकी सेवल करका है। पूजा और अध्यक्ष है नाराक कर । वी । विद्यालकरीकी कुमारे जाकी नाजी बैस-केंग्यर को सोलाने लगीं। परनेवर पासर वे भूतिकृत्वर प्रीप के शेव एवं विश्वका क्रियमान करनेकाली पृथ्मी देवी क्रियमोकारी करी गये, जो शुक्राओकारे रहे भारते कर्ष काली कहा पर पर्ये । भी है ।

बन्धी कार्युर्वक एकाम कारके अनुषि । संस्थानी पृत्ति कारवेवाते, पर्य संबंधि क्या हो, जो सबक दु:सोंबा यहा अहिल्ही हते विश्वन् अन्तर्भनी प्रश्न सह करनेवाली है। सम्मुक्ति में अधिनाती व्यक्ति हेलकर हैव नहें और पुश्लेको भवननम्ब तुर्वतं कारते कृते । क्या करा सीने चारकायकाः अन्ते चीने — 'कारिन ! सून मुक्तोंसे रहित हो से धनकान् दिल क्या है ! मेरे इस पुत्रका प्रेमपूर्वक कारन मिरवारकाम् सुरिवर मान्यरे समाधि समाधे करो । यह केंद्र दिख् युक्त पहलेकरणे बैदे स्त्रे । में प्रश्नु कर्ष ही व्यक्तके अधिवति । एरपुके अवश्रात (करीते ) से स्वारे ही जनर निर्विकार करावा है। सहयन्तर जब अलेक्न अवस हआ है। मधुने रे यह विश्वकारी कर्प करतेल हो जबे, तब अनीचे सम्बन्धि कारण्य बढ़ान केरे सम्पन्तरने प्रकार हुआ है, कोड़ी। अनके बाद तरंत ही जो करित हुआ, अवाधि सुकारे अनको तुन्तारे ही काके सामने क्ते में तुन्हें बताल हैं। चलकार, शिक्क इसकी एकति शेपी। यह सह विकिय सरकटले का समय अनुवर्गित परीनेको एक। क्रानेसे रहित होगा । अस्यान गुणवान् और बीद पुर्व्यापर लिही और सरकार एक विश्वके । चूनि वेनेसरक हीना र नव मुझे भी सुन्त कारने परिकार के करों। पूर्व ! कर अक्रम करेगा। तुल करे अधनी सन्तिके

(dreamy t-to)

etraggerbeitrgammerhagerbeutebber hangebbertigene derretmagerbeiteberteb क्रान्यान् दिव्यका पश्चन्यनाथ्य मीवार्वं भवन्यान्। तेनवं अध्य क्रिक्शान्यान्। इनका माराना चुजन और स्थान शक्त बार्ग्यन् विकासी लोजाके अनुमार

#### हरको रूप व्यानका दूर्यानियो ४ जाने देशकी व्याक्तमा करण

अस्त्रजी क्ष्मते हैं। अन्तर ! हिश्यमन्त्री 'श्वारशल हो नने थे। the meaning makes the क्रिक्टम्बर्क करने पहला करने करने वर्ष । अंक्रिक स्टूबर many many are noted in the last places. Second इसी मीमने स्वेतिक महिना अस्ति है। प्रत्यक फेन्स । फेर क्रिय मध्यने अपने अनमो म्हाल करनेके शिक्षे बर करनेकर विकार किया। क्यी अर्था मुख्य प्रत्या वर्तनीयां एत्या से ने जियागानो । अतम विकारका "मूरकारा" नामक तीर्वने शले आपे, जहाँ पूर्वकारकों आत्मासरी जुल हैकर संबत्त कंपारीका विवास करनेके रिंग्से करने हुई बरंथ कारणी गुहा कारी-च्यानं पूरतरावर अवगरितं श्ली औ । जिलेप्या इतने न्यॉ रहकर स्वत्या अंतरम्य अर्थ । वे आरन्दरक्ति हो जेतन, इन्स्कलब, नित्व क्योरियंग, विश्वयम्, सम्बद्धा, विद्यापन् क्यभन, देखील स्था आध्यातील अपने अस्तरकृति करणानसम्बद्धः क्यांत्रक्रीयस् मिलान करने रूपने। भनकान् हरके स्थान-पराधान होनेकर ननी-पृत्ती आदि मुख्य अन्य कर्मक्षणम् औ भागमें साम हो गर्भ : उस 🖟 मान्य पुरु है अन्यापन प्राप्तक प्रमुखी । पुन्ते " की औन्तरकृत अन्य दुआ है। क

gain group findings flowers कारिक विरामी करण हुए प्रान्तुवर प्रयोग प्रति क्षात्रुपारे प्राप्तानी वार्च अन्तर armen manufi form a river and happy allows allowed the result becomes क्रांत्रिकार प्राप्तकेत्रां हारको राज्यार से पंत- स्थापर प्राप्ता विकास प्रशास कृता की जीत क्री-पन पर्व आगर्यक अर्थाय कार्य मार्ग । अंग्यन प्रथम क्रे क्र कर अन्तर पूर्व



केंग्रा करने हैं। में का के का के का केंग्रा की असे असे को कारों है। जानों की जानों की क्षीर केला क्षेत्रक को कही क्षीरून के 1 कुछ। क्षित्र 1 क्षात्र के स्वाप्त कार का अपने क्षात्र का क्षात्र का क

कर्मन किया है कि अस दीनकररत है। कहा है, जरका असन होतिसे कार्यूर्वक अपन नेप जन्म सकत हो गया । आज नेस अन्य करो । अवन कुल सन्द्राबर कुल्लभावते मुझे क्रेक्ट्रबंक वह बार कड़ी---'जनकुव

कृतकारको कुलकारको हुए-के पक्षा ।

क्षे पन्ने हो । कुलरीभा जनकार कारनेकाले कार्यन्ता । सचा सम्पूर्ण क्यांतिके स्ट्राप्टवंतरकी स्टब्स हो । निरित्तम । मैं वहाँ राष्ट्राकारक-स्वरूपे कहन्तर निरित्तम हिन्तकम पूरंत अपने पुष्परे आवितः हेका अस्तर्यक्षपूर्वक वर्षे अरको सीट आनं। क्योंने अवनी विका अलकान्के साथ स्थान वर्षान । केसको बढे अव्युट्ते बढ् सारा क्रान्य कड क्रीताराम ! निरिक्षेत्र ! जिल्ला सम्बन्धे वर्ण सुन्तवा । तरपक्षता, क्रीतरावये साथ मेरी तन्त्व विन्य किसी विद्या-सध्यके पासु जानेवाले परिवर्ण तथा एकास संवय-का सके उसे इस सक्य प्रकारकोड़ करो । बलांको कुलकार उन्हें शीक-ठीका कर्पनामक्त ! मेरी कही सकते मधी होता सुन्दातका। तुम अपने पर माओ और मैंने जो पुत्राः किमालव क्रोले—आवसे कोई पी

जीवन सकार हुआ और आव वेरा सब कुछ 💎 महाओ अहरे हैं---नरद ! वे्सर क्रकरू हो नवा, वर्गोंक आवने वहाँ वहार्यका व्यक्तकर कृतिकार्श अन्तरीकर भगवान् प्राकृ करनेका कह अलगा है : कोशर ! अस्य मुझे । कुन हो नवे । उस सक्य निर्धराजने सम्पूर्ण रीकाचेंद्र रित्ये अवदार क्रीतियो । मैं कही मार्गमून । अराम मेंगे अपने प्रदेशमें निवार अस्ताताले अञ्चलित क्रेक्ट आकरी हुए आक्का स्वतातपूर्वक कृतव विका है, नेही मेरे दिस्से बहात् हो भारतस्थी बात है। कारणी करते हैं---नारव ! निरिशासका अब आवसे और क्या क्रावेच करी । मह क्यान सुनकर मोन्याने किरिया अस्ति। योश्वर । विश्लो ही केवल बडे-सहे काका रतेली और मेनकोलकित विभागको अन्तर्य हे सक्रम स्व करके भी आवको देखा । सेवकोस्तीस विशित्तको कारिका अर्थ करे । वे ही अन्य वर्ध कर्ष अस्तिक हो देश मानवार्ग विका हुए सम्बोधन गर्व। युवसे बक्कर क्षेत्र सीधाव्यक्ताली और पुरुवस्ता बुसरा संदेई नहीं है; क्यांकि महेशर केले—कैलनमा ! मैं मुम्हरे अला मेरे मुहक्कामार अवस्थाक हैंको किसारपर म्यापार्थ समाज करतेथे निश्ये क्वारिया कुर् है। बरवेश्वर है अस्त से असमा है। हुम देसर प्रमान करो, निकारे अपनेको वैक्टान इन्हरे की अधिका कांई भी केरे निकट न अन सक्ते । तुम भागवान्य कामला है क्वांकि रोक्यारेंकक्ति म्बलन हो, सरकाके बान हे गया मुनियों, अध्यने वहाँ आवार बुझे अनुसक्षार वाली वेजलओं, राक्ष्मों और अन्य महात्काओंको । क्या दिया । देवेल १ अन्य कारक है । यहाँ भी सदा आश्रम देनेवाले हो । द्विस अर्शन्त्वर किया किली किल-वावाके उत्तम समस्य मुक्तरे कार एक ही निकास सहस्र है। हुए। बोरिनमें। प्रभो ! में आवका दास है। असः महानो अभिनिक होतार स्थाने सिन्दे परिक स्था अस्पनी अस्ताने अनुसार होता

न्यानी करते है—बाबा ! देख

क्षान । यह में सभी मान कहार है। यह बहेर्ड़ जिल्हीक्सरकार दिश्च को सुन्दर क्यार किया

राष्ट्राच्याच्या स्थापन स्थापने को के स्था हैना। वृत्ते । <sub>स्था</sub> प्रकार अपने स्थापन प्रकार को है। है, जो अनुस मानदार ने जनस्का पृत्ति है रिक्टिया करने देशकान्त ष्ट्रार्थ क्रियान को इस स्थानुसूचन से विकास स्वाहनुन्दे क्रमात है सुन्दे र (अध्यास ११)

# हिमबान्कः पार्वनीको शिकको बेवावै रहानक रूके उनसे आहा प्रांतना और जिल्ला कारण करने हुए इस प्रमानको आर्थाकार कर देना

Ċ.

कारकार विभोक्तिकार विभावके प्रकार विकास कार्य कार्यकार विवस्त कार्य व्यापन क्षांत्रक आने संपन्न क्षेत्रकार्य क्षांत्रको स्टेन्स विका पार्च (स्वप्राण ) प्रकारक मान्य न्याचा है। यह अन्योग हो मान्याचांक स्मान्यत् " प्रच्या है अन्योग इस प्रदेशेक सम्ब काम कहा आन्य केंग्रालको हो करूको रहे। प्रतिन्देश आक्रमण, हार्गम कान्यक विको काम ! व्यक्ति आरकार स्ट्रांचर अनुष्या है या । अवदेश्य ( इतनोंद्र निन्ते अपनेत्रा देशनों ) कुल स-बार्ग्य केवाने किये आहा वेश्वयं

कामानीवारी कामान्त्रे हमाका भीता कृष और कृष अस विकासका कृष्ट । भी और अधने विद्यार्थन अधिकारी । सरकान ने ने विद्यार्थ पूर्व अकरी मन्त्रपालका अन्य क्रम्पार अन्य अनुस्य इस क्रमाने कलाको प्राप्त सम्बद्धा हो निक कटा कुन्यानी केलान्त्राच्या कावकारणीकावरण देशीन गरी के समावा करन् काम जनगणना केन्द्रार नेत यह विर्म । अवधानारे वेची काम स्नानार विभाग सम्भ (प्राप्तः) में ही तथा नगे । यह दशा निर्मा (स्थापन सम्बद्ध सुव्याकः) इत भागान् क्रिकामान्यों करनार प्रत्याकार पूर्व प्रथम, दिशको क्रांग (प्राप्त) का नो करावता.

स्थानों करते हैं -बान्द ! सहकार केंग्रह नहीं भी भी भी में का प्रकार हुन क्षेत्रसम्ब विकासक प्रमान काम कृत्य संस्तार । संस्तानो यह गाँवे विकास प्राप्त करें प्रत्यान क्षेत्री अनको कृतिक मान पूर्ववृत्तेक भारताल हरके। प्रार्थना अधिकार कारने वह नहीं । प्राप्ता हरिये कारीय गर्ने । बार्व आक्रे. इन्होंने अन्तर- इति निर्माणक विक्रानिक अपनीत क्राप्तान

अपेर स्थानी अञ्चल कालो साम्योक्त प्रयूपन 💎 विश्व 🕫 🕬 🗎 देशनेव 🤊 स्थानिव 🖰 क्ष्मणी संस्थानं अभिन कुर दिया । परम-पुरसः सम्बद्धाराः। संस्थाः । विश्वते । सै आपन्यो अपनि कारी मानार्थी इनके जन्मने राजकार प्राप्ताने आवा है। औरने जानावार केरी आर क्षेत्र । जनका । येथे भूते अन्य क्रांच्याच् अस्यत् प्रदान केश्वयूक्तं प्राप्ते । क्ष्रप्रेतः । कारारं कारावे केवा अरबक्त रिंग्से अस्तुक है। अस्य अन्तुनी अवस्थिताचा दिवसाय कार श्रीप्रकार अन्यान्त्रेत्वारी प्रशासने में प्रकार कार्यकार है . में अस्तार प्रकार कार्य है ।

4-14री यह बन्द स-स्वर केन्द्रेय नेव भागमन मेक्टर का गाम करावर नावेवरत आणि मोलकर भाग होड़ दिया

किया । अस् मानव अनेपूर एवं अवंधानी मेरे दुर्शनका आ अव्योग हो, अन्यान पेरा

भारतीय प्रकार किया । बहारि इन्सं, हुएको । फिल सहरको में दुध बहाराओ सुरक्ष हरूको



अध्यक्ती संस्कृति साम्य नहीं है ? मितर हुने नहीं मार्थक क्या कारत है, का वेरे अनुन्ये चम्बान क्यांचर **पुर हो गये। देखाँ।** महीं अस्तरः।"

अतेर शुभ न्यक्षणांने सरक्षा है। पुनर्शन्त प्रते - विरामको प्रमान करके विश्वाद करने वेशने हैं। मेरे समीच गुन्हें नहीं समझ व्यक्तिये । प्रतनेत

निर्म में पूर्व कांचार गंकाव है। बेट्ड पारंगत विद्वानॉने जरीको व्यवक्रियो कहा है। निशेषाः पुष्ती को से सक्कीकरोंके सन्तर्भ निक्र कारणीयात्त्री क्री होती है। निरिशेष्ठ । मैं सकती, केनी और स्वय जन्मले निर्मित्र स्वनेकारक हैं। मुझे कुमली करिते क्या अयोजन है। तर्गलियांके क्षेत्र आध्य दिवसम्ब । इसस्तिने बित सुन्हें देसी वात नहीं कहनी चाहिये, क्लोंकि तुम वेदोक्त वर्णने प्रजील, हानियोंने केंद्र और विद्वान् हो । अञ्चलसञ् ! क्षीके सङ्ग्रेत चलने सीव ही निक्यकारमा अन्यत्र के जाती है। अस्ते बैराक्य कह होता है और बैराक्य व होनेसे पुरुष उत्तव सक्ताने प्रद्व हो जाता है। इसरिक्ने हैल्ड ! सक्सीको निर्माका संग भूगी करवा कविषे, क्योंकि स्वी महानियम-मामामधी माह एवं ज्ञान-वैरान्यका किनाम करनेवाली होती है।' \*

कराजी करते हैं-—करद I इस तरहकी क्षूत को कल कुछका स्थापनिर्धानिर्धानिर्धान क्रमुका का निरायक, वि:स्वृद्ध और निद्वर यह सुरका भगवान् क्षांभवान् प्रान्तु क्षां क्षां क्षां कालीके विश्व क्षांत्रावर् क्रैमने अने और विशेषन श्रुप्त संवित्योग्यों क्रांक्स, कुछ क्रांक स्वाहरू और वृत्र क्रे रमेकरकारका दर्शन कराते हुए के विकासकते. एकं अवस्थे निस्ताकी कर्ता हुई बाल शुरुकर कोरों 🛶 जीवनाज 🕻 का कुमारी मुख्य और विशेषात विकास १६३ वर्गकर हुआ कॉटमंत्रमं सुर्माधन जन्मूरी, बाक्युमी अध्यक्षा ध्वामी वर्तनी वस समय धनकर् (symmetra)

रण कराबुक्ट विकास स्टेस्टरम् के विकासित के बैसान कर कराबीर कराबु s

# पावंगी और विश्वका हार्शनिक संगाद, शिवका पार्शनेको अपनी संगाक किये आजा देख नवा पार्वतीद्वाग धगवानकी प्रतिदित सेवा

भाग तेवे क्या व्यक्तिया । अवस्थे महा एक कहिये ।

हैससे हुए फेले ।

कृतं निर्विकार रहना धार्किते ।

क्षम हैरक्कर अवश् कार्योंने बोलीं ।

कालीने कहा - कल्पालकारी प्राप्ते । कार्यो होकर लिंगाकरे का कार बाल कहा। संभिन् ! अस्यने जो सता कही है, बाब कह med ? अंधी E अस्य अवस्थितारह है, सो. मान्दी प्रकृति नहीं है ? विरा अस्य उससे परे भी अपनी कारकार करर भूकते सुनिये। यथे औं हे समें ? (क्यों अक्रुतिका सहारा क्रमंत्रे ! आस तमःश्रातिन्तरे सम्मान क्रेमान क्री. संस्थार क्रोरानी पत्ने ?) कृत सम्बाधार्मिक कहा करी रह करते हैं। इस प्रक्रिके कारण जिल्हा करके स्तरिकड़ वृद्धिने औ वक्तर्य ही आनं महरताओं राज्या आरमेका विकार जात हो, अरीको कहान कहिने। वह स्थ कुआ है। सामी कार्योंको कार्यकार को यह कुक शहर प्रकृतिको बेका हुआ है। इसस्थित कृति है, जेले ही अकृति जानक कर्ताचे । अल्बबोर र में चेलान कर्ताचे और य हुना प्रकृतिसे ही सकती सुद्धि, करान और संदार करूब ही काश्चित कर्मक करूर क्षेत्र होते हैं। भगवन् ! अभ कीम हैं ? और करक-मान मनवूर प्राकृत ही है। अहन मान जक्ती क्या है? इसका विकार अध्यो कृतियो इसको समिति । अन प्रो महिनाने । अवस्तिके निमा सिक्तानी नहेकर पुत्रक सुनते, साले केखरे और करते हैं, का केलं के स्वकंत हैं ? अन्य भाग अधिनकोंके एक प्रकृतिका है करने है। अने बाद-विकास क्रिके को अर्थानीय, बन्दरीय और विकारीय। बारश कार्य है। प्राके ! प्राके ! वर्धर अहय हैं, यह अक्रिकें हैं कारक हैं। इस कारकों अक्रिकें को हैं तो इस समय इस हिस्सान इवकरे विकारकर ही आकारे के कहता है, वर्कतवर अध सवाया किस दिन्ने कार्र हैं ? वर ! प्रकारिये अस्त्रको निराह रिस्ता है। महर्त 📑 भारत ? असः आव अपने प्राप्तवादी नहीं जागते । वार्वतिनीके इस कवनको सुनकार वहती ईस । अस्य वर्षि अपने श्रवस्थको जानो है मीरण करनेमें राजे वृत्र प्रारम्भीया महेश्वर और फिल दियो एवं कारो है ? बीरिया र मुक्ते आरके साथ कर-विकार कानेकी कह मलेश्वरने कहा—में उत्कृष्ट सम्पर्वाद्वार। अध्यक्षकाता है ? ५००वा प्रतास अस्टाव ही अकृतिका कार करता है और एरवर: शेवेवर विद्वार कुला अनुवान प्रवानको नहीं अकृतिरहित शालुके कार्य विका केसा है। कारते। को कुछ आधिरतीकी अधिकोका अतः संस्कृतभोश्ये कामी वा कहीं प्रकृतिका निश्व होता है, वह एक आहे पुरस्तिका संगद नहीं करना वार्तिये। लोकाकरते हुए मुन्तिये विकासकर अञ्चल ही बानक माहिले । मोर्गीश्वर ! महार सहनेते पत्न अस्य । जन सन्तुने होतिया नान्याहरो। १९५४ १ मेरी उत्तन करा सुनिन्ते । मैं अनुस्री अनुसार यह बात करी, तब काली कर-ही- 👰। आब पुरुष है। यह साथ है, साथ है। इसमें लंडान नहीं है। मेरे अनुस्कृत ही अन्य

प्राप्त क्याँ आर्थके ।

प्रमुखें की बोले ।

शास्त्रिक्तं अही होत्री सर्वत्र ।

भागमञ्जू रिक्स क्रिक्मिन्से आहे ।

शिवने कहा: गिर्हराम ! मैं बही करकेंद्र हैना लोकार कर रिच्छ । पुष्पते अत्यन्त रमधीय श्रेष्ठ विस्तरकी

की में मुख्य (राज्य प्राप्तक क्या कर्जु र पूर्व (अ) है । अपना अवस्था अपना स्थापन

क्षानुस्य और ब्यायास माने तमें हैं। मेरे क्षिया - स्थान संश्रुप के जान निर्माराज मी आप निर्मात है। कुछ भी नहीं कर उत्पाने - द्वित्वसंप्यूद्ध देखा कार्यप्य गोजनात्वात्वात्वात्वा है। अगर विकास क्षा अने के क्षा कार विकास कार है। अगर विकास की है। क्षाचीन क्षा करत नाम प्रकारके, कर्म क्षाने प्राप्त क्षाने ... क्षा तुक प्राप्त है जेन्द्रावरी माने हैं। फिर निर्मितन केसे हैं? और अस्ता प्रकार क्रिकान अस्ते कर लोग जब र बहुकरे वैदार केचे नहीं ? प्रांतर ! परि क्षाप्त के विशेक्षांद्र प्राप्त अंतर्शक हम्मे एकंग्रेट अपूर्णनंत्रं पर हे और पेर्य अववाद पह प्रथम, जिन्हें अत्त है। वाल्ये अस्त विवासि हिस्स काम है तो आरम्पर में। प्राचीन स्वापन भी। भी हो न व्याध्यनांक मेल्य दिना प्रोप्करानीकेंट पान पत्नी और भौनवर्षक करकी स्थाने महाती करते हैं -कार्यनीका कह लगी रहते। क्योधर अही काई की सम सोरक-प्राथको अनुसार कहा हुआ क्यान अने मेकला नहीं का। तहा । महिन्नुको मुख्यारे जनावान् निष्य केटानरवाल्ये स्थित क्षेत्र अल्डाहरूके क्षेत्र केटक प्रान्त का प्रात्यक पान वर्षिक्रीहरूबीका रहकार अनवती अस्त्रात्रका हर्मकर करा— शुन्तर पालन करान कराइ का क्रे विकास प्रत्यक्ते कारणकार के निर्मात । यदि तुम मान्या-पानको । पानवा अनिवास विदेश होता है, प्रार्थी (हास क्षारम्भ करमंद्र, केली फाल कामणे हो तो जार रिलाने क्षारम्भ और वेहरून मार्ग्य क्रिक प्रतिदिन क्षेत्रे संस्था करो। पान् यह एन्स हो भी क्रान्यन्त्रक्षण्या संस्था किया जह सर्वादा प्राप्त हेर्नेन्यालय है । यह सरवाद नेते पहाँ निरिज्ञाने ऐस्स कक्षावर में कोचर बाद सुकावा । इत्यापनकेंश पर्यालय प्रश्नापने अन्तरक और क्रमा गराम्प्रय कंपनुनाने निर्माणाके क्राप्ति अन्तर मीरव मानवार करवरी वृत्तीको अपने कहा संबंधी तेका

- प्रात्मी अवनी हे लॉमकी**क** अब भूतिकर प्रकार स्थान तथा अपने जननन्त्रन चलारीच्या चलांगाजीवरी संचान, हैतवे वारमार्वेद्रायाच्या विकास करता हुआ प्रतिदेश आहे. असे प्रारी भी से परास्तृत् विकासीत्र । क्रांसारक । जान मुझे नहीं होकारके क्रमा धोका हुए अस्तान्त्रका स्था कारणा कारणेको अनुवादि है। अनुवादि कारणी और आरमणे प्राप्तार सुन्ध निर्देश हुए अनुप्राणेत क्रिया कोर्न तक नहीं किया जा सकते ५ अध्यक्त गरम प्रत्यक्ष धरेष हुए कराके प्राप्त ) अन्ते प्रशिरका मार्जन करती. वेपालिटेन सुरूपनी मरावान् वैकास्त्र हम अनुसे संस्कृते और वित्र स्थान्य मा कराव सुरुवा निवासको एक प्रवास प्रकारका निवासक प्रकार पूजा प्रकार कंपनी स्थाप — मार्गिक स्थाप अनुर प्राप्ताः प्रमुक प्राप्ताने प्राप्तान स्वरतकं कोर मनुष्यांगरील सम्पूर्ण जनन्द् नो आववसः प्रकृतन् प्रतिनादेव विकासः वद स्वीद वाली होति ।

<u>produktuduktututun kantaken terikun madan kantan kantan kantan dan bendan finda apan ban bi ubb</u> प्रांकरकी संवाधे शनी हुई शिक्सका बहान् । समय कारीन हो क्या हो भी से अपनी वृत्तियोंने इस्तार्जाको अञ्चले कार्याकको इन्धियोंओं लेक्क्ष्मे राजकर पूर्ववर् इनकी। यहाँ आदरपूर्वक लेका । वे कार्यकी बेरकाले केक करनी गाँउ । महानंत्रपंत्रीने क्या किए उन्हें। काम्बीफा बहुक सम्ब संश्रीण क्राराज कारने अपनी मेकाने निका सावर देशने सन्द के हवाओं. से 1 इनके हेवार करनने बहुतका बहु का निक प्रांथत हो परे और इस क्यार विचार करने। यहापराकाले सरकारपुरणे व कहा पीईका चे सर्ग -- वर्ष कामी क्रम संपद्मकीका करेगी. (और डांक्डमीने किसी अध्य बाल्यान अतेर इंग्लंब राज्यक कीच नहीं रह जायाना, कुलकी इत्यांन बाहते के । कुलक्टबने बहाँ इन्मी में पुलबक्त वर्गान्त्रप्रका कर्मन्त्र 🛊

बाले मध्यमंत्रीका धनवाद भूतमञ्ज सन्वाल नहीं हुआ। अतरे अनुते कामस्यका क्रमानमें निवन के नवे : पूर्व ? परमाध्या क्रिया जलाकार काल कर दिया : वृते ! तक सनी कुमने कर्ष विकास नहीं रह राज्ये ( काली कहन श्रद्धी अधन्य करके दिखका वर्षिकपर्य प्रतिदित बहात्वा कितक करणा विश्वार प्राप्त क्रिका फिर के वार्यके और वरवेशा सिनाव करती हो इतम मंक्तिभाषासे इनकी प्रत्यक आवल जेमले और प्रमाना मेकामें कर्ता रहें। ध्यापनरायक भगवान हर वर्षक शहर करें। इन क्षेत्रोंने बरोपकरामें शुद्ध भागाने नहीं राजने हुई काल्मीको निन्ध जनवर शुक्रण देखलाओका सहान् आर्थ क्षेत्रले **मे । किर् भी पूर्व किलाको भुल्लका** सिद्ध क्रिया । हनो देखते हर भी नहीं देखने से (

इसी बीजमें इन्द्र अहिंद देवलाओं नवा धरिकार अवने सब उपायका प्रयोग किया, वेत्रा विकार करके व्यानिक करने। यांन् वहात्वत्रीके वन्ने जांत्व यी क्षेत्र अब ब्यानमें भाग तथे अब इनके इटक्के पार्टनीये और फर्वरहित 🖫 इनकी आजाले

CHARGE SELECT

तारकासुरके सताये हुए देवलआंका ब्रह्माजीको अपनी कष्टकथा मुनाना, ब्रह्माजीका उन्हें पार्वतीके साथ शिवके विवाहके लिये उद्योग करनेका आदेश देना, ब्रह्माजीक समझानेसे तरकासुरका स्वर्गको छोड्ना और देवनाओंका वहाँ रहका लक्ष्यमिद्धिक लिये यत्नज्ञील होता

सुराजी करता है—सर्वकार कार्याकेट अनिहर है जिन्हीं कथा मुक्तपी ,

विकासीय सकार्थाने कहा व्यवस्थित पुत्र-स्वर पार्थलीक विकासके विकास मीनी लाकाको अधन वर्धके करके सब स्वर्थ प्रस्तद्वको ज्यान्त्रिय करने हुए श्रह्मायोन पुष्ट में गया एक उनके समाय दुक्ता कर्रह मारकाम्राकी उत्पत्ति क्यके एव तय प्राप्तक नहीं गुर राजा। यह जिलेन्द्रिय अस्ट मनोकारियान बारवारीर नथा बेचना और विम्यानका एकामा स्थानी संबंधा अञ्चल अन्य — सम्बद्धी जीवकर जार्च हुनुस्तर होगमें राज्यका बंकारक काने स्वाप । इसने राम्पर देखना आंको निकासकार इनकी जगह

Bestern serfice was first with formate. But not much speed up place it than haft tearleston with hind widt array more it quite and will be records and record arrespond and arresponding an exmany for that was tendent their tendent arrows () in constant plant for example पहारक्षण अर्थन अन्यन्त अस्ति । वर्णने क्षान्तरम् । अस्ति । अन्यक्षन् अन्यन्ति क्षेत्र अस्ति । वर्णने क्षा क्षा है। के बार में कि करवारियों कार्य क्षा कर है। ऐसर बार्च की पूर्व क्षावित कर Think with which the steps flow after dead former of the call the start, we कारणे प्रत्येत हैं प्रत्येत वर्ण प्रत्यका प्रत्या । जी अपन कारणा है। क्षात्र और अपन

की प्रभावें करणा तथा ब्रह्मांक है। इस गांव की त्यू प्रमुक्ता र प्रमाद विभाव के प्रभाव में क्षेत्रक प्रशासनका नामक अनेपर्व सन्तरका क्षेत्रका है को प्रतान व्यवस्था केरों कृत्यके मेराजो क्रमान अरेकार्च भी रिवरंग को प्राच्ये हैं। जिस्स क्रम्युक्तक फर्नेक दश्यक खावन अन्त्र कारी विकास कर अस्तुरने केवले पानी हुए। असीरवार जाना हैएक का नाई हुए हावस कार्याची मन्त्रीर केन दिला है। नन्त्रीय, हैन्त्रनकाली करवाना वालेने इन्छ। पूर्व है Berryth, april a marrier de partir franceste, ma april 1946 de Selve de S. - marrier de their managements of a color and all the drawings dependent before their and married different its real. Their stages began in the sign of parts have मानको प्रकारण पात प्रथम कर्मान हाथि भारत पात । क्षेत्रका कर्म । तथा अरावन कराव क्रमान कराव हाहिए। and an index from most about any from a section in the भागी से 1

the transmission and that define. It if not if the writings which tempts as it now with it कुमान के प्राप्त है। यह अने क्षानी के प्राप्ता । क्षान्त है। एक्पी काई प्राप्ता प्राप्त से प्राप्ता क्या क्षेत्र अंक्ष्य नहीं । वह विकास करवात । होता नहीं तह अवतर्त विभिन्नवारी पृत्ते के may it would self the may may offer which has been privated why all there had to be the special off off and special about the pro-APPEARS TO THE REAL PERSON IN THE THE PARTY WHICH THE REAL PRICE AND ADDRESS A marrie as glass than roll to place from the treatment as a suit from मिर्ट फेटर्ड फेरर्डक प्रमान नेपालि प्राफेट हैं। अकरों के प्राचनिक साथ जानीहरूनने विन्तु के पुण्यतं प्रश्नात्रेण को कार्य का प्रत्यापुर वैत्याको साथ्य संस्थ करती है। प्रमुक्ति क्षेत्रक मेर्ड कर मकर । मन्द्रः जेवी व्यक्ति मान्द्र वर्तक कुन्ते कर्तक

and the seast with the term the frequency speed and the sense that an early by argains house from 2 rds that work gains and us many 2 done from mater if it is an an experience of the from part has been become भागनम् पंजार अपने श्रीनीया आधान का केर - केरला प्रत्येक को बाजान केरलार - अला । अकरतान अवदार क्षेत्रकों हैं - अवदेश and wheely are the great it party

भी स्थानकीय स्थितिमें नहीं आनं अर्थात् आक्रक्यकता नहीं है। मुक्तोग अपने स्वानको जाओ।

ब्युल्यक्तर मैंने उसको इस घटनर करहा ---

बार रहे हो । जिसके लिये तुमने उत्तर तपस्य - बाहिसे ।' बदी भी उत्परंते अधिक चाहने लागे हो । चैने मुध्र स्वर्गको कोइकार पृथ्वीयर राज्य कात्रवार बले वये। करो । अपुरशंख । देवताओं के पोष्ट

दिशकों आपने रहकार प्रतिदित उदकी एका। जिल्हों भी कार्य हैं, वे सब मुन्हें वहीं सुन्तम कारती है. तथापि ने स्वान्तमञ्ज महाद्वार सनसे होंगे। इसमें अन्यपन निजार कारनेकी

अक्षत्र मह करके चार्वलीकी ओर देखनेका - ऐसा कहकर इस अमुरको समझानेके विकार भी सनमें नहीं लातं. देवलाओं 🖰 बाह मैं दिखा और शिवका स्थाप करके बन्दुर्शन्तर जिल्ल किस प्रकार कालीको यहाँसे अनुष्य हो गया। सारकान्पुर पी अवनी मार्च्य बनानेकी इन्छ। बरों, वैसी चेष्टा प्रतांकी छाड़कर पृथ्वींपर आ गया और तुमलोगः प्रीप्त ही प्रमानपूर्वक करो । मैं उस । सोवितनपूर्व सहसर वह राज्य करने लगा । दैत्यके स्वानपर ज्ञाकर रारकासुरको बुरे किए सम्ब देवता भी मेरी बात सुनकर पुत्रे हरूको हटानेकी बोहर केन्द्रिया । आतः असः प्रकाम करका इन्द्रके स्थान प्रसन्करापूर्वक वहीं सावधारीके सम्ब इन्द्रश्लेकमें गये। नारह ! हेब्रशाओरी ऐसा ऋहकर में वहीं जाकर परक्रर जिलकर आपनाचे सलाह इतिहासी तारकासुरस्रे सिन्हा और बाई प्रेमसे करके वे सक देवता हुन्हरे प्रश्नपूर्णक बांले--- प्रमञ्ज्ञ । सिरवकी दिखारों बैसे पी 'लरक । यह स्वर्ग हमारे नेजका कामपुरुक रुक्ति हो, बैसा ह्रद्वाणीका सारतस्य है। परंतु तुम यहाँके राज्यका पारवन अलावा हुआ अपरा प्रथम आध्यक्षे करता

इस प्रकार देवसम् इन्द्रके सम्पूर्ण तुम्हे इसमे छोटा ही वर दिवर वा। स्थरीका वृत्त्वस्य निवेश्वयः करके वे वेद्यतः राज्य कदापि नहीं दिया शाः। इसलिये प्रसद्भतापूर्वकः सम और अपने-अपने

(अध्याव १४ - १६)

### **प्रत्रहारा कामका स्मर्**ण, उसके साथ उनकी बातचीन तथा उनके कहराये कापका जिलको मोहनेके सिखे प्रस्थान

जनाजी कहते हैं। तारद ! देखताओं के अस धड़ा है। उसे तुन्हारे विना कोई भी दूर चन्त्रे आनेपर दुरात्या तारक देत्यमे चोड्नि हुए। नहीं कर सकता । दाताकी परीक्षा दुर्गिक्षमें, इन्हर्न कायरंथका श्ररण किया। कायरंथ शुर्गीरकी परीक्षा साधूपिये, फिल्की तत्कारक वडी आ पहिला। तक इन्डरे परीक्षा आयत्तिकारको तका विपरीके निजनाका धर्म बनावने हुए कामसे कंदी—- कुलकी परीक्षा परिके असमर्थ हो जानपर 'मित्र ! कालबदात् मुझ्यर अमाध्य ६ ल । होती है । तात ! संसद पहनेपर विनयकी

क्रोधा होती है और धनेश्वरों क्या क्ये क्या और बजावरी । यह क्या दलसंबरी क्या है, विवर्तन अरक्षी है। अस्तान विवरण कृतने अञ्चलक प्रको ( वे कुछ प्रकार है) वर्गिका के अवस्थि । यह कार्य के बाद पेश के अधिकार किये कुमार सरकार कर रहा है मार्गि अर्थन्तु पत्र मानवर क्षेत्रक अर्थन्त्रक प्रश्न पत्र हैना । प्रत्न नक्षत्र विकास कृत्य है कारण है। प्रभाव अंतरण पार्ट है ।

मुक्तकारका और वेपमुख्य कार्यन सम्बद्धि अस्य के विकास क्षेत्रिकत् ।

काम क्यों प्राप्त है ? मैं आपको राग्य नहीं है। वहारियोश्वादिक मून्य वेक्स्पर कार्यकर प्राप्त बार है । अञ्चलकार निर्माणनकार कार पीर है। 🛌 बारनीर प्रान्ती पूर्व प्रवाहर घोली ।

क्षेत्रको अन्यक्ष्य नहीं कुट केर सकी सहय स्थानेको अही। जो सेक्स्ट्राइ अन्य पहल करने कारी है। है किश्वार - इस समय मुक्तार का आत्मा है, जह समय क्या स्टाप्त ? असानि विकासिके नहीं हो सम्बन्ध । हरूर- व्याप्त स्थापन सुन्तर । हरू सूर्यन्त । विद्या है हुई हरूर्यन इत्यान्त्रके है और पूछे है जुल एउन्स्मा है देशों कार अरुबंद इस प्रमुखों में सर्वात सरकारों सके बुद्धानन पत्ता को उसी कारण हेकारों कह पान स्थापन परिवर्तन अनावें का क्षेत्र के बहुत है कह तक

महत्रकी करते हैं...काम**रेका** क कारने क्षारा- केम्प्राच । अस्य केपी कामान सुनकार इन्हें को कामा हुए। से

इन्द्रने कहा<del>ं लाता । क्लोक्क । क्र</del>ी अपने मनने निया कार्यको पूर्व करनेका औरण रक्षा है, उसे विद्यु करनेने केवल लुप्ती सम्बर्ध हो । कुसरे विकासि कर कार्यका क्रेग राज्य वर्त है। फिल्पर । सनेध्य करण ! जिसके सिन्ने आज तुनारे स्त्रकेनकी अनेशा हुई है, उसे टीन्ड डीक क्ता रहा 👸 सुन्ते । तारक अक्ते महिन्द्र जो म्हान् रेल है, मह प्रक्रामध्य अञ्चल पर क्रमर अजेव हो नक है और संभीको दुःस दे रहा है। बह सारे कंतरकाटे भीता है रहा है। क्लके क्रारा करेकर अर्थका नाव हुआ है। कारी एवं देवता और समस्य ऋषि दुःसी हुए हैं। सम्पूर्ण देवताओंने चाले काके साथ े और अपने पूर्व शर्मि मेंच्या पूज विकास

इस वर्ष क्षा में के एक प्राप्त अवस्था अवस्था अवस्था में विकास करता अस्था क्षा है है मिनकैः संबद्धे ज्ञानेप्रविक्तवस्य परोधकः । सुबंदान्त्रः कथा तकः नानाभा सक्तरनीरितम् ॥ (對學事務聯辦部 (於後)

भीर्पसे स्टब्ज इस् वासकके स्थाने इस फैल जावता। कुरास्ता किस्स्कृती मृत्यु चनाची है। यह सतर्ग 💎 सहाओं उत्तर में – मुश्ल ! हन्द्रीर वेसा विश्वासर ! उसके हो जानेसे हम बेक्स ऑक्ट किया इन्हों । उसने केमराजसे प्रवपूर्वक भक्त भुग विलेगा। यगवान् प्राप्यु रिराराम्य भक्तः 'में इस स्वर्गन्दे कर्नगाः। इसमे हित्सराध्यय इतक सम्बन्धार्थ माने हैं से हकार अंत्राय नहीं है। ऐसी कारकार विश्विकी भी क्रम् है। बरायनांके प्रदाने नहीं है। स्थाना - माधाने मर्राहत हुए कायन उस कार्यक (नारे ष्ट्रमेक्ट हैं : मेन मुन्त है कि निर्माशकर्तन्त्रनी । स्तिकृति है के आर जीक ही इसका भार स समियोक याच इनके प्रयोग रहकोर उनकी। क्षात्र के बड़ी प्रशासनके लाख उस कार्यपर भेवांचे राज्यो है। इसका कह प्रयान गृता, अहाँ हराजान मोनीबुर विस्थ उत्तम मजाराजानीको चनिकपने प्राप्त कारनेक लिप्टे लगाया कर ग्रह थे १ 🗱 है। वरंतु अनकान् दिवा अपने मनको

परंतु अस्क अवर प्रथमे जन्म-प्रक नियमनः मृद्यम नियमधे बद्रामे रम्पते 🛊 । सर । विस्त क्षेत्र गर्वे । जन्मक स्थापी करनाका प्राप्त दृष्ट तरह की उनकी वार्वनीय अञ्चल सर्वेष स पुजा : बीहरिकार मुदर्शनकाल की कहाँ अफाय - आक्ष, तुन्त्री केच्छ जी अपन्य करना चाहिये । भूति हुआ। श्रीविष्णुने उसके कम्मप्रवर जक नहीं कार्य करके तुम कुलार्व है काओं र कामाका मिल्लुबार कर्ज कुर्नेन्द्रलं हो नका। और इसारा ज्ञान दुःसँ तक्ष क्रं नेतवना। **अहाराजीने कहाराज्येका जानकान् इंग्लिक इंग्लिक है जो लोकन नुभूता हवानी प्रताय** 

भूको अन्तरी एउड्ड और ज्यासपूर्वक करना है। अञ्चलका सम्बद्धकार मुख्याचिन्य प्रयक्ताम क्षावंती फिराब्दी आक्रो प्राकर अधनी दो लिया। का अधनी प्रती र्गन और व्याननको

(अध्याप १७)

# सहकी नेत्राधिसे कामका भक्त होना, रतिका विकाप, दवताओंकी प्रार्थनाथे शिवका कापको हापत्ये प्रशुप्रक्रपसे तृत्य शरीत्की प्राप्तिक लिये वर देना और रनिका शस्त्रर-नगरमें जाता

**शाधी करता आदिकां लेकर वहाँ पहेंदा। कर दिवा ?** इसने भगवान् जिनवर अधन कथा बाहाये । 💎

स्थापना कारते हैं - सूने । काल अध्याने कृतस्पति कहाँ की विश्वते विकास कैसा

्डाम तरह विकार करके. प्रतिकृतिक कत प्रोकरातीक समार्थे पार्वलीक प्रति अरकायदारा सहायांनी कार्यकर दिस्य आक्रमण हात जना और इनको धर्च हुटते. 'जहूनपुन्न हो तालुर्ज रिवाआकी और देखने लगा। अपने वैर्यवस हान होता हैल एने इसी रामध व्यवसानमें बाल सीच महाजंगी साधार अध्यक्त निकार हो कर हर कावया अवसी हुष्टि पद्मे। का मान हो मन इस प्रकार फिल्पन कान साथ । पूर्वाचन स्थाप अधनी शांतरक क्यांट्रमे दिन्न आलः में के इसमें सरकार कर आकार पूर्व अस्त्रमा कांच क्राइनी में बस्तुक हता क्षा, अनुन्ते विद्या केले आर नामे ? किला १९१३ करनर १ इस्य अध्यानकाने कामधार होता

Pvr4000vrvvvrvadecons668886i6BEEAinhennafeampageageage कही ही परवाला निरीकको सरकार नेप-कम हभा ?' देशा कव-महन्दर और-ओरसे चाड़ आत्मा। जुले 🖁 जार आकासचे चीतकार काते हुए सेले-मिरायले एले। मान्यसम्बद्धाः अनुभ निष्ये साथे हुए कालने धनवान् प्रांकरपर अनना अनोच अस होत्। रिका, जिसका निवारण करना कात कार्टिक का। वर्त्तु वर्त्वाका क्रिक्ट व्य अलोक अबा भी नोच (कार्य) हो नल, कुष्ति हुए मरमेक्टके पास जाते ही जाना हो राजा। भगवान् शिवना अपने अवन्तं वर्ष है व्यानेवर पत्थन (कान) को बढ़ा भग इका । भगभाग् मृत्युक्तमधोः सामने देशमार चल् करीय जना और इन्द्र आदि समस्त वैक्ट्राऑकर स्टब्स करने लगा । जुलिनेस ! अन्तरा प्रचान निकास हो वानेकर मान । जो शनम निकारिका हुई वार्वतीका कारते करावृत्य हो उत्तर भा । मुरीक्षर ! उत्तरा सरीर सरोग्द यह कथा—कारते ती सूच कारणदेवको उन्तरण करनेवर से इन्हें आदि सम - नहीं ! ये लारिनयोको समय से अपने चन्ननको हेवल वहीं अर वहीं और प्रानुको प्रकार अली अवीं। व्याकोनके कर जानेकर रहि श्रारके उनकी स्तुति करने लगे।

हुए जनकार इस्के स्वयंत्रके जन्मभागाँ पर भणे हो । कोड़ी देखें जब होज हुआ, सब विकार दुर्तीय नेकारे वादी भागी अरून सम्बद्धार आक्रमा काम्युक्त हो गति अने समय संस्थ-इक्ट इंकर विकास । उसकी न्यासकी सरहकी वर्ते करकर निराम करने सनी । अन्तरको और का स्त्री की। का अन्य शू-शू सी. जे.ली----प्राप्त 1 में कन करों. ? कारकेर प्रारम्भे इस्त्री। अस्त्री अध्य काई साई ? देवलाओं ने कह कहा किया मान्ते ! 'परावत् । क्षापा वरिनिने, क्षापा क्षेत्रपा ? मॉर्जने' यह जल नवतम देशलाओक



नार्व इन्छ क्षानानक अन्त्रेल गढी रही। असिनी बेकार अभि बार हो रहे से कि कुरिया। पुरस्के दुः एसी सब इस सरह पड़ी भी। मानो

प्रश्नवर्तिको अस्तर पान पानी भी । यह भी सहन्द राजनेको कुरवामा गाह कर अरल तरंत हो अरकारको उठकर और विभा । इत्य ! इत्य ! क्या ! स्तर ! मुक्तीकर निर्द नहीं । सिर्द असने कारों और - स्वाधित ! प्रान्तीत ! प्रान्तीत पुरू वेनेवाले काहर करानी हुई अराजानियों हो गयो। जिस्तान ! हा जनगण | यह गर्दी करा

कहान्त्री कहते हैं—जन्म ! इस प्रकार मुखरी निवाल, जनसम्ब ही जल जाराने जेती, जिल्लास्ती और अनेवा जवजरनी नाते कालदेवको सरग्रहर कल कर दिया जल कहती हुई रति क्रम-पैर कामने और अक्षे बीर प्रधानेत्रके सारे अधेकर देवताओंको जिल्हे क्लोको केकी राजी। यह समय सहा कु: का कुआ । में मारकुरत हो 'कुमा !' मह । महामा मिरताम सुनकार नहीं रहनेमारो समस्त

स्वरूप करते हुए रहियो आखास्य दे हुन देश काहिये। प्रकार जेले ।

सरीरका बोजा-सा भारत नेपार जले किया जाता हो उनसे इस प्रधार बोले । चक्रप्रमेद रगवे और चव क्षेत्रों । वय क्रममे ही क्लंबर अस्ती हो।

भवितभावले प्रसम् करके वी केले ।

इसमें इसका कोई जार्थ नहीं था। द्वा करना करिये। वहीं तुन्हें अपने नहें। सरकालुक्ते केवित हुए इस तक वेकलकाने अध्यक्षकी प्राप्ति होगी। वहाँ तुक्ते निरम्बार विराम्कर काले का काम कराया है। साथ ! काम सुक्रमें 'सामारासुरका कक करान क्रीकर ! इसे आच अन्यभार व समझें । सम्ब और भूतरी होत्सर केम्साओं ! प्रश्रुक्त र्मात अनेत्वी अति बु:भूरी क्रेकर किलाव कर - सम्बदासूरके अवको लेकर उनके लाग पुंत: रही है। अल्य अने प्रान्तवन अवन्य करें। क्यूरने व्यावन्त । मेरा बढ़ क्राधन सर्वाध क्षेत्रक । यदि क्ष्म क्षोधके क्षात आपने काल क्षेत्रा। करण्येणको नार अस्य हो इस नहीं समझेने

विकासी जीव तथा पुश्च आदि संभिन्न प्राची । असी संबाद वार बालना चाहते हैं । परिच्या भी माल दृ:स्त्री के गये। इसी बोचने दृ:सा देशकर देशस नद्दारां के स्त्री इक ऑसि समूर्ण देवला 'कारोक्सीका है इसरियों आवको रशिका होन्क हर कर

कार में अस्ते हैं—अन्तर ! सम्पर्ध देवताओं ने कहा —शून कारक केम्साओंका में बचन सुनकार मनावान्।

दिस्यने **करा---वेकस्थाने** काली कालेककी कालोकको पुनः जीकितः कार्किको ! तुल सम्र अध्यापूर्वकः नेरी भार मार देंगे और तुल मित अपने विकालको जुन्हे। मेरे क्रोलक्षे को कुछ क्षे गया है, यह जाह कर त्येकी। कोई किसीको न से सक्ता से अन्यका की से सकता, स्थानि रशिका देनेवारण है और न कोई दुःस्त ही देनेकारण अस्तिआहरी वर्ति करवरेल असीरक अनेदः है। सब लोग अचनी-अधनी करनीका क्रांस (शारिररदित) श्रेश्व, क्रवतक सॉक्नबीयॉस धोगले हैं। तुम देशलाओंको क्षेत्र नेकर कार्य । बीकुकालक अस्तीवर अवस्तर नहीं हो जाती। का औक्तन प्रस्कार्थे रहका पूजेको सका इस जनार रशिको आचासन हे सम करेंगे; तब वे स्विधकीके अर्थने कामको रेकता भगवान किक्के कर आपे और उन्हें भी जन्म देंगे। उस कावका ही कर उस समय 'प्रदान होना-इसमें संप्राय नहीं है। करा— करकर ! जर कुलो जन्म होते ही शन्करासर जरे हर कार**स्था**न्य-कार्यस्य महेळ्*र* ! अस्य कृष्यः सेन्द्र प्रश्लके पञ्चल्य कृष्यदि।सेन्ध्य कृष्यन् कारके क्यारे क्ष्म मूच वक्यको सुनिये। उस विद्याली समुक्रमें काल देवा। किए सह इंकर ! आच नामदेवकी फरगुरूर कुरू अने भरा हुआ क्याव्या अवने मगरको मानीमॉर्नि प्रसामान्युर्वेक विकार विविधि । स्मेट जानगा । स्ते । इस क्षावसक पुर्वे भाषा ! कार्यों के यह कार्य किया है। सम्बन्धक करार्थ शुम्बद्धक शिकान कृत्व देनेकारं केन ! रिरीस : सली-साध्यों -शलकारी कान अवनी कानियों रिरामी सका

कारणी करते हैं—अस्ट ? क्लाबाक कि आप केवलओंसरीत समस्त मानियोक्स - शिक्की यह गांत सुरुवार वेबलाओंके विसर्वे

कृत्य क्रम्पान्य हुआ और व अदे प्रचान करन्यः सुन्दारे नृत्याच्या अर्थना नाम् क्रावेता क्षेत्री तथा और विमीताकवार आहे :

प्रमेश करावार स्थापिक उस्त क्रांच्य स्थाप दश्य भीन ग्रम्म - देवलेक ( प्रकृतिक ) प्रारम्भावतः । दश्यमानीतः । दश्यमे नेपूर्ण कार्यनामानाः । प्राप्ते । आनः कार्यन्त्रमाने अन्तर्यात् क्षे नुनं । श्वासार्थकः क्षेत्रस्य हर पूर्विक अधिका-सूत्र है तेवार जिनके आस्त्रीयहें के तथा और वे साथ के-नेवा प्रयूप के तथा है मुने ! बदवनार सहसी नास्त्रार भरोसा धारके क्षणान क्षेत्रको बाद बागा स्थानका अध्यक्षेत्र विकार अपनेवालक इत्यापा गांगवारे अध्यक्ष व्यापा क्यांनी कामकामान परवेशन निमा पुत्रः सुताबार प्रामाना हे अपने अपने वादनको प्रमाण होत्यार माने - केवलाओं ! मैं स्थान कर गये । मृतिकार ! कायकार्य गरि दिवाके प्राप्त है। वे करणकर स्थान प्रत्योव वर्तिका चलाचे हुए प्रत्यानगरको काली सबी नचा कार देगा । नह मान केरा गण झकर निवार शहरूकों जो अवन कालक का अन्तरी बारिय । अब अवने स्थानमधे माध्ये । में ऋगंद्रार करण लगी । (अध्याम १८ ११)

### इस्राजीका शिक्को क्यामांप्रको बहतानलको मंत्रा दे समुद्रमे स्वर्णिन करके मंसारके भयको दूर करना, शिवके विनाम पार्वनीका रोक तथा नास्त्रजीके द्वारा दन्हें तपस्थाक रिजी कादेशपूर्वक पञ्चाक्षर-मन्त्रकर प्राप्त

प्रतिकार्यानीत नीयो स्थेकांचे स्थान हाराबातः एक सेने योद्याः कथा प्रतिकार वटा हिया भाषि प्रमान्यसम्बद्धान्य अञ्चल जीति हो। जिन्दी सुप्रसं सरकारपुर्वक कता ।

क्षार्ट है अपने हैं। अस्त है अस्त है अस्त है अस्त होने स्थान ही , सरह धरणकान् म्यूनके मीचने नेवाचे प्रकार हुई अर्गहाने. भगमान् शिवनकी सुरमाने प्राप्त हुए इसके कामिनेकार होता जानावार पान कर दिया । नेतरक प्रारा मेरे उस समझार आसिता हार सम्बद्धाः विकासिको प्रकारनकाती अञ्चलितः दिया । वर्ते । विभावनिको उत्तर्भ वारतकी हो। क्रम ओर केल्प्स क्रमी र हुसके क्रमप्तर । इससे रक्तनकाती क्रम हरोदास्य आंत्रको सेन बाव अवक । नाम <sup>१</sup> सम्बुको देवला और बहुदि <sup>क</sup>हारको, बुलाने स्वीच्य अहला क्रवट को हो। मृत्य मंत्री प्राप्तांचे आसे । उन शबादे आणना - ओ । प्राप्तान शिवाकी हन्तांनी उन्ने वास्त्र मानकृत्य व्यवका परमान क्षाका होता होता हात्रा सरह असोर ८ व्यवह अस्पी अर्थानको *स्थान से* मुह्न प्रथमक किया और मरी क्यूनि करका कहा। लोकसियक रिपरी समुक्तनस्वर तथा । सुने । कुन्य निरमान विकास । यह स्थानकर से अपूर्व आस्ता हेल आहा एक निर्मा प्रस्तावा भागकर दिलाको ज्यारित कामक रामक अनुवार । अस्य प्रतास करके प्राप्त आहे हरू की प्राप्त चार्नात्वीतः विवासकार नोवा स्थाननेवते अन्याः सूत्रं स्थापकं स्थानने विवासकारि रशाबेद निष्ये विश्वीतभाषाने यहाँ पहेंचा 🤇 वहः भागीभाविः विश्वीपत्रम् अर्थाः बस्याः बस्याः

करण *जा है । वालिया प्रदान है जिस्से पूर्व सेवार में पार्ट वाल्य र प्र*तानक कर्मी किया केंग्से करते हैं ? यूने अन्यतः अन्यत्यः तम करते तुने का अन्यतः है का

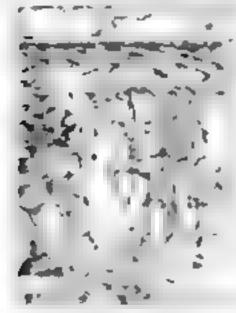

रच्या वर की उससे प्रत्यानकृति प्रत्य— Made brook at a Brook part. क्ष्मित हो हातिक वेशिनाकेक गांको वस पत क्रानिक है। यह सामांग्यक एक सम्पेत अन्य कर्त नहीं ? यह वह पूर्व कराई। हिंग है जबूर्य अवस्था प्राप्त कर ने के केरी

and drive three dates that राजनार्वे कार्य कुन्तार भागान् कामा बान काक्ष है का बानकाराज्यांन mere for the infriend it are it was आचार काल कार्केन्द्र, तक तुन वनकान् प्रकारके इस अञ्चल प्रोधको क्रेब् देस । मुख्यस जल ही जांतरिय हरावा बीवन होता। पुर परपूर्वक इसे करा है आरम मिल्ने सहल, जिल्लो च्या पुन्तारी अनन्त्र क्लर्राहाके भीतर व कला करा।

जनाजी करते हैं—जन्म ! **मेरे ऐसा** professe then tages return वक्तानरमात्रे भारत करण स्थानार कर रिम्ब, जो बूलांके रिम्बे असम्बद्ध था। सदरपर वह सवकति सनुगरे प्रक्रिय हुई और ज्यारमकामओंसे महीत है। संरयरकी जलरानिका सूत कार्य सभी। युने ! इससे मंतुर्शनत होकर में अपने स्पेकको परन माना और वह दिल्लानकरी संपूर पूर्व क्रमान्त्र क्षत्रके क्षत्रम 🗗 प्रस्त । महत्रम् 🖰 which has deposited to the finance study. बार कहा। कुन को हुँ हरना और पर्यानी अन्य प्रकारका अनुस्ता करने राज्य और केवल राज्य मुक्ति सामी क्षेत्र गर्थ ।

👣 🖼 पार्चन्य व्यवस्था अस्य 🕽 अ. साम्यंत्र प्रमुप्त नेर्नेप्रकर्णन्यने वर्णने नेर्नेप महारा प्रतिकारणी अन्यक्षेत्र करता वर्षा क्या क्रिका ! है अन्यत्रे हेन्द्रे प्रतिकारिक्

Public on manufacturing ages do reserve that the district for their proof of the contract the contract of रेशक राज्यों कार्य कर के कारणाव्यक कर्ण किया जा नहीं महत्त्व अपने कार्य करें tion will give software without flatter a given functed state amounts that days are this part was as an earth facility of a large passe, and it is an execute that

बार्क प्राप्त के प्राप्त । वे वित्र प्राप्त क्षात्र है अवकार क्षात्र के प्राप्त के GR offic vignes disc. The risk the first properties to the second

British agreem Bright of the off a grid abroad of their Agree / Africant and and करते भी तक का परनेता की निवासी की । अवस्थितकी तीव असरका की और किना front or man at 4 and orner or sets give symbolic good the electronical product region five rate and the mean's tay, selthat are diet dest it best brank the flacks and befores war freq that will all abilities per . If , they is strong being over all मारी मधी है सर्वित्वोंके सम्बारकेंगर मी के किए जन्म अबर कवा का वी और घट के निरियामधुन्तरी कुछ प्रथम भूवें पर्या और अन्य क्रिक्ट मान्य क्राप्त क्रिक्टको कर् में लोगे-*लागो*, क्रामे-चीते, महत्ते-चोते, शंध है क्रका**रक्ष** फल्यक बाद का गर्क मानो-विक्ते और समिनोंके बीसमें 'सुई कुर । का सम्बन्धान असे क्या क्रिक्स होते प्राप्त भी वाभी मिलिक्सात भी सुनावा, किन बच्च के सम्बन्ध क्रान्तकार के नेपाल artists and some offic for another all and sources was to all employe was the define of finger & from their work forth from the party stage. which of it was replicated place, as one our other मीरुपार विकास क्षेत्रकों की हैन प्रकार । स्टब्स होते का का क्षेत्रकों है make maked glock professor in the new the top the first of defects and give

depresentation and a second of the contraction of t हुन्तर हरण अन्तर्भाव और प्रमृत्येत हो सम्बन्धे । जैनेनिकालों को मृत्यू को पान्ने भी । ये सम्ब graff seferation come services with contract . These black was the fibrate spirit all a ple public diferential Breath of the prints flower with space of 4 flower विभागानी पर्य गाँव वर्षन वर्षा गारी महं वर्षाने । विकास सामि व्याप्तान क्रमानक व्याप्त कर्षाने dayer man man by at 30 for the My No. and , that they he beine if and the resp. by princip street doors in the 48. Event of the margin foreign to the last of the foreign board work design and party. क्षेत्रको स्थापन क्षेत्रक हो। एक क्षेत्रपत्र क्षेत्रक प्रयोग प्रची है। या वह प्रकारक क्षित्रकारिको प्राप्त विकेत है का उन्हेंग में प्रतिक क्षित के तक क्षत्र प्रकारक क्षत्र प्रकार के प्रकार के

distant and minima are pin and of the field. Shall destruct the field graphly ground professors often que que Renards status befor his author france access and the seas times when the reserving the term and an experimental proper desires around the seburge de nam entligt dem t gene den beefe करणनेत्रकार हाइ कर्मा, म्यून्यकारी केले हर प्रमान प्राप्त स्थान सेन् । स्थानका artine in the six and thresh directly should alread which

कारतन्त्र हैरिनका व्यक्तिक करती और यस का है तेन वक्का कृतने हैनके सर्वक

हिनका निर्देश सवा अन्य काम करनेक विन्ने तुनने अनका सबसे अधिक यस्तुऑको देनवाला होगा। कुक्ते यहाँ अधाय बसाया। महादेवजीकी सेवा अवदय की मी, परंगु 🖦 🥏 कर्मणी देवि तुम हरपूर्वक दिवको पञ्चाकर प्रस्तका जय करो अवनानका क्या करा। दिश्यक विका सुनरे आगान्द्रदेश दिश्य सीम ही संसुध होते।

इल्लिसिन हो तुससे हाच जोड़ प्रसन्नतपूर्वकः अञ्चन्न नहीं : मेला ।

यजा दीजिये ।

(नम: शिवाय) का उन्हें विधिपूर्वक उपरेक्त गया 📺 , किया । संग्य ही उस भन्तराज्ञें अक्षा उत्पन्न

取者。 ्रापः। वाने हेलीका प्रमा किया तपस्थाके गर्वपुरू होका की भी। धन्तका प्रगत अञ्चल प्रभाव सुनो ( इसके टीनेपर अनुबह कार्यकाले जिस्ता नुष्हारे अञ्चलसहस्ये प्राप्तान् प्रकार प्रसाह हो जाते प्रती गर्मको जुलू किया है। शिथ । मुन्तरे है। यह सन्त समा सन्ताका गुजा और काफी प्रमुखा किरक और नारकार्य है। प्रजेगांज्यून काठवर्व सेनेवाका है। बगवाब क्रमाने केवल कामहेवको जलाकर जा नुन्हे अकरका बहुत है जिन है लगा माधकको म्मकुपाल संबद्ध दिया है, असमें गड़ी कापक है। भोग और बाह्य देनेने समर्थ है। सीधाला-कि में मरावाद प्रकारकार है। असे त्या सार्किय । इस समावा विधियवीक जय अत्रव नवन्त्राचे संगत हो विश्वकात्रकाक करनेचे मुखारे द्वारा अन्त्रदित हुए चनवान् महेनारकी आराधना करो । गपन्याचे मुनतमः जिल्ला अवदाय और झीडा कुन्धरी ऑग्लोके संस्करत को जानपर नक्ष्मंय तुम्में अधनी सक्षमने प्रकार हो जायेग । हिन्दो । उर्जन-महर्षार्थको बरावणे और तथ भी कर्या उन सर्वाचाँद विश्वयामे नत्पर रहका धनवान्। करुकानकारी हास्कृका भारत्याम नहीं शिवके कारुवका विशान कारी हो तुन किसीको अनुस बति क्षेत्रार न करनर । । साध्ये । इस तरह तपमा कुन । तपमाने महाजी करते हैं। सुने ! भूजारी यह प्रशंबर बक्तने हो सम्बन्धे है। सबकासे ही बाल सुनकर विधिनजब्दभागी काली कुछ सक्को प्रशेषणीयून फलकी बाह्रि होती है,

मधाको कहते हैं---मरद्र र सुध िनसर्वे अस्त प्रच्यो । अस्य भवंत्र जनवान् देशवर्षः प्रियं वक्त और प्रकारनुसार भवा जननका उपकार करनेवाने 🖁 विचरनेवाले हो। गुपने कालीये अपर्यूक सुने । मुझे १४/विक्री आराधनाके किये कोई जात कारकर देवताओं के दिवसे ततार ही स्वर्गल्लेकको प्रत्यान किया । तुन्तारी बाल क्रमाची कारत है। जान्द ' वार्गतीका सुनकर का समाव कार्यती बहुत प्रसन्न हुई । महामान सुनकर तुसने पेड्सिक्ट जिल्लामा उन्हें प्रमा जनम प्रमासार करने प्राप्त हो

ं (अध्याध १०-२१)

#### मंशिकको अस्ताचनाक लिने कर्वनी शंकी द्वार नपना

(शहरेकरी) सैर्थकी और कहा (

सरवर्श करते हैं—देवर्षे ! सुकारे करें - वात्रवायको एक विश्वा का, विकासकार का आनेपर अपूर्वारिक वर्ष वार्यकोने विश्वार प्रकृतकारणके आपने जॉल्स्स है। आहे मानोकारीयोः समस्यके ही साध्य कामा और पश्च प्रसम सुद्धितीयोते कार्यक्षेत्रे सम्बद्धा संबद्धाके हैंको ही महलें निक्षय किया । एवं जातम की । औरीके एवं करनेही ही प्रस्का क्योंने अपनी सर्वे जन्म और विकासके 'गोरी-शिकर' नाम हो नन्म। भूने ! विकास प्रशासिक दिनाकर और मात नेकरे आहा। अवदे तक्की वरीक्षके लिये क्वी बहुर-के मिन्दि । विकाने तो स्थीवनर कर किया; बरंतु सुखर वर्ग प्रवित कुछ त्याचे, जो काल माला मेनाने क्रोक्सक अनेक अनारते देवेशको थे। सुन्दरी पार्वतीने पहले मनकारक और परवे हर करवें जरवर हुए। पुनि-श्रुद्ध भारते पूर्व कृतेका निर्दाण मार्थने प्रतिको रोजा। केना सम्बन्धे निका। स्ट्रान्स हेरी समझ्य अस्थ भी, रियो कार्ग जानेसे हेक्टी हुए 'व', 'का' जो मुस्लिके सियो की शुकार और से (कार व आओ) देश कहा, इसलिये का अवस्थित सन्दर्भ इतिहोको सीह ही कालुने कारण शिक्सका जान काम हो जाना। धुने 1. मारचेर का गेळीचर काम्योर्टिकी समस्ता कारने कीलराजनमें जारी क्या मैकाने सेकारेश राजी। औरत जारते अपने बारों ओर विकासो कु सी पूर्व जान अन्यस विकार दिन-एस आग जरूको रहाकुर के बीक्स करूक दिका और पार्वतीको पुक्राको दिलो। बैदारी और विरुक्त ब्रह्माका-अवस्था सब कानेको अञ्चल है में। मुलिक्क । अल्लाको अल्लो स्वती शॉ । कर्ण ऋतुने केहीवर सुर्वतार चेंद्र अंदर्ग चल्यार क्रमण प्राच्या पालान आसारको बैकुकार अध्यक्त विकास पालाकारी करवेवारने क्षावंतीये समकात् संवातका व्यक्तानक क्षेत्रकात समावात के निरंतर कारण करने अपने कार्य वहे सुरक्षण कर्मकी अक्रवाराचे बीचनी रहती बीच केरपुथमा विकास ( कारण-निरमानो अस्ताता- कीरपुरानानी विकास समापार अस्ताता-कुलंक अन्यान करके दिखके सारमपूर्वक शंकरके सक्वके सक्द हो के हादा हरिएक में में सक्तिकोंके स्थान के स्थानन करनेके अलके बीतर करते रहती तथा रात्रधार रित्ये करते गर्यो । अनेक प्रकारके द्वार बरधावी क्यानेवर वेटा करती हों । इस क्यांच्या परिचार करके क्यांतीने कर्तिः अकार तथ करती हुई क्याकार-वक्तक नवने अवेदाने सुचर कुँकारी नेस्तरम बाँच कींग्र हो। संस्था हो दिला सम्बर्ध कर्मकाश्चित करलेके कारकार कारक कर रिग्ने ( प्रत्यक केरिप्राय काल शिकाल ध्वाप करती औं ) प्रतिक्रित भारते अन्य मृत्यर्गको प्रान्ते सम्बद्धाः अध्यक्ताः विस्तेत्वर के सन्तिकोके भाग मत्त्रभाग, में मनस्त्रांने रिप्ते नकुमन्तरण अवने रामाने हुए बुश्लोको प्रसारापूर्वका सीजती और वहाँ बधारे हुए अतिभिका अर्थ काम राजने हुए भगवान् रांकरने आविका-सत्कार भी करती हों।

मुक्तिकार का के का केन्द्रे अपने और कार्य विद्या प्रतिकारका । बाहर है एक । इंच्यानाको क्रिका क्रियान क्रियान proof on fear protein an unit poly freigh aften gas on febbant मनजल, विकास प्रमरजनूर्वक एक पैरसे सम्बंधि के व्यवस्थार-जन्मका जन करती हो मनी नारी तपरम अस्ते लगीं। उनके अङ चीर और अल्बालके क्रके में । में महत्वापर ब्बहाओंका सुबद्ध कारण किये रक्ष्मी औ । इस प्रकार विश्वक विकास सर्वे वर्ष करान् अन्तरी केन्स्स्तर्थ द्वारा प्रतिकारोही जीन रिक्या ( स्था तम्बेचनमें महेश्वरके विकासकर्तक मनका नारते हुई कालोके तीन हजार वर्ष भीत गर्ने ।

व्यवस्थार जाई महानेवजीने शहर प्रजार क्वीतक हम किया था, उस क्यारवर श्रमभर व्यक्तार क्रिक्टोकी इस प्रकार विका कर्न स्त्री—'क्वा महदेवती अस समय गए अहाँ जानते कि में इसके दिनों रियमोंके पालकों समा हो तकता कर रही

net formert weite great \$7 für aus unen bille sphilesend भौती कहानको गर्ने अनेक जनामधी मनवानं हती हो गुरू में बहान कर है करों क्या कुम्ब कुम्बर की कैंदर किया । जो अन्त > नावजे कैटने और व्यवसाधार केनके करण वहाँ करा प्रधानक हूं का अन्ते । कहा निर्मातको वर्षिकाका पर्ना विह्नक हाता परित् परित्रों पर रूपको कुछ अहें किया। है। यह सुद्धे करत है कि प्रकार प्रकार मुचे हैं के अध्यक्त विकास कर अध्यक्त कहाँ। अनोहरू संपर्धनात संपर्धनात अध्यक्त के प्राप्त है प्राप्त के प्राप्त ment when his descript that high describes made grades maybe कृतना वर्षा प्रचान केनाने पर अन्यापार करायी प्रचारेष्ठ करा केरायान और सहर विकास ! हार तरह कारण कारी हुई क्षेत्रे. कारण हिन्नोक्ट (क्षारक कार्यकार्य है । की marte bereit auf mehr bei it beng mermier efrem mit. दिये। मध्यप्ता प्रियम्परिये पूर्व विकासिक अन्यस्य वृक्तमान्त्रस्य सङ्ग्या हुई है से वे क्षे करण के साहकर अनेक विराहत रहते। कल्कानकारी कन्कान दिना नहीं पुरस्क कार्यों के को करकार्योंने प्रमान अनुसार प्रसार क्षेत्र, कोई की प्रमाननाईमा women find order of whater or substance following on hear o is विकास क्षेत्रकेली केलाराओं र करणा जान कारणान् प्राच्या स्कूमक क्षाप्त हो। वर्षेत्र से



होते. में जग्मक प्रांचर मुश्चर अंक्या जले थे। विश्व और में अर्फ कर राजनी असमा भी हैं

करकारभारिको विशिवना वार्यनी बुंह नीचे। व्यक्तिन व । व्यक्तिन । वृत्यके अनिराध क्र हितने स्थापिकानकाम प्रकारको स्थापि । स्थापिका कृत दुन्तरेके हैंगी है से पूर्व-क्याने हेशो स्थान की जो मूर्तिकाक फिले. बिलर्ना अहरि दुर्ना-दूसर जीवा भी का की दुम्बर की। बार्व का स्थानकार मारका अवस्थान प्राची गंब आदि विकासके बुक बारके पुरानोको सदा विकास हुआ । असर् ! जही प्राने से । बहर्गित असी स्थानि समा कार्यनिक्दे सम्बद्धाना की दूसरा प्रधान दक्षा करा सूत्रों के। असेर वर्गिक्क मूक्त और मा में भी देश नेपद सुन्ते । मेन्द्रमा निर्देश्य पूज उस क्वादी प्रोधा पदाने हो । कार्यनिका का महान रूप परंग आक्षानेरात्वाः आहेवा सारा प्रमातन केरहासक प्रतान हो को । व्या प्राप्तानक प्रका दुनरेके क्रियेची हो । यथा । प्राप्तानेक प्रकृति विद्यास्त्र सामार्थः हैले अभी भी उस अक्षमके क्षत्र जाकर एस का गया। इनकी एक्सको प्रभावने विशेशर्वित हो

बेबोले संपूक्त स्टेकाले पत् भी पार्वतीके इस तरह दिना विभाग करनी हुई स्थान अनुस्ती महिलानो वहाँ प्रशास समाज वहीं

(अन्त्रीय ११)

### पार्वतीकी नपस्पातिकपक्त दुवना उनका पहलेसे भी उन्न तथ, उपसे जिलोकीका संगप्त होना तथा समस्य देवनाओंके साथ ब्रह्म और विष्णुका भगवान् शिवके स्थानपर जाना

प्रकार और माने ।

बचा अध्यानमंत्री पुरुष दिया है ? अस्तु, इस. मैं अध्यानकार स्थ्या प्रत्य काली है। बारण भी मेरी को प्रतिक्रा है. इस आपन्योग - सुम्पका भागका कार्यकानी क्वांनाता सूच में । जिन्होंने मंचने आमर्ग्यनको अन्तरका । कुलरी निरंता मन्तर केन्नको अर्था संस्थक,

मुक्तर में में अपने हैं । अपने पार र निष्यांक्षी । अपने कार दिया है से साराने करते स्वाहत की राग्य प्राप्तिके निर्मे पूज प्रकार नवन्त्र करनी हुई । है से भी है अवर्थ नवस्त्रों का प्रस्तवानन कार्यानीके मान्य कर्ष बील राज, तो जी पराजाम प्रांतारको अध्यक्त प्रांतुष कार्यानी । बारमान् प्रत्येत प्रयाप वर्षी हुए । तथ ३०० तथ त्येन प्रस्कृतपुर्वक अपने अपने विकासक, विका, बेक और अन्यराज्यल आहिये। परवारे जाने जारान्यकी लेन्द्रा होटा ही, इनक अनकार वार्कनीयारे अन्यक्राध्या और विश्ववारी अन्यक्षा विकारकारे अन्यक्रकारण उसी है। प्रतिसक्ते आरम्भ कृष्यन करायाः इतमे का जिल्हान व्यावस्थाने सरमान्त्र है. निवरंत इन् अन्तरंत्र केरण कि तुम अणवा क्षेत्रका पर्वत्रक कारते भी जनावा पान का रिश्व है, इस मानवान् प्रीव्हाच्ये में ब्रेडम्ब समामाने क्ष उन सम्बन्धे कर सुनवार पार्टकर कही बुरमादेखी। **ब्रह्माका**क्षक । आप पह करी— विकासी - समाजी ( पक्त मेरे भागी - मान मेरे कि महान् नर्वाचनाने ही जापकन् कार्याच्या । मेरेन पहले में। साम क्यारे सी एके अधारितपादी प्रथ्म शुक्तान हो शकारी है। यह

मनमें प्रधार्थ निक्रम करके महत्त्रेंने भी हमले केले ह अधिक उस समझ बार्ड सर्वी । व्यक्तिस । कारिनहीन देवलाओंने वेटी सुन्ति करके एक सब त्येन वर्ते । साथ ही मुक्ताने मुक्ता—'प्रथते ! जनस्के

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

विकास स्वरण करके विकारपूर्वक मैंने सम अबसे अस्वरत भवनीत हो होतो । कुरु बान किया। इस समय विद्याने को द्वार - देवताओंने - बाहा - बाराबन् ! -

मिला क्रियालय और प्रायुक्ति आदिसे साथ मेंने हाथ ओडफर प्रायुक्ति जनमी क्यर्नुस्त बाल कार्यकर औरत है जुन हो पानें । स्तुति और और कार्य—'महानियाने ! रिवाके हेला कहनेवर के सत्तर-वस्तावा सक्याने लगी हुई फर्कनेवा बन्ध वा नकते. कर्तन, निरिश्तक सुनेक अलीं, निरिज्यकी जेलह हो इस सम लोग आवनी शरणमें कारंकार प्रश्नेतर कारते हुए अत्यक्त निर्मित्त हो। अन्ये हैं। अन्य हमें ककाहबे, कथाहबे।' इन कैने आन्त्रे में, बैस्ते ही लीट नमें। का सम्बंध साथ वेशताओं की यह याल सुरकार माने मानेवर सर्विवास थिए हाँ पार्वती होपसम्बादर बैंडे हुद भगवाम् स्थानीयसि

देवलाओं, असरों, बनुष्यों और व्यवचर आज पार्वतीर्वीको तपलाका सारा कारण प्राणिनोत्तरित समात विस्तेको का महती जल रिम्म है (अतः मुक्तोनोके साथ अब मनकानो संतात हो उठी । उस समय समस्ता वरनेश्वर विवर्ध समीन बरवा हैं । हम सम केवला, अस्तुर, प्रश्न, विस्तर, प्रारम, लिख्न, रवेज विस्तवार वह प्रार्थना करेने कि से काश्य, पुनि, विकास, उद्ये-वर्ड नाम निरिज्ञाओं क्लाक्सर अवने वर्ड से आवें। क्रमान्ति, मुहुन्क तत्त्व अन्य रकेन कहन्-हो- अवहो है इस क्रमा क्रमान संस्थाति महाव कहने यह गये। वरंतु हरका कोई अल्क्लाको हैन्द्रे भगवान्त्रे दिनको कारण उनकी समझमें नहीं आया । तय इना पाणियहणके सिन्ने अनुरोध करना है। अनदि सर्व देवता निरम्पर पुरु बहरपतिसे देवाचिदेव निरम्बन्धरी नगवन्द्र क्रिके सामाह के बढ़ी विद्वारमाओं काम सुलेक शिकाओं का देनेके किये जैसे की बड़ी उनके कर्मनपर बद्धा विकासमधी सरकार्ने आने । इस. आध्यक्तपर जाने, इस समय इस केला ही कारण उनके सारे अन्तु संताह हो १६ में । यहाँ अन्त्र करेने । जलः गरम महरायम महाराष्ट्र अर मुझे प्रकारकर का सभी व्यक्ति और अह उहाँ का स्थानमें समे हुए हैं, वहीं हव

जनसन् विक्तुकी का कत सुनकर संतर क्रेन्कर बना कारण है ?' समस्य देवला आसी, हरी, क्रवेबी और क्रमा यह क्रम सम्बद्ध पन-धी-पन कालकेंद्र विन्ने काल सर्वकाले क्राप्तकेंद्र ।

करणा हो गया है, यह निर्मरकाको सक्ताका अञ्चानकार, कामाहिके समान दीविकार, कल है—वह जानकर में इन सकते साथ और धकारक रेजेंसे बुक्त हैं, उन रोकंशर इतिक ही श्रीरसामानको गया । यहाँ व्यानेका । व्यानाम् स्थाके काल हमलोग नहीं वा सकेने; अरेरव भगवान् विव्युत्ते तक कुळ बरतक क्योंकि जैसे काले अनेचे श्रुप्ति हो दर्जक था । यहाँ पर्युक्तकर देखन, भगवान, श्रीहरि । कामको भी जरून दिखा का उसी प्रकार में हुनें सुरक्त आसानकर विराजनात है। देवताओंके - भी दल्य कर इस्तेने—इसमें संस्था नहीं है।

हो । अन् नुर्वे शन्तुको कल्पन्यकारी घरानाम् तिव कृतिन है वा प्रमान (आस्

देशकार गांव देवारा जनवा प्रथम तेजारे व्यवस्था प्रपतिकारिक वृत्रोद्वारा प्रथमा जावन विकास हो भने। इन्होंने सम्बन्धनों सभी हुई इन

मून १ इत्हार्यंद्र संवय्यक्रमेक्यी कार्ग प्रेस्तक्याः सेक्रीमधी जनवण्यान्त्रो कार्यकारः विकास और स्वकारित बीहरित का क्ष्मार स्थाप के सामान् विदिक्षणका विकासिक सम्बद्ध 'कूरि-कृरि जर्जन्त करते हुए वे सम देवता का लोग केंग और आदग्य संस्थ मेरी काल निराम्यका थे। मुंधे ! कही महिनका सम क्षानी : भागताल जिल्ला संस्थार जीके जातनी नक्ता : संस्थार आते वाले गुन्ह उनके बाल केवा और करणा न्याका बाज करनेकार हैं। के तूर्व अपने वे बहनशास्त्रकारी जनकार शर्म पूर ही मार्थि क्या कार्य । तुम्बे स्था त्योग सर्व कहा । त्यो तहे । यो वर्ताय वह देखन तह क्या मानकार केमारे काथ राजक नाम प्राप्त कर जुल में रहता विश्वीय स्वत्रकारी और विद्योगका ब्रह्मपंत्र शिक्षी अरुवाने कार्यक पार्यक्षेत्र । क्रिक्केट अन्तर और अन्तर पूर्णने अरुवान् कारकान् विकासुरावानुष्याः, सर्वकार वार्त्यासः विकासः स्थानवारं जानकाः क्रमे वर्गकाः प्रयास बरानर नवनी और परमानावक्त देशा किर वहाँने मोटकर तुम् क्षरिकन्त्र है. अन् इन्हें अन्तरी अञ्चले अन्तरम भारता. आदि अन्त केवनाओका भारतात् दिखार क्रान्यर से गर्न । यहाँ महँचकर विका आदि प्रभावपालनी विष्णुके केवा नीप्रनेपर प्रथा नेप्रमाओं ने देखा अलगातक प्रमानन क्रम देवार इनके माम विशासकारित विश्वकार जिल्ला सुम्पनुर्वक अस्तर महाचे क्षेत्र है महीय कंपनक्ष मिन्ने गये । मार्गने कार्यक्षेत्रतः । अधने वक्तेम क्रिने कुठ हास्यु नवस्थितः स्थ असमान पहले पहला कर अस कर असमा किसे कोरसमूचन असमित केर इन निर्देशकर्मान्द्रवीकी सम्बद्ध केम्बन्क निर्दे कर्मापुरक्रमी प्रकारका गुर्वन करके मेरे विक्यु अवदे राज तकता वर्षेत्रामपुर्वेष अन्याः सर्वात प्रीकिन्यु स्था अन्य वेक्साओ निर्दा अवश्रास्त्रण गर्म । कार्य-संबद्ध क्रेस्ट्र अध्यक्षेत्र अर्थन सूर्यस्थानेने उत्तरे प्रकास व्याप्त केटी आहे (अध्याम २३)

देवना भाका धगवान् शिक्षमे पार्वनीक भाग्न विकास कानेका अन्तेष, धगवानका विवाहके दोव बगाकर अर्खाकार करना तथा उनके पुनः प्रार्थना करनेपर स्वीकार कर होना

क्लभी स्तृति की । तक अन्तिकेशवरने मलकाम्, जनकर उद्धार करें 🖒 हिलाने इनकी सैनकमूला एवं अला- - इकालु नवीके इस प्रकार पूर्वकर

माराजी करात है— काम - देवलाओं ने 'प्राप्त - देवला और हान जंकराई बनुवार बार्त पर्रेक्सर जराजान् आबारे प्रकास कार्यः आपाईर प्रश्नाने आने है ( सर्वपूर ! अस्य

बारतरमाध्यी जलंसा करते पुर कहा— करनेवर भगवान् क्रम् वीर धीर आसे

विरात क्षेत्र कामानानी परकारक एवं क्षेत्रर कहा: विकास १ जो है पैने सर्वाह

कारका हो। यह प्रदेश करवाले ।

निर्म पर्न इस कपून अन्य स्थानओवा कर्षा अन्यक्त पार्ट शतक प्रतिन र <sup>क</sup> अञ्चल क्रीनियो । क्षेत्र १ अल्बा ( अल्ब टाइसे 💎 वर्गित्ववे ।'

बोलवराज्या जनकात् वैकानं का सकतो युव हो तथे और कालवारे हो असि कार्यटाले

कालका व्यानन अपन्य हुए। सर्वाधिये इतक गृतिका सूर्धन कराने हुए इस उच्चार क्राम्पूर्व अन्तरम केम्पाअनीय कुरु अनंतर प्रदेश । . सून्दरी निर्माण केमीयके जोनकर विकास असे पार्ट्य कर्ण क्रोबिक्स और सहस्र ही स्थान स्थापन क्या व्यक्ति सुनि संस्थान हो आदि श्रेषको । तुम प्रक मोरा मेरे समीच आयोगे । फिर तो के वरवात्रोकामर कार्यका किया आणे ? मूल अवन्त्रे आनेका जो भी एक्बांत्र हो स्काने । कुनी अवन कारित्रकार-माजने ही कार्यादकको प्रतिपत्त का क्रमान प्रेयरच्या यह समान स्थार हेला. (बार्क ! हैन क्राक्ट्रेयरी कामका मक हेवला अस्ता हो कारण बनानक लिये हैवलाओक पहुन कहा कार्य किन्द्र निरम्प है। मनकान् विकास बैहरूरी आर रेन्पने नामे । आपके तक नाम जेरे साथ स्टिनिक्नकार्य नाव विभागों महान् भाग और वैभागओं के विभाव प्रेयत वह होसार के वेसारकों सेना में है, क्रियकारी क्रांकिया की जनत्वे हुए उत्ती तहतू कुछ बात बात कुछछ नुकछ रहकत वेपनाजाने त्याना प्राचीका जुनिया कार्य कार्य विश्वीय प्रच्या विवर्ध किया ही आवान क्ष्मी । इन्होंने कहा— 'प्रकार । नारकासरने क्ष्मा इस उत्तव नारक बहुर क्रमारेग । अस् केवलओं में भन्नम अञ्चल को मान्य कहा का अपनी न होतो हुए तब देवल प्रदान किया है। यह समानके निये तथ प्रावधिक द्वार वरवायवाल अनुकव काले देखात पार्ट जाने है। भागवर् । आनवा हुए विशंकार के जाल जातिक कान भीरक चुण्यं की नारक देना कार्र भा क्यांता. जा कार्यी की वार्षि कार्यनामा है। याजना क्षीर विक्रमी प्रकारको नहीं । यहां का कामना प्रत्येश हाता है, प्रध्यका संग्रु होता है अहेर क्रमंत्रा स्टब्स है । स्थानंत्र - इस प्रकार निवास - आहारे प्रवस्ता नक्ष हाओ है - अले. सूच प्रपत्ते करके आप कृष्य करें। आकर्ष नगवाल क्षेत्र क्षात्रओंकर काव और क्षात्रका 🛊 महाचित् । मरम्बरभूत्व क्षया अर्थान्यम् चरित्रात् कर देश भाषान् होर हुन कवान्यक

क्टापी फरन है। सम्बर्<sup>‡</sup> क्**ट**फंट क्राधको निर्मेशकारा पार्थिनशास्त्र का<sup>त्र</sup>ा विद्वाने कृष्य भारत सारक सारकारण रिनोर्गाम विकासको प्राप्त हो हुई नारप्रधाना। चरावान, कार्यवने ३०० प्रधानकी कार्य कार्कनीको पार्वित्रकारको क्षात्र ही अन्तुर्वात सुनकार आहा. किन्तू, हेकाराओ प्रका मुनियांको निष्काम वर्णका कार्ट्स विका। होत्रिक्ता<mark>म् वर्षः स्थानः सुरक्ताः अध्यक्तः क्ष्मकात् कृतः स्थान सर्गाताः</mark>

महारों में अवश्रेष नाम्युन् प्राप्त हैं। अपने प्रश्नामुख्या मानाहत प्राप्ता प्राप्त नाम ।

**बहुरू में अन्यान प्रमात स्थान अस्ति हाम के मानव (1994) करना स्थान** (शि- कु रू के या सं २४ 178-94)

part if and presented. Person for arthropoli soft if ? he went शिक्षाकार, विश्विकार, विकासन, करात्वर, एक एक कराउने । Date meterchen, fermitte breceine wirde und -meter aus erfer Berjug, stranger and supplied on \$1 through provided first \$1 through कुरक्रमानको क्रिका क्रांग्ये स्पर्त । हम प्रवास प्राप्ता केन्द्रको क्षण वहीं कानके ? अस्पत्तव कृति प्राप्तिका विकास कार्य हुए व कार्यों कार्यों है। समावि अवस्थि अस्तात है सार्य रिक्रम क्षेत्र गर्न । क्ष्मम क्षेत्र प्रारंगनांको क्षांत्र जो स्थान है। मुल्लाका प्रकार क्षा जन probabil straps from hard that shows the consultation of the part that the ही परवास्त्रको दिल्ला हो गर्ने। होपरि दुन्य प्रत्य हरत है। इस्टिन्स नेपनाओं per pay large constable the world provide your form \$1 bytes. For \$1 क्षित्रका अस्तरका रूपन का स्थापि अन्द्रीयोः क्ष्मान विशेषका वेत्राकारण विश्वासी प्रार्थित कार्यात होते । अन्तेत पूर्व प्रीवामानाई अन्ति । कारावी है । विकास मार्थन अवस्थ हारा पर कार केंद्र किन्द्रे करहा । कारणे हमा पेरस्यमानिक्षः युक्त करून क्षेत्रमः असीने त्यांस्थान्त्रात्यारे सुन्द्रं अनुसार केवान अनुम प्राप्त करें । व बोल 💎 प्राप्त पुरार विकास वारामार आहे । प्राप्ता की

कार केवर देन के के केवर के कार के केवर के केवर

प्रकार स्थान अभीन का तथन सम्पन्न स्थान स्थानक संस्थित । अन्यति स्थानके औ सर health seatherments were small that he small all as seems to see विराम को पंत । इसका कर अञ्चल कारत है। अन्य अन्यनी करिएलको प्रतिक का । के भारतस्थल शंकार सीहरि आदिको अन्यन वर्शिका । आरम्पार्कृति देखका उपका हुई क्यारे हुए । अधारी कर १ है। नाम । असा कर and . Head I make I was me mit mit wom with affering seife bereich

हैं है का मुश्चित करने में के मार्थ । व अपने विकास के में का मार्थ में में का मार्थ मार्थ

Berge ! Mintel ! merterenter mit ! der freige mit de fem fil me meren हान अस्तरको प्रान्तको अस्तर है। ध्राप्त बहान, कुन्तरक प्रान्तको कृत्यु नहीं हो पर रही है। कुरानो कुमान प्र<sub>मा</sub>न प्रतिकार अभिन्न क्या रिवार क्रमा माने संस्थानक कर्य स्थानों कार हैं - कर्य है इस इक्टा में या है। इस अवस्थित आसर कर्यने Commit probettion represent the de time of the street deposits क्षांक क्षेत्रके कराव्यानिक के इस काले आकारित के पत्ते हैं। प्रात्निक प्रतिपत्ति मून-कृत्यान होने प्रतार की माने प्रतान प्रतानक, जाने दिन्यान का देशी किये प्राप्ती । क्षाकृत काम व्यवस्थानको पूर्ण क्षा स्थानके अस्तित अस्तित अस्तित ए वर्ष विराम् व वर्ष क्षण अनुसारि क्षाणुक्ता अस्तर काली हुए हुनै सून्त वृत्तिको । प्राप्तः । यो स्वाप क्षात्रक क्षेत्रकार्य कार्याद्वार इन्त्र अवन्य कार्यका क्षात्रक अस्त्रे अस्त्रे विकासक अस्त्रे अभिकास निवाद कामे राजे । देशताब निवाद व्यक्त मारी केवाद है । अस described at non affefre per som murfum friest forem utriben :

कुट नहीं बागी । सहान् सन्धान्यं दान्यनेवालं । अर्थाः है, नव नवः वै तस्थानः अपने पहरे कह निषय करा यक्त रहते हैं। जिल्ला कर हर जेना है। तरफालगुरू त्या का कार्याको निक्जोंके मानीकृत ही सका है, उसके इंतके जा दू साजार हुआ है जार में आकरा हूं और मोक बदारों भी तुर्वन है। विद्वान पूरव पनि, इसका द्वारा कंकीना, का भी नाम-समा सुरूप करान्य है से यह विश्वयोगको निर्मिष्टुर्वकः अन्तः सहः है। अवस्थि की अन्ते निनाहः

gas sugan pale ex constita e apocue est est sad successent to the expension to expense et ex expense t और **अर्थियां**ने क्रमा अवस्था सीओद्वारा गया है, दिलके द्वारा म<sub>ि</sub>वा गरा आस है। पुत्रः कावारी रहति पर्छ । विरुष् के सम्ब के सम्ब निवासीके साथा जाता कार्याकारको सङ्ग्रा हनके सामने भर्त्र हा गर्न । बाकोके अचीन - शासकार्य प्रीप्त हो जाता है। आधावाति राज्येवाले धनावान संबार भी को विकासको विक्री निरमानो हुई बालावी केरप्रकारक रक्षक है। वेदानाओं की कार सुनः (अहिंदा) कार है। है । बहारि में इस सहस्वते रीमकर काम-- के हर ? है जिसे ? और है। मानवा है और स्वापि विकासिक हुए कारे देवनाओं ! तुम सब लॉन अञ्चन्त्रेक रायाका मुझे क्रिलेच अन्त है तथाकि वै सुने। वे बच्चांका विक्रमा: विकादमं मुखारी प्रावंताको समाप क्रमेना: क्यांकि कार कह रहा है. निश्नाह करका करूबरेक. मैं बनाके अधीर रहता है और अबा लिय र्जन्म कार्य नहीं है, बरोबिंग कियार कार्याननाम प्रवित-अनुका सरो कार्य पुरुप्तपूर्वक क्षेत्र राज्यकार्यः एक कहन वही करना 💈। इस्तियो सीओ लाक्सेने केरी है। जनको कहन-से कुमाह है, वरंतु : अवयोधिनकार्य के अवये गेरी ब्रॉसर्ट्स मन्त्रिक नहीं अन्ये समाने पेप्रकार है। प्रमुख्या है। अस्तरिक लिये मेने अनुवार जार बहुत के कारे बन्धन्यंनं कुरुकारा पर अकरण है। यांग्, प्रथक करके अञ्च लाग किये हैं, रहपाँग स्रीप्रमानुष्यको सम्बन्धनो नेहा मृत्यः नहीं हो। संन्यन विकासन मृतिसात वृत्तन् पूर विकास है। परमा । मरोडे और कारूकी बनी हुई बेड्जिके हो ! जिसे - अन्त अधिक कार्यको नवा हरूनापूर्वक वीका हुआ। पुरस्त भी एक दिन अध्यक्तकता । वर्श जो प्रतिक्रा है, इसे नुष कन केळने कुटकारा का काना है. मर्गनु ब्री-- सब म्यून अव्हार साह आज़रे का । मैं बहु सन्ध पुत्र आदिके ककान्ये क्षेत्रा हुआ कपूत्रा कानी। कताना 🛭 कि प्रम प्रमा अनारित करी विश्वति म्बान है। विक्यांक्ष्ये निवक्त संबाध बनाया। बराउवरी कर्युं स्रांच वहीं है संशासि में

स्थापी करण गाँक सामग्रामण आग्या १,८१८काम्प्रेरेकेट्री संग्रहम् अमृत्याम् । मानदास्थ्ये पर्यादेव प्रदानिः पृथ्यतः । अवस्यानसम्बद्धाः अस्त । प्रदान्तः । म्बर्टन विकास अधानसम्बद्धानानाराज्य । विकास सम्बद्धाना । स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास मन्तरिक त वा राज प्रधिपद् किव्यास्तरिक जिल्लाम् । विष्या<del>यानां व्यक्तियात् । स</del>्टेस क्षेत्र विरोधका राज्य कार्रित विवेश शहरात हैहरूने अवस्थानों किन्द्रांग्यानकार्यकार्य 御中 神神神 物ではる 一切

militaryania fical Principle untu Period कार्यन्ता । तुम एक वेपना अब विभीन द्रोकर अध्यक्तर भरत्याम् अकार औन हो समाजिते अन्य-अन्यने का जाओ। मैं सुन्दारा कार्या विद्यात हो गुद्धे और विद्या अन्दि राजी देवात सिद्ध कर्मगा । इस विकास अस काई अवर्थ अवने दासको कर गो । विकास नहीं भारता अवस्थि ।"

्राहरणकी फाउने हैं न्याचा ! हैंगा

(Marie 48)

#### भगवान शिवकी आजासे सप्रविधाका पार्वतीके असम्बद्धा जा ठनके ज़िल्लिक्यक अनुगणकी परीक्षा करना और भगवानुको सब वनान्त बताकर मार्गको जाना

सम्बद्धेः सन्तर्भक्ताः है ।

होत्रोह कारण हो के जनावित्र विज्ञानित हो। काहिये । उत्तर कारणी जहांबीको । असे मने और विक्री सारकारे पूर्व । स्टब्स्स आशामें क्षेत्र करना है । इंग्लेनक तुन्हें संस्थ मुक्तिकानो पुरते करिएक आहि लागोर्वदोक्या पूर्वी स्थानः करोहर्व । सरनों कृषि पृत्ति ही क्याँ भा दर्दने । इसके अपने मानि मृत्त ही उस नेमानवा राजाईक, मानुब्रम् कर्तने से । क्षेत्रे अवध्य देश्य क्यायान् कृतिकरी दूसरी सिर्देशके स्वयम देशा । स्मित्रक विकास तरेंड अर्थेट के क्षेत्रके हुए कोश्य— - 'अक्टारियम क्षेत्र रही क्ष्री - उन्त करून क्षरकारी

बाराजी करून है। बेबाएओंके अच्छा किलकारी बच्चा संबद्धां बालुओंके प्रधानों आभावार्य थले जानेवर पार्चनंत्रेक सरकति निरुष्य हो। अन जोडा पर्ट वाल सुन्ते। वर्गेक्षाके निवे चनवान् संबर सर्वाचन्त्र हे - निरंश्तमकतारी नेकेसरी कार्यनी इक स्वयंत्र मार्थ । वे पहले अपने जागाएं अपने के सुर्विकर्तामन के चीते दिवसर कामक प्रदेशपर मन्त्रार सम्बद्ध, कामार्गातन तथा इयहप्रमूच नेपाल कर गरी है। हुई पॉरशनमें प्राप्त सम्बद्धाना विकास बहुरने निर्मा, जार प्रदेश बहुरना ही कानकी समानावह जारून है। मानके काले शाक्षान भागवान कोचर हो। हिले । इस समाप केमल सरिएमी उनामी निरामकार है। इनकी गरिया किशीयों सेवापें हैं। मेरे निया दूसरी समझ **अग्र** नहीं क्षेत्र : में करवाल शुक्रकात औ. महावानआंश्वर परिवाल करके से एक अस्य मिक्षपंपर शर्मक भवति है। प्रविचाने । तुम रात ! कर दिन्से वार्वारीएवी कही करते. अब अंगर केंग्रे अव्हाराने वर्षी आपके और सर्वका कर जो वीं। इस सरकारों महोब देसपूर्ण हरको क्रावी देखनार्थी वर्गका भी बाहे जिल्लाको बाह गय । अकारतीय आहे । बाहे मुखे मर्चका प्रश्रास बाले कारती

कारण किया । क्रमेंद्र अगरण करने क्षे के - अगरवाद शेवदावरी का आक्रा प्रकार के मकारा प्रकारत कर नहीं औं तथा से अहाँ देवित्वारी जानवाना कार्यती विशासकार सन्त-के-का अन्ते औरतन्त्रकी अधिक थी। सर्विकोरे को सिकार्क नवसाकी कियाद नेप क्रमानिता क्रमान्य कामनाक क्रमान तेथ महाप कर व अन्यत स्थाप क्रमान भार कार्रावंको । सून क्या लोग सेर भश्नवियोंन इन्हें का की-का प्रमान किया

क्ला स्थाने इस अक्षर धोले—

बितर करको कर **कारी है ?** 

कारकी ।

कर रही है। जेस समस्त्री कहाँ जिन्ह क्षेत्रके, समस्त्र करने राणी। ही इस्पूर्णक अध्यासमयें का पात है। जरें 💎 आसे 🖯 तुम दीवन्दें सीने का पारी स्थानी कामभाविकान जनकात् प्रोधार ही मनका बारती हो, से वह कहा कामधीन,

हैं। यह और निरिज्ञका सम्मान करते हुए एक इस्तर धारण करते हैं, सम्बाको

और उनके क्रम निजेन्स: चुनिस हो से हैं। उनके सबने करण करी राही है। असन सम्पादर होचा भी कर उस्ते वरित्रको अर्थकोने करा —हेरी: }- निर्मरक्षण- नहीं आवर्ती ! करद कुरू-वाकामी कर्ते करते मीपनि । इन्तरी यह मारा सुन्ते । ज्ञान जननाः 🛊 और इस्तरोपेर विश्वको मोहाने जारनार सम कारते हैं कि तुन निवारियों अनवन कारते। कारते हैं। अनवी क्यों सुन्येके सर्वका पूर्वन हो ? तथा इसके हात किस वेक्सको और ही हैती हैं : जहाबूद दक्षके पुत्रेको करदवे जो करवार्थ उन्हेंश दिया, उसका पास का का के अन्य के करण पुरस्ता हुआ हैं। में समानी-सम अन्य मिसके गर निरित्त-प्रकारि केरी क्रिको करके व्यक्त स्टेन्ट्राट र का करें। वही कार क्रिकेट असमार मोकरीय होरेक्ट भी सबी आर. असके हती पुत्रीका भी विद्या । में भी उनके च्यारमें अत्यार चिकारी कर रावे । क्रिकारर प्रथम पान्ने व्यवस्था अस्त्रातीय विकासित्यारे प्राथमि हेला प्रयोग दिया कि प्राप्तासकुर्वे प्राप्तने मेरी जार मुने। मेरे अल्प्स कर है बनद क्या। महानेको अवन अन्तर्भ कृतिको निवस्त्र विश्वन निवस है सेटम क्यानार अनुने हिरण्यकरिएको अवन्त पह विकार में आवर्षेत्र काची एसती. वर्षे-वर्षे द्वारत विरुक्तमे । में प्राप्त कुल्टीकी 🕯। आवन्त्रेन मेरी असम्बन्ध करों सुनकार कृत्विमें केंद्र वैदा किया वासे हैं। जारदावृत्ति मेरा अध्यक्त करने, इस्तरिको अने अक्षनेने कार्याको करोड् अलेकाको अन्तरी विका क्रीमोर्क्स हो होतर है। तथानि कहाति है। क्रमा नितर-विकासो क्रमा हेते हैं, सही अकत कर मार्थ ? वेस यह पन अन्यत्र कृत्वपूर्वक क्रिकेट स्वकार बीस्ट कॉरने क्रस्त है। क्क ज्यान करके अवस्थान स्था है और जनक कर बार में के करन सरीर है। के कर सरीर है सक केला करनेके मिन्ने विकास ही गया। यह जनकार विकासी देश है। इस कई विहेन कारीके अन्य कहा वर्ज़ और बैजी दीवार अन्यते जातो हैं; क्योंकि उनके राज्य सुते हैं। मानी भारता जात्वा है। देवर्षिया उपरेश जनक क्योर्स समार बढ़े-वर्षे शिक्षारीक्षर मानार में 'अन्यकार, हुद मेरे पनि हों' इस सम्मानित होनेपाली तुन भी व्यक्त है मनोरतको चन्ने लिके अञ्चल करोर सर्च पुरस्कोने आ समी और पूर्व बरकर हुन्कर

अरके इस आरमकी पूर्ति कर समाने हैं - निर्निकार सभा धारकोर एन्ट्र है—इसमें पार्वतीकर को प्रकार सुरकार से सुनि संसाध नहीं है। में अवस्तुपुरित्ता प्रथाओं से प्रस्तानामुक्ति क्रान्युक्त किथा कथन आहे ( - सिल्क्ज़िट्टि हे सुके हैं, उनका न कहीं भर है न मानियाने कहा निरित्तवासीकृति ! प्रतः वे किल कुरुओं अलाह हुए है, इसलाह देवर्षि पुरस्त कर्या ही अवसेको परिवार करने। और विराहीको पान नहीं है : कुरिएक सेव

serve find upon one the serious long mate it with the surject of the property for the Mari Bright Water Marie about from कर्त विद्यालको बहु कर विका, जुनिको मूनों चोद मिन्न और मुक्ते तब करणावा । । प्रेनेवरि । निरिन्त्यमन्ति । मुन्ति विकास करें कि देते रूको जन्म हुने रूप हुन मिलेका कारी कारी मुख्ति सुध स्तेक-शिक्यकार सम्बद्ध सारोधे विकास विकास । मर्गेष्ट के हेरी जून हैं कि ज़ुक्त ज़िन भी अलोग पुरान निवाद न पक्ते । उस मेकारीको मैले ही मोन देशार उन्होंने ज्ञान दिशा और सार्व सत्तव हो अपने निकास और जोनारहित कारण्या भाग काने हुए असीमें सुर्श्यूर्वक का भने । हेनि है को राज अनोटी सानेनारी काल, सङ्गरित और अहितीय हैं, उसके arre took when feely 4.0 give ? mer at the split form \$1 to such another species from \$ parts specify an eller specially for although the despecta specific. prints are as there and these tests or a of प्रान्तवान विकास । प्रति सामानि क प्रतिके एक हैं ... 翻译 医二硫甲基甲基 医动物

----------

क्ष्मीर कृष्य प्रकार प्रवाहीकार प्रश्नी अनेवर क्षेत्रको ।

the the say disperses and b



aparter anno 1800 i spain about un 🐧 parter autor an Bod best fa-mateix 🛊 i प्रभावता में पर अपने को प्रधान अपने में विकास कर है। अनुविध कार्य है और और जुल कार्य है कि पुरुष्टरिक प्रतान the parent glass are of grown \$1. Spectral day \$1. Tourist day were and the best find the first of the first of the first of the first of de louis their first name divisit. Brook his division and divisit first विकास क्षेत्र कर्नन स्थान संस्कृत क्षेत्र है और पूर्व क्ष्मी की क्षेत्र । dert freig Arong St. & Die Josef - ganden best mit für f. its feier four port of t or prop str क्षांत्र कर है। सन्दर्भ प्राप्त के प्रत्यक्ष के दूष के इन्द्र के प्राप्त के पूष्प and specific analysis of the second state of the second state of the second क्याच्या कर्ष क्याचे अन्य को मान करें dag gri one-dagliket. Henge dir te daging total me the da said that करनी अन्यान केंग्रा के अब है। एन्यु पूर्व ने का देव ने पर पून देखान है।

करिया है। यह बार्यका प्रान्त है। चर्चकार, अवस्था । यह मैं प्राची कर बहाती है। विरोध मेंग्यानंत् परप्राप्ति है। अन्तर्ग्या निर्वेश्वरत विके । जनसङ् प्राप्त संस्था विकास विकेश कर्त का विकास अवस्था प्राप्त तक एक वर्त स्थान कानी। मैं गुरुकी कुमलों की विश्वकों हिल्लेक कार्यक प्रश्नाती अलाह के से पूर कार्याक्षणम् आस्ति ( अप्रतिको । वर्षः साद्यः वर्षान्यवस्थि करे ५४। रिंग्य मेरे सब्बा मियमा नहीं फरने तो में सब्ह

मुन्तिकारे । आको को बाने कारो है में उत्तरता पहलारी की रह अहाती पाल हुमाना साथ अगरके कह हुए सरकार्यक विकास अर्थ विकास शहि कामेची। का ही शहर-काम मन्त्राची है और उत्पार को महोको फ़हनों है। यदि पूर्व पश्चिम दिसादे प्राप्ते विमेचन प्रमुख करणी है। अराने का होका अले जनवर्षत अवन कारतो विकासित हा कार कि फारवान किया प्रदूर्णके राज अस आहे प्रीमानसकी अवस से तथा नाम मोन्यर्रकारी है। मान्य ही आयन भूतकर पर्यन्तवस्था हिस्तानेह असर संदर्शनकारों रिर्मुण कहा है। इनमें को निकाल तक को की मैदा हुए हुए जी

ment and 5 mint des sign 🛊 । वं केन्त्रम अवस्थित सिवा प्रतीत कारणा 🚁 पुनिश्वाक अवस्था कारणे (वर्षितासक्त्रामारी) मारने हैं, फिर भी अधिकार्द प्रभूतको प्राचेती विशेषकर विश्वती क्रिक्का प्राचन विकास नहीं सहये। अने वेन्यांयांकों में सहयी की सूच हो पाई। इस प्रकार क्रिया गर्नि है। इस्तियों से प्रतान पानते हैं। विशेषणके उस करण विकासको प्रतानक स् में ने कि में प्रत्यान क्षम् परवारम्यन्य है. क्षमूर्व भी क्रवर्त अप-मेक्टर बहुने स्वयं कुर्मानके अञ्चन्त्रभावतं राजे हे। बार्च्यान्त्रः अहेर अन्तरे वार्चलेका काम आसीर्वान् जीनांकर की द्रमण अर्थात्नी जॉब प्रांती हैं, द्रिका । जुने ! विहेशकोनी जीका अभिकार नहीं । वे प्रेस गुरमलीय अभिकार कारतकार्यक के सरका साथि उनको प्रकास मान्यार्गाम अन्यवस्ताम असर विराष्ट्र है। ब्रह्मके अवस्थित हो प्रोक्त ही जनवान् प्राप्ति अर्गेटक बारंगर विक्रमेश्वर अन्तिक वर्गी क्रिक्या प्रमान्य ज्ञान प्रथमे साथ स्थापन

(Martin, 54)

#### चारान् अंकाका अस्ति स्थली ब्राह्मकके रूपमे वार्यतीके आश्रमपर जाना, उनसे सन्द्रभ हो इनकी नपस्थाका काम्बा पूछना तथा पावंतीजीका अपनी सत्वी विजवाने सब कुळ कहलान

करान्य करन है -जान्द्र हम क्वानां में बढ़े है व्यक्त हैंगा अंदानाने स्पार्तिकाके अन्यने प्रवेकाने क्षाने प्रत्यका स्थानकांका क्रम बारका कारक वन्त्रका स्थान मुन्दा लीत्य कार्यवाल मिक्षाम् भगवान् अवकं वयते तवे अवने तजार प्रकाशकाय मिक्राने क्षेत्रीके नवकी परीक्षा काका अलग वृद्दे आक्षणका कर काका आगाः मिनार किया । में सब ही पन गार्जनामं प्रारामिक हा में इन्द्र और हार किये नहीं। ब्यून संपूर्ण के। वरिवानक ही ब्यापन प्रतिकार पूर्व प्रधानको पर्वकार प्रदान देखा

हेको जिल्ला प्रतिकारिक स्थित हो। प्रदेशक केवी - विकास कुरानी उत्तरक कुई के 7 तुम्बरी विका क्रीनेन्द्रवेता कर्मा पान गर्म । अर्थ अञ्चल क्षेत्रका राज्यते हे न्याने हे अन्यता कर्म कारण केवी रिम्पाने कारण पूजन मिलांकतो. जुन प्रतिन हो। यह में अपूर्ण का विद्वार पर्टी क्षार अन्तरी कृता की। सम उनका कर करता। कारीपर्वेत क्षेत्रक है क्या निर्माणकेल्य क्रमारी पुरस्त प्रस्ताप कर तथे तथा जात केव्याचन प्राप्तके हैं, म तक्की है और न कार्नतर्भ गाँवे प्रस्तान्त्र और केल्के साथ इस अन्यानी क्षेत्र हुन क्षात्र से क्षित्रकारको क्रावान्त्रकारे अध्याकृतिक कृत्रका अध्यापार भूती है और लेश क्राव कार्यकों है। कृतेवाज्ञानी Special Con-

पुरुषे **भ**न्दे **स्थानसम्बद्धाः स्टब्स्** बारण कार्ये आहे हुए जन्म कींप हैं और matte wore \$ > destructed that firmer " arm used hard the mond क्षावर्तालय प्राप्त प्रदे हैं । कैने पर पृथ्व पृक्त है,

क्षा करणायुक्ते ।

ppp 4 mit. if Selection Berter 44 see | single संदर्भ दूररोको सुन्य संस्थान आहेर परिचकारी है—इसमें संस्था को है। कुर क्षतेल और ? निरूपायरी पूर्वते औ करेर प्रश्न निर्माण कार्य विकारियां हुआं नामक पर नहीं ही भी गंभक मन्त्रत सर्द हो तर फारब्वान ब्रोडकोके जिन्ह की कृतिक है। कुछ उ कार्यनकार में न पुत्रक की की प्रपूर्ण कार्यके NOT THE R ! BUT TO MICH STORE TO A कृत करने अवदार प्रत्येत कावार कारते 🚜 🤈 भारे । क्या कुर्व विकास अवस्थिति व्यवस्थातिको क्यांचित्री के 7 श्रीव १ क्या व्या सम्बद्धी क्षान कल-अंका की कांच के की क्षा क्षा अस्ति काम का है रे केन्द्र पूर me gan de ama anta i be-e-

है और क्यान्ताको निर्मुद्ध कल्प-पी प्रतीत कोन है और मुखार पान कक है ? सुप क्षेत्री हैं। अक्रुप्तारीका जनमा भारत नेत्रके अक्रुप्ती-प्रत्यक्रमा कार प्रकृति 🛣 । गुजारी कार्यकार प्राप्त वार्वनीराविको हेपावा प्रकार अनुसार वार्व है। बार्व स्थ केताकी प्राथमिक करवा अस्ति हैना प्रत्य कुलाई बन्द्रवाची बनावानी हो ? पुन की तर्व

> ्य व# प्रोत्ती (शिव्यक्त । अ. ओ. वी part specie ared 4 years could पुन्ने भी । प्रत कार्य मेरा प्रदा सन्दे था । प्रदा for front in which firm of th रिकार्ग कृतिक है की संगत्ति हुए। प्रतिकार मान देश था। इस अन्तर्थ थी सन्तर्भ रित्य मुद्रो विकास कर्य के स्थान अस्थानका व्यानको अस्य व्याने में कृत की प्रदेशका कर्म गर्ने । प्रक्रम् । इस्तरमोक्त कर्म प्रारंका A formouse sign it tolt site remarks But by fage with florid with out न्यूनर्गम् स्थापः सामि आन्ते । यहाँ दीर्थः क्रमान्त्रक क्षात्रार सरामा परस्क को में अपने providence of the state of the state of क्षारिको प्रकार कर प्राप्त प्रकार हो। इसकेर क्षे भागवात अस्तर देख में कुल्लाको निन्द क्ष्म गाँची । अन्य भाग मानुष् । में अंगिनी प्रवास कर्तनो । स्वार्थिक व्यवस्थान् द्वित्यने स्कूत सर्वेकार नहीं विकास किया बार्ट जार्ट में उत्पत नेती. क्ष्मी खर्ड विकास है। स्ट्रीनकर्ण करन

महाने करते हैं। संस्त कारण पार्वनी का प्रायूग्य-देवायक कार्यने Property and the first three lands and the lands are the l gring that stay the wide property probables. percent with their male was proper



THE OWNER WITH SHEET PARTY IN

🛊 क्ष्मिक करने नहीं अनुकि इन्युक्ति । अनुनी करने हैं - करने ) अनुकि market of enter you to still the year bear against own strike when all die selber beite wirdt gif werbend unbemat gred erstell ter erreine. Describert über fürer i bedellte allen die post descriptions groups tooks at बहुत करन केन्द्र है को इसका ना इन्य इसके अन्यतानों से अक्सी

and the same of party and the which the part of the teachers are taken by the The first countries of the first on the first special party and first and given the graph of the course will prove your graph of the gridge, the court feelings प्रतिकार प्रदेशक प्रतीन नहीं प्रत्या पेतु की श्रीव्यान्त्रकों पूर्व है से बन्दीरी होते कार्या weapon's provided space is the said better it was not declared. क्षानाम पूर्व वर्तिक स्थापन क्या कर्ति हुआ। स्थापन है। प्रात्यक क्रिकेट कुओ पहल Strag aff fort \$1 % strage fleek रिक्त पूर्वर किस्सेको प्रकृति की नहीं। क्वांकि रिच्ये भीन हमार फरोरी अन्तर कर की हैं। पर्यापन जिल्लाने अस्तिक रित्ये ही मेरी द्वार कर्ताने केल तब अरला किया है। विकास है है। में जो बारण है, जो बारण है भूमिये । में कांसराय-कुम्परी अक्रा, किन्तु सका हुन्य असरि वेजस्ता आंध्री भी जोनुसार केम्पर विश्वकारीय भगवाद संकरको ही चरित्रतमें जाए करण चलते हैं और ATTER ANTHER TO AND THE OF the first first and the first tersome argum the annumbed and सम्मेखन मञ्जूरम् पत्त विधा । उपन आणे और man diese want is .

> age of sure 2 water 1 British the most from quant street street

बद्धाः है, ज्ञानं कृते जीवरायका अनुवानं हाना है। यदि वह कव डीक हो ना कर्जनीदर्क अपने पुरस हो से महाने करीं। षार्वलीदेवी अचने पुरुषे कहें।'

्रजांटल ब्राह्मको इस ब्रह्मर सहन्यर (अध्यानं २६)

官

## पार्वतीकी बात सुनकर जटाधारी ब्राह्मणका दिवकी निन्दा करते हुए भार्तनीको उनकी आरसे मनको हटा लेनका आदेश देना

मेरा सात पृथाल लूजिये। मेरी सस्तीने जो 👚 कुछ करता है जह उसी कर उसी सरस है उसमें उसके ? एउटिये और की दिसकी बास अस्तव कुछ भी नहीं है। मैं नन, भाषी और - मतहचे। कियाहार संक्ष हो बज़ारी है, अन्यान नहीं । ही बरका किया है। क्यांचि अध्यक्ति है, कह आले ... टेवि ! वर्षि मेरी संस्त सुन्तेकर सर मयका कर शरे हैं।

सुनका सम्मापने कहा ।

इंची किस दुर्वज जलको काहती है? रामचे रात्रों है सिरपर करा करक असी है.

ही जानका विकार किया, तमे ही वर्कती चंग-धड़ेत युधने है और यून पेलोका मक

गार्वन कोली सदाकारी विकास ' देवीने प्रकास करके अपने इस अवता कहा । ्यासनी संपर्ध विकास ( असम सम्बं

प्राचीनेक देशा क्यानेयर द्वाद्यांनी मैंने साक्षान प्रतिभावनी बरानान शंकरका अध्यान राजन रक्त गर्ने और पुन्न अन्यर कृतेश्व बन्तु पत्था कुत्रे केले प्राप्त से सकती. है और पूर्व धनिवासक उत्तर श्री हो से है 🛊. मधारि करूदी हाकच्छार्य कियत हो मैं का अब गय करा यह है, फिल्को गुर्चे हिमारित्या आने हो जायना । सहाध्यानीके हाबहरूको देशी काल बदाबार पानीरीदेशी। इसि. मंत्र करवें गीएक सूर्त्य, है, अल: बै हम समय प्रभ हो रही। एक इसकी यह बाग- उनको सब उच्छारने जानक है, तो भी वधार्थ कर काता है, तुन सम्बद्धान होकर जाराण अंग्य-इस प्राप्तक्तक केरे सूच्ये । कुषावक विश्ववे अहिन ध्वाटा कारण मनमें का अपनेतार्थ अवस्त प्रवास की कि वे करनेवाले अक्षारेक्जी सार्व अर्थान्त्रे काम किसके निजे हेवा बहान तम कर गूरी है। क्षेत्रीकी जनह बाबका भाग पहले और किंतु देखि मुख्यो स्वार्तावयमे सम्ब कुक चारतको बनाई हाथीकी त्यात आक्ने है। सुनवार का अभीक् बन्तुको जान संस्था बन्ता हायमें भीएर सांगरेको निर्म एक एतंपकी अन्य में पार्टाम वह रहा है। जुन्हारी जैस्के हुन्छतः सिन्तं रहत हैं। हुएइ-के हुए सर्वेश उसके सारे हों, बीचन करने । वर्तर तुम्म भूकाने न कड़नी मी - अरहोंने निगर दशा जाने हैं । में किय एनकार भिक्रमा निकास होती । अब बीमा मुखारा के पृष्ट ग्रेमे हैं. अभवकारणी है, इनके नेव कार्य है, केमा ही जनका वरिवास हारत । यह भद्रे हैं और देखन्मे दरायने लगत हैं। क्रम तुन्ते इसीमें शुक्त है, तम बुद्धे कृष्ण नहीं करका क्रम क्रम कर्म और फिरको हुआ, यह आयात्क प्रकर नहीं हुआ। यर-वार्क हेरने बाल कहकर बाबाराने पन्ने पुत्रकांके सोगाने में सदा हुए के गान है.

कारणी हो । मुख्यान प्रथम कर्या काल गाना । परव्यानीमध्य विकासी हेना है । कहीं तुम प्रांचारकोनां भी साम दिया ।

काम रससे हैं। प्राप्ते एक-में भूति, दस मध्यकी हुन्छ। काली हो। लोकी हुन मुक्तर्य है। एकि र में सम्बद्ध नहीं करते कि मानवार अन्तर को बाब तथा है। दिल्लीर विभाग करणान्ते पुत्र प्राप्त अंतर पानि करणां। स्थान पुत्रान्त्र प्राप्तान प्रमुखे हेना प्राप्तान per ferred him the featurest ups fourt, he prove appropriate grave काराओं । प्रश्नमें अवने नामी अन्यों हैं यूनी । प्रश्ना नाने हैं आर बड़ां न बड़, के नीत कही कारीयके कंपना करते. स्वेत्रकार वर्षी कृताका । अर्थने कंपना कर्य है : तुन से नेवृत्रकी <sup>क</sup> कि का व्यवस्थान विकासको भागा है। हो और कि व्यवस्था को तक है। कुली कुर में ही जहाँ कि मुद्दा करने करने देशों, किये कि विद्यार दिया के की वर्षिकों की और का रही कार केवलंडलको कुण्यार सिंह्यू संस्थानों हैं। योजू विकास प्राथकार को उपलब्ध क्षांप क्षिण र नार्ग राजे अवयोगके कराण कारण कारण है जब प्रस्ति है है। सुपता merrie marrie unreiere ju mill i mert begeft merriege ungeben girt bife finant. अन्यतं व्यवतं आवश्यातः तो वर्ताः ही अनेत्व विकासः कृतः । अर्थ तृत्वानं जूताः मृद्ध्य सामी अन्य कर्या क्षेत्रस्थात्त्रं अवस्थात् कृष में विकास का हा कृषाने किया अहारकारी हाबोबड़ी खाला? पढ़ाई कृषाने सम्बन्ध कर्तनांके रहता है किर कुछ करते पूर्ण अपूर्व मिन्स त्रहणुक्ता अर्थर कार्य प्रकार कर् का भारतान कुछ केरे परिचय पानको पानोहाँ विकार हुए वर्ष र कर्त गुजारी क्षांच्यानक काली हो ? कारणी सूत्र मेकक लिए इटल प्राप्तक सक्ता रहन र अरक्ति है के कर कर्मन करना के पत्र अंदर करते पूजाकी के दूर्व वर्गानक करत करिय केवा बोहारी हो ? इत्यार कन्टर अहरेगारे शिव ? कहाँ से मृद्धाना प्राप्त प्रीकृत्यतः अन्यनं अद्योगे कांन्याः न्यांत्रमः प्रकृति अति कहाँ कृत्युकारे वित्रहितः ? कहाँ कारती हो ? वृत्तेक मेजन्य वरित्राण सरके. व्यक्तिके संबूधकी अञ्चलकी और कार्री मुख्यको सम्बद्ध करन स्थलने हैं ? अनेता असून प्रश्नीतात ? कर्न ब्रह्माता अस्त और men remains then triplet makin with their decard a delicit of triple क्षानीको हवार करती है ? बार्च सहस कर दिवस्त केना सहार्थ को है। की क्षीपारंत कार्य कृते रक्षात कार्या से र लगा । इसके पान कर क्षेत्र के व दिसाकुर (पेट) द्वाचारि । स्वरं पूर्व पूर्व आहे नावामानांच्ये । कुल गुल ? स्वारंग्य सामग्री प्राप्त वास् नाराधार किया प्रति अन्तर हो ना अन्तर । यह यह सेन है और कुली कोई से जायकी की राजनेंद्र प्रमान अवस्थित नार्याच्या अवदा अवके बाग गाउँ है। कारायोव किसे हैंद

<sup>·</sup> Martin Protection with the Name of the St. The specific first side for the में मुक्त करें कर है। तसमें अंध्या मामकर की तुम क्यार एकर दे और बुद्धानकों से उनके मू समान व्यक्तिय है

कानेकारे करोबे जो नारिकोको सुरू बेनेकारे। परमुख्योकी चारव ? देखि । सुद्धारे अपैर भूम मताने सने हैं, अन्तरेश हका भी मुख्य भारी । इसके क्या आदि सन्य एका क्यारेके विकास है । आंग्रानको काले नहीं है। तुन्हारे परण दिला आतः मुझे हो यह सम्बन्ध नहीं हकता। सिर कारणको भी उप इर बेक्साने रूप्य अस् दिया। तुमारी पैसी इच्छा हो, बैसा करो । संस्करणे और हुन्हारे प्रति बनका अन्तवर तो तभी देखा। जो फुक भी अस्तवस्त है, यह सब तम उपने रिका राजा, जब से तुनों क्रोड़कर अन्यत करें। जाको लगी हो । अतः में कहता है कि दुन नमें । अन्यत्रे करेड़े जार्रत नहीं देखी जाती । अस असाहकी ओरसे अनने करको हहा सी । करतें निका तथा कानका भी जल जहाँ अन्तरका को बतके, यह करी; मुझे कुछ नहीं क्लान । निवास ही उनके सक्रमक है और अक्रम है।" किय से उपके कफानें ही दिस्ताओं देता है। ये राज्य अफेले रहनेवाले और विशेषध्यन्ते सुनकर कार्रती दिववर्ध विन्तु बारवेशले बिराम हैं : इस्सीनने तुन्हें प्रत्येत साम अपने अध्यापनाः श्रन ही मन कुथित हो वहीं और मनमने नहीं ओड़ना धार्माने । नहीं तुन्हरें, उससे इस प्रकार बोली ( बाल्यमें सुम्बर हार और बार्स करके गरीमें

भरवाजी करते हैं---नरद ! यह साल

(Mention 54)

कर्णनीजीका परमेश्वर शिक्की मात्राका प्रतिवादन करना, रोक्पर्यक कटल क्राह्मणको पाटकारना, मार्गीद्वारा इस फिर बोलनेसे रोकना नहां धगवाने शिवका उसे बलक दर्शन है अपने आध बलनेके लिस करना

प्रकार कोर्ली - काकाबी | अवसरक से अन्तोंने संबद्धाने की करीर बारण मिश्रा है। की पढ़ राजान का कि कोई दूसरे हाती. आम प्रक्रावारिका साधन बागा कर सही मानुराम अस राजे हैं। जरंग अब्ब सम्ब अस्त हो। बन्दनेके रिज्ये अवस्त हो कहाँ अस्ते हैं और गान-अनवनी बाराई सूक नवी । आपसे अनुनित हुन अलंगत बुक्तिकीका सहारा है क्या कर्षे - विशेषतः कर श्रामं क्या आवः कर-क्यश्ले पुरु कर्ते केश हो है ! वै असम्बन्ध साहरू हैं ? इस्तुरूप-देशसा । अस्य ने अस्यान् संभारते, साहरूपो असीवारीन को मुख्य करूर है, बह सब बुझ जात है। परंतु आशरी है इस्स्टिये कथायोगा विकार करके मा सम क्षुटा हो है, साथ कुछ नहीं है। उनके सरकता कर्नन करती है। बाहताओं शासने कहा का कि में दिलको जानता है। दिला निर्मुण तक्ता है, कार्यकार समुध्य हो परि अनवकी कर बात ठीक होती तो असर असे हैं। जो निर्मुण हैं, अवस्त नुज विज्ञेंक हेती पुरित एवं कुद्धिके निरुद्ध नाम अही एक्क्चपून हैं, उनकी आसि कैसे हो सकती कोलमें । भार क्षेत्रक है जिस काची-काची महेकर । है ? वे चलकान् स्वदार्शक्त क्रवस्त विश्वाक्ष्मिक अन्तर्गी सीरवस्त्रिको अस्ति हो वयावस्थितः आवार है। विस्र उन वर्ण वस्त्रात्वरुको क्रिकी अञ्चल नेन भारत्य कर रेंक्स भारते हैं। परंतु जिस्ताने क्या काम ? पूर्वकारकों सहन्त्रके कारायमं वे साक्षात् परकक्ष परमान्य है। आरमध्ये भगवान् साम्यो अधिककृतरे

कन्योंक्य दक्षि होता है और उन्होंको सेक्स्से - इंकिस पूज्य करन हो आसा है। आपने को भैक्सको स्टेक्टों ऋषी नष्ट्र व होनेकारी। वहाँ अधित हेकसी महादेवसीकी किया की स्थानी मात्र होती है। विकास एकपने आयों है और मैंने जो आवकी पूजा की है, उससे शिक्षिणे निया अस्वार सिर नीवा किये इस पुत्रों अन्यकी आविती होता पक्षा है। इक्षानी कुल करती है कि वे भगवान क्रमण क्रिक्तेडीको वेसकार बक्ताकित साल करना मंतुष्ट हो व्यापे अन्तेत रिन्ने कोई भी दिलवार व्यक्तिन, विव्यक्षेत्रीया दर्शन हो व्यन्तेत **प्रथम्** कुर्ण म केले हो सकारी है ? क्यानि कहाँ आवश्चिम करना काहिने । मानुस्थिक वाही अरमेकारकै मानुके संभारका 💢 २०३१ ऋतका वार्त्रहोंजी उस आहातका संबद नहीं करतीं, सभावि अपके स्वरंगः अधिक रह लेकर केली—अरे रे कुई ! हुने मध्यमे ही प्रकार पञ्चल होता है। जिल्ली कहा का कि मैं संकरको जानत है, परंतु क्षाके अभावते जवस्थाको सम्पूर्व निवाद हो तुने वन सन्तरात विस्वको नहीं

रुक्तनासरूपारी सम्पूर्ण केंद्र प्रदान किये थे । कालकाई फिद्ध हो बाती हैं एक निर्विकार जात: अन्योर संस्थान जातन प्राप्त बुस्तर स्वीत स्वतेत्राती क्रत परावस्था दिस्तारी विकास है ? जो सम्बंध आदि कारण है, अपनी आहेंहें का एकता है ? फिर पुरुषे पुरुषे अन्यत्वा अन्यत्वा आनुवार नाम-तील केले हो। निरुत्ता 'हिता' यह सङ्ग्रेलका जान विश्वास क्रमान है ? अकृति वन्तिने जनम नहीं है। करना है, क्लोड सर्वन्यामने ही अन्य एव ियर क्रमणी क्रांकिया कुरारा क्या कारण हो। १५क व्यक्ति होते हैं । केल्ल मेह अलब्दे कहा है। क्रमाल है ? जो कोन कम् हेम्पूर्णम प्रतिको: में विश्वपन पत्र लगते हैं। परंशु और उनका काली अन्यान् प्रेंकरका असन करते हैं. समाना इंशर करा अवस्थि होता से उनके क्यों परमान् कानु प्रमुक्तीय, करलाहकीक श्वरीरक्षे क्राइकर लिटे इस् अस् अस्थाको और मक्तराकि—ने तीनों अधान स्तिमां हेमानकोन प्रश्न अनने शिरधर कैसे बारण अवल बारते हैं। करवाद शिक्के कमाने हैं। करते ? (अत: विशाले अपूर्णिक स्वारंशे चीन क्यूनो जीत रेस्स और निर्चन हो जाता । अवस्तित क्यून भी निरम हो जाती है।) को है। इसरिय्ये संबंधे सोब्योंने उथका 'मृत्युक्षक' । बहुनेक समुख्य होकार सीवी सरेक्योंके कार्य-मान प्रसिद्ध है। अधीरे अञ्चलने निन्तु नार्व और क्रार्व होते है तथा निर्नुतकारने विन्त विकास करें, जान अपूर्णको और वेपरत बाहराते हैं, वे कृतिको प्रशा कुर्वकारों कैसे केन्यरको आहा हुए हैं। विस्कारीका कहा रोजार आने जा आकार है ? वरसाह करकारत महत कोसनेसे क्या साथ ? में कारवान कर्ष दिसकत जो निर्मुण सार है, इसे आप-वैसे 🌓 महरतपुर्वे कल्पानस्त्री दिस्त्रमी प्रतिपूर्व स्तेत केले कर क्रवले हैं ? जो केमाने वर्धा क्रीन-सर अभेरत रिन्यू नहीं हो। इरावारी, और पानी 🕻, वे देवताओंसे पालका ? जन व्यान्देवजीके पाल जिस्स वहिन्द्रत हो जले हैं। ऐसे स्रांग निर्मुल भारको सभी है, जो वे मराकान् सरावित्र दिलके अकाने नहीं करना । से पुरस क्षणे पहले मानेकी इच्छा करों ? यदि सम्बद्धी व जाननेके कारण यही हिम्मकी शंकरको केमा न करे से जनम कार निन्ता करता है, उसके जन्मभन्ता सारा

कार्यन्त्रक केन करों न हो। कार्यन्त्रक तक का रिन्हार कार्यों क्रीह है। कर की अन्तरीकारण कर है। काम और विकास की अस्तर । प्राप्त के बहुत के कि क्षाप्त ने के किए कहा के किए अने की पान की अपने की अपने का अपने के अपने के पान का किए की किए का अपने की अपने क कार है ? कार्यांक में प्रशेष करनक अधीय जातकरों क्रिक्टर क्रावंत क्रूबर ही विराधे de bie meite mich gegeftent went mie meint alle geit mit. Pront विकासकार में विकास किये करते जानक किए इस प्राप्तानीक साम बाल बार-स्वा क्यों भागे नामक कर को है। वे क्यांग्याक : अवस्थ में Sait : पारत बार नवीर करने प्रमान है।

Part manife fein went ware, mit if Rome ! forth servicing times make made ... on serger five and up to fight t किन्द्र सुरू तेने विश्वास हुई फानारी अंग्रेसी मुद्धे होन्द्रमार साही प्राप्तानी ? प्राप्त से सिता med feature that shell i

province stopping state my first year stopp will be able to surprise separate बार न करना है। यह काला निरम्भी निरम्भ जान कार्यन हुआ मुन्तान द्वारा है। मुन्तान ही केरना 😘 विश्वको निर्मा करना है। स्वेत्यको को सुद्रे पात निर्मा है। हम एकार कार्यक अर्थाको पान वहीं निर्मात को उस दिना पूर्व एक अन्य की पुनक समान प्रान विभावती भूगात है। यह भी वहाँ मानवा, महत्व है। तथा बाह्य । वृत्र के मेरी साराण mich girer fin fe mermen ffreite, mit fin ferenmutugb miraft fin अगरिकारिको पार्किने कि. के किनाको किया । या कुछ परात है। प्राप्ता केत्र मुद्दिय किनाव

कारण है। भागनाम भागत न मेंगा बंधान है। का बेदानका हार्यका कुछ पूर्व । बीट पह में कैंग ही पाने न हा प्रमान केंग की इस्तुमा है के का कुनुमा है बहुत है और finally feet follows it servery from it, and i we are proper for hypoth firest कारों कर में करण प्रत्येत सर्वात नहीं हो है भूती और साम की बांग्य है। कि वी पाप

entite first at the most group to another with the first क्षेत्रका अनुस्य कार्यकाल का पहाराज्यको हो। बहुद्वार अनुने करी हो अन्यक अनेको विका the parties and all recovery formed assert कार में कहते. हैं - किया है किया प्राप्तान स्वकृतने प्रकृत से द्विता प्राप्तानिकार marke frefermerbrick firth as upon all gods many from a from the stranger will afte faldere freit meine der bert all fin fi fier um germ Province compression of a policial contract threat and spire beauty models. शुरुवेदर कर प्रकारणी क्रमान्त अर्थ ही एक नामानक अन्या के नीवेची अर्थ कर

कार्य कृतान लाग नहीं के बंगा । में बारव कर्म पर करा— सब्दी ' इस अलग है। यर बांचा। सुद्ध मुख्यो हैना कुछ बी

क्षा के संबद्ध के अपने प्राप्त के दिनद्वार है। है कि एक कि पूर्णिक अधिक के स्वयंत्र के अवस्थित है (物中事者物等犯 第4)

वाले । सुनिवार विकासको बाजनी । बैने अन्याः बैदनासको वालैरह । प्रकारमें स्वामी बरम्बर परिक्रा मी है। कारणके अवगधका क्षम का से जिले और मैं सुन्हारा कर हैं। सुन्हारे समझ मैं हो जरता है परित्र ही अपने निवासस्थान जान वर्णस

स्वयात्री करने है—टबर्स**ब्**टब र्वेकानीनाचा अनुवास्य कार्य्यान युक्त बहार्यकारीके वेका वहार्या प्राप्ति वेची असम्बद्धाः सम्बद्धाः अस्ति । अस्यव्य समावदास्त्रीतम् मीना लोकांच नकारी-केमी अवस्तित्वी मुझे प्रक्रोतका स्वता कक्ष किए गया । व्यक्तिक । क्लरी करेड़े को जिल्लामी केले। मैं सर्वका जन्में आक्षी पार्शनीकी कारी क्यानक सुभारे अधीन है। तुम्हारी हुन्तर पूर्ण हो र हुए हो नकी: क्योंकि परिवाय-कार प्राप्त हो किये । मेरे बाह्य अपन्ते । तुम नेरी पार्टि हो। जानेवर प्रार्थिका व्यक्तियान्त्र व्यक्त श्रम वह

(अध्याम २८)

#### किय और पार्वतीकी बातचीत, फ्रिक्का पार्वतीके अनुगेधको खीकार करना

मिश्रमान मोर्गिनमे । जार्थ । प्रथ्म । आस्त्र न्हे हे हत्त्वक पत्त्वम आपन्हे अस्त्राम माराजा

काराज्य करते हैं। अस्तु । प्रशास्त्रा लीलर करतेले कुलल है। अस केरे दिला इरकी पह कर सुरक्त और ३४६ आ-२८- दिवनायुक्त बाब करियों और गुरुक्त करका बाली मनका वर्षन कवार कर्वनीका कहा उनने जरी बरवना वर्तित्वे नाकन वेरे इन्हें हुआ । इसका ब्राम प्रमानको नितन जिल्लाके प्राप्तको केलाने हुए आवको केला ही कार । से बहुन मुक्तका अनुष्यन करने लगीं । कारक करिये । इस नमा आब मेरे सम्पूर्ण मित का महासाधनी दिखाने अपने मान ही। गुल्याक्षमन्त्री समान बन्याने । यस असन माई हुए मगावान् निवासे कक्षाः जनकान्त्रीक ज्वित्रोते को निवासी सब पार्वनं जन्म नेवेच्य । अस्य भी चालीब्दी कानकारी बरायोगे तथ मेरे किया कारणी है। प्राप्ते ! कृतेवरालानं अस्यानं तिरामाः असने । चार्य-काबुक्ताके स्थाप अस्यापी निर्म हर्पपूर्वक दक्षके बहुका किनाम किया। आहारका पालन करेंगे। इसमें संदेश स्त्री का अने क्यों भूगा दिका का ! वे ही अगर है . है । उस मैं काले प्रधानी दक्षणी प्रथम औ ऑर नहीं में है। हैक्टबंधा । इस समय में और की विनाने जानके हाममें मेरा प्राप सारकाम्प्रय द वा वार्यवाने केवलकोक दिया, का क्षत्रय कार्य प्रकार विविधे कार्यकी निर्देशक निर्देश राजी वेजके सर्थके विकासका कार्य वार नहीं विश्व है है। किस क्रमान पूर्व है हैरोज़ नार्थ अन्य प्रथम है दक्षणे महीच्छी कुछ नहीं बड़े। अन्य क्रम और परि पुरुष कृत्र करते है जे को पति विकाल जाएकर्राव्यक्त वही जारी परि को आहर्ष । इंसान १ क्रमो १ मेरी यह स्थान एक राजी । इस्सीनवे इस्मो १ सहस्रेख । मान मंतियो, अरक्की आजा लकर में अरक्की कर देखनाओंके कार्यकी विर्देशक निरमको पर जानी है। अब अस्य अस्य श्रेपन श्रेपन श्राप प्रान्तकेल विशेषके विकासकार्यका विकासका पान क्रमा विद्याद बदाका कर्यत्र काम्पन्त करे । विकासकी देखी हैंसी।

कुरम्बद्धारम् सम्बद्धाः वर्षे है ।

हुन् व वेक्क्केट क्रेक्ट ।

हो कारते अन्तर हो गया है। यो अन्तर मृत्यूपी हन्तर हो केला करी। प्रकारको प्राथमित होता है, यह परावास 📉 बहुतवानीक हेला प्रकारक भी सकी क्तरम्ब क्या दिया। सन्तम् क्योंको प्रशास अरके कक्ष।

कार्यक्ष । क्षेत्रे विकार विकास स्थाप वाद अनुमी । सामान्यवादानाः सामुन्यः अति विर्मानाः पनि ही । कार प्राप्त को प्राप्त कर्माने कि क्षेत्र पूर्वत्त स्वयंत्रात । में वर्ध सम्पूर्ण कृतावर अवनाः, र्राजनेक्स एवं रेरनेक् हैं। अकारी इंबानी भारतेनीयारे प्रेमी पान मुख्यार प्रत्यान्य, विते प्रात्तेत प्रात्त्व वित्या है। वेत्यते । वे कारतीरक कई प्रमान हुए और इन्स्त हैन्से पुन्हों दिन्स विकासक बाद नहीं से कांग्रस गुरू विकास क्षेत्रक विकास स्थान वृत्त्वकी सम्ब रेडको प्रता हेरिक । पहेन्द्रति । मेरी प्रकास पर्व गाह्री पतः अवस्थ । विरोधकान केंद्र करून करने कहते का क्षेत्रण जीन्द्रीय 'सहस्य गुरुकेश अन्यान नीरन्यसम्बद्धी महारक्षात्रका और विशेष है। पूर्व मुन्यत्र सहस्य क्या भी अपने कुले दौर (क) केला के कर्य । बरायों " प्रदान अर्थर जिसमें एक बाल विकालनेका जनवान जनवानी को प्राची है, व सक जानक है। कार्निन 👚 प्राप्त से अन्य है। कार्निन । वेसर जनकर महा तक को कुछ दिवसकी केन है। इस अवता कुछ ने निर्म करा बार्क हो ? अहे । मुन्ताने स्वापुर्क । के विकास सम्बारक के नुकारिय कुछ । अग्राधान पुर्क तथा कुछ स्वाप्ता है । अन्य जैतरी

से कुरानेक प्रकारत प्रकारिक क्षेत्रेनकार है। सामने कामनाविक्त नकारे कियाने हर क्या । श्रीच । में स्थरपा है, परम् पृथरे मूर्त । सन्तरम् । संदर्शने मार्गमार अस्ति-नार्यमें

करनकारों अनुस् का व्यापकार पूर्वों हो । । । प्रतिन अपने —अस ! अस्य अस्ता है का कामूनो प्राप्त भागांसक हो त्या गया है। और मैं प्रकृति है इस विकास विकास मुद्रा अंशोध्या परण्यानाने अन्यानी प्रत्या अर्थनात्री प्रतिश्चे कार नहीं है। इस अर्थने महत्त्व बुद्धांके प्राप्त हुने प्रारम्भाव कर राज्य है . और विश्वेष क्षत्र हुए और प्राप्तिक अधीन राज्य क्षरकारकार राज्येकारे प्रार्थना प्राप्त कराव स्थान है को है। सामे ' कुर्वकार के प्रे अन्तर जीवर कीवर है ज्या हुते । अन्यत अवस्थित असे अर्थ-क्र क्षत्र नोत्रों पुरस्के अववेदान है। होंच है अनुसार कार्य करना करिये (क्रेसर है अस् बारवर्गरंथेंड १ वर्गन कुरूब का है 7 वर्गन न और विन्ते करवन करे और विन्यान्त्रकी साम बहुत् कर्मा है ? अनुस्ता कान नुसरे तुम्में क्रमनेका सोधान्य अवन करें। प्राची ! है क्षेत्रक है ? क्रम कारण कुरून दिलाई निर्म कहा अरक्तां भागत है, क्षेत्र मुक्तार कृता कुछ कुछ है। विकार क्रमेनकार विकास क्षेत्रियों । क्षेत्र में क्रम क्ष्में में क्री विकास है ? जुल और सामग्रेड नेतृते हमा अल्पार्ट करों अभी औ है। अन्य प्रयूपन केवल इस क्यानो प्रकारमञ्जाक सम्पन्न सम्पन्न है, निर्मुण है, प्रकृतिक को है, mediat igus dock by somer upon tridear trita um mora urdear b दिक्ता है। जुन्मी राज्याना प्राथमिक स्थापित क्रांडिक इञ्चलने मानव प्राप्ता पार्ट (विश्वास्तिकका) मुख्य प्रकृति क्षेत्र क्षत्र व्यक्ति क्षेत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र मीन्त्रोब्हारी वर फले हैं; क्लेंब्ट अन्त्र क्लेन्ट्र जो कुछ बजा था, अर्थको नार्थर प्रवासको अभिनादी क्षाप्तनेने कृष्णान है। प्रत्यक्षतानुर्वन्त क्षाप्तने प्रतान कृष्णा कृष्णा से महार्थन ! स्केन्टर ! में अन प्रकारमें प्रकारों । हैमने कर र जरनमार पूर्वने भार हर अन्य कार नहीं हैं। इस्केंड़ <sup>1</sup> अन्य कहार कार देनते करता। अस्ता प्रति को के स्थापन करें करते । उस एक र बहुत्या देश बोर्डको । समे । सहस्य, अनम ब्रह्मीके निरम्भ इनमा निर्माण स्वीकी क्षत्राम् व्योग्या वरणाः ओक्टमे अपने मृत्याच्याः और विकार गया व्या । वैद्यानकरः अस्तर विकास बहेकिया, हैको जा-सम्बद्ध करून क्रमान्यको निवास हम सहस्राधे अपने सनी अन्यकार है प्रवासकार का वे निर्म । अभी काले का साथ कुनाय कर सुनाना ।

बन्द्राहर निर्देशकाने बहुंब्यरको बारंबार प्रायक्त अस्वान कुन्यान अस्त्रान मुख्ये हो पने और किया और सराम बुक्कार प्राप्त कोए थे। महाने अवस कार्य मने । सान्द्र ? पर्य सराम क्षा के नहीं। इस्के देख कहारार महत्ता, वहां बहुन क्षान हर तहा । सकते वृक्त मोजुर्च ओक्टोराज्या अनुसरम् क्रान्ये यह क वर्ष तथा मार्चनको मी पूर्व आगन् निर्म केला कारण स्वीकार कर जिल्हा। जह दुआ।

हकारी प्रजन है। बारवार देगा से बेरब आदि माने एक भी पर सब

पार्वतीका पिताके प्रत्ये सरकार, यहादेवजीकी नटकीलाका वयनकार, उनका मेंना आदिसे पार्वतीको पौगना और भारत विताके इनकार करनेपर अन्तर्धान हो जाना

विकासीचेंद्र कर पूर्णी मधी। भूतवंतीच्या क्षरतिस अन्य विकासीत असे असे विकासी। हर उन्हें पर में अध्यक्ष मिल गर्ने

विकास क्षेत्रीये पारत विकासके देखा। जो जारे प्राथाना करने एको । तामाने पारत और

कार के काले हैं। मान्य ! चलकार अल्पेय प्रदान और कोंचे विद्वार्यक्रम क्रेसर क्षेत्रको अपने अवस्था क्षेत्रको सामे असेवर होते क्षांत्र औ रहे में अन्त हराबार प्रचेत्र करी करित्योगर्यात प्रापंती को अपने प्रकारों हुई प्रापंति प्रत्यिक्तील प्रधान किया । क्षेत्रक करके. पदादक्षात्रीका अस्य अंती हुई। याना प्रिन्तने पूर्णक्यके आसीर्काट के पूर्वकारे अवन्त्रका सुरुवार केल और विकासन दिला केला ब्रह्मका केलन विक्रान के रहे ने लगे। र्वकर आक्रम से क्षेत्रे विकास प्रेम्पत प्राप्त अस्त्री सम्पन्नात अस्त्री सम्पन्ने स्थाने स्थाने विकास अवकारीक हैको पुरु । वर्गाहर क्रकार्ग, तथा धारिकार सी वर्ग जनकारी जन्म अनेबहुत्रक महिल्ली तक अन्य एक कव्यापी जैन्द्रकक उन्हें भूजाकार्थ अरकार नहीं ह भी का पांच । वार्तनेक मार मार्न वेताक 'र्याप मुख्य अवने कारका अञ्चन आहें बड़े इनंबर आह क्या क्रम्मीर करने करनेवाल क्रम्म करनेको अन्तरी नगर विद्वा निवस है । सुन्दार स्थानकारको इस स्था लोग हाती क्षीनको सहकारे अनको स्थानके स्थित हो तको हैया बहुतका तक करण हातेके विकार क्षण नार्वी र तन्त्राचे प्रकेश काल काल अल्ब प्रत्येतीको भूति पूर्वत प्रकार काले वह

क्षा कर्मने विकासक्षा करना क्षार पुत्र और अस्ता मिया । उस अक्तरकर मिथानकर बैंके हुए वेतास्थ्रीये कर्वातिको अध्यक्तर करके उपनर कुरमें और कर्ष अस्ते प्रश्न स्कृति की । अस्त् । का अलग पूर्व भी एक सूचर राजन विकास प्रमानम अल्पी सम्म लोग मनश्में हे मने ! फिर प्राक्तानी करिएमों क्या कुन्ही विक्रमेंने को अल्परके साथ विकास परके भीतर प्रकेर कारणः। विक्योंने अन्ते स्थार ब्बूल-सी महादे निकास की। प्राप्तनीते आंग्रेसियाँ दिने । पुन्तिसर ! विका दिवालात् । और वाल वेजकानो नहीं प्रशासन हुई। क्ष्मीर्थं असरे पुरस्य-अध्यक्षको स्थानः माना और यह अनुसर किया कि पुरुक्ता , अनेका मुन्ती से केड है। निरासको क्रमानों और नमीनलेको अर दिना और प्रस्कारों में मुख्यां के के बार के कार के बार के कार की कार की कार की कार की व अस्तिकारकृतिक सेटर्ट १



अकार क्षाकीको साथ वर्षको बाल-विका, अल्लाको अस स्टेस्टको देशको हिस्से भाई राजा भीजवार्ज की काके अर्थापकों कारके क्षत्री सी-पूजा कुनै वररूव और कुञ्च भी सहरत कहाँ अर अस्मि । पुने । अस कारण्य क्रिकाल् प्रशासिको समात सुन्धुर मीतको सुन्धार और अर मेलेक आर्था-सरकार अध्ये महा-करको निन्ने करण मुख्यो वेसकार सही आणे हुए सम मने । इसी कीमने कुन्तर जीएम अपनेमाले । योग सम्बद्ध मेरीका हो भने । मेज भी मंत्री मराज्याताः मरामान् प्रम्यु एक अन्त्रतः पर्ना । अन्तर वर्णतीरे अन्तरे इत्यन्ते भागान् मरम्पेकारम न्यं सन्वार मेपकरमे कुल गर्वे । प्रेक्टरमा सम्बाद वर्षेप विश्व : मे विद्यूत क्रमेंनि मार्चे इत्यमें हरिन और राहिने हरानी. अहरी, विद्या मारच कीनो अलगत सुन्दर क्रमफ़ से एस्त्र कर । बैनामर कावरी रक्त केडी - विस्तरणे देते में । उपका सरदा शहू निश्नतिये भी । एकार जान पढ़ने ने परपारम् एक नाम विश्वपृत्तित भार में पूर्वपृत्तीको नारपारे और मार्ग्ने अवने रियुन्ताका परिवय है। अतंत्रक से। अवतः मूख पूर्व, वयू पूर्व पो से । पुत्रह पर्मात सम बरण किये पूर् अजिला तीन पेनोंने अवस्थित या । उन्हेंने मानाम् मिल्ले नेपालंक पास् नेती कुं पालका प्रतेपनित काल मिल्ला स । उनके विक्रोंकी मेलनिके सर्वीय क्वार कृत निवा अस सुरक्ष क्वारों बेलकार कुर्न जेन्क्वीयकी और अगन्त मनेत्र मध्य प्रकारक भीता. पूर्वित हो गर्ने । भीरक्तिपूर्वित क्रैसम्बू पाने। अक्षाने नहीं कुन्तर कार्नि वार्तनेत्राले क्वारीरम्य और प्रार्थका नामेक्ट क्षीकर

कार्यतिके अब्र रहे में कि 'यर मॉक्ट )' अपने -इंस्ता, विश्वते अर्थ तरकार की परवजार क्षत्रकर इसम् कृत्य वहत्वे समे ।

क्रूपानें किराजनाथ व्यानेताजीको इस कार्यों किराजुका सार क्रूपान कर निवा है। उनके वेजन्यर क्षावंत वेजीन क्षा प्रमान विकास और असलान किरोट, कानेपि कुम्बार और का ही कर का का मांगा कि अल्प केर करि असीरकर श्रीतवाल को का करते हैं। उनके कर के जनने ।' प्रीतिषुक प्रथमि विकासो नैया । भुनाएँ हैं । दिल्लाम्ने मुक्तके राज्य नदानारी मारामानकारी कर बेकर में पूरा अन्तर्कात हो। बीवरिको जो-जो पूर्ण आदि स्थाने वे | वे मने और बहुरें कुर्ववाद मिन्ना मीध्येवारण पर । इस इन्होंने विश्ववेद हारीर और पातवावर रेले । सस्यक्षातः निर्दिशतको का अवस केवा सोनंबरी बार्डाचे रसे विश्वर्रीशर्तवरित्रको जनसङ्ख्या बहुर्नुस कुर महान-में सुन्दर रहा से अने अस्प्रकारक्ष्यंक अञ्चलके कृतकों केरता । अनके प्रारीसका सर्व हैनेके दिन्ते नहीं । जनका का वृंदार्व देखकर । एका था और वे वैद्धिक कुलका कड कर भगवान् संबार कर-ही-कर कर असन हुए । सहे वे । अहन-पर सैस्टरको कर कौनुसामारी परंतु अक्ति अव प्रवेशके स्थान्यर वहीं किया . जाराज्यके एक कुमार्थ अध्यक्ति नेपाल ने निम्हाने उपकी पूर्व कियानों के गाँगने। कुर्वने आवारमें देवन । सम रे प्रस्के कर राने और पुरः कौतुकारम सुप्तर दूस एवं । वे सहार् अञ्चल सहके समार्ग विश्वाची रिवे । गान करनेको अवस हुए। मेना उस विश्वक अन्ये सन्ध देवी कार्यनी भी भी। ये उसम माराची बात सुरावार अस्तान सुरांका हो उसी. नेवाले सब्बाह स्वामीय सह बीरे-बीरे हैस स्वे और असे हॉटने-फारकारने राजी। इनके में। फिर हे केवल सेबोजन करने ह्यांस्तरिकार मननें और माहर निकारन देशेकी प्रकार हुई : हुए । उनका बहु हमलब निरामार फिरफुन, इसी मीवर्ने निरिस्ता दिवनान् पद्मकोसे उपाविद्युन्त, निरीद इसे असान अञ्चल था। न्यान्यर सीट अस्ते । क्लीने अन्ते सामने उसः इसं अकार हिम्मान्ते करके माहा से सम नराकार किशुक्तको अधिनमें एउन देखा - देखे । इससे उन्हें बच्च विकास इक्षर और वे मेनके चुक्को कारी महीं सुरक्तर अवस्त्रे भी। तुरंत ही परकावन्त्रे निवस हो गये , सद्धकार मज़ को भ हुआ . कहींने अपने शेवकोस्तो - सुन्दर महिदा करनेवाले का निश्वतिहरीयाँको अगरम के कि इस नक्ताने मातर निकारन के । हिम्मान् और बेनाने इस्टेंबरे के निकारके मुनिनेद्व : वे कराज विकारन्यस्य अफिकी एताने मॉन्स । शूमरी कोई वस्तु प्राप्त काँ भाँति अवने उत्तव तंत्रके अव्यक्तित हो रहे थे । अते । यदे । पहेल दिल्लाकी वरणको भौतित होनेकं उन्हें पन भी करिय था। इस्तीनने कोई भी। कारण पीलसबने उनकी उस अर्जनको क्षेत्रे महार व विकास सम्बन्ध । तेन्स । जिल को । सीवार अही किया । विर विश्वपे कोई कहा नाम प्रचारको सीरमओने विकास का नहीं सी और के वहाँने असमीय हो सबे। विकासिकोक्यों के के विकास का अपने अपने अपने अपने अपने अपने के विकास का किए के विकास का किए के अपने अपने अपने अपने प्रकार दिसाना आरम्भ किया ( क्रियानमे और ये क्रोको लगे—'प्रकार कीव क्रो

अवनी सामाने प्रशासन अपने श्वासका जले. प्राप्ति करानेकाली किया प्रथा सम्पूर्ण पूर्व 🛛 का विकासकर इन योगोव्ही मनकान् आनन्द प्रयान कार्यभागी है। फ़िक्को परामस्ति हुई, को माहन बोककी (484EHR 9+)

# देवताओंके अनुरोधसे वैचाय ब्राह्मणके बेवमें शिवजीका हिमवानके धर जाना और जिल्हा के निन्हा करके पार्वतीका विवाह

उनके माच र करनेको कहना

हिएकानकी भनवान कियक प्रति प्राम् में महारके कामी हैं. निविकार इक्कारिकी अनम्ब वर्षम राम इन आहे. जिनमे हीलगळके वहाँ गये। उस समय क्या देशता परावर विचार करने तरे। गिरिस्क कैनवान् प्रचानकाने बन्धकर्ण महरकार एक श्रमणीत और प्राप्तानीकी चिर हुए पार्वनीमहिन प्रस्कातपूर्वक बैठे थे । क्रव्यक्तिके अनुसार सची प्राप्त तककाओंने इसी अवसापर वहाँ स्वारितको करावेस

करने लगे ।

BAS है कर ने — सारव ! सेवा और असे । तरवन्ता अलकातान कोन्ना भगवान जिल्लाकोंक पास बाकर उनका प्रमाण किया किया किया । ये शक्ते एका, इस इसीस्पर दिवा और के प्राप्त जोड़कर इनकी मुक्ति बन्ध मन्तरने इन्टबल तिनक, एक इन्योंने रकटिककी माला और गलेने प्रस्तनाथ हेचता. जान्ये. देखदेव १. बहादेव १. भागम किने प्रतिस्पूर्वक हरियामका वय कर कारकारकार ! होकर ! हम आवको प्रस्काने तो में और दल्लाको साध्यक्षाणी कारका आये हैं, क्षेत्रा कॉलिये असपको सामका जान यहते से । इसे जाना देख सर्वात्यार 🕯 । व्यार्गिश्च ! आप चक्कान्यत्त्वम् प्रांगदः विस्तवान् व्यवस्य स्वते हो गर्वे । उन्हाने उन कारका राजा सकानंद कार्य लिख् कराने हैं। अपूर्व अधिर्मात्रकारका पुरस्कार राज्यके भीनोका इन्हार करनेवाले और द्वान्क स्थित् समान पक्षकर महिलासको साहग्रह प्रमान 🛊 तका धकांको विपलियांसं कुनुनेवालं है ( किया ) वेकी कार्यंती कार्यकार्यकारी हुन प्रकार महेचान्की अर्थन करके प्रारूपर निष्यको धालान मधी भी। अन इन्द्रसाक्षा राज्यूको देवलाओंने धना और उन्होंने की उनको बक्तक शुकाका और हिम्बान्की अन्य रिज्ञालिक विश्वये वर ही स्थ पड़े प्रस्तानक लाव उनकी कारी वाले आदश्योक करवर्षी । देवलाओकी कर्तृत की वाल्यानामकारी विक्रि कर क्या काम सुरकार कार्यकरने उनकी प्रायंत्रा सकतो अपनुर्वक आर्यायांन दिया । किन् क्षीकरर कर ली और दिया हुए उन्हें शिकाको सकत अधिक जनावर्गकर आकारमा देखाः विका किया । भव स्था देखना - शुभ्यक्षीर्यान - श्राटन - विकार । शैन्यविकारम अपना कार्य सिद्ध हुआ मानकर भगवान् दियवान्ते वहे आदरस कई प्रधूपके आदि सदाविकाकी प्रशंसन करने हुए शीध अपने पुत्रन सत्मत्री घेट की और प्राव्हणने नहीं धारको श्रीटका अन्यत्रमाका अन्ध्रम कराने जनसमाके साथ वह सब प्रत्य किया।

Mariana ager 194 i proma allemente, por



सन्त्व पर्यक्ष है है। एवं ३० pagetifurnation federates also at averaging safe & for many page professions and few

कारण विकास केवारण प्राथमिक है। और प्राथमिक केवा करते पूर्व और और और होते militabelt gibem genen deur gemein fi-a mater feite file beitres filige were a recovery to the same of the same is part and any part described है। में पार्वत प्राप्ति प्राप्ति और पूर्वदि है हो। क्यो क्षेत्रक और अधिकृत्य भी प्रवास्थित when were winnered to the same own the same bud and the same where किन्दु और विकास समान है। यहाँ क्षात हता । उन्हें दिल्ली कुछ क्षेत्रके करना नहीं है। I have seen you made or tred upon करारान्ते क्रिय कुरक्ता अस्ति कृतिक यह । है क्रिया क्रिया, से क्रिय प्रकारकी स्थित कार्या होता. अंगानुः कृत्या और गुरुक्ते । कृत्यान प्रत्यानन क्षित्र हो है है होता का । व्यवस्थित अपने ऐक कार्य के । के पान नेवल आवस्त्रकेंद्र स्तुति अपने कार्य मा, केवल मरकदर्वे काल करते, झरीरचे स्टीप कांद्र दिये । रुपेट राते और जेम प्राप्ते जिलो है। अस्के

was reported from the group of soft \$ 1 dec de descripe qual de paraparagia prop व्यापनको व्यापनक कुल करके ग्रीत्यसमये अर्थ भारत्य करते हैं। उनके कुलका नाम अन्यतन्त्रः कि होको इतन नहीं हुआ । से कुनाब और कुमील हैं। कामानतः निहारले कु रहते ी जाएं सरीरमें महा रक्तने हैं। सरेशी और अभिनेत्री हैं। उपयो अकास किलनी है, यह किलीको उत्तर नहीं। ये अस्यन्त कृतिसर जनकर जोड़ा कहा दिल्कर अरुक किये रहते हैं। वे मले-पूरे समयो आध्य हेरेवाले प्रकारकील, काकारकारी, विकास, कुमार्ग-करका राज्य राज्युनीय मेरिक्स्मार्टीका स्थान करनेवाले 📳 हेले अच्चेच्य करको आर अपनी मेटी व्यापना पापने हैं 7 अपना पुना 🛚 अवस्य है अस्तव्य वह विकार महत्त्वकार नहीं है : फलनमञ्जूतनों जनज ! जानिनोने on feftige of a post of style ( qualified extent de root to the positive and a females of the first part and the a of more more follows: I was not only in the opening surely

water war betreet the party

(अध्याम ३१)

मेनाका कावश्वपनमं प्रवेश, भगवान दिवका क्रिमवानके जान मार्गर्वयोक्ते प्रभना नवा हिम्बान्द्रश्य इनका सन्कार, कप्रविको तथा असम्बर्गका और महर्षि बनिष्टका देना और विकल्पनको समझाकर पार्वनीका विकल भगवान शिवके साथ करनेक लिये कारना

प्राचन पहा और प्रमान द भी होका परिष्य पहिले । इस अपोहल केवानी पहली विकारीयो में किया को है, उस इंप्यूप केंद्र के क्षाप्त हुन किया हुन है। मेरी करू नहीं अन्तर हा में निर्माण कर नेहरक बहुएंक किया हरता है।' बार्याका संदर्भ वर्गी ।

माक्षर क्षेत्र क्षानुकालको अस्ता है।

निवर्गका आवेष जातकर चण्यात खेले। Frank arreste mark it from talls ... State it may be अस्तर के कार्य के कार कार कार कार किया कहा है। कार के क्षित्रकार्यको जनमे यो । जन विका प्रोको । व्यवको ब्रांत-मे जीवर्वको भक्षी गुज्जीय क्य

स्थानो । स्थाने - है-- प्रमाणकारण को क्षेत्रकालकृतिको वरावत अकता करते हुए विकारिक अध्यासन् प्राथके असे एक तक हेक्क्वीन भागतं दिक्कानुक का आ क्या - पिर्नागर र पुर केवाव प्रात्मानी पर्नागरीका दूरती आवश्यक राजी आने देवर कर जनकी औरसे कहर जिल्हा एक निराम के ... या तन्त्र सूर्वमून्य हेजरको सूर्य की बाल क्षर राजा है। केररपुर र प्रतिक तथा जीवर अर्था महे हैं। युक्त प्रध्यक्तिक पुरू सामक प्रध्यक्ती कार अपने कृतिकार है। में अने अन्तरी कृता काली कार्राय । अवकार पूर्ण क्षेत्राने सम्पन्नामा एके करानि नहीं हैंनी। महि अंगर, इस गृहाब आग पत्न है, जिनके पत्ना क्री

ब्याईटरी, अपने इस बारवर्ष क्षेत्र होती अन्योदा । अक्षार में करण है। इसी सम्बन्ध के चूर्तर किए पन कुँगी, पार्वनीके जनेने पार्वनी अध्यानको अध्यान वृष्टीका पाने से नहे । स्थानकार पहल करने कानी काईगाँ अकार अने बाजने क्या देखाना को अवस्था कार को व्यवसायको कृतो होते. याच्यु अध्यक्षे अतो क्रम्य और क्षाप ओह बावक क्ष्मानका क्रमीओ सानेद नाम नहीं नहींगी।' ऐता इस महाविधीओ प्रानेहर स्वापना बहुतन् प्रकार केल न्तर क्रोपभावको कांचे नहीं। अन्तर्वे वहे भागतिक पत्र का का काली हुआ अंतर अपने अपनो केवलात गोती हाँ की तथा रूप आगे करने वाल- हेन भूगलीय अध्य करू हो शक्ता। पा क्याका हमार मानवाम् विश्वका इसं कारमार उन्हें केंद्रमात निर्मे भवितपूर्वक आफा राज्यार प्यान मध्या प्राप्त अन्तरेने अन्तरेनशीमांक्ष्य क्षित्र । अन्य ने अस्तर-सेन्द्र केंद्र तने, तन कार्तिकार्य कृत्यक नाम केनक, पान अपने आहर नेवार क्रिकार की देश और नहीं का कारियंत कार्यियांने का प्रकार

Brent pr agifferet auf bereit gan i von gelfes ben fet fregerich uppas

मेरे पर भवारे 📳 जारमजेन पूर्णकाम हैं । अब वह साबी सक्षमिनेन दिलाको परवासी इन्हें जीनोंके क्षेत्रें अन्तर्वता केवा चारत हो। अर्थन्य वार्ग्य चेववाके पार अन्तर्वतीओ क्रमात है। स्थापि पूर्व गेनमाके पोल्ट परि, केसा। परिचार अपन्य प्राप्त अनुसूचित्री कोई कार्य है से भूरकपूर्वक को अन्यप्त असन्यती देखें हांत का घरमें नहीं, जहाँ करों . जमें बूर्ण करनेले मेरा जीवन संकार हो . केवर और पत्नीमें औं : जाबार उज़ोंने देखा, APPROVED 1

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

विकास जनस्था किया कहा कर्य है और अपन अबूर हुई हिस्सार बाह कही। किया अवस्थात मानी भनी है। अतः तुन्ते । अध्यक्षी जेली--साध्यी राजे केनोह ! कार्मिने । विकासका ! केला कारने सुन्यारा जनसङ्ख्यार्थं को बन्धरे हैं।असम्बद्धानिका स्वर कांच सामान हो जावाचा शामा हुन अगा हानके सुनकार केनाको प्रतिक कर पार्थी और

मुनेकर ! संप्रतिकामा मह मका करणीते मनाव एककर कोली। मुनकर शिक्सानो केनी शक योग उसे

इंग्यानी की पहलेको ही भाग रहता था; विद्या, प्रधानी है। हेति । अन्य विद्यालियो अन्यो है ? म्मार-सी अपनी कर्ते जारपी हैं। एपीले - केनपाने ऐसा प्राप्नेनर साधी मधीं करण कार्ली ( प्राधानों ? में अब भारी । प्रशासनपूर्वक उस आर्थपर अपनी, जाहीं वे कुरुवर अन्त्रप्रद्व के एक है। अवसे एक चेल्ड्सक्वे संस्कृतन आरब्द क्रिया। महत्ता है, भिश्नुमहत्त्वधारी महेशारको केटी प्रहिष बरेकी नेरी भी अब इंद्राव और है।

मीक्सी मेंके हुए पीलराज ज़िक्का मानार्थ । सुनंद प्रमुत के अध्यत । मृत्यु पूर्विकर है । वे मोर्कित हो अवर्ष्त्र काल कार्यात्र स्था हो हो । कि.सी.से कार्यना नहीं कार्ते । सार्व कार्यात्रीये

मेना सोवाले आलुहर होतार पृथ्वीक वर्त क्षि ओले. कैंगलक है. भागवान् हैं। एवं प्रश्नकारी केंग्नेने पढ़ी सामध्यानीके

महाका प्राप्तको अवसी क्रम्या हेरी इतो, है अनुनाती तुमारे वरने अत्वी है तथा की गुरु हो आओले, इसमें संस्था नहीं है। अध्योत-तेतरे केशरियके वह वरितास देवीके

नेपाने क्या-असी | इस पुरुकारणा प्रभाग करके हुए अधार कहा । अधिके अध्य वह विद्या कृष्यक बाद प्राप्त हिमालय बोर्ड---महाभाग सञ्जयिको ! इता है कि इसरे इस बरवें अग्रकाहर आपनोत्ती को पत्र कही है, उसे दिनकी अहारतीकी शुरुक और महर्वि कीन्द्रकी कहे प्रभारे हे क्रम दिनों पूर्व्य नैकारमधार्गी प्रावहरूको । यह पूर्व्य प्रावद्योत् । में और जेरी पूर्वी आवश्री भाकार भागमान् मिकको असि जारामाराष्ट्रकोकः हालोके सम्बान है । अस्य हकार काल गरिवाने ।

रिकामी मात्रका क्रम श्रष्ट हो गया है। ये अस्थातीने क्यांने बहुत असी संस् अन्तरी बेटीका विकास कर केनी नाके साथ- श्रमकात्वा-बुक्तका और उन्हें साथ ही से हर करके पेले जारहे जार कांगभावणे जाती विद्यालय है। सार्वितल बार-बीटने करी नवी हैं और प्रवाहतंत्रक भी प्रवाह नहीं। बढ़ विकृष है। उन प्रवाने जलवान हिस्को की हैं में भी उस मैकार अवस्थानकी कार जुलाइ 'ब्राटकार्शकारोको उसका आरके

ऑर्ज−-चैलेक 1 व्यापनारकः मन्द्रन स्त्रे । सुन् मार्जनीका भहराजी आहते हैं —अस्तु ! मूर्जिसीके जिल्लाई किल्लोड़ साम्य बार को और संपूर्णकर्त

शास्त्रकारम् के विश्वसाम् विश्व कर्ता केरावृत्त । प्रति विश्व केरावृत्त । प्रति वास प्राचन कर तक व्यापना केंद्र । कावान क्षेत्र । यह कावान नुवार निन्द विकारणा रितानक बारू प्राचीना को है कि ने विकास कर अलीवा अनुपूरण आज तका प्राचीनक और अ ३ क्लाक्स १९७३ में व्यक्तिको विश्वतिक । वश्योको सुन्वत्वक है । वैत्याव <sup>१</sup> सन्व है । से किस्तुरक निर्मा कर्नुक नहीं है। ब्राह्मक निर्मा बंदने तीन प्रस्तानक क्यार प्राप्तान हार्न क्षात क्षेत्रको प्रार्थनको हो से सहस्रक गुन्तको 📳 । अस्यक गुन्क अन्तको निर्मात क्षात्रकीयने क्षान्यका क्रांन्यक्रम् स्थितः कृष्यते कृषिः ज्ञान्यकार्यके व्यवस्था सन्तर्भ है। १५ प्राप्त नवारता को को प्राप्त भागन इसके मानाने औं कह करन है जो अन्यातन सुनान वाह क्षतान कारणे कियानको प्रतिक्षा कर हो भी । सुन्तर (किया) स्थान है, परंतु वैके पत कृती के प्रशासन के विभिन्न किया किया, अध्यक्त को अधिकार का किया है। वार्रेने ।

within 1

कार्य कर है, ये पंचन है और ए कार्य कानर-कारणका बाध वाराना है। तीवारी प्रानीका है। को अनुस्ता करने प्राप्ता अन्तर करना है। अनेत्र है। क्षेत्रका । इस रूप मेरिन हैला है, बढ़ नरमेंबर नोच परवाले जाता जानको गीम प्रमानके मानव बन्द रागे हैं। इन है "। अन्य में संबद्धात प्राचनम् वीवोजन वृत्ते कोच का वचन अंतीह है " मुन्तर्राक्तक अवनी करण नहीं हैया। समाध्ये में स्थान केन बेसा है स्थान कुर्रात्रको स्थापिको । जो अभिन्न विकास हो । क्राईन्स । सम्पन्न संस्तार प्राम्पूर्ण संस्था अभिन क्षां आकारण वर्षण्यम् ।

क्षात्रको सुनकर साथ जीन स्वरंगे विकृतः उपन्यतं प्रान्ते सरावाययो यह राज्य है। altige regulate active as time to

pones retriefeneren papptibet refenennen errarde, en pappellen tentagenen et ipari देशा समान मुक्तिमान् रातु हो महाता है, जाले क्रिकेची का कर कुनकर विकास कारी देश की तथा हुएए का है की क्षेत्र को अने कुछ अंग्रेजीन हो विश्ववर्षिक अञ्चलने अच्छा यहि स्टान्स, उसे मुनका अञ्चलका है होती है। यस्तु वरियतकों का विभागत । तमा 📑 मैं विभावे कार कोई। सुन्य देनकार देख है । इस गाउका जन्म सामानिक त्यापनी नेही रेप्पण है। कान्या न नातवार स्थापनु धार्मक्रीय नाप्यापन सी का कर्मा स्थापन ही है। मैं अन्यान निर्मात कर्मन यह है जो सुनने ही अन्यान सन्तान क्षानीयके अन्यते केटे केम नहीं प्रयास । मीता रूपमा है और यक प्रजान वृत्त Mantel affenten antries de f. Come hat fi mie fi beite bei ber अन्य: अन्यन्य निर्मातन निरमात पार्यन्यः । योः है । हम्मोरन्यं यह हिम्मानम्यः हुआ गारम्य है । है। इस क्षाप्रकों स्थानक अपनी अनुस्ता औपनी है। इस क्षाप्त स्थानों होता और उपने विकर् क्षा है । इन्हें, चुक्र वाकू समाचि की है क्षेत्र वर्ष । वैक्रान्त्रे क्षा क्षान्य काल का है कि अन्य किन को प्राप्तकान्य व्यवस्था । और स्थानीर प्रेष्टा है, पार्टी

काळ अक्रमण केल काफ रहाम कः अध्यानोहाकासरावेशात् स रहा अके सर्वत ।

होनी ? जुलक पूर्व एतम और सम्बन्धि के की। असेने कॉरकी निया सुनकर कुलेचित होनेवाले करको अवसी पुत्री हेल. बोलकल्ले अवने हरीरको त्थम दिया था। है; क्योंकि किसी हैन-२:परियो करूम देनेने. के ही सरुवन्यश्रमी करी अब सुकारे मीर्च हिल्ला परन्यकारी होता है—को बान्यका और वेजके गर्वते प्रकर हुई है जीतराज I क्षतका कार राजात है "। सीच अस्तात है। है दिखा कना-कनाने विस्तात है जाते होती कि बनवान् प्रेक्त पुत्रति हैं ? कुनेर विक्ता हैं। अलेका बारवर्त पुरिवृत्तन दुर्ग क्षित्रकर है. जो अपनी भूभकुमते सीलागाओं. अर्जिनोजी क्षेत्र माम होती हैं। में सक्त सिन्ह, क्षेत्रराजी कृष्टि और संकर करनेने राजने हैं, रिर्मेक्कियों और निर्मेक्कियों है। हिंद्यों जुन्मतील, करणांचा और अकृतिके मेरे- क्याबान, हुए जिल्लाकरणी कर्णने स्तरीके बरवेकर बाह्य पत्रा है, वृद्धि, कारन और अधिवयूर्वको हो एस्वे प्रेयपूर्वक अपने संक्रार करनेवारने जिल्ली विक्रिय मूर्ति है। अपूर्णने वारण करते हैं। असर निर्मराज । इत्ता, निन्तु और इर यान मारण कारते हैं, पुत्र सेन्क्रारे हैं अनवी प्रकृतनारी कारान्त्री उन्हें कौन निर्माण अभाग द:स्ती कह सकता । जनवान् इतके हाथमें दे हो । तुम मनि **गर्मी** 🛊 ? इस्तुल्येकाने निवास करनेकार इस्ता. जेले हो वह स्वर्ग क्रियशमध्य स्थापने वसी क्षीरकाराओं स्वरंपारी निष्यु समा अध्यनी । हेक्स्म वित्य तुन्तारी पुत्रीका अन्तर केलालकारी हर—में रूप किनकी है हैसा देखकर हासूनके एक्ट हरायी विश्वतिओं हैं। ज़िलारे ज़लाद हुई ज़लारे को। तमलाके क्यापनर आने ने और इसके साम अपने अंबाने तीन प्रकारको पूर्तिनोचो विकासको प्रतिहर आयो हमे आधारका एकं भारता करती है। जनसूर्वे श्रीश्मक्तियों कर देकर अपने आनाम-समयको सौद गर्वे प्रेरीत हो यह अपनी करनते बहुत-ता कर . थे। निरं ! कर्वतीकी अर्थनारे ही कन्तुने कारण करती है। सम्बन्ध काञ्चनमधी सुन्ताने काल आवार इसके रिजी काञ्चन की आंबहुत्यी देवी बाजी अबंध मुखले जनतः और तुम बेलेंने दिलभातिने कर रजनकर हुई हैं और सर्वसम्बद्धसर्वाको संभूती प्रकार का कावनाको सीमार कर केंब्रा-प्रशासने आसिर्पुत हुई है ज्ञथा दिश्याने . सिन्धा था । सिरीप्रद ने बालाओं, सिर विस्त क्षेत्रलओं के क्यार कुत् तेजने अपनेको प्रचार कारणाने मृत्यारी सुद्धि निवरीत के पानी ? किया का और सम्पूर्ण कारवीया क्या करते. भगवान् क्रियो क्रेस्टाओकी अर्थानके वेक्स्प्रेरिको स्वर्गको स्थानी प्रमुख भी भी । अधारिक स्थानिक स्थानिको अपेर

कारले जन्म के साथै अन्यके प्रक्रिया हो और अन तुन्हें जारे हिंगक के हैं कि तुन कार्यक्रियों

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* स्त्रीविक्या---व्याप्त वालुओसी कार ३००० वर्लने कर्ण ही अनवान् विस्त्रको सन्तरी पुनी हेनी हिला मान्यापारने दक्षणानिक अन्याती हेपीको भी हुपूरो क्या पेजा है। क्रुरको अनोचे प्रतिके क्रान्ते अनु विश्वतः। कृतके क्रान्ते हे के निरे ! के्स्र आरकेनर

distinguished them that he disting within a

मूर्व करन, अन्तर कर हरन। बेर्नन १ को जो बोहत क्या कर भी करती। with the street with the firmest Princip I durin upon repeat want विकास प्रथम को एक से पालेक समार्थ करू प्रमानक में प्रोतानक सकारों की कुछ को रोपार विकास को अधिकार र परिच है। विकासिक प्राप्त परिचार्त्वक क्रेस्ट क्रांस्ट के विकास where were worth and of water front which had a safe watered from the first first the day in the

COTHURN ST. SAIL

#### महर्षिणकि संपन्तान तथा सेन आदिके करानेसे वर्णासकित विकासन्वह शिवक क्या अपनी पूर्वक विकासका विश्वव काना वक व्यक्तिपाका

रिरम्भ कम जा हेन् सक बार करावर अपने अलक्षा अन्त



Military and State States, States and States म ५ करणको गया क्याने (see क्यान

क्ष्मित्र कालेल काल्य पात अवस्थात पुरस्कार देश मुख्य का बारेली काल क्षान क्षानी काना प्रकृति विकास विकास का अपने क्षान का अपने क्षान के विकास है कि विकास की विकास है। माना को नामानाको प्रकारित अपने हुई कर्ना क **=== प्रत्य ग्यान्यज्ञाने प्रत्यमें ने के औ**र मेशासमित सुन्तारे श्वश्रों को कृताव है, उसे स्क्रम से । अन्तर्भ एक समृद्ध कार्तम क्रेनेकर अस्यना मुख् और कुर्तन मुहर्र आनेनासर है। जेव राजन कराज राजके साजी होनार अन्यने पुत्र सुधके साथ सत्रमें की विकार क्रेंगे। अवना रोहिनी नवाको साथ बीन होना। **चन्द्रमा और तारे भूतः होते। मार्गशीर्थः** कराके अवर्गत समूर्य होनोसे प्रीस सोलकारको, जब कि लक्षक सन्पूर्ण कुन्नमहोन्दरं वृद्धि होती. सरकाहोन्दर्ध दृद्धि नहीं क्षेत्री सभा कुल्पित देले स्थानकर रिका होती, न्यारंते ने अतर संस्तर और वृत्तिका श्रीन्यन्य देनेमें सम्बर्ध होते । ऐसे मुहतीं सुध जनमी काम कुराकृति ईक्षरी मानुना मानीको brillians servery from profit page

> the span profesiolis afres whole the printed they appeals

भगवान् हिलका हारण करके चूच हो गये । सेनादेवीको समझाया । तब शैलको मेनका वर्षित्रकोच्छी जात सनकर रोकको और सक कल सपस नयाँ और उपक्रवित से कार्रेसिल गिरिशन हिमालम को विस्थित उन्होंने मुनियोंको, अस्त्यतीमीको और इए और द्वारे-दूसर पर्वतीसे बोले ।

कार मेरी बात सुने। बसिक्का ऐसी बात अन्होंने क्षात्र जोड क्लाकापूर्वक उन कर से हैं। अब मुझे क्या करना कार्रिये, महर्गियोंसे करत ( इस कानवर विचार करना है। आयलोग बैसा ठीक समझे वैसा करे ।

प्रसम्बद्धान्त्रक् बोले ।

पर्वतिन करत । नामकाम १ का समय किसीकी नहीं 🖰 विसार करनेसे क्या लाभ ? जैस्त ऋषिलीय : यदि इसने सहदेवकी आराधना की है और आज है। इसे मैं उन्हींको देगा, ऐसा निश्चन रहते आहर इसके साथ कर्ताकाय किया है। कर लिख है।' तो इसका विवाद अविके साथ होना माहिये ।

आदि पर्वतीकी यह बात सुनकर हिमानन और क्या हो सकता है ? हिमानक ! तब बढ़े बसल हुए और विरिका भी धन-ही-बन। समस्त वर्धतोक राजा, सबसे जेह और धन्य इसने तनीं । अरुधतीने भी अनेक कारण हो । अतः तन्त्रारे शिखरोकी सामान्य गति कराकर, बाज प्रकारको बार्न सुनाकर और है---नुकारे सभी दिखार सामान्यकपासे विविध उक्तरके इतिहासाँका क्वीन करके पवित्र एवं श्रेष्ठ हैं।

विभागलको भी भोजन कराकर उन्हें भोजन दिमालको कहा - निर्मिताब केह, सह), किया । सहयन्तर क्वामी पिरिशेष्ठ द्विपन्यासके गन्धमस्त्र, भन्दराजल, मैनाक और उन मुनिशोको भलीमाति सेक की। उनका विकासन आहि वर्षनेकरो । अन्य सम यन उसके और सारा प्रमादुर हो गया था।

हिमालय बोले -- बहाध्वरा समर्थिके ! अपने अनले सब बालोंका निर्णय करके आयर्काण मेरी कर समें । मेरा सारा संदेह दर हो गया। हैने ज़िब-पार्वतीके वरिष सन विभागतम्बर्धे यह बात सुनकर सुबेरु किये; अब बेरा क्रारीर, मेरी मही क्रेया, मेरे आदि पर्वत अलीभाँति निर्णय करके उनसे पुष-पुत्री, ऋदि-सिद्धि समा अन्य सारी अस्त्री जनवाद दिसाकी ही है, दूसरे

प्रदक्षओं कहते हैं—नास्त ! देखा कारते हैं, उसके अनसार ही कार्य करना कशकर हिमाजलने अपनी पत्रीकी आर काहिये। बास्तवर्थे वह अन्य हेवताओंका आदरपूर्वक हेरस और उसे प्रवाधवर्षीके कार्य रिद्ध करनेके शिवे ही उत्पन्न हुई है। विभूषित करके ऋषियोंकी गीट्से बिया इसने जिल्हें किये ही अवतार किया है. दिया , उत्पन्नत में डीलवर पुनः अक्षा हो इसलिये यह शिवको ही दो कानी बाहिये । इन ऋषियोहे बोले---'यह अगवान रहका

४७५ जोले-सिरिसम् ! मनवास शंकर तुप्तरे दाशक हैं, तुप स्वयं इनके क्षता बस्तुजी कहते हैं—नास्द । इस बेक हो और पार्वरीदेवी भिक्षा है। इससे उत्तम

कुकर अवशीर्वाद देने इस कहा — (एवं ! पार्वनीका अपने लिय प्राणियान कौर्विये । तृय मनकान् विश्वकं वेलये स्वयद्याधनी - सप्तर्वियोकः का बक्रम सुनकर भूक्रपक्षमे अन्त्रमा अवने हैं. उसी प्रकार दैसने हुए इस प्रकार जाते. नुष्यारं गुर्लोकी वृद्धि हो (" केमा कहका क्या । महत्त्वन कहा । महत्त्वन सहस्रिकी ! भूनियोंने निरिश्जाको जनकारपूर्वक कल - विवाहको हो मेने न कथी देखा है और म फूल वे विकासके पाँछ प्रानेका हुए विकास सुना ही है नुमलागाने पाले जैसा देखा हो। कर लिया उस समय परव मती सुनुश्री अनके अनुमा विवक्तकरे विदेश विधिका अस्त्यतीने प्रसन्नतापूर्वक भगकान् शिवके वर्णन करो । गुजीका बरणन करके मेनाका शृंधा किया । 💎 सटनकार गिरिशाओं क्रियकान्त परम जनम सुनकार के ऋषि इसमें हुए देवाधिकीय माङ्गालक लोकामारका आश्रम से इन्दी भगकन् सराजित्यरे मान्। भीर कुङ्काले अन्यनी सक्षेत्र कुलका नार्जन 💎 जांत्रणेने कहा - प्राप्ते - आन्य पहले तो निक्षण करके परस्पर संगोप है, में जातीं चर्चडोस्तिस सीत बुगा में फिर पूजीसीक भागवान् जिक्क पास वाले मध्ये । यहाँ जाकर्षः (ब्रह्मजीका । देवराजः अन्तको । हिनको बनायस और विविध मुक्तियास अविधोको यश गर्थक वितर सिद्ध क्षणका सर्वाव करके ने कसित्व जादि सन विद्यापार और अध्ययभावते प्रसारमापूर्वक मूनि परयेश्वर शिवसे केलं

बाल सुनै । आपके इन सेवकान जो कार्य इसमें संतरय नहीं है । कार दिवा है। अब इसमें कोई ननु-नक नहीं करने नके। 🖁 । अब आप अपने मार्चहों तथा देवताओंके

##Lotabaddaeuniutatioonitatusi<u>doorrabito tuttettu #</u>#\*\*\*\*\*\*\*\*\*<u>########</u> बहाजी करते हैं—नगर : ऐस्स साथ इनके वहाँ विवाहक किये बाहुये। बहरूका निर्माल अन्त का भवान्ये ३२ महादेव प्राप्ते । अब इति हिमाबारको पर मुनियान निर्देशक कुमारी पार्वलीको हाजाने प्रशानिक और बेहोक्त रिक्कि अनुमार

हो क्षेत्रे ( तुम्प्रस्त करूपाच्य होना । जैसे म्हेकरबार-परस्थम मोश्वर इसप्रवित्त हो

ं व्याचाके इस लोकिस सुग वक्कार्य

किया । मध्यक्षाम् कीचे दिन जनम माहका भगवान् विकानको, विदेवतः जनके आवश्यिक करें इनको नवा अन्य सम प्रावसीने करा -देवदंष ! बहारव ! लागोको नहीं सादर क्लम से । ये सब प्रामेश्वर - महाज्ञामे ( आप प्रेमपूर्वक हमार्गे - मिलका आपके कार्यका साधव का लेगे,

किया है, इसे क्रान में पहंचर १ हमने राजा 👚 स्थानी करते. 🕈 — नगत 🔻 🖣 🗷 प्रकारके सुन्दर क्रान्य और इतिहास सुनकार अहकार वे साले आवि इनकी आज रिर्मिगान और येनाको स्पद्धा दिया है। सं समयान् शंकरको न्धिनिका क्याँन करने गिन्सिक्षे अत्यक्षे सिवे मार्चनीका बाग्दान हुए व्यवसे प्रसन्तरापूर्वक अपने बानक)

(Means 2x — 24)

हिमवानका भगवान् शिवकं यास लक्ष्यत्रिका भवना, विचक्रकं लिये आवरपक मामान बुदाना, बङ्गलाधारका आरम्भ करता, उनका निमनाम पाकर पर्वतो और निटयोका दिव्याव्यमे आजा, प्रतिकी समाबद तथा विश्वकर्याद्वाम दिव्य याब्यूप हवं देवनाओं के निवासके लिने टिक्कोकोंका निर्माण करवाना

किया ।

HERE S सम्ब क्लेम असल्पित हो शैरणराजके करू अपूरतकार्यका सम्बद्ध किया। नगरके

नारतीर्ने पूरा--सार्व ! अवाजात ! अपने देशोने स्वतंत्रको अस्ते कन्तुओं औ प्राप्त ! आम कृत्यापूर्वक वह मलाइवे कि निर्माल निर्माल केमा, को कर सकको समर्थिकोचेः व्यक्ते व्यक्तेवर दिशायसके क्या सुरू क्रेक्ट्रिय वर । इसके कार में क्ये अस्ट्र और उत्साहके साथ उत्तव आह एवं जाना अक्ष-भूगोक्षर । अकारकी विवाहतीका सम्विक्तिक संबद्ध असम्बर्धां सर्वेत का समुर्विवांके कहे जानेका करने हाते। क्रमूर्वि बाबरां, गृह, सकर, दिशकान्ते को कार्ज किया, वह हुनों भार आगा, दूध, वही, की, विकाई, जनकीन रहा 🗐। सप्तर्विशोके व्यवेके बाद अवने चेत्र-पदार्थ, भवस्तव, वकावाव, वहान् सर्गार्थक्र अगरि वर्ष-पन्नु ओको आयन्तिन करके पुत्र । रहे और यात्र प्रकारके काञ्चय प्रति अधिक और वालेश्वीक्ष जानवन्त्री निरिहात एका किये कि जुले काशीके बहाई सके हे विकासन् को क्षेत्रत अनुभाग करने राजे । एवं और इस कराशीकी कार्यादावी का महत्रकार किनियोकी आग्राको अनुसार गर्नी। दिवको कर्नतो अहर हेवसाओके रिजे शिनकार्त अन्त्रे पुरेशित गर्नेश्रीके बढ़ी वितकर बाल प्रकारको बस्तुरी, व्यक्ति-अस्ताताने साथ एक-विकार विकासकी । अस्तिके बहुपूरूव वका, असमें समाकर सुद्ध अंश वर्तिकारको उन्होंने पराकान् विकास काम किये हुए सुकर्या, २३०० और विनिम्न केवा । कांतराजके कहा-से आसीकाम प्रकारके जांतरस—हतास सवा अव्य अनवकारो जन्म प्रकारकी सामवित्रा होना। अन्योगी प्रकोका विविधुर्वक राज्य करके बर्ध गर्ने। फैलस्टबर भगवान् शिक्के निरंगत्र बहुनकारी दिन्ते कहन्तिह क्रमीन प्रमुक्तकर कर मोनोने क्रियको तिराकः कृत्य करका अस्तम क्रिया। कर्मसराजके शनका और वह लक्ष्यर उनके हाको परको क्रियोने कर्वतीका संस्कार करकान । दिया। नहीं भगवान् तियमे तथ सम्बद्ध स्मेति-स्नतित्व आपूर्वकोसे विश्ववित हो क्कामोन्य विशेष सम्बार निया । किर वे राज्ञानकारी जन सुन्दरी विकाल सानगर लीट अन्ये । महेश्वरके प्रशा निरोध सम्मानितः अध्यक्तीकी निर्धाने अन्ये बहे इसीत साम क्रोबार कड़े हर्षके साथ लोटे हुए क्षेत्र स्पेत्रीको अधिकानास्या सनुसूरण किया । सन्त देशका जिल्लाकुक इरावर्ष अरवास इर्व महूरावूर्वक समित-समिके कराव प्रकार हुआ ( सन्दर्भात् आर्नान्द्रत हो होलराजने नने ( हुर्बभरे हरूबसे क्रस्य सहस्त्रकारका

बारावार कान्य विकास की अनेनेन्यारें। क्षेत्र पूर प्रति परिवारे नेत्री नेत्री क्षेत्र जिल्ला कुछ अपने अन्तर्भ निवर्णनात अन्तर्भ प्रत्य पत्र पुनिवर्ध प्रदाना बाहानी की र कर्पनक अन्यानकी अनुकलानोध होनानको मी सहै प्राप्तानक साथ अन्ये अभीवार कारणे अपरे ।

Mendell and old a Belleville, Branche - Spiele Spiel Mendel Mercel ( bedeutie) माना प्रकारके मानियों सभा सहस्तोको विद्या । Brought, Right afrikes retitioned artist, apriliant and officer facility service with was figuration on that a final after descrip thought after of the service. Provide Prince & the service work was travel and major from a specific specific Thermoods their and thinker forms a special part of the big and also range प्रोत्साच्या प्रतिकृत्या स्रोत सम्पूर्ण सीत्यां दिल्या । है। स्रोति । सुन्तर अरम्बर्ण पत्न अर्थननेत्रा for expensive man expensive man between their Prince Personal and Address and arrithments arringed at first resolution, and September reproques and past risk from the state and a winder the state of the security when the state केन्द्र संस्थानी केनी राष्ट्र, पर्वक राजा के। इस्ते केवार संस्थान क्रमानानी भी हर and the second of the process and begin to proceed the desired Berneth and until car made arrest, enterfount and area much year, their क्रियानकारी दिवस पूर्व तक अनेको चर प्रकृत बारतकार साथ काव स्कृतकार्य कर्मी र वर्ष कर अवस्थित अधिकारणे स्थित । अन्यत्र क्षित्र । स्यूष्टि विद्यालयां स्थापक की र पार्ट नहें को अध्या के हो है। अध्यानुष्टेंद्र पार पार्ट्य कार्यात विभाव कार्या कर्मकार्थ क्यान रही भी । बेर्क्सरमध्ये हिल्ला क्या अर्थन्त कर नहीं अर्थन्त क्षांत्रको अनेपक प्रत्ये क्षेत्री को । पाने और । इक्षांत्र का अवस्थ कर्म कर्मक क्षांत्र का

पूर्व पंचारे एक समीर की प्रकारका पंचायनक pub there are frecise and relative price and the many more निर्वारण पुरस्क दिल्य कर कारण पान्या उत्तर्भ प्राप्तको वेदार प्राप्तको दुन्नै प्राप्त

केन्युकेस काम ते अर्था को पूर्वते. अर्थनातु र स्थानना होताराम् विस्तानको विकास विकास कर के के कि का का कि Anneter, better tent of first, treat fries first stant point Marines which with reflects that complete pro-against protaken produceries. Also, larger frequency streets and supplies besuchts Room, springer during the arm the distribut data south supplies that क्रिका कर भारत्यकः अनुषे को नृष्यकः साथः अन्यको और तथे असुनिवकः प्रन्तीने संसूत्रः tage til die metal di atti salaga gir i digar i talagasi bara, medal tegata i मूनने प्रीम्पनि काम पार्ट भी मने भी मनेन हैं है। देशमार्थ प्रान्तक प्रान्तक प्रान्तक प्रान्तक प्रान्तक प्रान्तक केरोन को प्राप्ति करों पूर्ववर रहता और हा । देशों " का प्राप्त कई बरेना विश्वन

भूषें परिवर्त क्ये आहे हैं।

ter ditte the reports for our new pricers, type it year git to मानारके अवक्रमेंके परिवर्ण का। वहाँ प्रात्मकारेलकेत केंद्र और प्रात्मेलकरी-पताबर और बंगम पंची परतुर्वे कृतिन कर्या कृतित प्राची कराने असे थे। बहाँ-वहीं कीं; कोंचु अगल्पी केनुआंके संकार अगेत: एकिमीलकित एवं को के, को करीना अन्तेति हैती की। कारों कर अध्यक्ती प्रकेशना कर और होंचे करते हैं। उने केलकर होगोजी राजी और नाई राज और देली अधून महाहै। बढ़ा आधार्म होता था 5 हनके दिवस पूर्ण-भी को उस सम्बन्धन सर्वत्म जान चाली भूरते कृतिन ब्राह्म भी बाई सब्दे से। मैदल भी। पाल अधारको निरामि अनुओका मिलाहिकोको कृतिन रोगा की नहीं मैनून मानवार को का पन का वा वर्षांनी संस्था और सुने । प्राप्त विरुक्ती क्रिक्सिनी पन्ताओं के क्षेत्र और जेनम कलुओं केवलओं और मुल्लिको की बोह बारान्य प्रतानिक को जो से क्रामिंग के (अर्थकर्त)में क्राप्तिके दिश्ये वर्धी केली एक-कुनरेने करूनर क्रीश्राकारों और अञ्चल एक वर्षे की औं। प्रवासके सबसे क्री भारतम्बर्ग मिलाचे के ये। जर मध्यक्ती असम्बर्ग कृतिन अन्ते कृता का जो कर्त मारापूर्वि नार्रो करारित हो रहे हो। हार्बिकार्विके संस्तर जनकर मानिके अवर्तन् क्रमुर-से-कार्य कर्म्य भी यह नहीं अस्तिरिक्त होता हर । अन्यत्वन् विकार्यः स्वयून कार माने में एक अपने कर्ज करा है और अनीओ केसी असूर्यात है, होना केस है जह मार्ग स्थल । वार्ति पुरिष्य सिंद को ये और और आ आ । अस पुरिष्य प्राचीक प्रधार पहन भागें सारकोंको पंकित्वी । भागें नामको योर - विभूतिक मातकिक पूर्णक होन्यु वाक वा, थे, भी अपनी सुपरतारी जनको मोई रोते. को पालकों तथा क्षेत्र वाकरोंने अज्ञान गया के। मार्ट क्रिक मिली औ, जो पुरानीके यह। प्रतांक प्राप्त पार्वने के फूलिन प्राप्ती काम क्रम करानी क्षुट देखी जाती औं । वे. पाने थे, जिल्ला रेज विश्वास केलाने जाएक कृतिका क्षेत्रेयर की साथ रवेन्त्रेयरी अंगर मेहलरीं। यह । के बार प्रतिकारी कारणे असे के और और करने भागमें जोराने कार देती और जाब करने प्रातिक समान क्रेसने हैं। है क्रमी निर्माणने व्यवेत्रस प्राप्तान क्रमे थे, को व्यवस्थार क्रोड़ करनो के प्रतीस होते से । अपने कार्यार क्रेनेपर भी जेरपंतीय समाप कार कही कार्या हो। पूर्ण प्रवास सुवीत हार्या पक्षों है। में अपने हानोरो पंपन जातार अत्याह प्रावस्थान से किया अन्य भी जिल्ह्यानी कराने हे, यो नेवरने अल्ब्स कारणर क्रांत्रिक व्यानकारी क्रांत्री और और दिवन अवकारतीले विश्वापित के । केन्र रिक्तमी रम्पर अञ्चल की 1 को प्राचन पूरण जानक अस्तुवर्णको प्राचन, बानकारी राजानोते सेव्या हैताओं देती थीं। क्यें संस्थात तथा कानूने देवना भी सही देशकार ऐसा कार महारा था, जाने विश्वकर्णवार को को वे, के तीन जनी क्षीरकान्यरों सम्बाद स्वामी ही का मनी ही। क्षेत्रकारों और क्षेत्रकाओं के प्रियम कर नेपालों राजन-स्थानक अञ्चे-अञ्चल हो। हात्रे अन्य पुरु अन्ति सन्यत प्रयोधन कृतिक प्राप्ती साथै निर्म निर्म के थे, जो जनाती। जूति, अन्यतन प्रयोगमा और सिद्ध भी

weare freque give four in pris our fragments bures built Regulated warms in facility towns they of their salps with our warm मानुबाद क्रीकीन्त, क्रमान क्षेत्र कात्रानीवाच्या देखनीत्त्र क्रमान गुज्यो गाव्या क्रीत क्रमा का र कारण <sup>(</sup> प्रार्थ कारण कुले) केंग्री और अस्तरकारणीय विकास और प्रार्थक प्रतासकारणीय कि होते कि एक पूर्ण प्राथमिक की अस्तिक की सुन्ता जिल्ला अस्ति करानुत एक की कई प्राप्त काई कारणे अने के वह को समान के समान : कि प्रतान कारण के समानिक Steel springs and are righted a ferring from all and a more facilities springs राजीका को इस विकास इन्हें की कहाँ विकास विकास काम सुनिवस्त विकास नेकी कार न्यूनांकी मात्रक करते थे। ये की पूर्वतान कार्यकात् अवशास्त्रक महत्त्व वह उसके का की प्राचानी पान के अंदिर परिपूर्ण विषयमात प्राचीनात अनुपति प्रिप्तान अनुपति अनुपति । सामान कार्योक्तर क्षेत्र के वर्ष । कार्य । कार्य कार्यकाचे इत कार्य कार्यकाची प्रकार कार कारोबी क्या मार्थ ? विकासकारी प्रीत्य हुए सामी ( कारान्य प्राती प्रमुख्य कारान्य Represent that the strength source first sit pages you strength in dispusation spring the property from the spring from the figure of finish firegula the first till the wast with first yet you from the about the waste. मानकारों त्यांना की की। यह प्रमाण भागक अध्यक की अनुस्ता का। केन्द्र वेस्पर्य अधि Disgrates the super time described of smooth spiritely makes out all 1 am area THE PERSON NAMED IN

was planty football, now helps: from purpose that age but hape निवासक निर्मा प्रमाननके कृतिय नांभावता नवता को वो जा परव प्रमानन हरेगाँव करत th complex brains from a self-rescrib all answers topologists of all selection States and Effects after Security Parents, Servandents with gard States from Section and fichia pay diseases on an iam spillier and its disea, with मध्य (मिनम्पर्य) की रकता की इसी प्रमध्यमंत्र काळ वर्गमान् स्थानि मन्त्र अनेन देश स्थाप प्राप्ति निरामकः पुरस्तानको प्रतिहा साथ अने। देशव किन्द्र क्षणानम्ब अञ्चल गावनकेत्राके रचनः वित्ताननकः व्या ताल क्षणानुक्रकः वृत्तान कार प्राची कि काम केरियों प्रदेश से पार और मुख्यों का मुख्या । अन्य और कार था। जान के मनमान् निम्तुने निर्म भी सुनदा सहते हो ? श्राप्तरमें पूर्ण निष्ण वैद्यान्त्रपालका

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* जनक क्षार तक विभिन्न कुर हो । . . . . विभागित क्षार विभाग, को पराव प्रभावन स्था नुभव ने व्यक्ति केरणात्र वार्वकोची सूच्या जाना प्रवासको अस्तवार्वको वर्तपूर्वी वर्ताः राज्य काम प्रकारको इक्सान सार व्यक्तिक विकास विकास के अध्यक्ति अस्ति । अस्ति व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति ।

(30mm \$4-\$4)

# मगवान् शिक्का नाग्दर्जाके हता सब देवनाआको विकक्षण दिलाना, सबका आगमन तथा दिखका पंडूमाबार एवं बहपूजन आदि करके कैलाससे बहर निकलना

सुनके कारण है। यहत्त्वर्षका प्रकार जोड़ विनीतकावने बड़े हो रहते। महान्देवजीने क्या किया ? वरधावा सन भगवान् दिलने नेहा कार्य ! हंत्सरकी बहु दिल्क क्रमा सुरक्षि ।

कृतिहरून हो। फारवार संवारके प्रतान पता वर दिया कि वे संशासको सुन्धारा बाजको मुखे । बङ्गानवर्गिका काका मनवान् पर्तककाणः कानैन्यः। कानेनोक्दे असेर शंकरने औ कुछ किया का बनाम है। वेजका मैं कार्क प्रश्नों हो गया है। इसकिये प्रस्कारमपूर्वक आको निकार अनुकर्ण आहे. एउटावा अन्यत्य और प्रत्यान कर दिया है। इन्नेकर अनुस्तव कोलो हुए कैसने लगे । किए अल आवारो बाल्मी हिन मेरा विकास क्षेत्रत । क्षत्र व्यापनस्थि को उत्तर-विकासकार सम्बद्धा उत्तर अध्यक्तरपुर गोर्गपुरक रहिंगपुर अध्यक्त है। किया । सम्बद्धान् प्रते वांग्यक्तः विकिन्त्रंगः । वे महत्त् काला क्रमेशा । मृत् । मृत विक्र क्रोक्सर किया । पुरस्के कर्म क्रिक्मकरक २०६६ स्था १५०४ओं स्ट्रॉवर्च और सिक्टोको मार्थिने भागो कुन मोर्गोच्यो कई भागान गथा अन्य प्रधानका भी होते अहली क्रमानके साथ विका विकास महत्वका विवर्णिक करो । पक्ष मोन की वास्त्रकारी इस व्यक्तिमान वदा — उत्तकना गोर्च और गुरुदावदे प्रत्यक्रमार अस्ताम और प्रव्यक्ति शुभक्तानीका व्यक्तिस्ति सम्बन्धन विश्वतः काळ तम प्रकारचे स्था-काल्यस् की पृत्रीको अब मेरे विकास ऑक्टार कर निया है। आब निने वहाँ आहे। क्षा नावनां प्रकृति को विकासमें आका काहिये।"

मानि गर्दे जनक हुए और उन्हें प्राप्तक एनं। निकासन हे दिनां । संबंधन प्रास्तक नाम

अपर के बोर्ट कियापितक स्थापना मानको क्रमे वर्ष । वृषे । अवस्तर मात्र विद्याल । अध्यक्षक अध्यक्षक 🛊 । महत्त्रीयम ध्वानेश्वामे हेकेश्वर भाषकान् संस्कृते भूतवानियों । आनंत्रये मुक्तमें पद अदिले कामाः न्याकानान्यक संदर्श है। सन्तरात्त्र ही शुप्तान बहुते मुस्त्रेचारे विश्वी है। अब मैं अपवान, प्रशास विश्वा । तुम अवने जीशस्थ्यकी कारमेनिके परम सङ्गानम् राज्ञा कारण अञ्चल कामे हा कई प्रस्तानके काम कहाँ कारमंत्रिक किन्तरंक वैक्तिक परिवर्क आप और वालक द्वारा क्रमण कर क्रम

वृत्याने उपल्याने देनी पार्वनीने क्राडी पार्ग सर्वातीन तथा संदर्भ तम बहै सरका की और कार्य संदूष कका दीने कई प्राथकान् विषय जातः पञ्चानपर्याणकाकाः जात्रेकः साध्य विषयकः कार्यन्यः । आत्रियेशीये

क्यान करते हैं को प्रेमकान् इंकाफी इस अझाको शिरोजर्ग करके भगवार जनारका का ककर शुरुवार में भूवने जीवा है सर्वत्र जाकर जर सववते क्रमणी परिकारण करणे. अपने धरण अनुसर कन्मरी आक्रमके अनुसर। सूत्र वहीं कोध्यान्यको संगक्ता करते हुए असमे छार गर्म । धरानाद् वित्य की छर शक्

कारा । महत्त्वार इन्द्र आदि लोकानार और भुजर दिला पुसूत अप को । क्रमणी विक्री आक्रमणक आमानिक स्था हरेन उनके अनेक मार्चको अन्यत् ही पतर्च । वार पति । मण्डाधर निर्माणम ज्ञानी बारने हमें और क्रमें विरामकी सेवा अभने समेर कर समय उन्होंक ( क्रक्रोस ) अन्हें । कर्मा अपने कारों मानुकार वर्ष की प्रशासको सूच्या कार्यभंतिक कार्य किन्नु कार्यकारे हैं। आहे विश्वको क्रवामंत्रम् आधूरम् पहिन्ती सर्गी । वेशः क्ष्यः निवेदनः सुनिवे । वस्यानकारी

केन्यराज्याः अन्यवस्थाः प्रकरणायुक्तः अनुसर्गानमा केन वर्षः, महो उपयो इत्यानी प्रतीक्षा करते हर अन्ये कर्णके राज्य वहीं उनके किने आकृतकारी सामग्री का गया। को । अन्यो क्रांची पान क्रमुको विकासीचे अस सामा पानाना सामे कर्मी मुसुराने मानको कुट बहुर्त सहार भारी असला सना रहे । असलार जा किराये । असला जो भूत्यर है । इसी बोक्सों चलकर, विका कुन्त केंद्र अलावकों तीवश रंत का गई चून विरुक्त भारत निर्म अन्तरी क्याँ और वंत्रवर्गके का नवा। भूगे रे कार्यके आवृत्यनीके कृतक क्षीता ही बैदनाया वर्णरावा अरूपे और अन्तर्ग को हो कर्न फलाने रूपे हैं, ये माना व्यक्तिभाषाने भागवत् विकास असाव करते. अकारोह असेने नुष्ट के अध्यक्त कर गर्ने । क्रमणी अंदाता परवार अस्तानसमूर्यका अस्ता अन्यान्य अञ्चलि रिकट वर्ग कर-कर अधीर्थ क्तानमें बहुर अने । इसी अकार में अपने अही रखनीय काम सामव आधूमार हो अन्तर्वेक अन्य काल्यालपूर्वक श्रीता की गुन्दे। काले करीएमें की पहर राग्य हुआ बा, फैल्क्स नेवर और परावाम प्रत्युको जनाव । यही बचन अविषय अञ्चलन वर राज्य और मारके अवने लेक्सरेलील मानव नहीं अवके को पक्कर्य आहे वरिकाय के मे

जेल जन्मार जनमा रंग्य क्रमेनर सुन्दर से सूच्य क्रमा-क्रमाहर वाहें अवर्थी । में सूच-वेर- नाम कि क्रमधा गर्थन महत्व महिल है । मे क्रमा प्रस्तक मन्त्र रहे हैं। सरपक्षात् सुनि, स्तक्षात् ईश्वर तो हे ही, क्योंने पूरा-पूरा मान, सिंक, क्रफेक्स समा अन्य होता भी हेचूर्च क्राष्ट्र आर शिवा । सङ्ग्रहर हालस निवरिता है जेवन पनते हुए पहुँ असी। देवता, वक, कुम्प मान, पहुँद, अन्यस का समय महेवाने मही उत्तर्वे हुए एवं केवल । और महर्मिंगवा मिलमार भगवान् दिल्ली अमिका कृष्णक् कृष्णके सार्व स्थापन-सम्बद्ध । अमेर्य पाने और महत्त् असम् समित हुए किया । किर से किल्पन क्योतक पदा अञ्चल अल्यान्त्रके असे चेले —'क्यादेग ! और महान् इताब होने सन्त । वेबाह्यकाओं रे अहंशर है अब आप महातेवी निरिधानी क्रम अवयारकर क्रमान्त्रेया कृत्य असीदै निरम्त । असह सहनेके रिन्ने इसलोनोंके स्थान अरिन्ने विरोधा काही, जो केवल भागवाम् सामुक्तीः चलिने । सम्बर पूर्वा मॉर्किने (\* सर्वक्रास् बैकादिक क्या सम्बद्ध करानेके लिये इस विद्यारको अन्त्र इदकाले बगावान किन्तुने क्षाच्या वर्डी आचे थे. के सक वयांग्रधान अहर- चलवान्, प्रोव्याच्योः प्रतिस्थायने प्रतास गर्ने। कान्यान् जिल्लारे अञ्चल पेत्यार क्षम आरके उत्तर्शक अलानके अनुस्तर ही

क्षाहरून् विक्रम् केन्स् क्रम्बरूकस**ा** मुनिक्रम ! मनकेमर चनकाम् विकासन जो एतको ! अन्य मुद्धानुनीतः निकिके अनुसार

निरियानकारी वार्यलीटेबीके लोग अपने जेरनासे विधिन्तर्यक नहीं आश्वर्याक कर्न करिनियो र

मार्थ ग्यूक, साहित प्रकार—में और ट्रारं बाहर सं श्रामि नाओं क्रमें तथा नाम और जुले हुए। को मगवान कियके संयीय आमे हो, बेरी

कियानम्य कार्य कराह्ये । इर ! आयकं द्वारा । कराने लगे । ये क्या कं-नम नदाक पारंपन विकासको विधिको सम्बादन इत्तिक बढ़ी विद्वार हो। असे बेहोक विधिये वैद्यारिक सोक्यों क्रवंत्र विकास हो अस्याने अस्य महत्त्वाचार कार्य, क्रवंत, क्रवंत्र और अव ! आप कुलवर्गकं अनुसार केवपूर्वकं सामग्रेहके विविध इनस सुस्तोद्वारा प्रकारम्बायन और नान्दीम्बर बाब्द कराइचे भाष्ट्राच्यी नक्षा बराने वर्ग । इन सब त्रका संत्रको अध्ये पद्मका विकास अधियान वदी प्रश्नवाके साथ कहर-से पद्भवकार्य कराने। मेरी और शामाकी में तर के कारते हैं — बारद ! भणवान् हेरकाओं क्यूटेने विद्याली साहित्यों हिन्से विकास देवा कार्यक लाकाकारकारका प्रीतिवर्धक प्रदांका आर समझ प्रवास्त्रकारी परमञ्ज प्रान्त्वे विधियूर्वक स्था कार्य देवलाआकर युद्धा विकास वयु स्वरं किया । उन्होंने सारा अराज्युर्वाच्या कार्य लोक्स चेटिक कार्य वर्धाव्या रोतिये करानके निक मुक्तको ही अधिकार ने विधा करक भगवाद दिन बद्दन सेन्ह्र हर और का । अने वर्डा भूतिकोका साथ के मैंने उन्होंने उसक्तानपूर्वक इन्हाणीको उन्हांन आहर अतेर जररकारक मान वह रख कार्य किया । तदनकर व मर्ववार बहारक देवताओं सन्दर्भ किया । भद्राम्पे अस्य प्रस्य और प्राष्ट्रामीको आने करके इत्र निर्मात्र करायम् अस्ति, वस्तिक् गौताम् भागूरि सह, वैश्वासाथ प्रवेदवंबर निकास । कैलाससे बाहर साम्ब सुद्धानि सीमः जनती पराप्तर अधार देवताओं और बाह्यकोंक साथ विस्तापाल अन्यवनारः पंत्रवन् प्राप्त् का राज प्रकारकी सीरवाई अकृतिकार आगस्य चाकर गर्न, विकास, करनेशांके हैं, कारज् साथे के गये। इस स्थिति, अपयन्त्, भरदात्र, अकृतास्त्र, समय कर्त ब्रोदाक संताबके तिन्हे हेकल विष्यत्त्रह, कृतिक कोल नथा क्रियां आदिन निरुक्त बहुत बहु क्रिया प्रताया ।

(Marie 14)

### भगवान् विश्वका बारात लंकर हिमालयपुरीकी ओर प्रस्थान

क्षणकान जावपूर्व नन्ती आहि संब शताब्दि पाकर व्योक्षर सहकार्य केवसावा विकास. अपने काम विधानमधीको सल्लेकी विज्ञात प्रतिकात विकास विकास प्रमानगपूर्वक अपना देने हुए कहा - कार्यन मंत्रास्क, क्रन्ट्य कृष्टक, विश्वक कामी लांग मेरे साथ यह उत्पन्न और बन्द्रमायन काल, कालक, महाकारफ, आनन्त्रमं क्ला हो विधिरस्य वैद्यासन्तरं अञ्चल, अधिमान आहित्यपूर्व, बनावद

साराजी करा है — मुने ! सर्वनका वर्णस्को भाषी । किन से भाषानुकी आस नुष्यकान क्षेत्रं-से गर्भोका वहाँ रसका त्रोच-विष्युक, प्रनादक, आवंत्रक कृष्य, पर्यन्तक,

Sकारिल हो सब वा÷

पुणे : व्या<sup>त</sup> करोड़ों विषय भूतराय नामर्थ तथा विश्वार भी बड़े हुनेने भरतार

र्गाला, कुलुर, अधोध, अनेकिल, धुन्तक, भ्रोत्स करे है, विकास कार विकास का र कामान्यदेवर, संतरमञ्ज, कर्युक्कु, कोकिस, अनके समानेन भी अनेक प्रकारके थे। मीरं, ज्यूर्वेच्या, करम अस् एत्यर प्रमहःशोके दिन दिन पोचके. अभिनेत्रक कन्नका प्रमानन् वकनन् वेरिवेची प्रमुग्यस्ति और सुनुनेके पानीर कावारपुर, किरानाम, स्रोता, कृतन अस्ते तीर्थे शोधा पूँज अहे थे। कुंचुनियोगी कारतार, प्रत्यनेत्रु, कानुस्त, बीत, राजकाशु., आस्ति सक्षत् कोरनकार हो सूर पर । यह व्यक्तिक व्यक्तिक क्षेत्रक क्षेत्रक क्ष्मिक स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त क्ष्मिक स्वाप्त हैं जिल्लाहरू स्वाप्त स्व कृष्ट्रिनिक, केन्द्रेवकिय, अवस्थि, जानुका जाता करता वा । केन्स्सा संभ विकास्त्रीके प्रमान राज्य जीरामा, अन्ये असंस्था मार्गिः चीचे होनार नहीं अञ्चलको साम नाराज्या मोदि गर्नो सथा पूर्तेको साथ लेकर करे । अनुसरम अस्ते थे । सन्त्रर्ग सिद्ध और गची आदि गणराम असंदर्भ भगोते जिरे त्येकासर असी भी वेपसाओंके परम से र करें तक क्षेत्रकर और भैरव की कोटि- व्यवकारीके नामकाकी गावके आस्त्रक कोटि नर्गोको सेम्बर असम नर्मा हुए हेन। बेहबार सक्ष्मीयरि धनकार् किन्तु कर स्ट्रे भीर अंत्याहके साथ बस्त यहे। वे एक सहस्य - वे - मुने ! अनी अगर महान् का एक हुआ क्राचीचे जुल से। मिरपर कशना पुक्र का, को उनकी जीका बदला सा उनक कारण किये हुए से । उन कालो कराकारण जैवर हुत्सवे जा रहे से और मे अपने जालोंने कथाना और जेरोने मीरू जिल्ला में राजा में। जिले हुए से । अनके सी वास्तरहरी सर्वहरी अर्थे कार-के-एक क्रिकेटकरी के अन्य सामने अन्यते केन्द्रों आच्चान आस्तिके द्वारा सक्तभूके जानूनम् पहन रसे वे । सभी जान- विभूतित किया था । इसी प्रवार में भी चाथ साराव किये के और इस्त, कुम्बल, मूर्तिवान् केवे, क्रमकों, बुरायों, आस्त्रों, केन्द्र एक पुरुष अर्थिने अर्थभूमा से १ इस - सनकादि सहानिजी अञ्चनतिने, कृते सभा प्रचार बेन्नाओं तक कुले-कुले मधीको अञ्चल परिवालके प्रधा मार्गी बलाह साम के मनामन् इंग्यर अपने निमान्ते हुआ गड़ी होता या रहा था और फ़िक्की निर्ण विकासको कारको और करें। सेवावें सरवर का देवसाय हुन भी प्राच कार्कोरेनी आहेत्यको कहिन कारकर सूच अधारके आधुरकारोहे किनूनित हो ऐरावन करान गगारी हुई गाउँ अराजानो साथ वहाँ इस्पीयर अरहता होवार अवने हेनावे बीजवे भा महैती। वे सहभावां अस्वतः थथ करते हर अस्वतः हर्तातिस हो से हे । उस क्षेत्रकारी थीं। जन्में ने सर्विके असनूकारी, समय काराव्के सत्य काल करते हुए बहुतके अन्यनेको विश्ववित कर रस्त का ३९५० जावि की अवने तेको प्रकारित हो में थे। मतान तेल वर । मैं असीवर आसन्द हो अपने | से हिल्लातीच्या किवास देखनेके लिये बहुत मानेक्ट एक संनेका करा हुआ बारका रिभी। जसन्तित जे । जर्नकर्मा, करुकार, बेसार्स, बार को भी। यह करूब काल् प्रकानुक्रमें अक्टासक्स, पूर्व जेन, विहास, प्रवय आर्थ गमः पुग्पुतः, नारवः, इत्या और सूर् आसै अंद

कारक प्रधाने हम करें । सन्दर्भ प्रशासकार, हो अवके साथ नाम साने हेर् सब्दे सेव्य बारी देवलान्तरो, परवर्षा सर्वेदकी न्यूकी का हो व । देवलियान, सक्टूक इसकी नेवाने क्षेत्र अल्य क्षेत्रपुरत्तके- ये अच्या कृतरी अतीवान या। इन क्या केवनाओं और रेप्यांवर्ण के अन्तर्भ जन्मको समार्थ है। प्रश्लेषोके स्थार एक अपूर्णको अनेकरकी प्राप्त गरिया के बार के प्राप्त के पार्ट के बार के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त का अपन programs and that whicher that their rise and & Santa selection रिम्ब नार्वी । मेट्रो. प्रतानां (नेट्यो अति कार्यका निम्बे हिम्बन्धको प्रमुखको या स्त्रे महर्तिनोक्का हो माध्यम् वर्णम्यः सम्बन्ध वद्याः सं । मारत् १ क्रम् प्रन्तार सराहन्त्री पत्याः मन है गया विकास अञ्चलन हता सकती तथा प्रवासन कृत प्रवासन जीन मार्थक्रको अञ्चल रूपाल है जा सर्वात् । यदा एक । इस दिलालकापाने को कृत्य कृत्य कृत्य जनकर विभवत कार है। कुल्ल क्रील हुआ को हुन। धर्मकरात्र बहादेवनी का कृष्यात्र आसाह

# क्रियवानुद्वास विश्वको बन्तानको अगवानी तथा समका अधिनक्त एवं बन्दन, मेनाका नारदातीको ब्रुलाका उनसे बरातियोका परिवय पाना तथा शिव और उनके गगोको देखका प्रयोग गुर्कात होना

क्रमीय सम्बद्ध का प्रदेश ।

सर्वाच्याची प्रोक्त मेरे जगरफ संच्या क्षा सम्बन्ध पूर्वती और क्षायुक्ताने औ महेन हैं। तन प्रमु बाही प्रमानना हुई। यहाँक्रियाको क्याना की । वे मुस्तकार

भारतको करने हैं— स्वरूपका चनुसान् व्यवस्था (स्वरूपे) विद्वा का अध्यक्त प्रसान निवास जान्युजीयो विभागान्यम् एक भेजा । ये. १६ वर्षः वर्षाये और अञ्चलनेका प्राप्तस्थानाः कर्मको जिल्लाम नेपाल्य रेसका रह हा तथा वालोनार कारक निर्म क्षा सर्व रुपे । विश्ववार्यों के किया ब्रह्म आहे. यो वर्षे श्रीकरी क्षत्र व प्राप्तवारे स्थान केवराओं बच्छ परम्य आदि क्षेत्रपत्ना सूर्वत केटमंद्र निवे रागे। सर मर्गवर्षको केन्द्र-औ प्रतीव क्षेत्रकारी स्थाप अस्ता प्रतय अस्ति केन्द्र केन्द्र कार्य मुर्जिको सम्बन्धी और अने देवनकार केराँचे प्रत्यक प्रदेशन को प्रदा कर और में प्रायमकान्येक व्यक्तित है। हो। सन्दर्भने क्रिक्टकार्य अन्तर्भ को प्राप्तकारी शतका क्रिक्ट व्यक्ति केवर्गिको प्राप्तत वरूप अस्ति। निर्म पातः । प्रत्यु समान देखना अस्ति। सेव्युक्ते प्रत्येकाः पेतन ही का नारान्त्री अञ्चानोध्र किने देश क्षेत्रपाक्त्र नहा जिल्ला हुआ और ने मैजन अर्थाद कर्नन औ नमें । सहजन्म किया - अक्टामी अन्य मनने हुए उनके सामने क्षेत्र । वानी, नेपानाओं मान्य आर्मान्द्रम प्राप्त अपने, वेकान और वर्तन क्या, व्यापी विकास स्कूत गर्माके रूप जनमञ्जू किया द्वित्रान्त्रयमानके द्वित्रम् इति अति असने अध्यक्षे कृत्यक्रम कारत समे । बक्कानामेको आहारे हेरवहर निर्मारक विकासका परि यह समू कि दिवस्थानों उसे प्रसास विकास साम ही

के और अपने दिवा अनुष्य जानामाने निर्तारामा अस्तुन्य प्रात्ता दिवा । Benne pro it after area dette serte all gut un aut proper que tot une c कारों के। अध्योग अध्यापक की दिल्ला अपीत , करों अपीक कृती अनुस्त अपन्या भी है। मुन्तिते पुंचा, आकृत गुन्तिते रक्षित, अक्रोनेतः बुद्ध अत्ते । विषयनो परमार विषयं सामानाने रोहने आरोपे । अन्त्रात अवेद्यांन्या एवंच विराध को पर्या । यह क्ष्मार वान्यर बोर्टान सा Brancette religiali Carre Serventes neuro Santin Streett erice Monach में । व्यूने र प्राप्तान्त्वार क्षतिये प्राप्ताने स्थापन अपन्या नेप्राप्तान्त्वे प्रतिप्त केली ही स्वयुक्तान कीर प्राप्तके मुख्य व्याप्ताकाताली तथा काल अव्यक्तान्त्रकेत लागि एकत् प्रवाह

fullhound in ante house, produces of each record. The implication was being evening presi-मान्य में । प्रमेष मुन्यम प्रमान्य का भी , फनवार, दिवनों कहा से आपना दिया हर की । में काल प्रकारके आकृतगरीक विद्यांकर । के ते एकंपूरांकर इतीन करके परिचारम्हीत

मानुर्वा विकासिक प्रकारिक बंद रहे थे । . . . . इस्ते प्रकार प्रकार (क्रमा, बेसे प्रका प्रत्येक क्षेत्रक मानव प्रतिन, कृत्र और अन्तर-क्षेत्रको स्त्रो कुर क्षेत्रिकत् कृत्य grifte bereit abmit gemitten der werde. Berfendt all Ermant Palemani per mark. marketen debt gree geret auge apper apper enter bleven i destind bleven. कारिक बाह्रे क्षेत्रक का गांव का 1 में अगाने । अनुसार आग होना हैनावान् अवने नाजकी कारण प्रभावता प्रभाव कार्य हुए है। यो है। यह । इन्हें कार्य व्यवस्था कार्यकार कार्य प्रमाण प्राप्तिक अन्यु पुरान्त कर्ष हुए मार्गाने कहा प्रत्यान्तु हुन्या को मुर्गान्त्री प्रतेत कृति का निर्मा अन्तर्भ अनुस्थानिक काहे अनुस्य अक्रमाधीरात्रिक प्रतिकार्यक्रमा स्थापने अन्तर्भ । विकासी देखें की । विकास कार्य-में सन्तर्भ हता होते । वह अवकारण संस्कृत करते कार्यन्त्र मानेक्स्परी भूतकृत्यान प्राप्तन केला नेकी तथा। विकास दर्शनारी कुळा 📸 । प्राप्तिने प्रमुख कार को सार उनके कार्य काराव कार्यका कुळाडे कुळाडाता । एवं वार्यक कार्यकार Fireg. 4: wire artist retreet 4: us : 400 - Fauch teles graus gettig geftigt saftigens

**पीक्ष तको अन्तर-वन्तवो निवासन थे।** यन पूर्व क्ष्मा कर्य कर्न नक्षी। erne sekonik hann gesir ya rabus. Pefesahi, gebanik misan mant di मान्यान्यान्यको अन्यवन्त्र प्रेयान्यको स्तृति संस्थाः । इत्युन्ते । प्रेरूनका कृत्या प्राप्त है, प्रिरूपंत (नर्य

Plane France and far parental built dorte against these estimated in their distribute spinel by the first third day

STATE AND STREET AN EXPLORE THAT AND A DESCRIPTION AND ADDRESS. mingerment his mois exists want tract inferrals. Here when a ga

wards arguetts frigher it burestall grows the series for अन्यनं परिवारको प्रमुख पुत्र स्थानको रोजर । पर्तात नही । मून - स्था अन्यन स्थानको

Foregang gand bitte recenseds nas Hodocker telffic s jokinstal beckenang telfic bit see dibbigged इत्याको देश नईचे । समस्य माले बारालके नहीं है ।' क्याचीनको देखांकर केन्स पूजारी भी कि 'अधा- सर्वधार सचा स्वयंक्यकाञ्च परमाता हैं।' शिक्के रोक्क है।' तेक का सुनवार वर्डी कारको जुल्कर नेनाने जा शुक्रस्थाकः विक्रमे स्वरं हेरो ।

पक्षरे । ये संपूर्ण क्रोक्सरे सम्बद्ध होसाय, क्रोली । यूगन अलेकोची समान प्रकल तथा कार विक्रिक्त, क्यांत्वसमें जीवतत्त्वा विद्व क्लंड वहीं विकास सवात् । भारत्य किये के लक्ष्मीयति विवसु अवने सहताओं कहते हैं—अरद 1 मेनाने

क्तारों जनरी भवतने तुन्हारे साम साढ़ी औं । चेसले ही बेबाके नेत्र परिवन हो नमें । ये बढ़े अस समय भगवान् विकंधाने अध्येको ऐसी। इसी कोली—'अवस्थ के ही बेरी विस्ताके क्षेत्र भूकार्थे हिस्सान्त्र, जिससे केनाके वही साक्षात् वानकान् हिना है इसमें संबाध

मुत्यूनमें निर्मित सहनोपर निरामित सूच 📉 मुत्रे 🕻 तूम भी सीरम कालेमारे 🧗 शके-क्ये क्ये-मानेक साथ क्लकाएँ इस्रे । असः वेककी मह बात सुरुका काले काराने पूर पशु आदि गन्धर्म आये; बिन- बोले— 'देशि ! ये ज़ियाओ वर्ता नहीं हैं, भिनानिशानि पक्षा, तदनकर जनसे कनराज, अनितु धरावान् केसक हरि हैं। भनवान् निर्वती, नगश, वानु, बुजेर, इंकल, लेकरके सन्तूर्ण कार्णीक अधिकारी तथा बैनरानं इता, बायाना, सूर्यं, भूनु आदि अनके विवादे । कार्यसीचे वरि को कुन्स विवा बुनीका समा अक्षा अर्थ : में सब अस्तोत्तर हैं, अर्थ कुम्मे भी सहमार सम्बद्धन कारिये s एक-से-एक विकेश सुन्दर होप्यायक साथ- उत्तरको होपायक पर्याय सुद्धाने नहीं हो गुलले सन्तर थे। इसमेरे अलेक इसके सकता। वे ही सन्तूर्ग (ब्रुक्टकके अधिवर्त),

में क्री किया हैं 71 ज़रकार्यी मानतें—'क्का को । काहार्यी कहते हैं ~-ज़रहा ! सुन्हारी इस प्रसान होती और हर्नने भरकर कर-ही-धन अगस्त्री जहान, अप-वैश्वयसे स्टब्स, कार्रों — ने उसके संस्था ही सब इतने भूत्या औष्यत्यवती अथा सीमों कुरमेके दियो हैं, तम में समके सामी दिन्य के चता नहीं मुख्यदानियी जाना। है मुख्यद असमा लाबार जीतिनुसः इसमेने अपने संबोधिक इसी मीजने कही भगकान् विष्णु जीन्यन्तवक करेकर वर्णन करती हुई

ं मनाने कहा<del>ं -- इस समय में कार्यतीको</del> मुकाओंसे संयुक्त में १ क्रमका सम्बन्ध मन्य हेरेके कारण सर्वधा बन्ध हो भवी । बे करोड़ों केटकेंडरे लडिका कर रहा का। वे निर्मापुर भी कम हैं तक वेश क्रम क्रम क्रम पीताम्बर मारक प्रारक्ते अधनी सङ्ग्र प्रभाने । क्या ही मच्छा । क्रिन-क्रिय आकन्त नेकाली अकरिता हो रहे थे। उनके सुना नेव बेक्सओं और वेक्श्रसंबद की दहीन किया अकुराप्त कामरावारी ज्ञांचानको सीने ऐसी थे। है, इन कामके जो वर्ता है, से बेरी भूतीके पति अनकी अन्तर्गतिने कारित चरस शुरी की। होने । क्रकं क्रीनान्काल क्या कर्नर निका बक्षिराज तस्य उनके बादन ने । शृद्ध, बाल-जान ? भगवान् जिब्बने वरिकारने कारेके आदि राजागोरो पुरत मुसूर अर्गाको बाराब कार्यरोके सीमान्यका से बचीरे भी

अराजेच जन्मानुक्रमे जनगरमान के। जर्चे जनमूर्क प्रदेशने पर्ने ही क्षार्शक बात गरी,

को ही अञ्चल लिएक करनेकारे जनवान् मा उत्तरे एक को वे और विश्ववेदे कहा-ने सामने जा नमें । जात ! जनके राजी गया क्रम से । किलमें ही नैजरीन से, मिलनिके अजूत तथा नेपाने असंबारको पूर्ण कहा-ने के थे। किनीके पेर से आँ मे करनेवाले थे । जनवान् दिल अपने आपको - और किन्तिके बहुत सराव सिर में, किन्तिके काकाले. विलिश एकं विविधार दिलाने काय है नहीं वे और विवरीके कहा-ने कार हुए वहाँ आने। जुने ! उन्हें आना जान ने ! इस ततः सनी नम भाग जकारकी सुनने मेनाको निवालो परिचक दहीन कराते. चंदा-पूचा करण किये हुए में। सात ? 🛡 इत् काले इत्र जनार कहा—'सुन्दी ! विकृत अस्कारवाले अनेक जनाम पण नहें हेलो, में आधृतत् भगवान् इंकार है जिनकी। जीन और वर्षकर के। उनकी कोई संस्का अर्थिको ज़िल्मे ज़िल्लाने कर्लने बड़ी कारी नहीं भी। मुने ! तुमने जेन्द्रसीहास सम्बद्धां बढी भी ।"

प्रमाहताके आध्य अञ्चल अनुवारवाले संबद्धांको देखो, किर प्रपत्न भी दर्शन भरतवान् महेश्वरकी और देखा। ये व्ययं तो करना।' कर आसंख्य जूत-केर अन्दि भी आ पर्तृती, जो भूत-जेल आधिसे संबुकः प्रंकर भी के, जो निर्मुण होते हुए भी परम सका नावा गर्नोरी जनका भी। उनमेरी गुराबार् में। में कृषधवर जनार में। उनके विकार ही वर्षप्रकार कुछ कारण करके आहे। चौंच मुख के और अलेक मुख्ये तीन-तीन सम्बन क्रम्ब करते थे। किन्होंके मेंह देवे थे। औ, जो उनके दिन्ये जुनलक्त करण देती को कोई अशापर कुथल दिलाची देते थे। औ। मलकावर मधाबूट और पानस्थान कुछ को विकासन थे। किन्सैका है। कुक्ट, इस हाथ और कार्नने एकने कथान दाबी-प्रेक्कने जरा हुआ जा। कांद्र लेगके थे। लिये, प्रतित्यर कार्यवरका दुवकु और वाक्ये में कोई अंथे। कोई देख और पास धारण निराम एवं जिल्ला, आँसें क्यानक, किये हुए ये ले किन्होंके इम्बोनें मुद्दार थे। आकृति विकासक और हाबीकी सम्लक्त कितने ही अपने प्रवानोको अस्टे परम रहे चन्छ । यह एक देएकर विकासी कता नहत कोनुका कवाते थे, कव्यकेते विकानके से पुँद । कोवने सार्वी और कावी सुद्धि कवारा वर्षी । ही नहीं थे। फिलनोंके मुख पीठकी और जल अवस्थाने सुनने जैंगानीसे हिसारी हुए रुने वे और बहाँके बहुतेरे बुरू वे। इसी उनसे कहा 🗕 'वे 🏚 🕏 भगवरन सिवा।' तरह कोर्स किना क्रांचके थे। किन्दीके क्रांच पुष्टारी का कार सुनकर सती जेना दू.सामे the file that they were the

सहत्त्रभौत्रते दिखाते हुए वैकारे कहा-तुष्पारे हैरल कदनेपर नेजने वही 'जरानने ! तुम बहले 'पगशाम् हरके अज्ञत में ही, उनके अनुभर भी मंत्रे अज्ञत नजोंको वेरकार मेना सकाल सकते में । प्रश्तिमें ही अवदेशकी परण आहत सेना : मनपुरत हो नार्गे । कहीके मीमनें नानकार, में। फिल्ले ही मलकाकी मर्मरभ्यनिके नेत्र। उनके सारे अञ्चले निभूति राजी हुई थे। कोई जींग, कोई हमल और कोई दर नवी, चौंकत हो नवी, व्याकृत होकर

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

कर रुपये और प्रकार, इस्ति कावार रिसी हो। व्यक्तित हो। रुपये । स्वाप्तित हो।स्व राजाके क्षेत्रक तृत्व पूर्विक विर पन्नी । विद्या सम्ब प्रकारक प्रकार करके प्राप्ती प्राप्ती क केला विकास दुश्य है ? मैं सुरायको प्रकार जाना की, यह विशेष्ट्रावरीया प्रकारीत ली। क्षेत्री कार्ये । वर्ष व्यवस्था क्षेत्र कार्ये कार्य क्षेत्रचे आसी । (अकार्य ४१ —४३)

मैराका विकास, जिसके साथ कन्याका विवाह न करनका हत, देवनाओं तथा शीकिकाका उर्च मध्यतक नवा इनका स्टूटर क्या धारण करनेवर ही शिक्को करना देनेका विकार प्रकट करना

क्रियामार्ग्यका अभी केवाको का कथा कहा आर एकदार एने कटकटा प्रतान अभी कृतिको हुवेकन स्थान नवी ।

भैश कर पूछा कर करा ।

कराओं। संदर्भ है। अन्तु १ जन्म - वेच्या प्रकारत कर अन्त्री पूरी दिवासी

के अन्यान क्षाद क्षेत्रन विनाम को निरम्बदर । अभै कु अक्षदे । कु यह क्षांन वह कर्य करने लगी. काले में उन्होंने अपने पूर्वाची. किया, वह वर्ग किये ह कहावाद सिद्ध किन्या की इसके बन्द ने तुन्दे और अननी हुआ ? तुन्न दुन्नने बन्दे हैं साथा कार करेन terfor \$, were proper pools argued में न को में ... पूर्व 1 पहले की पूर्वने पहले प्रदेश परिवारकों की प्रांत के प्रदेश है हुए 1 हुए है हुए है कार कि जिल्ला किन्यान पानी पानती। प्रत्यान प्रकार पूर्व विकास स्ट्रीया पान क्षेत्रं मेरे की केल्कान्य करेना कान्या जिल्हा सहाजनमा दुर केन्स्यार क्रिका पर्वे अन्तर्भक पृत्राचे मानका । पांचु प्रकार - क्रम्प प्रेचर । प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार क्ष्मार्थं काम काम रूपत पात ? विकास को । प्रोतकार संस्कृतिक स्थानको स्थानक । सामान कारणंकरणे । पूर्विद्व केर्प । पूर्वित पूर्व प्रदेशकर भूग्वे का लो । को बंदावहर प्रोपके अध्यक्त व्यक्तिको स्थल अनुसर्व हान विकास । विकास अस्तर्वन इस्तर्वनकोत्रा जोत्री सरकता । विकास Art with the we form at referrit more grown fromten stone form: किन्दे की कुन्तर है, अन्तरी पर क्यानात का । अर्थानात क्षेत्रकर कुर्वनात क्षानात अवस् करण निरम्य, को रेप्परस्थानराओं भी व नार्ग किया । केटी - पूर्व परर्ग राजी हुई पहाची meren fin mer. It wer mit, auf wit, ungewendt fietefent ge gerent fentenb कोन की ह सकते हुए करिया ? बार कुछ। अन्यहरूपको छान अवर्थ करूर कीन हों। आदि तह हो पत्र मेरे जीव रच्या की कहा हो। कार्यक, कार्यन होतु हैकार की और जिल्हा मना । बार्ज कर ने दिया वर्जन ? वर्ण्य के मैं। अर्थर प्रयोग्धर्मको प्राकृतर अवनी कृत्यिको अन्तरी करते हैं। क्षेत्र में व अन्तिवादी यह कारण तिलाओं करते. केले केल वह अवस्थिती पत्नी भी क्यों मूर्ज है जह साथ हमा जिल्हा ? पुरुषके अने मृद्धिकों जैने क्याको Bergen, first great many groß ab ; jahr at ufrunk uft tertige flunte & ; म जाने विद्यान कि. तथे अवस्थानक पूर्ण प्रथम । मुझे सम्मानक अन्येस है नेजाने अस्तानों कहा नी स्थानक करनकारी क्षेत्री समित्रकेको



Bright diese - graph played of frager g abigit doors to thingsigh on the property of the party of the The rate " It quality are the first कुछ । में कोड़ हमाँ भई है नहीं । कुछ नहीं march and a second dark were stress and simple.

समा क्षेत्री र क्ष and with one of the three divines क्षे पत्तः !

सरहाओं करहरे हैं—न्वरंश । यह कंक्सन केन जुर्वित हो क्योजर दिए गाँ । प्रोक-तेन अस्तिते व्यापुरत होनेके कारण वे while write of red. (cr) ' or west क्रम देवारा प्राथ्य: उनके निकट गर्ने । एक्से कारे में बहेज । जुरिकेट 🗓 क्री देशकर सुर THE BOTH CO.

का अंध्या । योग्यां १ कृते कर औ है, बंग्सलमें भगवान् निरमका कर कहा सुन्दर है। उन्होंने सीलाने देश अन्य अस्त बार रिज्या है, यह उत्पक्षा अधार्थ एक भूते हैं। इतिरोते पुर स्रोप क्षेत्रकर करन है भाओं । ३६ क्षेत्रकार विकासका कार्य करो और अवनी विकास हाथ दिलके क्षतीनें है कर हराने का कार समान केन पूर्ण and the major to the state of the get alle appeter fortrafte if a finale happen if a special special field the properties at the fact that pered from gave man of the Special group that the good was draft manager for a gar place in केल करने हैं है। है को नेतर कि क्या होना के अपने प्रमुख देखन है और कामने प्रमुख देख Deal is not apply the set of same to people out ones quit them the a printer his many property and describe he constitute and their The table have the ter first the

on done that provide April. and and the real of the section and the first of the section of th करों को पर करें ने प्राप्ता रहता अधिन करने प्राप्ता है से एवं अपने पूर्व को भी सम्बद्धान्त न अन्यत्र होते कर्ण नहीं कर हैंगे। अन्य तक देखन प्रमान करना करने The could need a fee for our left per mounts soon would need

मानै निषे । इन्स्पेन हुन्दारा कार्य सिद्ध दहति हुए बोले । which the last \$1 if and order प्रतिनात कुछ विकारित केंद्रा कोन हो है जनकारण, अपने हैं। एक्का को अपने कोन्याने सहारक Margar with most way street \$1.00 years at mad \$1.00 performance. क्ष-प्रदेश क्षेत्रक क्षेत्र का प्रदेश के प्रदेश है। ....

for desire the object of the early series for through greaters to get a significant



marker i and the happer often per before general are train to राष्ट्रि कर्जनेत्री वर्षे अपन्त का पान देवनार्थ कुरून नामान से पर्व कर्ष होत and . Terrial and the followed, dress gapting loss froping and

Street of the after the break is the debt from that the the best statement for the with \$2 week water on the pair for earlier of proplet grad a flee and constitute gards. Billes annie der Breit der St. die der Bert Berte derge gester dern reit ge- d direct part and the first professional processing and offer passes ( ) () () White good good has striped only and morth spinescope it spinescope, all There and all \$4. In our other, walls \$ on print of the groups कर्णातक दु:स: क्रोड़ी । सुनतं । सीव क्रके और सम वार्ग करे । जानी कर विश्वक सम्बद्धारी प्राप्तुने मेरे प्रारंपर अस्कर को पाना मकररकी जीवनमें की भी, में क्यान अवन कुर्वे स्वरंग दिला रहा हैं। अन्ते अस परण व्यक्तराज्यको देश और शंभक्तरपार क्षेत्र समय मैंने और पूजरे उन्हें कन्या देख स्वीकार मिला था। जिले ! अनगी जन कालको जनन्त्र महत्त्वकर प्रश्निक करो ।

> इस कराको सुनकर शिकामी भारत मेना हिमालक्ते चोर्ली—मान ! भेरी भार सुनिधे और पुल्लार अध्यक्ते बैंका है कारण व्यक्ति । अस्य अवती सुधी व्यक्तिके परोचे रहते माँधवार इसे बेसाओं पर्यासे सेवं लिस वेरिक्ते, परंतु वे इस्ते इस्ते कार्क कार्क वहीं **दे**गी । अथवा गाव ! अवनी इस पेडीको से सामार विजेपलपूर्णक अध्यक्षे पुरूत है जिले निर्मित्रक । एक बार्ग्य अन्य पूर्व क्यारे ही and a serior is of the property

कारको अस्य पुत्रते हे देंगे को मैं निकाय हो। ही बराव किया है। अब दुखारी जैसी हका भारत प्रतीर त्यान हैंगी।

कंसने का क्रापूर्णक ऐसी करा कड़ी क्रम पार्वती हार्व आकर का रक्तीय क्रमम आ क्रम १५०० । १५०वर्गांक्य क्रम क्रम है कोलीं - 'जों ! प्रजारी मुद्धि से माने अन्य के जार ओर क्रानेको होन्से हा मनी ? धर्मका अवस्थान वस्थेनस्थि होनार । स्वान्त्यर क्रमं हैरे एक स्थानस्थि सिद्धेरी की भी पूज वर्णको केले क्षेत्र स्त्री है ? के जेनाको बहुत सन्द्रालय । करंतु के किसीकी प्राचेन समानी अवस्थित कारणपूरा साधारत, पान न कारणार अवस्थे औरणी सर्वे । असे फ्रीकर हैं, 300के marant बुकरा कोई नहीं है। भीकर्ष उनके सुद्धा कर न्यान्य काली नाम भूतम् भूत्यत् स्वान्यान्ते तथा सुराय है। भागे आ गावेशे और प्रश्न प्रमान चीले । कल्पालकारी महंभा समाप्त वेकामओंके भिन्नार क्रेसर समारे प्ररूपर क्यारे हैं और तस्त्र क्रेस्से के सत्ते। समार्ग देवता, अधिः कराय कर से हैं। इससे क्यार कुलवी, ब्रह्मजी और मैं— सभी सोग किपरैत करा मान और क्या हो राजती है। अतः हो क्यों महेचे ? तम दिलको नहीं जानती : करण आहें करोती: क्योंकि को विक्रमा भाग- कोक्रोंका किए करनेके दिनों ने सार्व भी मह-🕽, जो इसरोंको हल्लेकस्य रिकार कैसे या अससे अबट इस् । स्थानकर केर, देवस सम्ब क्षाता है ? जो ! कैंपे कर, काली और स्वाबर-अंग्यानगर जो कुछ दिसानी रेता है, फिल्क्स्यास कार्य प्रस्था भरण फिला है, प्रस्था का लाग जनत, भी भगवान संकरते ही

हो, कर करते ।'

अक्षानी पहले हैं—मन्द्र ! क्रांक्रीकी भू भवतरम् है । इस राज्य निवरीत कैसे हो । धूर्वभाव ब्रह्मका रोने प्रकारिकान करने राजी । क्रमात क्रीतमेंने का कर्मन है कि क्यानर, सनगर तिमानिय क्यानन, निम्तु भी हुरेर

अधिकन्ने कहा—देखि ! हुन विनरीकी काली तथा सुनंत्रकाम है। इनके मान और - मानली की इसे उन्हें उद्धा ही मानी है; साम कृत् अनेक है। जलाजी रे श्रीनिष्णु और ही निरित्तक विकासकारी गुन्तकरी कर्त हो : इस्तर आहे. भी इसकी सेवर अलो हैं में इस प्रकार स्वारत स्वारत स्वारत सामान सामान सक्तक अधिकार है, कर्ता, वर्ता और स्थानी। उत्तव स्थानो है। संशास्त्रे हुन्यारे सहस्रका भी 🖫 : विकारोको ४०१क पहेन नहीं है। वे. ऐसे ही है। तुल कब्द हो। वें तुल्ले क्या सीनों देवताओंके लागी, अधिवासी एवं कई ? तुव से वर्गकी आकारपूरा है। किर सन्तरन हैं। इनके रिज्ये ही एक देवता अर्थका आज केले जरती हो ? हुन्हीं अवसी पालकोचा प्रदेश ऑस जीवन सम्बन्ध करो । से निर्मान भी है और क्रमूच भी है। कुरून मुझे कियांत प्राथमें मींप से और अपने भी हैं और स्टाल भी। समने सेन्स गुहरवाज्याको सार्केस करो। याँ। पुष्टे सका सामुक्तकेक अध्यान हैं। उन्हेंने क्रमेश्वर प्रेंकश्वरी केमाने है से । मैं राज पुरस्कारिकार केमी ईश्वरीमा निर्माण निरम सुकते यह कल अक्षाने हैं। तुल नेरी इसनी-सी और उसके जनसभी बुरानेसम्बद्धा निर्माण ही किस्सी पान हो। नहि तुन हरके प्रापने कार्य विकास । कहीं सेनोने सनुस-सार्थ मुक्ते वर्धी केशों के में इसरे मिलने मरमार जेरी समा अवस्था अपनि वर्ष । निर

विकास है क्या है – सेवा जन्म । इस विकास जनका प्राप्त व सीर्हाले कहा -अर्थ हैं। जनः विभाग्यन्त्रये मार्गः । तृत्य मु माः समानुं और तृत्यमान् नाथ करा गरी हैं। क्षांके और जिलंका काम कर्ग प्रसंस तृष्ट बाहर अन्तर जाह होना और गुप्तार लगा. यानव ब्राटश्वाली मेना फ़िबकी हवाले शीन ब्रेस विद् अध्यक्त ।

क्षण्या हुआ । सम्बेद ब्याच्या सीमाः दीवा कर्णमः क्षणा प्रमाणकार सम्बन्धानी प्राप्तेका केरावार हार क्राव्यक्तक बार्टेन बार जावत है ? अध्यान करेंना कृतक ब्रह्मांचा हुआ । वरंतू हिरावको काण्या न प्रमाने क्रमानों जनगर है ? वैभे और बहुतानीमें - हेम्मात हुद उन्होंने गया और नहीं होता. रिरप्ताही की जिल्लाने भेग्स कहीं पाका जनका प्राप्त बुरसरा। कामान व्यक्तिन क्षेत्रेन्डे न्हारका ही उन्होंने हरत कोन का सकता है ? प्रधानं नेजर प्रोटपर्यन - दुरायह किया का । उस लक्ष्य केवल कियांद्र भी कुछ जान दिवाली देख है, का क्या कामका आंकार घर निवा । कुछ जार हा करेड़े अन्यक्ष विकास नहीं करना वाहिया। वे । वसवान् हिन्द सुन्दर स्रोत बारण कर में एव ही अपनी लिपान होने सामने अवर्थना हुए हैं। ये इन्हें अवनी पूरी द सकती हैं, जनावा स्टॉर्ट अतेर विकास त्यांक प्रकार प्रकार प्रकार क्षार क्षार कार्य कार्यकर भी जोते हैं की 1 क्षा कार्य से

्रांक्स कार्यात दृष्ट्यानुर्वेक स्टाम जिल्हा हो पुन हा नवीं। क्या है दिलाकी करका, जो कारणी कारते हैं। कारतः **क्षीविष्णुकं सक्तरः संहमे सक** क्षी है। (अध्यास ४८)

### भगवान् दिश्रका अपने पश्म सुन्तर दिव्य अवको प्रकट करना, मेनाकी प्रसन्तरा और क्षया-प्रार्थना तथा पुरवाधिनी क्रियोका शिवके कपका रहाँन करके जन्म और जीवनको सफल मानना

अहरकी बरते हैं ---सरद ! इसी समय वेचा फ्रिक्सन थी। कोशोद्धारा तुलने रक्कोजको संनुष्ट किया। कृषा को है। इन्त्या दर्शन कालो तुम यहे प्रस्ता हुए अत्यन्त प्रस्ता, सृष्टर हुत्याने शुक्रांकित

भगवाम् मिन्सुने द्वेरित हो तुम प्रतिह ही। जर्म गर्गनका नुध्य करा— मिन्नस भागवान प्रकारको अनुकृत्व सन्तर्गके सिन्हे नेप्रोपाली होने । मारकान् विवयं हार इनके निकट गर्ने ( बार्ट प्राच्या रोक्स्प्रशास्त्र । सम्बोधक प्रथमन स्थान करो । बार क्या प्रस्तर क्षार्थ निज्य करनेको प्रकास गर्मा प्रकारके. कश्क उप कामराक्य शिक्न मुख्या कर्तु है।

बुन्हारी कार्य सुरुक्तर प्राच्युरे प्रस्तानापूर्वक । तुन्तारी यह बात सुरुक्तर केर्यान्यकी अञ्चल, अन्तर्भ रेच्ये दिव्य क्या बारक कर क्यी केना अन्तर्श्वाचीका हो गर्वी : प्रेम्प्रेन किया हैका करना प्रमुधि अपने स्थान दिल्लोह का बन्यानम्तराज्य स्थान देशीय कामानका परिचय दिया। यूने ' धराकान् किया जो करोड़ों स्थानिक स्थान सेवली प्रत्युक्त वह स्वकृत सरम्प्रेयमे भी अधिकः सर्गापुरम्परः विकास सम्प्रधारी गया शक् सुन्दर तका नामकावात परम मोताक था: प्रकारको आधुकारेने विश्वविक था। बह और उसे स्थानकर गये. को संबंध कांच अस्तित लाकव्यक लोहन, प्रजाहर गौरक्षके

AND WARRING ARRIVA



the transfer was of a specific pay a set. and the six was write book

r ar i meloni mere gir em arq me der पूर्व करन को केन्द्रों की बहुत हुनकी अनुबन्ध कर हुए करनी private promouply bring one time or it में। इस प्रकार देशना साहि एन स्तेप निवाद बेलांकी रेंक्ट्रे क्रमानिक हो सूच सम-क्रमार अन्त्री मीत्रोंके सूर्व क्रमा निकास कर्मका करते हर सर यो थे। विकासम् अस्ति गन्धर्य अन्यत्त अंके प्रत्य के इंकरवर्षिक अलग कहावार मान् कार्रो हुए जनमें असी-असी फल में में। मुनिसेंग्र ! मकेशको प्रेरम्यमधे प्रकार प्रकारो प्रकार कृत अन्यार सर्वे नान् प्रकारना न्यून् असम के पुत्र का। पुरीकर 5 जर करन करी करणालक विकास की भी भी को हो पड़ी नी 'अल्ला विकेत्रकारो वर्णन अल्लेने स्वीत प्राप्त के प्राप्त है। को तैने विराहत कार्यों केल्लार केल सामान्त्र हिंकी विकारिकाके की पह अपने । विका अपने writing are god- type i dil Williams & Bread with the burn MAPP . March 18 We 1879 Pringer property

कुमार केंग्रेस पुरूप रही भी और अपने कार कान्य प्रमुख्य प्रमुख्य क्रिकार प्राप्त करने Belief the 18th the 1st of 1 to 15 belief this 50 the 16t pers more & wrong little was you got foug the a return it will a past it from 1996 and from which are at profess and where finds Brigfer well whomas wrong from the sale assembly what was the was not by a continued from our proper and at the first ha did the क्षा पर प्रकार कराव कार्यक है है क्षा सामान्त्र है जाते । सामान् from the part on of the force storage on Print and Print & the

मोनित 🕊 राजी । क्रिकके दर्शनसे प्रान्ध पान 🏚 कारत 🐞 जारत । इस उनम ओडीको हा प्रेप्यकृति इत्यवस्थी के अर्थन्या व्यवस्थान विकास अञ्चलकी प्रकार अञ्चल अञ्चल कार्य किया हम मूर्तिको अपने वर्गमन्दिरमें बिताकर इस है। इसके सक्के सभी कार्य सर्वात सं प्रकार कोली ।

 $-iI_{-1}$ जिस कार्तित्व इस विच्या कवाता सर्वान किया। करते हैं से सारे बुस्क बाह्र है और हम सारी है, निश्चम हो उसका अन्य सार्थक हो गया। जिल्ली भी शम्भ है। है। प्रतीका जन्म सफल है और स्मीकी क्षित्रकी इस कुरान जोडीको स्तान्द एक- केवलआके साथ धनवान् जिलको सही हर्ष हुर्गारे मिला न हेंने जे इनका करा परिवास हुआ।

रावो । तपायतके जिला अञ्च्योके किये अही ! शालुका दर्शन तुर्लच है। सनवान हांकरके क्षिणवरनके प्रतरमें निकास करनेवाले उद्योजनायों हो हवा खील कुलाई हो एवं । लोगोके नेत्र अवर्थ स्थान ही एवं । किस- आ-ओ सर्वतर निर्माणार्थन प्रशासक दर्जन

्रमध्यानी कनन है। जार**द**े केही बाल क्रांगी क्रिकार्य अन्तरता है, जिसने सम्पूर्ण कड्कार वन विद्यारि जन्दन और अभारते क्षप्रोका गया कानेवाले साक्षात् जिक्का दिवका पूजन किका और वहे आदरमे क्ष्मीन किया है। पार्यानीने हिलाके लिये जो। इनके क्रयर स्वीध्येक्टी क्रमां करे। व स्वय तक किया है, उभके द्वारा कक्षीने अपना कियाँ पेनास रक्षा क्रम्ब होकर कड़ी गरी कार वन्तरक विदेश कर विकार विकास विकास और वेदा सका रिपरियक्त भूतिशासकी धरिक समारे भाकर ने किया वन्त्र और सराहना करनी सूर्व । सिन् र सिवाक गुन्तक कुरम्बरून हो गर्भी। पदि कियाम दिग्या और वैसी शुध बात मुनकर विष्णु आदि सब

मेत्राह्मग्र श्वारमर भगवान् शिवका परिसन् , ३नके स्त्यका देखकर संत्रोवका अनुभव, अत्यान्य युवनियोद्वारा करको प्रशंमा, पार्वनीका अम्बिका-पूजनके लिये बाहर निकलना तथा देवताओं और भगवान् शिवका उनके मुन्दर रूपको देखकर प्रयन्न होना

दीवकांने समी हुई काली लेकर सभी पुसकानकी छटा हा रही भी। वे रहा और

मधानी कराते हैं। नात् । नवनजर अधिवस्थियों प्रथा अन्य मियोके साथ मानवान् दिवा प्रारम्भित हो आदो गर्जा, आदरपुर्वक द्वाचार अगरी। यहाँ आका सम्बन्ध देवलाओं तथा अन्य खोतोके साथ। वेतान मणुर्व देवलाओं वेलिल पिरिजापनि क्येन्ट्ररमध्येक निविध्या विभवानुक धारमी आहेश्वर जीकरको जो हारपर प्रयोगास से बाहे गरे । हिमान्यस्थ्यो मेह वर्ता येन्ह्र भी उन् न्यान्त्रे बेस्स । इन्बरी अङ्गकाणि क्रमंडर विद्याने साथ प्रश्के धीतर रायाँ अतेर जन्मक समाम भी। प्रमके एक स्था और क्रम्बुकी आगती क्रपानेके निग्ने क्रममें श्रीत नेत्र में। प्रमुख मुल्याविन्द्रपर सन्द

नेवारण राज्ये अन्य विश्ववित्य के उत्थार 💎 पार्ट आयो जूरे पूर्वत्यक्ति की कार्य विश्वपार करण अन्ति । उसमें अभागत मृत्यः अस्ता ८ क्रम्बेगरे । सं क्रम्ब सम्बन्

विकार अनीका विवर्तान थे। यनके प्राच्याको क्रेम्सका प्रान्त प्रकारिका विकासीकी परिचा क्षेत्री हुए के र सुन्दर राजवार अगरी हुई प्रस्ताते अगरों प्रसार सामी र मुद्रा क्षाप्त प्राप्ता काका प्राप्तानक निर्माणको वर्ती है। कामने काका ना राज्यक प्राप्तक प्राप्तिक हो। यह कि । सामी संस्कृत कह विकास के पूर्व का । में मिलाने कर अनी कृतरे अवधान क्षेत्र है। इस्तेन्स्तर मुख्यानेक्ट्से एक क्षेत्र का क्षेत्र गा के। सन्दर्भ कर और सामुक्त उन्हर्त कर से करने करों । प्रारंका स्थान स्थान मुकाभावत विश्वविक कर रह से । अधिकों जिला कुलका का क्षेत्रके की अधिक स्रोक्तन क्रमान विकास का अनुकार अन्यान क्रमा । में इस कार्यका विकास अनुकार प्राप्त का स्थाप कारोज्य केर्याच्या कर व्याप्ताच्य प्राप्ता कारोज्य वर्षाच्याच्या वस्ताव्य अवस्था अस्ताव्य हार अस्ता के करें। व्यक्ति विकास की उन्हें की 1 वर्णन्त अवन्य के किया के विकास का कार्य कर अंतर कामणे क्या मानंदर कृष्टुक्ता स्थीतन श्रृतिका तनने प्रती क्रीतर अस्ति ।

प्रधानी कारणन प्रवास में राज्य पर प्रतेत कार्यतः प्रमानतः स्वाचितः स्वाचितः पूर्वः पूर्वः प्रप्रात्तः प्रते - व क्षेत्र के क्षेत्रकार वृत्तिक है। एक बन्दे - इत्तरकारकार के कि बन्दे है सामानी प्राच्याने स्थापको अस्त्यावनीय नक्षा निर्मात नाम्य है । कुछ नंत्रानाई प्राप्ताने करते । हराई में। तथा में अध्यान करिए कार पहले हैं। हो साहान करवाने हैं। हुआ हैतरे क्रान्ति कार्यक करने करने सून्य क्षिप अरमान्य । सक्षान्य कार्यने क्षानी कार्यन कार्य से कार्य मुक्तिक अञ्चानि सुरुत्तीयक से र कर्नायांच्याको । पेश्रा यह पूरी रूपम है और न सुन्ती सक्तको नेत्रपण करण्येत अर्थन क्षेत्र केर अस्त्रे के ऐने क्ष्मार स्थानकर मिन्स है। इस् विकासकी शिक्ता का जिस्सा कुमार्गक्त कामा विशेषक करते के माने। जाततान् diffe more side of being sugar- purious on on fourth times been grown and your markets that state had print ago and state and मान्यरंगानं को अभिन्य कन्दरनियों को । हे । कर्न क्ष्म और अध्यानके कृत पूर्ण आहें। मानक व्यक्ती अंतुर्वक करण सुन्दर का विके अपना सामानकार आग स्वत्त स्वतिन्द अवेद्य क्षेत्र कर्मकार क्रम्याच्या चन्त्रम् प्रकारत क्ष्मका व्यवस्था हिन्द्रम् हिन्द्रम् भित्रको जन्मन्त्रक स्थाने सहय सर्वाने प्रत्य । स्थाने स्वतिक स्थाने कुछ रह छ । द्वित्रकारके बेचा प्राथमि पारी प्रत्येक निर्मात हुए से एसी । भी प्रदर्शनका संस्कृत प्रारंशिक सङ्ग्रामान के बरमान्द्रिक्ष्मी निवास के अर्थ और क्रिका । मानार वर्षण्या साथ अनुस् के मार्ग्य भागमंत्रके निर्देशमध्ये निर्देशमा बाह्य क्रांस्ट स्थान क्रांस्ट क्रांस्ट स्टिक्ट विकास पार्टिक के किया का अपना का अपना के का अपना के अपना के अपना के अपना अपनी करते. मूर्ति भूति प्रात्मक करण गर्नो । कदाने अन्तर्भः अन्तर्भः भूतन्। स्वर्धः स्वर्धः अनुसार्वः विश्वः क्रम्यः स्वर्धः कारतात कुंग्याचे सार्थ्य और व बराबार उप्तेवा । और पृष्टाराज्ञाक साथ अवस्था हिन्द राज

मन्त्रमानं निवत अस्य प्रात् के अन्तर्भ 📉 कृत्ये बीचार्थ निर्माणको अन्त पूर्वार्थ

कियाँ दुर्गाका साथ से कुरूवर्गको ए.सपे. प्रतिकारणको सुन्देशिक पर । उनके अपूर्ण किन्द्रे बारार रिकान्पर क्या देवारा और क्यार, असर, कार्युरी और सुद्धानक formal week, with self from all argues was too as a fifter service and कारण कार कारण है कारण है कार्यों के विकास विकास कारण मिही जोग्या है नहीं भी र पंच सम्पन्तर शहा अस्त्री अराजांचे माख पर्या ही। केवा का । कुनाने अवन तक क्षणां व्यानीता । कुनवान विकासी क्षणा कार्य तर । क्ष्मेंच से रहत का और अनुबद्ध कुरता क्रम

अन्तरकार्यके प्रार्थकेको देखा । इसकी भूत है और व अपने समाव नाम अनुभविके अक्रमानि केंद्र अक्रमा कार केंद्र है कार वर्ष केंद्र व से वी साम क्रमा अनुम क्योरर अञ्चीत है किन्द्रीयर भी । ६००० - अगोरन सकत्वी अनीहकारिकारी अरकारी अवस्थानुर्वेक कृत्या का । तृत्ये विद्यारे पृथ्याकी भूत्या विकासीता अर्थ प्राथमित विश्वी । मान कर मान्यवस्था सम्मानक कर वे प्रत्यानको पूर्व देना और पूर्व अनेकी Bergegel gipet handt all afte und genglit frauer wurdt feitg-derregt sein मनवारिको क्रान महन्ते भी । इनके नेपालेकी हिन्स । विश्वापर भीनो नदस्का परायान विश्व केंद्र करे है कुए से। क्यानिक को हों। इस सकत कर युक्त कुछ गरे। उनके को मानक सम्बद्धी अन्तरे प्राप्त काली को । अपूर्ण रोकान ने अन्य । वे स्रोप्त अन्तर्भ मान्यक्ष प्राम्तुनीयके क्रोप्त, मान्यु के निरमुत्यके। प्राम्ते क्षा नौत्यको और देखन सन्देश गरीत

प्रमुख करपूर हारक दिया रोडि किया रही । इंग्रह कार्य्य पूरीने जावर आवार की। नार्वक को क्रम केन्द्र जनक और अविकासीकीयों कृत्र वार्रों पहान् संदूष्णके प्रवासे प्राप्त अनेवृत्य की। इसमें प्राप्तानामंत्रके अन्य प्रमु अपने विकास मायक स्थापन एक वर्तार क्यान त्यांक क्याने मेर् अपने । क्यान क्या मनवन्त्र की है। उन्हों रूपनोंक कोनाने नहीं भी बहुत कहा किया नवा श्रास्त्रकार है। महोच्छे प्रभावो प्रीप मधी भी और प्रभावों विभावनके प्रमान हुए सको निवर प्रधानन क्षेत्रण क्यांन्ये और अनुस्रे पूर्वन अन्य और अस्तुनामुक्ति प्रमूत कर्त विकासका प्राप्त कांच्या विश्वकात्मक स्थान अवस्थ थे। साथे अन्तर प्रवतायो सुबार अनुदेशन प्राम्पतान हो। पैतने मानि आकृत एक जाना प्राचा ने तन तोन कुनवृत्ते हुए को और

(अध्योग ४६)

बापसक आधुवणोमे विभूषित विकासी नैताबना, कत्वादानके समय वाक साथ सथ देवलाओका विमानालके धाके आणिनये विराजना

तवा वरवध्के द्वारी १क-दूसरेका पूजन

करोत्री करण है— क्षेत्र १ क्ष्रांत्रक क्ष्रांस वेद्यान्त्रीकृष कृती और क्षित्रका सम्बद्ध रितरपा प्रियम्पन्ते प्रत्यानः और अध्यक्तः कार्यानः नामकृत् निरित्रधानी प्राचनाने विकास के किया कर के अपने का के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के किया के किया के किया के किया के किया के किया के अपने स्थानकर चले करे ।

क्षीवित्रम् अस्ति हेमल समा मुनि सुन्दा सरक्रानुस्थानेले सूरवित्रम् वारके मोत्कुलपूर्वक उनके क्राफे नीवर गये । वर्षा कुम्पको बीजबर क्रिकाम गया और यस क्यांने नैदिक और प्रोप्तिक अवधारक बोरलो हुए सब स्रोप करे। भारतान् कवार्थ रेलिके जलन करके करवार विकास संस्करको अतने सालो करने करते और दिने हुए आयुवानीके देवी विकासने अलंबान - कौतुद्ध चारते हुए सूच चराती दिवालयके मिला। समित्रों और अक्रमधी चौत्रोंने परको रहे। द्विकारको मेने हर अक्रम माने कर्वतिको काम करवाया, फिर सम अक्षा केन्द्र कर्वत क्रीयुरम्पूर्वेक प्राप्ति प्रकारते व्यक्तपुर्वनो-प्राप निवृत्ति करके आने-असे करके थे। जनवानके वस्तकार **अपन्यी** आरखी जातरी। मीनों रनेकॉकी बहुत बहा कर तथा हुआ था। स्वर ओरसे माननी नामकेरान्त्री शुरुरी दिला निष्ण उन्हें बेचन प्रताबन बातर का सभा ने महेश्वर कारानुकारों से सुराविक्त केवार अन-ही-यन विद्यालेके गांधे होधार करते हैं। मैं किना, भगवाद विकास व्याप करती हुई वही उच्च और लोकावल आने सुधार अस्थ मैठीं। क्रम सम्बद्ध करवाँ नहीं सोधन हो रही। सोधाने शुक्राधित हो रहे में। कर महत्त् भी। इस अवसरपर मेनों पहोंचे पहान उत्पादक रूपक प्रश्न, मेरी, पटड, आपका असम्बद्धानम्य कराव होने सम्ब । प्रमान्तिको । और जीवस्य असी काने वार्रवार कर रहे से । इसकोक रेशिसे जन्म प्रकारका दान दिया। इन सकते काव जनस्के एकामान जीवन-कता। अन्य सोनोको भी वर्ष भति- क्या प्रकार हिन्द वस्तेवरोतिस सन्ध महिले बहुत है इस्त महि गये। निशंप समाप्त हो बहुत कर यो थे। उस समय अल्लाको सर्भा भीत और नाम अवस्थि अस्त । समस्य देवेकुर अन्तरी हेकामें उपस्थित ही को सोपोका मभोरक्का किया गया । स्ट्रायस में इवेंश्वराखी एका अवर कृतीकी सर्वा क्रमा, चनवार विका, प्राप्त अभी देवना तथा। करते थे । प्राप्त क्रमार पुरिवर और सहा-सी मुनि—ने स<del>क के एक को</del> अलालाके सुनीकोन्नस प्रश्नीसन के परनेश्वर निवाने काथ समान् असम करते हुए व्यक्तिकारों । बद्धारकारों प्रवेश किया । वर्ष क्षेष्ट वर्षनीये निकामो प्रकारकार विकास सरकारविक्तेके विकास कुर असे असरा और महत्व असरावे विकासको भी कर्ने अस्मे हर वेक्सओ-इसके बाद मुनी कार्याक्षण समय अहित महेबरको विधिपूर्वक परित-भाषके कान विभावताले और्वावार तथा नशांतियोंको अकाल करके उनकी अगरती उतारी किर बुरमधेके रिज्ये कहा । किर तो मध्ये करने अकृत्य कारणपूर्वक अपने मान्यकी सरावना समें । हिलाबराके अधिकोंने जाकर वर और - करते हुए अहीने अध्य प्रवस्त देखताओं और महारियोंने प्रीप क्यारनेके निन्दे अर्थना पहिल्लेको प्रमान करके रूप सम्बद्ध स्थानहरू भी। हे होते—'कल्लाकको किने जीवन किया। अधिक्युलक्षित न्योग्रदको सम्ब क्रमण आ नवा है। आर आप सोग शीम - तुरम-तुरम देवराओंओ पाय-अर्ग्य देवर क्ष्माओं क्ष्मारें | सुरुत्वार करावान् सिकाओं क्षिमानव उन्हें अपने सामके जीतर से नवे

हे गर्चे । तदनन्तर बुक्रस्पति आदि विद्वान् वर्दे । अर्गाट देशियमेने विद्वानन्त्रयमे आरमी असरी । प्रसाहके सम्बद्ध हो कम्बादानोमित लाइकी

और ऑनक्वें स्वयंत्र विक्रासनोके उत्तर प्रतीक्षा करने एने। गर्नी क्रवाहराजन मुहनको, विकारको जंकरकोको तथा अन्य अस्ते ५६ कर्वतीजीको अञ्चलिमे बावक परे विशिष्ट व्यक्तिबोको विद्याला। यह समय और शिक्जीके क्रयर अञ्चल छोडा : पंश्य चेनाने अवनी सहित्यों, इतक्रपणकियों तथर उदार सुवरकी वार्वनीने दही अश्वल, कुल अन्य पुर्राज्यकोके साथ आकर सामद आरती। और जलने वहाँ स्त्रोपका पुजन किसा। क्षारीः मध्येकाच्यके काल पुरोहित महास्था जिनके लिये शिकाने बडी भारी तयस्था की इंकरके लिये मधुनके बुजन आदि जो जो भी, अन भगवान् दिलको कहे प्रेमसे देखती आसानक कृत्व के, कर सक्को सहवं सन्वतः हुई के वहाँ अरवका हो जा का रही जी ! किर किया। किर की कार्यसे पूर्वाहित्वे प्रस्तवके और ऑप गर्वाहि व्यक्तिके कहनेसे सम्बन्धे अनुकार कराय पश्चलमञ्ज कार्य आरम्भ किया । जोकाचारचञ्च शिकाका पूजन किया । इस इसमें बाद दिवारकाने अभावेंदीमें अहरें जकतर परसार यूजन करते हुए से दोनों क्रमता आभूक्योंसे विभूपित उत्पन्ने जनन्यव दार्वती-परवेश्वर वहाँ स्रशोधित हो क्रशतकी करणा हेटीके अंदर विश्वजन्मन की, उहे थे। क्रियुक्तकी स्तंभासे सम्बद्ध हो महाँ मेरे और अधिकानुके साथ बहाउक्कीको । परव्यर टेक्क इन उन्ने टक्की टब्कीनकी लक्ष्मी (SPARIE VO.)

ज़िक पार्वतीके विवाहका आरम्भ, हिमालयके हाग ज़िक्के गोपके विषयमें प्रश्न हानेपर नास्टर्जीके हारा उत्तर, हिमालयका कन्यादान करके जिल्ला दहेज देना गया जिल्लाका आधिषक

महाँ नर्नाचार्यसे अंदित हो नेनासकित 'तथान्त' कशकर वे सब बडी प्रस्तवातके महाभाग नेना लोनेका करण्य रिज्ये पति शुरुको हारा जल-ही-एक हेरिस हो पुरोवितसाहित हर्वसे भरे हुए शैकाराजने साथ कहा—'सम्बे ! असप अपने जोजबार क्ष्यक और आधुक्तोंद्वार अनका बरल हास्तका प्रतिकारन करें। अब अधिक किया प्रसक्ते बाद हिमाबलने ब्राह्मधाने समय न किलाने हैं महा—'आवलोन हिचि आदिके कीर्तन- हिकाबस्त्रकी यह कार सुनकार जनकार पूर्वक कन्यतानके संकल्पकरणका प्रयोग प्रोक्तर समस्य होकर भी विपास हो गये।

महाजी करते हैं---नारद ! इसी समय १०३ दिवसेंह कालके ज्ञास से । अस: क्षिणवान्ते कन्यदानका कार्य आरम्प साथ तिथि अर्ग्यका कीरीन करने सने । किया : उस समय मधाभूगानी विभूषित सहक्यार सुनार होत्य करनेवाले परवेदार क्रिक्यान्के दाहिने कार्यने बेटी । तत्पञ्चात् हिमस्यातने असप्रतापूर्वक जैसकर कारो अनदिके द्वारा वरका कुनन करके कथा। वर्षध्यक है। प्रधर, कुन, नाम, केंद्र और

कोलें । उसके किये अचलर आ गया है । ये अशोसतीय डोकर की तत्काल जोकतीय

केक्कओं, प्रतिकों *प्रभा*ने, पक्षों और किक्को अपने सरह की अन्तर

कहा—सर्वेतरस्य । सुध कुरावके कही कुछ केकर कुछ भी नहीं तहा बहारीहर है मेरी कहा रहते और को 48-94 ) महेश्वरको अन्य अञ्चल काहिनो और मुनवार अवनी पुत्री श्रीकारओक इत्थले हे हो । कता नहीं प्रस्तक सुन्हें कता नहीं है। स्लेस्क्यूबंब कव धारण वारतेकाले सर्वा काराजने तुल बढ़े अनिर्मुक्त हो । कुलो इस - ब्लेक्सका नोग और कुछ केवार नाय ही है, क्रमें कारनेके दिन्ने क्यूँ प्रेरित किया है। अक्ष्मा है और नह हिम्मम है—या मुजारी यह यह अल्प्स करहासकरक है। पूर्वशा सर्वी कर है। यह और सिय—इन कार्यसरम्ब ! इतक जोन, कुरूर और शरकको - केनोले कोई अक्तर जार है । हीलेन्द्र ! सृष्टिके से किन्तु और ब्रह्म अनी भी नहीं जानते, एकन एकसे बहुने स्वेत्सके रिप्ते हमून कर भिर दूसरोको क्या चर्चा है ? शैरमध्य ! अस्त्य कारोकाने हिन्नहे जा ही प्रकार हुआ विक्तके एक दिनमें करोड़ी अक्टाओंका एक । यह । अनः यह एक्सो अक्टा है । हिकारक ! होता है. उन्हीं जनकार, संकारको तुमने आजः इत्तीतिको जन-प्री-चक स्वोद्धाः संकारके प्राप्त कारतिके तरोबराने मानक वेसर है। इन्यान विशेश हो मैंने अक्षार आयो जीवर कवाना कोई क्या नहीं है, में अफ़रिले को निर्मुल, अल्लाब कर हैवा था। मरामा मरपाचा 🕻 । विरामार, निर्विकार, 📉 अध्यानी काटो है—सूने ! तुन्हारी वर् माकाबीया कुर्व वस्तरभर हैं। लेल, कुल और जात मुख्यार निरित्य विकासकारे सेवीय नामने रहित सालक गरमेक्टर है। फान्य ही। जाह हुआ और उनके मध्यत स्तरा किस्तय अनमे करोकि और को स्वालु है। फाउँकी जाता रहा। स्वकार होस्कानु आदि देवता इक्करों है के विर्मुशने समूच है जाते हैं, तथा सुनि अब-के-एक किरमवरवित हो मिलकार होते हुए भी सुन्दर करोर कारण कर जास्त्रको जानुकाद हेते जाने । अहंकरकी रेन्से हैं और अनाम क्षेत्रर भी बहत से मध्येरता जानकर सभी विद्वार आश्चर्य-मानवारों हो असे हैं। में मोनवीन होनार भी चलित हो नहीं प्रसादकों साथ परस्क करान गोजवारे हैं, कुरायीन होबार भी बोल-'अही ! विकास अवारते इस मुल्लीन हैं, पर्वातीयते मनस्वाते ही ये आग. विद्वारत जनसम्बद्ध प्रत्यक्क हुआ है, जी मुक्तरे मान्यामा प्राप्त अने हैं, इसमें संदाय नहीं । यसकारतर, आत्वाकोधावकथ, रक्तन्य सीतार 🕯 : निर्देशक | इस स्मैल्यनिक्षणे परमेक्षणे - करनेक्स्ड एका उत्तथ कान्यों है -क्रयनेक्स

अवस्थाने था, गर्ने । उस एक्या केंद्र विस्तान ही महिन्दान करों १ ही नव परानान,

निर्द्धोंने देशन कि अन्यान् विकास पुरसर । महत्रजी कहते हैं --चुने ! ऐसा पानका कोई उत्तर मही दिवार पा है। जान ! नव हिल्लाकी इन्हान्ते बहार्व कर्मानार सुन जानी देशस्थार तथ देशने लगे और महेशास्त्रा यन- देशसिंद दीलराज्या अवनी मार्गाले हर्ग **धी-गर्न भारक सारके गिरीराज्यों भी बोले । अग्रम करते हुए किर हुए अकार कार दिया ।** 

- कर चंत्र - दिखाला प्राप्त केरणार्थः मुनन स्वकार इस्ते उनका गीत पूछा है और इस बातको अन्तरी तरह सम्बद स्ते । किय

भारत्वर जनस्को जेवने कल रखा है : कोई हैं. इन विसोकताब बराबान कार्या अपन

इपलोगोने मलीभाँति दर्शन किया है।

कोल

इमां क**ा** तुष्काहं ददामि परमेश' भारतीयौ परिगृहणीय असीद समार्कसर । 👚

कन्यलानसे आप संतुष्ट हो ।'

अयनी वृत्ती जिल्हेकजननी पार्वतीको रूप दिवालको दहेवमे अनेक अकारके हवा मदान् देवता सतकं राधमं दे विभा। इस एक, वात्र, एक सास्त मुसक्तित गीरी, एक क्रकार क्रियाका वाच विविक व्रावर्ण स्एकर । लाख शजे-सजावे ओहे, करोड़ हाची ओर द्रीलगरा मन-ही-मन बड़े प्रसाद हुए ! उस उतने ही सुवर्णजटित स्था आदि बस्तुएँ वी; रूमच वे अपने मनोरवके बहामागरको कर इस अक्षार परनाता। द्विककी विधिपूर्वक कर गये हे । परमेश्वर बहादेकजीने प्रसन्न हो अपनी पुत्री कल्याणकवी पार्वलीका **बेक्स**च्चक करकमलको सीव अपने हाश्रमें से लिया। बाद्य डीलसकने कब्वेट्डी नाश्यदिनी मूने ! लोकामारके वालनकी आयरप्रकात- प्रास्तानें वर्णित स्तेत्रके द्वारा केनी को दिलाते हुए उन धरलाम् संकरने प्राप्त बोड प्रसन्नतापूर्वक उत्तन वाजीने पृथ्वीच्या स्वर्ण करके 'को.हात्> " इत्यादि वरमेक्टर विश्वकी स्तुति की तत्वश्चात रूपमे कामसम्बन्धी समाका वाठ किया । बंदतेला हिश्श्वलके अल्बा बेनेपर पुनियाँने इस समय वर्षा सब ओर महान् आनन्द- बहे इत्साहको साथ सिटाकी सिरमर दावक महोत्सक होने रुवा। पृथ्वीयर, अधिकेक किया और महादेवजीका वाष अन्तरिक्रमं तक्त स्वर्गमें भी जब-जयकारकाः संक्रत इस अभिनंककी विभि पूरी की। सम्द गूँजने लगा। सब लोग अस्पना हरीसे चुने ! उसर सामव अस्य आनन्ददायका भरकर साभुवाद देने और नयसकार करने अहात्सव हो रहा था। रूपे। यस्त्रविषय प्रेमपूर्वक भागे रूपे और

अप्रागरी तृत्य करने शर्मी। दिमायातके ल्डनन्तर विमालको विभिक्ते द्वारा बेरित । नगरके लोग भी अपने काले परम आनन्त-हो भगवान् निकको अपनी कश्याका दानं का अनुपन करने लने। इस समय महान् कर दिया। कन्यादान करते समय थे उत्सवके साथ परव अञ्चल धनाया जाने लगः मैं विष्णु, इन्द्र, देव<del>राज्य</del> तथा सन्दर्भ मुनि हर्वसे भर गर्व । हम सबके मुलार्राकर प्रसम्बद्धाः स्थित वर्षे । सद्भागाः शैलास्य 'परेषश्चर ! में अपनी नव कत्या हिस्तक्तरने अत्यय प्रमन्न हो शिक्के लिये आरमधे देत 🐌। आप इसे अपनी चनी वस्त्रादानकी चर्चाचित साङ्गरा प्रदान की। करानेके रिप्यं बहम करें ! सर्वेकर ! इस सत्यक्षात् उनके कानुजनांने भक्तिपूर्वक शिक्षाका पुत्रन करके जन्म निधिः विकाससे हम अन्यका उद्यारण करके हिमन्त्रकाने । भगवान् शिवको उत्तम क्रव समर्पित किया क्यारलपूर्वकः - गिरिजाकः दान करके हिमालय कृताई हो गये। इसके

(अध्याप ४८)

 <sup>&#</sup>x27;विकासों रूप्या और शर्मा जान का का महामार्गकार अर्थ कर के है। युग प्रकृति का कार के स्केपन्तकाला अस्तरसम्म स्वात्मधायास्यकामे होता स्टब्स क्रांग्यासे । ४, ४७३ ह्या वर्ज्यस्थीयतः

तिनके विकासका उपसंदार, उनके द्वान दक्षिणा-विनश्क, वर-वयका कोइकर और बासभवनमें जाना, बार्ट विकास इनसे लाकासामा बालन कराना, रिनकी प्रार्थनामे शिवद्यारा कामको जीवनदान वर्ष सर-प्रदान, बर-वध्या एक-नृत्रोको जिल्ला धोजन कराना और शिवका जनवासेयें लौटना

भेरी आक्रा पाकर कोकरने प्रावाननेत्रात कादन्यतिने नेरी आहा कुदार अवने स्थानपर व्यक्तिको स्थापना करूवानी और पार्वतीको भा संस्थाताग्राह<sup>त</sup> किया। इस प्रकार अपने आने विकास का मुन्या, महारेष विविध्यक्ति इस वैधाहिक पाले पूर्व के क्षक मान्यवेदके क्योंकूरा आहिने आहरियाँ कार्यवर मान्याय विक्रवे पुत्र सोवासका में । सार रे का समय कारोंके काई मैनाकने । अक्षाको पूर्णवास वान किया । किए सन्पुरे रक्षाची अवस्थि से और कार्या तथा दिश्वः आवार्यको भोताम निवा । व्यानदावक घो मानी आर्थन एकर मान्याप्यक अस्तव है। यहेन्द्रहे सन सरावे रहे हैं, है भी सहवें अक्टबन्युक्तक अक्टिक्वकी गरिवाक की । अक्टब्र किये । अव्यक्त क्रुप्ति कर्मा के

मुनियोस्स्वित की लिया-दिवन-विकासका होता. मुद्राई ही. करोड़ों रहा दूज किये और अयेक कार्य जनकारपूर्वक पूरा किया । किर का जकारके तथा वर्षे . का भाग कर देखा केनो रूप्पतिके मराकाम अधिकेक हुआ। तथा दूसरे-दूसरे करावर जीव कार्ने को महरामा । सर्वश्वास, प्रह्मसरम्बनमार पहर्च वर्णन होने राजी । सर्व और महर्शिक प्रकृ Est । भिर तहे जलाहके साथ कारित्याकर - और गीत होने लगे । जाहांकी क्रोपुर स्थाप किया गया। इसके प्रशास प्राप्तानीओं राजने अल्पन्तों काले लागे। इसके शह आजाने निवाने निवाने निराने निरमूरदान औरविन्तु, में, देवतर, अधि तक अन्य स्व मिल्या । अस् अन्यम् निर्मेरराजननिवसै जन्मार्थः स्त्रेत्व निर्मिश्चार्वः आदार से सदी प्रस्तानानेः फोला अञ्ज और अवर्णनीय हो गयी। फिर आब होता है अवने-अवने हेरेने बले आहे । अवहरूनोके अन्देशके ने किय-राजारी एक उन्ह स्वयंत्र विमानकारकी विकार अन्या-आरम्बर किराजनाव हो जन्मेंके जिल्ला वाह हो जिल्लाओं कार्योतीको लेकर करेडवरमें

महाराजी अन्तरे हैं -- मारव र सम्पन्तर मुने । शहरानार अञ्चल स्पेटन अरनेकारी का मारा । सर्वपार विकासी अवसारी अञ्चलोनी पुरस्क-पृक्षक की-सी सुवर्क burreiti को अध्यक्षिक प्रकार एतंत्र अस्त हर और और-औरसे जन क्षणारकी कारण देवेवाली अस्य क्रांपर कर्ने अने । नहीं । वहाँ इन सबने अस्टरपूर्वक कर-सकते

अभिने बीची अहति एको क्यान अमेरक क्यान क्रान्यकारी स्थापनी क्रान्यको क्रान्यको रेक्ट विकास करणा है। यह प्रात्मका पूर्ण का प्राप्त है। समाध्य प्रध्यम है। इसके बारावार प्रध्य के प्राप्ति है। श्रेष्ठवकारान् कहा शक्त है

विकास का अपने के प्राप्त के अपने का अपने का अपने के अपने के अपने का अपने का अपने का अपने का अपने का अपने का अप क्षेत्रपार्थक । क्षेत्रपारम् । व क्षेत्र प्रशेष क्षेत्र प्रशेष अभ्यति । क्षेत्र प्रश्निक । भी प्रत्यक्तपुर्वत् व्यवस्थानिक सम्बद्धन विकास्त्रपतित् स्थान प्राप्त हुन्त है का हर Byte part on histories would write . Fordit with proprogramme with the despitace of the spell profit. Control to Complete Colores and the Court of the control of the good good Street, they have breaking up this for their time bid by the life White surface god street form:

This about that willist up allows are: group unfortible that result yours. deprise great state total offered ... क्षेत्रकार । मेहर प्राप्त तीर : के संपन्त की गांव । प्राप्त का प्राप्त अपने majorit graphs simple all मुश्किककाई भी महा अर पहेंगी। जहाँ रिक्ती रिक्की क्वारिक्त थीं, का सकती भारतम् अरहेमें कौत क्रमार्ग है ? उसके रिये पूर् कार्यय सिक्तुलयूर प्रश्याम् तिथ प्रताससम्बद्धाः मेडे । उस समय अक्षेत्रे रिक्को क्वा अकरको निनेक्कृत करे कर्ती । स्थाननार अस्तर्भावन पूर् व्योक्तने कारणी कार्रिके इतक विद्वार प्रवेशन और अस्तरमा करके कहा इसम दशा कर Approir 1

इसी अवस्थान अनुकृति संचय नाम अन्तर ह्यू रहिने सैन्यरस्य भागमन् संभारते क्रम्-'भन्तम् ! क्रमंतिमा प्रतिनक्षम बार्ग्स अस्त्री अस्त्रम इर्त्य सीधान अस मिन्स है। मन्त्रको, बेरे जनगणको, से

man galati dinanti in ma sulare more on your profession brookly. Here's major of more than without a विकार करें के प्राप्त कर के अपने का का किए का अपने हैं की की है जाता है। tran \$-arrest part with arts and \$1 to prope the



प्रतिकार प्रारं कर भी अन्तर्भ विकास सम्बन्धित करता असम्बद्ध सुन्तर विद्वार परेन्युको क्षांग । प्रत्ये । तुवने स्रो स्तृति क्षां है। प्रत्यो में बहुत प्रत्यक्ष है संस्थान नहीं है। सर्वपूर्ण अस्ति विश्व कृति अन्ये प्रमान प्रतिकार करना <sup>ह</sup> पूर्व का चीर्च तमे कारक समर्थ है। कर्मक आने हैं। प्रमुख है। ... कुने अस्मानीकार करते हैंगा। वर्त अविकास समाज्य क्षेत्र काथ ? सम्बद्धाः । प्रत्युक्तः यह वर्णन वृत्युक्तः व्यापनाय

क्षेत्रण करण्यतः गर्नेष्यः परेत्रणे क्षेत्रण हाताः जन्मकः शुक्तवार गण्यतः वार्णाने आस्त्रतः। **क्ष** क्षक । सन् निर्मा । सीरका नेपन जुनकर है जो वर विक्रे आवस्त्रकार अनुवा । प्रस्ते । कार प्रकारकार है। अने विकास और देवती, असी प्राप्तानी प्राप्त है जिल मान्य 🖟 । अने कारको जैन्दनंदन (गेजने - कार्यन्तनंद का क्रांप कृतको कर्मको SPECIAL PROPERTY AND PROPERTY.

केनलाव्यक्त प्रभूत सम्बन्ध ही गीलर कुता। जानो और हुए ब्राह्म बन्दा ही ग्रह्म । कारनेकाने भागवान् रेजिया अपने जीवार आवश्यात कुन करके वेटा और दिवसामुक्ती प्रोतके स्थान क्रिक प्रोक्कर सारका अवन्य आहे ने प्रात्वक दिए प्रकारक क्रिक हो।

प्रांत्रको प्राप्तः सम्बोधक । कृतीवर्गात

कामदेशके प्रतिकृति प्रत्य प्रमाणको है हिला । स्टाप्टरंड प्रत्य **देखाँग स्टा**र्थन है अर्थेत प्रमाण सम्बन्धे । इस साम र्व इस प्रमाण विकास प्रमाण प्रमाण विकास प्रमाण प्रमाण विकास प्रमाण विकास विकास सरकारी अंतर अन्ये केंग्या गाँउ गाने और नुक्कारका को जो अवस्था है। बन करे अन्यान होन् करणांत्र कार्यों 🕳 वार्यों ? अहरतार । क्षाप्त कोर्वे का ( ब्राह्मांक, क्षांत क्षाप्त केंद्र और :

और रनियर कार्यान मोरियर । अन्यको जिल्हा स्टब्स हो बाल- पहुर क्यार ? पूर्णा कार उन क स्थानिशिने हेस्स्कर बहुत — 'बहुत्स्कर क्रमान १८६ 🔭 अन्य १ इन सक्तानि वहमहेल । में तुम्बर प्रसान हैं हुन अपने मनसे क्या कार गुरुकर कोश्रा करण है एन। इस अपनो निकास है। बराधार विश्वेद करा

क्षी करवार प्रान्तकारो अवस्थान होत्र । अवस्था क्षार शिवारीको प्रसाद कर्य कारत की प्रार्थन केंग्र करना क्षेत्र अने वेग्रह्मा कृता । वहात अहा रहा रहा । विवास अर्थन कुछार अर्थन व्याप काञ्चल पुर्विभागी कुम्बर कुम्बरेस प्रता अवस्था आमारियांन द्विमा हुन्छ। सार मन्त्राम् प्रवासने प्रकर के नाम । अपने परिवार कि हो कहा । पूर्व वाना अपने पार्ट के दे है कि है है है अन्तर्गति साथ मान्यान अतेर वर्गन समान्य कृतः जिल्लाः संपन्नतः प्रतन्ताः अतेर स्वतंत्रतः सी क्षेत्र रहित्र महत्त्वात प्रकार किया । यह प्रमाणकपूर्वक प्रमाण की प्रोता विकास कुरतार्थ के राजी। इसने प्राचनान्यको काही प्राचनका कहा लाकाव्यात्रका काटा बाले हुए विकास वार्तीर्थांका सहस्वारी की हुई क्ष्रीरकों जुन " प्रत्य स्वयंत काल्य क्ष्यात होता और क्षांच्या रूपारंतरूप बरावान एका अञ्चल करावानो ब्राह्म अने वर्ता न्यून व्यक्ते प्रमास हुए और इंग प्रकार करेंगे । इस्तारको साथ स्टार्ग गरे अस्तारको अस्पर

अस्तिकारिक स्थापक प्रकारिक स्थाप करते हैं। मेरावाद करते स्थापक स्थाप अस्ति अस्ति अस्ति अस्ति । क्षेत्र अन्तर्भव के अन्तर के तो ने नेपाल है। अने अन्य है मुक्ति और अने अने अने अने प्राप्त है रहाओं

स्थानघर वर्तृष्टकर दिवाने लोकाचारवक गिरिजानायक महाग्रुरकी जुलि करके वे मुनियांको प्रणाम किया। श्रीवृधिको और जिच्छा आदि देवता प्रसन्नतापूर्वक उनकी मुझे भी बक्तक झुकाना । किर सन्त वेचना चक्रावित संवाये एक गर्व । तापक्षात् आदिने करकी बन्दरा की। इस समय वहाँ लीलापूर्वक प्रारीर बारण करनेवाले प्रोधार क्षय-कण्कारं, वेपस्कार तका समल झाधुने इन सक्को स्तमान दिवा। विस् उन निर्धाका विकास कानेवानी सुबदायिनी प्रमधारकी आज्ञा ककर वे बिच्यु आदि बेक्अनि भी होने त्यारी। इसके बाद पैने तेवता अन्यन्न प्रकृत हो अफन-अफने मनवान् विच्याने समा इन्द्र, ऋषि और विक्रायस्थानको गये। सिद्ध आदिने भी शंकारजीकी सुक्ति करे।

(अध्याय ४९ ५१)

### गतको परम सुन्दर सजे हुए वासगृहमें शयन करके प्रात काल भगवान् शिवका अनवासेमें अग्यपन

मान्यकानांचे श्रेष्ठ और मन्दर निर्देशक किया। यह सक्य प्रकारित हुए सैकड़ी हिथवान्तं कारातियोको मोजन करावेके स्वापय प्रदीपोक कारण अञ्चल प्रचल्ये लिने अपने ऑगनको सुन्दर ढेनसे सनाय। ढढासिन हो रहा वर। वहाँ रक्षमच पत्र समा अपने पूर्वो सूर्व अन्यान्य कर्यसाँको तथा ग्लाक ही कलपा रहे रावे वे ( मासी भेजकर जिवस्सीत सब देवताओंको और मांगयोने गए। धवन अभयता रहा भांजनके लिय बुलाया । जब लब लोग आ वा - रतायच दर्पणको जोपाले सन्द्रज तथा गर्च तत्र उनको बढ़े आदरक साथ केत बैबरोसे अलंकुत का। मुक्तापणियोंकी क्नफोत्तम माञ्च पदार्थीका भोजन कराया । सुन्दर माराओं (मंदनवार) से आबेहित भोजनके मंत्रात् प्राय-ग्रेट को, क्लक हुआ वह करान्यान करू समृद्धितास्कै करके विष्णु आदि सब देवना विज्ञामक दिसाकी देता था। इसकी कड़ी उपमा नहीं भिन्ने प्रमापनापूर्वक अपने अपने हेरेमें भी। यह महान्या अतिविधित परम् गये। पैनम्की आज्ञाने लाखी स्थिते मनाहर तथा मरको आहुल स्रदान ष्माबान् किवसे अस्तिपूर्वक प्रार्थना करके करनेवाला था। उसके कर्रायर नातः उन्हें नदान् उत्सवसं परिपूर्ण सुन्दर प्रकारकी रचनार की राजी की—बल-बासभवनमें उड़गबा। केतक टिये हुए क्टे निकाले गये थे। तिवजीके निवे मनोइर रण सिंहरसम्पर बैठकर आनन्दित हुए घरका ही महान् एवं अनुसम प्रयाग

इस्हाजी करते हैं। साम १ महमन्त्रर हुए फ्रम्पुने इस वासमन्दिरका निरीक्षण

तारकः विकास 🗱 - जैसे बीधा, भिनार आदि । विका सम्बद्धा संवाक्त क्षेत्रा समा हो 📺 आन्द्रा कारायता विभी नागा पुर्णमा नगाम आणि र जिल्लाम और हो और इसके बना मानद्व उन्तर मिन्नान्त्र आहा हो असे मृत्या करने हैं — जैसे वंजी जाड़ नियम प्रायमिक्य आदि करनक ज़ोह अर्जनको पन करने हैं।

दिलागा हुआ वह प्रत्यावानी बावन तेवल हूं गर्फ। गर्वा आके बावन की हिल्लामा करते. याच्या प्रतिराह विकास नवीर था १ - श्रेणरिका या विकी - वन्त्र हान्त्र धार्मिक विकास मान्य प्रकारत्या श्वितेकात अञ्च प्राचीके भूतीय क्षेत्रतः चौत्यविकते कारण वर्षे शुक्तांच्या तथा मेन्द्र प्रवासक व्यंत्यूनं वा । वाशमध्यको आत्रामं वाथमध्ये गर्ने अस नार्थ कृत्य और अनुस्त्री सर्विकार तथा संत्राचन प्रकारी सम्पर्वका सन्त्र क्षेत्र -केवल बढ़े और वर्ग प्रवृत्तव कुल्मिको केन । प्रवृत्तवकाक स्वरूप महिला र अस्ति प्रतिपत रिक्षी पूर्व को 3 विश्वपूर्वाच्या पन्याचे हुन्या असमान सम्मान हो 1 क्षार हमा निन्द की कार पेन्द्र प्राप्त अवस्था विवेद विदेश किया वाल्यान्यान स्थाप व्यापाल प्रति । कार्याकार प्राप्त । प्राप्त अवस्थित व्याप्तान व्याप्ति राज्याचार्या क्रिकारी व्याप्तान व्याप्तान व्याप्तान व्याप्तान मारेक्स्मिक् दिस्कित विकास प्राणीकार प्रथा रिकारमध्यः अर्थाः कृष्यः यदे व । कृष्ये अर्थान्यः कृष्यः संदायः नहीं है। अग्राक्षकेत्रका अर्थेकात सम्बन्ध प्रम

mit. Adderantosii, poonii comarii, saasii anaaraa, soniaamaana paadei oomas piisi

ं युर्वाची पह सार्ग शुन्नाहर प्रत्याम् प्रवेशक mintrigente menegen begennt erem alt i streit. Die 1 greit aufent gewechten beief beite Bargan, salegier . Buffele . spifert . Begindt . beneft seine ib i genitt sind unter Errit ger क्रमान्त्रक के.लाम इन्हरूकार प्रचा क्रमा – मुख्याल प्रचा में की नाई मीच की

the latest and street the कारा काराव्यक्त के के कारा निर्माण के विकास करते । अस्ति कार्य कार्य की कार्य कार्य Right) With the market small gibt spills. Mygat With the out wante angel brief. हुत बहु अर्थन राजनीय राजनीयन प्रतानीत हरून प्रतानी हुई विवर्ण वर्ण प्रतानी और पराजान कारणाहर क्षेत्रकेव्य विशेष व्यक्ती प्रश्निकारणी प्रान्तकी कृत्यत विश्वारणीय प्राप्तक व्यक्ति व्यक्ति मोत्राकृतेक मान्। इका वेपालको कर्त हो स्ट्रानका करते नहीं। स्वानक प्रवासकार अध्य सम्बन्ध प्राप्त-वर्षभूति वर्षः स्वयत्वात्रास्त्रः प्राप्तने कार्यः हर्तः वर्षः कुर्तने कार्याको भी मोजन कराया अन्य को कार्य कर्याका कृत्य कराया केला अर्थन कार्य क्रम तह गांव में, क्रम भी पूर्ण विश्वक । ... विमानकारी क्रांड्रग के अन्तरायंक्त गांव । क्षेत्रकारं केवालक क्ष्म प्रकार अधिकास वर्ग । इस असम क्षा असी असम दुआँ । मारचेत्र तम हुए से और सिकाम सम्बद्धा दिला । केवरफानी आणि प्राप्त और रहेन मध्य पता पुरुष्य हुए। १६ से ६ हेम्बेर्स है कार्ने यह कीन अवस्थात प्राप्त क्षाप्त करें नहीं। सामी न्यास्ता राजी और प्रेस बाल हा राजा । प्रेमानवारण अपन्य प्रात्मी नोमानवारणक नृत्यिकारी क्षेत्रकर केलेकर, अर्थर अवस्थी स्थाप अर्था निर्माणक और मुख्यत प्रथम निर्माण । विस् प्रभारतीह काले कामने तरने। इसे प्राप्त देवना अर्थित स्वेती प्रमुख की र इसे सामन क्षेत्रिका<sub>रि</sub> अर्थित केल हैकार कारण की और कार अवस्था कार्यकार कार केर्याना कारण-अन्य । इत्युच्य देवेवार विरामको सरमा करना। यदि पञ्चनार्शको प्राप्ति होत्र समी। इतना अन्य कार्टीन केराव्यानकार अन्तर्वक केराव अन्तर्वन प्राप्ता । अर्थन कार्यवक्षण क्षेत्र वर्षक ) । ( अर्थनित ५ ७ )

## सन्धीकर्य, बारानका कई दिनोनक हारजा, सार्वियोके समझाउसे हिमानवका बायनका किहा करनेके किय गाड़ी होता, मेनाका जिसको अयनी कत्या सीयना तथा बासतका परीके बाहर बाकर टहरना

अन्य सम्प्रातिकोत्री भी सर्व्याची भन्ने अस्टर्क विकास । शुक्रमापूर्वक समिति जनुर्वीकर्ग हुआ, लगी और का प्रधारिकारने बोली। जिसके क्रिया किसाइ-मान अभूरा ही रह जाता । गंताने कहा—कुशानिये ? कृषा कार्याः है। इस समय नाना प्रकारका उत्सय हुआ। येरी स्तितका व्यक्तिकी। स्ततका व्यक्तिकी काशुक्रमद और अल-अवकारको कानि हुई - कीर्गजबेला । आव आकृत्वेच हैं । कुर्वतीके

आर्थ्य देवता तथा व्यथि कैत्यार स्वेटचेका सुन्दर वान और कृत हुट् । वॉक्वों दिन सब विचार करने लगे । तम हिम्मानमने जनकालेमें । देवलाओंने मंत्रे हर्ने और अल्पन प्रेमके साथ आकर राजको धोजको लिये निमन्तित जैलाराजको सुवित विकास कि 'अब इक्टोन किया। क्याबान् केरबा क्रियको धार्माकन् यहाँहे आया व्यक्ते हैं। आप आजा अदान अपने क्रिक्कण अवने प्रथम गय और गरा कहें 'अन्तरी का बता सन निरंतान क्रिकान. प्रकारके विभागने भोजनेशक्ष्मी वैनारी हाथ बोहकर केले - देवनव । अन्यतीन करने सने । असंने अस्तवता और उत्पन्धाने । कुछ दिन और ठड़रें तबर मुझपर कुछ करें ।' काक भोरतनके रिन्ते परिकारतकीत कावान् मों कदाकर उन्होंने बोहके एक उन कियानी प्राथमित सैतिसे अध्ये पर क्षेत्रस्थीको, भगवान शिक्यो, विस्तुको कुरमान्य : कुरमुके, विन्युके करे, अन्य सम् । मुहस्को सथर आन्य स्पेनीको बहुत विनेत्तक देवलाओंके, मुनियोंके तथा यहाँ असमे हुए। यहराया और प्रतितित विहोत्त आदर-सहस्रत

स्थाय कोवार कर सथको रिरिशको सम्बन्धि 💎 इस प्रकार देवसाओंके बढ़ी स्वतं हुए भीतर सुन्दर आक्रानेंचर विदायत । फिर अपने बहुत दिन बीहा गये, तक का सक्ती माई-मध्यांको स्वय लेकर क्लो विहेराको कर सहर्विकोको लेका। सक्नोनमें इन तथा अतिधियोची जाना इतिर्धियोचे हिनशाम् और नेपारी शानवीतिन प्रकारके सरह पदार्थीक्षर पूर्णसभा हुए बात कहकर उन्हें सम्बद्धाना, परक मित्रका । मेरे, विक्तुके राजा प्राप्नुके साथ एक । विकास स्वता वर्णन् विकास एक प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त स्थेगांने अच्छी तरह क्षेत्रभ किया। नारह ! अच्छे सीमानवाडी सरहत्व की। सने ! उनके विभिन्नम् घरेजन और अस्त्रमन् करके हुन्। समझानेसे विशिराजने बारानका विश्व करना और जनम हर सम्भ लोग विमालको आहा । स्वीकार कर लिए। सम्बद्धान चणवान प्रमध् से अपने-अपने डोप्पर मचे। यूने ! इसी. चालके रिन्ने जाल हो केवल जातिके साथ प्रकार सीमारे दिन भी निरित्ताको विधियन प्रैसराजनेक बाह्य असके। वेलेकर विस्क दान, चान और आवर आदिके द्वारा कर देवलाओंसकित केलासकी बरावके लिये सम्बद्धाः सन्वतर किया । कीवा दिन अपनेवर । जब उद्यत हुए, उस सम्बद्धाः ह्या स्वरते हेवे

स्कुली अवराधीको भी भूका करिश्वेक्त । वैनाको समझाबार सुबेस किया और इनसे आपके लिए से देवताओं के साथ बाहर, उसावपूर्णक मरकारविन्दांकी चक्त रही है और रहेगी। बजा की। वे सब हेबसा अध्यवे सामी शिव क्ते लोते और जानते समय की अपने लागरे। तथा जेलकागणीके प्राथ मुक्ताय कैत्यक महाव्यके सिवा दूसरी किसी अस्तुकी सुख पर्यतकी और प्रतिका हुए। वे मन-ही-मन न्वर्षे रहती । मृत्युक्तम । आपके प्रति भक्ति- - विकास विकास बार रहे हो । हिमानतप्रतिके भावकी वालें सुनते ही का इनके आंखु खातने बगोधेने आकर सिनसहित सन महाती क्षु पुरुक्तित हो उठली है और देवता हा और उल्लाहक लाग तहर गये और अगरकी निया सुनक्तर ऐसर भीन सम्ब रेजी दिक्को अग्रमनमधी प्रतिशा करके समे। बुनीकार । इस प्रकार देवलाओंसविस बहाओं नहते हैं—नारद ! ऐसा क्रियकी बेह्न बाजाका वर्जन किया गया। करूकर मेनकाने अधनी नेटी शिवको सीच अस शिवाकी बालाका वर्णन सुने, जो **यी और उन केनोंके सामने ही उपस्परसे तेती. वित्त्रकक्षा और आवन्त होनीसे संयुक्त है।** (अध्याम ५३)

Personanni <del>7000 n</del>iga an gregorianni errena 23,730 erre<del>an errena and</del> and <u>assessed erre</u> समा-सम्बर्धे है, अपने भर ही सभी हो 🗜

हुई व्या मुच्छित हो नवी। तब महादेवजीन

### मेनाकी इन्छाके अनुसार एक ब्राह्मण-पत्नीका पार्वनीको पतिव्रतथर्पका उपरेश देना

काराका उक्ति प्रकार करें।' मुनीबर ! यह निर्देशको उत्तव धानिकाको दिया है। सूचकर अर्थतीके काची विरह्ना अनुभव

महाजी कहते हैं---वारव ! सदनकर राजोधित मुद्धार कश्के वार्वतीको विभूमित सप्तर्विक्षेत्रे क्रियासकाले काम-'निरिशाज किया । सत्त्वश्वाम् भेजले क्रियाकक्षे अब आव अवनी पुनी पार्वतीदेवीकी जानकर एक स्ती-सच्छी प्रकासकीने

सारक्ष-पानी नोली निराध-करके गिरिशज कुछ कालनक अधिक किशोरी । तुम प्रेमपूर्वक मेरा यह कान क्रेजन्के कारण क्रिकार्य हुने रह गये । कृष्ण श्रा. सुन्ते । यह धर्मको बद्दानेकारण, इक्ट्रेक और बाद सर्वत हो हैन्यगनने नवास्त्र कारकार परश्लेकार्ये भी आवन्त्र देनेवासर सका मेनाको संदेश दिशा। गुणे ! हिपवानका श्रांताओंको भी सुसकी त्राप्ति करानेकाल संदेश पाकर हुएँ और सोकके अइतिभूत हुई । इंस्तरने पॉलप्रता आरी ही बन्य है, दूसरी मैना पर्वातीको विदा करनेके सिथे उद्यत हुई 📉 नहीं । नहीं विद्येतहत्यसे कुल्मीय है । परिप्रात रैकराजकी जारों क्यों केलने विधिपूर्वक सब लोगोको प्रवित्र करनेवासी और समस्र मैदिक एवं स्त्रीकिक कुरमञ्जरका जातन वायराशिको नष्ट कर देवेवाली है। सिने औ किया और उस सबय जना प्रकारके असय। वसिको परनेश्वरके अनान जनकर प्रेयन मनाये । स्वित उन्होंने नाना प्रस्कारके शक्तप्रदितः अस्त्वारी सेवा करती है, आह इस स्वेकनें मुन्दर बक्षों और चारह आवृष्णोद्वरा सन्दर्भ धीरोका अवसेन करके असमे

मोचानुक, अल्ल्याली, कान्यिकी, जानकार, व्यक्ति । परिवास की कभी परिवास जान व अनस्था, स्थानी, साथा, सारी, संद्रा हो। परिन्हें कदनवान कालेक्ट की का सुननि, अञ्च, मेना और स्वकः में क्या अदर्शने कही करा न कहे। चरिके ब्रह्मनेनर और भी महार-सी विक्यों अर्थनी नहीं नहीं यह बस्के सारे कार्य क्रोडकर तरंत करके हैं। वर्षों विकार नवते प्रकार काम नहीं कार कामै आप और हाम केंद्र प्रेक्ते प्रकार क्षिण पन्य । मे अपने वारिशनके सकते ही प्रावस्थर कु**ं—**'शब्द । विकारिके अस सब स्वेनोंकी कुननेक तथा प्रथा, निक्तु, दासीकी कुलक है ? सुने सेवाके रिजे रिता को मुचीधरीकी भी महनतीया हो नवी. आदेश: केवर अवनी कुमाने अहरहीता हैं। इसलिये सुन्दे अपने भी। भगवान कांजिये e' किर चीर जो आहेत है, जनक फॅनरबर्ग रेस्स सेन्स करनी कार्युंचे। में जब प्रस्ता इसकरे करना करे। यह कर्त्य क्षीव्यक्षणम्, सम्बद्धेः सेव्यनीय और सरप्रस्थेके । ब्रह्मजेयर देशस्य कृती न से । इसरेके वर म अगभव हैं । शुर्तिकों और कृतिकों विद्याल- जन्म । कोई नोककि बाल कानकर हर क्याके भनेको महान् बताया गया है। इसको जैना स्तामके उसे प्रकारिता न करे। बरिके विका में व मताया जाता है, बैसा कुला धर्म औं । यह हो उनके लिये कुलन-सामग्री साथे जुहा है

अन्तर्व क्रिक परिचेत्र भीत्रम कर सेनेकर ही। किया कर्ती हीर्जनकर्त्व हिन्दे की प आव । भारती सीको भी रहती ही रहती माहिते । आदिके उसस्तीका हैसान यह दूरते ही सान प्रकारिकारण सामी की प्रतिविध अपने है। जिल्ल नारीको तीर्वानामाल कर पर्यक्री मनिके सो जानेकर सोचे और उसके सामनेके प्रकार हो जले अवने प्रशंकार कार्यात्यक बीज महाते ही जन जन्म । यह इसर-कारट क्रोडकर - फाहिये : इसके सियो उसीमें सारे सीवी और क्या असके दिन्ने जिलकर कार्य ही करें । क्षेत्र हैं, इसमें संसच नहीं है । रे रित्ने ! साधी सीयो व्यक्ति कि नवाबः वर्षि करि किसी कार्यसे परदेशमें एका हो से । को ।देवका वितर, आंतरिक सेककार्य, से तका

maramant मांगवर करते हैं। <sup>है</sup> सार्ववर्षी अने दिनों अने अन्तर्गि गुज़ार शही करता 🖫 का निश्चानपूर्वक कहा का सकता है। । तथा उनके हिस-आधानक क्यों कित अवसर-कारिकाल-कर्नने सरवर सानेकारी की की असीका करती से । वरिस्की आजा दिन्हें भोजन करें। दिनों ! जब वर्ति कक्ष हो, तथा स्वेग्लेकी भीड़की बरी हुई ज़ब्द का बेले

र्गातकल गरी काँको संबद्ध अन्न अस्थिको कारक कुर जोते कि पूर्व के तो है कारक का अरब दिन के उन पानकर प्रकृत को और की अपनेको परिवरी दुविके प्रभ्यून व राज्ये । जो कुछ है, जो भारतसम पानकर हिरसेकार्य

गन्त्र परिवास करी काम पूज्य विशेषत अध्यो सर्वलोकान सर्वन्तीयकांक्षेत्री। कार्य । या प्रति केरण । पानवान्त्री अस्य १ १,५५० विकास स्थापन के प्रत्य प्रति स्थापन ।

<sup>(</sup>शिक्ष के के के के के दशाद रह)

र तीर्क्सभेती 🐧 भा नहीं भविष्यदोदक विभेत्। तकिक् स्वर्धन होशीन सेशांग का संस्थाः ॥ (शिक्षक का रोत का बांध पर । २६)

करि मुक्तपूर्वक केल हो का इक्कापुरता न करे। विकासित बसूबें वरियों की। हो बारे । परिचारे अस्तु पापनेच्यो अभिस्ताना अभिन्त मुख्य गुन्त है । अस्ते किने अस्ता रफलेकारी परिवास असे इस्सी, फेसी, प्रति विकासन ही हैं । को नहिस्सी रिल्युर, कार्यार आदि; कोली, कार, आहारका कारावन करके तर और कार्यात क्षेत्रपुरित्या आकृत्यम अवस्तिः केर्यारेना अल्किके विभागका मानक कार्यी है, सह मैकरम, फेटी पूँक्त तक सथ-कानके परिची आयु इर रेसी है और मरपेनर आधुनक—इन सम्बन्धे अनने प्रतीरते हुए यः जरकार्ने जाती है। जो की वर्तिके कुछ

विश्वासमुख्याने निर्मे अवस्था साम दिने करे। मोनिय, हिन्स्त सा प्रतस्था, विका कार्यान भोजन न करें। वार्तियार अपंचे अन्यानिकी और व्यान्यांना विकासी पत करकर व्यक्तिकारी मुक्त्रेवीओ काहिके कि वह वहानी अवकी प्रश्नी म काहबे। वहिले हेर मरको प्रामनीको संबाद सूर्व सुरक्षित रहो । एक्नेकाली स्रोधक बढ़ अध्यो आहर ४ कर । पुरुवार्तने कुमार हो, माने अस्ता को और आहें अनेत्री न सही हो। बाबी नेनी होबार कर्माची ओरहे क्रथ परिचे हो। परिची न पत्नी करी की औरहरती, कूलह, क्रव, कारण रिंग्ये किया क्रम्याना-मार आदि व करे, . रिस्स, जीत और द्वारके भीकाको नीकाकी अन्तर्भार को असमा कोई करू नहीं निरम्स । सम्पन्नीयर कभी व वैते । मैसूनकरनके रिरम और यह परानेकों परपानकियाँ होती है। और जिसी प्रापकों यह पॉरफे समर्थ पृष्टक अनिकाणिकोच् अन्यवन समीरकार्य समा हो। अन्यो यह स्वर्थ भी हेल करें । परितास देखे क्षा अवस्थानें कोई अल्लारिक कर्ना अनु नहें। सह परिचल हिल प्राप्तिकारी होती है। यह सो भी परितास की अपने परिचले कारानि व परिचल हुनेने हुने नहने । परिचल मुख्यापर कार्य । प्रति क्षुंत्रक हो क्या हो, दुर्गतिमें निकासको स्थान देश सार्थ भी विकासमें हुए बाद हो, बेजी हो, बूदा हो. सुरति हो अध्यक्त बाद्य तथा यह विकास परियो प्रति है।य कु रही हो, किरही भी दलानें नारी अपने जा। कर्ताव करे, जिससे क्या उन्हें कारी रहते । भूगरमञ्ज्ञ परिच्या अस्त्रकृत न करे । एकस्कार - पुरुषात्रक परिश्रात औं सम्बन्धि और क्रियोर्स्न क्षेत्रेशर यह तीथ स्तित्तक परिचये अन्यम हुँहा। ची चरित्रक रिस्मे कुछ-एरी एरे । अनुने चन्त्रे म विकास अर्थात् असने अरम्म के (कारमा) कभी विभाग म असे हे और सक्त वैनं फार करके ए.इ.न ही जान, संकारक अवनी । धारक मिल्ने हो । भी, पंजक, तेल आहेके मतेर्षं नाम भी गा। वस्तिके अपनोधे न पक्षते है । सम्बद्धा हो जानेवर भी वर्षसामा हो परिस्ते अपनी साम कान करनेके पक्षान कान्त्रे जान्त्रे । स्वान्त्र ज्या न कर्त कि अनुक वस्तु नहीं है । का अपने परिके मुख्या रहीन करें, कृते का परिका कहा का फिल्हों ने हाले। मिल्लीका कुँद संस्थित म देखें अन्यान कर- हेबंबारि । बरिसाल क्लीके रिज्ये कुसावार की-पन प्रतिकार किरान करके पूर्वका दर्शन पति ही अक्षा, विन्तु और शिवले भी

<sup>(</sup>कि कु क के का के 4% ४३)

बाहुनेवर आरं बाहुकेंक करतेर जलर हेली है जह देखनेकारण क्षेत्री है। को चरित्रते क्षेत्रकार भीवने कुलिना और रियंग करने विश्वरित अवंतरे निरुष्ट स्वती है, कह गाँवने सुअसे होती है। जरी परियो कैमें आसम्बद्ध न बैंगे – होती है अच्चया बकरी होचार अवनी से निजा भूर कुरुके निवाद म जान और परिले कामी। मालो है। जो वरिको हु बज़कर केससे है, बारार करन म बोले । विभावित रिया न बहु गूँगी होती है। को बोलने सबा ईमाँ करे । अस्त्वाको पुरसे ही त्यान दे । जुलबर्नके - रहली - है, - व्यू दुर्भानकारे होती - है - ओ निकार म भी अवस्थारनी मोले और म वैसे । मारिको आँम्। समाधार किसी दूसरे पुरस्थार को कारपरे करियारे असी देख हुएंस अस, ब्राह्म अस्तर है, यह काली, केंद्रे हैंहजारण मार, भोज्य कानु, पान और कान अभिरतं तथा कुरूवा होती है। मैसे निर्माण प्रतीर क्रमार्थ सेना करती है, उनके होनों घरण सरकार अवश्वित हो चतन है, उसी सरह क्षाली है, उनने भाँचे क्यान बोराली है तथा। चरित्रीय गरी धारीभाँनी काम करनेवर भी क्षिपालको सोवको दूर पर्यकाले अन्यतन अक्ष अन्यति है सुनी है। त्येकार्वे स्थ पान क्षानांने अल्पानपूर्वक उन्हें संपूर्व करती हैं। कन्द है, यह सम्बद्धार विता वश्य है तक यह कराने नाली सीनों श्लेकरेकरे सुद्धा एवं संतुष्टा बत्ती औं बल्य है, जिसके करने बरीतरूक देवी कार क्षिण । जिला, आई और पुत्र वरिनिता काल फली है। परिवासके पूज्यने निता, मूल हेरे हैं, बांसु बहा अलोग सुन्ह हेरा है। महरा और परिकें कुरनेंबी हीन तीन असः शरीको सहा अध्ये परिवय कृषय— पीरिक्षांके त्येष व्यर्गलेकार्वे हत्स कैरले आहर-मरकार करवा माहिये। यसि ही वेक्सा 🍍। 🕆 को शुरावहरियौ कियाँ अन्ता कीस है, भारत ही गुरु है और करि ही कर्न होन्ने एनं। अब्ह कर देती हैं, मे अनने फाना-फिल और इस है: इस्स्टिये इक्को क्रीकार इक्का यह तीनोंके कुरनेकी मेंचे निराती हैं सभा परिवर्त ही अल्लाबना करनी वाहिये। " 💮 इस लोगा और वरलेकार्न भी हु:सा फोनसी को दुर्वृद्धि नारी अन्यने मनिको स्थानन्तरः 🕻 । भूतितमानका नैर अर्था-कर्ते वृश्लीकर स्वर्ज

frithgangereitvottereitstere Paliseanertringerer für vergeter zibenengager pähieben paring

इक्कानमें निकरती है (भा भागिकार कारते। कारत है, कई-कईकी पूर्व क्रकारिनी 🛊) , बहु प्रथमें लोजारेमें समान करनेमार्ग सभा गरम भागन क्रम मारी हैं।‡ भागमान् कुर अगुन्ती होती है। जो पराने पुरानको सूर्व, फल्रस्स सवा मानुनेव भी अपने-कार अनुमाँ दृष्टिले केवली है, कह वैजातानी आवारी पवित्र कारनेके निर्म ही पश्चिमताना

अर्थ एक प्रत्येक क्रमेन्य्यान्त्र क क्रमान्त्र प्रत्येक क्रमेन्य ्क्षिन पुरु कर सोर कार महिर दल अहा

इस करना गर्ने कोच्या अपनी अन्तर विकास करना है। या अन्तरक और ऐसी परिवार र (शिरु मुरु कर की भार और ५४ । ५४-५५)

ह परिकरणकारणे ज्या का का अध्यक्षित का एक अर्थन का के ज्याची कारपार्थ क (क्रि कुरु से क से क्रि (हर)

Ring and the property are at the contribution with anti-color services. कार्य के मुख्यम मूल है। सरकार के सम्बंध । ये मुख्यको क्रमी क्या प्रमुख सुद्धा ( क्रीना )



मानुक्त प्रतरण है। और दिवानी पूर्वपूर्व नहीं । जाना । इसेंस वर्तन्त क्षेत्रेयों की प्राप्त क्षेत्रों है। पनार्थित th age of correct and sport them \$ got step, after through the per-क्षीर अन्तर मार्च वालो स्थान का अनुसार वालक क्षान्य । कार्य का अन्यति है । वालकीय कृता विकास क्षत्र में कुम्पिके प्रदेश सार्वाच्या कर आंक्यत्वे को केना व्यानको पूजा बहु मान्य । व्याप्ते क्षेत्र पुरुषक अनुस्तरानी अञ्च है । है जिलाको क्याने श्रीतालक वहाँ है। क्यानी बाहे मान्यक्षे प्राप्ति अभी है तका मार्च हो क्याने है क्षेत्र प्रत्यक्ता एवं सहावी। मैसे represent allerten mehr selten giver år, meh ार करने अन्तर पन्य और प्रकार स्ट्रेस्टिंग क्रीका सुर्वेद क्रारंको नेव स्पर कर्ने कर अवन्ति विकर्ण की है ? . कुछ का<sub>रिय</sub> के सकत है । । स्वीत्वके के प्रत्युक विकास क्रिकेट माननेपाली साथै गरी और सहार्थ कोई फेट नहीं है। चरित्राच और अल्के चरित्रीय उत्तर और मध्यत्के भ्रमान है, आ: विद्वाद मनुष्य जर बेनोकर पूजर करे । वर्ता प्रकल है और नारी मेलूकी जाना; पनि प्रथ है और भी क्षणाः भारते समार्था है और चाँत उसलात थल्ड । ज़िली । सारी मारी और उसके वर्षि —क्षेत्रों क्यारी क्या है 🚁

निरंतानकृतारे ! इस प्रकार के तुमसे परिवासमध्येका मधीन विकास है। अब तुम साम्बन्धन हो असम मुक्ताहे अस्तारसम्बन्ध वरिक्रमाके केटेंका कर्यन कुने। देवि | वर्गिकता क्रिकेट जाना आहे. संदर्श नार जकारको क्यांची गर्नी हैं, को अवदा स्थरक मरनेमादे पुरस्तीका साम प्राप्त कर हैरारी है। काल, सम्बन, सिक्क्स और

का कर्ण कर सुरक्षा न अपने अनेपालकारों कर्ण अस्तर हो ।

<sup>(</sup>物中中市市市市市(11代)

<sup>(</sup>Per gr 40 the special sect to )

क का कारण पर । कार का अध्यक्त का अर्थ में एक का स्था क (The go be the up the Ly ( be.)

संबंध कुलमें कलकु लगनेके हरता है पैने तुन्हें करो-धर्मका इस्तेश दिया है। क्विनिकारमें वजनेका प्रयक्त करमी है, उसे स्मेकांका पाप नाम करनेकासी और उन्हें हुई हुआ। चरित्र सन्तनेवाली हैं। अधिकी की

अनिनिकाश — ने मनिकासक कार थत है। अनुसूचाने सहत, विकान और किया—इन अन्य में इनके नक्षण करानी है। ध्यान रेकर और्ज देवनाओकी जार्चनामें करियानके मुन्ते । भई । निमन्त्रा कर सद्य लक्षमं भी अभाजका उपधान करके बारकके ज्ञानक अपने मलिको ही देलाल है, इसर किसी को हुए एक लाहकार्क जीवित कर दिया बन्यालको अर्थे का स्त्री रूपना का रूपना का । होरान्युधारी दिखे । हेररा जानका तुन्हें बेर्णाको प्रांतकक कही नकी है। फैलडे 🔭 किया प्रस्तकार्यक प्रतिकी लेखा करनी जो दुमरे पुरस्को काम पृद्धिके विका, भाई चाहिये। पनियंक्य सदा समस्त असीह प्रमं काले. समान देसानी है, उसे सध्यम कालांका देशवाला है। तुम माधान बानक्या केलीको परिचला कार गया है। कर्नती ! सहेशने हो और नुपारे पनि माश्रास घरावान् को जनमें अपन अर्थका कियार करके दिखा है। तुम्तरा हो किन्त्रमान करनेसे काधिकार नहीं करती. सहकारने ही निका किया परितास है अधीरी। देखे ! कहाँव नाती है। को निकाश अधाना निप्रधानीकी जुनारी अन्ते वह कर करानेकर करेड़े प्रधानन पॅनिक्रम कर्या गया है। जो पॉनके अवसे जो है, नवाचि आप एन्वरवानका आवाव जन्मान करने हैं नालाई हैं।

पूर्वकारको विद्यानांने अर्थनिकृष्ट अथवा काकार वह प्राह्मक वसी विद्यार्थनीको निवारण कोर्टको परिकास करावा है। यकाक सुका क्य हो गयी। इस इस्टेसको विरचे ! वे कारो प्रकारको प्रतिप्रकारी समान्य सुरुकार प्राचनीप्रकार पार्करितकोव्ये बहुत

(अध्याम ५४)

#### शिव-पार्वनी तथा उनकी बागनकी बिटाई, भगवान् शिवका समन्त देवनाओंको बिदा करक कैलासपर गाना और पार्वतीरवष्टके श्रवणकी महिमा

क्रेयाचा करते हैं -बारव । इत्यानीके लगावत अध्यन स्वास्थ्यके होने लाहि । क्रिक बेची कर्मानेका परिवास कर्मकी दिश्वा देनके. पार्यकी भी काम्मारकाल काम कक्ष्मी हो। पश्चाम् भेजको क्लाका कहा- और ओर्स में धरी । नेना और दिवा क्षेत्रो 'महाराजीजी ! अस्य अध्यति कृतीकी काल ही किरह लाकाने पीर्धार हो प्रांचीत हो करपहर्य — इस किन्न करिनिये । तक 'बाइन नवीं कार्यनीक गेरोने इक्यांकको भी अवनी अस्तान' कवाकर में प्रेपके मधीधून हा नहीं। सूच-वृत्त को बैटी। सही कियाँ वहाँ देने किर मैंचे कारण करके उन्होंने कार्णाका लगी। वे सक की एक अचेए-सी हो नवीं। बुरूप्रका और अरके विजोगक जनमें इस माजके समय बरम प्रश्न केराना **क्याकुरू हो से संदोक्यों कारकार करून कोनीका क्रिय भी ए पड़े, फिर दूलरा क्रीय** 

अञ्चलकात्राच्या कर्यस्य देते हुए राज्यते अपेट नये। मुख्य रोतिसे सम्बातन्त । पार्वतीरे असि-राजी। भर्ता और फिला को क्षेत्र और शिका कार्यनी मुख्यताली क्रूर्व केली---फोक्सरेंगरा रेखे मिना पास्तु सबंद । उस भगतः 'आनेश्वर ) जुले सम कालेका स्थान है: निन्ने बढ़ी स्थाने अपन तथा सुस्त्यु लग है। अपन पूर्व जीनिने हैं।

मुख्य वर्ष प्रकार का 7 इसी सभव अपने पुरेगीत और अञ्चलीको प्रकार मौज्याको सम्पर्क पुत्रों, मन्त्रियों और काम प्रावनमंत्री और कुलरी क्रियोको प्रकार करके मान tien fermen bie mit ber uffe bier utte gebeiten glichen fremen ich मीडम्बर अपनी मार्थिको हरकरो लगामर चौतुकै वहरिपुत हो गीले पीके गये और उस भेने रागे : जेर्ज ! तुम सुत्रे कोक्रम्य कर्मा सम्बन्धाः वर्षेचे, प्रश्ने देशाः व्यक्तित भगवान् पाली का रही है ?' ऐसा कक्षाल सारे जिल अक्षालापूर्वक सार्वका कर रहे थे। यहाँ जनम्बते कुल फानते हुए वे कार्यकार किराना। अब स्तोच गाँदै तेन अतेर अलगानने परस्वर करने रहते। तम आर्थिनोमें जेब पुरेशियों जिले। का सबसे कामानुबंधे अनाम किया अन्य प्राच्यानीय सहयोगके कृष्णपूर्वक और इसकी अहोला करते हुए ये पुरीको

नामुक्तार केल्या प्रोचनर अनुवास भावके भारत विसा सका पुरुषो अवस्थ क्रियने कार्यसीने कका—'हेकेक्सी ! पुन विका । वे महामाना होनार की श्रोधारमारमास स्वयुक्ते ही मेरी आलडीकर हो सूचे कार-कार से इसकी भी । कार्यनीके सेनेसे ही । सोस्कानुबंध इस बालाओं कह दिस्त रहा है । रूप फिला हेने समावे भी। याता नेमा से पुन्हें पूर्वजन्मको अस्तोवन उत्तरम है। असः बक्त रोजों। श्रीजाइयाँ भी रामे शर्मी। बढ़ी। मेरे और अपने विका अव्यवसार करि सुन्हें एता भारत्यंको मी । विकासी भी, पार्थिमी कराया हो से बराओ ।' अनने प्रारम्पाय मना अन्य कुर्गतिर्धी कर-बरर रोहर करने। क्यंबरकी यह कहा सुनकर इंकरकी निहा क्यान्यांने सिराम्बर सम्बद्धो अवदरपूर्वक मिलु इस समय आध जून रहिये और इस सन्त्रकार्या और व्या सुनित विकास कि समाके असल्यको अनुसार जो कार्य है, उलीको

केर्य सरस्य करके विकास बैठनेता दिन्हें पार्यक्रिक रिकार्क स्थान कार्यक्रिक समान पारच्या जैनामची, अञ्चलीको व्यक्तिकेने क्षत्रुर क्षत्रमध्ये कुनवार होत्यान्यार-कारकार शिवाको आर्थ सक्का और सक्के किरकार। भगकान् किञ्चार सहै अस्त पूर् । अनुवे अन्तरीर्काद हीया। जिल्लानकार और बहुत-इत्ते संस्कृतिक हुकून करके पारावक इन्हरूकोचे भी अन्तर्भ जुन्न बहरूका जनाए जाती हेक्साओंको ऑहर सहित्यों करांतुर भी। केन और विकासको कार्यतीको केन्द्र कन्नुई सिस्सवी। इसी तरह अपने वैति-वेते प्रतकत दिवे को सहारातीके कोच्या विकाद विकाद हुए दूसरे तरियोंको की में । तस प्रकारके अलोको सुभ राजि भेट चलकल् इंकरने डेक्क्कंब शुलकुर एका की, को इक्षरोंके रिंग्वे परम कुर्गभ की । युक्त काश जकारका श्रेष केंद्रान कराना। शिकाने सम्बन्ध गुल्लानीको पासा-विकासको, धांचन प्रारंभेके पक्षान् उन सक्य वेपसारकोने

काले लगे ।

फ्रोकनाराक, आनन्दराकक तथा धन और नहीं है। आयुष्टी वृद्धि करनेवाला है। जो पुरूष

माना रहाँसे विभूषित हो उत्पन्ती कियों और भगवान् किया हो। कियाने मन सम्प्रकार सेवकराजाके साथ आकर असु परित्र हो प्रतिदिन इस असङ्गर्को सुनता क्यद्रोत्सरको जनान किया। किर जिल अववा नियमपूर्वक दूसरोको सुनास है, नह मक्तर्नेह्नारा प्रसन्नतापूर्वक उनकी स्तुति रूपे दिवलोक प्राप्त कर सेता है। यह अन्द्रत भरिकामा करके शिव-विवाहको प्रशंसर आस्थान कहा गया, यो महरूका करते हुए वे सब रहेग अपने-अपने बामको । आवासस्थान है । यह सब्पूर्ण विधीको स्थन्त क्रते गर्वे । भूने 🗜 साक्षात् भगवान् जियने । भरके प्रथस रोगॉका नाज करनेयात्व है । कोकाव्यरवदा वरणान् विन्युको और इसके इस सर्ग, करा, आबु तथा पुत्र और मुक्को भी प्रकास किया—ठीक तसी सरह, पीतोंकी प्राप्ति होती है। यह सम्पूर्ण बैसे बाबनकृषधारी श्रीहरिके महर्षि आधनाओंको पूर्व करता, इस स्वेकर्ने जोग कद्मपन्ता नपस्तार किया था। तथ पैने देता और परस्थेकने मोक्ष प्रदान करता है। अतेर अधिकानुने शिकारो इत्यारी स्थापकर इत्य सूध्य अस्तक्ष्मको सुन्तरहरे आध्यमुख्यका क्रमको आशीर्वाद दिया । सदनलार मीहरिने ज्ञामन होता है और वरम शान्तिकी जाति क्यों परक्रका परमास्त्र मानकर क्लकी असर्ग होती है। यह समस्त बुध्वप्रांकी राष्ट्रक समा स्तुति की । इसके बाद नेरेशहित भगकत् भुद्धि एवं विवेक आदिका साधक हैं । अपने विक्यु तिबसे किया से विवा और शिक्को ज्ञाभकी इच्छा रखनेवाले स्पेगोंको किय-असकरापूर्वक हाथ जोड़ उनके विकारकी सम्बन्धी सभी उसलीने असकराके साथ प्रशंसा करते हुए अपने उत्तम धामको गये । प्रयूतपूर्वक इसका पाठ करना चाहिये । पह भगवान् शिव भी पार्वतीके साथ सानन भगवान् शिवको संताप प्रदान करनेशाला विज्ञान करने हुए अपने निकासभूत कैलास 🛊 । विज्ञानतः देवता अतिको प्रतिशुक्तिः कर्वतपर सने लगे । समझ दिवगणांको इस समय सथर दिवसम्बन्धी सभी करणीके विज्ञाहरे बड़ा सुरव मिल्म वे अत्यन्त ब्रसङ्ग्रे प्रसन्नतम्पूर्वक इसका पाठ करन भक्तिपूर्वक शिका और विकास आराधना । चाहिने अधवा पश्चिम हो हिम-मार्वतीके इस करन्यानकारी शरित्रका शक्न करना सात । इस अकार येने परम अङ्गलमयः आहिये। देसा करनेसे समाना अर्ल स्थित दिल-विकारकार सर्थन किया। यह होते हैं यह स्टब्स है, सल है। इसमें संस्थ

(अध्यक्ष ५५)

॥ रुद्रसंद्रिताका पर्वतीलष्ड सम्पूर्ण ॥

### रुद्रमहिता, चनुर्थ (कुमार) खण्ड

देकना आहार सकदका दिवस पार्वनीक पास लावा जाना, उनका लाह च्यार, श्वांके मारिनेपर फिबजीका उन्हें नारक-शवक सिये कामी कार्निकको देना, कुमारकी अध्यक्षनामें देवसनाका प्रभाव, महोमाना-संगधवा नारकागरका आना और हानो सेनाओंचे प्रत्येष, बीरप्यक्षा नाम्बद्ध भाष चार संचाम पून बीहरि और मारकारे चयानक पूज

क्ये क्यान्यस्थानस्थानस्थितं क्रेयदे सार्व साम्यान विकारविकास साम्यान सामा

Completed and resemble the resemble to the control of the control

शंकरकी में कवन करता है।

**प्र**कार करवा हुआ ? तथा सरकासूरका जेला देवताओंने चरवान् जंकारी करा-ः

कुराकार कुम्मरके अनुसने अलग होने तथा इनलोगोंके शुरशार्थ अलगा काम समान

क्रानिका आदि छः सिक्नेके छूल कर्क करे कृते कुलंकर अवूर्वीर्वन्तर्वेजवानी दिल्ला काले, उस कारोबरी संस्कृतिक दिल्ली उसके कः क्षा भरून भारते और असिकाओंके प्राप करने करनेके कारण उनका 'कार्निकेम' मान कदान करनेते जिल्ला कर प्रसार हो। होनेकी बात कही । सहकार प्रको प्रकार-असल है, किनों प्रेम अरमान मारा है, जो प्रेम निरिज्ञानों सेनामें नामे आनेती माना प्रदान कारनेकारे, पूर्णानकाव, भागोंकी सुरावी । किर प्रकारीने कहा--- मनकान् अभिन्तमन पूर्व करनेवाल, सन्पूर्व देखनंकि। संकरने कुमारको नोदने बैदाकर अल्पन क्षानात आकारकार और कल्यानकारण केंद्र किया केन्सओर वर्षे कार प्रकारके है, क्रांच विकास औरियाद है, को सरकार है। यहांचे, रिवारी, प्रतिस और अधा-स्वाति किरमात हेक्नी हिल्कारमानवित है. भी प्रदान किये । वर्णानिक ह्यांच्ये हेथ समाप्त कामाजिक कर्न करव-अवस्था है, प्राप्ता और नहीं था, अन्द्रीने क्रवेदांक पुरस्काराकार किया जिल्ली सुनि करते हैं, संचानुसार कुमारको परमेसन देशमें प्रकार किया, इस्टीर बारक करनेवाले का भगवान साथ ही बिलेजीवी भी कर दिया सक्तीने दिव्य सन्यत् सच्य एक विशास एवं नागेश श्रीभारद्रजीने पृथ्य--नेत्रमाओंका मङ्गलः इतः अस्ति किया । सामित्रीने असम् हेकार करनेवाले केत्र ! परवास्य निस्थ से सारी सिद्धानिवाली अवस्य वर्धे । पुनिश्चेष्ठ ? सर्वकार्य हैं। आरमाराम होमार भी उन्होंने अस प्रकार मही महीतरण मनामा राजा। निवर प्राथमी क्रानित्ये, रिप्ते पार्यानीके साथ । सामीके कर प्रमान से । विशेषाः निव्य और विकास विकास कर, उनके कह पुत्र किया कार्यतीके अनुसादन कर नहीं का। उसके क्या केले हुआ ? लक्ष्य ! मुझपर कृष्ण अच्छे ! यह तारकासूर कुमारके क्रांभी ही करते. का साथ कुलाना पूर्णभागों वर्णन भारत आनेकारत है, इसीरियों ही यह (मार्करी-मरिकाय तथा क्रामारोहरूरि आहि) इसके कराने अक्राजीने कामाश्रमङ्ग काम भारत मध्या हुआ है। अस

PAGE 14 PAGE 44 4 TO TO TO TO THE STATE OF T

मार्टेने ।

में नीरोजित पर्जन करने लगे । उस्की कृत- मुख्योंसे ब्याह्म हो सबी ।

मारनेके केंद्र कुम्बरको अञ्चा बीकिये । कामक क्लाक्स को उसी और से इन्हर्नन अस्य है अख-शक्तरे सुर्वाजन स्व-कं-स्व क्रवारको अत्रनी बनकार बड़ी होकर सरकको गरनेके लिये रण समा सरकारीके अवस अवीकानर-संगणको पर्व । उपर पहलंख्यक असरोसे विश हआ लागनी करते हैं। जुने । यह सुनकार यह ततरक भी बहुत बढ़ी सेनको लाग सीम भगमान अंकरकर हरूव रूपाई हो गया। ही धर्म अर अवकर, वहाँ वे शामी हेवल अन्तेने अन्तरी अर्थन रहीचार अस्ते अही. सहं थे। उस असुरके आनवन-कारणे सराव तारकावार क्रथ कारपेके रिज्ये आको पुत्र प्रकारकारणीय केरवेंके स्थापन नार्यना मुक्तरको केवल अनेवर्ध सौंद विच्या । किर तो । यहचेव्याची राजकेरियाँ तक अन्यान्य वार्वस्थ शिक्कोको आक्रा किल जानेपर आहा, किन्यु । सन्ध् बार्यकालै राजका बाब रहे थे । उस आदि सभी देवता कुरूव होकर गुरुको आने। इत्या इत्यादश्यको सूर्व आनेवाले देख करके तुरंत ही ज्या पर्यंतने कर विशे ! क्या जाल डीकर्त हुए नर्यंत कर रहे थे । उनके कारण औद्दरि आदि देवताओंके कार्य पूर्ण काह्यात्मा पृथ्वी कार्य अपनी की। उस विकास था (कि वे अवत्र व तरकार वर्ष अस्थान वर्षकर कोलाहरूको सुनकर भी कर कालेने), में भगवान संकरके नेजले. सभी देवल निर्धय ही को खे : वे एक साथ मार्थित के कुलारके सेलाविताओं मार्थकात निरूकार सारकालुरहे स्केश रेलेके रिल्के मेंतर करनेके लिये (रणअंचर्ये) अस्ते । प्रद्यार श्रुष्टे हो सबे । उस समय देवराज इन्ह्र अभर महावाली तारकाने जान देवताओंके इस- मुख्यरको भागराजवर बैठाका सवसे आसे क्-बोकोनको सुन्त, तम का भी एक विद्याल । एउँ हुए । वे लोकापालीके विरे पुरु वे और मैनके लाथ देवाँसे बुद्ध करनेक रिप्ते अनके साथ देवलाओंकी माली सेना की। सरकार ही बार पद्म । अल्पने जब जिल्ला सरकार, सुमारने जब गंभराभको से माहिनीको आती देख देखलाओंको परम महेनाको ही है दिया और वे कर्च एक हेसे कियान पुरत्न । किर से वे जल्ल्यूनीय वारंतार - विवादनपर आकृत हुए, जो वरणाक्षानीयनवा विकार कार समा । असे समय तुरंत ही सभा माना अकारके स्वाँसे सुप्रांतीयत का । मन्त्रमान् होकरको बेरणाने विच्या आदि वह समय वस विचानक कुनार होनेके क्षान्त्र्यं हैक्सओके प्रति आकासवाधी हुई । सर्वन्त्रसम्बद्ध बहुत्वरस्थी संबद-दुत्र कुकार कात-वेजनक ! अस्त्रह सोधाने संध्या क्षेत्रर सुसोधित हो मुक्तांच को कुमारके आधिकावकाशांने युद्ध रहे थे। उनकर वरव प्रकाशकान सेवर पुरावर्ग करनेके रिंग्ये उत्तरा हुए हो, इससे हुए 🖚 रहे थे। इसी बीच बस्तरिसस्त्री हुई संज्ञानने देखोंको जीतकार विकास होकारो । असाबीर देखता और देख क्रोक्से विद्यान लकाजी कहते हैं—जुने ! उस होकर करकर बुद्ध करने हाते । इस सक्क अल्बासकानीको सुनकर सभी देवसाओंका चेवसओं और देखोंने बड़ा कनसान सुद्ध कराक कह गया। उत्पार भाग अस्ता रहा और। इअह। श्रामाधारों ही सहरी रहाभूवि कृष्ण-

क्षेत्रके प्रेष्ट क्ष्मानात वृद्ध करावे क्षेत्र साम्बन्ध कर्तवस्थानिक पूर्ण कर्म मुक्को अभिनयको सन्तर्भ सन्तर्भ सन्तर्भ है यो । स सन्तर्भ बोर्गारी असे Be not the real temporal and real realist despite the majoristic principles. form it we will you may work around the pro- table filters to a क्य देख हेता क्षेत्र क्रिक्ट प्रत्यमें स्थित, निसमें ज्याने स्थि। केलने अली विकार्ष और अन्यान प्रवासित

\$500 pf 42-ben of seal and an expected the Special section of the same of the ार क्षेत्रक प्रत्यान क्षाप्त को है है है कि की सम्बन्ध कार की है है। केन्युर्वेद अन्त क्षक् : का नार्व्यं अवस्था केन्यापुरूत क्षक्रकार पर पुरुष् केन कुरूको प्राप्तकार पाने प्रकार राज्यान ३५ दिन। यह स्वन्तेन्द्री प्राप्तान केंग्या स that were that is train many that you do not the sale desired that ground in the planter and appears to make about and fight in any old difmatterlight and begigne breits dang one that being pages grafte. friends for felal man 1911 pay 18: he pleased water weginne केंग्यान क्षेत्रवाक प्रतिकृतनों की उन्हें और अंतर कंपनीकों पृथ्व प्राप्त करने। पेर स्वेत्र कार निर्देश करते कर करता तथा। इसके अपने विकास के प्राप्त अनुसार के सामाने किया बाहर throughou glow series the provide the first by our four facilities of pass मानक क्षेत्रप्रेत्रकार्यक अन्यवर्धि अस्ति का पहेला । । अस्तिक स्व कार्य क्षेत्र । एक प्रार्थित क्षेत्रिक क्षित है कार्यान कर कार्य करका है हिस्स कार्य । है देनते हैं देनका करवाई प्रान्तिक कार्य जनक है। है, जन करना नेपार्य-अन्त की है अन्य और व प्रोप है दूर बार्या के क्षांत्री क्षांत्री पर्यापानको को कर वे पर प्रमुक्तान क्षांत्रीक प्राप्तान अध्यक्त and the contract of the contra तरी । विकास केरवारी केरवार, प्रवास, क्षेत्री और कार्याकृत असरी प्रवेश पर महरू हुन्छ। इनके बोर्क्स अनुनेतारी सेक्स प्रमानी निकासकारी मानानुत्व केल् प्रमान हुन्छे बीर्क्स क्षेत्रपति क्षेत्रम क्षेत्रम क्षिति केन्द्रिय कार्या । अस्य अस्य विकास क्षेत्र प्राप्ति व्यवस्था स्था विकास कार्या where the probability is an expensive that the state of the second state of the second state of the second state of alang dient wire geben men in dang period kanada alan general sanag descript the diviner and decision when taken when their an indi-क्षणी तक क्षणता. यह पुरुषि प्रतासन क्षणी पुनर्वाणा त्रिन राष्ट्रा वर्षण यह अपूर्णनावाद and the could be noted by the same made to the first in on annually not already quality facts. Their are falled a flower, though Agent albeits क्षेत्र केलीको १९४४म कलार पर १०१३६ केली. पूर्ण कुरुने इस क्रिया पूर्ण । पर्णा पर पर्णा मार्थन कृतिक के 16 t मिट के प्रवर्ध और कावाक कर करान्य में और कावे manus plant man masses after that it also me in the different g down

(STORT 1-4)

इक्कानीकी आज्ञाने कृषारका युद्धकं लिये जाना, नारककं मात्र उनका भीषण संप्राम और उनके द्वारा नारकका वच, नत्यक्षत देवोद्वारा कृषारका अधिनन्दन और लखन कृषारका उन्हें बरदान इंकर कैलामपर का दिवा पार्वतीक बास निवास करना

स्था कार का का अध्यार सुवार काली अर्थन अपनी देखकार अर्थक स्टाम्स्य से

कार्रिक । तुन से देवस्थित हो । वार्यसी-सुत्र । विक्यु अंगर सारकाश्युरका वस व्यर्ध पुज मोग्य नहीं दे रहा है, क्योंकि विकास इत्यों इस सारककी मृत्यु नहीं होती। यह मुक्राले करवान काकर अरुवान करावान हो गक्त है। यह में विकासन क्रम कर यह रहा **है। पार्चको पान्छा । मुन्तारे असिटिक इस** क्लीको नारनेकरम बूसरा कोई नहीं है, इस्रोंक्ष्ये व्यक्ताच्या । तुन्हे मेरे कालका कुरतर ही करना वार्तिने । वस्तव ! तुन सीव ही उस दैलका प्रथा करनेके रिजा रेजार को आओ, क्योंकि वर्णली-पुत्र हे सारकता संस्ट करनेके विकास है हुए शंकरने जनक क्ट हो ।

चाराको करते हैं — सुने 🛭 वो नेश ऋथव सुरकर शंकरक्ष कुमर क्रांक्रिय करायार केर गढ़े और अस्तारसम्बंध केटी---पूर्व पूर्णन अपनी अञ्चल बार्काली प्राप्त है, अर क्ष्मेंको पी सार प्राप्ति है। क्षांपरको जो सम्बद्धाने पुरस्कानी भूति एक सुनी

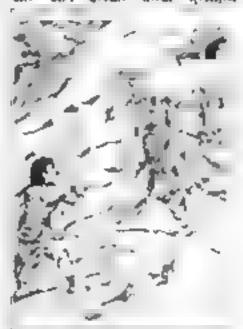

'नकाम् — देशा ही झेरतः । स्था स्थान् कोलाः चना सञ्जाता संसर कारेनाला हैं अर्थेंडमानी जंगानामान कुमार मानवाम्त्रामं । कुमार बढ़ी है ? में अव्यामा और इसका प्राप्त मानकार निवास करके निवासका कर पन और जुद्ध कार्यना और मैं है समान और बैनक हो पर्ये । किस महत्व बहुत्वाची किया - अवधानको स्वायत्वाची वच्छा होदिए हिन्छ।

कारकार केवलाओंको हर्वजन बज्जार BP-02-भी जान पहले हो, इस्तर नेकर पैक्न । यह असूर जारक धीकर कुट करने स्थार । ही बीच रहे के उस्त समान प्रमाण अर्थना इस समान बढ़ा निमाद संभाव हुआ। सम् क्षोपन के रही की। काके काले लॉलक भी कहा बोरानेका जावर कारतवान काला के मानकारक औं को । ये बरब प्रयास और रीज्यातेके साम्य-सामानेका स्थान अस्ते क्षेत्रिक्ति करणकारों से 1 हर करणुव्यक्ते अकती. सरकात: सकता: विकास विकास किरान : विकास महाने अपने क्षेत्र प्रकार की कृत्या केव्यवसर्ग जिल्हा । प्रकार्त्य कृत्या व्यापनी तथा पहल अनुसार पार्टिक करने जाने और कहन कक्षी जेवानीशाली जा के ही। जान कहाने जानीकार हो-४६ राज पुरुष निर्म कामा गई हा। यस मार्गको हमाल एति हास्पे ती उन त्रक । इस राज्य सम्बन्ध देखाराओंने प्रया अवस्य कार्यों क्षत्रम स्वेत्रम हुई सर्वन्यर मानुबन्धानका प्रमाप विकास और वेजर्वकार हुए। एकारकोच्या संप्राप्त कार्यात कुमारचे उत्त कारता होता ६७६को क्ष्मि वये । एक प्राच्या अस्ति । प्रानिध्ये प्राप्तास्थापर । यो सम्बद्धाः प्राप्तान्यये क्षुव्यानका समान्य प्राप्तन कुशा को अन्य-न कहा देनेकाल्य का, प्रदान किया जन हुव्या नाम् अवका और समूर्व प्रक्रिक श्रापनम् सरकातृत्व प्रची शह प्रशंकवर्षको सक्त्रपति कार्यवर्षका वा कृत्रात क्रिया-विका को गाव और जन्मूर्य और नारक केनी ही शांक यूनाने परंप अन्तरपनीका अधिपनी यह प्रशासी नारमा प्रतीक थे, अन- अन्यन केमानाचे के बनावाचे 🛊 नवा। पुर १ सक्त देगनी-क्षताकृत कर्क-दूर्यन्त्रण प्रदार करने अन् । प्रता - हेक्को अही कुम्बरक्रार आहे एक कारकन्त्र क्षाक्षाती में क्षेत्री मान्य प्रमानक मैतरे क्यानके प्रात्मानक प्रमु तके। इस प्रमुख और हुत पर्नाम कर गई में और अनेक प्रकारने अन्यत्यों बहुत्समान प्रकारक होका गिरा बाक-केक्को प्रक-दूर्भाग्या आफान कार गई हुआ बेक्कार बीध्यर बुज्यान कृत जनगर

क्षे । इस समय १००० जन्मचं और किया कार्याच्या विभागत आहि वर्तन क्षेत्रपित्रतः कृत प्राच्याची देश अपूर्णन वर्तनायः 'क्ये इस्तानका का दंग जाने ।

क्ष्मालको प्रस्त कर करा करा । तृत्ये किन्से प्रशासिक विकास करिया के कार्य कार्य के विकास करिये । वे क्षात्र कृष प्रथ नामांग्यी आंग्यांग्र सम्बर्ध है हात सम्प्रेतन करण सम्बन्ध कर देखा । यह स्थ क्रकेश नक्षा रेपलनांको इत्या स्थानक Belley jage in oge benfer Saate jeren मच्या अपनी कान्तिकरी कृतिको इत्थले साथ में स्था में का मानिक वर्षा प्रकार

बार वहीं किया जब महत्वाचे क्षेत्रराज काभी अपन्यान तर्के संस्था का दूरम नेपनी। सरकाथ पारे जानका कामाओं कहान में रहे अर्थ पात्र विकास हुआ। पर्यापक कि. आयुरांको सौतके पार असर विचा । सर कार्यको सन्तरं येत् हो तथा युवको प्रथा युवके कुछ अनुगरे अवस्था प्रयान १९४ बहेब्दी यह गांची और कांग का का अब अब क्रिक्ट कुटबंट प्रारंग क्रिक्ट धार हो गांचे बहुद्रक्रोमार्थन करी पृथ्वी करि करी। इसी अंदि इसरों केंद्र मुस्पृद्ध अर्थिक एक गर्ने। क्षेत्रक कृत्याच्या रक्षाके निर्म कर्म अन्ति । कांद्र—रक्षा क्षेत्रंत्रचे अक्षा क्षेत्रंत्रचे जी क्षत्र क्षत्र वाची वर्णलेखाः वाचानीत् देखानारः कृष्णारमे कृष्ट कृष्णार्थः सरमानाः क्षा रागे । प्रदेशक प्रमा निर्देशको पुत्र कुम्पर अने पुत्रक प्राप्त प्राप्ते गये और पुत्रक वेदान क्रांत्रियर मान्य गर्न । स्थानमं हैना जीभाजनी आंगानी कृतकर केल जिल्लामा कर्तने । स्वतंत्रत सामानार क्या स्वतंत्र का स्वतंत्री असरवरी बात हो गयी भी अहर मुख्यक जैन्यत कानी हो की।

> न्तिका इस प्रकार का कार्य देख्यान विच्या हो नहीं । देख्याचीक नाम कार्य की कई दश न सकता का दुगाना मनकार मारे अनेवर प्रची लोग्ह निवार निर्देश क्षेत्र कर्ष अर्थन क्षेत्र अर्थन करने

बेरनकर एक साथ ही सन्पूर्ण देवसाओं सथा करवेवरने हो, तुन्हें नकरकर अनकारके पर एवं और पर्यंतीनीके साथ- पूर्वे हुक्स अधिकादन है।' मना अनुवारिकोके काम आवार प्राप्त, इव केले । भारतेते और मुख्या सामन किया । सरप्रकार बाने काले राते । विशेषकाले कालार और - कालान क्रम । मनरकारके कृष्य करेकर उक्कारते हैं को क्रमे । उस समान शर्मी एक महत्त्व निरम्पारका मन्त्रम रच्या, जिसमें बोर्सनकी विशेषका थी और व्या स्थान करे-कर्कारक क्रम तक अधिकार्यका प्रकारकार काल का । जुने १ Martin Service Services समा हाम जोडकर भगवान् जनसम्बद्धी सुनि की। सम्बद्धान्त् समग्रे अनेतिन नका अपने गामेशे जि हर पगला स वनवनने नवानेक साथ अपने निवास-कारन कैरमारा पर्यनको को गये।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

इनर सरकाले करा एक देखकर सनी देवलओं तक अन्य सकत प्रक्रिकोंक बैदरेकर ईसी फेलके एकी। के अधिरपूर्वक इंकरकृष्य कुलस्को सुक्ते करने समे—

अरुप्तान हो गये। में पुरास्त्री निवादी 'देव ! पूर्व स्थानोड़ सारकार हुना मिरचेकोके राज्या अधिकोको भारत् भारत् अध्यक्ष । तुल भारतापुरके अपनेका मात्र कुथा। जल राजन कामान् संबाद भी जनकरण कारनेवाले तथा असमान्यत्ये कार्तिकेककी विकासका सम्बन्धाः सामान विकास है। तुन्हारा स्वरूप करम क्रीवा है।

मन्त्रों में कि पूर्व वर्षी मधारे। सब निर्मा अवस्थी मध्ये है---वर्ष ! यात्र विका इत्रपने केंद्र समात जी या वे कर्तनीकी आदि वेद्याओं ने इस प्रकार क्रायरक करन प्रेमपूर्णना सूर्वके रूपान तेजानी अनने। प्राप्ता विकार, प्रम्न का प्रभूने प्राप्ती हेवोको पुत्र कुरवरको असमी रोज्यो हैस्कर स्थव- अस्यतः जना गरा कर असून किया। कार करने सभी। अभी अवसरकर अपने मरपक्षक वर्णतेंको सुनि करते देशकर वे पुर्वाले जिरे पुर, क्रिक्सकारे कन्यु-कारकार्वे प्रांतार-तत्त्व करव प्रस्ता हुन् और उन्हें वर हैते

सकदने कहा: भूमरी । हम सभी कापूर्ण केमराम, मुनि, निरुद्ध और चारभंति। पर्यंत समीवनीक्करा पुरानीय समा वार्यंत शिक्कावर कुलार, प्रान्तु और क्ला प्रस्ता हुई। और क्रानिवोंके लिये सेवारीय होओरो । वे कार्याचेनी सुनि की। इस समय उन्लेकोंने को वेरे काराव्य (कारा) कार्यालय है कारा बहुत सही भूग्य-कर्ण करें। सभी जकारके हैं, में जहानाम आजने समीवनोके रिली

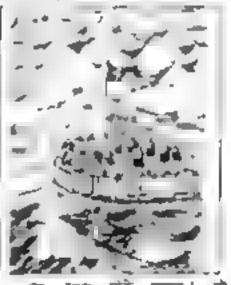

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* असुरराज नारकको मारकर तथा देवोंको वर्ग किया । सूने । उस अवसरपर अदान काके तुमने हम सबको तथा बराबर देवताओंको परम आनन्द प्राप्त हुआ। वे जगन्भते सुली कर दिया। अब तृष्टे प्रथ्य दिख्य, पार्थती तथा शंकारनदार कुमारके प्रमञ्जापूर्वक अपने प्राप्त विका पार्वनी और उपाणीच चत्राका बकान करने हुए अपने-प्रांकरका दर्शन कानेके लिये शिक्के अपने लोकको पान गये : ह्यार परमेश्वर निवयसभूत कैलासपर बलता चाहिये

देवताओं के साथ विमानपर बढ़कर कुमार जने। यूने । इस बकार जो द्वाब-बक्तिसे सक्त दिख्यतिके समीप कैलास पहेंच गये। ओत्प्रोत, सुरुदावक एवं दिख्य 🛊 उस समय दिव-दिवाने बढ़ आनन्द कुपारका वह सारा चरित्र मैंने सुपसे वर्णन मनावर । देवताअनि शिक्र**मीकी स्तु**ति की । कर दिया; अब और क्या सुनना जाहते हो ? जिक्जीने उन्हें बग्टान तथा अभवदान देकर

लिय मी दिक्ता कुमार तका गणोंके साक क्रपात्र करते हैं — सूने ! तदननार सब आनन्दपूर्वक उस पर्वतपर निवास करने (अध्याय ५—१२)

शियाका अपनी मैलसे गणेशको उत्पन्न करके द्वारपाल-पदपर नियुक्त करना, मणेशद्वास शिवजीके रोके जानेपर उनका शिवगणोंके साथ भयंकर संप्राप, शिवजीद्वारा गणेशका शिरवछेदन। कुपित हुई शिवाका शक्तियोंको उत्पन्न करना और उनके द्वारा प्ररूप मचाया जाना, देवताओं और ऋषियोका स्तवनद्वारा पार्वनीको प्रसन्न करना, उनके द्वारा पत्रको जिलाये जानेकी बात कही जानेपर शिवजीके आज्ञानुसार हाथीका सिर लाया जाना और उसे गणेशके धड़मे जोड़कर उन्हें जीवित करना

असम एवं अञ्चल वृत्तान्तको मुनकर मङ्गलस्वकम् 🖲 वर्णन कर्णिकम नगरदारीको बद्दी प्रसम्बल धर्ड । इन्होंने पून. प्रेमपूर्वस्य ब्रह्मप्रतिमे पृक्तः।

**चित-सम्बन्धी हानके अधाह सागर है। करके बोले** । प्रजानाथ । प्रेने स्वार्थ। कार्निकक

सुगरी करते हैं। जनकारि कुमान्के दिव्य बरित्र, जो सम्पूर्ण बहुरहोके हिये भी

सृतजी कहते हैं **- प्रशास्**ति नारदक्षा ऐसा क्लन सुनकर प्राप्ताजीका सन हर्जने नारदानी ओल- इक्देश अनव तो गद्गाद हो गया वे शिक्जीका सारण

अधाजीने कहा । बाह्य ! पाएटे जो मैंने मर्कुनानको जो अपनाने भी उत्तम है सुच जिन्हिपूर्वक गणेलकी उत्पत्तिका वर्णन किया किया। अन्य गर्गासका उसम् वरित्र मृतया हा कि सनिकी दृष्टि पढ़नेसे गर्गासका चाहता है। आप उनका जन्म-कुनरन तथा भरतक कट गया का तब उसपर हाधीका

मुख लगा दिया गया था, यह मारणानाम्की अध्ययको दिलवास्य सभा सुख्यार माना। **कत्या है १ अस्य केलकारणमें करित को उस समय हेती कटना भटित होनेपर गरमाणी** मजेक्को जन-कालका वर्णन करता है, परवेशनी क्रियाकी वार्वतीन जनमें ऐसा जिसमें क्रवाल संकार है अनका मस्तक जिला किया कि बेरा फोर्ड एक ऐसा सेक्क कार किया था। को रे उस सिवयमें त्यों क्षेत्र कार्रिके, को परम सुध, कार्यक्रवाल र्वोद्ध नहीं करना काहिये; क्योंकि क्यानाय, और मेरी ही आज्ञाने सत्पर पहनेकारण है। क्रम्ब कान्यानकारी, सुक्रिकर्ता और सम्बंध असमे संग्रिक भी निवारिक होनेकस्थ न हो। कार्यों है। ये ही समुख और निर्मूध भी हैं। यो विकासकर कार्यनीटवीने अवने प्रशीसकी अनोची लीलासे सारे विश्वको सुन्ति रक्षा बैलाने एक ऐसे फेरन पुरशका निर्माण अर्थेर विभागत होता है। मुन्तिहेड है अब प्रस्ता किया, यो सम्पूर्ण प्रश्नावकारों से संपूर्ण

-मध्यानी सर्वियों अन्ते क्या अत्यार सोधाकरात और महाद कार-वरकायने क्लिक करने क्ली—'सन्ती । सभी नक सम्बन्ध का देवीने की अनेक उत्तराके स्वाके ही हैं। करते, भारी असीद जो इन्सरे हैं, बाह्य, बाब्र अध्यत्यके अपभूषण और बाहर में भी कियांके ही आक्रायालकों सरवर राजे. हा उत्तय आशीखांद देकर कदा — तुम मेरे हैं। को असंख्य प्रमधनन है, उनमें भी पत्र हो। मेरे अपने ही हो। तुन्हरे समान बाराया कोई नहीं है। वे सानी विकास - जारा नेता कार्व कोई बुधरा नहीं है।' बराधक क्षेत्रस्य क्षारवर लाहे रहते हैं। क्यापि के पार्वालेके ऐसा क्रकांगर कर पुराव उन्हें शभी क्रमारे की हैं. सभावि उससे क्रमार कर अवस्थार करके केला महीं मिलला; अलः पान्यरहिते 🕽 आनवति भी 💎 गणेशने कराः "माँ 🕽 आस्य आन्यको इसरे रिजे एक मध्यभी रचना करनी चीन-सा कार्य आ च्या है? मैं आपके पार्विको ।

स्रविकोने कर्यातीओले हेला सुन्दर क्यान वृद् केली। कहा, सब उन्होंने उसे किलकारक माना और क्रुकर कड़ी हो गर्न । इस समय अस्को: मैंने तुमने किलकास सार बात कारी है । काले स्टब्स अलगी में आश्चर्यकरियत के अक्षानी मारते हैं----भूगे ! को काहकर

किरकारो आदरपूर्वेक अवन करो । 💢 मा असके सभी अङ्ग सुन्दर एवं शेवर्रातम एक समय पार्वतीयोकी कथा-विकया थे। जनका का शरीर विशास, करन

कवानास्तर को धूर्ण करोग्य ।' गणेशके बहाजी कहते हैं पूर्व ! अब यों पूछनंपर पर्णातीओं अपने पूछको उत्तर देते

िराकने करा—सात . सुन मेरे बुव हो, कैसा करनेका विकार भी किया। सबनकर और अवने हो। अस: तुम मेरी बात सुन्ते। किसी अवन जब पर्जासेजी जान कर की अवजले तुम मेरे हरकाल हो काओ ! शासूत ! भी, तब सर्वातिक क्टीको इस-अवकाकर भेरी आजने किया कोई भी इन्यूर्वक मेरे करके जीतर बाते आये । संबद्धानिको आसे जानको बंग्यर प्रयोग न करने पार्च जाने की वेक्सकर काल काली हुई जनकारके वार्तनी। कहींले भी आलं, कोई भी हो । केट ! कह

गर्नी । इस अवसरपर उन्होंने सरितमांके पार्वतीने राजेकके हामने एक सुद्ध सही दे



पहरा देने सने उत्तर विस्ता अवने पुत्र पहने सने।

कार अने करा करने महत्त्व अनेतने जो नेकरेने दिले कहे क्रममें के और उन्हें देशन करते देशन विकासी बोरो-'पूर्व ! व जिली रोवा का है? पूर्व के ! जन्म व सुने नहीं जनमा ? वे विस्कार असिरिका और मोर्स नहीं हैं।"

> किर मार्थभाके क्या उसे सम्प्रतकर इटानेके लिये वर्ल आपे और गयेक्स मेले—सून, इस मुख्य दिवयम है प्रत्यक्त है और स्टॉन्सरी मनसद संबारको अञ्चलने जुन्हें इटावेके रिज्ये कहीं आर्थ है। पूर्व भी गढ़ा समझकर इनलोगॉने कल कहि है, अन्यक तुम कमके करे गर्न होते । अब कुल्ल प्रतिने है कि हुन एक: ही क्र इट अध्ये । क्यां क्यां अवनी कृत् कृत

ब्रह्माजी करते हैं—मुने । मों कर्ज निकारकर पार्वती प्रवंतन के गार्वी । क्योंने अलेकर की निरंप्यक्रपण गर्मक निर्धय के परम प्रेमपूर्वक अनने चुन्दर पुन्न कुन और । को हो । उन्होंने हिन्दर्गनोंको करकारा और कुम्बन्दरस्य हो इस्तरिने स्थान निष्या। किर ३५%ओओ आहें होता। सम जन संबंध इन्याधारी गानराज्यां अवने प्रारम स्थापित दिवानानेते जिलानीते पास प्राथम सारा बार निष्य । येखा कारण । स्वयंत्रात कृताना अने कुनाना । सूने ! अनने कम वाले पार्वतीरूपुर पहालीर परोद्धा परवेंगीयी हैल । एनकर संबन्ध परिवालक अञ्चल प्रीतन मानवारी सुर्वते प्रश्ने हेम्पर पृत्व-सरवर विवास महेन्द्रर अवते का कार्यन सैन्यन

मानेकाची अन्तरे हरकानेकर निकास करके - महेकाने जल-- 'गाने ! यह स्रोध है. क्वमें करिएकोचेंद्र आधा कान करने राज्यी। को इसमा उन्द्रश्रुष्ट क्रेम्बर क्रमुखी भारित कहा मुनियोद्य है इसी समय अनवाद सिम, को अहा है ? इस नवीन प्रश्यासमी कुर जना परम काँगावी सका मुख्य अध्यासकी सीरामरें हो । शुक्रानेच मुक्तुनावकी मन्त्र पाने होनाम रकोर्ध नियुक्त है, प्रत्यत औ भईने । मनेक जानार कृताना बुझे बनों कुछ को हो (' इन कर्न्स्ट्रेनिको पहुन्ताने से वे पहुँ, विशेष्ट्र तीतन उन्नेपनरे अपने स्वापी शकः चोलः हो— 'हेन ) नामको अध्यक्तः । इंग्रालंड चो प्रश्नेकः ने कम पुनः वर्ग सीवः किया तुल अभी भीतर म काओ । माला मारा काचे । सहचलर अमेशकार पुरः सेके मारचे बेद मधी है। तुल बावों जाना व्यक्ति जानेचर दिल्लाहेने भागांच्ये आहा थी कि हो ? हम सबन करोंने हर काओ है को 'एव करा समाओ जह भौन है और अधे the the state of the court and court and the state of the court and the cou



and the control of th

triangle for the time of all the second of the time of time of

the time and the planting good and the sales of the conprincipal bereates you still a se-नव पुलर्व पुल वेजनआंशकीत कंपन्यते जनान करके अक्ष कि इस विकास समाने निरम्बर क्लिए करन कहिने । स्था ने सनी नेकार कुट निकानको साथ सराब्द वाले राने कि इस पु:एस्का ५००० केले हो सकत है। फिर उन्हेंने नहीं निक्रण किया कि क्यान निरिधारेकी कृता नहीं करेकी क्य-७ वृत्य 'सर्वे अस्य हो सम्बेदमा । अस्य हस मिनको और मिनार करना अर्थ है। ऐसी कारण करके हुन्हरे सहित सभी देवता और महींन पानवारी विकास विकास करे और प्रकेशको उत्तरिको रिक्टे अन्ते अन्त करवे रूने । उन्हेरि जेन्युकेस उन्हें जनम सत्त्रे हुए अनेको स्पेनोक्स उसकी सुन्ति पर्यक वर्तकर् अन्ते वरगोर्थे अधिकात्त्र किया। बिरा देखनानकी अस्ताने अही ओसे !

company of the most finds

चरारीची पार्चनीने अगवी और अरेमपारी कान्ये हारा हामाचार निवेदन कर दिया। इंटिले ही देखा, किंद्र कुछ कहा नहीं। तम देवनाओंका कारन ५८००१ विकासीने क्षुकाम्बा और व्यक्तिपूर्वक क्षम जोक्कार किलोकीको सुन्त विशे क्षमे बड़ी बारवा चर्न्यतिकारियोग्ये विशेषण विरामा

होना काहरत है; अस: क्षण करते, क्षणा उसका किर कारकर वस वासकके हारीस्कर मारो । आण्यिके ने तुल्हारे स्वानी दिन्य भी ओड़ देश माहिये।" से वहीं रिश्त हैं, तरिया उनकी ओर तो इष्टिनात करो । इनलेक, वे प्रकार, किया किकजीकी आधानात करक करकेवाले कर आदि तेवाल तथा वर्गी अला—सन्व सुनारे देवालओने का कारा अर्थ करात्र किया। ही है और व्यक्तार प्रकार अञ्चलि वांचे क्लॉपे कर दिल्लु-सरीरको को-वांकवार बुरुवारे सरमाने साथे हैं। चरनेश्वरि ! इस निश्चित्रस् इस्तमधी गुजा सरी। विशर में उत्तर सम्बद्धा अचरान क्षमा करो। दिले ! अस्य विकासी और नमें। वहाँ उन्हें पहले-पहल इन्हें कारित करन करें।

को कक्रकर अल्पन दीनवायसे व्याप्तर हो। हाथीके उस विरक्ते संबुक्त कर देनेके प्रकृत हाव जोक्कर परिकारके सन्दार सबे हो। सभी देवलाओंने परावान, जिस आर्थिको गर्ने । बनका देशा कावन सनकर पश्चिमा प्रणाय करके कहा कि हमलेगांने अवक प्रकार को नर्जो । अन्ते प्रकारों करुराज्या अपन पूरा वार दिया । अन्य जो करना रोग है, संबार हो आबा । तब वै जावियोंने बोरवी । उसे आक्लेन पूर्व करें ।

भौतिकत है जान और का तुम्पनेगोंके नथा। महान्यसम्बद्धिने वेशक**ोंको नक स**नकर कुलतीय भाग रिच्या जाय हो होहार नहीं सभी देवों और वार्गहोंको गहरू आराज् होतर । जब सुरुक्तेन उसे 'सर्वाकाक्ष'का कर हुआ । सरवक्षत, उद्धा, किन्तु असी, संभी प्रदान कर केने क्यी लोकने क्रान्त के केवल अपने मानी निर्माणका बनकान् सकते हैं, अन्यक तुन्हें तुन्त नहीं जात हो। संकरको प्रणान करके ओले--- 'सानिन् ! **1** 

मरानीने मकाना क्रामाने हैं। सुरुक्तर हन्द्र आदि राभी देवलाओंके नेहरेगर बहाजी कहते हैं। जल्द ! मी हम बहासी का नवी। वे इंकरवीके कस नवे सभी कविन्नंक्रस सहित किसे कारेकर भी। और हाथ जोडकर उनके करलेसे समस्वता क्रम क्राणिकोने क्या क्रमके करव्यक्रकान्यरनेने हिए। क्राह्म-- 'ठीका 🛊, जिला अकार सारी काविये । असाः अस्य उत्तर विकासी ओर अभियोंने कहा होति ! आभी संकार चाला चारीने और यो बीच काले जिले.

- बाराजी कारते हैं - सूचे १ सदनकर एक दरिकारम एक सभी मिरम । उन्होंने जावाजी कहते हैं। जूने 1 प्राची देवाचे अल्बार विश सामार वह क्रशेरवर जोड़ दिया ।

देलीने कहा- आर्थिको ! यदि मेरा युव असामी करते हैं— सब विकास-आप पहलाके किए रेक्ट्रे इव रूपी रूपा बद्धाओं बहुते हैं। शुने ! पार्वतीके में इस् है, आपना नहीं तेन केर्यक्षि बाहुनेक्र तुल सामी आदिवाँने इन वेक्साओंके अधिकोत्तरी इस सरावाने प्रवेश करे।' इस पाल अलका सारा वृत्ताना को सुनाया । जो - प्रकार सभी वेक्सओने विरम्बर केट्समाहार कारको अधिकारिका किया, किर विकासीका । एत्या बारके ३५ अतम अरुको कारकोत

शरीरवर क्रिकार विकास कर जरूका राज्ये होते है का पाएक विशेषको कीय है बेसनायुक्त होकार जीतिक ही गया और सोचे **१**एकी संध्<u>य वह बैठा। यह सीमान्यसाली</u> करनक अस्तरमा कुमर यह । करन्या हुक क्रफीका-सा का । एतीरका रेग इस-साम क्षा । केहरेवर प्रसासक स्टेस्ट रही भी । करावने शाकृति कमनीय भी और जामी सुमार इक्त फैल की थी। सुनीका ! कर्मसीकार क्त पालकको जीवित देखकर गाउँ क्रारिक्त सची त्येच आरूप्यश्च हो चर्च और करत यु:का विश्वीत हो कथा । तब हर्व-विश्वीर क्षेप्पर सभी स्त्रेन्ध्रेने क्या कलम्बाकी वार्वसीत्रीको दिलाया । अकी पुत्रका जीवित देशकार व्यक्तीयी वरण प्रसन्त हुई । (water th-ta)



कार्वतीद्वारा गणेशाजीको सन्दान, देवोद्यास इन्हें अध्युज्य माना जाना, शिक्जीद्वारा गणेशको सर्वाध्यक्षपद प्रदान और गणेश-वर्ध्ववितका वर्णन, तत्पञ्चल् मधी देवनाओंका उनकी स्तृति करके इर्पपूर्वक अपने-अपने स्थानको छोट जाना

महारची करते हैं। जुले । क्या कियान निर्देशकोंने अनेनतें निर्देश कियानके करका - प्रशासन - कुल्य किया और कातने अपने सर्वेट सहारी क्यकतर्राता होकर जीतित हो क्षेत्र, तम हामले उनके अञ्चलन स्वर्श किया। इस मन्त्रमानक देवांचे प्रकार आधिकेक विकार । प्रकार दिला-पानी कर्वतिकेवीने अधने प्रकार शको कुरको देखकर कर्वतिदेवी आक्ष्यकः अस्तार करके उसका कुरा कुरा और जेन-हो नवीं और उन्होंने हवालिरेक्स उस पूर्वक उसे बरसार की हुए कहा—'बेटा ! कारकाओं दोनों हाओसे कारकार करतीले इस समय शुक्ते नदा कहा होसाना पक्त है। सन्त लिया । फिर अभिकारी प्रसन्न क्षेत्राः नित्तु अस ह कुलकुत्व के नवा है। यू कव अपने पत्र भनेशनो अनेना प्रचारके क्या है। अवसे सम्पूर्ण देवलाओं तेरी अवसूत्रर और अस्थापन प्रदान किये। सदनकर होती रहेनी और सुझे कभी दुःसका सामक

निविधा-स्व

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

बार्क क्षेत्रको क्षेत्रक । क्षेत्रक क्षेत्र क्षेत्रक क्षेत्र कार्यक क्षेत्र कार्यक क्षेत्र कार्यक क्षेत्र कार्य Species Street, about age it is produce that Developed and Art Andreit Species (Inc.) क है नहीं के देश के देश है के देश करते हैं। इसके करते देश करता है है के के देश है है है के का का का का का का क करिया । यो प्रकृत कृत कर्तन कृतन करण प्रकार करण करिया प्रकृतिक वर्तन है। The to the area of the later and the tent in the contract of \$1000 है करोनों और 100% रूपी देवायों ! यह पाने उपने एक पाने marrie flag og å grifft-prif a med ave best gat fam ter Property over 46 harm

अपने पूर गर्नेसरों में क्याना जो गरन नहीं है ' believely study today should be broom. great just gas harrief just bestehn dereie debteit formation on federal that it area for all where welcom there depend for soft formally under the first had not brook pulleragi formal sign of six of one was force to wedgen which अवद्य करके वे आंतरश्राच्या जिल्लो प्रजेक्क्केक्को रोकर विकासके स्टीप परे । ng shope with fleischaft bester-पालकाने प्रवासिक जा पालकाने शिक्कीची नोदनें वेदा विद्या । तम वित्यनी भी जा कारकके बसावज्ञ जनम कर-क्षान्त केली हुए केलाओंने केले—'क बेल कुला कुर है।' सल्क्षला गर्नको औ काकर किवनीके करलेंगें अधिकारण Rest | Per martini, month, ferman और बार्च आदि सभी स्विभोगो उन्तय बारके आने सके क्षेत्रर अनुदेने करण— 'जी अधिकाय करना कर्यमेशा स्थान हो है, अतः अवन्तेत वेस अवस्थ धना करें।' संबं में, इंबर और मिल्यू—इन मीने Buchaffe but that it bregien art

has recta and property and such peak you with strains was already the exercise state finite. Annual time that the sector d on great we sp & overand the first and adjustments that where their desiral resources.

and the service of the services auffreigen fagen i fam i det fielt stellt gegen flesty tille stelle stellt stellt



हुए जेले---

tree ers अध्यक्षा क्षेत्र ज्या

राविका प्रधान प्राप्त कीन रहा वह । प्रार्थनिक प्रधान कर के बहु शुर्वावन पूर्व होता है ।

कार्यक् मुख्य क्षेत्रकाने अन्तर्भाव का कारत कारते. कार्यकारी, कार्यका, विश्वविद्या चूर्णि, कार्यकार जनकी जान-जनिहा करे और भक्तिभावने ्यान विशेषान्त्रको स्थान प्रकारक दिल्ला कर्मा कंपनी और निवर्तन्ति हे हुम्पर पर्य अन्ति है कि सान्त्र कृत्यान साम्यो कृत्य वर्तन पूर्व सर्वन्तर में जनका अन्य वृत्त्वरे प्रत्यकृत्ते में प्रतिम प्रत्यक वित्य मोत प्रतिम प्रतिम प्रतिम हुउस सम्बद्धाः अन्य कार्युः भी तस्य निराध नहीं । कुस्तुन्तरेसं पुन्नन करका फारियो । यद दुर्वा कर सम्बन्ध । यू प्रतिकास कृत है । अने अप्रतिकार प्रत्य अनुस्त करनी और सैच अस्तरक अञ्चली है। जनस्या होतवन भी तुने। व्यानस्थानी मेंनी वर्णात्व (रेजने प्रकार भी प्रव महान् प्राप्तान्त प्रस्तार् वेदान्तः है। इस्पोत्तरः तुः अत्तात्ता इस्पेश दुर्वात त्रा स्वापित प्रीत्याती काक सुन्ती गोगर विकास सम्बंध प्रश्नेत कृता करें। सम्बद्धान कृत देंग अनेक मेरा पान रूपमें नेष्ट्र अंपार में जनकर अक्षानक पैनेस नामून्य अन्ते और मुन्द है, अन् अन्य केंग कक्ष्मने नेन्योको अस्य इन्य व्यक्तवीहरू राजकारी एक को और अस्तर बस्के उसके अले जनिकार कुरू अन्तर्गेत वक्षान् वक्षान्य प्रेका का वर्ष वर्षप्रको पुता सरमक प्रकल् क्षेत्रम्य प्रधानिके काम्या महेरोच्ये पुरु क्षमायकेष्यकः पुरुत करें। सम्बद्धार बनकर केरे हुए मोने—'नानेका ! हु इन्हेंन्ड सामानाको पुत्रा माने उन more than handles ming pictures also did they be विभिन्नो क्यांन्या सुन्धर्य क्षांन्य क्यां अस्त अर वर्ष यो स्वत्रांका विद्यालय हुआ है। जिला मानव निर्देशकों भून्तर ही बाबाई पान किए नामाध्या मिरण कर्ना किनमें प्रेस कर करन प्रेश का सन्त अन्य संभी क्रियमंत्र विकरण सर्थे । इस

कर्मी किससे आरम्प पान्ता, इससे निर्माण नेता 💎 'चेहरा ' मी इस व्यक्ति-फार्ना क्रम वर्ग करन हर अस्त्र पर्यापे । यह केर परम पुर है जान नद हमी स्ट्रामके प्राप्ति है। प्राचन नक रूपूर्ण निर्देशकेक प्रयान है। यह प्रश्नी पृत्ति निर्म प्रमुक्तनमा कर्ण मर्थक अन्यर्थ कर पून नावे कर्नुवर्धि भा मानः यो अभव वर्षे । हरून वर अध्यन्त्र्यार करत् मानक, तेर केंच-१-(का मेरे प्रकार कारण | प्रश्नाकाको क्षेत्रक कारण करिये । प्रकार कारण कार्यन्ते । निर्मे संस्थानी अनेको कांक्ष्य कि का तथा कारक नार्यान कार्यः क्रमारके अनुस्थ मुख्याको कामने के उन्हें उत्पन्न तेने मूर्तिको पूजा करे। सम्बद्धान् कार्योंके दिन कविन्त्रांक विवेशकार वेटा केर्याक्षको, अनुसार केराव्य विकास करत कृतन करना वर्ताको । तथ नाराजीनोधानको अनुसा अञ्चल करना कराई किए उन्हेंगर कुम्मानकारी करोगी अन्य तथा तथा केर काली केरूनी क्षेत्रकर क्षान करें। एउ कार बारण कार कारक प्राप्त करके निर्म पूर्विद राज्य से क्रिका और से कारकारियों magnetal firtige mit i grater fielfent. Begrege beforgebn, grant gin mit sebr क्रमान को फिर कन्मी हैनेकों हेम कहा हुन बोक्स कराई। समेर्ने अन्तरक करे। जल:काल पुन: पूजन करके प्रमान किना। पुनीकर! उस मुन्श्वासको रियो जिल्लान कर है। रिरिकारेपीको को आकर प्राप्त हुआ। कारकारोंने अस्तरीयांत अक्टम करें, उसका कर्मन मेरे कारी मुस्तरेंसे की नहीं है क्वांतरवायम् करावे और क्राव्यी वृत्तिये रिग्ये प्राथताः तथ किन में उसे केसे बसाई । उस अवकार निवा मेरी प्रजा करेगा, असके सामी नामा। मार्थ जनवर्ग मार्गित स्वामित हो गानी क्योर के क्यान हो। अधीने । क्योनीयों और सात द:स जात रहा : करद । जिल्

विज्ञानकारों अर्थन को और इस्के सरमोपे निर्धालको बनगी, परमार्थिको भागांकी

Bentenrangenetrationtelitation of the state कुर्वकारिक विकेदित करे। किए नवस्थार अवस्थान केमात्रओवर्ड कुर्वविकों कर्नी कारों। नाम प्रकारके कार्योकी भागक सभी । अध्यानी कृत माने सभी । कार्यकेड कारे । इस अकार को इस इसको पूर्ण करता कहा कारने शर्म और पुर्णाकी कर्य केने है, उसे अभीकु फलको अहि होती है। सभी । इस अकार गर्नेक्के मन्त्रचीस्थ्यार राजेश है को श्राह्मपतिल अवनी जातिलेंक जीतियत क्षेत्रेकर वर्ग नामपु उत्सव क्याकी किन्द्रर, चन्द्रम, चन्द्रम, केलको-पुच्च अस्त्रि, और कर्ललीको तो विकेष अनन्द्र साह हुआ अनेको उपकारोद्धारा भरोपारका कृतन करना और सर्वत अनेक प्रकारके सुरस्याकक बाहिया में जो साथ जाना प्रकारके महत्त्व होने सर्व अवन्तर सम्पर्ण केनान अवसारीओ व्यक्तिपूर्वक होती पूरण करेंगे और प्रश्नितक को नहीं वधारे हुए थे, में सभी अनोह विक्रोधा कहाके लिये तहत है जानमा जिन्हा अक्टाले अन्ते-अवने कानकी अवैद करवारी करवेरियद्ध होत्यी रहेर्पर । सभी अवेड : अस स्थवन में निरमानीकी स्तुति करके कर्नके लोगोंको, विशेषकार विश्वविको यह गुणेल और कर्मशीकी करवार प्रक्रम क मुखा अध्यक्त करके काहिने सका रहे से और किया अखत सुद्ध हुआ की अध्ययकारी करवान करवेकाचे सम्बाधांके चरकार कर्तालांन करते हर करे जा रहे थे। find of the year designation it i year year that followerism when then it करका किया किया करवाड़ी कावाब करता है, जबा, तब दिलानी भी जो कारताराच होते को निश्रम यह करत जात हो जाती है; अस - हुए भी सहा अन्तरेका कार्य निरंह करनेके जिले फिली पश्चकी अधिकारण हो, जो दिन्ने बदल रहते हैं, निरिक्तके सेनिकार गर्ने अव्यक्त तरी सेवा करनी वर्ताले । और लोकांब्री हिल्कानकारे पूर्ववर् नाम कर है । बजते हैं-को ! जब प्रधारके अल्लाकक कार्य करने लगे । सर्व हिन्दार्गम बहुतका नृत्येपनाते इस प्रभार कर में इसता और मिन्स में में मस्तिपूर्वक प्रदान निर्मात तम् सम्पर्ध देवलाओं, नेष्ठ दिन्य-दिन्याची रोजा करके दिन्यकी आर्थ कारियों और कियार पाने प्रवास गर्माने से अपने-अपने भागको और असे। सी 'तकारा' करकर अलका समर्थन निवास अनुवन किरोब्द्रन होकर इस करन नातु निवास और अस्तर विभिन्नेय प्रकारीश्यम पूजन अपन्याक्यो अवन्य करन है, या सन्पूर्ण क्रिका । सर्वकार विस्तानकारि आस्ट्रापूर्वक कक्रतांका काणी क्रोबार कक्रान-काण है वाना अकारको कुम्पन्तमानि गरीकरको जाता है। इसके सम्मन्ते कुम्पीनको कुम्पी,

क्रमान्त्रीक्षत्र प्रजानकी अंग्रिको अग्रेमानकी और चार्च सदा क्रमान स्वतर है. वह महास्थापक अधानेवर्त सीधान्यकी प्राप्ति क्षानि है । जिस । है से है स्वयुक्त नौनक भी संप्रापकी गुँजाहुदा क्षीबार पुत्र और क्षम नष्ट हो गया हो और पति । जो है । जो बावाबेर अवस्थाप अध्या किसी मरनेल काम नका हो। जम जमका यांग मिलः भी एक्कपर्यंपर इसे घन लगाकर सुनता है। यह क्रमा है। जो प्रोक्त-मानम्मे इस रहा है। यह शीरफोप्रजीकी कृपकी प्रमूर्ण अभीए कार इसके क्रमानसे निसर्देश शोकरहित हो साला आह कर लेला है। है। वह गर्नेक सरित्रसम्बन्धी व्यक्त जिल्लोह

(अध्याम ११)

स्वामिकार्तिक और गणेष्ठाको बाल-स्तीला, दोनाका परस्पर विवाहके विषयमें विकाद, शिवजीद्वारा पृथ्वी-परिक्रमाका आदेश, कार्तिकवका प्रम्बान, गणज्ञका माता पिताको परिक्रमा करके उनम् पृथ्वीपरिक्रमा स्वीकृत कराता, विश्वकपकी सिद्धि और बृद्धि नायक दोनों कत्याओं के साब गणेशका विवाह और उनसे क्षम तबा काभ नामक दा पुत्रांकी उत्पन्ति, कुभारका पृथ्वीपरिक्रमा करके लीटना और शुब्ध होकर क्रींचपर्वतपर चला जाना, कुषारखण्डके अवणकी यहिमा

प्रत्यक्षात्रको अनुष्य कृतान तक पान प्रतिपृत्तेक भागनके साथ गरह तरहकी सुन विच्या । पुरक्षार । उसके बाह् क्रीन-मी वालक माधिकार्तिक और राजवा क्रीक

करनक कारण कार विकास सुरू दिनों से दोनी हरिलायक आवन्द्रमान हो गर्थ।

मारहणां। १६३ - मारह ' मैंन एजोडाके जिस सकता जाता को और में कोनी कुमार मराक्रमके विक्**षित इनका निवा व्यक्ति की तीलाएँ करते थे** । मृतीकर ! से होनी घटना घट्टी उसका क्लीन कोर्रजने क्यांकि पूरित विश्लमे कहा बला विसाधी परिवर्क विभागों । जिल कोर कर्वनीका प्रत्याल किया करते हैं। शुरुरे माना विकास बहान् मन बहान् आनन्त्र प्रदान करनेवाला है। 🖮 प्रमृत्य अगेर नवस्तर सुप्रदानके कराजानं करा प्रिक्षक् <sup>।</sup> क्या के कदमांकी धार्ति दिव-प्रिक्षित करता हो मंद्रे कालनिक हो । तुमने मही एतल बाल- तथा । एक स्टाब्स दिस्स हरीर दिखा होती पुर्वति है । अधिकारमा १ अध्या, अस मैं। बेलपूर्वमा एक्टालमे बेलकर मी बिजार करने स्थाका वर्णन करना है। तुम ध्यान लगाकर रूपे कि 'हमने ये टोजो पुत्र विकारके, बोच्य मुना : जितन, ' क्रिय ऑर बार्चनी अपने हो एमें अब इन होनोका ऋष विवाह कैने क्षेत्रं पुत्रक्ते कारूलीना देखं देखकार प्रायन् । समाप्त हो । इसे ता जैसे बहायक प्यास 🕽, प्रैयमें बाह रहते लगे. युवनिहा लाह-यहर वैसे ही गर्भत भी है। बेसी बिन्समें यहकर

पूर्व र कार्य वेपाले केवारको कार्यक ४४ केवे पूर्व प्राप्त कर वाहेल ५ कुर्त । में क्षेत्री, पहले में निरुद्ध कार्रिक । मान्ते हर परस्पर नियाद करने रागे। तम सान्ता। month parties it did early quick

C. C. William I. W. Several was belowed usered in the several जिल्हें कारणार्वकारियों है। इस्तू पूर्व पर है कि) को सारी मुध्येकी महिलका करके कारो रहेंट अलोक, जरीका जुल किया कारी किया मानवा।

महत्रजी करते हैं—मुचे ! करण-रिकामी मा मात्र पुरुषर प्ररक्तक पहाचली कार्तिकेच हुएंस ही अनने एकान्हों कुर्वाची वर्षिकम् वारक्षेत्र निष्ये वाल विवे ह परेतु अवस्थ-सुद्धि-सन्तर नजेस स्त्री एक क्ष गर्ने । में अपनी जान मुदिवार आतन है मार्गकार भागमें निश्तार करने तको कि 'क्षाप मैं बाब करें ? कहाँ जातें ? परिवास से पुरसे हे नहीं सकेती; क्लेफि क्लेस्पर करनेके कर आने सुक्रमें करा करवन न्यों । फिर सारी कृष्णीकी वरिक्रमा करके में

क्षेत्री पुर्वक कर्म को विकासकी हरक रूप , विकासका प्रमानने जी कुछ किया । की and a right product release federates mark it force under . It server user figure after over forcet per man

क्षा कुम्बर स्टेक्ट अन्याक अस्ति है। सम्बद्ध में अन्यक्ष क्रमा विकास के प्राप्त कर । पूर्ण क्रमा कर विक्र क्रमा के अपन कर कि विक्र क्षांत्रि अन्तर्भ क्षेत्री पुर्वाच्ये कृत्याची क्षीत्र क्षांत्री हृत्यान विकार्यक्षय क्षीत्र क्षेत्र क्षांत्रक पूर्व ubfert i

and set I gt ' which हामानिका पहले हैं का क्या निकार का प्राप्त करता है करते और प्रतिकृत हासी ren & all go d'de fiel ejespier yan iger iprite liet jauere give are pre-received areas well foregreen git rets are reduct and कार्य हैं, एक्ट्रेंग प्रमुख्य कृता। यहां क्रिकेश्वेक कुछ की और प्रस्कार प्रथम कारों ने क्षेत्र की तुम्ब केंग्से पूच कारान की पार्ट - कार्य कुछ क्रमांके अपने पार्ट कर्यक्रमा की र di Barther Sente die die Self der des west " erfest de etzeuere die di and it was part formation from the states from the formation of the



प्रकारले सुरीर कारके ओलं।

क्ति महसुद्धितम् नर्नेश्वरे सीते ।

कान-नेत्रतिम इत पारी पुर्वाची परिकास क्षेत्रकर तीर्ध-समान्द रिजे जाता है, यह वन्तर-हो कर आ । कुम्मर गया १३४६ है, हूं भी कर जिलाबी हत्यारे जिल्लोबारे करका धार्य होता और उससे फाले और आ (अन गेरा विकास है; क्योंकि पूर्वके निमें बाल-विस्तवार करण-च्याले कर विंचा अध्यक्त) ।

...518.1 क्छले बार कुरकर कृषित हो हन्त जेल को ।

🛊 फिलाबी ! आरब क्रेक्ट प्रचलिक, कर्परस्य केंद्र-प्राप्त निरुत्तर क्र्यूओर्विक करते सात है, उसे और महामृद्धियान् है, अल: अर्मानुसार मेरी - फिर आवलीय असला कर हीकिये। (और क्षण्याच्या को है। किए आक्रमान देनों कामा औ आहता हो जानका और बेदहात वर्णित mer war vir f. 5

girit e

चरिक्राधा कथा धार तर्ग ?

वृद्धितत्त्वज्ञ गर्नेस ओसे ।

पन्नकानि विलाओं । जैने अकरी चुद्धितं आप क्षेत्रं आसे हर् केटे ।

दिल-कर्वनियों पूज करके प्रदक्षिण कर सी नर्गराजीने कहा—हे सामाजी - तथा है है, अतः वेरी समुहर्ग्यस मुख्येकी वरिक्रमा भितानी ! अवक्तोन नेरी उत्तम कत सुनिने पूरी हो नती । वर्गके संवदकूत नेती और और कीम ही बेस सुध्य विकास कर हैकिये । । प्रास्कोंने जो ऐसे मध्यन मिरसो हैं, से साथ है महाजी महरो हैं—मूने ! शक्तमा अध्यक्ष असरम ? (में क्यान है कि ) जो मून क्लेक्स देवा क्यन सुनकर में केंने कता- कात विकासी कुछ करके क्रवरी प्रदर्शिका बारत है, उसे पृत्यी-परिवायात्र्यात्र व्यक्त जिला-जिलाने कहा---केश ! मू पहले सुरक्ष हो आंख है। जो माल-विस्ताको प्रत्या सरोक ही जरून, रीमों है। अस्य सीवों से दूर ्री—भूने ! अलंबर प्रमा होते हैं, परंतु धर्मका साधनभूत विकास समाज अलंका कारत-विकास है है तो अह जी ई हो बाराने हैं सुलाध है। प्राचे रिजे (माल-विता) और सीचे विन्ते (वाँत) मे गलेशकीने कहा 📲 कालकी 🕻 सका होनों सुन्दर हीर्थ करने ही बलेकान है। ऐसा की क्कान सुनिये। मैंने साल कार पृथ्वीची की वह आगरन हो सामग्र हो) निसादेह नेद कारकार जा, सरकार भी हुए। इस्तुल जानमा १ क्षम<sup>ार्थ</sup> कर<sup>्</sup> हैं - जुने ! दिख-कार्यंती - इस्त्रियों का से शीव ही बेस सुध निवाह कर सी को रमेलस्थनी ही सहरे, में यानेसमार शीकिये अध्यान में कह दीविये कि येद-हारक कश्य सुप लोकिन गतिका अस्तय लेकर। हुढे हैं। अन्य केनों वर्णस्य है, अस: भूगी-भारत कियार करके इस संयोगें जो वहनेतान विध-कर्यतीने कहा पुण**े दूने असीत हो, जो प्रकारपूर्वक करका शाहिने** !

<del>सम्प्रापर्यं स विकास काली को अबे कालनेके । बहा वी काले हैं जुने ! सक जो</del> कृत ३२ सप्तर्शकारी विकास कृष्णीयी वृद्धिकानोते श्रेष्ठ, उसम वृद्धिसम्बद्ध तथा नहान्, प्राप्ती है, से नार्वतीयक्त राजेश प्राप्त फरफर मञ्ज्ञाजी अन्तरे हैं — कुने हैं जान जिल्हा - कुन हो जाने। अवस्था केनों पति-वानी जानदीकर कार्मनीने ऐसर कहा, राज उसे सुम्बार कारन्, हिम्ब-कार्यती राजेकके समय सुमक्कर बरंग विक्रिक्त शुक्र । संद्रवन्तरं में मध्यर्थभावी एवं कहा—मामानी पूर्व अर्भुत बुद्धिमार्थः अवने पुत्र भनेपावते प्रवंतक

कार है कि एक्ट इन हमें है काईपुरुवन है करते कुन्ती है I was not get get as the get at most surple to the town street state. this of the about the second is seen that the second pay where \$6 on the set of the best forth on their press from the



tight that have being a figurest, who has it with formula graphed year. property word it was agent being from got set a put was one was the same of the period with a finishing property through through the same brought made shows out to grow agreement the same to begin from proper striken formerligtig forfere til grede and dred gree may gast a be-That is work to be settligger for at it growth frequency become space and property from the gig t till from on field also gig the more it within on all talls broom your all felligh as disks und in der weren mit werend Werend, was geforber webgege Stage-Grane has all records that the said with some above a see frequency assured. from farm out towar asked our bearing the pt top got 100 f मानेकालं भी वर केने पहिन्दिके विकास को सुन्। जार हुआ, अस्था कर्मन जूरी किया मा समापा । पुरंक मानगंद महारह महानह गणेतके जा केने जीवकेले के प्रेम्प पुर क्रमा हुए । करने पर्नात्रकारे रिव्यक्ति पर्नाते 'क्रेम' नामम पुर पेस एआ और पुरिक्रे मधीने किस मान सुन्तर पुत्रने बाच दिन्हा, उलका नहां 'राजम' इंडम । 'इस प्रधान का पर्नेत अस्ति प्रत्येत चेन क्रांचे हर निकास कारी रूपे, तक इससे पुत्र सारिकारिक पुर्वाची परिवास करके सीरे । जा पर्याप कार्याने अल्ला प्राप्त कार्यको सम सम्बन्धन कुरुने । उन्हें सुनकर कुमारके मध्ये कहा होता हुआ और वे माना-फिल किया-सिवाफे क्रम केने, मानेशर भी न राजाकर सर्वे क्रान्योतको अतेन कर्ते गर्ने ।

> वेकों ! जरी दिन्हों दिवनका स्वर्तन saffenge gerreg i Garrens ; afrag.

हो गया । उनका नाम त्रिलोकीमें विख्यात हो। पुत्र-स्नेहसे, विह्नल, होकर, प्रत्येक, पर्वपर गया। यह ऋभवायक, सर्वधापहारी, कुमारको देखनेके लिये जाते हैं पुण्यमय और उल्क्रप्ट **लाञ्चर्यकी** सक्ति अमावास्परके दिन वहाँ खर्च सम्यु पंधारते हैं अद्यन करनेवाला है। कार्तिककी पूर्णिमाको - और पूर्णिमाके हिन पार्वतीकी जानी हैं। सभी देवता, ऋषि, तीर्थ और मुनीश्वर सवा मुनीश्वर ! तुमने स्वामिकार्तिक और कुमारका दर्शन करनेके क्लिये (क्रीड्स- गणेशका बी-बी बुलाल मुझसे पूछा बा, पर्यतपर) जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिकी यह सब मैंने तुन्हें कह सुनाथा। इसे सुनकर पुर्णियाके दिन कृतिका नश्चत्रका योग वृद्धिमान् भन्ष्य समस पापोसे पुक्त हो जाता होनेपर स्वामिकार्तिकका दर्शन करता है, है और उसकी सभी शुभ कामनाएँ पूर्व हो उसके सप्पूर्ण पाप रह हो जाने हैं और उसे जाती हैं। जो चनुष्य इस चरित्रको प्रदेशा पनोचाञ्चित फलकी आप्ति होतो है। इयर अवदा पदाता है एवं सुनता अधवा सुनाता स्वन्द्रका बिछोह ही जानेपर अमाको महान् है, निसंदेश उसके सभी यनारय सफल हो दु:स्र हुअर । उन्होंने दीनमावसे अपने सामी - जाते हैं । यह अनुप्रम आख्यान पापनात्रक, शिषजीसे कहा — प्रभी ! आप भुझे साथ कीसिंप्रद, सखबर्धक, आयु बढ़ानेवास्त्र, केकर वहाँ चलिये।' तब विधाको सूख स्वर्गको प्राप्ति करानेवाला, पुत्र-पौत्रकी देनेके निमित्त स्वयं भगवान शंकर अपने खुद्धि करनेकाला, मोशप्रद, शिकजीके उत्तम एक अंशसे उस धर्वतपर गये और सुख- ज्ञानका अहाता, ज्ञिव-पावतीमें प्रेम उत्पन्न सायकः महिलकार्जन नामक ज्योतिसिङ्को करनेवाला और शिवधकिवर्धक है। यह रूपयें वहाँ प्रतिष्ठित हो गये. ये सत्पुरुषांकी कल्याणकारक, शिवजीके अहैत ज्ञानका गति तथा अपने सभी भक्तोके बनोरख पूर्ण | दाता और सदा शिक्षपद है; अरु: मोक्षकापी करनेश्वाले हैं। वे आज भी शियाके सहित एवं निष्काम धक्तीको सदा इसका अवण का प्रकृतपर विराजमान है

बेटा नारद . वे होनो जिला-दिव भी

करना चाहिये।

(अध्याय २०)

॥ स्द्रसंहिताका कुमारखण्ड सम्पूर्ण ॥

### सबसंहिता, पश्चम (युद्ध) सम्ब

## मारकपुत्र मारकपक्ष, विक्युत्वान्त्रे और कमन्त्रक्षाची नवन्त्र, प्रकाशास क्ष्में कर प्रकार, समझारा इनके लिये और पुरिन्ता निर्माण और उनकी सजाब्द-शोकाका वर्णन

ally softwarfered you waters & forther my water first you क्षांत्राम् क्षांत्रके गुरुष त्राव्ये का प्रत्य हैया है करणान है । पर वैत्रार क्षां mirage and an Prof. and one and prof. profess are unique shador whenever agricult for the same and share and and and the same and and क्रमान्त्र । विकास प्राप्तां क्रमानेतृत्व क्रमान्त्री का राजा विनो प्राप्ता हरू मुक्तांच्या है अब्द को साथ क्यांच्ये अब्द Bear Striken I of water, through siring and were at वारित से वेजर्नियोग्ये अन्तर अञ्चल " क्षार्थकार्थ है। अस्य बहु अस्य क्षारा है Specifical space without a

महरूको मोले-महरूकेतु । सहसे **विक्री सन्दर्भ स्थापने सन्दर्भ प्राप्त हो** प्रवासिक था। यस सम्बन्ध सरस्कृतासे के मुख्य क्रमर दिवस था, नहीं में करीन व्यन्ता है .

इसे समय सगल्यकाले कहा कि---पालक्षिका व्यास्ति । विश्वास संवर कार्यणले प्रकृतिनिः दिल्ली निरम प्रकार एक ही बालने सिनुत्त्वे कार किया का, का करित काम है। इसे 1 प्रतिक रे का 🗇 Program mark arranged an earl amont. greet the state of the party state where where a distribution is

Arries and Parell 1 of Pales Incoming at 1 th Wall mare the life i advertite and agreen that a protecting it, where carried gentles were the after with an arrange plants were well described the world man-प्रतिकार, रिकारी स्थापने प्राप्तानी प्राप्ता काम अनुस् प्रत्या प्राप्ता की। यहाँ menter after in bereicht der bereicht bei weren al bei berteit कारनेको पुरु हो साथ पेन हो सामाने विकास तथा पर और अन्तरेक एक परिवासनी divine the first war are given by 2 pagents partle strated between their

marries and applicable to



Bire i find arrestly made till de sermet destre tils side bet fin किन्द्रवर्णने बहुत्वर का और इंगिका नार कार्यने कार्य है और कार्यने पुंच्येगारे

प्राप्तर और तम सित्रशियों किया 🛊 ?

मामनी करा बाहुआ असराम किन्न ।

जनम है और इनें बर देश कारते हैं से यह अल सके : कर शैरियमे कि सम्बद्धाः प्रार्थिकांचे हम सम्बद्धाः रिम्बे अवध्य हो जार्वे । जनसाथ ! अस्य हमें अञ्चलकि ऐसे काम सुनकर से हो पडीतक रिक्ट कर है और इसले जरा, शेग अर्थि अक्षतस्य हो गर्ने, किर मुख्य सोख-विकासकार ककी कर्य नष्ट हो अपने तका कभी भी मृत्यू क्राचेलेकपितालह इहानकीरे क्रीते । अर्थर मिलनेक्टीमें अन्य अन्यी ज्ञाणिकोंको बाह्य कोई हेला वर नहीं है, तहाँ हुन भोलके कार अलारते हों; करोकि अधून् ! सन्दर्भोंने सुर्राहेल सकार भुरतपूर्वक निवास क्षी, कींच ही दिनोंकें काराओं कारामें करता. बार शर्मा; अस: आम हमारे रिजी ऐसे सीव काना निश्चिम हो है से अतुरू एक्नी, जनरोका विर्माण करा दीकिये, जो अस्तरूप मानोगम नगर, अन्यान्य भोग-सामग्री, अञ्चल और सम्पूर्ण सन्तरिकोक् सन्तर हो अकाह पर और प्रेक्षणी क्या अयोजन क्या देशक जिनका अवर्थन र कर सके। 🖁 । मेरे विचारने तो उस अस्मीके रिम्मे ने -सोक्षण 🕽 आप हो अस्मानुस है । इस्पन्तन मधी लर्ध है

क्रके मेरे ।

क्योंकि रेच्ये ! इस ब्रान्टर यहाँ कहीं भी अक्षत् ! ये तीनों पूर कथाक्रके क्या को जानी जन्म है अभवा जन्म होता, यह अन्तिवित् पुतृति चन्नवके कुल स्थानक मन्तर्गे असर-अनर नहीं के राजता । विका मेनेनर एक क्रमन्तर मिला और और इसरिंगने नायरकित असूरो ! सुनकोण साथे आव्यापाने बीले वायरमंगर विश्वस होतार वे

अवनी मुद्रिते भिकारकर मुख्की पञ्चन सनत्कृष्णकारी करते हैं- चुनै ! करते हुए कोई देखा दुर्तक एवं पुरसाध्य का स्वारामीको का बात सुरकार प्रथ प्रथम प्रांत कर को क्रमण और before केन अञ्चलि चर्चिकर निरमानके करणीचे अश्वास हो। उस प्रसङ्घने मुख्योग अवने प्रतिकार किया और किए बीरे और अपने जानक अन्यत लेकर कृषण् कृषण अपने बर्गर्वे किसी हेतुओं बॉब स्वे, किसके 

सनस्क्रमारको कहते हैं—क्यार्चे !

इतारें समीच व प्रतासे । हमानंत्रीमा हैसर हैन्सम 🚓 अन्यत् । वस्तीय विकार है कि सुबक्तिय अगर-अगर से जाने। इसलोग जबस प्रशासनी है अवसी सबसे आवनी क्रमते हेले तीने परोगे अधिक्रित शनरकुमारणी करते हैं—कार्वे ! प्रत्न होकार इस क्कीकर विकास कारेने । इसी सदर्श नेत्रांचरे यह कार भुनकर प्रकार अपने अभिक सरप्राक्षणे कहा कि विद्यालयाँ केरे रवाची निर्मित्रसंबी भागवान् इत्थारका कारण विक्रो किया जगरका निर्माण करें, यह कार्यमध्य हो और देवला भी कारकर चेटन म <u> १९५१ जीने कहा — असुरो । अध्यक्त प्राप्त शर्मा । सम्बद्धान् कामलाकृत् स्रोहीके अने</u> संभीको नहीं किल रूकता, अब गुजरनंत्र हुए अस्त्रमा विरुक्त नगरकी क्रांतन की अन्यमा यह नियार क्षेत्र में । इसके असिरिक - और विद्युश्वलीने प्रशास प्रेफर कड़के सम्बन अन्य कोई यर जो तुन्हें समान हो। माँग को। अकोर कोईमा क्या हुआ सहा जना मौना।

क्रामकः बंद्राके कार एक १६० क्रूर लोगोची नाम। इस अकार का मीनो पुरोको कका इष्टिसे ओक्स रहें। किर मुकारावर्त नामक महान् वल-पराकाश्ते सम्मन मे सरकास्थक बालनेवाके वर्ष करने समय एक सहस्र स्कृते अन्ते अन्ति हुए और समात भोगीना क्षांके बाद में तीजों अपर मरस्वर जिसे और अपयोग काने सने में नगर करनावशील क्वीभावको जात् हो, अन्यका नहीं। जाः कात् तथा प्रधी-मेड्रोसे सम्बद्ध से । जनमें समय कृतिवास भगवात् संका, जो विनियंति जानियांने आव्यादित सहीरे बैरक्काको रहेल, क्रान्तिकाम और मुख्यके देख । अहरू बने हुए थे : वे अवारागके कमे हुए एवं हैं। स्त्रेश्तर्यक सम्पूर्ण सामप्रिकेसे युक्त भूव-मन्त्रश्ले समझ वामकीस विज्ञानीसे, एक असम्बंध रक्षान बैठकर एक अनोके जिनमें भारी और बरकाने लगे थे. कारामें क्ष्मारे पुरोका नेदन करें। किन्तु सीभावकन से। कैलाब-किस्तरके समान धनकान् इंग्यरं रूदा इनलोपोके अन्दर्भन, डेजे तथा बन्दानके स्थान उत्पास दिवा वे इल्लोनोको कैसे भए फर्गन—मनने हो स्त्री थी। वे अपरसर्भा, नन्धनी, रीनहो मांग सहे हैं।

देखेंका कारण सुरुकार सृष्टिकार्ग सरस्वत त्राहरूण एका निकास करते है। वे स्रोक्तिकालक् अञ्चले विवार्कका प्रत्यक बालकी, कृत्व, सालक्ष और वही-वही फल्के उन्हों कहा कि 'अका, ऐसा ही उनेकोर्स तक समूह-क अनुह कार्स जून क्षांचा । किर प्रथमी भी अच्छा केरे इच हुए मुक्तारी भूता उक्तानी और मनीन क्यांत्र कक्षा है क्या वृत्र साथ पार्ट सुत्तीक्ति थे। वर्ड़-वड़ी वर्त्वित, उसे और और लोलेके तीय मगर करा है।" में बचको कोटी-कोटी सरिताओं से. जियमें कायल अबहेश देकर अवस्त्री वन सरक-पुलंक लिले १५ थे, उश्मी क्रीमा और यह मधी है लहें -देखते अपने पान कर्मको फले बने । बी । अनर्थ सम्पूर्ण कानपाओंको पूर्ण भारतीका विम्लिन करना आरम्भ किया। मुक्त लगे से, शिश्मों से क्यार विशेष मनोपूर असने सारकाशनो दिन्ने स्थानंत्रम, स्थाने से व होय-के-क्षेष्ठ स्थानन कामसाक्रके सिन्दे राज्यानय और विद्युत्यासी- नाजराजीसे, सुन्दर-कुन्दर कोड़ोसे, नाना के हिन्दे रुप्तेप्रका—में तीन प्रकारके अस्य प्रकारके अस्यतर-प्रकारकारी एवं एवं हुन सेवार किया। में पुर करनक: सार्ग, विर्माणकाश्रीमा अल्पक्त थे। उनमें इकाहे करने पूर्ण भी अमेर्न अनेप कर जन-वार्शनं भी अनोबर में। उन्हें संपानती

पान और अभिनादको क्या है; अस अस्तादो तथा संस्कृति उनकी अद्भूत को स हेको ब्यारका अनके इस ऐसे वर्लक सरको अन्य सारकोतं सरकारका और में । अलेक व्यक्तवें विशासक सका अधिक्षेत्रसक्तका सनस्क्रमारजी अतरे हैं—अक्स्प्रजी ! इन अतिहा हुई भी उनमें दिख्यपंति-नराज्य स्थानकर वैर्वकाली कार्य अपने सर्वकाल करकेवल अनेको करानेके कार्य एवं एक अन्तरिक्षः और जुनस्त्यरः निर्वतः हुए थे । सम्बन्धनुसार कृष्यक्-पृथक् प्रीकारवसः वने वे असरोंके किरने करवर पानेकारत नव इन और नैताव्यवनकी करकारताई भी जिस-सीली पुरोक्ती लारकतक्ष आदि असुरोके किया निर्मित हुई वर्ष र वे वाची पुरुषेकि रिज्ये

इसे स्वधर्मवरायण प्राह्मक श्रवारी जिलों तथा नारतेलें जनेश करके से हैसा सहा बड़े-बढ़े समरोंसे प्रेम करनेवाले बे, बहुत और - बहुत संवा काल धार्नल हो गया । विकास पूजा करनेसे उनसे परासम् सिर्द्धा

मुल्यप्रीतः ब्रह्मका ही देल सकते थे। क्ति- थे थे क्यं वस्त्राक और बहे-४के शकाव सेवायरायक तथा कथर्यस् विमुख्य श्वनेवाकी । चली क्षेत्रकेताओं वक्त करनेवाले के । पतिक्रमा करियोंने उन कारोके करन सक्योंको । बेदों, शास्त्रों और पुरावोंने जिन-विश्व वर्गीका राजी नवित्र कर रहन था। उनमें नवस्था अर्जन किया नवा है, वे सभी वर्ष और विक्रके भूरबीर देख और शुरिर-स्कृतिक अर्थक तस्यक्ष जेथी, देशता बाही करते और स्वाप्त थे। कर पुत्रोंक साथ निकास करते थे। उनमें भगाइटा दिख्यमेंक्रिनिश्त श्रीकर फ़री जिल्होक्किको मुरक्षित ऐसे भुट्ट बराक्रमी बीर भरे इए बे, क्याँगत करके विशाल राज्यका उपभोग करने फिनके केश नील कमलके सम्मन नीले और लगे। मुने , इस प्रकार वर्डी निकास पुँचराने के । वे सभी सुक्रियिक के, जिससे करनेकाले कर पुरुवात्वाओं के सुन्त एवं अनवे सदा अञ्चलो स्वरूपस भरी रहती की ध्ये जीतिपूर्वक उत्तम राज्यका पालन करते हुए

(3) VIII (1)

# तारक-पुत्रोके प्रमावस संतप्त हुए देखोकी ब्रह्माके पास करूल पुकार, ब्रह्मका अहे जिलक पास भेजना, जिलकी आजामे देवोंका विष्णुकी शरणवे जाना और विष्णुका उन देत्याको माहित करके उन्हें आचार-भ्रष्ट करना

करते हैं—म्हर्ने ! समल्हमारजी -अपना दलका सुनत्ते हुए कहा ।

स्वर्गवासियोंको संतम् कर दिया है। ब्रह्मन् 📒 ही मुगलोगोका कार्य पृथ्वी करेंगे। इसेलिके इमलोग दःली होकर आवकी 👚 एक सम्बंध ।

महाजीने कहा—देवराच्ये ! तृष्टें दन सहयक्तर सारक्ष-पुत्रोके प्रामावारे द्वार हुए हुन्। कानक्षेत्रे शिक्षेत्र व्या नहीं सरना साहिये । वै शादि सभी देवना दःस्तीको परस्यर सराहः उनके नवका उराय करस्यता है। मगवान् करके बहुमजीकी साम्बर्ध गये । यहाँ सम्बर्ध - दिश्व सुम्हास कल्याम करेंगे : बैने ही हम विकलाओं ने हीन होकार प्रेमपूर्वका विलाककांद्रे - देखेंको कदाया है, अलः मेरे हाओं इनका क्य अनाम किया और अनसर देखबार उनसे होना अन्ति नहीं। साथ ही क्रियुरने हनका मृत्या भी वृद्धिगत होता खेला। असः देवता बोले— शाल: 1 क्रियुरोके सामी इन्हर्महत सभी वेपला दिवाजीके प्रार्थक तारक-पूजीने तथा मधासुरने समस्य करें। वे सर्वाधीक वर्ष करक हो कार्यये तो वे

्सन्त्रमञ्जने करते हैं -'व्यासकी ! प्ररक्तने अन्त्रे हैं। आप उनके बचका बच्चाजीकी यह बाली सुरकर हजसील संभी कोई अवस्य कोशिये, विकले एपटमेन सुरुपरे एकाम दुःसी हो क्या स्थानवर गये, जहाँ वृष्ट्रप्रध्यक द्वित आसीन से । तब दन सबने

प्रकास विरुद्ध और बेट्स प्रुप्तावर नाम्योके. 🖠 आर एस विषय है कि जो प्रयान्त है : म्बल्यासम्बद्धाः प्राप्तान्तः सामानः विरातः । इत्या विद्वानोत्तरे विराणी प्रवर्तः भी प्रदार काओं कार्य-साधान निवृत्त क्षा आदि को प्रकार है, अन देवली और अस् हैवसाओं व दी-प्रकार केला प्रकार हुए हो । विकास भी उसका क्या नहीं का सकते । मे क्षेत्रकर प्रानुत व्यार्थको निकटन करना शास्त्र-युग अन में क्या पुरूष सम्बद्ध है, आरम्य किया ।

भूगीवारोको अधने अधीन कर विज्ञा है और अक्ष नाम जाते है। सन्द्रामाने अधारमार्गः विकास न कर क्षाने जनक काले ही असर आस जावर हनने या करण्य किरोपन करों । किस्मे ऐसी नेप्रिका विकास की जिलाने हारकी गढ़ा है क्के.।

भागम करते हुए उस मार्गनाती हजारि सनामक समेरे विश्वम होको वर्गम हेकोदरी बहुत सुनुबार दिग्यारी इत्तर हेंगे अवाधारवरावण हो गये। बेर्डिय बार्यबार कृष् कोले ।

अनुर्मान बोधका देवका जिल्लाहे चित्रपूर्वकः से विद्याचीत्र महान पूर्व कार्योपे करे हुए क्षे <sup>9</sup> इन्ह अधार जन्म प्रकारके दिन्न औं सामा क्षेत्रचे । में देवनाओं स करे अन्तर्वेद्वार त्रिक्ष्मध्यारी पर्यापायचे अनुनि बहान् कार्रोको अन्तर्ग है, किर भी वे देखं इस्रांटने इस मधी दिव्यक्तियोका क्या देशकारक 😘 🐃 नार्क्षक 🕽 सारकार्यः कुमान्य है । चराचि मैं राजकार्यक्ष है , मध्यकि पुत्र सीनो आपूर्वाचे विश्वका क्ष्मार्गातम आप बुप्तका में कि। इंद मेंले का सकता बावान देवनाअप्रेको प्राप्त वर दिखा है। है, अवश्वि प्राप्त किसी सम्बंध प्राप्तानीये भागवान् । इन्हाने जिल्लोकीनचे तथा श्रष्टा का कि विश्वतीयने सहकर नुसरा कार्त्र कामूनो विद्यु म्यानोको तहः प्रष्टु प्रत्ये सारे 'शराबी' चार शया वन प्राट्ट व्यान्वयानेके अगन्त्रके इत्योदिन कर राज्य है। ये दास्त्यः निश्वे प्रापक्षिणका विश्वान किया है। योग् केल अवस्त बराजारोको साथै बहुक करते. धूरराको प्रदारका काई उत्ताव गाउँ है 🖰 इक्टोंने कड़ीक वार्यक्र मिनारक करनेंद्र देवनाओं ! मृत्रकोग भी तो धर्मक्र हो अनः अन्तर्वकाः विकास कर रहत है। प्रकार ! कामुर्गहर्व विकासका मृत्यी कमाओ कि प्रक मिश्चम ही से मारक जुर अवका आरियांके से देश मेरे अन्य है जब मै उसे कैने गर हिंग्से अन्यस्य हैं, इस्तेप्यम् से स्वेप्तरन्त्रायः स्थलतः है। इस्त्रीयमे अन्यते ( सर्कायः से मधी कार्य कार्र गार्थ है। प्रणी ! ये देव मेरी भरितमें कार्य है, तकरक प्रकार हित्रारिकामी शुक्का हैया जननक सम्मुका । इन असमान है । नथानि मुक्तनेम विकास

नदक्ता देवन्या धनवान् निकास सर्वाध गाँव और उनके हुता ऐसी परमाना सन्दर्भागां कार्ने हैं। सूत्रे ! की बड़े गयी कि जिसमें से असूर केंच---राज्य होत्रके बार्ट विकास स्वित्रका सर्व छाए डिभाजेरे कर : वेद्याला ! इस समय दिया प्**रत्न इन्द्रियक्ति बड़ा हो गये** । को

स्वयुक्त सं रहत च तरह प्रस्तान वाच जिल्लानिकाच स्रवित हुन्छो प्रतिन निकृति ।

Paturappapaines des paracies es fres areta es contrate en la contr भी युम्य सभी दुराधारी हो गये । देवाराधन, अगद लक्ष्मी बहाँ से बसी नर्खें । इस अकार काद, यह, वत, संबं, तिय विका सूर्य वहाँ अवर्षका विकास है नया। पूर्व का पानंत्र अर्गाटका एकप्, कान, धाप आदि विश्वेष्यासे प्राप्त्योसीय इस देखगण्यते सभी शुभ आकरण नह हो गये। तब माया तथा सवको की क्रांक क्रांक्टन हो गयी। तथाः अलक्ष्यी उन यूरोमे आ प्रांची । तपसे

(अध्योष १--५)

देवोका शिवजीके पास आकर उनका स्तवन करना, शिवजीके त्रिप्र-सथके लिये उद्धत न होनेपर बद्धा और विष्णुका उन्हें समझाना, विष्णुके बनलाये हुए शिव-मन्त्रका देवोद्वारा तथा विष्णुद्वारा जप, शिवजोकी प्रसन्नता और उनके लिये विश्वकर्माद्वारा सर्वदेवमय रक्षका निर्माण

भाइची तथा प्रकारिकार्माहत का किया। तथनक सभी देवता उन महेचरचे है-पराजकी बृद्धि विदोधकपने लेहरकांत्र है। यन लगाकर यो उनकी स्रति करने छै । भयी तथ उसके बाद कान-सी घटना क्षीजिये ।

इराबार फैल भवा रहा भगवान बिका और आयमिओंक निवारण करनेवाले हैं, अतः क्ये और सन्दर आद्योगे शिककी स्तृति करने। सर्वटा हक्तरोगांक अन्दर्भय 🖁 । आप सक्ये **लगे—'यहेक्ट देव ! अन्य परयोगस्य आदि है और आप ही अगदि थी है । आप** आसम्बद्धाः सम्बद्धाः हैं। आप ही मृष्ट्रिकः कर्ताः ही। आनन्द्रसम्बद्धाः अन्यतः, प्रापुः प्रकृति-क्राह्म, पालक किया और संप्रती सह है। प्रत्यके भी संस्थात सक्न और जगतीक्षर है। परप्राप्तकारम आवको नवकार है। यो आप ही स्वोप्त सन्वपूर और नमोगुणक भारतेचात्रीका स्तवन कारके देवीने उन्हें आक्रमणे ब्रह्मा, निम्मु और कर होकर स्तक्रक प्रणाप किया। किर भागकर जनक्ते कर्मा भर्म और सहारक बनने हैं। विकास असमें एको होना अपने सामी आप है। इस मयसागरम तारनेकार है। चरभेश्वर शिवका मन-प्री-मन स्वरक करके आव समल क्राणियांके स्वामी अधिनाजी, क्रमा हो टक्षिणायनिके हारा प्रकारित करताना, कार्यसम्बन्धन, बंदानिकाय और

व्यासनीन प्रशास्त्र कारकामारकी । जब स्वापणका केंद्र करोडकी संस्थानक जय

्रापि करा-प्रची । आप समल मर्टी ? विक्रवे ! यह सारा कुलान वर्णन प्रात्मिकोके आत्मानका मध्याणकानी और भक्तोकी बीधा इश्वेकाल हैं। इतबके गलेने सन्दर्भगार्थोने कहा – प्राप्ते ! जब बीका किन्नु है, जिसके आप नीरकारक तीनो पुराबते पूर्वोक्त दशा हो गयी। हैत्याने काइन्तने हैं। आप कियुप एवं प्रथेना है, दिश्याचीनकर चरित्यान कर विया, सन्दर्ग आयः त्याकी ह्यारा प्रणाम है। की-वर्ष का हो गया और वाले और असूर्यक्कन्द्रव । आप ही समसी सारी प्रधानके स्वर्ध क्या हेवला केल्यस पूर्वतपर अद्याने आप ही हमारी गति है और अस्प ही

benntelat Philipping a ex-

आप देशानके परित्यों जायना करते हैं। भी आपकी हो सुनी करते हैं। इसने ी कार वर्धानकोर प्रकारकारको करिनामा विद्रश्याली हैलाँने हुने प्राप्तः सह-ता कर अविकास है। अब ! इस जनस्थे जिसे अकाने नेतिन हो गये हैं, असः जन्मे है में सन्दरमारको कहते हैं—अधिकर है इस

कारक-अञ्चलकार्थ रहित है। योगचेना योगी असूर, प्रसूधक और अन्यान क्यायर-अपूर्ण किरहामान पहले हैं। केंद्र और संस्थान सहसे आरम है, अस: आप प्रीक्ष ही जर अस्रोंका है कि अन्य परम्बाक्तकान्। स्टब्स्सन विकास करने बनारी रक्षा सीविन्ने: संनीति में अंतर्रीय और परास्त्र है। इसी | आप देवसायान | इस देवसा एकामा अन्य ही कर्मकारी सर्वात्म और निर्माणीके भी है। परवेवर है इस सरक ने अन्यकी कार्याच्या प्राप्त काल है, यह आन ही है। यात्राप्त विकासम् कालके हुई पुलिया अन्तर्रों । इस अन्यत्वे किसे देखने, सुनने, अक्रमें फैलकर सारा वर्ण-कर्न क्रेड के हैं। कारण करने सभा सामने बोल्य पताचा काला। पताकारता ! इसमें सीलान्यभवा इस शक्य है और को अनुसे की सुक्षा तका पहल्लों भी जल दैलोंने अन्वर्ण अनेका अरिकान महान है, यह अगब ही है। अगब सारों और - मार दिया है और नावित्या क्रायका नावित्र प्राथ, पैर, नेप, सिर, मुल, कान और है <u>एक है। फ्रस्नवात !</u> आप स्थानो क्रावरणाहे हैं: अब: अस्पाते चारों ओरफे वेकारओंका कर्ता करने आने हैं, इसीनिये कारकार है। वर्षकारिय । आज सर्वत्र, अत्य की इसलेन आकंद सरकारत हुए है। मार्चेश्वर, अन्यादार और विद्यालय हैं; अन्य अन्य अञ्चली जैसी पुरवा हो, वैसा मॉर्जिन्हे ( Browniad to arrel affirmer by काम कर्नवार, मानान्त्रक सम्बन्ध, प्रकार महेश्वरका सामा करके देशना कारणावामा अनुवर्षण और वारीको दोनभावते अञ्चलि प्रविकार सामने रखी हो क्षेत्रीह स्वराध प्रकारकारको है; अस्तरको हर्ग । तर्थ । असे स्वराध करता स्वराध अर्थ हर्ग हैं । भारते अवेशके इच्छान्य प्रान्तक वारते हैं। विकास करते । अर्थित-अन्याकुम्पः, क्रांग्योत्स्यो man, languagering over recent patients mit beriffent grafft mer Gröner i अरक्का प्रकार का ओरसे प्रकार है। आफ particularly with graphical popular self-terring selfer क्षांक अर्थनिये काल है। अस्य प्रत्येष्ट्रको party manner & affect our offic-मानको अस्य विकास अस्यको वस्ट्रांग्य, grant gelich fonnes Gröneret. Deutsch भीर सुवि-नगर्भ कारणी है। जब १ अस्पर् क्षान्त्रमें अभ्यात केले बार्ज किये हैं, ज इन्तरी सम्बन्ध वरे हैं: इन्तिन्धे बेचत

हो तमें और समूर्त देखकातीयों और प्रतिपादक वस करके क्रम जो सर्था सीवरियो सोमो ।

Proc #4 कक्षार अस्टरन किया।

क्या है स्थाप-पार्थका 3499 अनवक स्वर्ध नहीं कर सकता । स्वया है। प्रकाशिय कहा । अन्तर्भेद अन्तर्भाने ही को कर्ड बोहर्ष हत्या । निर्माने प्राप्त । यहि अन्त कार है। पुरुष्के केरण को अन्य की है। पुरुष कर्त देखान औरता प्रदृष्ट करका हा है के की

हार प्रचार कर मुरेष आहे देवंने महेदारको अन्तर अवस्थ ही उन्हरे अपने प्रचेका मानि की और कियाने हैंकर संख्या प्रतिकार कर देखा है और है अपनी मनका का विका का समित मनका, जीकरो विक्या हो को है, उनकी सरका रिता प्रमाण हो गये और कुमल समान हो। किया कुमल कार्य प्रमाण क्या नहीं कर नहीं प्रचार हो पन । एक कारण परवंगियति प्रचारता । देखी और प्रतियोधी प्रचारहाल रिकारक प्रत्य प्रत्य का । प्रत्येने पार्टा-प्रत्यों । पहलेब । प्रत्युक्ताओं पहलेब वेच्ये अन्यके पीराने अस्तरका विष्णुका अस्तिकृत किया। प्राप्त इन क्षेत्रकात्रका क्या ईका है। अस्य के क्षेत्र किए के उन्होंकर प्राप्त केवल्या जाते हात्या है। अन्य परावाली वार्यान्त्या कुरमान्त्री र्वत्रके देखाका पालीर वालीन प्रातीन्त्र प्रता क्रिको प्राताकार साथ-इस्कानांकी एका कोडिये। राजा करि अपने में नेक्स्रेड १ का एक स्थान कर्य-क्यानिकालको निवार स्थान अभागीता है कोचा भीनी परीवर में यह कर जाहतर हो के हमें अनवे राज्यके एवं अन्यव क्रमें तर प्रत्ये अंतर बढ़ी है अन्यू ने भी देखा है कारणार करना करीते। मार्थिय के जब से और अन्या का कुछ, प्रार्थिय प्राप्त देवनवादी स्थान, किस बहुत कारणे पहाले तराह पहाल था, अल पहाले औ आहते, विकास कर क्षेत्रीयन । कुल्येस ( हुए सम्बं अवसे प्राचनक करण वर्षका बहु-कहे प्रतिहर यह समृत्ये के, सरका परिवारण कर दिया है। अवस्थि क्या में परे ही। में अंग दिवस्तु की दिवस्त की अस्तर्वार क्रम mer faret alem fin gestech farakt fin mei i nem harenstelle sandelig विकृतकारी क्यां केवरका अर्थान्य कार्य केते. कहार है। व बोर्डा आहे द्वारात क्या सारा क्षांकर्त विकास कर दिया है। के दिया अन्य अन्यक्त हो कृत्य है। अन्यक्त के ( अन्यक्त अन्य कोई ही इन्हें कहा नहीं पहले ? औरही अन्यक्त स्थानक है और है अहर मुनेश्वर । प्रत्युक्त में संस्था सुरुवार वर आस्त्रात प्रतिक है तथा अस्त्राती आस्त्रात क्षात्रक देवाराज्ञास्त्रक रूपा बीवरिकार की यह कारक क्षात्रकान प्राप्त स्वापान विकास -कारण को राजा जान पुरिवारण प्रदानों हेरना वहले काले हैं। सर्वता । अस्य केवान की कि देखनाओं और विकास समान अवनी आयो प्राप्तानों विकास करें। का नामें है जब प्राप्ति क्रथ आपका प्राप्ति अध्यानकार कार्यन साम प्राप्ति है। यह किरम्बद्धार साम् है।

managed and framewalls मोराकेन अभि केंद्र परवाद्य राजा कराने ऐसी प्राह्मकी नह बात सुरुद्धर द्वारात्रक प्राप्तिक क्षीर व्यक्तिकांको रक्षानी सम्बन्ध है। जन पहल हिल्लका पार प्रकार हो। राजा । जब इन्होंने

å पार्वे. जिल्लो मैं इस पहारों पहल कर जानी देखता पुर विकासभार्य जन नहीं। काई, क्यांकि व के केरे काक करई कावन् अन्यक्षान् अंतर्का की वेको तथा कुर्नकोके हैएक रंग है, न अपने प्रमुख सार्गांत है और "कार्यांनी विर्माण हैन् गिलां कर सरावार व संभावनं विकास दिल्लानेकारं केले अनुवन विशेषकारको विविधार्यका स्वामे सम्बर्ध हो क्रोडाको कर प्रकार है-बोच्छा प्रथा कर क्रांबार 'क्रिक क्रिक' को उद्यास करने साहित को अक्रकार से कुछ को मध्ये। परंतु वृष्ट एक अराह्य अप करनेंद्र सामने नहीं स विकासीको असि अधून होने व देशकार उन्हें। पूर्वी समय गाने स्वाहत् जिन पूर्णण ब्राह्मक नाम कृष्यों हो गये । तम घनवान, प्रथमें नामें । इरिने उनसे कहा।

मुनियों । सुवस्त्रोग अर्था दु:स्वी से स्टे के ? मुनियों ! मैं सुवस्त्रोगोर्क इस मध्यों प्रमाण से कुन्हें अन्तरे सारे हे फावा परिमाण कर देश जन्म है। अनः अन्य नुपर्याप अपना कार्यको । अस्य तुम्य अस्य न्योप अक्टरपूर्वच्यः सन्तेत्रप्रतिकार संग गानि त्यो । मेर्स काल मुख्यः कथानकः । भूतर्थि न्ये व विकास अरहामोप ही दसरे । असं: पहले ३५ का असम भी जीव हमारी रक्षा परिचित्र । प्रयोग आरबे स्थार जिल्हाय गर्मा (८३ ओड्रा यूना इंग्रा प्रयोग घोला) है। (ऐका सार्थको ६० लाग विशास गुण - महाभाग कता —हरें ! मुख्यान करने पूर्ण करणे।' यूने १ करून और समय नामको अङ्गीनार निन्ता

फानं इस करने नोच्य नरई देशी नाधवी तो। प्रभावकारी कीर्जाने जब को कम. नव बाल हो है कि जिल्हा लेकर में अवस्थितमूर्ककः असे । मुनिन्देश्व ने इतार नेवानमा कैर्यमाना हो क्रमान देखता, क्रमान आदि पानि अन्यन्त प्राच्या धारण करके इन्छ हो गर्ने और पी

ऑग्रिक्ट वोले—को ! अक्टन् ! मान्यत् जिल्ल् और - फिले सभा केल्पण तका तला क्रमण पाला कार्यनाने

- कार्य नेकाधिरेत है टेमल असे करों कि केदन् पुनरोकी आराधना काम्यानकर्त सन्तरेका । वदि आव इथका कुलामान्य आहे होतो । मैंने ऐका पुना है कि अलाह है जो देवांकी विकासमाना निवास मान्युर्गाचनमें बहुने स्वान् बहु होन्छ। बहुन । कार्यः सीह हो विद्वारत सहार कर होतियो । है। बीक्ष जनकरी दृश्य देखवर इत्त्वेच परमंत्रा ? आप दी-सम्बू तक वृष्यांनी साम अवस्य प्रवास क्षेत्र है। वर्गनु शिक्ष नो संवास है। आपने कि नवाने क्रम नेकारओंकी मन्तानंद्र अध्यक्षक्ष नामा परमंत्रार है। ये जो आनंद्रार विवर्णनंत्रांसे रक्षा पनि है, अनः इस

क्रमाच्या करके किए तम का क्योग को। अन्तर्भागों करते हैं। अहर पर किल निरुपान काक्ष्मार के कार प्रश्निका प्रकार और निरमुखाँक केवांकी मह करन Surris करे। उसके कर है कर कुर कर सुरक्तर क्रिकेटी मन-दी कर जनन हुए और

गुर्व कुरू कुरू विश्वास नथा, को **यह अन्य क्षेत्रणका ! वंचा वृत्तियो ! अन्य विवृत्त्वके सङ्** क्षतक है ।) कृद्धिकाराके । करि तुकारण - हुआ ही मनाहरे । तुमानीत आदापर्वक मेरी रिरक्की प्रयोक्तको विक्ते इस कंककर कृतः कर्म सूत्रों (और उसके अनुसार कर्म कुछ करनेड़ अब करोल में विकास अवस्था करने). मेरे बहुत जिस विकार का अर्थाय,

सुजन और पानन-सार्थमं निष्क हो, असः अधिकाशारी पूर्व हो आती 🖟 : जिन्दरको नष्ट हुआ समझ्तकर देवनाओंकी 👚 महामताके किये यह कार्य अवदय करते। परमत्त्वा दिखकी व्या वात सुरकार शारी बाब सुध्य बच्च (जिल्ला नुबलांगीन जय देखना चरत करता हुए और हसूर तथा किया है) महान् पुष्पमय नथा मुझे जनतः कियाको तो विशेष आरम्द जाह हुआ। उस करनेवांस्त्र है। यह भृति-मृतिका दाता समय विश्वकराने शिवक अधानुसार सन्तर्ग सामनाआका पुरक्त और विश्व किवके दिवके किये एक सर्वदेवपय तथा धकोके स्थि आवस्त्राह् है। यह सर्गकानी अस्य हो पर दिख रक्का निर्माण किया पुरुवोके रिव्ये कर, यहा और आयुक्ती वृद्धि

 का रख सीव ही नैपार करों । विक्ली - करनेकाल है । यह निकारपके किये लोक्ष सभा विके - निकास ही तुम दानों जिलीकीके - तबा माधन करनेवाले प्रशाक (लये पुलि-अधिपति हो, इसांत्रिये तुन्ते चाहिये कि मेरे । प्रतिका साधक है। जो पन्छ पतित्र होकर लिये अवस्थानंक सम्राट्क योग्य सारा सक् इस प्रकार कीर्यन करता है. हुनल है क्ष्मकरम्य प्रमृत कर हो। तुम दोनों सृष्टिके आजवा दूसरको सुनाना 🛊 उसकी शारी

समन्त्रकार्ज्यः

(अभ्याय ६--८)

सर्वदेवपय रचका वर्णन, शिवजीका उस रथपर चढकर युद्धके लिये प्रस्थान, उनका पशुपति नाम पडनेका कारण, शिवजीद्वारा गणेशका पुजन और त्रिपुर-दाह, मयदानवका त्रिपुरसे ऑक्ति वस निकलना

कर्णन कीजिये ।

Witten L

क्यासभी । पारपायाका स्थाप करके अपनी कृतिका उम्म नोबों पहिलाकी नेपि कर्नी। अन्तरिक्ष

कहा शैक्प्रकर अनुस्ता श्वकी निर्धाण-कश्वका वर्णन सनत्कुमारजी । आधकी बृद्धि वदी उत्तर है। काला है। सूनो । जटकरार विश्वकर्षाने आप सर्वत्र है। तान ! आगने परभेक्षर भट्टरवक रिट्ट बढ़े दबसे आदरपूर्वक फिनको जो कथा सुनायो है था। अन्यन्त सर्वमाकाय दिव्य रखकी रखना की। बह अदल है। अब बुद्धिमान् विश्वकर्माने सर्वसम्मन तक सर्वस्थानक स्व सुवर्णका क्तिकर्मके किये जिसे स्थानक एवं परमान्त्रहा बना हुआ जा। इसके दक्षिन बक्तपे सूर्व विका रक्षका निर्माण किया था, उसका और वायकारमें बन्द्रका विराज्यकान थे। दाहिने वक्करों बारह और लगे हर के जिन्हों सुन है। कार्य है -- वृते ! क्यापातीकी कार्या सूर्व प्रश्निप्त के और वार्या पहिया याः वान सुनकाः मुनीवार जनक्षमाः सोनव अर्गने युक्त वा, जिनवे बनुमावदै शिकारीके बारपाकमलोका लाखा करके सांत्रत करनाई विशासकाम थीं । उन्तर करका करून करनेवाले विजन ! अधिनी आदि सनक्रमाजीने करा---महाविद्धान् सभी संवाईमी नक्षत्र भी इस बामकक्षत्री में किरवासिक के सोधा बका से में (बिह्नमहा) करों अन्तरे

में करार अब राजकर केंग, उनराजक और लोकोंके निकारी उस राजक राज मान हर इनिर्मा को बातें ओरसे विश्ववित कर रही। हुई क्योतियाँ उन अक्षांकी आधुन्तर हों। करभूवम हर् प्रापूर्ण पूर्ण लक्षणाँसे कुछ । व रेक्ट । अवैक्क कार्यन कर नक्क क्षान्यक सेंद्र क्या क्याके स्थानका हुए में संक्षेत्रके ही क्याक्त है कि प्रकारकों को काल क्रांबोरे सुक्षेत्रित क्रेक्टन क्रथनरज् औ। इस प्रवार वृद्धिकर विकासकी आक पूर् और विरामी सभा अवस्थित है उसके बाद और विकासी अपनती जब जुन्द रहाता तथा करी। कुकार आहे, तीक्षेति सार्जाता स्थानकारीका निर्माण किया था। क्वाचीयाः कारावार अनेवारः कारावः व्यापः विकासः । स्तराव्युत्यारुवी कोतरो है । कार्ती हे क्वा

रकार अवश्यान हुआ और अन्युर्वकाने कार्यका उत्तव सोकानका काल सेकानक। रकारी बैठकामा ३००७ साम विश्वा । लोकारकेट वर्षत उत्तेष करी ओरसा क्यान्यक और अवस्थान — वे होनी कर अवसंख्या और भावता आदि सरोवर अवसे रक्के मूलर हुए। अक्रकेर अधिवास हुआ। सुन्दर आहरी विकासकाय हुए। सारे सर्वासक और साराज्यांत क्लोब अध्ययस्थान हुए। अलोब व्यारी ओरखे वाहा बने और रीजेके परिकारण — केनो लोहकारचा मुहर्त कचुर हेकाचिहेल भागान्य प्राप्ता सन्तान (रसत), करवाएँ अस्त्रते कीले हुई। भरतारे, शक्कोबाले स्वरति हुए और अहारीबार करना क्षेत्रा ('तरिकारका क्षत्रकान्), क्षेत्रार का प्रकृतेकात कानुवा हुआ। क्षण अध्ययम्, निर्मेष अनुभर्त (जीनेका अध्ययने विद्याल प्रवचा क्रय भारत क्रिया । मतङ्क) और एक ईकादक हुए । सुरनेक इस - कन्दरकर भागीकापका दक्त हुआ । सैरवराज रथका करून (अन्दी एवं) तक सर्व और विभएक अनुब और सुबं सनस्य क्रेब मोक्षा कार्यार्थ् ह्याँ । अपन् (ऐररवराची करवरी प्रावद्धा करे । शूर्विरवरिशी हरदाती मारी) और कामकेनु जुल्के अधिक छोरकर देवी जर बजुलकी करता हुई और सहस्तेजस्ती रिश्त हुए। अञ्चल (अकृति) करणा किया करण तथा अधि का संज्यो योगा ईनियम्ब, बुद्धि रहमार, असंकार सीमा और कर्न । मुने , कारों केंद्र उस रक्षमें जूननेकारे पञ्च न्यान्त्रतः जनमा सन्त मे । भूतिनंद्र ! चार सेडे सन्ने गर्ने हैं : इसके बाद होन सनी कीं और अब्र उस स्थानी मात्र थी। इस नियमें जनत की बस्तुओंने सेनाका कर माराज मेरोंके कहीं अनु ही अरुके जूनमा और । सारचा विश्वा, अनु कारत सामनेकाले और कुराम, मान्य, मीनांसा समा कर्गमान न्यास आहि मुख्य-मुख्य अहि प्रस्तानक और वर्ण सभा आसम्ब अस्त्रे कट जर्ने। कुछ बस्तु औ, वह सम उस रक्ष्में सिवनान

और कारी सनुष्, का रक्षके आकृत्यन-पत्ता अवसरके महत्त्व हिन्स रहते जो अनेकारिक मने । जात आदि सभी वह सरिवाओं अध्यानीरे एक का, बेबरावे अधीको मृत्री कियाँका रूप कारण किया और बोलकर उद्याने उसे कियाने वर्णार्थित कर क्रमा आकृतनोते निवृत्ति हो हान्त्री केनर जिला। क्रम्युको निवेदित करनेक पश्चात् जे में या राज रिवत होवार के राजवी होता। विकार आहि देखेंके सम्बाधनीय कुई जिल्ला कार्य भागी। आवत् आदि सामी काम्अनि कारण करनेवाले हैं, उन वेकंकरकी आर्थन करके बातानी अर्थ उस रक्षण कराने सने - क्योंकि ने देखलेस सभी मारे जा सकते हैं, स्त्रा व्यक्ति वेश्ववीत्रात्ती सर्वतिसम्ब क्रम्भ १वः अन्यव्य क्रम्पत स्थ अस्त्रका है : काथानेले पुरत कर विकार सम्बद असमग्र हुए । सनस्कृतस्थी कहते हैं—सूचे । अन्यव क्त समय क्रानि, देवता, कथार्च, मान, शुद्धिसम्बद्ध देवानियंत पानवान् संन्यस्की कल क्यों और हुए से। स्तर्राधिक स्थानका नाम। तम अनके कालको अवस्थार केन्द्रिय विकास को भा सई । स्टेस्सबरी सारी करां और में ईसकार जब देवराज्योंने इस प्रकार कोसी कारिका का रंभवर दिवानी नह ही से है कि ...................... अन्य केश्वाह ? क्यानक वैद्यालका ने कोड़े लिएके कल भूतिकर गिर अन्तु होनेकर भी मुनलोगीका कला करें क्योधा भी रक्षाच्या मोदाके इस अस्य अतिरिक्त से अन्य प्राची मी नेरे मानुका-कुम्बार केन्युहरूरी केन्युन अक्षांको हर स्थानी असी समय प्रसूचने मुक्त हो जाओं ने क्षानार्वेक अल्बातकरिक्षण जीनाँ पुरीको लक्ष्य । इसमें कुछ भी संस्था नहीं है। कारके आहे कहावा । सरपक्षास् स्टेक्टेके सनस्कृतस्थां कारते हैं--व्यक्ते !

सोबाबार और स्था, जिल्हु भी उनकी सुति। यह बात शुल्यार सभी वेकल राहुकके अति क्षर हो थे। नारविधारिकास्य अन्तराअकि सम्बद्धित हो को, जिससे उनका कर स्तित हो कक्षाओं देखकर कर सरकारक सामुखी अधिकारपति प्रान्त कारमधर्म के गये। किर

को । पूर्वानें भूकान आ नवा। सारे वर्ताः होता। मैं अर बहुआवरी विकृतः होतेवा इत्यानमधे समें १ सहसा प्रेरकार दिल्यानीया । इत्यान कारणात्म है, सुनी और बैस्त ही करें । कार व सह सकते के कारण आधुर हो करिंग सलाहित समस्तर वेजा।ओं 🕻 में हुन्यारेगीने को । सब असे क्षण करवान् करबीयरने फक्षी अनिक्र करता है कि जो इस दिख अलकार नविश्वारका कृत्र धारण किया और वाशुरात-अलका वस्त्रन करेगा, व्या वस्त्रनको एकके मैंचे काकर असे अनरको उद्यापा; परंतु पूरता क्षेत्र आपन्छ । पूरलेको ! सुरक्तरे केवाची पहल न कर पत्ते, अस- अचीने असको वार्रेने, वे भी निवर्तक पत्तुत्वसे हुई सर्वारत ही पृथ्योगर पूरते हेन्स दिये। व्यापेते। को नैहिन्स क्राय्यवेसा पालन करते सरकार, भगवान अवाने रिज्ञानियों हुए अस्तु वर्गतक, वः वर्गतक अवान रीन अराजाने अध्यने च्यापाद के बोचीयों अराजार - सर्वतना मेरी संवा करेगा अध्यक्त कराजेगा, अब क्षेत्र रक्षको प्रदर्श किया। सर्वजनर यह प्रस्तुतन्त्रे निवृत्ता है जानगा। इसरिय्ये क्षाप्रकार क्षेत्रमेल का एक रक्ष्य के का क्षेत्र है। सुरायेण भी जम इस marries read को एक प्रयू अपेर अरुक्त परचेत्रहरू दिव्य जानका प्रतूपन करोने के

कारकारकार्य कारकार् का देखेंची और कारकार नांकाना कार सुरका किन्तु वृद्धियात व्यापेत अनुने समी---'सुन्त्रेसूत्रं ! और प्रयूत आदि वेचलाओंने व्यापा---कर्षि कुल्लोन हेवी तथा अन्य अन्तिनीके स्त्रेति? जहूत अच्छर, ऐसा ही होना। विश्वमें मुख्यक् मुख्यक् मञ्जूनको भारतमा इतितिये सक्रे-वर्ष वेशस सथा जातुर मारके वन प्रमुखीका आधिकान मुझे जवान व्याच्यान संवारके प्रमुखने और प्रमुखनानी कारोने, सभी मैं अन अभूतेका संसार करोंना; चनासं नियुक्त कारनेवाले का पशुर्वत हुए। क्षान अनुस्थान स्थानने नामें और देशका ग्रहां । साथ-नाम, बेटम, विश्वनामा विकास विक्रों मेळा अस्थान्य कारों को कार्ककारमध्ये अंशुरूतक अस्थानको कवर्ण हो गर्न । यह अवस्थान बहुत्वा दिवाल सम्बद्ध सोचपुन, मुर्वकर्त, मुर्वकरण, क्षांक प्रारंतनोते. भूगो प्रदान करनेवाले हैं। अवस्थात व्यापन समीता, प्राप्ता हुं। के कहतून को मुर्जात्मन होतार जिल्हाका महार कर्पापुरमा, विकास, **अ**ग्निका पुरु व कर्मारके सम्बन्ध विकासकारण जो मे ।

क्षेत्रीको बद्धानुस्तात् सञ्चलको । क्षेत्र व्याप्ता स्थानिक । स्थानिक । स्थानिक । स्थानिक । स्थानिक स्थानिक स् हिरूपाल हो गया । यह असे अवस्थ स्टेबाने | हिंदू सुन्नी नक्तवूरी तथा देशनकार विश्वत Markett प्रकार करनेवान्य है। यह समय विभागत अगन्य है व्यक्तिय प्रति कार्या कार्या कार्या पानि प्रयंत्रात होत्या कियुन्तक विकास सामनेक विकास सामे । कार्य केल का प्रकार हुआ का, प्रकार कर्मन सुर्वाक, सुरेकान, सुर सुन्दर प्रकार, बीकाची क्यांन को उर्जे के अन्याक । अवस्था कृत्या, कामा, कामान, अनेस्थानक, क्रम, को दिल्ला तथा अनुबंध प्रचलके सामग्रे और पुरुषके, करना विकास हरकार, प्राप्तक स्टरनंतः नित्तं प्रतिकृतं पूर्वः जिल्हा संपत्तं असीकारमञ्जूषाः, अन्तरमञ्जूः, असूनवितः, केर्यन महत्त्व विक्तार विकास क्षाप्त अन्यक अर्थना अर्थना संभाग संभागन केरन क्षेत्र का अन्यस्त्रक नेवस्त्र आहे; कनस्त्रती की गणावाझ मान मनावेती प्राची प्रकान-प्रकार देवना भी प्रत्ये राज्य कावाद र करने हुए बहुवानो केवका कर

इन सुरक्षांका का कार्य का वे मुश्ता .... कामजी ( मध्यार पेट्रांच अस् क्रमान्य क्रमार्गात्राम् हो ह्यू हो । वे महार्ग क्षाप्तान्य क्रमान्य मानाविकामानित क्रमा राज्यार विभाग हो। हुन, प्राप्त मुक्तन समुद्रिया और काम का सुरक्षांत्रचान वीनी प्रयोक्त पूर्णनक राज parteit und fieb fermen sergelieit mante fech uner gun matt einer कारण करके हाको कहा विक राज अंग प्रोपे कार-वार विकास हो उस अहान अन्युक कैन्सेना क्रमा हो सब तो था। यस समय सन्तरीय प्रताहत अवसी और प्रताह समय दिराज्या प्रातीन क्रम्य प्रवासायकान के नदेश कर - क्रम्यावा क्रेयरूप काओर वे मांगानीपान क्रांत्रकी भारत् क्षात्राच्या क्षात्राच्या है तथा को अन्त्र आरटो नेतरे वितर अनुवादी कृत्या पूर्णन-प्रकारके अध-राज्यक मूर्यकार से व इन्हें, कृतिर प्रकारक और पृष्टिक होंद्र विकास है ब्रह्म और निक्तु अर्थर के प्रान्ति कर- से कहाँ अक्टनकारक करा अ कर्न परंतु क्षणकार रहेग्या हम सम्बागोर आहे आहे. आहे. अहिनक अन्यानाओं हैसार जीकर max अने रुप्ते क्षेत्र क्षेत्र ज्ञानारी जुनि हो। प्रकेश निरमा संस्थाने प्रोपान से, जिल्ली मारावे अने और आकरणवासे निद्ध तथा के राज्य पर विश्वनकारी पंचारका मध्य नहीं कारक पृथ्वाको पृष्टि कार लग । विश्वकः यन १०६ तक धनुवक्तकारी पृथ्विकः विद्रादी क्या क्रम क्रम विन्दे क्याक विन्ना क्रिका व्यवहार क्रिका क्रिकशेक सरक सं, इनकी गराना करके मानी भूगे। (जन स्थानकार्योंने स्था 🗦 ब्रोप का क्षा स्थान है। नवादि में कुळवा, 'प्रकर्वतानी, जनशैक्षा' - जनश्य, अन्य भागवान् क्रिक्त अववादानीयां कृत्यानी वेद्याप्रतिक वार्त विद्यु क्रिकिन हे मकार्यकात पुरुष विस्ता । तथ वर्षपृत्तेतः हैराईस, सम्बद्धे क्षार अस्तर्थन, स्वरणे ि क्रमाना, विरक्षम, अक्षरेकारम, प्रकृरेकोक क्रमान और परास्त्र अपू हैं, ने ही सम्बोध क्यांत्व है, जनमा क्यांच मोर्च नहीं है, जन शास्त्रे सन्तरेष पराम्यस्थलम् वर्थ वैतिहरः बहेश्वरके विकास यह जात प्रीका नहीं जान पक्षी कि अवके सार्वेशिद् अन्यकी कुर्मानर अध्यस्त्रीयस हो । यस्तु युने । वस् हेवार्विकेच परश्चानी म्योधारके प्रतिप्रती स्मेलावस प्रथा पुरूष धरिल हो सन्धान है। क्षम् । इतः प्रकार यस नेकार्विकात पूर्वन बारके जालेक्टी रिका हुए, त्या वे तीनी पुर

हुत नवाहबूको इन्तरेश बहुरे पूर कर अस्तरक आयु हो गये हैं। इस्त केरेल र अस्तरक के बार है की प्रेरंत कुरवार अध्यक्तवानके निवानके प्राप्त अध्यक्त पूर्व प्राप्त बार प्राप्तिकी असेर

ं भूने । सहकार दिख्यांचेन सन्वयदी सेनी क्रिके क्रिक्स-अर्थन अवस्थान क्रिक का प्रकार कार एक प्रमुक्त करना विकासकारों कुछ को एके जब ने प्राप्त है। प्राप्तका संभाव किया और कर ने विद्रापत क्यों । किसे को कामकार क्रमारकों का कामक - क्रोड्रोमक विकास सारते जाते । प्रीकारकीये कुर बहुत्वालको केन्स्रोक जीनो जन्म दिवस अन्यत्र अन्यत्रे अञ्चल क्यानको स्त्रीत्र क्षांत्रकारको अञ्चलको विभाग क्षेत्र पहेल था। यह सामग्र अधिनाम् सूर्ण यस पहे हुए हैरनाने कुछ रचन हेना फार्न है कि कार कार्ड मानुनारी संबंधन नेना पूजा क्षात् विश्वासी काचे प्रकारत, करावत, प्रान्त, विश्वास का तो, प्रत्या काच औरका विकास



फलरबार सीम ही स्थानको अस है गये । और वर महत्त्वरीयो राजसायक कराई भूते । वर तिनुरोके परस्कर विरम्बार एक हो। सुनन्धिः सन्तर अध्यत्वनाम सम्बन्धना कारोवर् ग्यूबर् अवस्थाएको एत्याच प्राप्तको प्रथम क्रांप निर्वा । यस निर्माध वैकारक्षिको अञ्चल हर्न इक्तर । एक सम्पूर्ण जन्मकर अनेकेस जानहरू से और जो हेबका, रिट्यू और करवर्षि अञ्चलीकारी विकासकारके कार्यक कि-सम्बर नेपा विकासी स्कृति कर्नाव प्रकृतिको प्रकार स्थापना विकास का उस प्रकृति विकास स्थापन कानो प्रकार । पार नामान अञ्चल अतेर सामानियाः प्रतिसानानी प्रमानने पार विदर्शननानी हैमानेकरे किस्तुने ब्ह्या—'स्तुक्त । संस्थाने पूर्व अर्थ क्षम कर निकार नगराम्यु के नेन्त्रे पूर्व के विक्रिक्तिकाओं हैंग्सेंक, स्थापन करना भी तह जाना है जब और उन्हें तह है जाने कार है। किन्त । प्रांतिन्त ने पूर्व कान्यती । सामुत्रकारी वेशान्यतानी पूर्विना विश् पर्य । महानेत्रको वेकका परम प्रतिन्दुर्वक जना अध्योका विश्वकर्ता अधिनाती का वर्क प्रकारने निम्मान करना हुआ यह इनने गया, क्योंकि यह देवीका आंधनेची, करने लगा।

प्रमाण है, ज्या हमें जान ही सकत है। इस प्रारम्पना क्या रहना का (जिस् देखी सका सर्वात प्रकारी द्राप्त करेंगी। करावात् । जो। कृत्य अञ्चलके प्राप्त होनेवर नासकारक कराव बेचना और अनुरोक निष्ये अञ्चल्य है यह नहीं लेखा में विनाससे क्यों नामे है। । आयके क्षत्रमं नरमान्यः) गुलंभ तात्र इते. इत्तरित्वे अञ्चलकोको अञ्चल सम्पर्धनन— प्रमा के नाम । अस जिल-जिल क्षेत्रिये हम । इसमा महर्थक स्मिने क्षेत्र करना क्षातिके, **२-५** मारण करें, वहाँ हकरी बृद्धि आपको कालेक जिल्हा कर्ण करनेते ज्ञालीका भागितमें भागित रहे। सूने को के देख जिलात हो जाता है। ३०० वर्तित सर्वकर विश्वास कर ही रहे के कि जिसमीको अन्यरम धूनकार भी पार्का <sup>क</sup> । उस सम्ब अग्रमणे इस आधिने हर्ने अनुस रिनिये भी हो देख बन्ध् बान्ययोगनीय विस्तरीयी अन्यकार असंबंधी वेरी बाज दिवा। बुजाने सावर के, में अब-क-प्रकाशिक-क्षेत्रकों के, के जिल्ह्यान्त्रकार का अभिन्नार आध्यानि हो गुर्व (अध्याम ५ ५०)

इस समय निवर्जाको पुजाबर अनिकायन। इतिहारी प्रस्तवार पान हो गये। पातीस्कार्यक कर देशके करण्या नेकाम देखा उस बाराजियार । इन विद्यार्थने जितनी विद्यार्थ और पूरवा थे, से अधिको जनकर सम्बन्धर बच्च ग्रे थे । जन जन के सब इस अधिको इसी प्रकार क्षण औ भारतमां स्वाप्त सारकाश्च जनमें समा, समा तथ जैसे कामकामधे जागा बाल हो जाना है। क्रमने अपने माली जनसम्बद्ध प्रगावाद क्रम समय क्रम बीवण आधिने कोई भी फोब्बरका स्थाप किया और मध-ही-मर उनका जंगन किया करे की बचा, किन् क्रम्पके रोजसे सरवित्त और कड़क था। नारकाक्ष को या । 'क्ष्म । आया हम्पार विकासिक आवकारका भी वह व्याकारका सत्त्रकं प्रभावनं आप किर कर सहयों। अन्य प्रतिवर्धका पाव अधाव अध्या रणसभी । और भी से बालक और युद्ध युजाक प्रधानमें (दूसर कवाने) गणांक

देवकि सन्वनसे शिवजीका काप शास होना और शिवजीका उन्हें वर हैना, मच दानवका जिल्लाके ममीप आना और इनसे वर-याचना करना, जिबजीमें वर पाकर मयका विकललोकमें जाना

पुरार माराविद्यान अस यह साराताको कि जिल्ला हम्ह है सम्बद्धानाराजी । अस्य तो प्रशासि पुत्र और जानेपर सम्बूर्ण देवनाओंने क्या किया ? विश्वयनकोने सर्वताह है। अनः आय कन्त है । जब बदर्श नवा और इन जिल्हा कहाँकी कहा

मेनकद् वन्य क्यान्तान्त्र स्टिक्ट क्रांच्य पृत्र कि गावित्रक क्षेत्रके हरेकी व सम्पर्ध स्थानकात् ॥ (शिंग कुन् के के बुद्धकों १०। ४१)

मति हुई ? बर्दि वह बुत्तान कन्युकी कथाले. कम्बानकर्ता अंकर अला होनार बोर्ट । विकारपूर्वक पुरुषे कर्णन कॉरिंग्ने ।

प्रश्न सुरुकार सुविकार्त अंक्राके द्वार भगनानं, अन्यत क्येकान्त्रित वर सौग त्ये । स्वरह्मवार क्रिक्जीके बुगल करनीका सनकुमारजी कहते हैं --सुनिश्रेष्ठ र क्लान करके बोले ।

क्रारक्षकी | क्रम महेकाने दैत्योंसे क्रमान्त्रमा विकास में मोता की । भरे हुए सन्पूर्ण क्रियुरको महा कर विथा, तथ क्षभी देवताओंको च्यान् आशर्ष हुआ । उस- देक्टेबेक ! वर्षः आप इच्यर प्रसान है और क्षमा क्षेत्रस्थीके मधान् भवेकर रीड क्षा क्षेत्रमार्थको अन्य क्षार समझागर कर क्रमांको, को कारोड़ों शुर्मिक सम्बाग देवा क्राफ्री 🛢 से देवरराज्य 🖰 सक्राज्य प्रकाशकान और प्रकारकारणिय आदिको वेजसाओंकर दुःस्तको सम्बाधना हो। अब नक दिशायें प्रकारिक-सी बील की भी, देखकर जिसक करते हों । शतक ही विभाजस-पुत्री वार्वनिदेवीको और 💎 समञ्जूनारकी नवतं हैं—वार्वे ! जब वृक्षियात करके रूप्यूर्ण देवार अथभीत है। बहुत, विक्यु और देवारओंने अगवान् स्वारं वे चारों ओरते सम्बुको अनाम अस्ये समे । प्रसन्नसमूजेक दंगोंको जो कुछ अनीह धा

क्रमाच्या रक्तनेकारण के की पढ़ क्रमा - शंकरजीने कशा---क्रांक, किन्तु तथा े वेतल्य ! में मुनल्येन्सेनर विशेषकारने प्रसन्न सूतजी करते हैं—सुरे ! कालाभीश्वा 🐌 अतः अच तुम सभी विकार करके

शिक्यत को इर क्यानो सुनकर सभी स्त-कृत्वानामः कहा—बहुव्यद्भिक्षम् देवलाओका का प्रस्तवससे किस स्था।

देवलाऑन कार — कार्या । भागि केवाची का तथा जिसके रिवर्त करते. जान अवट क्रंबल सद्ध जाके दुःस्तेंका

मचे ) तम पुरूष-पुरूष देवला विनव होकर - ऐसी प्रार्थया की, तस ने इसमा तथा जनक सामने एके हो नमें । उस अवसरपर नमें नमें होकर एक साम ही समसे जेते — 'अका, प्राणि की बेकसाओंकी काहिनोको जनकील अन्य देख में तरह । देसर काइकर संकारणी-हैरलकर एक्ट्रे ही रह पर्ये, कुछ जोल न सम्बे । वे जो सक्त हेर्केक्ट दुःस्त हरण धरनेकाले हैं, सम्बद्धाल क्राप्त भी विश्वाचीके का क्रयाची का स्वारा-भार-स्थल करे ज्वान कर दिया। देसरकार अंबनातर क्षे गर्चे । एक द्वारंने को क्ष्य इसी समय जन्य कानव, जो विस्तरीयाँने विका तथा देवगरलेके साथ जला मानो कुमाके करनी करानेते कथ गया था. सामकानीपूर्वक क्षेत्र विरिकासकित न्हेश्वर- प्राम्ब्यो प्रसार देखकर इंग्लिस ननके नहीं का, जो देशोंके भी देव, भव तथा इरजनते । आना । उसने मिनीत नामने सभ जोड़कर प्रसिद्ध, क्लोके अधीव रहनेवाले और प्रेमपूर्वक हर समा अन्यान्य देवीको की प्रियुरक्षणा है, कावन किया । तहरूपार सभी - प्रमाण किया । बिर वह विकासके करनीने प्रमुख देवलाओं ने मनभाग् कियाती सुनिः स्वेट गया । तत्मक्षम् द्वानमध्य स्थमे उठकार क्षी। यो असी किये जानेवर सोकोके दिस्कारीकी और वेस्स । उस समय प्रेमके

अल्लारपूर्णक उसने मोले ।

समय जो कुछ भी तेरे करकी अधिरत्यका अकटा नहीं होगा। होगी, उसे में अकरब पूर्व करहेगा

इस बहुत्त्वक प्रकारको जुनकर क्षणकोड कर क्षीकार किया और उन्हें सभा अन्यत्य भयाने अञ्चारित साँधकर चित्रक के तन प्रभुके। देखाँको भी प्रकाम सरके यह भितरतरोकको बारजीवें कारवार करके कहा।

स्तकर निर्मय बना स्ट्री।

इंग्लर से सबके लागी गया मसम्बताल है। सुई। महनें ! इस प्रकार मैंने राजिनोंकि म्फ्री, तब वे उसत्र होकर क्वसे केले ।

फक्त है, तुक्रमें कोई भी जिकार नहीं है; अत: सुना दिया ।

बारण उनका गरन भर आवा और यह यू क्य है। अब मैं तेरा से कुछ भी असीह समितपूर्ण विकासे अनवधि स्तुति करने समा । वर है, बद सास-का-सारा सुहो प्रदान करता **क्षेत्रकेष्ट** । सम्बद्धारा कि.चे. गर्च अन्वयनको है। अन्य शू.चेरी अन्नको अन्यने परिकारसर्वित धूनकर परनेवर क्षित्र जलक हो गये और जिसललोकको बला जा। वह सार्गेसे भी रतनीय है। यू कार्डे जनअभिनारे मेरा फनव दिवाजीने करा—बावसभेता कर<sup>ा भी</sup> साती प्रूप निर्मय होकार निवास कर। वेरी सुप्रवर प्रश्नव हैं, अतः यू वर गाँग ले । इसः आक्राले कभी भी सुप्रामें आसुर न्यायका

सनलुक्तार**ा क**हते ह<del>ैं - भुने ! मधने</del> सनत्कुमारजी कहते हैं - पूने ] कृष्णुके - व्यास्त्रा कंकरकी उस आज्ञाको तिर सूची-चला नवा । तद्वता पहलेकमें देवलाओंके यम जोला—देवार्थिय महानेष ! मधि इस महान् कर्ल्यके पूर्ण करके देवी मार्गती अराम मुहायर प्रस्ता हैं और मुझे बर पानेका । अपने पुत्र और सम्यूर्ण गर्मोससित जन्मणीर अर्थिकारी सम्बन्धे हैं तो अन्यनी साम्बनी हो नर्ग । जब परिवारक्षित भगवान जेकर भक्ति प्रकार कॉर्नियो । परमेक्टर रे. में स्थार अन्तर्वित हो शये, सब यह मनुष, बाग्न, रेम अवने भवनेंसे निवास रहें, दी-तेंबर सदा नेश - आदि सात अवकरण भी अदृश्य हो गया। द्यानाम्य कता रहे और अन्यान्य पुष्ट सरक्षान् ब्रह्म निन्तु सम्य अन्यान्य देव, क्राणियोंकी में बरेशा करता रहें। महेका ! मुनि, गमर्क, किंगर, मान, सर्व, अक्तरा कभी भी मुक्तमें अस्तुर भागका अस्य व हो । और मनुष्योंको महान् हर्व आह हुआ । मै नाथा । निरन्तर आपके शुध्य भागवर्षे सर्व्हीय । सधी श्रीक्षरजीके उत्तव बदाना बस्तान करते हुए आक्कानूर्वक अधने-अधने स्थानको प्रते सनत्कृत्यारणी कहते हैं—अवस्थित । नने । वहाँ बहुवकर उन्हें परन सुराकी प्राप्ति भवने जार हुए प्रमार का परवेश्वरकी प्रार्थका अंग्रहशीकर विश्वास करित, को जिल्हा-विभागको सुचित करनेवाली तथा वरकेलाह महंश्वरते कहा—दानकसमय ! तू घेरा जीलासे चुक है, आरा-का-सारा सुन्हे (अध्याच ११-११)

कृत्यको नवस्या और विच्युद्धार। इसे पुत्र प्राहितक कारान, प्रद्वाबुकको जन्म, नव और को बरजरि, ऋदाजीकी आहामें अधका पृथ्करमें तृतसीके पास आना और अवसे पास कर्नात्मन, इक्षा शेका पून कार्न प्रकट क्रेकर दोनांको आफ्रीयाँद देन और प्रज्ञानुक्रका मान्यमं विश्वादकी विधिये गुलसीका प्रांताकाण करना

कारणुक्तकार्यने करण - जून १ अके सामृत्याः ज्याकर योग तम करना आरम्प किना । नेतर्ग हुमरा वर्गमा प्रेमपूर्वक अवस्थ करी । अन्ते स्ट्राइ अस्ति सम्बद्धर कृत्य मन्त्रकी कुनने बारको जिल्लाकोक प्रमुख के जानी है। जल करने हम क्षमक एक नामा वर्ग नीन कारणाही ! प्राप्तपुर नामक एक विद्यानी । यूपे । नाम प्रण प्रवर्णना प्रकारण प्रण क्षान्य का का वेपांचा रिपने कारश्यात्रकार अराजन्यकार तक विकारणार सर्वत्र कारण है। का । का दिन्तारीय स्थाने पुरानेपर विज्ञानी । तथा । यह तेन इतन नृष्या यह विज्ञानी भार प्राप्त का । प्रियम्भीका का दिव्य वरिष्ट अन्तुर्व क्वन्य वृति नक्क कर् सेनार के पर क्षाक कावन तथा वाकारात्रक है। कुमार तथा में प्रचानों अनुभा कावकर प्रचानी अर्थिक बार्ड हें केने प्राप्त में प्रत्या केनेच प्रत्यापत हुए। नहीं उन्होंने पान्तुओं क्षात्रम है तुम क्षेत्रपूर्वक अने संस्था करो । सम्पर्धिकांच एका विभागामा प्रमाण करके pupple कुछ को मार्टाई वर्गानक में उनक कुछ। इनकी कहिए की और किए विशेषकारको बार्क्य हुए। वे मन्त्रप्रीत परिदे, बार्क्य क्रिका अपना साथ कृत्यन जन्म सृष्ट्रिकार्य, निकासकार राज्य प्रजानीत थे। यह स्वास्त्र कार्यो कर स्वयंत्र वाहा की BBH प्रकार संस्कर अवसी नंतर करकाओंकां कर्ष तरब लेकर वंद नार कृत्यन विव्यानी विकास प्रमादे साथ कर दिया। प्रमादी क्रास्टक निन्ध केंब्रालाको कर्ने । कर्न संस्थानगढा इतना क्रांक्स निकार हुआ कि. महंचकर एक मोगाने जिल्लाकोंक अधीवर प्रकारत कर्णन कराना वर्णनक है। जन क्षत्रकथ- नश्चा १५०० वरणान्या विष्णुनके विश्वीनधारको वर्तकारोजी राज्यकार काले नेत् पर १ तम् अञ्च अञ्च प्राचना विराध और विश्व अने विवास और विश्व स्थानकार जनकी सुन्दर्ग तथा नक्करकाती थी । अस साध्यांच्या - जुर्ति कारने रहने । भो जान्य क्या बुआ का। यूने । उस देवके 💎 रचन वी १ - क्वटन । इसे कार नहीं विकास भाषा है हुन अप अहि विकास का तो हुन विकास विकास विकास है कि है कि अप है। प्रस्ते एकका राम विकरिति का को ही करामपूर्व। दीरकार्थ । अपने मुन्नी महान् कर-परक्रमाने मानवा का र उत्तरका जैनकोन्द्र स्थाप स्थे अस्य ही है। नेपर किन्युन्तेस्त का। तथ जनके काई पुत्र नहीं एका वॉर्जनके न्यून फीरियते। हुआ। सम्प्राप्त कोरका किला ब्याझ सं क्यों । सरापूजाओं अंतर है । सूने १ अस्त

तदुरना अन्तर्भारी प्रयोगम ५४। प्राप्ते प्रवास्थायोको एक व्यापाने सामे arranes and texas inthon-an aid brat sys derig

बाहुन को स्वयन्त्राची पृष्ट प्रत्यात्र हुए। विक्र पार्ट को र का कारण राज्या हो गया है। कुत्र हान्य प्रभार जो जिन्होंनुक कार्निक स्थार प्रस्कातन है स्थानको अने प्रस्कातनीकी

क्रारकागरकारतः भगवान् विष्णु पुरस्तराचे दानवेन्द्र द्रष्टकी सपन्य सिद्ध हो पुन्नी थी, और प्रेयपूर्णक चोले ।

हेक्सऑक्टी ब्राइटर कारो हती. वे सभी धेर्य व्या। स्वयंत्रात संसथ आवेदर साध्ये दन्त-भारक करते। अवने-अधने शक्तको सौर चारीने एक नेजली बालकको जन्म दिना गरे। इधर मनवान् अप्युत्त भी वर अध्य तथ विताने सङ्गन्ते मुनोधराँको पुरसकार करनेके दिन्दे पुर्वारको कल कहे, आई यह अलबार विधियुर्वेक आल्वार्व आहि संस्कार कुमा प्राचक स्टब्स स्ट कर रहा था। यहाँ सम्बन्न किया। हिजेतम । उस पुतके उत्पन्न बहैंसकर बोहरिने अपने बनाया जब होनेपर बहुत बंधे इत्तव बनाया गया। फिर करनेवाले तसा दानको सामकना देते हुए सुन्न दिन आनेकर विसाने जर मारान्यका मधूर बार्णामें कहा: 'बर भीन |' तब 'शक्षुन्धूड' हेस्स पायकरण किया। यह बारंधार कार्ति कारते क्रम् बोला।

रमाभाव | मुहाबर कृत्व करिजवे ( द्रेन-माजव हे गया ) क्रिकोकेक ! मुझे एक ऐसा बीर पुत्र दीजिये, देखता उसे धराधिस व कर सके ।

आदि देवनाओकः क्षत्रका सुनकर निवत करके कर्ष अन्तर्भव से गर्ध। किसमें उसका मनोरम पूर्ण के गुना का. तिकाने कहा--अपरो । प्राप्त रहो, असः यह भी ब्रीहरिके महे जानेकर उस क्रकराओं अतः, श्रायशील व होओ । वर्षाई दिसरको नामकार करके अपने वरको त्यीट क्रमहे-असट नहीं होगा: क्यांकि अभी नमा। कोडे ही समयके उत्तराना उत्तनही प्रश्निका सकत नहीं अल्ला है। (यह तेज जानकती क्वी गर्भक्ती हो गर्ना । यह अपने हों ) इस्त भूमको दानवका है, जो बेरा करूं तेजसे करके धीनरी भागको प्रकाशिक है और काओं कारकासो तब कर राज है। मैं करती हुई सोका करने रूपी। मुते। को कादान देकर साथ कर देगा। श्रीकृष्णके वर्षदीका अपनी जो स्टान श्चारकाराजी कहते हैं—सूत्रे ! अध्यक्ष क्षेत्र था, जिसे राजाजीने भाग दे बरावान् विकासे में कहनेकर सहा आदि दिया का, बाबे उसके गर्भने प्रविष्ट हुआ बिक्शका अर्थक बचन सनकार और उन्हें अपने विलाध बावें शुक्राक्षके जनस्करी अवने कर्राक्षण देखकर कथ कड़ी ऑसकें पाँति बढ़ने अगः। यह अत्यन्त तेमानी या. स्तर्थ इतके परकोपे लोट-फेट हो गया और अम: उसने बक्यतमें ही स्मरी विकार सीम लीं। यह विशे कलकीक करके अपने कार- केवाधिदेश । पासा-पितामा हर्व बहाने रूमा और अपने कारणनवन ? अस्त्रको नवस्त्रार है। समस्य कुट्रियमोका से वह विशेषसम्बद्धी

सहायार अध शहाबुद बड़ा हुआ, सर्व को आवका भवा सभा महान् कल-बराधामको कह जैपीयका मुनिके अक्टेजने पुरुकारें **शक्तक हो । यह जिल्लेकोच्छा जील से, यरंतु जाकर अवस्त्रजीको जनाम करनेके रि**प्ने भक्तिपूर्वक समस्या करने शता । उस समय रस्तपुरमारओं कहते है—युवे । यह एकालवन हो अपनी इन्हियोको काबूर्य राजधाराज द्वानके को कारनेपर औहरिने क्ले करके गुलगरिक्क आर्जिस्टानक जर करना बार हे दिया और उस कोर सबसे उसे रहा । यो कुक्तरमें सवस्था करते हुए वानवाराज

प्राप्तकारों का रिका औक्तामानान प्रत्य । और पदा वार्यान अपने बाग्य । विकास को प्रकारके अनुपर्ध सङ्ग्रहेका को । पुत्र क्रारोक्त्यों का भी । वहीं वर्गकारणी पहुते करणाओं । कृत्या कृतको स्वाधानकायम् अस्या कर रही । है। इस करके माथ विकास कर रहे । से अञ्चलको ने सरकार करन सुरकार कुर सीने कार्यकर प्रधानकी करते क्षण कराके स्तरमने ही। कारते काहा । कृति अक्तावार है तहीं तह का विद्य



कुछ नक्कार कर देशक किये न्येकापुर एक प्रकारत स्थेत गरी की, प्रकारने ही का केवार्केकाची अस्त और सी नहीं पातों और अध्यक्ति बहुन्तान की अहन्तानन पूर्व कुरुकेको प्रांत- पर अन्ति । अपन्याची मन्त्र प्रोप विकास और स्थानी प्रकारीका राज्यत प्रापे अनुष्य श्रामाने अञ्चनका वा प्रधान है वर्णकारणको हर्ष अभिनामन किया और जिस् काम पान पड़ा। नहीं समय प्रश्नानुद्ध स्थान प्रश कालीके इतकी भूति और। तराक्षण प्राप्त प्रधानार का जूना काई धर्नानाताची पूर्व हाहान्स का मोनने हुए कहा । अलक्त् में जुनारी तब का नहीं की। सुन्दरी कुशनेका हेक्स अभिन कियों अज्ञान के कार्य र तथा क्या अन्यान कार्यान और मन्यार का र वह कारको परम प्रथम क्षेत्रर क्षेत्रे— अस्य श्रीतात सम्बद्ध की। इस वर्गानके विकास - केरा ही होता। विशे कहारे हेन्सका सहायुक्त करते वर्णन ही हार गया

ं प्रकार के सम्बद्धाः क्या कोच सञ्चान प्रतित प्रार्थक विकास अनुस्य कर अन्यान्त । हो ने विकासी कृति हो ने तुन यहाँ स्वयान्त है। सदर-पर प्रदानमेंने को अधार है कि हैनको क्या बार की है ? यह करा साम

सनलःगरमे कस्ते

MARK. कार्यको भी जिल्ली को कलेक सर्वत्त सर्वत्त क्रमा है और को वर्धवर्ग का ब्रामानको पूर्व हो पहल से और पूज्यर कर गाउँ है। आप फीन है? ज्यापूर्वक अपने अपनेत्र व्यानका को अपने क्यांक करीमारी हाल आदिको भी भोड़ने इस हेनेकारी होती है। यह किस्तुरम, निम्पॉय, कृष अन्तर करनेवाली, पानावर्गको नवा विकारप्रीरनेको भी शुक्ररणके संभान समाद क्षेत्रेवारची होती है।

सन्त्वारची कहते हैं--महर्ष ! मुकली जब इस प्रकार स्थानरी वालें बंदावर सुध है। गर्ने, तब क्षे मुसकारमी बेरमकर प्रदान्त्रके भी कहन आरम्भ किना ।

शक्षरह बोला—देखि । शबने मी श्रम करी है, यह ज़ररी-भरी-सारी विश्वम हो, देली धाल नहीं है। जानें कुछ साम है और कुछ

को भने 💈 जनस्यै जिल्ली परितास जनिर्मा वासमें हो आती है---ऐसर बेट्यन अनुसासन करी जकार भूग भी काम-मश्चीमां नहीं हो । अभ्यत ही अहीं है । उसी कारण उसके विसर किर भी इस समय में अव्यानीकी अध्यक्त जनके द्वारा दिये क्ये विकट-लर्जन आदिवये गुन्धरें राजीय आया है और गान्यर्थ इन्कानुसीय प्रकानती करते तथा देशस की मुच्ने कभी बेरा मान भी नहीं सुना है है कियोंक्रस आहर हो जाना है, उसके हाल, अरे ! विकासओं वे क्यारेड़ अस्तवेकारक असम क्रम, जन, होस, मुजब, विकास और अञ्चल्य में ही हैं। में बनुका बंकन सभा रच्या आतर बच्चा रक्तन है अधांत् असके ने सभी मानक सन्त्रकार पुत्र है। कृषिकासमें में निकास हो जाते है। मेंने आपके किहा, अविशिवा वार्वद था। नेरा नाम सुशाम गोम - प्रध्यम और प्रानवति वानसारीके रिप्ते 🕏 मा । इस राज्य में राधिकार्यके भागमें आवकी धरीक्षा सी है: क्वोंकि काविकेको कार्यकान राष्ट्राच्य होकार जवल हुआ है। ये. चाहिये कि. यह अवने वर्श्वर्यस् कार्यकारी पत्तरी जातें गुप्ते उत्तर हैं; क्लोकि क्रीकृत्वके: वरीक्षा करके ही क्रारे वतिस्तरमें बस्क करें। प्रभावने पुत्रे अपने पूर्वजन्मक स्थान वजा हुआ है ।

हरमाने समझ मी कहकार समुम्बह मुन हो। महुने और इस प्रकार कहने सने । मन्त्र । जब इत्त्वराजने आन्तरपूर्वक मुललीसे । र्ध्व और नुसंकराकर करूने लगी।

på skyrer i nggegga a fågga e a fonsænförlige och proses fill ann. Ell name finår och före sekre bude e eft असरन भी। इसका विकरण पुत्रसे सुने। सुन्द हो काता है तथा बुद्रकी सुन्दि एक 🜓 काने क्षम अवन्ति हो। येदा से ऐसा 💲 पांतु सीले वस्तिता हुए पुरस्तकी सुद्धि विचार है कि जैसे में नाममुद्धि कामी नहीं है, - विलासक्ति असिरियर अन्य किसी प्रकारसे विकासको विकिस तुन्हें अक्टम सर्वेगा। असके द्वारा अर्थित किसे उस्ने मुख-सरस म्ब्री ! क्या तुम मुझे नहीं जानती हो अक्या । आदिको स्रोकार नहीं करते । जिसका कर

- रा-स्न्रहम्परको कहते हि—क्वाकको । निस समय पुराकों को सर्तात्मक कर सूत्रे सन्तरकुरवारणी करते हैं- जुने । भी, इसी समय सुश्चिकारी इसहा कहाँ अव

अहमानीने कहा--शाहाबुद्ध ? तुम इसके ऐसा स्टब्स क्यान कहा, तस बढ़ परम प्रतान साथ कथा कार्यने अस्-विकास कर रहे हो ? सुम गानवर्ग विकासकी विश्विसे कुलारी जोटी—का पुरुष ! आम प्रशंका पाणिकाल करो; वर्षीक विश्वन हो आयर्ने अपने फ़ालिक विकारके मुझे तुम पुरुवरक हो और वह समी-सार्क मगर्नित कर निवा है। जो पुरुष सीक्षरा नारिकोंने सरस्वरूप है। ऐसी दशाने करासा न क्षे राके, का संस्तरमें बन्यवातकाः वियुक्तका नियुक्तके साथ समाधन पूक्कारी मार्थ है; क्लोफि जिसे भी जीत रोली है, कह ही होता। (फिर सुल्डरीकी ओर स्थान कुश्य स्वयंत्राती होते हुए भी सक् अवश्यत करके कंग्ने---) स्वरी-स्वश्री सुरवसी | सू कम सहस है। वेकस, मिसर और समाम केसे गुजाबान कारमध्ये क्या बरीका से रही मानव उसकी विन्हा करने हैं। जनसङ्गीच है ? यह हो देवलओं, असुरों तथा सभा करणस्त्रीकर्ते प्रस्ताम स्था विजाने, साम्बर्धका भाग मर्दन आरम्भारण है। श्रामित बारह विकोंने और बैदन नेवा दिनारें सुन्दरी ! व उसके साथ सन्दर्भ रहेवांने

annbitunia ina kesingangarah rupangan seminan batura na masail aban mesasi kalaman ingang ter सर्वदा जाम-जाम सार्वोपर विकासमानक को गव । तब क्षान्य ज्ञाङ्क-पृथ्ने गान्तर्व-भक्तेष्ठ विकार कर । प्रारीराम्य प्रेनेपर यह पूनः विकासकी विकिसे स्वानसीका पाणिकहण गोरपेकमें बीक्षणको ही बाह्न होगा और किया यो कुनओंके मान दिवाह करके वह इसकी मृत्यु हो आनेपर तू भी चैकुण्डमें अधने फिताके स्थानको चन्छ गया और क्रमुर्थ्अ धनकान्छो प्राप्त करेगी ।

सनत्कृमारजी कहते हैं—भूने ! इस **करने** कना। प्रकार आहोबांद देकर बहुत अपने धायको

मनोरम समनमें इस रक्ष्मांके साथ विहार

( Maria 48 — 54)

शङ्कल्युडका असुरराज्यपर अभिषेक और उसके द्वाग देखाँका अधिकार र्षीना जाना, देवॉका ब्रह्मकी सरणये काना, ब्रह्मका उन्हें साथ लेकर विष्णुके पास जाना, विष्णुद्वारा शङ्कचूहक जन्मका खम्बेट्घाटन और फिर सबका शिवके पास जाना और शिवसभाषे उनकी झाँकी करना तथा अपना अभिप्रस्य प्रकट करना

प्रकारसे अस्टर अटर्शित करने हुए उसका पर्यतांकी ज्यातेमें 🚥 स्पि

स्टान्क्अप्रजी करते हैं—आलों ! क्या ही अब समय असूर राज्यपर आधिविक्त सञ्जन्दने तय करके वर प्राप्त कर लिया। इंग्लेक कारण वह असुरराज विशेषकचले और वह विकासित होकर अपने घर लोट शोधा याचे लगा। तब उसने सहस्र आया, तब दानवरे और दैत्योको बड़ी देवताओंचर आक्रमण करके बेग्युक्क प्रान्तकर बुद्धं । में सभी अंस्रुर नुरंत ही अपने । प्रत्यात संद्यार कारना आरम्बर कित्या । सन्पूर्ण मोकमे निकलकर अपने पुरु शुक्राधार्यको देवता मिलकार की उसके उन्हाह सेमको कार्ध से दल क्याका अन्तर्क निकट आचा महत्त न कर सके अन वे समस्मृतिसे और विजयपूर्वक इसे प्रशास करके अनेको भाग करे और दीन सकर यत्र-तप क्तकर करने लगे। फिर उसे अधना नेजस्वी स्वतन्त्रता जानी रही। से सङ्क्षपुरक वजवारी कामी कनकर अन्यन्त प्रेमधाधने इसके होनेके कारण प्रधाहीन हा गये। इसर काम 🛊 स्त्रों के गये। ३६४ व्यंत्रकृषार शुर्जीर अंतापी बच्चकृष्वर दानसायस सञ्जनहरून यो अपने कृत्यमुत सुकावार्यको अञ्चन्द्रने थी सन्पूर्ण लाकाको जीनकर आया हुआ देखकर बढे आदर और धक्तिके। देवनाओका मारा आधिकार छीर नियर । मात्र उन्हें साहाङ्क प्रणाम किया । सदननार अह जिल्ह्यकीका अवने अधीन करक सम्पूर्ण गुरु सुक्राजार्यने समान असुरोक्षे साथ ।श्रेकोपर शासन करने कमा और सार्य इन सलाह करके इनकी सम्मनिये अञ्चलहरूको अवकर सारे बज्ज्ञ्यानांको भी हृहयने सन्त दानवी तका अभुरोका अधियति क्षन दिया। तका अवती प्रक्रिसे कृषेर आय, सूर्व, रूपपुत्र अञ्चलक प्रमाणी एवं बीर तो या. अप्ति यस और वायु आर्थरके अधिकाराका

बाल-करामानाने राज्या महासीर राज्यात सुरातन सवा महिन करानर कारण बारके क्रमका केम्पाओं, अस्तुरी, ब्रायमी राज्यसी, ब्राह्मणीयो सम्बद्धा वर्त । वहां वर्त्वनवर भवानी, जाती, किनते, कवूनों तका उन्होंने सहाव्यीका दर्शन किया और उनके किर्मेक्टिके अन्यत्य प्राणियोचा एकका करणेचे अधिवाहण करके विजेक्टनस कार्याद् क्षा । इस अवास व्यान् राजराजेका अवती सुति की । किर अनुसरतानुर्वक एक्क्यूब बहुत वर्षेत्रक राजूनी भूषलेके अन्य साथ प्रशास को यह सुकल । सम सर्वेक्क क्राचीन करना रहा। वनक एउनमें उद्यूत कर सभी हेकाओं तथा सुनिसीको व अध्यास पहला का प महाचारी और न काइस वैकासर करों साथ हे सर्युसरोको अन्तर्भ महोता है स्वारंप होता या: आर्थि- पूरत प्रकृत करनेकारे मैशुरू सोकाको परस क्वाबिकों की अन्यत प्रकार भूति करन करी। को । वहीं पहुँचकर देवनमाँसदित अहरने भी । यो असी प्रका सदा सुरक्षे रहती भी । राजायीच्या दर्शन किया । उनके पराध्यान कृत्यी किया जोते ही अनेक प्रकारके भागा किरीड सुरोतिया का, कार्योने कुत्यान क्रमण करती थी। माना क्रकारको ओलिनियाँ क्राल्यका हो थे और यान्य जननारमधे करण-असम करते और एसीने मुख भी। विश्वतित का। वे क्यूपीय केव अमनी कारी करण-असम मानिकोकी सहाने की। समूह, भूजाओं सङ्घ, बाह्य गहा और वह भारत अनुबन्दि क्रातीयर जिल्लार केर-के: केर जान किये हुन् में । ऑक्सिक्क्यर मीलान्यर सोमा मे विकास रहते थे। प्रश्नोपे एक पुण-पतः एक वर और सम्बद्धार्थ सिन्धु अन्तरी सेवानें भागे सही। में 1 सर्विताओं में मुख्यतु और बदला नियुक्त में ऐसे सर्वव्यापी विक्युपती हर्तेंकी महारा था। वैकाराओंके असिरिक सभी जीन - करके उद्धार आदि वेक्साओं सभा सुनीवारीने मुक्ती थे। ३२वें विक्ती प्रकारका विकार कई प्रकार किया और किर असिवूर्वक क्षा अल्या केला सा। वाले वाले और अब बांडकर वे उनकी सालि करने रहते। अवस्थित सभी सोल अपने-अपने धर्मी शक्क्युक नोरनेकनिकारी सीकृत्यका करन कहिनाले कभी जुल र होनेवाले हेश्वर्यकारी क्षानकारी-सी नहीं भी ।

भी पारन करने रूपा। इस स्पन पहन, झंकर राज्यने हाथ से बैदे थे, ये सभी

4.04 विकार पहले की । इस अकार काम का मैक्स मार्गिकारी ! अपन देवांके भी हैन किरनेकीका सरका कर रहा का, कर समय अर्थ रहेकोके कार्य है। अरब किरनेकीके कोई की हु:सरे नहीं का: केवल केवल अस्तु: - गुरु हैं । ओहरे । इब सब असको सरमानक ब्रेड्ड इ.स. ३६१ स्त्रे में। सुने । महत्त्वरणे इस् हैं, अस्य इस्तरी रहत कॉकिये। असनी भित्र कार सामुख्यानामाला का राज किलोकेश ! अन्य ही सामाने पालका श्रीकृत्याची वर्षको निरद्य रहता था। है। गीरीबन्द एउट्डी आरमें ही निर्माण पूर्वतास्वयत् को प्रारक्षी पोनिने कम होना। बाली है और अल अपने भागोंक जान-भक्ष था, बालु सुरुपर होनेपर भी असफी युद्धि, स्वस्त्य हैं, अश्यमो हमारा नगरकार है। इस प्रकार सुनि करके राजी देखा औदिने क्रिय कारकती । प्रकारत को गराबितः आणे से गई। ३२वरी वाल सुरकार भगवान पिष्णुने प्रदानने कहा ।

कर्णन करो ।

सम्बद्धाः भागते सिर प्रकासर कहे वारंपार प्रणय- काल कारिये। किया और अनुरक्षि याँधकर मरमास्य कुरुपी। यस समास आणियांके भागोंके सर्वेश्वर अध्यक्त एएएए करते जा रहे से करते इस बोले।

इसम्बद्धाः अध्यनेको कृषाः देनेसाली द्यापाः लेकस्यते इत्यापने असमें प्रकारमाणि नही

क्रेनियो अनु हो एका है। श्रीकृत्वने क्रूलंको निव्यु ओले- अवस्थ् ! यह बैकुन्य ही शहके प्रिश्तरूले अस्पती मृत्यु निर्धारित कर कोर्गिन्योके रिज्ये भी दुर्लभ है। तुम नहाँ ही है। इस प्रकार का कुन्य-बेहका परिस्तार विकास रिम्बे आपने हो ? त्यान्यर कर्मण-सर काह कारके पुरतः कृष्ण-अवर्थः हो ज्यान्यन्त । अस बढ़ा है ? बढ़ बकार्यसम्पर्क मेरे सामने केवेश ! बे्सर जानकर सुनी मध नहीं करना कारिये। करते, इन दोनों शंकरसर्वे सरकारे कहते 🖁 — मुने ! चले; वे प्रीप्त हो कल्पानका निकार करेंगे । श्रीहरिका क्यान सुनकर ज़हाजीने विषय - अब हुने, तुन्तें तथा समस्त देखाँको निर्भन हो

सरसुमारवी कहते हैं-- बुने ! भी विकालि समाप निवस हो देखताओंको कार्यों कहकर अञ्चाकतिम किन्यु शिवसीकाको भरी आ प्रश्नाभवत्रको लाग्ते करत्त्व कह जले। भागीने के चक-ही-कर जरूकातल इत्ता भवकान् बीहरि उस अस्ताको सुनकार ज्यानाती ! इस इन्हर मे स्थानति निष्णु ≸र गड़े और ब्रह्माने उस स्वरूपका प्रदेशकों अध्यक्ति साथ जाने समय जस विकासीकाने जा गरिषे औ महाम् देशमा, निरामान तथा श्रीभगवान्ते कहा—वाक्लवेति ! मैं चौतिश्वत्वने राज्य ! । वहाँ व्यक्तिय क्राये प्रश्नुकुष्टका स्टब्ट कुल्ला आकार है। जिल्लानीको सन्तका दुर्वन विद्यात । यह देखी कृती अन्याने कह महालेकाओं भीन था, जो मेरा कर्व अनुबन्ध प्रभावकारण क्रमा अन्याकानुस भक्त का। मैं उसके मुनावरचे सम्बन्ध अस्तिवाले दिना मार्चराने निरी होनेके एक्-नेवाले इस पुरासन इतिहासका कर्णन कारक विजेक्सपते क्रांपित हो रही ही। उस कारता है, सून्ते । प्रश्नमें किली अध्यक्षका वार्वटोका क्षम सुनार कालिसे क्षम महेवारके क्षीद्ध नहीं करना साहित्रे। नगनान् संकर काले सनुस ना। उनके दस मुकार्ट नी। क्रमा करन्याचा करेने । मोल्लेकने मेरै ही क्रमा पाँच मुख्य और तीन नेत्र में । क्लेमें नीतः क्रीकृत्या रहते हैं । उत्पादी क्षी औराध्य नामले - चिद्ध तथा प्रशेषका वर्ण अवक्स मीर का । वे विक्षाल है। यह जगजनती लबर प्रकृतिकी । कभी क्षेत्र रकोले कुल एकाक्ष और जलके परमोरकृष्ट गाँवमं पूर्ति है। यही वही आधरतको विभूक्ति है। वह गर्नेहर सभा मृत्युरकावसे विद्यार करनेवारसे हैं। उनके जबीन चन्द्रमध्यक्षके सथाव आव्यास्थानी अञ्चले अर्थुत मध्यत-से पोण और मोरियाँ और भौकोर थी। जलन-काम मनियों तथा भी बड़ों निकल करती हैं। ये जिल राधा- हीरोंके हारोंसे यह सवाची गयी थी। अनुसर **कृष्णका अनुवर्धन करते हुए जाल-जाम एवंकि भने हुए कामल-पामेंसे सुरुवेधित औ।** क्षीद्वाओंने मानर रहते हैं। नहीं मोन इस उसमें मिननीबी जालियोंने युक्त नवाई वने समय प्राम्पुकी इस स्वीताने मोलिन प्रोकार औ, जिल्लो शह विज-निका बीमा रही थीं ।

हुई थीं, जिस्सो कर अञ्चल-सी लग रही थीं । हायने केंग चेवर लंकर वरवंधनिके साथ वह व्यवस्थानिको सनी हुई मैकडी उनको भेना कर रहे से और सिद्ध प्रतिकत्त सीवियासे चुक्त औ। उसमें कारों श्रीर सिरा झुकाकर इनके लक्यमें करों थे। वे इन्हर्नोस्ट्रप्राणिक संध्ये सर्गे थे, जिनपर गुणातील, परेणान कार्यमुद्रको प्रवित्त शन्दरको सुन्दर परस्यक अर्थकाची, सरक रहे से जिससे सह बनको पाई लेली जोच्यानुसार साकार भी । यह मतीपाँनि संस्कृत तमा सुगन्धित बाधपाहित, अजन्मा विकारकारी का सक बाह्य से किकरोंने अर्थसमर्थ परिपूर्णतम और समास्पृत हैं। क्या रहे से न किरीट, कुप्पूरूप और स्वोकी अनावोंक सक्रमंत्र दीनीक प्रतिपालक देवी पार्वतीत उन्हें स्वारिका सामृत्य प्रदान आपकी जेसी इच्छा हो बैसी करें। किया था, जिसे वे चवा रहे वे शिवनण

विविकाय, कायुने सुवासित की। एक भहरा योजन अधीचर, क्रकृति और पुरुवस भी परास्पर. कुआल्य वर्ग औ। उसके मध्यभागमे हेमें विशिष्ट गुमाँसे मुक्त विकास दलकी अमूल्य रखोद्वारा निर्मित एक विश्वित हाता और विष्णुने हाथ आदुकर उन्हें प्रणास सिक्सिन का, उमीपर क्यासिटन प्रकर किया और फिर से मूर्नि करने लगे। विराजधान हो। उन्हें सुरेखर विष्णुने देखाँ । विविध प्रकारमें मुनि करके असारी है वे तारकाओं में पिरे हुए छन्द्रपाके समान वातः धगवन् ! आर्थ दीनी और बालाओं में विश्ववित में । उनके सारे अहमें दीनकम्, जिलाकीके अधीशर और काम प्रमाणी हुई भी और में लोला करात. प्रत्यागनवस्त्रल हैं। गोरीक अभाग उद्धार क्षारण कियं हुए थे। महान् सन्त्रामसे घरे कांत्रिये चामेश्वा । इम्पर कृष्य कर्णनयः। हुए उपाकानका पर ज्ञान क्या प्रसम् था। सथ हम आपके ही अधीन हैं: अब (**अध्याम २९-३०**)

देवनाओंका सहक पास जाकर अपना दु ल निवेदन करना, स्दद्वारा उन्हें आश्वासन और विप्रस्थको द्वाञ्च चुनके पास क्षेत्रना, चित्ररथके लीटनेपर कदका गणी, पूत्रों और भद्रकालीमहिन युद्धक लिये प्रस्थान, उधर शङ्कचुडका सेनामहित पुष्पभद्राके नटपर पहाब डालना तथा

दानवराजके दुत और शिवकी बातजीत

हैं मुने ! राज्यीर बार्णासे बाले 🕡

जिल्लाने करा है हरे ! है लहान् सदनकर जो अस्थल दीनताको प्राप्त हो गये. स्थल्पण ठाङ्कण्डहरू उत्पन्न हुए भवको में इन ब्राह्म और विष्णुका सकत सुनकर, मर्वका त्यान दें ( निम्मेंके गुन्हांग कल्यान कियारी मुख्यानये और संघगर्जनाक संधान होगा. में शहरूहका सारा बुताना स्थान सम्बद्ध अञ्चल है। यह पूर्वजन्मचे एक गोप

पर्णतवर राज निकास करता है।

कारके इन्हरूके उसके अधारे मुक्त कोजिये आरंगे। हु कार्य बकाबाद कर कर।" क्षीर वेप्लेको इस विचरित्ते उत्तरिके।' लक राजीर बालीवं केले ।

**प्रदूष्णकार क्या कर क्राएंगा। इसमें तनिक वक्तेंने कहा।** भी संस्था नहीं है।

महेशरके उस अनुस्तानको जन्मको सुनकर अञ्चनुष्ठका तथ करनेके निवित्र कारता 🐉

का, को वेक्करेशाली मानकान् सीकामानक हुआ। का बालव उन्होंने समझ रिन्स कि भिक्त कर इसका नाम सुरामा कर। नहीं अन्य क्रमण राष्ट्रपुत कर द्वारा 🗗 है। सम कुरूमा राजार्थान्ते प्राचनो प्रश्नुमुद्ध सम्बद्धा आधारतः चरनानं प्रतिस्त्रम् करते. निम्नु कुरुवरूप होतार क्रमत हुआ है। यह परमा वैक्रमदाको और ब्रह्म सरक्रोकाको यह गये कर्मक्र और वेपलाओंची होंद्र करचेपाला है। तथा सम्पूर्ण वेपता भी अपने-अपने मा मुर्विद्यापा असने ताहाह सरावे भरोते. स्थानको प्रतिका हुए। इतर कर महासहते, कम्पूर्ण केवनकरेंको होचा है जुन है। अस जो परनेकर, ह्यांके रिक्त कारकान और तुमल्येन प्रेमपूर्वक वेरी काल सुन्ने और कलुक्तवेंकी गति हैं, बेक्सऑकी इन्काने वेलोको अनर्तन्त करनेक सिबे सीम ही अध्ये कर्त्ये सञ्चानुप्रके कथाना विश्वक कैल्पालकाची करके समीच जाओं। यह किया। तब उन्होंने प्रसादतावृत्यंक अपने प्रेती कारण नेता ही करण पूर्णपण है। मैं ही जन्मर्गराज विजयकारे कुर बनाकर सीध ही देव-कार्यकी सिद्धिके देशु एथवा करान प्रद्वाबुर्गक रास भेजा। विज्ञरवारे वर्धा शारक करके कहाँ प्रकार हुआ हूँ जेरा का बाकर शहरकुरको जुल सन्द्राचार कहा क्रव देशचीराम्मी सभा चरिएचीराम है। हो ! चरेतु उसमें बिना बुद्ध किये देवसाओंको प्रतिनिधे में असोके बहाभूत हो केतवस राज्य त्येदान स्थापार वही जिल्हा और कता- 'मैंने देला रह निश्चम कर रिन्मा है महत्त्वार कैन्त्रस्त क्षेत्रकर केवलओं के कि महेश्वरके साथ बुद्ध किये किया व से कै भागवान् महेलकी सुनि की और अनाने राज्य है वायस ट्रेंग और र अधिकासीको ही 'बवेकान । अवन तो कुराके आकार - श्रीशारीना । मु आस्थानकार्त सहके बाल स्मैट हैं। दीवेंका उद्धार करनर तो आकार कान: जा और वेरी कही हुई बाल क्यार्थकालो भी है। प्रथमें ! सारमाराज एक्कब्रह्मा मार्च करते बात है। ये जेवर प्रवित समझोंने, बैस्त

् सम्बद्धनायम् करते हैं—पन्धितः ! जो क्षाकरत्तर सम्भू देवताओंकी इस कहे पानेवर वह शिक्तून कुम्बद्धा प्रार्थ-त्रको सुरुक्तर हैसे और नेपन्यर्थ-भ्यो-भी (बिजरक) अपने काची महेक्सके बाल सीह चया और उसने सारी करों ठीक-ठीक कर श्रीकंतरने करा—देशे ! देशकान् ! वे €ि तम जल दूतके कामकावे सुनकार हेवारम ! तुन्त्यांच अधने-अपने स्थानको हैकारओके स्थानी अरुवात संकारको स्रोध स्तेष जाओ । में निक्रम के सैनिकॉल्सिंग आ मधा । उन्होंने अन्ते कीरम्ब आहे

रुद्र जोलें के बीरक्षा ! है अधिक ! सनत्तुःगारजी कहतं हैं : ज्याकती ! क्षेत्रकल ! अतहो मैरब ! वे अध्य सीध है सम्पूर्ण देवलाओंको परम आनम् जात अतः वेरी अवजाते वेरे सभी बलाहरूनै राज

अभी-अभी कुमारी (स्वामिकार्तिक और प्रयुक्तिको भव प्रकार कर रहे भी। उनकी मनेक) के मात्र रणवाल करें। भारताती एक मोधन संगी जीवनावरार निक्क सम्मन प्रस्थान करें ।

क्षक बढ़े। किर से सभी बीरगण क्रम्बन मुदगर, मुस्क, क्षत्र, सदुग, तीसा करूक, होतार करते. पीक्षे-पीक्ष सामने रूपे । इसी वैधावास, कामाना, इत्रव स्वर्ण हेंशओंके अध्यक्ष कान् और जनवज जरग्यनक गश्यांच सक्षण, भनेत्र भी इवंसे भरे हर कार्य करण करके नाम्युष्यः पर्शन्तकः, पाञ्चन्यः, बीरका, बन्दी, महाकाल, सुम्तक, सूर्यास, कालकाल, महाबल, महेवराया. Paper, विकृतिः व्यामध्ये, परकार अस्य और अन्यान्य संकारे टिव्यास वास्त्र कालंबर, अभीभव, कालर्रवड, कुटीवर - क्रकिनियाँ अवे लाग वी । किर पूल, जेन बस्त्रेभ्यन, स्वाहरताच्य, दुर्वय समा धर्मभ विकास, मुध्याच्य, सहस्राहरू, बेतारू, आहि प्रधानप्तक को जनाय-प्रधान सेनायति। एक्षस, यक्ष और किना आदिसे स्परे हुए **इफादक अर्थकर रहा, आर्टी वस्**, इन्ह, आज्ञारी वार्धभागमें बारते आदित्य, अति, प्रथम, विश्वकर्ताः सहस्वकता स्वाम वहन किया। तदननर कोनी अधिनीक्षमण्ड, कुलेर, बस, निर्वहीत । सहस्वधारी साम्, अवनी सारी सेनाको महोक्रारिकी भदकाती भी भी भूजा बारण हो गये। कारके विकासीके साथ वर्त्यों । वे इसमोत्तम । आएकी । उधर ताम विकारत करण महोते बने तुर् विकानपर अवस्था भी । अनेके नामा, तम प्रतानी सङ्गाहने महलके मीनर शरीरपर लाल धन्युनका अनुलंब लगा था जल्कर तुलसीले का जारी वार्त का और स्थाद कुछ भोधन का रहा का । ये हर्गमण - मुन्तकी । होका हिल्ली, बाजर्स और असम स्वरहे भाग - इस्तु पहले का देखि जामुके

आपुर्वासे तैस होकर सैकर हो करने और करनी हुई अपने भन्नोका अभग सक भी असनी संशाके शाधा मुद्धके लिये स्त्री सी। में अपने हामाँने सङ्घ, कमा नया, चना, बोला, सल्याल, धनुन, बाला, एका स-एकपारमी कहते हैं—भूने । हिसी धोजन विश्वारकारम नहरा गीरकमार सम्बर, अक्टम देखर दिखानी अधनी सेनाके साथ जगनवाची तिवास, एक बोजन सेनी सर्तित, श्राहास क्रियाजीके निकट शा पहुँचे। विरा प्राध्यकाता, पर्वतस्त्र, महत्त्र, वरस्त्राकी विद्यास्त्रास्त्र, सामा, विक्रुलाक्ष्य, विकालान, यमप्रवद्यात्व, सम्बोहनाम्य समा समर्थ दिव्य करिल, डीधंदेह, किकार, ताबलोयन किये हुए थी। करोड़ी योगिनिकी तथा थे, शिक्षतीके साथ चले। उनके गुक्तेकी सान्दने जिलके पास आकर स्म इंग्लंब करोड़ों करोड़ की। आज़ी मैरक, चन्द्रसम्बदको प्रकान किया और अनकी लिख डोका बस्तकृत्वर, वायु, करून, बुध, बहुल शंशा क्यातित करके कृत्वपूर्वक साथ लोहा सेनेक अन्यान्य यह, पराक्रमी शतक्षेत्र, उपर्दष्ट स्थिते निर्णयनायुर्वक आसे कहे और काल्प्य, कोस्ट सभा कोटम अगदिने भी देवलाओका उद्धार करनेके किये कारकाम प्रतिक ही महेक्टरका अन्त्यस्य किया। सार्च क्टीके सटकर बनोहर कटवशके बीचे साहे

कुन्नेर मुख्यमे (रामनिक्याच्य सुरक्षा) में अवस्था सर्राग्येर स्थित राम सामापीने बुद्धके रिप्ते अक्षर पुत्रा है और काले सुर्वातन हा करे। ब्रह्मनेके रिग्वे में निक्षम ही जाडेगा। तुम tap i

भी भेरी बढ़ आज़ा सुना हो कि वे सहके साथ। अहाजुदने विभागीकी संबाध्ये देखा ।

सम्बद्धाः है। **447** इसके लिये मुझे आजा हो ।' को काल्कर उस - संस्थानिका वा आहेज केवर आस्तावा तथा क्रानीचे अवनी जिल्लाको जाना जनगरको भक्तनारूनै शुरुकोन्द्र राह्मणूट सर्वका जनगरकी क्षणकारण । जिस् आहासहर्गने कठकर काल वर्ग क्षेत्राओं से विराष्ट्रका नगरसे व्यक्त अतः कृत्य सम्बद्धा अत्या और प्रमुखे निकास । क्रमका से-अपनि की कुश्चरतकार्य निर्माणनं पूरा करके काश-एत ग्राम दिखा। निर्मण, आवरणी, महान् प्रास्वीर और प्रत्यक्षाल् अस्यते पुत्रको श्रामूर्ण हानयांके राजपूर्तिये राधकोने असलका का । प्रान शासकार अधिकार करके हते अपनी भार्या, कवार बुद्धकानी बोरोक्ट क्यांक कर राज्य और स्तरी सम्बन्धि सर्वार्थन कर हो। १३४सरम का साम्बन्धन नीम नाम मनः जब करकी जिमा तुलाही रोती हुई अध्यादिकी सेनाभागर जानन बरना है। करमधी रामसाक्षणका निकेश कारने लगी, तथा विरोधको साहर निकास और कामसंगर्भ शाला इत्यान्त्रको सामा प्रकारको कथाई स्थाद्वाम निर्मान विकासकार आव्या स कारकार उसे क्षापुरं बीधान्या । सदशसर उस मुख्यानांची आने कारके बहुतक देनन जान हाराहत हारकाराज्ये अध्यक्त धारण करते. यहाः अता क्यांन्यर वह क्यांनात व्यक्ति मुख करनेके लिये क्यार है अपने मीर जरका क्रिक्कार्य का श्रीका। क्या एक संस्थातिको कुलाका ३से ३०६३३ देते हुए जनशा कान्य विश्वप्रकार का। यह fortigues forgins were fortig serve एकुन्द्र जेला—सेनाको ! मेरे सची कार्यकार वा । एकका भारती वह श्रीर, को सम्पूर्ण सार्थोंने मुडाल और समरमें स्थापन्यात वय स्थान समन्त्रम या । यह क्षेत्रा कानेवाले हैं, आज कथन धारण भूजान बांध्रम समूबने पूर्व मान्यवर्णनी धारके बद्धके रिप्ते अस्तानं करें । सुरवीर बांक्रम बीप्रेन्टम पूना और मेम्बन्सन्तर्ग क्षानकों और दैतराको किनाली देवरहियाँ तथा। *दोशन था । कन*की ओदाई की अपन और क्षरकाली कहाँकी दिलींक सेनाई असा अना पांच भी कारत थी। फाराफ उत्त श्रामाने सर्वाञ्चल क्षेत्रक भगरते बाहर भारतने रचन पूज्य प्रदान बारनेशाची समा विकासे । करोची प्रकारणे परमान प्रकट पूज मार्गकान समान समा अनमे व्यक्ति करनेवाल को अनुरोके वकाम कुल हैं, वे व्यायका और सरकारी नामकी दो रक्तीय भी देवांके बक्षपती सम्पूर्त युद्ध करनेक अधियां बहती हैं। स्ट्रा सोधानको संयुक्त किये प्रस्कित हो, मेरी आहारने घोड़ोंके सी रहनेकाली सम्मारमध्यकी जिला आर्ज कुर भी करवारे विभूतित है ज्ञानके साथ कुन्यक आरावतीके जांच क्रियालयसे मोहा होनेके शिथे जीव ही निकरों । विकासी है और गोधन्तवर्वतको वाचे करके कारतंत्रको, कौनों, रोहंदो तथा कारकारेको । कश्चिक समुत्रने जा किसी है। वर्श बहेककर

क्षानकेवारको सुरक्षेत्र कराने केवा । उसने भी स्थानक सरकारक हुए से । तम से उन कियार्निसे युद्ध न कार्निक निर्दे कार्य और कंग्लाओं और बीड्रॉन्स झाम मेरी झानार्च विभावतील कर देवामा आंकड राज्य स्थात एउन्हों। असमें थे । पून । कुम प्रकार प्राची निज्यू काम कही । अन्तर्भ सम्बन्ध कहा — दूर । अहेर देवनाओंकी वार्यनाके कशीनुम से हम किलोक्ट भी पक्ष करी हैने. क्योंकि एक देखेंका अधायन होनेके कारण में भी पृत्रके मा करकी स्थापका रहते ही गहीं उस्ता भारतक जिस्से ज्ञापका है। तुम भी ओ नकारणी आधीन रहते हैं और उनकी इकाल अवीका औक्तानक सेंस मार्क्ट हो। अवतनी से जिसमें इन्होंने इन रैन्योक्ट बंधे कर सन्तर जनके पान बल निका। का, यह की देवलाओंक प्राथंत करनकर है

<u>. 4</u> pa 4 do p**esdo estro por 1**00 de emproposo de emproposo esta esta esta esta esta de 100 पूर्व । इसने पहले जिल्लानेक नाम एकः चरित्र हुआ का। वे हि सची देवनक आज कार्य करणे रहते हैं। देश्यों पूर्वकारणों को देख सार्ट गये हैं क्रवांने कार्ड की Bicomit कार्यकारे कार्य-वहान प्रत्य-सर्वहर्षः मृत्यारी सम्पन्तः नहीं कर सकता । प्रयोक्तवे बोर्ला और देखक्षेष्ठ प्रम् केटपंका मी यूद्धः एकन् १ तबकार्यको सिद्धिक निम्ने नुमारे हुआ था। यून अन्तरक दिनकारी इन्हें लाम यूद्ध करनथ नुद्रो क्रोन-की नहीं तन्त्र क्षीत्रकाहर राजनात्र प्रारंक कार्यक क्षात्रेक स्रोति अवति कुछ गरि क्यांक के ईवा है विद्वारक कारण हिरम्पकरियक्त वध किया । और हेक्स भार पूर्व किरमपूर्वक मेरा है । का । तुम्पने का को सुना होना कि बहले को अनः तुम स्थाने और प्राङ्गकरणे केरी कल बीन जिल्हाक आस पुरा करके हमें भाग करें। कहा हो। यह जैस्स हॉवान समझेगा नीत कारण भा कह भी देवाचारे प्राचेमस्पर ही हुआ। करनाः मुझ ना देवासओवार कार्य मान्त ही 🖚 : वृत्रोकरण्यम् सर्वेदारी जन्मानवर्गाकाः मा 🛔 । यो वज्रकर कान्यासकार्म वर्गावाः सूच से मूल्य अवस्थित स्थास स्था क्या था। और राजा स्था स्थापुरस्का बार दून प्रका और

देवताओं और दानवांकर युद्ध, राष्ट्रचुष्ठके माध कीरभडका मंत्राय, पुन-तसके साम भट्टकान्टीका भयकर युद्ध करना और आकादावणी मृतकर निवृत्त होता, डिबर्जीका राष्ट्रचृडक साथ युद्ध और आकाशवाणी सुनकर युद्धसं निवृत्व हो विष्णुको अस्ति करना, विष्णुद्वारा अङ्गुष्टक कवच और मुख्यकि दीलका अपहरण, फिर महके हाथीं ত্বিস্কুট্রাণ সঙ্কুষ্ট্রজা বর্ষ, সঙ্গুকী ক্র্যুলিকা ক্ষরত

मधा रुज्या उर्ग्य प्रधार्थ विश्वसमये थी। गुरुत ही प्रजिद्यारामिन स्थापर सा कैता और

सरमञ्जानक ७७७ है यहचे। जब प्रचट किया एक वर्ग सुरका प्रमानी क्रम दूर्णने क्राह्मपुर्वके काम आकरा राज्यागत राह्मनुका की पान प्रस्कानपूर्वक विकासम्बद्धिक विकासीका जनम कर्य मुख्यानाः प्रदेशके क्षेत्र अञ्चलका विकास विकास विकास

कारकों, विन्ते अन्तर विकार पुष्टा बंचान करने माने विश्वास्थानी जिल्हा शैक्काओं नका केरोको अन्य प्रदुनको अस्त्र जन सकत कारी सन्तर्थ निरम्क कुर्ज स्थान 🛍 और प्रभा भी गोलावात बुज़के नेत्रवे भी और प्राप्त वास्थ्यवाली साथ वस्युक्त संस्त्र क्षेत्रको विद्यानो सीम हो युन्न आरक्ष भीचे विवासकार थे। उत्तर उपयुत्त्व भी क्षेत्र मध्ये । इस मध्यम् अपन् प्रकारम्ब रक्तन्त्र । स्वाप्तरकारमे विभूतिम क्षेत्र कर्ताही सन्तरमञ्जा कारों अंतर मूँच को र कृते हैं इस कार्यन किए वेचनाओं नंबर अस्तरोंने विश्वकारणक क्षेत्रक क्षेत्रक काले मार्गर कामान्यों क्यों करता का का बनको क्षेत्रक मेन-कारण मन्त्रपूर्वन करिए कारणकारण प्रयोग हो। जानमें अपने कर्णान कार कारण के र स्वते विश्वका यक्कानं कृत् स्थानं । प्रति ह्या प्रकार स्था वहायुद्धने अन्तर्भर अध्यय वरणसम्बद्धनाम् प्रधान किना 🚥

प्रतने अवनी सेनाको प्रकारके साथ युद्ध अभी शर्मा विभागम आह सम्बर्धेक माण क्षारं कर है। या विकास के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त कर के किया किया कि विकास कर है। बाज्ये अने औरतेने प्राच्या और बाज्यकान बाध राज्योग आर्थनात्राच्या पेता राजा गाँ र हेक्काओं और क्राव्यक्त पायक युद्ध क्षेत्रे अञ्चल क्षाव्यक युद्ध साम रहा। नदनका स्तर्भ । अस्त सम्बन्ध व होन्से मेनार्ट धर्मपूर्वन्द्रः प्राप्तृत्वन्द्रः की अनुसर क्रम कीवन्त्र मंत्रामणे क्री मुक्तके अभी । मार्च मारेन कृपन्यन्ति, मांधः राया । प्रमी कंत्रक मरामानी सीर नीरमंद्र स्थान अने और विश्वविधिने काम पूर्वका असरभूतिन क्रम्यानी राजु नुबन स <sup>र</sup>स्म । क्षाचेद्रहा क्षेत्र काल । विकास कालके सामने अन्य प्रदर्श राजवारक रिवर विकास अस्ति ।

- <del>ब्रह्मलयो - इत्तर सम्बद्ध क्रिके अञ्चलकार</del>ि ना कामान्यको काम पञ्चनते कन्, समान्त्रीय जन्मा वह भनेका निरम्त कर्ममान कुंग राज्यक्तो सनेक्षर व्यवसार्थ किन्य । सनके स्था प्रान्तको स्थापन मानी क्रमण प्रश्नोत्रकार अञ्चलक, योजी स्टब्स कृष्यिक ही वर्ष । इस समय क्यान वीतिकारणके क्षात्र अधिकोक्तालाः वृक्षणे कार्यका अञ्चलक किया और कार्यना कार्यक क्ष्मकृत्याः स्थानम् अर्थः सम्बद्धाः अशे नामः । ये नामके सुक्षानाः नामः कान्ये नानी । इतनः इत्रध्यक्रामी केवाना विकास प्राप्त प्राप्त है हक्तान प्राप्तक और कोरपीने भी रहेकापुरत जुल संस्था क्षेत्र संस्था संस्था संस्थात किया तथा अल्यान होनवाले औ **प्रमा**ने निश्च और करान अध्यक अध्यक्ष निम्न तम् नीमा मुक्तानने राजनी भारत क्षतम् अनिम्न वर्श्यक्तेत्रः माञ्च नारे नारे । किन्ता । ३० समा जिल्लाना नारे वैतना हुन प्रमान विश्वमाने अञ्चलकार निर्मे अन्तर्भ कराने अक्षाद काल्यक्षन सम नगर । मान हुए अक्रांक्ट असरेके बाध क्या क्षेत्र क्षेत्र-समृद्राचे क्यून अक्रांक्ट करेना कोता. प्याचन स्थापन क्षेत्र क्षेत्र प्रशासको कृत्रत । एवंक्स क्षेत्र क्षेत्र व्यापन की लीव कार्यक व्याप्त प्राचेका अन्या वीरोंने विषय शाह सुरुष्टि कार्य क्रम्पवास्थान अधिकी प्रदा । इस अरेंग सब्बा आरियो प्राप्त दिल्लाक स्थान क्रीम आर्थकास संन्यान महामान्त्र रहाचा अन्त्र वायाना और ४१व् द्रायवाराजा वेचलवायाने को सीम है ज्ञान कार्यके प्राप्त बुदलानि करंपुन्न सार्थ अल्ला कर दिया। तथ मेची पनकानीये ands स्त्रे दुवादे कर दिये। मों रूप दोनोरी कक भुजाया। विश्वकारणक दह अन्य रहा और अपी हाल मुख्यित हा असा । किए अन्यवानों ही जुननेची हताय हजारहर जान हती है । बामके हजानके सहस्य और पुर्वाचन सिरम्कः । नार्रोकः काम समित्रामिकी और पाने । हम

अस्तर कारण अनुसारे कारणका केवाने समार । एक अने प्राप्त हुआ । एक व्याप्तानी या संब प्रत्यक्तांत्रको अवस्थाः समान स्थाप क्षेत्रे आंत्रकः स्थै प्राप्त स्थी हुआ या प्रत्यिक हुए जारावास्त्रकात देशस्त्रा प्रश्नुन्त राज्यते इतस्ता या प्रसाव वा । सन्दर्भने अप क्षापित भूगिकार त्यार राज्य अपेर वार्राच्या प्रांताचा अञ्चलकार्यको प्राच्या वार्राच्या व्याप्ताच करने अन्तर । एक वार राज्यको एक हुआ फरोहरर निर्देश अन्तर परण पनवार हेरकार का अब विकृत के नवा । नव क्षत्र विकासका के केना । हवा कार्निकार जूनकी देवीन प्रथम प्रवाहनीय प्रद्रास्य व्याप्त । तमः विद्वान क्षाप्तः व्यापनायः गर्वे पान करने अन्यक्त प्रकारिक क्षेत्र हैं के देखकर हरते । पूर्व अवकारक कर्व में अन्यक्त क्षत्रकारणके व्यवस्था तरहे होकर को प्रकास काची हुई। हैपरि आजी स्टांब्हिको विकास अपेत साहारकात की समावाद निकारका निकासका पार नेपालों केंद्र सरस्य सामानेपा और बार दिखा। बहरतार का कामानाम कृतिन को। कथा है। ये यह उद्यान है, अन्य पून इस्ते RM अंदेर चलकुकच अनन्ते अनुकारो अन्यक अकार बना हो। परंतु देखि र क्षीचका देवीके अन्य क्यानात काले हर स्थानने शासनात सङ्ग्रहको आल्केक शिक्सपानको अपने करण स्थान । सहकारणी जिल्हे कर एक दौर्दाको अवस्थित कर नृष्टाने अवराजनिक अपने विकास बुक्तको बैरणावार निक्ते अवस्ता है -केवर दिवास वासान है 34 अध्यक्ति विकास सभी और अवस्था- अध्यक्तिकारणीत्ता को इस स्थानका भूत्यात कृतिक शर्माना करणे सभी, जिससे दानक देवी भएकामीके बहुत में कामपीवर मोक मानवीत हो गुण : यह साहुन्युवन कार्नातेर अञ्चल मानव स्थान एक वाल किया और क्रमार कृत्य, वर्षे क्षेत्रांत अंशा प्राथित्यं नार क्षिण से ज़ियाओंसे निकार फानी मार्गी । यहाँ किया, परंतु वर्णने अपने विकासकामुक्त अनुने पूर्णनाके अन्ते मारा मृत-पूर्णना

क्रशास संबं ्रक −काल्क्लक् केवना संच्या नामच नामक बनकार प्रते हेरको जान-क्षांत्रणाती । बारानीच्या च्या कामच मो । अन्यन्ते देवीन अपूर्ण क्षीपानेदर्भ कारणः स्थापतः स्थापतः स्थापते का मानवः वका नाम और केराकुर्वन्यः वृद्धि-प्राप्तरः विरुद्धाः कार्याः कार्याः कार्यः वर्षः वर्णाः वर्णाः विरुद्धाः । वर्णः अस्यः वर्णाः बाह्न क्षत्रकारण काहर काहर जाना और एमी. कार अभी कृता की कार्योक की सानी उसे

इसकी क्रमा और प्राची और बंद के नहीं 💎 म लागमी क्रमा पूर्व 🕆 एका हो हुआ। परंत् वर करायीचे कार्युक्तं इतियकः अधिकोतः कार्य्यस्थानार्थः पात्रवार और वर्द करान्त्र केनोके साथ करवान नहीं किया । जीन्यक्रिकरी है। वे कारीवार कर एक मात्र केनीच जात्र राज्यका प्रवाहकर उसे प्रवासको मुख्या उन्हें आधासन केने एवं क्षानंत्रात्रं कृत्याच्ये अतेत कह अतेत्रात्र केन्यूनीका होत्तर्ग नगतः। सद्याच्याः आवध्यप्रकार्यान्त्री कारफर क्यान दिवा। जनके सञ्जूषा सुनवा त्यातान विज्ञान वर्ष त्रका अपने

नामक से महास्थान करी भारतर समार में और । समारक इंसमर मध्य और मृत्यु अवना असाव अनुष्यि समान परातानी जीरपद, पैरप और "पहें सार समाने !" अस: अनदीवर पंचार ! होताबार असी काके पास थे। राजपूर्णिये प्रकार प्राप्त पासको पास करियो ।" बर्वेबक्ट न्वेक्षरवे सीरकन सारम विल्या । का केंद्रा और कारण भारण करने उसने निवाद शावार करने में कहा। धनुष-बाग उक्तवा। फिर सी दोनों औरसे मी आवारश्रामानी भूर्व - ''शेवार । मेरी कर रिच्या, तम अवस्थाने सामपूर्वक महा---अर्थना पूर्विने और पुरा समय प्रश्न विज्ञुसमये बार बरमान्त्रे । ईस | फारि आम क्षानमाने को उत्तरान्यका विकास वारतेने सर्वक समर्थ हिस्स इस अनेको साम्य संस्कृत्यको से बात हो क्या है, समाधि अस्य वश्योंके हारा वेपन्यविका विकास गाँ होता साविके : म्ब्राहेन ! अस्य क्ल (नेक्लर्जन) जो मुन्ति और उसे साथ एवं स्थान काताने। '(बह देवननीय पद है कि) जनतक इस tra quis serie algères una se mon बारेका रहेना और इसकी शरिवास करी (सम्बंदे) का समील अभाषिक चोना,

77 कार जानव कर बहुआँ अभी क्रांपन हो रही भी जिल्हाओंने जार अल्बास्ट्रामानीओं सुरुपार और वे वृतिकान काल-से केल को वे । जब "तबाल" काकर को सीकार कर लिया शाक्त कार्य के विकास कर मार्थ, एक मा और विकास अर मार्थके विके वैतित विकासको दल्ला कार कार और परंच भारिकोर सर्थः किया । किर से विकासीयो प्रकासे लिया बुन्यांची भौति पुर्वांका लोकार करने हिस्से. बहुति कर गई । वे से कार्यातिकार भी केंद्र बार ३वी अवस्य किया। इस अवसर मन्यवर्ग कावाबी छहते। असः अवस्रि एक पृत् कारनेके पक्षमत् वह पूरंत ही अवने निकायनर । हाहामाना केव कारम किया और एक्क्कुक्त

चंद्र अक्रम मेहे—'सम्बेद ! इस बाजोबी प्राप्ते कर पद्मे । में मार्थ है क्या- क्रमा में कामक होकर तुम्हरे कर आफ बार्ग करनेवाले दिना और प्रश्नुपुरमा गाः 🐒 तुन कुरे निवार है। क्षेत्रकारः । असी क्षा कर केवार्क करोज्य कारण रहा। मैं अपने बनोरकाने उत्तर नहीं करीया। अन्तर्भे पुरुषकाने सङ्घाष्ट्रका वक्ष कालेक (अब पुत्र देश सोकार कर लेने, सर) ियों पहालती महेशूरने सहस्र अस्ता यह भीके में को बतारीना और एव तुम को पूर्ण विकास कारण, विभागा विकास कारण कारण ।' अवस्थानी कार कुरवार समेत्र कड़े-कड़े सेव्यक्तिकंक्षेत्र रिल्वे भी अभावक है। क्षत्रु कुमा सूचा और नेत्र जराजनाने पितन त्रेय क्षाप्रकृत ही अल्पात निर्माण करनेके निर्मा को । यह अलो अंग्रें कहानर को स्तीनात



मारु और सरववादी वर वेच दिव्य वायम औ. पहेंचा और वि.र आवारशावारीने वाला पान । औं अपने प्रमान का, सहरावको है दिया । जह समय सर्पने ट्यूनियों काने लगीं , प्रकर्प इस प्रकार श्रीवृद्धि मामाञ्चल अस्ते नव समय और विवाद राम कार्य समे । हेर्नी समा के लिखा और बिर प्रद्वाबुक्ता कर करण. पनियोंने स्ती। करना अस्ताव किया और बारके वे तुल्लीके करा पहुँचे। वहाँ जल्कर अव्यवर्ग्ट दूस करने सन्ते : दिक्कीके असर समके असला हुने मुल्लाके लिए स्तानी लगातार मुनीकी बर्चा होने लगी और सहस भीकृतिने शञ्चन्युक्रमानो असके प्रीतनका हरणा विच्या, इन्द्र आदि देवता तथा जुनिनाम करकी बार रिकार ।

एक्क्यके अवके निवस अवन प्रदेश विज्ञल हो नवी । सहायुक्ती हर्षुनांसे सङ्घ-व्यक्तिका मानक निर्मुष्ट अवनी अनुबद्ध प्रथम निर्मार सूर अनिर्माण समस्य देवताओं के लिये प्रशास क्रफानित क्षे उठे । यह अववाहकालीय करोडी लक्ष्मीको सक्त उपके अन्यन्तियोको भी सूची सथा प्रकारणियों किस्सावें: समाच सञ्जात वस विशेषसम्बर्ध अन्तन्त्र क्रिय है; इन्निकारमा और एक्क्ऑका कंक्षरका था। यह जानोंके साथ प्रशासन्वर्धक नवीश्वरका समार में जेवन अस्तर का राज्य, राज्यों क्याराजेंका हो शिकानेकाको वाले गर्व : प्रगावाद विकास मानुष्या, पर्ववार और शारे देशलाओं तथा वैद्युष्टके दिन्ने प्रकार किया और देवन्य हैशन क्षमक रहा का, मानी हरीएनका आक्षम । सबे : उस एकम जनत्वे बारों और क्रम हार्गित रेकर सम्पूर्ण प्रदात्काक संदार करनेक रिल्में आ पूर्वो । प्रकार निर्वित्रकारो स्ट्या विराधे कारत हो। कारकी संख्याई एक हाभार पशुप और। सन्ता : आवारता निर्वास हो राजा और सारी भोज़र्क को बाब की उस जीव-क्यूक्करण क्षशीयर अस्त-अस्त्व स्टूक्कार्च होने सन्ते। भूतका किसीने हरा विर्याप की इस का । यूने ! इस प्रकार मैंने तुमने कांक्रके किस अस्या एक जिल्ह या । आधारतमें प्रकार धरितका प्रतीन किया है, यह आनवारायक मानवा दुश्त वह विश्वल विकासीको अञ्चल सर्वपु सङ्गी, सक्तीलद् और संस्कृत शक्कपुरुके अनर गिरा और उसमें उसी शम को । करमकारोको पूर्ण करनेवासा है। राज्यको केरी बना दिया । विश्व - व्यक्तेश्वरका बद

'में पुन्तरा करूब करूता हैं।' यह सुरकार क्रूल करके समान केनासकी का ! का और ही केपानेकार्यः सम्बद्धान कञ्चन्यक्षत्रे, जो अस्तरणः अधना कार्य वर्धा करके संकारके पास अस प्रशंसा करने रूने। कुनवस्थ प्रद्वाच्छ भी इसी समय विव्यासन्तरको सन्तुले विव्यानीको कृषको कारनुका हो राजा और उसे अवर्ग सारी बता श्रद्ध सुकारी। तब विवासीने अलोड पूर्व (श्रीकृष्ण-नार्वद्-) प्रत्यकी अस्त्रि क्षावर्गे रिज्यो भरमान्य प्रंतास्था का विजय अञ्चर्णन हुआ, जिस सङ्घका कल प्रंतास्था का । उससे सारी विकारों, पृथ्वी और आकाश नामा जाता है । सहायुने 🕽 और्दरी और कन्नकोत्स था। जलका विकारण करना मिन्नु विलाके रिस्ते नहीं। इस जकार असरमान वर । यह दुर्वर्ग, कभी नार्ग न ऋतुन्त्रुवको करकर संवर उत्त सहन्द और असुरोंके रिस्टे कुरसा था। यह एक ही स्थानवर - पहचानकारत हो। अपने अपने सोवाको पारे

(अकाष ३६—४०)

## विकाहारा मुलसीक इंतन-हरणका वर्णन, कृषित हुई मुलर्याख्वरा विकाको कृत्व, अञ्चूहुरा तुलसी और शालपाम शिलाक बाहात्व्यका वर्णन

पित् क्यासओके पूजनपर सनत्कुरअप्जीने । कर दिव्य हैं, असः मैं आभी सुक्रे उसप केने हूँ । कता महर्षे । स्वाधुनिये क्षेत्रमात्राही बार्गीको सुनकर जब देवेशर क्रमूने सुनसीका बचन सुनकर मीवरिने सीला-क्रीहरिको प्रेरित किया, तम के मुस्त हो। पूर्वक अपनी धरध मनोदर कृति कारण कर अवनी नावासे प्राव्यानका वेच करण करके. सी। तब जन जनको देखकर जुनगरीचे प्राञ्चनक्रक कार जा महुँचे और उन्होंने उससे स्थानोंसे बहुवाय रिन्या कि ये साक्षात् बरबोस्कृष्ट करूक माँग सिका। किर विष्णु है। वरंतु सरका पातिकशा यष्ट हो युकर इश्वाचुक्रमा क्रम समाकर में मुल्डसिके घरवरै। बा, इस्तीनने बढ़ फुलिस ब्रोकर जिल्ह्युरी अतेर वर्त्त । वर्षो पर्वेचकर उन्होंने सुन्तरीके अञ्चने समी । महलके द्वारके विकट बरतर कवाया और क्राध्यी सुरूपिने को आदश्के साथ क्रारेशंके । जानेसे निक्षण ही मेरे स्वामी मारे राजे । मै्सि वसिको आचा हुआ जरमकर वह परमस्त्राहनै हो, इसस्तिने अस तुम वेरे सम्बन्धे परमान-निवास हो गयो । जनमे नावाल ही साध्ययंगिको - स्थाप्य ही हो जाओ । श्रव-दाव करके उनके सङ्गलनगर करूक भाषाम् प्रश्नुभूतका स्वकृत धारम करनेकाले. श्लेकर बहुत एरहाले विकास करने राजी क्षेत्रमं हो व्यक्ति ।

्तुलसीन कहा—हे सिक्तो ! तुन्हारत क्रक-सम्बद्धारसे सुन्दरी मुलसीको अन्यने अन्य बस्वएके एल्ट्राड कटोर है। पुनर्ने क्लाका आपमनको सुवाना हो। असं सुनकार फर्ती-। नेप्राधात भी नहीं है। वेरे परिधर्णके सङ्ग हो राज्ञे राज्ञभार्गकी अतेर झाँका और अपने जून काराज-सनुत कठोर, द्वाराहित और हुई

्सनत्त्रुमारची कहते हैं—बुने ! चौ अर्थेर किर अवना शृहार किया। इधर काक्कर शृहकुरकी केंद्र संती-सामी नेनी बेक्सअंका कार्य हिन्सू करनेके रिश्ने गुध्तरी पूट-प्राटकर रोने समी और फोकर्स भगवान् निक्तु रक्षसे बतरकार देवी तुल्लीके जलवेचे वहाँ जनकरसल जनकार, शेकर भवको को । तुल्बरीने वितरणमें आवे हर अवस्त हो को और अव्होंने सप्तरभकर भगकारका पुत्रव किया, कला-सी माते कीं, कला—'देखि । अक सुख दुःसको पूर सहनप्तर उनके प्राप्त रक्का किथा। एवं उसः करनेवाली मेरी वात सुने और शीर्ति सी इत्रध्यांने जुला, जानधाँ और आवर्षकार्थे साहध वनसे उसे शक्क करें; क्लोंकि तुन कारितकम देखकर सकपर विचार किया और। केनोके रिप्ते को मुखकारक होगा, नहीं मैं (संदेह डरफर होनेचर) बढ़ 'तू कौन है ? व्हें काईगा १ अड़े ! तुलने (जिस जनीरककी लेकर) तय किया जा, यह उसी तयसाका नगरमा कार्य हुए। मुझे प्रांच पाएर है। भारत, पह अल्बन्स केरी हो समाता बनका कि अल्बाहर मेर प्राप्ता है? इसीलिये तुन्ने उसके अनुस्य ही करू करनेकण्या मुख्येन ३ ४ जुन यम अर्थन्त नद्म प्राप्त पुआर है। अस्य सुख इस्ट क्रियेखारे

मध्योक्त प्रकार प्रेयुत्र विन्य क्षेत्रांग्य कार्य न्यापः जो स्वाप्तानी पृत्य प्राप्तानारित्य । केंद्रे कर में | विकास का मेरे के प्राप्त कर । कुलाई अर्थ का अपने का अपने का व्यवस्था का अपने हैं करोर जिल्ला कुछ क्षाप दान्ये जनसङ्ख्या करण प्रश्ना करणा है यह सामाणिक व्याप क्षाप है । भारत्वर्गिक क्षेत्र अन्तर्भा । स्वयं नहीं प्रायन्त्रवर्णी । अन्तर्भागाना प्रत्ये हैं । स्वयं प्रत्ये । पूर्ण declared windwayer mouth digert many device motion application and though कारतंत्र र कुछ कालक प्रक्रमा की काल, अन्यकार्यक्रमा और तृत्यक्रिय पान पूर्ण स्तितिकारणको अनेत्र अन्ति अन्ति अक्ता ने प्राप्तको रहा। काल सुरात जाना से ४ कारों। पुरस्तीकाको इसकेन, वह भी

\$4004004104004404040404 + research to ten proposessandidates engagestated प्राप्तकार दिल्ल के प्राप्त कर जो और अवस्थितहरू थे। तस प्राप्तका सेचे कर

प्रभावता हेक्स्प्रस्य स्थानकोत् कृत्यांच्या प्रभागः । एत्याः स्थानकायाः स्थानः कृतः । सम्बद्धानः व कारत के अनुसार मुख्यी पुरु क्रानेनाकों । क्षेत्रीच्या तथा सुमानिको क्रानीचन केरके मून्युर्वकार कार प्रवासनी तथा क्षेत्रिके अध्यक्षत हो उसी है हम प्रवास अध (त्यून हो विकास कराने और पूजान का अनुवर्धका कामार कार्यका कार्य सेनी menther der fi menten. Die gebeng wenner mit auf auf ben auche, mas विकासकारणार्थको कुर्वाकारणार्थके वेची कारकाः स्थापनः पुरस्तवेच्या वर्षा प्रशासन गुर्वन अस्ति सहा क्यान्त्रक बीवरिक साथ बांच्य कारणे ... अवन का प्रतिरक्षत परित्यन का के देशव के प्र कुर्यक प्राप्त अवस्था के अभिनास्त्री अस्प्रहाती अस्पर का निर्धा । यह क्षाणावर्गन निर्दा अस हिन्दी होगी। यह पान्य कृष्य प्रदान बालोकार्यों। प्राप्त नेवार वेब्युन्तवर्ध कर गर्थ । प्राप्त परि क्षानी और बोर्कारके अंतरभूक रूपक्रामानामधी। हुए प्रात्तिके नामको वही प्रसाद क्षा गाँवे और पत्नी क्षण्यो ( मन्त्री क्षण्टिः पत्ने गुण्यां प्राप्तवणः । व्याप्तवणः अव्यापः औः व्यत्यः वर्षाः वर्षाः वर्षाः क्षात्रकात्रक कम् व्यवस्था क्षात्रक व्यवस्थे सम्बन्धिः कृष्यक्षत्र व वर्षात्रकारी वैशासक व्यवस्थे क्षात्रक who were free from with and it we spe particle been notice भीनको राज्याच्या करान्त्र व्यवका क्षेत्र प्रता श्रेष्ट प्रयान गान है। इसमें की निर्माण कार्याच्या कारकर कर्मा स्थान कार्या स्थान क्रांत्र स्थान क्रिकेट क्रांत्र स्थान क्रिकेट MANA बारवार - (1914) केली का अनना और है और वो मान्यत ही साधानी है उसे कृत्य अस्त्र कार्यक्रम साम्यानां प्राप्त प्राप्त क्षा अन्य क्षा क्षा क्षा विकास विकास क्षात्रकार के अपने क्षात्रक अनुस्त प्रकार संस्कृत क्षात्र के विश्व कर है है। मानुर्वाकारायका अर्थादे की क्षेत्रा क्षेत्रण । मून्यते क्षत्रक क्षत्रिका विदे क्षत्रक्रिय कारा विकासी प्राण्यानां क्रम और प्रसार क्रमी, सीमा, जो प्राप्त रूप अन्यविक्र करी निकारको सम्बद्धन स्था अनुकार नक काल अन्यान श्रीका वृत्र कालकारण है। तृत्र काल क्रमानक कृत्यांको वृद्धि करण्यांका प्रोत्ता । त्रिका । यह कृत्य आस्त्रात्त यह विकास भी प्रान्तकार्यक्रमान्त्रके अस्तरमें स्वयुक्तकार्ये स्वयुक्त राज्य क्षांत्र और स्विधायत नुष्पत्रीत्रकारों हुए क्रारंपर क्रम क्रायाच्याचे अञ्चल है नुष्पत्र क्राये कर दिया असे अर्थ

(अध्याच ४१)

क्षणद्वारा प्राप्तक तम मृद्र व्यवस्था आनावर अन्याकरणय प्राप्तक वर्षान्य अन्याकराम्य की क्षपनि प्रिरम्बाक्षको पुजर्ब नपस्या और दिश्यका उस प्रश्नपर्ध अन्यक्षका देना - हिरम्याक्षका जिलाकीको जीनकर पृथ्वीयर सरागलमे 🖰 जाना और बसहरूपभारी किन्युद्वार) उसका जब

अस जिल ज्ञारार आकामानुरचे चरवातम चयस्यभोन्नी सूचा देनेवाली अनेवा जनारकी इस्तुके वजाध्यक्ष-कर्मा प्राप्त किया का, स्तिसाई भारते तसे। एक समय वे असके कोश्वरके तल महत्त्वक सरिशको अकल करत्त्वके प्रचानका अनेको औरावाकन करो । जुलीवर । अञ्चलस्ट्रिये पहले गर्मभूरों और विकाल साथ सन्दराजसन्तर तिवर्जाके साथ बढ़ा धोर संताय किया था। एवं और बढ़ों भी तरह-तरहरू संवेडाएँ क्षंत्र पीके वारंबार मार्थिक भागते क्षेत्रमें। करने समे । एक दिन का उक्क नरकारी प्राप्त प्राप्तको प्रसाद आर हिल्ला; सर्वोकि कापटी दिला कराराक्तको पूर्व दिलाने कैठे इनका महास्था करने अञ्चल है।

स्ते बहु परम शन्यवस्त्रा चात्र है।

कर मुख मुन्न कुरुवर क्षेत्रे । सवाद भगवान् प्राथरको जिहार करनेकी भिन्न, बेडील और सुन्दर कालांकाण आ नामक गौरको असका रक्षक नियुक्त किया । इत्यवार्त्त जीवक अकट होनेपर शिवजी

सनल्हभारची कल्ले हैं—क्वास्त्रवी ! किर वार्वसीनीके साव सने हुए वे नाना प्रकारको लीलाई करवेकाले सान्तु से, अर्थ सक्य विरिज्ञाने नर्वक्रीक्रका उनके प्रारम्भागलरक्षमा नक्षा चरम भक्तावरस्य हैं। नेत्र बंद कर दिने । इस प्रकार जब कार्यरीने मेंगे सुवर्ण और कामलकी जभावारी पत्त क्याच्यानी अपने करकमलोते हरके नेत्र केंद्र कर मुनिवार ! वह अन्ध्रक कीन का और दियं, तब उनके नेत्रोंके मुँद कानेके कारण भूतत्वदर किस अधिवार्क कुलमें उत्पन्न वहाँ शृष्यभावें ही क्षेत्र अञ्चलत केल गया । कुआ या ? देलोंचे प्रधान सथा महानजरमी पानंतीके इत्योंका महेशाके इतीरते स्वर्ण प्रमु बस्तवान् अन्यक्रमार स्वक्रम केसा या होनेके कारण ज्ञानुके सरकारमें रिका और बहु किल्ला पुत्र था ? उसने परम आजिसे संतह होकर घट-घट अधर हो गया रेजरूबी सुन्धाकी गुज्यस्थाक्षणको कैसे बात और करूबती बहुत-सी बुँदे रुपक मही। कियां ? बाँदे अल्लाक क्लेक्टर हो जवा तब अहक्तर इन बूँदानि एक गर्भका रूप कारण कर दिया। अससे एक ऐसा जीव प्रकट हुआ, जिसका चुल विकास था। का मृतीकाराव्यी बात है, इक समय मन्तांपर अत्यम भयंत्रत, अरंपी, कृतात, अंधा, कृष्य कर्तनेवाले तक देवताओंके चक्रवर्ती कुरूव, जरावारी, काले राम्बर, बरुवारी इच्छा हुई । तम में शर्थकी और नमोंको साथ । उसके करण्डले क्रेर वर-वर क्रव्य निकरण रहा हे अबरे विवासभूत कैलास वर्जनसे था। यह कभी गतत, कभी हैसता और कालकर काश्मेपुरीमें आये। यहाँ उन्होंने अर्थ कभी लेने संगता था तथा जनकोनी पर्राको अवनी राजधानी बनावा और भैरम कारते हुए नाम रहा कर। उस अन्द्रत

म्लक्षराबार कार्नकी होते क्षेत्र ।

क्षित्रक वेष्टवस्य भी तेले आहेश्वरूको सूक्ता ।

Wor 2: 7

विकास को क्रम विकास का अंतिक विद्यारी क्रिकेटर देवकार द्विरक्ताको क्रान्त । भेगमान् प्रेक्षा अध्यो विकास, का बावकार 👚 मुख्यात्रः कुता मुख्यारस्य और इस प्रेसररः अधनी प्रतिमानक विनास सन सर ८ जिला-輸名も

मानियार क नेम पूर रित्म के उनमें सभक्त पर अनुस्त पर्या । यह सका में तुने प्रदास करनेगा । प्रथम्बद्ध मन्त्राच्ये प्राची क्षेत्र प्रश्नीयम् प्रकट मुद्रिपूर्वक विभाग करके ही मुख्य अब बदर्व । बांध गिरा मुख्यअदर कहारे करत् । करना व्यक्तिये (

राज्य कर की महते हैं क्या है। अपने व्यवनारमञ्ज्ञ पाना । "पिराने र मारे नेप्रांत्राके अक्षातीत्रक देखा समान सुनवाप गोरीनाव अनुस मैटनर मृत्ये है से यह कई किया है किए। सामाई हो एका व अवनी सांस्वोर्णहरू मुख बनमें भाग करों का नहें हो? अध्यक्तको अन्य गुल्को आर्थि जान पंजर नेपा का नामको पुरुषा भौगे हेन प्रकारक प्रशासीहार्ग १६८ कार्य सार्थी । मार्थे और संस्था नेप्राचानी उत्पाने अन्यने स्था अवस्थात विशोध सन् अवस्था नेप्रम BP: निर्म । फिर को क्टूर्ड प्रकारत कर एका, व्हारक्काश्च कुम्बरी फार्कगाले हारी करण परम् प्रभावासका कर करोबर ही बार यह आका कवाकि अवकी कराने उसके जेल और अन्यवस्थाने कृत्या हो नहीं बरान्ने इनकेंद्र संबद्धारी जीवर वरवाराको हैन्यकर अर्थ केल भी अंग्रे से । तक सेम्ब प्रार्थाकर प्रकट अध्यानार्थ काश्चारिक लिये प्रीरत किया था । and an expension freezing makes गोगन जागा । चारावान् । पुत्रा सम्बन्धाः अञ्चल्या में युव्र क्राहितक सिन्धे सोग तथा करणे कारपुर्वे कि प्रथमीनान्त्र सामने प्रमाद हुआ। मन्त्र । साम्रे, बार्ग महेन्द्रान्त ट्रांकारे हुन्तर का मंद्रोत कर्ना कान है। यह में अन्यन्त भी अन नह ब्रद्ध आदि संपर्का अपन कारकार है। कि.स विशेषकार मनार कि.सक. कार्युक्ते बार्ग्य, हेराव्ये कार्यि विहान होकर हरायों सुद्धि की है अरेप यह विभागक समाधिक हो गया है(अंसू । सुक्र विभागी भागांचे क्षाका निष्ठ क्षांचान है क्या जो अन्तर्भागा है। काले हैं। जार्च । जब विकास स्टान्स स्टानसार है से लाहर प्रस्ति। र्मातक अवस्थानके काम भीतो लांकीच्या अवस्थान पूर्वतका प्रकार प्रकार को का प्रदान क्षाको मोरीन प्रांत्रकार्गाको ३३६ अर्थाभृतिहर्क कराजक श्रिके क्षाप अर्थ ३० इक्टान्स्ट

en in man freien. मिनके गुर्व कुछ कर्मका अगल्य दिल्ला है ? जु कत्री अद्भार व्यक्ति अवस्य कर्माम् मा प्रकार कर । मै बाग्याना रक्षणेकाची अभिकार ! सन्ते । तक नुवर्ष की अंकार है, अस अभी को आंकानक ज़ेगी

TRANSPORT BY THE PARTY I कृत्या । प्रमाणक काम अस्थानक है । जुलारी प्रमाणकी असोधार केंद्र काम अन्यात कामानवारी प्रसाधक अन्यक्त कार्यकान्ये हो। अन्य सर्वेजवर्धार्थन्त्र हैन्यराज्ञ विरूप्तान्त्र प्रत्य प्रमान हान्या । स्थाप क्षि वरिकारिकेस इसकी गर्माने प्रकार के विशेष्टकेस सर्गावे महावता सुरक्ष अन्तर रक्षा कारण रक्षना वर्णालक । आर्थ । कुल प्रभारत । प्रकारणी काम्ब्रो लहेन क्षी , विहर नम् आकृतिन

हिराग्याधने १६३१ — समुध्याम ! की

परम् कराकारमें कुर देविने ।

प्रकार का जात कर ले।"



कियमीये कुछ जात करके क्य

कारण जरपक्रमध्यम्बस सम्बद्ध केरणपुरस्के बहानामध्ये हैल ४८४ जरमा हुआ। असमे अव्यूत्त्व कोर्य पुत्र नहीं है, इस्तितिन्ये सैपे इस अपेन्सी अनेतीहरूत कहनी पूजा करके मालवा अनुसार मित्रम है। केरेश ! चुने अर्थक्तिया और विर का अपने राज्यकी कता नवा। निरीक्षेत्रे कुत प्राप्त कर लेनेके करते हैं-पूर्व ! कद कह उसका करकारी देश संस्कृत क्रिक्टाक्के जह कारको सुरक्षर क्रुक्त क्रिक्टाको जीवका इस दुर्भाको अपने कंबर प्रकार के उने और काले जेले — ऐक रकालमें का से गया। तब ऐकाओं, पीरवाधित ! तेरे भारवाँ होरे वीर्वांने करना जुनियों और पिछाने अन्या परावस्ती क्षेत्रेकारम पुत्र सो नहीं शिवार है, जिंगु में सुझे। जिल्लुकी उत्तरपावन की र विता सो परावार क्या पूर्व देश है। पेश एक पूर्व है, जिल्ला किया सर्वात्व्य बहुतव विकास प्राप्त काम आस्थात है। यह तेरे ही सम्बन्ध पराक्षाची। क्षारीन बारक्यार जूनुसके अनेकों उत्तररिके आर अनेव है। यू समूर्ण यु:स्रोको स्थानकर - कृत्वीको सिरीली आस्के कारास-स्थेकने जा क्रांको पुत्रकानो करण कर के और इस पुत्रे। यहाँ क्योंने कभी न दुर्शकाने अपनी अवली क्रहोंसे तथा पूथ्यते सैकड़ें स्वरहुन्यारको कारते हैं----वार्ने । असमे कैलीवार कायूनर निकासकार अपने नाव-कों अञ्चलक भीरोके साथ विश्वसम्बद्ध कर सन्दर्भ आयोर पाय-अक्टरोसे विश्वसम्बद्धीयी महारूप भूरताथ सिनुरारि कंकरने प्रतान केकाओं तथ काला। सामक्रम, अनुरा एवं होत्का प्रियमकार्थको यह पुत्र ने प्रयोग हाम प्रयापक सेजानी विर्माण करोड़ी शुर्वीक क्रमान अवश्यासम्बद्धाः स्ट्रांत-स्टब्स हिरुकामुके अन्यस्थित रिरुको करा लिया और रहा देखोंको अल्पका अस्य कर दिया । बद्ध हेररका हेशराच इन्हर्क वर्ष उपाधक र्खा । अपूरिने कर असूर-राज्यपर अञ्चलको अभिनेतिक चार विचा : चिर व्यक्तवा इन्ह विकास अवसे क्ष्मेंग्रस कलात्रकेयारे कुश्मीको स्वते हुए देखकर नरन जनम हुए और असे फारकर आकर पूर्वकर सर्व और भूतराची स्था करने तने। इकर बारहाताल धारण धारणे जान कार्य क्रानेकले कारणकारी बीवरि प्रसारित क्रू राज्यत केने, पुलियों और परायोगि प्रकृत्यास प्रश्नेतिक क्षेत्रर अवने लेकको

घले गर्य । इस प्रकार वारवासमध्यक्षी आवेपर समझ देव, यूनि तथा अन्यान्य समी विष्णुद्वाग असुन्तक हिरण्याक्षक भारे औष सुर्खी क्षे गर्व । (अध्याय ४३).

## हिरण्यकद्विपुकी तथस्या और ब्रह्मासे चरदान पाकर उसका अत्याचार, नृष्मिहद्वारा उसका बय और प्रद्वादको राज्यप्राप्ति

उसने संहारतंत्री कीर असुरोको प्रजातन आध्यतकर गर्व । तथ जिसमे अवने स्थाने किनाश करनेके लिये आजा है ही : तब वे सम्पूर्ण लोकोवने संतप्न कर दिया था, उस मेक्रारक्रिय असुर स्वामीकी आद्वानके जिए दिराण्यकशिपने घर देवेके विपन्ने आने हुए बाराकर देवताओं और प्रजाओंका बिनाय परायोगि ब्रह्मको अपने सामने उपनिक्रत करने राजे। इस प्रकार क्या इन दक्ष- देखा। उत्तर विजयहर्गे भी उत्तरों कहा-विजयाले असुरेहारा भारत देवलोड तहस- 'यर पाँच ।' अब विस्ताही बुद्धि पोहिस नहीं नदस कर दिया गया, नव देवता स्वर्गको हुई थी, उस असूरने विधानाकी उस प्रधुर क्षंत्रकर गुप्तकारसं भूतरावर क्षित्रारी वार्णाको सुनकार इस प्रकार कहा। लगे। अधर भाईकी मृत्यूसे दुःली हर किया कि 'मैं अजेप, अजर और अपर हो। कहा, शुक्क बुधा, प्रवेश, जल, आंधिक संध्ये बनकार वह बन्दरावकाम गया और बहाँ मुझे कभी भी मृत्युका भय न हो। एक गुकार्षे अत्यन्त शोर तपस्या करने

सनत्त्रभारणे करते हैं---कालजी ! भूस किवृत हो उठा । वे सर्गको छोड़कर इयर वराहरूक्यारी अक्रिकिंक द्वारा इस अञ्चलकर्षे जा पाँचे और उन्होंने ब्रह्माले क्रकार भाईके बारे जानेपर हिरण्यकशिषु अपना धुलक का सुनावा । क्यासकी है जन क्रोक और क्रोधसे संतप्त हो ठठा । श्रीहरिके देवताओं के इस प्रकार कहनेपर स्वयन्त्र साथ केर करना हो उसे एकता ही था, अत: अहा चुनु, दक्ष आदिके साथ उस दैन्येश्वरके

िहरण्यन्त्रदेशपु बोला—चेश्वदंशास्त्री हिरण्यकति।पुने भाईवरो अस्त्रकारित वेक्टर प्रजानति 🖟 भितामा 🖟 में भारता है कि उसकी भी आदिको अदस भैधाया। लाग्यें, भूतलबर, दिनमें, राहारे, उपर तत्पक्रम, का दैत्यमञ्जे अपने रिज्ये विचार अचका नीचे—कार्द्ध भी शका, अचा, पान्न, आर्क । मेरा ही एकप्कार साम्राज्य रहे और प्राप्तक प्रहारसे देवना, देख, मूनि, सिन्ध मेरा प्रसिद्धन्त्री कोई न सा जाय ।' यो धारणाः किन्द्रमा आयद्वारा ग्ले हुए जीवोके हाथी

सनल्भारची भहते 🦫 - धने ! समार । उस समय यह पैरके अगुरुके बल हिरम्बकशिपुके वेसे बक्रम सुनकर प्रधानि काहा था । उसकी भूजाएँ क्रमाराध्ये इही भी जाहाके मनमे एवाका भाव जागार हो उहा । और दृष्टि आकादाकी ओर लगी थी। उन्होंने मन-ग्रे-मन कियाको प्रणान करके क्सकी सपस्यासे संगत होकर देवलाआंका उससे क्या—'देखेन् । में भुक्रपर प्रसन्न हैं, भारतकर अधिर्मिक्स कर दिया एक यह उत्पत्त एहा है। यह पार्ट किसरिक्षे आया है। हो उद्धा और जिलावरीयने नह करनेका

अतः सुद्धो सारी कालुई प्राप्त होगी। सूर्व देख एक मान्य उत्पर दूर पहे। तर्व स्थ क्रिकानके हजार क्योंश्रक एवं किया है, अब अद्भुन पशक्तकी नृतिको सहावाली देखीके तेरी कायन पूर्ण हो चुन्ही है: अनः तपसे साथ युद्ध करके बहुनाको मार कला और बिरात होकर कर और दानवोंके राज्यकर बहुनोक्क पकलुकर तोड़-अरोड़ दियर। फिर अपनीत कर ।' ब्राह्मकी काणी सुनकर से उस नागर्थ भूमने रूपे। तब उन मर्वध्य हिरम्बक्रजिएका पुरा प्रसन्नभासे स्थिल सिहको देखकर देखगानक पुत्र बहुउदने देशा । इस प्रकार जब विकासहरे उसे दानच । राजासे बका । यह मुर्गेन्द्र तो जगन्यय होस्त

प्रदूष्यं पूर्व कहाः विस्तानी । पुर्व से विचार करने समा । फिर तो उसने समार्थ होता प्रतिन हो एह है कि वे भगवान् अन्तन कर्मका उन्हेद करके संवायमें समात है और मुनिहका रूप वारण करके असमें देवनाआंको भी जीन लिया। तब देवता नगरमें प्रविद्व ६ए हैं, क्योंकि मुझे इनकी भागकर किन्तुके पास पहेंचे । वहाँ ब्रोहरिने - मूर्लि बड़ी विकासक दीन्त रही है । अतः आप देवलाओं और प्रतियोक्ती है ज्यानका सुनका। युद्धार इटकर इनकी अरलाये जाएये । इनसे इन्हें अल्हासन दिया और संध्य ही दस देन्यकं । यहकर जिल्होकीने दूयरा कोई खेका गर्वि है, क्षेत्र करनका क्वार दिया। का दशता अपने । इम्मीयमे आप इन मुक्तिके सामने जुकतार म्बानको स्टेट गर्व । सर्वयन मातला अवने शन्यका उपधीप क्रीमिये । अपने विष्याने ऐसा रूप भारत विर्धाः जो आभा युप्रकी कत सुनकर उस दुरात्वाने जनमे विश्व और आया मन्त्र्यका ध्वा : यह अस्यन्त काहा: "बेटा कवा मू मयभीत हो गया ?" भर्धकर नक्षा विकासल दील रहा था। अपने पुत्रसे माँ कहकर दैत्योंक आध्यपति उपका पुरु सुच फैला हुआ था, भारिका राजा हिरण्यकशिपने मानवली देखोंको बड़ी सुन्दर ही और नत्म हीसे हैं । गर्दनपर अहा। दने हुए कहर 👚 बीरो 🖁 सुमत्संग हुम सटाई लहरा रही थीं। टाई ही आयुध है। बेट्रॉल भूकर्डर और नेजनाले सिहको पकड़ इसमें करोड़ों सुर्वेकि संकार प्रभा खिटक का जब कामीकी अहतासे उस मुगे-एकी रही की और उसका प्रभाव प्रस्तवाकानीन पक्तप्रनंकी इत्सान्ते वे सभी बहे-बढ़े देख अधिकं सद्द्रा था। अधिक कहांतक कहा चार्थायमें चुने, वरंतु जैसे स्वकी जाब, क्षेट्र रूप जगव्यक था। इसी रूपसे वे अधिरताबासे आंक्रमें प्रवेश करनेवाले परिये भगतान् भगवतकः अस्थानस्कारै शस्त्र अस्थ असे हैं अर्थ तरह वे सम्बन्ध-सम्ब क्षेत्रेयर असुरोकी बनानिय प्रातिष्ठ हुए । उन अल्ब्यान्ये ही प्रातिकार पान्य हो गये । देखिक अनुरु प्रभावत्रात्वे अनिहको देशकर सभी उच्च हो आनेपर की वह देखना सम्पूर्ण

और पालक आहिसे उन मुगेन्द्रके साथ लोहा राज्यपर अधिविक्त कर दिया और स्वयं रेजा ही रहा। इस प्रकार बहुत कालतक अवकिंत गतिको प्राप्त हो गये अर्थान् करके सारान कठोर अपनी अनेको समाल सुरेश्वर परम प्रसन्न हो अपना कार्य

**अल**, अल, हास्ति, जर्रष्टे, पारा, अङ्कृत विध्याने प्रहादको बुलाकर उर्दे दैत्याँके भवानक युद्ध हुआ । अल्लवे उन नृसिंहने अन्तर्धान हो गये। तदनन्तर विधामह आदि भूजाओं से अर दैत्यको पकड़ लिया और उसे। सिद्ध करनेवाले पूजनीय भगवान् विष्णुको अपने जानुओंचर लिखकर दानवांके मर्पको उसी दिशामें प्रणाप करके अपने-अपने किरीर्ण करनेवाले नहाजुर्गेसे इसकी छाती। बामको चले गर्धे । विश्ववर , प्रस्तुत्वरा मैने चीर डाली तथा खुनसे रूचपण हुए उसके शहसे अध्यककी उत्पन्ति, वराहसे इट्य-कपलको निकाल किया। फिर तो हिरण्याक्षकी मृत्यु, नृसिंहके हार्थी उसके इसी क्षण उसके प्राणपलेल उद्ध गये। तथ धाईका विनाश और प्रहादकी राज्य-भगवान् दृक्तिहरे बारेबारके आधारसे प्राप्तिका वर्णन का दिया। द्वितक्षेष्ठ । अब जिसके सारे अङ्ग चूर-चूर हो गये थे, इस में शिवकी कृपासे प्राप्त हुए अन्यकके काहभूत दैत्यको छोड़ दिया । इस समय इस अधावका अंकरजीके साथ उसके युद्धका देवकाशुके मारे जानेपर उन्हें बड़ी प्रसन्नता और पीछे जिस प्रकार उसे महेवाके हुई। उसी अवसरपर प्रहाटने आकर उनके भणाध्यक्ष-पदकी प्राप्ति हुई, उस कथाका चरणांचे सिर झुकाया । तब अञ्जूत पराक्रमी - वर्णन करता 🕻 , सुनो । -- (अध्याच ४३ )

भाइयोंके उपालम्पसे अन्यकका तप करना और वर पाकर त्रिलोकीको जीतकर स्वेच्छाचारमें प्रवृत्त होना, उसके मन्त्रियोंद्वारा शिव-परिवारका वर्णन, कर्वतीके भौन्दर्यपर मोहित होकर अन्धकका वहाँ जाना और करीश्वरके साथ युद्ध, अन्धकके प्रहारसे नन्दीश्वरकी मुर्क्डा, पार्वतीके आवाहनसे देवियाँका प्रकट होकर युद्ध करना, शिवका आगमन और युद्ध, शिवद्वारा शुक्रावार्यका निगला जाना, शिवकी प्रेरणासे विष्णुका कालीरूप धारण करके दानवोंके रक्तका पान करना, शिवका अन्यकको अपने त्रिशूलमें पिरोना और युद्धकी समाप्ति समत्कुभारकी कारते हैं—मुनिवर ! एक समय हिरण्याक्षका पुत्र अञ्चल अपने

समय उसके कापासक भदाना भाइयोने देत्यांके सञ्जू नारायण, सर्वपय होकर नथा इससे कहा— 'अरे अभ्ये ! तुम्हें तो अब अन्यान्य किन्हें भी प्राणियोसे मेरी मृत्यू न राज्यसे क्या प्रयांजन है ? हिरण्याक्ष तो मूर्ज हो ।' उसके उस अत्यन्त क्रूरण बधनको था, जो उसने घोए रुपद्धारा प्रांकरजीको सनकर ब्रह्माजी स्वाङ्गित हो ठठ और प्रसंत्र करके भी तूप-जैसे कुरूप, वेडील, उससे बोले कारिन्द्रिय और नेप्रहीनको प्राप्त किया । ऐसे । हमील्येग हैं।

गया । फिर उसने साथं ही बुद्धिपूर्वक विकार । देख पुनः बोला । करके तरा-तरहकी बातांसे उन्हें शान्त किया 👚 और रातके समय वह निर्मन क्याँ कला. जो उत्तय, प्रध्यय और रीच नारियाँ होती है. दैत्व दीनता एवं नप्रताप्रवंक कहने लगा 👚 'भगवन् ! जिन निष्ठराँने मेरा राज्य छीन जाले । किया है, वे सब दैता आदि मेरे भूता हो बार्य, पुष्ट अंधेको दिव्य बक्षु प्राप्त हो जाय । बाह्या है, तेरे वे सभी सकाम बचन पूर्ण इन्द्र आदि देवता मुझे कर दिया करें और | हॉने | दैखेन्द्रलं अब सु इट, अपना अभीतृ

भाइयोंके साथ विद्यारमें संखद्र या। उसी हेवता, हैता, गर्थां, बाह, नाग, मनुष्य,

अक्षाओं । कहा ः देखेल ! ये मारी बातें तुम राज्यके भागी तो हा नहीं सकते, समोकि हो हो जायेंगी, किन्तु तु अपने विनाशका घला, तुन्हीं विचार करो कि कहीं दूसरेसे कोई कारण भी तो खीकार कर ले, क्योंकि क्यम हुआ पुत्र भी राज्य पाल है ? सच जगतमें कोई ऐसा प्राणी न हुआ है और न पुछों तो निश्चप ही इस राज्यके भागी आगे होगा ही, जो कालके गालमें न गया हो । फिर तुझ-जैसे सत्पुरुवोंको सो अत्यन्त सनल्क्ष्मारओं अन्तर्भ हैं—सुदे । अब हम्बे जीवनका विचार त्याप ही देना चाहिये । लोगोंकी वह बाद सुनकर अन्यक दीन हो। ब्रह्माक इस अनुनवामी क्वाबको सुनकर कह

असकते कहा । प्रश्नो 🖯 तीनाँ कालाँचे गया। वहाँ उसने हजारों वर्षोत्तक प्रोर तप। उन्हीं नारियांचे कोई रक्षापुता नारी मेरी भी। करके अपने अधिरको सुखा बाला और जननी होगी। वह मनुष्यलोकके लिमे दुर्लम अन्तर्षे उस 'श्रुरिको अग्निम्' होम देना तथा शरीर मन और क्वनसं भी अगम्प है। बाह्म । तब ब्रह्मानीने उसे बैसा करनेसे उसमें सक्षस चावके कारण जब पेरी काम-रोककर कहा - दानव l अब तु वर माँग भावना उत्पन्न हो जाय, तथी मेरा नक्ष हो । के । सारे संसारमें जिस दर्कण बलुको प्राप्त असकी बाद सुरक्षत सामग्र मागवान्। अस्मेकी हैरी अभिकाष हो, इसे तु महासे ले । ब्रह्माको महान आहार्य हुआ : वे शंकरकीके से १' पदायांनि ब्रह्माके बचनको सुरकार यह अरवाकमस्त्रांका स्मरण करने रूगे। तब त्रम्थको आज्ञा पाकर चे उस अन्यकसे

्यसायोने कहा—दैत्यवर ! तु जो कुछ

प्राप्त कर और सदा बीरॉके साथ युद्ध करता किया। उत्तने सन-तन महत-सी त्य्याहर्या रह । मनीश ! हिरण्याक्षपत्र अन्यक्षके लड़कर भागी, सुपर्यों, श्रेष्ठ राक्षसी, गन्धधीं, दारीरमें बसें और हड़ियों ही दोव रह गयी. बक्षों, मनुष्यों, बड़े-बड़े पर्यंतों, बुशों और थीं । यह ब्रह्मके ऐसे क्वनको सुनकर शीम सिंह आदि समात सीपायोंको भी जीत ही भॉक्सवर्वक का लोकेश्वरके प्ररणोंमें लोट स्थिया । यहाँतक कि उसने प्रराचर गया और इस प्रकार बोला।

इसीरबें नहें और इड़ियांपाप्र ही केन रह नकी स्वनंत्रे जितनी सुन्दर रूपकरी नारियाँ श्री करके में कैसे युद्ध कर सर्वधार: असः अध- अपने अनुकल थीं, साथ लेकर विधित्र इस क्ररीरको मांसल पना दीकिये।

इसने चन्नधारी इन्द्रको अपना करद बना समय उन तीनोने इस क्वेनके किसी रमणीय

प्रिकोकीको अपने वसमें कर लिया। अन्यकते कहा—क्रियो ! यस मेरे तदननार यह रसातकर्षे, भूतकपर तका 🗜 तम चत्रा इस देहसे प्राप्नसेवामें उन्हेल अवमेसे हजारोको, को अत्यन्त दर्शनीय तथा आप अपने प्रवित्र हरवसे भेरा स्पर्ध करके पर्वतीपर तथा नदिवाँके रमणीच सटीपर विहार करने लगः दैत्यराज अन्यक सन्ना सनस्कारची कहते हैं---पश्चें ! दहोंका ही श्रद्ध करता था। उसकी वृद्धि आरक्षकी प्रार्थना सुनक्षर क्रवार्थाने अपने। यदारे अंधी हो गयी ची, क्लिसे क्स प्रवर्धी हाधसे उसके दारीरका स्पर्ध किया और इसका करू भी भार नहीं का गया कि किर वे मुनिगणों तथा किञ्चलपुरीस परलोक्त्में आत्माको सुरा देनेवाला भी कोई भलीभारि पुलित हो देवताओं के साथ अपने कर्म करना चाहिये। इस प्रकार यह धामको चले गये। ब्रह्माके स्पर्श करते हो। ब्रह्मायनस्यी देख उत्तर हो और अपने सारे इस दैत्यराजका अरीर भरा-परा हो गया अधान-प्रधान क्षांको करकेवादसे पराजित जिससे उसमें बलका सेवार हो आया तथा। अरके दैत्योंबहित सम्पूर्ण वैदिक वर्मीका नेप्रोके प्राप्त हो जानेसे यह सुन्दर दीस्तने विनास करता हुआ विन्तरण करने रूगा । स्तमा । तब उसने प्रसम्रतापुर्वक अपने नगरमें यह धनके पदले अधिपृत हो चेद, देखना, प्रकेश किया । अस् समय प्रहाद आदि शेष्ट्र, ब्राह्मण और एक आदि किसीको भी भएँ। टानकोने जब उसे बरहान प्राप्त करके आया - मानता था। आरक्षकप्त उसकी आयु समाप्त हुआ जाना, तम वे सारा शब्द उसे समर्थित हो बुकी थी, इसीसे वह श्रोक्कन्वारमें प्रकृत करके उसके बदावर्ती पुला हो गयं। हो आर्थी ही अपनी आयुक्ते सेच दिन सद्वानार अञ्चल सेना और पुरुष्यर्गको साथ गैयाला हुआ रमण कर रहा को। उस है सर्पको जीतनेक हिए। भधा । यहाँ दानवश्रमुके हीर बच्ची से, जिनका नाम संवासके समस्य देवताओंको पराजित करके था:---दर्योचन, चैवार और इस्ती । एका

बर्णन करने लगे।

प्रका विकास कर्या, बारम और तुर्गार भी खा । आयके भी देखनेकाम्य हैं । कारी बोड़ी ही दूरपर अपने एक और अन्तकरी करा। पुरुवकी देखा है, जो विकासक बानर-स्त है। उसका मुख कहा अवंकर है। वह सभी अन्तुर्ग देखंके कारी है, किर भी उस महाद मक्ष है। यह उस तपस्त्रीकी रक्षामें तत्पर है। कृद्धिसे जिलोकीको शुणके समान समझकर

इक्षान्तर एक वरण रूपवरी भारीको देखा । जरीको भी बेखा है। यह जुसलगर उसे देखकर वे लोककाची होत्र देख दर्जवात हो। रक्षक्षकथा है । असका क्रम बद्धा मनोरम है मान ही भारतितापनि चीरकर अन्यक्रके भार । और सम्भौ होनेके नामे यह भनको मोडे पहेंचे और बड़े प्रेमसे उस देखी वह घटनाका - लेती है । ऐंगे, बोती, बॉण-सुवर्ण, १० और-उत्तम बसाँसे यह सुसजित है। उसके गर्छने मिलियोने काम---टैरवेन्द्र ! यहाँ एक सुन्धर बारुवें लटक रही हैं। (कहाँतक) गुफाके बीवर इक्ने एक मुनिको देखा है। कहें, यह इसनी सुन्दरी है कि) जिसने उसे ध्यानस्थ होनेक कारण उसके नेत्र बंद है। एक बार देख रिश्क, उसीका नेत्र धारण बाह बाहा सरावान है। उसके मराकायर करना सफाल है। उसे जिर इस लोकार्वे अन्य अर्थमन्त्रकी कला अपनी पृथ्व किसीर रही है। बालुआके देखनेसे क्या प्रयोजन । यह दिखा और क्रमरथे क्रमेन्ट्रकी स्थाल पीधी हुई है। बारी पुरुपातमा मुनिवर महस्रकी मान्या एवं बढ़े-बढ़े नाग उपक सारे प्रार्थरमें स्थित हुए ज़ियनमा भाषा है। देवेन्द्र है आप तो 🖁 । स्रोपांडयोक्ती पारण ही उस प्रदाधारीका । जाप्हेलम रहांका इसकोग करनेवाले हैं । अरम्बन्द है। उसके हावमें विद्युत्व है तन्त्र अतः उसे यहाँ भूनवाकर देखिये। यह

**धारण किये हुए है। उसका अक्षरपुष स्पष्ट** सन्त्वनुभारती कारते हैं—मूर्तिश्रेष्ठ ! दील रहा है। उसके बार पुजारे तथा प्रश्वियोंके इन बर्धनांको सनकर ईत्यराज संजी-संबंध जटाएँ हैं। वह स्वरूप, विश्तूल अन्यक कामातुर हो उठा । उसके सारे और रेन्ब्रेट धारण किये ५ए है। इसकी अगेरमें कब्द का एया। किर से उसने तुरंत अस्कृति अत्यन्त गीर है और उत्तयर धरमका । ही दुर्पायन आदिको प्रस मुन्कि पास सेजा । अनुरुष रुपा हुआ है। यह अपने उत्कृष्ट पश्चियोने बार्ड जाकर मुनीवरको प्रधाय मेजने मुद्रांपिक हो रहा है। इस प्रकार उस - करके उनसे अन्धकाराका संदेश कहा तथा भह सपलीका सारा वेच ही अद्भुत है। क्टलंचे शिवजीका सार सुनका से छोटका

पन्तियोने कहा—राजव ! आप सी आयुध धरान्य किये पूर् है, परंतु उसका श्रम चरस्क्राची बोरचर सपस्वी मुनिने अपनी क्सके बास ही एक युक्त सफेद रंगका बेल ईसते हुए आपके किये ऐसी बार्ने कही भी बंधा है। उस बंधे इस स्वरतांके हैं -'उस विदालक्का सौर्व और धैर्य पार्श्वभागमें अपने एक श्वभावकारमध्यक अस्तिर हैं। यह शत्र कृत्या, सस्तहीन,

कुर, कुलब और सदा ही चायकर्म विश्वास हुआ है, यह विज्ञ-सा आ पहां है। करनेकरण है। कक्ष उसे सुर्वपुर बचका भवः देवि ! मरणधर्मा ज्ञाणियोकर जो अपरोपर क्हीं है ? कहाँ तो में, मेरे वास्त्र भाषा और आक्रमण हुआ है, यह मध्ये पुरुषका मृत्युक्तरे भी संत्रक्त कर देनेवाला युद्ध और विकास करनेवाला कोई का उकट हो गया विकासर, जिसके सारे अङ्ग सुक्षपेसे जर्जर आकर उस वरम अनुस दिन्द असकी दीक्षा 📦 तमे हैं ! कहाँ मेरा वह स्वसम और कहाँ हैगा और उस कठिन अलका अनुहान केरी बन्दुभाष्यता ! तेरी सेना भी तो नहींके करूँगा। सुन्दरि ! सुन्दारा फ़ोक और भव बराबर ही है। फिर भी यदि तुक्रमें कुछ। हुर हो बाजा चाहिये 🖒

राह-दिन तुन्हरे प्रसेनवद्भ को हजारी सेनाका। प्रकार यह युद्ध लगातार भाँच भी पाँच

कहाँ का कानरका:-सा मुख्यक्ताला इत्योकः है। असः असः मैं गुनः फिलो निर्जन बनमें

स्वयंभां हो तो युद्धके किये तैयार हो जा और - सनत्त्रमार वी करते हैं --- मुने ! इतक आकर कुछ अवनी करतृत टिला । मेरे बास - कड़कर उम्र मनाकली बहारम इंभर धीरेले सुप्र-जैसे वाधियोक्त किनाल करनेकाला अपना सिंगा बजाकर एक अस्यना पर्यकर कत सरीत्वा पायक्रेर प्रका है और तेश प्रतिर जानाय करनें करने गने। वहाँ ने एक इन्तर हो क्रमलके समान को बल है। ऐसी दलायें। क्येंकि लिये पाप्तत-अनके अनुहानमें तत्पर भिज्ञार करके तुझे को सक्तिकर प्रतीत हो। हो सबे। इस असका निमाना देवों और असरोकी शक्तिके बाहर है इयर सन्तर्भभावी काते हैं—युनिवर शीलगुणसं सन्दश्न परिवता देवी पार्वती मन्तियोको सात सुनकर (मला) पार्वतीयर कहराजलधर हो रहकर शिवजीकं मोहित हुआ वह कामान्य राक्षस विद्याल आगमनकी ब्रतीक्ष करले फरी की । पदापि होना लेकर कर दिया और वहाँ पहुँचकर पुत्रस्थानीय वीरकारण उनकी सुरक्षाने तत्वर मन्द्रीश्वरक्षे सुद्ध करने लगा । बद्धा भयानकः थे, तथापि इस गुहाके मौतर अकेली खनेके युद्ध हुआ । उस समय बुद्धत्यालये वर्षी कारण वे सदा भवभीत रहती थीं, जिससे संभा, चांका और रस्तवती करेख कक गयी। उन्हें बढ़ा दुःख होता का। इसी कीच बाहों हिरर बाटे हुए बाद नाज रहे से और कामा जरवानके प्रधायसे उत्पत्त हुआ कर वैत्य मोस लानेक्स्ट जानकर कारी और काम हो। अञ्चक जिसका वैर्च कामदेवके कामीस गदे थे, जिससे यह बहु। प्रतंकर लग रहा जिल्ल-भिन्न हो भवा था, अपने मुल्य-मुल्य **बा । जोडी ही देवमें देख जान कड़े हुए। तम, जोधाओंको स्तम से प्**न: उस गुफापर **जड़** विनाककारी भगवान शंकर दक्ष-कन्या आया। वहाँ सैतिकोसहित उसने मतीको भलीभाँति मीरम मैंमते हुए बोले- चीरकराणके साथ अत्यन अजूत सुद 'त्रिये । हैने जो पहले अत्यन्त अर्थकर यहान् किया । इस समय सभी वीरीने अन्न, जल माञ्चल-ब्रह्मका अनुसार किया जा, इसमें और रहिका परित्यन कर दिया था। इस फिल होते यह गये ।

दिन-रातरक करून रहा । अन्तर्ने हैरनेकी एकपूर्वि काह हो गयी । वे किहन बुक्कारे भूजाओं से सूटे हुए अल्युक्तेके ज्ञारणे अर्थवर शक्तक अन्यक्ते सद्वा ही पराक्रणी मन्द्रीश्वरका स्तरि बांक्स हो गका, जिलसे में थे। इस प्रकार जब कहुपसिद्वास नारं नवे मुहस्कारकर ही गिर को और मुर्जिस हो गये । हैनिकॉके बाकॉसे निकरते हुए अस्तक निरनेसे गुलका सात दरकाना ही करन-करन एसर्वक्युओंसे दूसरे सैनिक अवात क्या 'गया, जिससे उत्तका एकेटा जावा होने लगे, तब बहुत ही भुजासबी लटा भा असरकार था। किर वैत्वोंने हो ही बढीने हारा अवस्था होनेके अवस्था कृतिस कारे औरवानमध्ये अन्ये अन्यतन्त्रुवंते हुए सुद्धितान् मनवान् विन्तुने प्रतथनाथ अलक्षणील कर विचा जब नार्वलेंने धनकरन् दिक्को जुलाकर् केनकरको एक ऐसर रिक्यु और इंक्क्कानीयम संरक्ष किया । सरमा अञ्चय श्रीकृत आरम विश्वा, विक्तमा मुख कार्य ही प्राची जारावसी ऐसी वैचानरी, जिक्का का और पाप जा, विकास और कारण निर्माण कारणी कारणी कारणी कहारियात्र था। यह सीवाद सामुके कारणी मधोषारी, भारती आहें देवियोधेर कालों निकास सा। एवा का देवीने स्वाधुर्तिनों समान केमान, मधा, सिन्दू, पुक्रमा असी। अमहिनात हो अपने मुनल चरणोंने पृथ्यीयने कामान्त्रों से सुरवीयन होकर अपने-अपने अलंब्ड्स किया, सब राजी देखता उपनी कार्क्जिक सम्बद्ध हो कार्यक्रीके कार्य अर्थ वर्षिके । सुर्वित करने साले । सरवक्षास् अरावान्ते उनवरी और राक्षसीके साथ किंद्र गये ह कुछ साथ्य । बुद्धिको अहित किंका । किर तो से शूरवर्त बाद मनकान किंच भी आ नवे । किर तो घोर क्षेत्रर रकते जुहानेपर उन सैनिकरेके तथा मुद्ध हुआ । सहयक्तर मुकाभार्यको संजीवनी - कैसलको मरोरले निकले हुए अरवन्त करव-निकाके हारा वैत्वीको जीकिन करते देखकर - गरन जीवरका कल करने लगी । (किल्ले भूतनाथ कियारी जनको निगरत कर्ने । इससे राक्ष्मशीका उत्पन्न होना वंद हो मच्छा । । नव्यक्त एककार अध्यक्ष हो वय रहा म्पासची ! अन्यक महान् वराक्रमी, अवनि अलके प्रतीरका एक बुल गया का बीर और नियुक्तका शिक्कं सम्बन बुद्धिमान्। समावि मह अवने मुल्लेकित सभराम आक-का। संकड़ों जरदान निर्माणके कारण का वर्षका हारण करके अधिकाही भगवान् क्ष्मारके वशीपूत हो रहा वा। यद्यपि संकरके लाव सर्वकर क्ष्माहेले, कहा-स्टूक कर्तरम्ब राजाओंकी केटले काका प्रतिर आवृत्ती और करकोते, बळाकार करोले, मर्जर हो पत्न का जिए भी शिवर्जीकर वृत्त भूजा और लिटेंसे लंकक करना रहा। मिन्स्य वानेकं लिएं इसने दूसरी माना स्थी 🖅 तय प्रयानस्य शिवाने स्वयूपिये कावत प्रयान मन जनन्यजनित असिके समान प्रतीर विद्रीर्ण बारवे को साम बन दिया। किर बारण करनेवाले मूलराब तितुरारी प्रकार किसूल ओकवार उसे सामानुके समान अपने जिल्लाने जो बुरी तरह होन् डाला. तमा जानामधे उदा किया । अल्या कर्नर प्राप्ति फूलरूवर विरे हुए क्सके रककर्णांसे दूधः जीवंको लटक रहा था। सूर्यको किरवोने के-पूज अन्यक जकट हो मने । उनसे साणै असे सुरक्षा विका। वकनके इगेंकरेंने सुरक

केकोने पुरस्ताकार साल कारतकार को मीता और इंकिंट हुए सहा किया आदि क्योंने नर्दन कर दिया । क्रियश्राक्तके मानान शीवल हायाका स्वामेक्स स्वित्वद्वारा अन्यत सावन श्वनुभावति विकासाने इस विक्रीर्ण कर विकार । किया । विकार स्थानस्थार करने इस वे आनन्द किरा भी क्या केपानवाने अवने जालोका सन्तने तले। सन्तनमार दिलाबी उन लक्षको साम व्यांताचार नहीं किया । अस्ये विशेषकारने तेनार आरम्पन्तीक गिरिराजकी गुरुवका सीट कियारीका राजन किया। उस कारणको आसे। वहाँ उन्होंने अधने ही अंतरपुर असाब सरगर सम्भू प्रसाह को गये और उन्होंने। कुल्लीय केवनाओंका जाना प्रधानकी घेट इसे प्रेसपूर्वक कमाध्यक्रको को अग्रुप कर समर्थित करके उन्हें किए किया और सर्व दिया । सर्वश्राम् भूद्रकं समाप्त हो आनंतर अवदिन हुई निरिशामकुद्धारीके साथ अवयोजन सांक्रपस्तिने नाक प्रकारके सारगर्पित कीलाई करने सने। क्षेत्रोद्धात विशिव्यक्त दिवानीकी अर्थन की

Spragen nantentel postetelestraturation de practica de practica de mante production de mante note

(別知回 北八一大寸)

कदीश्वरद्वारा शुक्राजार्यका अपहरण और शिवद्वारा डरका निगरंत्र जाना, सौ वर्षके बाद सुक्रका शिवल्डिके रास्ते बक्तर निकलना, शिवद्वार उनका

'शुक्त' नाम रखा जाना, शुक्रद्वारा जये गये मृत्युक्रय-पना और हिरवाद्योत्तरहातनामस्तेत्रका वर्णन, शिवद्वारा अन्यकको वर-प्रदान

सनन्युधारणी ! क्रम क्रम क्लान् वर्षकर एवं जानर है ? सूने ! लीनानिदारी देवानिदेव रोधाञ्चकारी संस्था वरू रहा था, असे मानवाम् प्रध्यानके जिल्लाको सूचे सूच् स्थान जिल्लारे जेन्द्राचे देखगुर विद्वान् अन्यन्यको गणाध्यक्षणानी आहि केसे पुरसामार्थको विकास किन्ना का-पार सरना हुई ? ततन । भूति किनारीलरपुर कन्ना मैंने मेक्केवर्षे ही सुनी ची। अब आव उसे करानेकी विश्वत लालना है, अल: आव विकास्तिक वर्णन क्रीकिये । विकासवारी मुक्तपर कृत्य करके व्या करा वृत्तान किसके उद्दरमें अस्कार हम सहस्थानी पूर्णकरको वर्णन कंत्रीक्ये। क्षाकार्यके कथा किया वा र सम्बद्धी कल्यासकातीय अधिके समाय तम तेलावी कहने रंग्ये । **से । से प्राप्यक्ष सहर-पश्चारमें कैसे निकर्त ?** क्रमोंने कैसे और किसने कारफाक आरावनी अनकान् प्रोकरके प्रवर्धोंकी जब अस्तन्त की भी ? नाम ! उन्हें को कृत्का क्रयन क्रिया होने सामी, तक अन्यक स्वासकार

एल अहापुद्धिभाग् बर्डेन-सी है. जिससे मृत्युक्त निवारण हो

ाक्षाची करते हैं---अधिकनेकारी अनुरार्शको अने जलाया क्यो नहीं ? आस्प्रजीके इन कमनोको सुनकर समन्तुनगर कृत्यन्त्र वृद्धिमान् सूक्त भी हो विस्तर्गाने वरशकायानीका करण करके

सनक्रमार होने करनेवाली पराणिका प्राप्त हुई थी, ब्या विद्याः शुक्राध्यायंत्रीकी जरगर्ने पचर और उसने सुरंत ही जाओ और देखांके बीकरों हिमारेड - करने सुने ( शुक्रमणार्थको असी ऋकार ३४७ साओ जैसे कान सकाको उद्धा है जाता है।<sup>1</sup>

मिनुनिवासार मुन्तरं शेवकी निवासे क्षार मर्गः विकास भने । प्रत्येः आधुनम् निर्दे रागे इस् अस्तरोको और्राक्त करनेको जार्थका को । और केस स्ट्रूप गर्व । तम देखका शक्क उर्थ इक्टबर मुक्ताबार्यने सर्वारमान्यार्थको रक्षा कुक्रमेकं निम्ने विद्याद करते हुए नगीकं करण दुर्वित प्रमुक्ता किए हो ने पुजरश्यकों भीके बीदे और जैसे बेस जराकी कर्य करते. मने और अस्टरपूर्वक निवाके स्थानी है, उसी तरह बन्देशको अपर नहा, विश्वास प्रोकारकार स्वरत्न कारके एक-एक देवनमा सरकार, कारता, कारी और गोरकार आर्थि मृतनीतीयकी विद्यालय प्रयोग करने रूपने । अवसेवते उस वृद्धि करने रूपने । सम् उस कत विकास प्रजान होते ही ने राजी देख- देखातूर-संज्ञानक विकासक क्षम आरम कृतक और एक अन्य ही इक्किकर निर्ण हुए। कारीवर मकाविताम नवीने अपने गुरस्की इस प्रकार का एको हुए मानो अभी संग्रह आपनो सैकाई सुमानि भाग कर विका ab हों । जैसे पूर्णतया अध्यक्त किया इक्क और कर प्रभूषक्ताओं क्योनकर समुक्तकों बेब, समरकृतिमें बाहरू और अञ्चल्पूर्वक कावित करते हुए हे जिन्नमीक समीप आ क्रमारकोच्ये विका हुआ भार आर्थानके समय । महेंचे तथा प्रति ही उन्हें निपंदित करते पूर सांत प्रकार हो जाता है, उसी प्रकार ने कर कोले — भक्ष्यप् ! मे सुकारवार्य क्यांकात माने हुए। मुख्यनार्वके संजीवनी-प्रयामके हैं।' तय मुख्याम देवाविकेट संकरने पवित्र अम सहे-वर्ष दानम जीविक होकर प्रधानको - पुरस्तहुररा प्रदान किये हुए उपहारकी भरित **ब्**री लग्ह नारने राने, तब प्रकानेने जावार अक्षापतार्थको यथाद रिक्स और जिना कुछ अमधेश्वरंश शिक्तको थह समाधार सुनन्ता । अहे उन्हें कलकी तरह मुन्तमे द्वाल निन्ता । सब शिवजीने चक्र-- 'नर्न्यन् ! सुन अन्त्री अर अन्य सम्बद्ध अनुर अवसरसे इन्ह्रकार

म्बासओं | 300 भूगराक्षणंत्रों निगत दिन्त, सन कैसोकी स-स्कारको करते हैं—अलें ! किसको आस करते सी । उस समय कुरूककार्यके की बाहनेशर नकी लोड़के उनकी हाल बेडररीक अंजराम, श्रीमहीन स्थान को कारमें मध्ये और शुरंत ही स्तीह, क्यावर्ताहर के. अध्यवस्तील हेन्सको लॉककर उस स्थानकर का पहुँचे कहाँ आद्याक, उद्यानहीन जाकी, भारकतिकके भूगुर्वाहरूके वीचवा हामरवार्व विशासमान वे । अक्षत्र, विशिक्षित औ, वास्त्ववित क्षत्रा कर्त संबन्ध देख हाओंचे पान्न, लंडम, बुक्त, चुन्नहोनोंकी आयु, प्रतरहित केशस्त्रकण मरभर और वर्णनत्त्वा लिये हुए इनकी रक्षा कृष्यांत्रा वैभवदात्तिके विकासिका हुए कर रहे में 1 मह देखकर मानकाशी क्योंने कर्मकाहा, जुरस्तहीन श्रातिय और सरकंट क्य देखोंको विश्वक वरके शुक्राकार्यका किन्न अर्थसमूहाकारी वर्षीत क्रोकनीय हो करी क्रकार अवहरण कर निरम, जेसे सरभ ाग्यी। देखीका समरा अस्तर करता यह । सर्व इरमीको उत्तर है। जाता है। महलारमै अन्यकने महाम् द:स्व प्रकट करते हुए अपने मन्दिक्षण वकड़े जानेवर मुकावार्वके प्रका शुरुविरंको अक्षा असाहित किया और

कते हैं, करवी काली अरवकरानी की पूर्वी हुई सकवारोंके किएके नहीं कारिकारो प्रतित्व हो जाती है और उन्हें इस जेक जाते । उन पुरास्त्रको जीवकेत्रका सोकर्ते सभा वस्तोक्ते—वार्ते को पूक अक्तर से एक नकता का किया। अर महीं निकास । यदि पुरर्वनकारी मध्यम चलके प्रभावते ने प्राप्तक समस्यात्री अववृत्त्व कारनेवाले कारलीयाँ—रकारीयाँ जुलाकार्ये विकृत्यानी कार्य विकारे । अव अवश्यान कर रंग्या जाय हो अन्य सीयोपि उन्होंने निकानियो जनाम किया । भीरिने उन्हें कार दान और संकार का अध्यक्तकात है। पुत्रकारों सीवाल कर लिया और विकरीका आर्थात् कृतका कार रसायूनियं जानस्थानः संग्रा दिया । सदानार कारनारतारः अहेका करनेले ही आहा हो जाता है।' वैश्वराच्यो इस कृतुम्बद्ध शुक्राव्याचेयों भी वैसे ससी मानवारे पूर्णकारी वारण करके ने देख विकास दृश्य देखकर भूतवारणे हुए केले । प्रकार कार्य राजवेरी क्रमासार राजधारिको अहेशाने कहा—भूगुलका । क्रीक तुम प्रकारकोत्तर कर बड़े और उन्हें जन्मने रूपे. मेरे विकारकोते शुक्रकी उन्हें निवार्त है. सका करन, प्राप्त, कक सरीसे कारोर इसलिये अन्य पुत्र पुत्र कारानाओं है। कालर, जुलुस्की, फिल्क्सिसर, सार्थित, भारते, आओ, अब हुन मेरे पुर हो गने। कारते, कानुसाङ्ग, वर्षेष्ट्रस, विवाहर, शत्युक्त । समस्युव्यास्त्री कारते हैं जुनिका ! और पुरारोक्कर करावर प्रकार करते हुए वेलेकर एंकरके में कार्यकर सुर्वके सदस कर्मकर पार-मान्य कार्यने समे । इस प्रशास कार्यनकान कुरूने पुरः निकानेको असार कारण प्रचाराम युद्ध पूर्वत पूर्वत सोच किया और वे क्षत्र मोहकर सुति कार्य विकासक, कान्य, रूपी, संभारती, पीर समा। बैलक्ष्य और व्यक्तकारी वैशाया असी वर्ग क्ताओंचे विकास, सरीव और कामस्त्रकृतिकों मिल, नेम, क्रथ और मुकाई अन्स हैं। काराव्यक्तिक प्रणी करके अञ्चलको जंका जानकी कृतिनेकी भी गणक गर्ने हे कश विका । किर तो प्रकार्य तका अनुरोकी - सकती । देली दक्तने में आप जुलाकी दिल हेत्यआंचे महाम् कोशनहत्त क्या क्या । उस अक्टबर किस क्रमार स्तुति कर्ते । आकर्ता कोर काव्याचे सुरुक्तर क्रान्तुके अपने रिवार आब पूर्तिकी कारानी जाती है और आप मुक्ताबार्व अन्यवस्थित कानुनी चीते अन्यसनुति की है। अन्य प्रमूर्ण सुरी और िकारनेवा सार्व केली हुए कवार सार्वन असुरोंकी आवना पूर्व करनेवाले हैं कवा g-a, अर्थोहरू और अस्पाराओंके विक्रिय किए प्रकर सुनि करें।

war - 'भीते ! जो रणाहुन क्रोड़कर भाग अने जले जकर कोई किए नहीं दीना नड़ा

सुबने पदा-चनवर् ! आवके पैर. को । जा समय को सक्ते आपे अन<del>िह-दृष्टिये देखनेका आप संदार की क</del>र पालक्रमहोत् करते क्षेत्र, प्राप्त, मारायम, असमे हैं। ऐसे प्राप्तमें मेना आरमी में

कुम्ब सम्बद्ध महामानस्थानुर-संभाग भी क्षेत्र । समस्युरमस्थी कहते हैं—सुनै ! अस बद्धा । इस प्रकार में सी क्लॉनक विक्योंको । इक्टर खुक्तने विक्योंकी सूर्ति करके क्लू कांक्रमें करतें और प्राप्त करते के; क्षेत्र, करावार किया और काफी आज़ाते के कुर

**व्यापनात्री । इस अक्षाप रक्षभूतिको संस्थान भागान उपायनम् आग्द्रमाथ भागनात्र** विस्ता नगर सुक्रमणे निमान कियों की को पति । एवले दशकतशास्त्र है। कर्नकार कुमान्स को तुन्दे सुन्त हैंग्या अब सम्बुद्धे कारणकार क्रमणकारमध्य अन्यायुक्तवर्गक क्रास्का कर्णन सुन्ते :

महार्थ । यह सम्बद्ध हुन्य क्रकार है।

भूत्रचन्द्रसम्बद्धाः जन पर्युपतये त्यञ्जाब ज्ञालयकान्ये वृधकतये हरने असे असः \* क्रांत्रक कि अधिपदमें कहारिये मानगढणमें आहे.

**सामग्रीको सेमानं प्रांतर हुए, श्रीक समे नाइ** सामग्री प्राप्तानाने नेपापणवातानान अध्यान क्रिके क्रमुका केंग्रोकी कहाने प्रमेश करने हैं। रहनियान अल्लामधीनक्रय उपायनकर्तनः क्या**में शुक्र**न क्रिया **सम्बद्धा कर किया कर, केन्द्र**ी राजवे जीवाय जिल्लाहरू अञ्चली इशकाय सम्बद्धाय MA-अनावय क्रांग्रेयाय क्षान्य क्षेत्रक व्यक्ति विश्वक व्यक्तिक ३३ नवल ६५ वय स्टायुरकाम्बाय जीवन साथ को अप १९८०माजीवनतासकान अंग्लेक्ट्र राजेक्टर क्याने लास्त्यात अस्त सन्दर्भाव संस्थात मन्तरं वृद्धिकोत्रणे विकासवारतम्बद्धान्तरंशस्यानामः भागान्तरं साधुक्रमाम् सामानः साधानामः है-संकाधभने देशमध्य कन्य वरित्रजन अजस्यनीनस्ताधमार्ग्यन्त्राय बाह्यभावे वर्गन्ता युग्य-वक्तासम्बद्धाः स्था वर्षेत्रस्य साम्बद्धाः । युग्यस्य साम्बद्धाः सम्बद्धाः । स्वरूपिः प्रकारकान् महाराज्यस्य पूर्णस्य सहर्माञ्च अस्थानः एव विश्वतस्य सरम्यासः सूर्यस्य Mirela प्रतिकृति अञ्चलाम् करमभन्तिमे अध्यक्षाय तेवाच कृतेतृत्यीनमृति। सर्वनाधाः मुक्ताक्षणम्य प्रमाण्यास्य अनुस्थाने विभागतस्य सम्बन्धाः समाप्रीति संबन्धिता क्रमीक्षणनाम सन् १२ वर्षकाचे परिवाध पृथानकार्यात्राधानम सुनाम सक्तान मिल्लाको संबंधवर्तिको सेन्द्रान्तकाच नको ज्यात्व क्रियम्बक्ष्यस्य द्वांका वीधान क्षेत्रकाराज्ञास्य 🔑

हती होते क्याका अन करके शुक्र

क्षेत्र को एंक्स्पाओं के कार्यों और आस्ट्रांस क्षेत्रम क्षेत्र में अर्थन क्षेत्रकों, स्वाम एंक्स्प को और सी-६ मेचने कुछ प्रवासकी स्टिमारम सावन कारण करनेवान प्रतिस्थान विनाकति इतानसंदने इंबर ps প্ৰথম সুৰুত্বকাৰ প্ৰস্তান্ত্ৰৰ কৰে। নাজবাৰ ব্যৱস্থাৰ আত্মান বি <sub>পূ</sub>ন বাৰত কৰেবলৈ ভাই मही राष्ट्रीआने प्रारम्भारण सर्वत्रार अनेपासरा कारफाने सेराक्ष्मण सहोत्र राष्ट्राच्या स्वर्गाच्या स्वयन्त्रे प्रकार कर राज्ये अर्थन्त्रको प्रानुको अर्थानकान पानिकार पर्यक्तक प्रकार कार न्यान कर देवाल अर्थकान अस्ताकार লিংকার্যসম্ভাৱ শক্ষা কলিক কালাক অনিবিকাশ ও মান বিভিন্ন লেগাকলৈ সুক্ষানি সুক্ষানি সুক্ষানি कुरमान्त्राची करूनको विकास सामन सामेनामे राज्यनको महामान्त्री मुख्य कुराने विकास कार्यक्रम बीमा और प्रकृतक कुछ अस्तिवार अस्त राजित बालको अस्ति राजवार आस्तिता वेशको स्थान मक्ताने प्राकृतका सरको नेहाँका यह का देवेलाने कृतक गाँगके विजयक क्रम्माक्वी स्वयं का कार नेहाँ पार्वभागी प्रमाणकारणका हान्य अस्य अस्थितम् प्रमाणकीन स्थानमान प्रभागीत् काम राज्यसम्भ स्थेतः को प्रथम क्षेत्रपंत्राचे पुरिवारम् अन्यानं अवस्था वर्षायक् वर्णात्यः वर्णात्यः वर्णानाः वर्णानाः वर्णानाः विकास चित्रक स्थापनी चरित्र । दुरावाची इनके बावाची सर्विका नाजीवाण वर्ग विश्व विश्वविक कर देशकार,

बीर्यकी तरह निकले थे । उस समय मीरीने अगस्य -इन्ह्रान्सार क्रिजने अवार अवार क्या दिया। तक वे हमरे विजय- विकास क्रमवारी, गिरिश-इंक्सके बद्दा होभा को लगे । तीन इजार - विदिवर कैलासवर शयन करनेवाले , मीम---मुनिधर राक्त पुत्र इस मुनलपर पहेचारते चाले, रलशाला--- लाल बचावारी, यांगी प्रपत्नी दानवराज अञ्चलको देला । इसका कर देवेवाले, प्रकार स्वरंध कर रहा था—)

महादेव — बेबताओं में विकास मन्द्रार्थकत्रकोमाः 👚 स्थाण् नकाश्वितः अनकाली, विकास नेत्रीयाते, महातेय "सहार्" कथसे सानवाले, उत्पन- प्रस्काले -जाननधोग्य,

प्रान्तके अठर-पश्चरसे लिङ्गके सले इन्कट कामदान—कानदेवको दना कर देनेनाले, इन्हें बुक्रमध्यक्षे अपनाया और जनहीचन करनेकले, करदीं—विकाल अदाधीयाले, क्षर्य कानीन होनेके पक्षात् से ही केइनिधि अर्थकर रूपकाले, सुन्दी—वह क्ये अवस्थे-इत्पन्न हुए। तस समय उन्होंने पैर्यशासी एवं। कंगके आता, काल्टल - कालको भन्म त्रिकार— इतीर सुख क्यां भा और यह विञ्*ल*या संदारकर्ता, भवानों – कथान करण भटका ३३८ परमेश्वर क्रिक्का स्थान कर रहा। करनेवाले, गुरुवर - जिनका कर प्रकट शाः। (यह शिक्यकि १०८ नामोका इस नहीं होता, गुप्रमत्तः गोपनीय सक्तोकके, गम्बीर--- नुब्बीर साधासनाते पावगीका---पहान, चलोकी धावनाके अनुसार प्रकट होनेवाले. नेक्सेंबाल, ऑक्याटिग्गधार अणिया मकाकारः आर्थवन् विद्विवाके अधिकार, विलक्षिपर्यन्त्रकः— कारण करनेवाले. असून-अमृतकारम, विल्येकीका ऐवर्न प्रदान करनेवाले, नीर--्येग्डना—अकुवी संको होनेपर दैठके समान रिवर, नीलकन्छ । भारनेवाले, भेर — युटोके लिखे कर्पकर, शक्तें नील बिद्ध कारण करनेवाले. विश्व -श्विकट सम सारण करनेवाले, पिनाकी पिनाक नामक बन्ध बन्ध मामल- मोटे-साजै प्रारीस्थाले, पट्-करनेवाले, वरभाश—वृष्यके वैत्र सरीले नियुपा, महामासद—ब्रेष्ट फरक्का गूर्वा पुरुषः अन्यामी सारुभेरवासस्य, महेस्र सर्वस्थापद — सन्पूर्ण कामवाजीको पूर्ण होतु, क्षेत्रक्यदावरा—क्रियकीका विनास **अ**रनेवाले, कम्परि—कामदेवके प्राप्त, करनेवाले, *स्था* — ज्यानीके कोची,

प्रजन्मरूप्, यद्वपूर्ण काल येथाले यपुत्रम्, शलक (फानवारे, शक्तात्वक **व्यवक लेनेता**ले कानस्त मानमे राज्यं आसमोदार् कृति। जगर्भाता क्रक्तानां सर्वान्तरीये, स्थानन, क्षेत्र क्यांध्यक्ष, भू-भूनः 🕶 ्यन रोगी लामध्ये विचानभागि कृत्यावन जिन्ह बारमप तम इजार सूर्योक सक्त्य प्रपादानी महार्गन यम तरहके बाँडे महारोक्षक सन्पूर्ण हासाओंडे विम्नून क्रिकेटले क्राध्यतकरूप राजाके क्रिके कानेवारे उत्तर क्लंकर कृपरानं निमागर्गात, मुख्यक्ष, सम्बद्ध हरू बंदनेवाले सुरर्गक एक्ट द्वीर मॅरिनेनारे पुनिके ६ १७४४ और १४६ धीयरासमाँ है उसे नगरमा है जानमा है

*न्भिक---* व्यक्तकार**यक्त**का, उत्पत्त--अपनक्तर-मा केव राजकृतिकारिका हालीका भवस्य पदानाः बेशलस्थरूव, योर—बोर, शांकिनीपुजित अधियति, मृहतास—धृतगणीके रूपयी, जीवा कथ धारण करनेवाले, धानु— क्रोधपुक्त, निहुर -दुष्ट्रीयर कटांर कावझर वज्ञस्वक्रय, अतर्गतः -वज्रेश्वर, सद् चण्डीश—चण्डीके चित्रकाश्य — चरित्रकाले चण्डतुन्त--अत्कल कृष्यित चुलवाले, उस यहान् अध्यो मुक्त ही नवा 🕆। इस

यज्ञम्दन गरुत्वान्—नस्थतवस्य, रक्ष-चेत्रके विनाशक, कृतिकायुनयुकः साहुगस्तकाय, शवभावन--शवका भोग कृतिकाओंक एवं (स्वाधिकार्विक । से युक्त, 'लगानेवाले, लेलिहान—सूच्य, होनंपर जीध धारण क्रमलकारेशके, महार्थेड--आक्ना भवेकरे, कृतिवासा — गर्जासुरके पन्यू — पृत्युक्तका, मृत्युरगांका — भृत्युकी क्रमहेक्ट्रे ही क्लारूपर्वे भारण करनेवाले, भी प्रहृंबचे परे, मुखोर्म्खु —मृत्युके भी वर्षे कल, मासेन— विकल सेनावाके समेदनेवाले भून्य — मकांका कह रेसकर कार्तिकेव सक्त्य, अम्बद्धाराण्यवासः — क्षत्रम हो जानेवाले, भुत्रगभुषण ⇒सर्पोको इच्छलन एवं अरच्याने क्रिकरनेवाले, ग्रग— भूषणकर्वमें सारण कानेवाले, दशालम्ब — प्रेम्बकाव, विगय आयमिरहित, वेतारः — शक्तव - क्रेमचे मक्त रहनेवाले, धीतराग---बैसमी. शतार्थि —तेजकी असंस्थ क्राविक्वीचांद्वरा समाराधिक, अप्टर- विकासियोसे बुक, सत्त-स्वानुसारक, अधीर-धक्के प्रवर्तक, धारदैन्या — रजः—रजीगुणस्थ, तथः— समीगुणस्थ, मयंकर टैलांके संहारक, पोरपंप—पोक्का वर्ष—क्वांकरूप, अवर्ष— अवर्धकर, शब्द करनेवाले, घनस्पति —धनस्पत्तिः वासवानुध— इन्त्रके छोटे भाई उपेन्द्रस्वकार, स्थल्य, मस्पत्र<del>् — हरीरमें यस स्थानेकले</del>, सर्थ— सत्यस्थ, असत्य— सत्यसे सी जटिल—जटाधारी, शुद्ध:—परम **राज्य**, परे, सद्द्य—**उत्तव क**प्यवाले, असद्दूप— भरण्डरातसेवित—सेक्को भेरुकनामक बीभस्य स्थापारी, अहेतुक—हेतुरहिन, पक्षियोद्यरा सेवित, पृतेनर—भूतंकि अर्धनरीक्षर—-आक्ष पूच्य और आका पञ्चभूतावित —पञ्चभूतोको अभाग सूर्यम्बस्य, धानुकारिकारपः — कोटिसर देनेबाले, सग-- जनभ-विद्वारी, त्रेगीयत-- सूधीके समान प्रमाधाली, कत्र--करनेवाले, २०%— प्रचण पराक्रणी, संद्रारकर्ता, ईशान—ईसर, बरट—बरदाता, प्राथनाथ, दिल-कल्याकास्वस्य । वर्ष्याचा विषयी क्रियतम, इन १०८ पूर्नियोंका ब्यान करनेसे सह दानस

<sup>-</sup> महादेवे विकासको अन्द्राचीनवर्गनेकाम् असून असून असून् जीलकान्त्रे विवर्गनिकान् । कुरभावा निवासने पूर्ण सर्वेत्रस्थान्। जन्मनी करावरहरू स्वयन्त्रमे कार्यान्त्रम् विकास विवेदा कीम रहेकाचे राज्यासम्बद्धाः विवेदाः व्यवस्थाः विवेदाः कार्यारमस्य 🗵 मुक्तभने सुप्तमनो भन्नोरे याचगोन्नसम् अध्यापिश्वासी ि चित्रेकेशकंशकाम् *स* कीर स्केटका को जिल्हा सारान्य करूप कारानीम्बदन्यमा नेरही ही महंस्याम्॥

अन्यभने कहा—सम्बद्ध ! अस्पन्ने तथा काम-त्रदेश आहे. होनेके कारिपृत

काल प्रसन्न कुरू जटाजारी संकारने उसे मुक्तः जहिला जाने किया की सहाते रजामुनाये क्षरके इस प्रिमुलके अप्रभागते ज्ञार लिया। इर्वक्ट्यर मानीसे अवस्करे जो दीन, दीन अतेर विच्य अपूनको कर्मने अभिर्यक्त कर । तथा क्षेत्र-के-लेख कहा है और मूर्यताक्त दिया। तत्वहाल महत्त्वा अञ्चल करने को स्थेकमें जो-जो निन्यत आर्थ किया है, मुक्त किया था, जर समकर सरस्वरापूर्वक अभो । इस स्थाकी आप अपने पनमें स्थान क्लीन करते हुए अस न्यादेश अन्यक्ते व दें अर्थात् असे मूल जाये। महादेश । मै अलग्स कोळा और बु:सरे हैं। मैंने ईश्वरने कहा—है दैलेन्द्र ! मैं तेरे कामदोक्तक वार्वतीक विकास भी जो इत्रिय-निमय, निवय, सौर्य और मैमेंसे जुनित भारत्य कर सी मी, उसे आप समा अस्त्रज के गमा है: अस: शुक्त 🕽 अन्य सु कोईं। कर दें । मापको सं अपने कृपन, हु: सी एवं बार बाँच से । सैन्सेके राज्यकिसाब ! सूने होन जन्नक स्वयः ही विशेष इका करनी निरन्तर नेरी आराधना की है, इससे तेरा चालिये। मैं उसी तरहका एक दीन करू हैं कार। बरुपन श्रुप्त पन्ना और अब तूं वर और जानकी इरलानें आया 🐔 हेरियने मैंने बानेके जोन्य हो गया है। इसीलिये मैं हुक्ते अध्यके तापने अञ्चलि गाँव एसी है। अब बार देनेके लिये आचा है क्यांकि हीन हजार जावको मेरी एशा करवी काहिये। वे क्रवीतक किया साथे-पीये प्राप्त धारण किये। जगजायरी फ्रवॅसीदेवी भी मुक्षपर प्रस्ता क्रे सहनेते हुनै को पुन्य करावा है, उसके जानै और सारे करेबको साराकर सुक्र करभवरत्व तुझे सुरतको जाति क्षेत्री वार्तिने । कृत्यपृष्टिसे हेसे । अन्तरोत्तर । कर्मी क्षे समत्तुमारणी कहते हैं—मुने ! चन इनका भर्मकर प्रवेश और कहाँ में सुक मुनकार अन्यक्रने भूगियर अवने शुटने रेकः देता ? व्यवसीतः ! मैं व्यत्ती प्रकार उसको विषे और मिर बढ़ दांचे जोडकर कॉन्सर जहन तो कर सकता। शाबी ! कर्ज से हुआ जगमान् अनापतिसे मोला । अस्य असर आय और कार्य सुकार्या, मृत्यू

वेजनेकाञ्चलक स्पूर्ण रूक्षक व्यवस्थानम् । वर्षात्रकाने अतिवैकानुकान कृतिकान्यास्य । मान्-नियमंत्रको एकः पुनान्तरकं (उसमान के क्षेत्रक को आक्रिक्षित्रको। अर्थात बोल्डेनको पोरबाच सन्तर्गाना धालाम् स्टिन्के सूद्धे पेरण्युऽश्रामकाम् । मृतिका पुरुवार्थ प्रश्नाभक्षात्र स्थान क्षेत्रक निवृत् काई कार्यदा वांक्टक दिव्हा । कम्प्रमुक्त राज्यानं निर्माता प्रधाननिर्मम् नेपियानं मध्येते नाम् मुख्या हैनाम क्राम्पेषु अवस्थि विद्यारसम्बद्धितम् जन्ते विद्या भूस्त्रात्रं संस्ताते प्रस्तिना । कारण *र प्रकृतिकार वर्णनामा वर्णनामा* । साम्यः सारदानी अञ्चलकार्युरामाः/कृष्यम् । **प्राचीतम्बर्धः भाग् भागुकारिकात्यः। स्थान् प्रकारम् अवस्थितम् पादः दिल्लाः अ** प्रशिक्तपुरतः प्रोक्तवन्तिः ५० हार्यः स्थाननं स्थाननं स्थाननं कृतन्तिःस्थानाः। वर्षः।

मैं ? (अर्थात् परी आवके माध क्या कृष-गः अल्बरी जोर कुरान्द्रश्चिने देखा । उनकी दृष्टि है ?) मध्यर ? आरमेर में मुद्रकरण-रियुक्त एको ही जो अयन कृतिसाम नगर अञ्चल महत्वामी चीर पुत्र मेरी कृष्णनाचर विचार अच्चाद्धा स्टब्स हो आचा। उस घटनावा करफ अब काधने वर्षीजून कर हो । नुवार - हमाना होते ही इसका समारब पूर्ण हो राज्ये । क्षार, क्यार्टिंग्य, सञ्जू, कुम्युवर और वितर जो सामा विका (क्रात-महश्वर) की प्राथमान्त्रे से वर्णकार दिखा। मैं इस अनाम कान्त्रे सह कुलकृत्व हो गया। उस कार्यनीयो गुल्यके गौरवकर मिना मान्। समय वार्यनी शवा वृद्धिकन् शंकान्ये जाकाः बुर्विहारे देखें । मैं निरंग अराप संप्रतिका पत्ता क्षमा व्यवस्थाः मृथकार च्यार विरंपा । पूर्ण प्रवाहर रहें। देवनाअभिक्रे बाला क्षानवानन बेंग बैंग हो। अन्यक्तने असम्र हार बन्द्रडोस्थरने अपन्य को जान तथा में बरमार्थनम् को चौरा मिन्तम् जारा चनोरम् जात्र कर शिन्तर। जूने । करणा पृथ्वी गर्मोक साथ निवास कर्म । व्यवदेश्योक्ती कृताम अन्यक्रमो विभ प्रकार महेशाय । अत्यक्ती कृषेलां में उत्पन्न हुए इस । बरम जुलाह गामाध्यक्त पढ़ प्राप्त हुआ का. किंगों के इत्तराध्यक्तक पून: काली उत्तरा व । का भारों का भारों पूराना कुलान मैंने सुक करणे. येथी जनम पर मुझे प्रधान कीर्रजने । - जिल्हा और मुख्युक्रण मन्त्रधार यो वर्णन कर

इननी जान कथ्यार यह दैन्यराज सामा सन्युर्ण संराय-अधीयंत फल इस्यान सर्गनेपरिता पार्वनीकी आर देलकर किनक क्रंबरमा है। इसे प्रयाक्षक्र, प्रया कार्य । ध्यान करना हुआ जीन हो भक्त । तम यहने

राजन्त्रज्ञात्वी एकने हैं। मूर्निमनमा । दिखा । यह मन्त्रा कृत्युक्त किसराक और

(Makes A.A., A.d.)

### ञ्जाबार्यकी योर क्याचा और इनका शिवजीको विकास अर्पण करना तथा अष्ट्रभृत्यपृक-स्रोपद्वारा उनका स्तवन करना, शिवजीका प्रसन्न होकर उन्हें मृतसङ्गीवनी विद्या तथा अन्यान्य वर प्रदान करना

किन्द्रा किस्स प्रकार लाग्न हुई औं अब उलका कार डोलावर बञ्चानुस्त्री सका बहुई से कुन भूगुमन्द्रको कारकारोजुरीयै आक्रा इतार बार परम प्रीरिधर्मक कथन कक् प्रभागकानी विकासका स्थाप करने कर्तन " और शुर्मानन क्राप्टनका जा

राज्यकृत्यतः में काम है —बाल्याची ! जिल्लांस्यकृत्यते कारका सी और कारक कार्यने मुनियर सुकारवार्यको शिवारे मृत्युक्तक ही एक करण राजनीय कृत्य नैवार करावा । काशका कृत्युक्ता प्रशासन कानेकान्त्री थार किर प्रकारपुर्वक इन देवंश्वरको एक स्वास मर्जन करला 🖟 सूत्र्य । पूर्वपञ्चलको साम हे, । मुगरिया हम्पोने साम करावा । विरा क्या हुए पहल कारणका धार तथ किया था। निश्चयर अनुलेख किया। यन्यशास् केरण्यामधी । इस सन्त्य अमेने वहीं एक. नावकारीक मात्र परम् प्रैमपूर्वक राज्यानक

च्छत्र **प्रधानक सद्द तम**्याच ज्ञान अस्तुर काल्कि अने अङ्गी **च्छा स**च्चान वत्रया **पान्य** है।

कृषः (कृष), नैकियर, सेमा, असम्म सुन्तरः व्युक्तने खेले । असमके कार्यात, कुमारी, वेकस्थाता, मांबानं मतः—स्वानंता कृत्याता ! क्यां और मृत्युर कामनाने प्रोकरमीत्वी निन्ने कोई क्या अक्षय गाउँ स गावी है। मुख्यो इत्थियां स्वीत करण अध्यक्त अध्यक्त स्वीत करने ताने । **पश्चिमश्रक्तके व्हान् रोक्का कांका - मर्गवः क्या-- वृद्येककः प्रकर**्। रियान्द्रभागे विकास प्रार्थन कर दिया और विजन्मोर्ग स्वयंत्र अध्यक्षरको अधिवृत्त

Baritanian and managas de casion de constituto de constitu (अपलब्धाः), अपूरं कार्यः कामनं कार्यं युक्तकामार कार्यं वृद्ध तय कार्यं ह्यं तय कार्यं कारकारी, व्यार्थिकार अंदरना, ओन्सीसरी अने । इस क्वार क्यांट एक सहार वर्ग और क्रमान व्यक्तिकात (क्रमेनी) क्रमान्त्री क्रील वर्ष। तथ कृत्यामान स्थानको पी विक्रम्बार क्रम, सम्बन्ध्य (ग्रम्भूकरो) । कृतिसम्ब कोर सम्बन्धाः देशकाः योगाः कुंबल आगळेला, केलर, स्थानीतस्य क्रमार प्रसान को नमे। मिर से दशनान्य (बंगाबेगर) विविधिका (ग्यादमा) कर्चनीके मानी सावाम विव्यवस्थ प्रेया कुल (सारायुक्त), मूनपुरूद (वर्शनार), फिलोर प्रगीनकी कार्गित सामने पुर्वात क-दार विकास मुख्य (क्यान्ता), भी बहसार सी, इस निवृत्ते निवत-स्वार

कुल्लाहे, कुराह्युः उन्हणार्थे (गोरकार), तुम को समामान्ये निर्मि हो । नकाम्बे । मै आगाम साल, बेक्सम, क्रम्यमा कुन्यमा गुन्तारे इस अधिनिकस मध्ये विशेष प्रमान दुर्वाष्ट्रः कृत्यः है। कर्षयः। तुर अवन्य साम वर्गकरिका (कार्यन्त) - इत्तरने अनेकाके कृषी और यह बॉप स्ते । वै व्रीतिकृष्ट कृष्णा सरा अन्य कन्नवंशि तक मान प्रकारके ।कनीय - वनीरव पूर्व कर देना । अब मी नाम गुनारे

विशेषकम् अर्थनः क्षी । अर्थे काल-के क्रमार 💎 १४००१-पर में काल है—पूर्व ? सामके क्रवर्षित क्रिके। तथा विक्राणिकृति अस्ते इत्य करत सुरवस्त्रका एवं इत्यूष्ट वयानको राजने हुए फिक्सक्रकाम को अन्यान सुरुक्त सुन्न प्रमान है अनन्द समुगी क्षात्रांका राज्ञ करके क्षेत्ररजीका कावन निवस हो राज्ञ । उन कानकानन दिशका विकास हुन प्रकार सुम्मानार्थ कोच प्रमान सुन्धानार प्रतीत नामानान्-वर्णना राज्याना क्षत्रीच्याः ज्ञानाः प्रचारमेतः विक्रीति विकारमेते यहारचा पुरस्कानमान हो राजा । एक प्रचाने महायानको पूजन करते हो। परंतु क्या उन्हें इन्तुनंक प्रान्त्य व्यवसेनी प्रमान किया । क्षीच्रा-एक भी पर दशके विशे व्यास होने शाँँ इस स्तवन इसके नेप उनके निरस्त की पा देशाः तक उन्तेने प्रकानुमते जानका कृतवा किए के कारकार आकृति रक्तका अक द्यां कोर निवसका अञ्चल विश्वा । इस समय - क्याकार कारते क्ष्म अञ्चलिकारी " नगरायका

काळनावादी सामने प्रकारिक किया । इस अन्य किलोब्दीका किन कारनेके निर्व प्रकार विकासको निर्माण कारके एके जानाताचे प्रकारित होने है और जननी इस

पूर्ण प्रण काँक नाम, सामाव्य प्रकार महत्त्व और सुक्ष : (४ मार्टम अंध्यात प्रणी का स्त, अस. मीम, पञ्चमति, पञ्चपेत और ईशाय----ये आहर्म्स्टमीके साथ है।

मनस्वार है। जोर अन्यवारके रियो कारण यह किय बाहर और बीतर विकसित विकासी निर्माण कर्य प्रविद्य क्षात्र होते हैं. अधिकात् हैं। 🔭

grafi kfertuess. कारके प्राप्त विकारकेवाले अञ्चलेका क्योग्य क्रालिके आयाचे चलकार है। आकारण्या मा कर हेते हैं। जनशिक्षर ! आवको ईक्षर ! आवको अवकारत आह करनेके क्रमानामा श्रीवार 🛘 आप अन्यत्येत अवसमी । क्रोकर स्था साधानामा बास्स लेखा है अर्चात् करियको सक्त जनतके सधी प्राणिकोके नेव प्रस्का करकरा कराती रहती है तका आपके 🕏 ) आयु अपनी अवर्णांत्र तेजोत्मन फिरकोंने - हारा यह संयाधित भी होता है अर्थांत नह से आकारतमें और भूतत्वार अधार प्रधान अधार है; इसरियो द्वाल क्यान ! मैं आकोर फैलाते हैं, जिसमें सारा अध्यक्तर हर हो। आणे नतनत्त्वस होता है। विश्वास्थरतात्वतः है अला है: अन्यको अन्यम है। एर्जनगरिन् ! अन्य ही इस विश्वया करन-पोपन करते हैं। अस्य कवान क्या—धोराव्यर्गका आश्रम अर्थकाचित् । आवर्षेत्र असिरिक इसरा कीन केरेकालांकी सदा गाँउ कार क्यारकोच है। आसराध्यकारको दर करनेचें समर्थ से भूकप-प्रोंकर । आपके किया परण, इस स्वक्ता है। असः विश्वासम् । अस्य मेरे क्षेत्रको अर्थेश अर्थित २६ जनाता है। अञ्चलकारी सन्तरात विनास कर दीनिये। सर्वकारके कंतेक्ष्यता ! आज निकार जागानक ! जाय स्त्यानीय पुरावीचे समसे बारमुकारों जानूनी जारियनोकी पृत्ति क्षेत्र है। इस्तरिये आप बरास्पर प्रमुख्ये में करनेकारे हैं, अल्बार अधिवादन है। वर्धनार प्रयास करता है। आस्पासकार किन्द्रों क्याना क्यानकर्ता | अस्य इंकर | अस्य क्याना प्रार्थिकोके ब्रारकारतास्त्रक और अधिकी क्यानात्र अन्यराध्याचे निवास कार्यकाले. जलेक क्रांकि है। अध्यक्त आवका ही सरका है। कन्यें न्यात है और मैं अल परकारकात कर आपके बिना मृतकोका बाहारिक दिना है। अहनूतें ! आपकी इन सब-वरन्यसओंसे कार्य क्या आदि नहीं है। समाता । जनतमा न्यू मरामर किया मिस्तारको अहर हुआ है, क्रमारस्था ! अथ्य ज्ञान-समिन्ने बुलर, असः मैं सबासे अन्यको नवस्थारे करता है। बानावाका और यह-वहार प्रान्ति अवन मुख्युसरीके धार्यो ! आव विकास सरसा करनेवाले हैं: आपके करनोने हैं लिए जानियोंके करना, जनसम्बंके सन्पूर्ण क्षुवाला 🛊 । जलनकाम परमेश्वर ! आयः चोराक्षेत्रका निर्वाह करवेव्यले और परमार्व-निक्रम ही जनतके पवित्रकर्ता और वित्र- स्वस्य है। आप अपनी इन अष्टपूर्तियोसे विश्वित सुन्दर व्यक्ति वारनेवाले हैं। मुक्त होकर इस कैसे इस विश्वको भरी भीति विकास । जनमें अवस्थान करनेसे आर विस्तत जनमें हैं, अतः आरम्धे हैए

सं काभिरामिर्यानक्व तमस्त्रमञ्जाको अवकाभिकानि निजाकनेन्द्रमः न्द्रेश्यक्षे दिवसके गामे दिलाचं त्येकप्रकार जानतीयर देशनको ॥ लांक र्वाच्या वर्षा व्यवस्था वर्षा वरम वर्षा वर् विद्यानिकार्वकारकारमञ्ज्ञातको क्रियोशी जैनुक्युरवरिक्रीरेत तत्रकारो स

सनलुभारनी फतरे 🍍 चुनिचर । 🛊 । तुल अपने इसी सरीरसे नेरी व्यरदरीने भूगुरुक्त सुक्रने इस अकार अष्टमुर्ज्यहम् अवेश करोगे और मेरे श्रेष्ठ प्रशिक्तकारीले अनेत्रप्रातः दिल्क्जीच्या सर्वन करके पुन्तियर निकालकर पुत्रकार्यो क्रमा बहुन करोगे। मक्तक रक्तकर उन्हें करेकर प्रकार किया । महत्त्ववें! मेरे पाल को मुक्तव्वीकरी समयी या अभिन तेमाची पार्गाको नात्रदेवकी इस निर्मात विद्या है, विस्तका मैंने ही अपने प्रकार सुनि बरे, तब शिवजीने चरमाँमें पत्रे. बद्धान्, तपोक्तकरे निर्माण किया है, उस हुए कर हिम्मारको अपनी क्षेत्रों पुरावतीचे. पहामपानका विकासके अरूप में तुन्तें प्रथान क्याक्रमार प्रदा किया और क्रम प्रेमपूर्वमा क्योग्य; क्योग्य तुम प्रमित्र तरकी निर्मि हो, मेचगर्जनकी-सी संभीर पूर्व मधुर कार्यामें अतः तुमने का विकासी धारण करनेकी कारा । जल सम्बन्ध कंकरजीने शतिनारे नोज्यता सर्वनाम है । सुन नियमपूर्वक जिल-कालकारे सारी दिवाएँ प्रकाशित हो कठी कीं। जिसके अदेश्यसे विशेषाच्यी इस श्रेड महादेवजी बोले--विश्वार करें ! तुम विद्याला प्रधीन करोगे, वह निश्चा में मेरे पायन असः हो । ताल ! तुन्हारे इस का अधिकः हो प्राचनतः—यह शर्मका सम्ब है । सपते, अवन आवरणसे, तिकृत्वावनअन्य सुन आकाराने अत्यन वीतिमान् तारान्यसे कुन्यसे, लिक्नुकी आराधना करनेले, स्थित होओगे। तुन्हारा सेव कूर्व और चित्तका काहार प्रदान करनेसे, पर्वित्र अटल अक्रिके तेजका भी अस्तिकारक कर भाषारी, अधिनुधा महाक्षेत्र कारपीने पातान कावना । सून अहीने प्रधान करे जाओरे । आवारण सरनेले में पुन्ने पुनक्त्यले देखता 🐉 को स्त्री अधवा पुरुष पुन्नारे लागुल स्ट्रमेनर आतः जुकारे रिक्ने सुत्रे कुछ भी आवेष नहीं। याचा करेंगे, उनका सारा कर्म्य तुकारी दृष्टि

सं कारने की सदा करिएप्यासः करेलां विशे कृतनार्थान जीवनीय स्वाचनार प्रार्थित वर्षे वेद्यान विभाग **विशेषकालक राज्यक कालोना उत्तर कृते कृत्यकार्गादशासकोत्** क्रांपिकारी अस्तराचे अन्यक्रमास्त्रात्वे पायवर्थः प्रतिपदी शासदी राजनी अ चानीयक्ष्य परमेश कामस्यवित्र विकासिर्वित्रमुखरितकरोऽसि नुसन्। स्था प्रविचयनक किन्न विभाजाम् परनीयाग्रहनसं दिवदतो क्लोजीन स अस्यात्रक प्रवर्त्य-क साम स्वाहातात् विकारमाधिके विकारमाधिकः विकारमाधिकः क्लकादा घटक सर्वार्धक कर ।।कान सक्तरभूपेनि पाउनी जिल कल्पपायनका ।। **विका**रभागक विकर्षि विक्षेत्र शिक्ष को विकासन प्रकार सम्बद्धान ল লা বিলাজের কাট । লাহিল্য কালোকে অসমী কলাজালেকার k श्रामकाकाम् समा 'कापपारम्परामिस्तिभिक्ताते हर 'मराम्परकारमेतात् । अर्थन्तराज्ञानिस्त्रम् प्रतिकापसम् निर्म प्रतीऽस्मि प्रत्याकावनीऽहम्मी ॥ इत्यूष्टमृतिभिरिम्बभिर्कान्यकारो कृतः करोपि कत् विश्ववानीनमृते । एक्सके पुरुवतने प्रव्यक्तप्रणीत समार्थसार्थपरकार्य सती नतीप्रतीय **अ** 

करके शुक्रेशकी अर्चन करने, उन्हें जिस. और प्रया सुनन चाहते हों ? फलकी प्राप्ति होगी, यह मुझसे श्रवण करो ।

प्रांतेसे नष्ट हो बावगा । सुन्नत**े तुन्तारे उद्ध** इत प्रतृष्यांमें कीर्यंकी अधिकारः होगी, होनेपर जगत्में धनुष्योके विवास आदि उनका बीर्च कमी निकास नहीं होगा; बे समस्त धर्मकार्थ सफल होंगे। सभी नन्त पुत्रकान् तथा पुरुवलके सीधान्यके सम्बन्ध (प्रतिपदा पत्नी और एकादणी) निकियों होंगे। इसमें तनिक भी मंदेह नहीं है। ये तुम्हारे संकोशसे शुक्र हो आयेगी और तुम्हारे प्राची मनुष्य बहर नही विद्याओं के ज्ञाता भक्त बीर्यसम्बद्धा तथा बहुत-सी संसानकाले. और सुलके भागी होंगे। यो बरदान देकर होंगे : तुन्हारे हारा स्वाधित किया हुआ यह चतादेव असी स्तिक्रमें समा गये । स्व चिवकिङ्ग 'सुकेश' के नामसे विख्यात भूगुनन्दन शुक्र भी प्रसन्नमनसे अपने होता। जो मनुष्य इस स्टिहकी अर्थना बायको उत्तरं गये। व्यासकी । स्वे करेंगे. उन्हें सिद्धि प्राप्त हो आवती । जो स्त्रेण - शुक्रत्वार्यको जिस प्रकार अपने तयोगलसे बर्पपर्वन्त अन्तत्रतपरायण होकर सुकवारके मृत्युक्षय नायक विद्यांकी प्राप्ति हुई थी, व्य दिन शुक्रकृतको जलसे सारी क्रियाएँ सम्बद्धः वृक्तन्त मैने तुपसे वर्णन कर दिया। अब

(अध्याय ५०)

बाणासुरकी तपस्या और उसे दिखदारा वर-आग्नि, दिखका गणों और पुत्रीसहित उसके नगरमें निवास करना, बाणपुत्री ऊवाका रातके समय स्वप्नमें अनिरुद्धके साथ पिलन, चित्रलेखाद्वारा अनिरुद्धका श्रान्कासे अपहरण, धाणका अनिरुद्धको नागपाशमें बाँधना, दुर्गाके एतवनसे अनिरुद्धका बन्धन-मुक्त होना, नारदद्वारा समाचार पाकर श्रीकृष्णकी शोणितपुरपर चढाई, शिवके साथ उनका घोर युद्ध, शिवकी आज्ञासे श्रीकृष्णका उन्हें जुम्भणातासे मोहित करके बाणकी सेनाका संहार करना

बोले— सर्वत्र <u>व्यासनी</u> सनत्कमार्जी । आपने अनुष्ठ करके परमात्व जन्मुकी इस कथाको, जिसमें प्रेमपूर्वक ऐसी अञ्चल और सुन्तर कथा उन्होंने प्रमन्न होकर बाणासुरको गणनायक सुनायी है, जो शंकरकी कृपासे ओतबोस कराया था, आदरपूर्वक ब्रवण करो ' इसी है। अस पुत्रो स्रासियोन्तिके उसे उत्तम प्रसक्षमें यसप्रभू संकरका वह सुन्दर विस्थ चरित्रके अवण करनंकी इच्छा है जिसमें भी आयेगा, जिसमें उन्होंने बाणासुरपर इन्होंने प्रसन्न होकर बाजासुरको गणास्यक- अनुसङ् करके श्रीकृष्णके साथ संपाप घद प्रदान किया वा ।

रामलुमारजीने कहा स्थासऔं ! किया था । काराजी । दक्षप्रजन्मनिकी तरह

squamend fri and de nagagage : ang the anarem en en babbe habawa el periodik i anarak er aphèt na हिरणकातिलु ओह भा और अस्के होटे अकट सी । प्रातृत्वेता नाम विकासका वा । विकास विकास बाम था। प्रत्ये प्रक्राप्त विनेतिका तथा मानन् अनुति वर्षः (और कार्यः) । **पृत्रको अपन्य सिर हो ने अस्त थर । जस्का - धरिनिये ।** मृत्र क्रीन हुआ । यह मक्तकारी आर दिल्यानार 👚 असिरिया और कोई जमा दुःसी वहीं भी । हुए जेला। प्रमुखनंतर करीं करनेकल वेकक क्षांच्या हुआ कार्यक्रम् वार्थ्य महेचा अन्य मेरा प्रयम् क्षांच्ये (हेर. अन्यमे

कान्यारी कारणम् मुनियो योगार्थ भी । वे. शिल्यको प्रमान कारनेको येकु कारने समा । क्षण-बड़ी जब वर्गनक्षमा संबंध अपूर्णन्य की। अन्तर, का कुमले अन्तरमध्य प्रचार केन्द्र के क्षरचे दिनि सन्तरे सर्द्ध और, विसर्भेद न्यक्षेत्र क्यो । किर क्रवान पान्य प्रस्ता प्रा अन्तरी और हैल कहानाने हैं। अन्य वर्षायांने भी रकता, कुम्पद्रांहने देखा, अन्वतन् प्राप्तर से शस्तुर्य क्षेत्रा कारकरमञ्जून सम्बन्ध अस्ती पुरान्यको स्थकाकः सामी, सरमानस्थानम असेर क्ष्मक पूर्व के। अब्द्र कारी दिनिका गर्भमं अक्षकातकात्रात्मका ही। उत्तरे । उत्तरे सन्तरकात है। नामकारी कुछ केंद्र हुए। अन्तर्भ व्यवस्थान महानुष् बानायो पर वेजेदी हुन्या

पुरे । वर्षभाष्ट्य अवस्थि काम कार का हुए। ३० केमबाहरका विकासको से अंत और परण मृश्लिका था। कारण हुए, अनुहार, महाम् और प्रहार, जान परमधर पंचानो प्रचान करके सम्बर्ध

विक्युप्तक हुए। प्रकार क्या सरकार देखें ..... क्यान्य क्या — प्रची । आप सेरे बोर्ड की देख लगर्थ ने के सकार अहाराकर उत्तरक क्षा जाड़के और कृषी तथा कमानदिय कुत विशेषक हुआ। जह एर्टिनवर्धी सर्ववेद्या वेर्ष नगर्नेद्र प्रध्यक्त सम्बर्ध सर्वेदा सैनिनदी an i इसने विश्वकरणे पान्तनी करनेगारी निर्धात करने हुए मेरे पान ही निर्माण

कार-कुरमाओं करने हें स्कृतें। **स्व** का र हुंगार्ट प्राप्तनाव्यकारी विष्णुनके सारी। क्रान्तिक क्राप्त विद्वार ही दिनारीको भागान मुख्यों क्षम कर ही भी । परिचया औरक पूर्व भोदमें का गया था, इमोर्किन करने मुक्ति काना हुआ। का विश्वपाल, वाली, कार, अदान वारनेवालं दुराराची महेशाची बावार मृद्धिकान्, सम्बद्धान्ति और स्थानांकां राज औ केवा का प्रांता। तथ वैश्वर्यकानी बार-अवस्था सर । जार क्ष्महररहका पूर्वकारणों । धाराबाव्यन प्रथ्य जो बार वर देशन पूर्व और क्रिलाकीमारे समा विष्येकाविकांकांकां नवांक मान प्रेमपूर्वक महि निवास वार्ये कार्यकृतिकः जीवकाः जार्यवस्तुरमे अपनी सने । एक बार कार्यकृतिको यहा ही वर्ष हो राजवानी केवाबा और वहीं रहका राज्य नवी। ज्ञान कवावनूमा काले प्रीकरको कार राजा । उस मध्या देशपार पंचानती । संस्था निर्मा । उस मानागुण्यां पर्दे आहे ही कुआने पर विकासक बावानुगंध किनाओं. नवा कि वार्कनीयन्त्रण जिले प्रकार हो काराज हो नवे थे । प्रस्ता राज्यम देवताओं है । यह है जब मह हाम जीवनार दिए प्रस्ताने

- वरणस्था नदाः --वेवाधिकेत वदारेव <sup>१</sup> क्षेत्र-सम्बद्धाः ही बाह्य होन्य मी या । ज्या अस्य । आया अस्या नेपना अनेवा निर्माणीय है। का महान्य अपनी महान्ये प्रशासांने पेली. आपंची ही कुमाने में पानी हुआ है। अब

भून्वेरको नमस्याक, निर्वालको सैरनी और 🚜 क्या ( \$न्त्रको जीतकर सक्तके सिन्ने सन्त्र कन्त**ः** भारतंकी कुन्द करें।

केल लेकामचे तेरी ये वर्धत-शरीवरी भूजाई औ, क्रमी समय का भ्रीकाय-(याजधाय-)

को मुझे एक हकर भुजारे अग्रम की हैं, ये। अर्थनी सकारीकी राष्ट्र कालाबीसे किया-से अब मुक्ते मक्षम् भारत्वकार शता रही हैं। जिस होका भूमिन्ट निर्देशी । बुहासान् । सेरे क्योंकि इस निर्मेकीयें मुझे अलग्ये अस्युक्त-सरवर एकवित तेरा को यह करूकते. असिरिक अपनी जोड़का और चोई जेवा जिल्लाका नवरवाय पद्धत था है, इसका ही नहीं मिला। इसरियो कुमध्यम ! पुरुषेत मध्य कानु-अध्येद क्रिया ही परन हो सरवात, निया हम सर्वत-सरीली सङ्घ्यों सुजाओंको तथ वू अवने विसर्व कृतक लेका कि यह रेन्बर में क्या करों । में अवनी इस परिश्वा 'क्यन् क्यांक्य चुद्ध तर वर्षुना है। उस भुरताओंकी स्वारंग निटानेके नियां युवाकी अध्या यू कोर संशानका निश्चाय करके अध्या रातराहरू नगरी तथा वर्ततीको चूर्ण संस्ता । असी संस्ताव साथ वर्हा आरा । इस सन्धा म् हुआ दिनाओंके बाल गना; परंतु से भी अपने बहुतको सौट जा; क्लेकि इसीने हेस भागभीत होतान भाग रहते हुए। मैंने कामको कहमाना है। शुन्ति ! आही तुन्नी प्रतिन्ती मोद्धा, अमिनमे काम् कार्य करनेकाल, भारी-अदे सकत दिस्तावी हेरी।' को कहारा करणको भौओका मालनकार्य मोपाल, कर्वहारी भग्नवासक मानवान् प्रेकर कृत

् सनलुकारकी कहते हैं—भूने है सह मिल्या है। महंबर ने अन्य मुझे फिल्मी हेने। मुलकर क्रमान्त्र ने दिवा प्रकारको क्रमिन्तीय चुनके जार क्षेत्रेकी कर कराइके, जिसमें अञ्चरित करवर काली अव्यक्ति की और मेरी ने भुजाएँ का तो एतुओंके इंजाकी बुटं जिल इस महानेताको प्रकार काले बड़ अवसे कुर अस्तरकारी कर्ने इंकर निर जार्प करनो स्वैद नवा । स्ट्यस्ट विस्ती सम्बन श्राचना इत्रानी प्रकारके सञ्ज्ञाते मुजाओंको - वैक्कार अस्त्रात कर काम श्राचने-आम सूरकार हीं मिरावें ) जारे मेरी अधिरात्मा है, इसे पूर्ण | गिर मचा ) वर्द देखकर बाम्सासूर इसिंह के मुख्येर लिये उक्ता है एना। यह अपने सनल्हम्बरणी कहते हैं—मुनिकेंद्र ! इरक्ष्में कियार करने उपना कि कौन-क कराकी जात सुनवार जनावाशांन्यारी तथा प्रदानेची भोजा विका देखते आवेला, की महाधन्युशन्त्रम् रहाको कुछ प्रतेथ ३व गुना 🕡 सम्ब प्रकारके प्राथमानेका प्रशासकी विद्वार मन के महत्त् अञ्चल अञ्चल करके केले । होना और वेसे स्थलों भुजाओंको ईशक्की रहरे कहा—'आरे अधिकारों । तस बार झलेगर राज में भी अपने आवाप सम्पूर्ण देनोंक कुल्में रीम । सुने प्रचंका तीनो सम्बोध काने केनको स्थाने कर भिकार है, विकार है। यू परिवार चुन और - इस्ट्रेश र इसी सरका संवारकों जेरवाने सह बेरा भक्त है। तेरे रिन्ते ऐसी बात कड़क काल ३४ एवा। एक दिन जानासुरकी र्मानन नहीं है। अब तेरा वर्ग कुनों होता। मुझे। बन्या जन्म बैद्धारम कार्यने जानकारी कुना क्षीन हो मेरे सम्बद करानान्त्रे साथ करके भाष्ट्रतिक स्टूताने सुन्तिका हो अकरणात् स्थान, भीवन तुन, प्राप्त क्षेत्रा । शतके समय अवने तुन अफापुरने को स्ती

क्ष्माने मुख्या करका अन्यारम् क्रिक है। उसे उसने क्षमे किरान करने हुए क्या । सुर संदर्भ ।

वितर **मार प**र्नुपालेका निका समाने तरके । प्रमाने आर्थ होता नहीं है। चरित्रमें हैं। स्टब्स् ।

कुछ। ब्रांच्या का और जिस्को क्षेत्रा ही भी। कुछ अब विन्ते कुछ कुछा क्षेत्रकार्य केलाहर

प्राप्त को राजी । तक देनी पार्वतीकी प्रतिकों दिल्लामी रक्तको जुल विकास है। तब जीर क्रमाची प्रदान होन्द्रामको सेव अधिवाहका कृतव वही है। सन्तरका क्रमांके अनुगन हैं साथ क्षत्र हुआ । जानन्यर यह प्राप्तकृत हो। हा ग्यार विश्वतेला नोह कृत्य प्रमूर्वनीको राजी और प्रमाने क्ष्मियों जानी विकास नामें जोतने पहल क्षारकारणी परिचार क्षमानाओं anne feit fie bie denten im beer fit gegent gel bie bijberfien anteren क्रम स्थापी । स्था विका क्रांतिओं की । स्था गाव अरहत्यको सन्द्र <u>। हेकि । युवने अपने लिक्सकार</u> बन्धर प्रक्ता के गर्ना । कारूमी किया प्राप्तको हेन्या है। इसे पाना में इस्तर अन्य पाने क्रांगरी एक करनेकाने केल का सकता है जब कि में प्रति प्रति केल्यती अपूर्णांगर अपूर्णांने गया ही बहीं । अवके यो क्षत्रनेवर केवलन्या प्रया अनुसारको इस बोलको स्थाप कर निन्ता । हेवान्य होका सरवार प्रथम हो गयी, रहा प्रश्नीन प्रथा दिला प्रतिनाती, दर्शनीय pu दिश प्राथ्यो हम सम्बंधि का कारण । स्वाध्मी सक्क कारणियः अवस्थानको भूतिबोह ! कुत्वात्वाची एके विकासना क्षात्वाके प्राप्त द श्रीविकास आवरण कार्य कही बुद्धिकों की यह सम्बन्धक समये हुए देन भी किया। पने देखकर कमाने अन्यः पुरवर्षे रक्षां वरनेवाले का वकारती निवर्तन्त्र कर इस्के । जिस कुल्बेर प्रतिकृत सम्मानुतक कार प्रतिकृत

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

कुलाओं से लहें। का वर्ष: विलोधीय कहीं। प्राप्यम क्षेप रहा पता जोते को होता के में इस मार्थियों और दुष्पात कहा। आपके आप पूर्व परम्पूर्वक अपने कार्य क्षेत्र पूर्ण क्रिया हाता है। यह इस में नहीं सरक्ष्मरको करते हैं। सार्थे ! यो है यो केंद्र क्रूल्यर आवाही कल्याक क्रमुक्तर विकास अन्ये केन्स्रक पानंपर क्रुटभीय का शूर्व है ? महानामु शास्त्रपात ( quarted that green, special, flexity, and mad affects below that after जानों और संक्ष अमेर्या किन अहिम किया । अमेरियो केल क्रीरियो । कुमरे हाम्मानाका

ब्रोक्समेर्डिकोच्या प्रकारक झारका समेवर । सन-१-वर से नार्टि है व्यक्तिक र प्रमुखे हुए कामूनेक राज्य, कुरका और मेरब्रोड्ड (क्रान्याननेक्य यह अन्तर्भ केवा व्यान्यानी हुन्यित प्राकृतिको निक्रत कुरुरात । विद्राः अने क्रिक्ट श्रेतेनका स्थापन स्थापन व्यापनिक व्यापनिक व्यापनिक प्रकृतकार अर्थराज्यास विद्या अपिया तथा काम अरक्षानंत्रांका हो गावा। परिकार वह क्षत्र प्रमाणक प्रमाण स्थानिक को अन्ति । प्रमाणक प्रमुख्य क्षत्रक अन्तर अन्ति पुर्णने प्रार करिया । यहाँ मुक्त अस्त्रका हो गाम और हरने पूर्वने उत्तरे प्रयास अन्यासने सर्वताने विश्व प्रारीत्थारी आमिरनामाने देखा जले प्राप्त करूने कहा। मानी र शास्त्रों जो की आजार्थ हुआ। सिर कार प्रान्त्र अन्य

\$0-{\$- \$1-\$<u>62.7-\$</u>1.40\$1.404.400<del>1.404.</del>0001.\$04.1.11.7.17.1.41.104.11.41.4.4.5<u>| \$1</u>6.6504.<u>\$10.4</u>.46<del>0.</del>4104.41.41.41.4 क्राह्म के फि इसे बार काओं। मेजने हैं। जान प्रदेश है, आयश्र कृषिन होनार अभिन्यपुरः आक्रमण किया। त्या मन्त्रपुर्वे अवव क्षाप्त नेवन होने वदा विशे अर्थनम्ब्युने वाज्य-वार्ते कार्याचे नाम इत्यार है। लाइन्यूने का कवित्रमहिनको सम्बन्धन कर क्षी-कारको कालके क्याने घर दिया । पिर : नहा है; वर्णीक इस अवस्थाको पट्टिय गर-पर र्ता अर्थन्य संज्ञान्यर संज्ञ अस्ये सर्वी और भी यह पृत्यार्थवर से सदा दुआ है। यह रेस्स अधिकाद्ध कर्च व्यापका अस्य क्याने लगे । क्या है कि बच्ची नाम इसे कमपूर्वन देश सन्तरकार इन्होंने व्हारमान्त्रकार कथा पैतरनेकं रहे हैं, सर्वाचि व्हा प्रेरमानीको पुरस्तन् हैं। र्वाको कुछ प्रान्ति होतार्थ स्पेत का कामार्थकोड सामक स्वा है। सम्बन्ध कर्वका भी । किर क्लीसे रक्की 👚 बैदकाने केंद्र हुए आजान्त्रपा प्रदार किया। यान्य कुञ्चान्द्र राजनीतिके ज्ञाना अभि प्राथमी गारणे कोट नामार बीरमर मान्य रखी. केंद्र का 1 वट मानाने ऐसा अवस्था किए क्षण क्षेत्रोमध्य भूतं अन्तर्भाव क्षेत्रपा अनेत्रस्थान क्ष्यव त्यात्रः किर ध्वामीर गोलम्ब क्रमासूरने, जी मकन् क्रांश्रास्त्रक्ष तका जिक्काम का कन्त्र्यंका क्षेत्रका क्षेत्रका क्षेत्रका आणि की और वीन जानकारको अस्तिकञ्चलो योग निका। इसं वाचीको वै हार गया यो कश्या कन्नार प्रकार उन्हें प्रधिकार और विजास केंद्र कारक। उन्हें आब आकृतार जनस्वार कार। ऐस्त का पुत्रने ज्यान हो गया । नामकृत् वाकः करन्या ही मू मूक हो सकता है, जन्मभा कृतिक हाकर बद्धावानी शुनवृत्रमं नीत्य । । भूते कश्चन आनिका नाई भीगना ग्रहण ।

कृतको इक्त हर अन्तरच कृतिने स्वंतनकर इस । हुए चीने । षार्थाको नार कान । अधिक वक्त कर्यू वर्ग । प्रश्रंबा सर है इल्प्स चालि

का अन्य पुरस्तर अन्य गांचवाने संध मृत्य गोड़का कामना वरणसे भी वरका धर्मपुद्धि निकासर कृत्याच्याचे बाजामुग्नं कञ्चायक होना है। मेरे विकास सं

हो वर्डिंडले । वेर्ड बब्बुलो न ब्या कर्न बारना - कब्बुक्त लाही - हुन् परना 🗗 क्षेत्रकर 🕏 अधिन नहीं प्रतील क्षेत्रन, क्योंकि क्षान्य स्त्री । धूर्वव्यत पक्षका प्रत्य कार्य हुए रीज्यी नाम् प्राप्तेकर अध्यक्त आज्ञात ही आजने ही सार्वना ६ - मध्या कदर्शय नहीं 🤻 (-यरहरूमा में यह विकास समान रीता हा।

सकन्तरकारी काल है --वासकी |

क्ञान्यन्त्र कार्य- 'क्याध्य | अस पू बण्यास्त्र । पत्र — मुनवृत्र । **पासः असकी कार्य मुनका अनिमञ्ज अस** वेसे

क्रांगर-द्वाने काम । दूस**ारी निमाना** । भूको व्यक्तिया-वर्णकर प्रमान नहीं है । अने 1 घन-पुरस्त के काले हैं। जुने इसकी जुन्होंतक लिने हीकल विकास और युद्धसे विरुद्धान्तरण कटिकी तरह भूभनेकरश होता कुम्बर्क मान्त्र —वेश । संदेश विश्वार है। पीरवाजी प्रध्यको विन्न सम्बन्धियो स्वा

्यानस्थानम् अस्त 🛊 -सूत्रे ै इस

<sup>»</sup> शासकत्व रण वर्णा करण रह्मान्ये वहा ६२ वो भारतक मुन्ते होनक्षेत्र करणहरूते ॥

<sup>(</sup>衛門 學 本 本 通過學院 20 多人)

कुर्यात अर्थनाओं कहन मेरे भी गांची करें। अंग क्या क्यान क्रानेकार्य है, सामन्य पेर कर्ती किन्दे मुख्या कालस्थात प्रकार कहा है है है है है कालसाले केन विकास कृत्य और को ब्रोप को अस्ता । कुछ है और सर्वाधी विकास स्था है है कारी कुन्यत्वको सुन्तो-सुन्तो सन्त्रानुरके नामिने। अभिनेत्रकार्यः अस्तिवास्त्रकार्यः वर्षः ।

बार हेंचे ।

समे ।

Ebenbaden b Calladi ebi un er anne angengen anne all left dip di ben esse a<del>nde anne anne appea</del> y els più क्रमी कारण प्राथम सीरांक, अविश्वकृति और एक हैं अने प्रीक्ष क्रमारिय और लेगे रक्त

अवस्थार में कहते हैं। स्वीका र व्रक manyment our speed salesage field an aird according toward कार ! पूर्व कोर्स्स कुछ हो। अस्त प्राप्त कृष्णवर्षकानी कार्यको इस इकार मेन्द्र from 16 and 1 arm of more ference ! Said on the most week that मुक्ति केला प्राप्त करना प्रोपल नहीं है। सहस्रोधने कही करना हो। उन्होंने का किया क्रमान प्रतिकारक होता कार्योक साहते । अनेवन्त्री अवस्था प्रत्योक्त क्रमानम् कार्यः aft gridge \$1 mg men group and and after spills around the milde gerte fin ft fit fing befreit, fieb ergreit fiebel auf fem i ger munt क्षात्रक और वर्णनुबन्धि अंचार नेका एती अधिकान्ध्री क्षात्रक्त करेंद्र उने हाहर किया और सहस्थान सोम्प्रेसी एकि । ५० अन्य पूर्ण परिवा किया और सम्बं पति बारक क्षेत्रक और संक्रम करने है। में अन्ययांत के नेजी। के प्रकार निर्माणी कर्मान्यकोरी, अर्थवर अर्थके क्षेत्रक, अर्थकराज्या देवीको कुमाने अर्थनातु स्थान maken. Description officerall flam use the peak such much the with oils और क्रमानीय क्रेंग्या की निर्माण है। से भूगते के गर्म। जनगर प्रकृतकार whole six tax and party federal artists forestime provid fourth is को प्रकार समान्त्र वर्षान्त्र । बहुत्यों । अन्त्री क्रिक प्रकारनाथ प्रकार समा करने हो केवल्या प्राप्त हो का हो । अन्य इतिन हुए और अपनी विकास का सम्पर्ध parted) eliculate total fires and print grouple, four wet est : कार्याक्रम अंतरकत् क्रेस्ट गर्मको निद्ध कृता क्रेस अन्तिन्त्र अनुस्य हो क्रमे स्था केरवार है। वे प्रव प्राप्त नुवारे सर्ववर पूर अन्यागीक प्राप्त करके आव्यागीक प्राप्त परग्यक्ताने अधि सानेवार सम्बद्धार सुरुकार राजनार में नारते हैं—अञ्चल्हे । जाना अञ्चलिको सेवादे साथ प्रमुख्य असी क्रारा केंद्रपत आक्राप्तकारी केंद्र हो नहीं। बीराक्ष्य क्षाप्त में बरावार, बीर्कार्य क्षा क्षात् करावा क्षात्रा क्षात्राम् अभिन्तुन्त कर्त का वे । इस क्षात्रा principal are secretal from any along the state sectional was severe Begrie stoften fleicht arritig wegent den jam gib i flere im allegent aller alleformen हुए अभिकृति हारी क्षेत्र पूर्णका सराव कारी। कहा सम्बन्ध युद्ध स्थान । क्षेत्री और में उस कोदे ग्यो । उत्पत्ती सीक्ष्मलने स्थये सीवकार Market and Marketines I am their best man with the

इस क्यूब्ब-ज्याको पाकर भी भागक सम्बद्ध कीनिय और सुन्तर बेहपे। कारणोम प्रेम नहीं कारता, यह कामनीय तथा 👚 आस्त्रकाल है। प्रत्यम् । आप पर्वदारी हैं, शंकरजीक जी कालेपर जाईपर्रात आयमे ही सो इस गर्वतंत्रे बालको प्राप्त दिया। ब्रीहरिको बहुउन् बिन्यन हुआ। से अपने का: आतः आवक्ती ही अद्यान्ते मैं युद्ध कारपर आकार परम आसम्बित हुए । पुजरी निकृत हो अहार्थे। अभी ! मुझे प्रकृतका मृत्यकासका संवास कार्ये अमे कालकी भूजाओंको काटनेके लिये आज्ञा चिनाक-पर्णम संकरपर लोड दिया। इस

कहा है कि मैंने ही इस दैसराजको साथ करने लगे : रिया है और नेरी ही अफ़ाने आद

Bude tope tope tope to the state of a top and the state of the tope tope to the tope to the state of the tope of t सर्वकाची इंकर ! आप मुगासे निर्मित बाब्तसुनकी पुत्राएँ काटनेके रिप्ने वर्डी होकर भी गुर्गोसे 🛍 भूगोंको प्रकाशित वधार 🖏 किन्तु ग्यानाध 🛚 हो ! क्या कर्ज, कारने हैं। निरिद्धान्ती भूजन् ! आप मैं तो बाद चलजेके ही अधीन गाना है। ऐसी क्षप्रकारत है। किनकी बृद्धि आपकी बाधासे । दशामें वीरः ! येरे देखने बाधाकी मुनाएँ कैसे मार्शित के नमी है, वे भी पुत्र, नुस श्रादि, महादी वा मनानी है ? इस्टॉलमे पेरी अराजामें विषयांचे आसक्ष होकर १: समागरमें इतने- आप काल वृष्णमासद्वार। मुझे जुलित करें क्राराते हैं। जो अजिनेन्त्रिय पुरुष आरब्धका नीजिये, तत्पक्षाम् अपना अपीद्वं कार्य

सक्क्भावे करते हैं —युक्रिया । कारतसुरकी पुजाओका क्ष्मुन करनके लिये । कारतमी । तकाला नाम प्रकारके अवस्थि कहाँ आत्वा है। इस्तरियो महादेव । आय इस - इंक्सब्यमी विपूर्ण अदिरंगे तुरंश ही अपने प्रदान क्रीजिये जिससे जायका प्राय कार्य प्रकार बीकृष्ण ज्ञानासकारा वृत्यिन हुए एंकरको बोडबें इम्लकर सरदग, गता मध्याने कहा: - ताल ! आपने ठीक ही। और अहि आदिम शालकी सेनाका स्वार

(अध्याद ५१—५४)

श्रीकृष्णद्वारा बरणकी मुजाओंका कप्टा बाना, सिर काटनेके लिये उद्यत हए श्रीकृष्णको शिवका रोकना और उन्हें समझाना, श्रीकृष्णका परिवारसमेत हारकाको छौट जाना, बाणका तापहव कृत्यद्वारा शिवको प्रसन्न करना, शिवद्वारा उसे अन्यान्य बरदानोके साथ महाकालत्वकी प्रती।

समञ्जूमारको करते है— यहाप्राय को मने, तथ दैनराज नाम हरेकुमाने साम काराजी । लाकलीलाका अनुभरण करने । युद्ध करनके लिये प्रस्थित हुआ । जम समर्थ बार्स ब्रीकृत्या और प्रोक्तरकी का पश्च कृत्याच्या उसके अवस्थि बागबीर सैभाने अद्भार कवानदे बचन करो । तान ! जब जूए बा और नद् नाना प्रकारक सम्बान्तीसे धनभाग् रह सीन्यायक्ष पूर्वी तक्षा गर्जीयद्वितः स्त्रीत्रतः छ। निरः यह सङ्घ्यनी परिनयुत्र

भी पत्र पुरुष का में सम्बन्ध हुन्य प्रकार का प्रातिनात्रिक दिन्दी का स्थापकार है। अन्य plogram young tier spay from then you. After after see sequel your it seems ger and strainful distributed agreement to कार्य कुछ अर्थन कर्मने ।

कट्ट प्राप्त क्रमादीनगरूव । क्षेत्रके मेरी अञ्चलक कारण करने सामे हैं। भागवा । की काले आवको जिल्ला कालके क्रिके अल्ला की की, शह हो अल्ले पुरा कर हिन्दर १ अस्य कार्यन्या विरामकेन्द्रा नम् अर्थितके और मुदर्शन बालको लीक सीविने। नेरी अराजने का कहा एक मेरे वर्तावर अपोप सहा है। जोनिया ! की महाने ही आपको क्षेत्रको अभिनामां काह स्रोप कर असम की भी, अब अन्य कुछ पुन्नमें निवास के प्रताने शास्त्राक्ष आरोपी पूर्वपर प्रकृति प्रवेत विदानपार गाउँ पर्व पर्व र mit them are weeken now at

di din faregressia suprime strett des pret di mon mett forme all'inte i dit the makes through actions offered by an 2 time \$ for the displace we will रिकारक हो से और प्रेम कार्यक्र कार्यक्ष होगा। वेस यह समय पाठ कार्य होग greit filmeren aus er spilege i meisere erabet i de antere erre meise die eit b strang aligner. Bed from bergeit, man ber gef og mile senar blen st and the state of t कार्या क्षेत्र को पुन प्राप्त अस्ति पूर्वक अस्ति पुनर्त व्यवस्था हुआ का के नार ही को र तम प्रमुजेग्यका सारत करनेकाने प्रतेषा और वांन्यान कर साथ पुत् भागकार क्षेत्रकारों प्रकारिक अन्यक्षा अन्यक्षा क्षेत्र का विदे हार प्राप्त केर हुए की पहार्थन प्रकारण प्राप्तान प्राप्तानी प्रमुप भी कहा। आहे की क्रमान हैने मुलाशाया कुमार्थाको स्थाद स्थाप । सन्तर्थ स्थापी कृत्य संग्रेतकात स्थापना स्थापना स्थापना अन्यक कृत्य कर जुलते हैं। अन्यक यह साल कई कर सकार है (सालकी और कर्मी और प्रमूपमार्थ कुमार्थ प्रीक्ष के कार्यों (एक्सूर) कर्मून क्षेत्र के अर्थान्य किहे कार्या को केन्द्र पानी र प्राप्त कारणको पानि । कुन्दरनीको कार्य स्थाने से बीवनि अन्ते हैं । नुष के लगे और वीरकावको क्या हुए (विकासीहरूका) अन्य कल पुन्न वेट् कर



कानो लीट काड्रो । जी नक्षण कानुगरे entelige - quipment all the betreet thirty and thresh forcer that the side period between perpents from eviden stillware remon salts the in well salts scrattle, there seems

Within the State क्षणंत्रा प्राथम् वरणन्त्र और प्रायुन्ते क्षण्या क्षणा तृष्टा अनुस्र वर्णन्त्राते

श्रीकारणे सदर्शेशको सौटा रिज्या और सिन्धो बैन्सकर सहको प्रकारके भाग भी किंत्रकारी में मार्गिकार हो से काणातुरके अबाद करना करना कर । इस प्रकार नृज्यों श्रामाः पूर्वे क्यारे । यहाँ उन्होंने अनामाहित काल हुए कहा काल सामाहरू के महान् नृत्ये अभिन्द्रको अल्पासन दिसा और बाजहारा करके नतनस्त्रक ही विश्वस्थारी बनानेसर दिये एवं अनेक प्रकारके रक्षसमुद्रांको भगवान् इतको प्रसन्न कर किया । तब सम-कारण किरण । अवस्थि करणे करण योगिनी - मानके बेची अस्तवस्थार जगवान् हर हर्षित विक्रकेरवाको पाकर से औक्रमण्यो पहल हो। होकर पालके केले । BM । ब्रस प्रकार क्रिकके आदेशानुसार क्या एउट्टी कहा — व्यक्तिया धारे थाण ! तेरे वस्तिपुत्र कामासुरको अञ्चल सं परिवारसम्बन । वर मनि से । अधनी परीको स्टेट गर्ने । हरकामें परेककर क्रमुंने मत्त्रको निदा कर दिया। सिर सम्मुनी भार सुनकर देकरान बायने इस आवाम करने लगे ।

यह कहा-'क्कशहूंक ! तुम कारंबम अर्थात् येरे दौहितका राज्य हो, देवातशांसे रिक्क्पोंका करण करो । वे अवलेवर तक विदोव करके विकास वेस वैस्थान

इनका जारा कार्य पूर्ण के नका, तब वे जुलाते में संतुष्ट के गया है, अतः देखेल ! ब्रोहरी हर्यने संकरको प्रयास कर और और मन्यें को अधिसाम है, उसके अनुस्थ

सनत्कृमारुकी कहते हैं—हुने ! इर्वपूर्वक विलोंसे जिले और खेखानुसार प्रकार वर माँगा--'वेरे काम वर कार्य, वाहपुद्धको क्षणता सनी यो, गुले अक्षण इयार वन्दीश्वरचे वाकासुरको समझाकर - मननाककस्य जात हो, गोकिसपुरमें कवस्त्र अनकाया करनेवाले हैं, अतः का आदिनुस् बिट जाव, युक्तवें स्तोगुभ और तमोगुभले प्रोक्तरमें कर स्थातित करके दिल उत्ताव मुक्त द्वित दैलभाभक्त पुरः करण य हो, महोताब करो !' तम हेपाहित हभा चुटलें तह निर्विकार कृष्णु-परित वनी हो क्यानवाली बाल उन्होंके कात्मेरे सेर्व शास्त्र और क्रिय-फर्कोपर येटा लेक और अनका करके तुरंत है कियरकानको गया। कहाँ जानियरकर दयाभाग को।' में सम्पुस करिकार अस्ये जाना प्रकारके स्वेजीश्वारा करवान स्वीतकर करियुत्र महासुर काल विकारोंकी साथि की और को अलाग अव्यक्ति भीने स्वाकी सुधि करने सभा। उस किया । किर वह बादोंसे दुवकी लगते हुए। सथव इसके नेतोंने प्रेमके आँसु कराक आवे और दार्थाको सुनाते हुए जना प्रकारके थे। सहनजर जिसके सारे अङ्ग प्रेयसे अवलीय और प्रत्यालीय आदि प्रपुरः प्रकृतिकार के क्षेत्र के वास्तिकार्य स्थानकोद्वारा सुओचित वृज्योगे प्रधान कालासुर महेश्वरको क्रमान करके और हो श्राच्यासम्बद्धाः करने लगा : उस सम्बद्धाः च्याः अवने भक्त नामको प्रार्थना सुनकर इश्रारों बकारसे मुख्यप्रत करना कना रहा का अनकान् संकर दिले कन कुछ अस है और वीच नीचने चौहोको पश्चाकर तथा। जावना' वो बहकर नहीं अन्तर्वान हो गये :

sebaserint parte inquestratingual entrenere es constantantes properties described भूजनाम नित्य प्रतिका कारनेवाले समान कर दिया :

क्य शब्दकी क्रमारी महाकालकको ज्ञान गुरुअनीके की स्ट्युट शुल्पार्क करकार् इ.आ महन्यार अनुमार माम्बा परमाजनमें निमयः होकरका बामनिमयक मरित को परमोगम 🜓 धवा । बाहसमी । इस प्रकार मैंने सम्पूर्ण 🌡, कर्णांडव मधुर क्यानेप्रया तुमके कर्णन

à

## गजासुरकी तपस्या, धर-प्राप्ति और उसका अत्याचार, विवद्वारा उसका वध, उसकी प्रार्थनासे ज्ञिवका उसका वर्ष धारण करना और 'कृतिवासा' नामसे विख्यान होना तथा कृतिवासंग्राग-लिङ्गकी स्थापना करना

अब परम डेमपूर्वक उन्हरकोट किक्के कर अंगिनेक्षे क्या ( पर्वित्रका क्रमण करते, जिसमें अनुति भी भी या पुरुषमं नहीं मरना, भट्टफली और । भद्र कि । आजमे आवका नाम कृतिवासा' कारते अञ्चय होग्ड ।

कर पान्तर कह गर्नने भर गया । अस दिलाओं तक एक व्यक्तपालके स्थानंत्रर विकास की जल सुरक्षर प्रकारका संकर्तन काने अधिकार कर लिया। अन्तर्ने भगवान् वस्य प्रस्तवनापूर्वक पश्चिमासुरक्दन गुजले प्रकारकी राजधानी आम-एका कार्ज़ामें कहा - तथान् - अवहार ऐसा ही होगा। जाकर कह सम्बन्धी सन्ताने लग्ज । हेवन्त्र श्लीने । करनन्तर प्रमञ्जाला। भक्तत्रिय अद्वेशान कर मनवान् शंकारते प्राचंता करें। शंकार शानवराक्ष पत्रमे, जिलका कर प्राचिक कार्यान्यमधी है हो। उन्होंने चोर चहुचे कारक निर्मन हो भवा था, पन बोले। क्रमें इराकर विश्वल्यों पित शिका। सब 💎 (धर्म ४०० — इक्सान्स ! तेरा बह क्रमचे भगवाम् प्रांकरका मध्य किया । पायम प्रगर मेरे प्रार युक्तिकथक क्षेत्र

सन-कुरवाओं करते हैं -ब्यामकी । संकरने सरवा अन्त्र होकर हॉक्स बर

न्थः गज्यस्यो कहा + दिश्वसारक्षक विद्यालहारा द्यानवरण कशास्त्रका वध किया । बोह्यान 🕆 बोह् आव स्ट्रापर अस्त्र 🛊 से मा । नजरसुर परित्रसम्बन्धा एव था । जला अधने जिल्लानकी अधिक परित्र हर पेरे हुन करने सुना कि देवतरओं है हैरित होकर फर्नकों आप सदा नाम्क किये हो। विश्वी र देवीन मेरे विकास बार विया को, तब अस्तार 🏓 पूजा नव्याकी निर्म है, इसीविन्हें सन यह कराना मेनेकी भागनामें उत्तरे धोर तप कर्ष चिरकात्मनक उप तपकपी अधिकी भिक्ता। उसके तपक्षी आलासे एक जानने ज्यानको पश्चका की एक नहीं हुआ है। लगे । देखताआने जाकन बहात्जीसे अधना दिगमार ! यदि हेरा यह **वर्ष** कृष्यवान् न हु क कहा, तब अहमजीने इसके शायने होता से स्वाहकार्य हमें आपके आहोका अंकट होकर इसके प्रार्थनानुसार उसे चालान । सङ्घ केमे आह क्षाना । अंकर ! वदि आप सुद्ध है स्थित कि बढ़ महारक्ष कहा (हनवाल बिहर्स) 📲 में पूछे एक दूसरा वर और होजिये । (बह विख्यात हो कव।

स-स्कृतात्रको कारते

कार्जामें मेरे विकृषेत्र सम्बंधे स्थित को जान 🏮 मुनीश्वर 🗎 क्य दिन करून कहा जनक नजनक पुरस्का ताम कुल्किसोश्वर होगा । यह समान राजा काशीनिकासी बरनी जनता नाम प्राक्तिकाके क्रिके चुक्तिकार।, महत्त्व, प्रवक्तका प्रवेषण हो गये । विका और सदस चलकोका चिनासक, सन्दर्भ लिहोचे आदि देवताश्राका गर्भ प्रवेश परिद्वां है फिरामिन और मोश्रपद होता। यो काकर- नया। ये हाच बोहकर महेश्वरको नवस्तर देखंबा दिसम्बर क्रीका गजासम्बर्धकाकं प्रमधी सृति काने लगे। कार विकास कर्मको सेकर अनेव रिग्पा ।

(अव्यक्ति ५७)

### दुन्दुभिनिहाँद नामक दैत्यका व्याधस्यमे शिवभक्तपर आक्रमण करनेका विचार और शिवहारा उसका बध

स्ताने लगा।

सन-कृतार है। करते हैं। करासकी । जनाधका सम्बन्धार करके अमे सा कार्यका अब है बच्चमीनिके का वरित्रका सर्वन निकार किया; वरंत का अन्त दुवनिनमें कारीना, किन्में प्रंकर टीने कुर्जुर्धानहोत् पितारप्रेनकी स्थलता लेकर ध्यानवे सम्मीय मानक रैन्क्को मान भा। तुस स्वयंत्रात्र हो रहा था, इसके निये जाने पालेने ही होकार अध्यक्त करो । दिनिद्ध अक्षचंत्री यन्त्रकारी अस्त्रका विन्यास कर दिन्या छ । िरण्याक्रके विष्णुद्वारा प्रश्ने अस्तरम इस ब्रास्था वस देना प्रस्पर आक्रावण करनेथे हिनिको कहा कुछ कुछ। अब स्थान्य कवर्त र हो सकत । इचा सर्वकाची मगवान् हुन्(धरिष्ट्रारिने स्थवत) आयोधित धका पर प्राय्युक्ते इस दृष्ट अध्यक्ति दैत्यके निश्चम किया कि देवताओं के बन्द प्राथित अधिप्रायकों करा लग नका । तब डॉकरने 🛊 । ब्राह्मण शह हो ब्राह्मणे से बज नहीं होंगे - उसे ब्राह्म झस्पनेक्स (बनार किया । इसनेके का न होनेपर देखना आदार व पारेश जिलेल . ज्यो ही इस देखने बराहालयमें उस कारको हो आयोगे । तक में इतपर बाह्य ही विकास का अपना प्रत्य कराना कहा। तमें ही जनतकी लुंग्य ।' को विकारकार कर हाहालांकां धारणं । एकके लिया महिलकाम्य तथा अस्तरक्षणार्थे सन्ति । प्राच्यानीका प्रधान प्रकान करतानकी क्षत्राम बृद्धिकाले जिल्हाकन क्षत्रकान् प्रीकार है, यह सोन्तकर रहा काओं पहिला और बचने जार्र इन्छर हो गये और उसे नगराने करका करकर समित्रा लेते हुए जलने द्वारक्कर उसके विस्पा कक्षमें भी कर्तार कलबर प्रवक्तर कान करने हुए और राजने. पुरस्में बहार किया । अर मृद्धि प्रहारसे नक काल बनकर अने हुए क्राइन्सीको करियमे क्वांचनने वह काल अन्यन न्यांका हो गया और अपनी समझते पृथ्वी गया एक बार विकासिके अञ्चलका एक आकार्यको केंगला हुआ मृत्यूका मार्च भक्त अवनी वर्णशामाने देवाजिदेश वन मक्त इस वर्गका शब्दको सुनकर प्रोक्तरका एउट काके अक्रवरक मैता था। नवन्त्रियोका कृत्य काँच उठा। में गनर्प बलाधियाची देवताल र्-द्रीर्धा-हिन्द ही इस राज्यका अनुभरण करने हुंद उस

स्वातपर आ पहुँचे। बड्डा परमेश्वर दिवायको करालमें अन् पार्योको दलाये हुए देखकार समा सम्बन्ध रखनेकाले इस परनोक्तन परित्रको क्षोग इनके बरवाचि यह गये और जब- सुनेगा अवका दूसरेको सुनावंगा, प्रदेश का असकत्व करते आ उनकी सुर्ति करने रूपे । असयेगा, यह अपनी समसा मनोवान्छित

यहाँ आकर अञ्चानुर्वक मेरे इस समका सम्पूर्ण हुःस्रोसे रहित होकर मोशका मानी कर्मन करेगा, निसर्देषु मैं उसके सारे होगा। निवलीकासन्यनी हरपुर्वोको नष्ट कर देंगा । जो सानक भेरे इस अज़रोसे परिपूर्ण कर अनुवन आस्वाम बरित्रको सुनकर और इट्यमें मेरे इस सर्ग, बदा और आयुक्त देनेवाला तथा पुत्र-लिङ्का श्वरता करके संसामने प्रवेश जेंत्रकी वृद्धि करनेसाल है। करेगा, उसे अकड़ब किजवकी प्राप्ति होगी।

ानुने ! प्रोर सनुक्षा क्याप्रे**सरके** प्राक्तरपर्ने हदनकार महिश्वरने कहा—जो मनुष्य अस्तुओंको ज्ञाह कर लेका और अकार्य

(अध्याद ५८)

# विदल और उत्पल नामक दैत्योंका पार्वनीपर मोहित होना और पार्वतीका कन्दक-प्रहारद्वारा उनका काम तथाय करना, कन्दुकेश्वरकी स्थापना और उनकी महिमा

जिस प्रकार परमेश्वर कियंने संबेक्षको है, राज्यों से मार्थ । तब देवराज भी आनिर्देत रूक्ष्य करभार अपनी प्रिप्तद्वारा उसका बच्च | होकर अपने-अपने बामको स्वैट गर्ने । एक कराया था, उनके उस चरित्रको सुध वरम समय गरदानीके द्वरा पार्वतीके सौन्दर्यकी प्रेमपूर्वक स्थल करो १ किटाइ और अपल प्रशंक सुनकर वे केनों देख उनका अपहरण कामक हो नहाईला थे। उन्होंने ब्रह्माजीसे करनेकी बात सोचने लगे और पार्वतीजी फिसी पुरुवके हामसे न नरनेका कर आहा जार्ट गेंद अवाल रही भी, वाही के जाकार करके सब देवताओंको जीत रिष्का को । तब आकाशने विकास रहते । वे दीनों स्रोर देवताओंने इक्कालीके पास जाकर अवना दुराचारी वे । उनका मन अत्यना चक्रल हे इ:स सुनारतः। उनकी कड़-कहानी सुनकर एक बा। वे नणीका रूप धारण करके अध्याने उनसे कहा —'तुमान्त्रेन दिश्वासहित अध्यक्ताके निकट आये । तब दुर्शका संहार शिकका आदरपूर्वक स्थरण अरके मैर्च करनेवाले दिखने अवहेलनापूर्वक उनकी क्रकों आरे आयेंगे। क्रियासक्रित शिव चक्रक्ताके कारव गुरेत उन्हें पहकार दिया। प्रतिकर, कल्यागकर्ता और अकल्यल हैं। फिर तो सर्वकरूपी नहादेवने दुर्गतिनानिनी में शीध ही तुपलोगीका करवाण करेंगे।' दुर्गाको कटाशहररा सुप्तित कर दिक कि वे

सन्त्कृतास्त्री अक्षते हैं—अवस्त्री । जो कहकर हाहत्वी विजका स्वरण करते हुए बारक करो । से होनों देख निस्नव ही देखीके और देखकर उनके नेवीसे प्रकट हुई सनत्तुवारजी कहते हैं---सूत्रे । देवाँसे - दोनों देख है, गण नहीं ( तात ! सब पार्वती

अन्यने स्वामी महाकौतुकी परमेश्वर जेकरके हर्वपूर्वक सुनता, सुनाता अथवा पढ़ता है, उस नेप्रसंकेतको समझ गयाँ। तदनसार उसे भयका दु:ए। सहाँ। यह इस लोकमें सर्वत्र शिवकी अधिद्विनी पार्वतीने उस नाना प्रकारके सम्पूर्ण उराधेक्त्य संस्कृते संकरको सम्बाद्ध स्वी गेटस एक साथ श्रोगकार अन्तमे देवहर्छम दिख्य गतिको प्राप्त ही का दोनोपर चोट की। तम पहादेवीकी कर केला है। चेंदसे भारत डोकर वे दोनों महावसी दुष्ट दो भके हुए ताइके फल अपनी बंडलसे मनोरधोका फल प्रदान करनेवाला है। इस टटकर गिर पत्रते 🖁 अश्रवा जैसे कहके प्रकार 🛱ने पूरी-की-पूरी स्वसंहिताका है। इस प्रकार अकार्य करनेके किये व्यक्त प्रिय है और भूकि-पुक्तिरूप फल प्रदान का दोनों महादेखोंको पराशायी करके वह कानेवाही है। गेंद्र लिङ्गरूपमें परिकात हो गया । समस्त बुष्टोंका निवारण करनेवाला वह सिन्ह जिलानुगामी ब्रह्मपुत्र नास्ट शंकरके स्तम कन्द्रकंकाके नाममे जिल्लात हुआ और यहाको तथा हिल-इसकारको सुनकर ज्येष्टेश्वरके समीप विश्वत हो क्या । कादानि कतार्थ हो गये । धो पैने सम्पूर्ण श्वरिज्ञोंमें रिशत कन्द्रकेश्वर-रिवह बुट्टोंका विनाजक, प्रधान तथा कल्याणकारक यह प्रधा और भीग-मोशका प्रदाता और सबंदा संसुक्तों - बारहका संबाद पूर्णक्रमसे कह दिया. अब की समस्त कामनाओको पूर्ण करनेवाला नुष्हारी अवैर उसा सुननेकी इच्छा है ? है। जो मनुष्य इस अनुषय आस्थानको

महाजी कशते हैं। सुनिसम्बर्ध । मेंने दैत्य चकर काटते हुए उसी प्रकार भूतरूपर | तुससे स्ड्रसेहिनाके अन्तर्गत इस पृद्धसण्डका गिर पड़े, जैसे वायुके झांकेसे अञ्चल होकर क्यांच कर दिवा। यह ऋष्ड सम्पूर्ण आधानसे महागिरिके हे दिखर का जाते वर्णन कर दिया। यह शिवजीको सहा परम

सतजी कहते हैं—इस

(अध्याय ५९)

॥ रुद्रसंद्विताका युद्धसम्बद्ध सम्पूर्ण ॥

늈

॥ रुद्धसेहिता समाम ॥

合

#### **इातस्त्रसंहिता**

#### शिवजीक संयोजन, वामदेव, तत्पृत्व, अधोर और ज्ञान नामक पाँच अवसारोंका वर्णन

अनुमा है को ईक्टाके भी ईक्टा क्लीकाम हिस्सामाने कुमान क्या हुआ।

रिक्कोच्या करना करने हुए क्वे चा करना सहीत्रात करना सामा अवनार हुआ। () दिया गर।

कुल १६,५४ राज्यस्था रोज कोको सर्वोदन् असरका । **१३** १ **वह उत्तरक प्रथम अस्तरित काराव्यस्य है** । कोर्तका वर्तकानुसारकार्यक ३७००विका । यह **सम्बद्ध अस सम्बद्ध करायकार अस**न् कर व्या कावार-कृषक है. रीवरको लोजाई जो हो, जमी समय कृष्य कर और स्पतिन सर्वकारक, पहान, मोरिके दिवसम्ब प्रका कर देखकर अञ्चले मन ही-मन स्थितर कार्यकार्तिक और विद्वारत नगराको किया। यस वर्षे यह प्राप्त हो नक कि यह अनुस कार्यकाने हैं, कर कार्यक्ष प्रकारको पूरण कुछान्यी परमेश्वर है, तम अनुसर प्राकृतिः वर्गभावतः प्राव्यति प्राप्ताना की । वेदार प्रोतक अने फारा---काश्रासन सुनाई ! अन् सुनानेवर सहकारे करा सम गया कि अपने में (प्राप्तकर्ता) स्वास्त्रीके निष्या म्यू महरूतन कृष्ण निष्य है है एवं उन्हें सका प्राप्त और एकको निर्मा है, अलः अया बहान् हुने वृक्षाः है अननी सराम्धिन कार प्राप्त हो। अक्रमानिक कर्मन क्रांका का प्राप्तकार किमान करने होते । क्षतिको, विकास क्षत्र कृताने महरूग्योगा अक्षति व्याप कर ही रहे व कि गाँँ केंग क्रमान्त्रक कार प्रधानों क्रमार प्रकार हर । वे क्रमी स्ट - सीववाडी ! अस्य से चरवाकृत सरक्षात्र स्था परश्चाक सक्ष क्षावर्तान्य व्यक्ति है, अन् अन्य मैं आयोग के। क्षावे क्षाव के स्टब्स् उन्दर्श विकास विकास के अनुवास के विकास के अपने करता है। और करने का में अब के उस महाना में आम अनुनी प्रतिपादिक कराने कान्य और अग्रामीक विस्ता हुए। हमसे का सर्वाक्रपूर्वन् का मनावार क्रवार कोर्रेडचे । प्रकारक न्यान हो नथा । १५१मण ब्रुने । कुर्वकृत्रको सम्बद्धान्तर शेन कुटीकुर्यन् । सहर सम्बन्धनं प्रकट हर कालेका क्रिके को सम्बन्धानको गाँउ तक सिक्यनक्ष्म हो है। यस्त प्रस्त होन्छ। इस्ताको साथ नेवा बढ़ी इस किया का प्रमु समय करीवाने मुक्तिकारको स्तर्भ करन को (यह

सर्वकर 'रक' नामसे प्रसिद्ध बीसबी क्टोब्रा प्रशा को ' को यो काल आबाद का कलाई क्रास्त्रीने and court and was former and a recognition party which for the form ब्राह्मकारोमें अमेरन अवनार हुए है तबादि। सक्य ब्रह्मकी चुनकी काचनाने आम कर पुरु क्रमुक में अपनी सुनिक्षा अनुसार सम्पर्क जो थे, जरी मानन उनमें एक पुरु क्रमुट कुत्रकार कर्णन वरणा है। अर्थनार्थ कन्म, ६५० र अर्थः अर्थनार नारन नेनारे जाना को केंग्रन्थेदिन जाको विकास है, जाने और नाम ही बच्च सामा पा या थे। उनके विभागोका कार्यक्रम गांकक सकतार हुआ। यह भी नाम में और वह अरमुक्त मी नाम

बारवरेक जानक कृतरा अकतार हुआ ।) वेक्टेबका

नवे । जलकात् क्रके पर्यभागमे अवसार हुआ ()

रिपार ही आरम किये हुए का। जर मधन्य, वर्ष कर्मान हो नवे. नव जहारमी प्रकाशीकी आव्यवस्थार सम्बन्ध कृष्णारको ऐसम्बर मही क्रानेकी हुन्युश्मे हु भी क्ष विकार करने हारू हो ब्यापाल हो गर्थ । जब उन्हें प्राप हो। जरों । प्रश्न राज्य क्षेत्र प्रकारणा स्थानक मुख्य कि में ब्राम्प्य किया है, तब प्रयूपने प्रांत अने भी देखा कुमार क्रमण हुआ । जन अंक्ष्मर का कुमारको प्रकार कि.स.) यक्षभागाओ सारकाळ प्रमेरका रेग कारक कर्म क्रम, प्रच्येत विश्वा, विभाग, विश्वापत का । यह अपने नेजन प्रतित हो ना का क्या और विश्वभावन क्रमांद्र बार कुर अन्य हुन, अल्ला नवां करूनी चराई। और कल्ला को सानी लाल क्या कारण किन्स का है। तक व्यक्तिवर्तान कारण किन्से हुए या। अनना बाराईक क्रमधारी परमेकर प्राम्भे परमे सुवार भी काल्य का और धारणे पक्षात प्राचन प्राप्तार प्राप्ताच्या प्राप्त नवा अनुनंतरा- चल्या भी वार्यः निवार से सुद्धिनकारको प्रतिक १४३० को। (यह सा। इस कांकर-नारकारी, व्यास्वरकी, serbfesse, mendbyen क्षेत्रको कार् प्रार्थनानी बाल्य आका जो। कार्यकाने असोरको ऐरसका प्रकारतीन करानी 'पीरकारा' राज्य कर काम का का का काम को अस्पक्रम, असमी का क्षांच्ये स्वाचान सहा मैनवयाकरी हुए। चनावतन अधिकारी अधेरको स्वाचन क्रम से पुरुषी कामनाने भाग कर में में अनक्रकर हुए क्यमंद्रात क्रमके स्तृति करने प्रत कारण करते एक पहासंज्ञानी कृत्या एको । यह उनके कार्यान्यामी कृत्यानकीयकी क्रावक हुआ। ) कार कीय क्षात्रांत्रकी भूगाये। तथा काल्फ न्यावर अनुनेत्रक बारण किये हुए विकास भी और क्रमके प्रशेषक वीनामार कार महामानमी कृतार क्रमक क्रम । मे पुरायक्त्य रहा का प्राप्त कार्यक्रम कार्यकारों सक के तथा करने ने प्राप्त के अध्यक्तमान इसकर इक्कारोने अपनी मुद्रिके क्याने को अध्य जिन्मरीची क्यानाने थे। इसके सम रुक्त दिल स्वयून । यह इन्होंने के कृत्या, कृत्यदिल कृत्याना और ब्रह्ममञ्जूषा विकास संस्कृत लागानुहार कृष्णकान्द्रभृद्ध । इस प्रमान क्रमान होनार नवस्त्राम बहारेकी प्रांत्यारी पाकची। तया भारत हुए बहारकाओं महाराजेकी सुर्वेहरकारक विद्युत्ते सरस्यक्षया प्रोत्सीतः कार क्षत्र कार्यक्ष कर्ते । जिनिका सहस्य आञ्चन (बार) सामग्रह केल्पका मन्त्रका किया हमने व्यवस्थाने प्रवास हो। प्रवास किया १ (वह अधार पावक क्षेत्रस

साथ-४८-एक कोन्यसानके प्रयानेक हुए । ( यह - काल्य-प्राप्तक हुआ । यह पराव आर्थ्य क 'राज्यात नामक गोमरा अक्टबर हुआ () - और विश्वकृत नरममें विकास का ( सर तन्त्रहान् सम्बन्ध् प्रदाने का बैनानमें कृत्यने का प्रदानों पुरुष्टे प्रतानकर्त कार्यक केल्पके बीच जानवर पूर्व गूमरा अन्य को यह विकासीया जाना का रहे थे. कारण प्रमुप्त हुआ । प्रमुख्य नाम जिल्हा को । असी अस्तर महान्तु निवारतम् व्यवस्थितानी क्रम क्यानंत्रको दुक्रमे एक सरका दिन्य विश्वकता सामको प्रकट हो गक्त प्रकी

क्रकार परमेकर भगवान ईकान अनुर्भूत हुए, भोग्य अर्थालने अस्तिहित है। विकासपारी जिनका वर्ष सुद्ध स्थारिकके समाप उत्पादक दिलका जो अयोग कारक लेवार जनक है, का और को समस्य आधुनकारी विश्ववित कर वर्षके निम्ने अञ्चलकीत बुद्धितत्त्वका भे । इन अञ्चल, सर्वव्यापी, सर्वानायांची, विकार करके अंदर विराजयात राज्य है । सन्य कृषा अद्यन्त करनेनाले, प्रार्थनानाम, बावलेन नामसारम संभारको सीधा कारण सुन्दर कपणाने गथा अलग ईगारफो आरंकारका अधिहान है। वह छटा अनेको हेरलकर अक्रानीने उन्हें जनान किया । तब - प्रकारका कर्तनं वरना शना है। कियागर्तान क्रांकर्माक्ष्य विश्व क्रीवारमे भी ज्ञातको वृद्धिमानीका क्रांपन है कि प्रोक्ताका सन्वार्णका उपनेश देकर जार सुन्दर ईशानगंडक जन्म कहा कर्जे. बाजी और बारान्कोंकी करूनमा की। इर इरपण हुए अर्जन्यापी आक्राह्मका अंधीवार है नेवा शिश्|ऑक्ट नाम का—जयो, मुर्ब्योः महेकाका पुरुष नामक क्रम लक्द वार्जि पिकाम्बर्ध और अर्थभुष्यः। वे योगमन्त्रारः और स्टब्रीमृत्तीवांक्रम् काव्यकः व्यामी है। मन्दर्भका बाराव करके कोगमांतको प्राप्त वर्गाचीनक क्षत्रीर जनवाले करको प्राप्ति हो गये । (बद्ध 'ईशान' सम्बद्ध बोक्को उस, इन्य और अधिका अधिशान कारणने अस्मानारे हाजा । }-

जनमध्ये विनकामनामें सर्केजन आदि जन्त है। जाक काम, गम और वृध्वीका अक्नारीका प्रकटर संक्षेपस क्लेन किया। ईवर तिकतीका प्रताजत नामक रूप करवरी केंद्र आहा स्टेक्स्प्रियकारी कार्यहार कराया अल्ल है। कल्यायकार्यी वर्त्युवीको मानामध्यक्त्यने प्रधानकर्ष मर्गमान है। इंच्यानीके इन सम्बन्धनी सदा प्रधमपूर्णक क्योबारकी ईरान, पुरुष, बोर कायनेक और कन्द्रना करनी क्राहिचे क्योंकि से महाः वे परिव मृतियाँ विद्योगकपन्ने प्रसिद्धः अध्यक्षाहिये एकव्यक्त हेत् हैं । जो मनुब्ध हम 🖥 । इनमें इंडान, को विस्थानका तका सकते. इन्हांजान, आदि, अववारोंके, ऋकटवाकी बदा है, पक्षण बका जना है। सह साक्ष्म, पहला अधवा सुन्ता है, वह जाल्ये समज अकृतिके मान्य श्रीवाले निवास करता है। करवा भारतेका प्रयोग अरके अनार्य विवर्जनका दुसरा अक्टा तस्यूका मामले बरवलक्षिका प्राप्त होता है। क्षात है। यह मुगोके असमध्य तथा

🖁 । इत्यारर्जन्न्य कान्यदेवसंत्रका स्वन्य मर्थक स्टब्स्मारकी ! इस प्रकार की एकना, कहा, तम और जनका स्वामी कहा

(अथवाच १)

#### शिकजीकी अष्टपूर्नियोका तथा अर्घनारीनररूपका सदिस्तर वर्णन

नन्दीसाओं *संदर्भ है* — एक्स्प्रेशनमें अभयन सुस्रदान्त है। तान ! यह सनन् उन मने ' अन्य नुग महेश्वरकं इन लेड बरवेश्वर प्राप्नुश्री प्राप्त शृतियोका शावन्य ही अनमानेका कर्नन क्रमण करा, को खेक्ने 🏚। जैसे मुनव पांगवर पिनेपी गुली हैं, उसी सबके सब्दर्भ कार्योको पूर्ण करनेवाले तरह यह विश्व उन अङ्गपूर्नियोगे म्हात हाका 'भव' मानले कहा जाता है। जो जगलके अन्य करो । मासर-भोतर सर्वेकन है और स्वयं ही

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

रिधल है। में असिद्ध आब मुर्तियों में रहेकारे युप्त-बीत आदिको अलब देखकर 🜓 प्रार्थ, पान, पा, उस, जीन, प्रमुपति, वितर प्रतिन प्रांता 🖟 उसी तरह विश्वापने हैरान और पहलेश । रिकारिक हम पार्च अलीअसि हर्षित देखकर संवारको अस्पन अन्ति अकुर्नियोक्क्स पृथ्वी चल, अति, विभवत है। इसलिये वरि कोई विसी पी बाबु, आस्कार, क्षेत्रस, पूर्व और प्रमुख क्षेत्रस्थित कर देस है से निर्देश करने अभिक्तिए हैं । प्रात्कवर देख निक्षण है कि । असे अनुसूर्ति विकास ही अनिह किया है । कारकारकार्त महेवरका विकास राजके क्षेत्र समझकारकी । इस अकार भागकार, विका ही बहुबर विश्वको अपना किये हुए है। अपनी अञ्चलिनोहारा समस्य निक्को करवाका दिवामा इतिस्थालय रूप को अधिद्वित काके विश्ववाद है, रूप: कुप क्षणात क्षणात्मो जीवन प्रदान करनेवात्मा है, पूर्व अस्तिभावके उन पर्व कररने साका

ीत्रक सन्तरकृत्वारको ! अस्य सूच विकास भारत-मेजन करत तथा वर्गात विकास के अनुसन अधीवतीयर वर्गात होता है, अवस्थापारी अभूके कर कारफो सुनो । महत्वात्र । यह कार सहारकी कापूरमा 'जा' करूने हैं। कार्युक्तमा को काकारओंको पूर्व कार्युक्रम है। (सृष्टिके सम्बद्धे अवकास वेपेकाल सर्वाचानी आहितों) जब सुद्धिकर्त ब्रह्मान्त्राप रची ह्यू अल्बरफारकार प्रथा है, उसे 'भीक' कहते हैं। असरी प्रकारी विश्लारको नहीं जाह हुई, तब बाद पुरायम्बाका केरक है। जो रूप समाना अद्या कर पुरारते दुःशी हो विभागपुरार हो अलकाओंकर अधिकान, सन्तूर्ण क्षेत्रीयें यने। असे समय भी आकार्यकारी शु िरमान्। अरनेकारम और ऑक्नोके अन्य । page) ! अस वैश्वनी कृष्टिकी स्थान करे । मानका केरना है, उसे 'पशुपति'का रूप उस कोक्काफीको सुनकर उसापे वैशुपी कान्यानः चाहिने। महश्वरका अन्तुर्णं सुद्धि इत्यत्र करनेशा निवार किया; गरेतु कार्यको अकारिक करनेकाल को सूर्व (ett) बाहे वारियोका कुरा (कारने क्रक मालक सन है, उसे 'ईराम' करते हैं। यह ही नहीं हुआ वर, इसकिये पक्रमेनि अक्षा कुरनंकर्ते अनुस् भारता है। अपूरायको वेजूनी वृद्धि रक्ष<del>रेने सकर्य न हो सके ।</del> सब ने रहिमानेकारंग को फन्मना सम्पूर्ण विश्वामां जो विचार कर कि सम्मूची कुपाके विज असदारीटर कारण है, मिरवका का रूप मैथूनी प्रचा बरवड़ जार्ने हो शकाती, सब मधादेश समान एकरण साम है। धांग्यां महरतेको सहात हुए। जल समान प्रदान परकामा दिल्लाक आवर्ण एक है। वह पूर्वि पराकृतिः वित्यातन्तिः परकेशर वित्यात अन्य मृतिनोद्धरे कारिका है। इसकिये सारा - प्रेमपूर्वक प्रत्यमं स्वरूप करके केर सम्बन्धन विश्व विकास है। जिस प्रकार कुशके रागे : सहयादा राजेश्वासमाँ समे हुए मूलको सीमनेले उसकी सारवाएँ पुल्कित हो। प्रधानके उस्त तील रावले ओड़े ही सम्माने करते हैं, करते राख दिवस्का पूजन करनेते. जिल्लाही अस्ता हो समे । तम से कहत्वारी तिवक्षका विश्व गाँरपुष्ट होता है। जैसे इस 'संकर' पूर्णसर्वकानवानी कारका जूरिने

high feat tegespeigt man times dans age freight general to कियान प्रश्ना को गर्म । इस विकासिक सुर्वत की की और (मेरिक्स) कारी कारामको कारानीक विकास समय अस्ता कारानीको उत्तर को सी जिल्ला वास वि हैं पर प्राप्त कर्मक कहर ने विकास क्षेत्र क्षे प्रोक्तकर अनुस्त करणे सर्थाः तथा विकासको अनुस्तरे पृष्टि वर्त है गुर्व है अन्त अन्य वै



from the frequency paint with private brown from wroter than कारो क्रमीक सामी गाउँ र

प्रदेश कर **—रिन्दे र पृथिते प्रत्यानी हैं, है को एवं प्रावर्शनकार्य स**र्थ र

\*\*\*\*\*\*\*\* संस्थान को क्यान केंग्रा और कि वे तथा। पूर्व को नामू क्रमान नाम करनेन की freelights regular region and many short all freeze described from Appendi when from ank and ord प्रकाशिको कृति करना काहता है। जिल्ह अभीतक हुमते अक्ष करीवुराका प्रकार मही हुआ है, इस कारण गरीकुराओं कृषि करना जेरी एक्किके जबार है। क्रिक सारी वर्गालकेका अर्थभ्यकान सुन्ती हो, इन्स्टिनी वें हुए अफ़िलेक्टर परमा ज़र्तिको अचेन बारत हैं। किये ! मैं दुनों नकातर करत 🜓 पुरा जुड़े अरीकुराको सुद्धि करनेके रिजी इस्ति असन करो; क्लोकि दिन्तीने ! इसोको पुन क्लाक्ट जनस्की क्लीनक कारण कार्यो । वर्तकरि है में सुनने एक और क्रकी क्रमन क्राता हैं, मनकाः ! कुनर करके अने भी सुने बैरिक्ये। मैं सुन्तरे कियों कर अपन्यात कर है के प्रत्योंने स्थापन करने हैं (का पर पर कारे के क्रमानों ' मुद्रे क्यान कार है—। 'क्रमेक्टरेड करकारे ' क्र प्राचनक पूर्वत्रक प्राप्त के काम है। पूर्वत को बारावर क्षेत्रकारी पृथ्विक वेनके कामी काम हार प्रथम प्रधानकोई एक्कि नेवर का पर प्रधानको प्रथम का पूर कार्यो पूर्व के विकास है। कुमारे इस समये में प्रमान के राज्या का गाउँ । प्रमानका को समयान निर्मा के राज्य है और पूर्व पूर्वात क्रामीह प्रकार संक्रीयत । परनेवारी देती विषयि अवस्था — रेक्स है क्ष प्राप्तानक के कर्ता तथा पान पान पान के के अध्या का प्राप्त अपनो पान पान Balant Specifik med militik meletirak di ji apirk promisi Specifik Specifik विकास करियों कुम्बर कर देखा । यह किया है । अपने प्रोहित क्या करियों अपने हैं किया कुर्मा होता। प्रस्त हुई सा परमा प्रतिनेती प्रमानानी पना प्रतिनेती राज्य भी। उसे क मोनवार है। बाह्य है और कुमाने पहल विकास । मुक्ते । कुछ क्रमार विकासेनी संद्रालको । सन्युवनोक्ते क्रिके सङ्ग्रालकको है । अनुषय क्रिके अदान करके क्रम्यके क्ररीरमें

रिव्यक्तने कहा — इति । अस्पेद्वी प्रस्तिष्ठ हो नवीं । तस्पश्चाल करवारन् संबद्ध सी अव्यक्ति मध्यक्तव्यारा स्थारी अरराधका की है। तांत ही अन्यक्ति को नवे। संभीने इस अन्य अन्य सूच अन्यर प्रस्तव हो जनमें और अन्यनी ची-भागकी कल्पना हुई और पैस्टी इनका सारा वर्णरक पूर्ण करों ' एक मृद्धि करा पट्टी: इसके अक्टाओं कहान् विकासकीने पाप्तक विकासी अर अञ्चलको आकर्ष आह हुआ। नाम ! क्षेत्र प्रकार की किर क्षकाकर काल किया और ब्रह्माके अपने शिवजीके बहार अनुवाद क्षकेनाी-कावनस्त्रासर प्रश्नाको पूजी होना स्त्रीव्यार कार जगर्वकायका कर्णन कर दिया, यह

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*<del>\*\*\*\*\*\*\*\*</del>

(अध्याम १-३)

#### बासहकरूपमें होनवाले शिक्जीके प्रथम अवनारसे लेकर नवेम क्रमम अक्तारतकका वर्णन

प्रकार है । ।

होने । इनके नाम होने - क्षेत्र, धर्माहरूम, हिल्मांका अध्य के ब्यानकी स्वाचार कार्य हा

ी-- अवंत्र केलक और केललेशन। के व्यक्त सन-कमारकी ! एक कर आने हर्जित संकर - धारन्यांगक आक्षयमं मेरे नगरमें पाणेंगे । प्रकारनीय जंकरक व्यान्त्रका प्रकारकेक वर्षायः वर्षा ये वृक्त अध्यक्षत्रीको नत्वनः वानकरः किया था। यह व्यक्ति वहा पान सम्बद्धायक, मेरे क्या हो आयेने तथा जन्म जना और 🕯 । ८ इसे मुख अक्रम, करो - का, कॉन्य हुन, - मृत्युमे गॉल होकर परहाराकी समाधिने सीन रहेने । बत्य जिल्लामा । इस समय प्रदेश विवर्णने कर्म क्षे — सद्धान् १ व्यापकः व्यापको आनिरिक्त हान, भगे आहि कर्पहेन्य क्षान्यके मानवे बन्धन्ताचे सम्पूर्ण सम्बद्धेको । सत्यनस्थारा धरा दर्धन नहीं पर सक्षेत्रे । दूसरे प्रकारिक करनवारे भगवार वालंबर, जो प्रापन ध्वापनि कम बाल होंगे। जा समय मुकारे क्रवीत है, बैक्कल सन्दर्भ कुन होता। मैं करिल्युगये सुनार नामस इत्यन होईना र सम क्रम स-कन्तरको चानुर्वशिकोक किन्ती नहीं भी वेर बुन्हींन, प्रसम्बद, हमीक सका हापरपूर्ण में मोकायर अनुबह काले तथा। केनुसान नामक बार केनुसान हिस जिल्ह क्षाप्रकारिक दिन करनेके किया प्रकार हैना । होंगे । वे कारो क्षान्यकेशके बारको होते विकार <sup>।</sup> युग प्रयुक्तिक अनुसार कार प्रथम नगरको जार्थमें और मुख अकिताविको कर्पांतिक प्रथम क्षतावाचे जब प्रथ क्षत्रे तत्वतः अववदः एक हो प्रार्थने। सीतरे ही ज्यान होने जब मैं उस कॉलब्यके जनमें ह्यानों जब कार्यक रामक बहार होते. हब है प्राच्यानोंके सिकार्य विकारमाहत होने बावका भी नेनाक निकट ही बाव वायको प्राच्छ महापृति होकर प्रकट हैंगा। हम सभय होतेला। सम मध्य भी वरे विशंबा, विश्वय दिनानको रक्कीय हिन्दा क्रान्त बावक किराव और पारकपुरू राजक क्रा प्रा क्रवेनबोहुबर मेरे दिस्साधारी जार दिस्या इत्या । होने । अनुसर्वत । इस अस्तारमें औ

कारतिवृतिमें गुजाके अंदर विकादेशमें यूजित होनेकर के सञ्चनवारी कृष्णम् गृथि अन करमध्यक्त बैठकार घोरत्वे सुरुष क्रमाजेना राजधर्मका कार्यस करेने । सरवक्षमा वे सभा प्रत्यक्रम् राज्यस स्थानस्थी स्थानस्य और पीन्यन्त्रस्थ यूनि प्रवित् विकार क्रे दिल्ल मंत्रारमको अस्तोका इद्वार कार्यका । उस कार्यक, सङ्घ और सम्पूर्क स्ट्रिओका विशास क्रियों की वर्ष स्वाच्यान क्षेत्रका, स्वयंक्त कारनेवाल एक क्षेत्रकारण सहस्र कोर कुमाइन अन्यत धार कुछ होने । आल्में करेंगे । फिर कुमाइबंबा अर्थक प्रशित्तर

और अर मानिश्वाली विक्रीत्वालीको सहस्र प्राप्तके आवेकर जुलिकर कवित्र केहीना मनारेता। भौते प्रध्यमें तथ अद्वित भारत विभावन करवेवाले वेदनातः होने। कर्त अर्थने, जल सम्बन में सुद्धेन मानने, क्रेलिकान ! अन क्लों भी में अधिकाहर अकार हैना। उस रूपन भी मेरे कर जातो अवसर हैना और कारकी सक्ताक क्षेत्रसम्बद्ध व्यवस्था कुत्र होते। अक्षत् 2 क्रवेत्तः। अस समय क्रावेत्तः, अस्तुरी, अनके बाब होने - नवास, दर्भस, बर्डन और अवस्थित और अवस्था सम्बद्धते की कर पुरतिकाल । जल अवस्तरभर भी इन दिल्लीके भोगी पुत्र जनज होंगे, जो भेरे ही समान १४४ में कालकी सहायानों सना रहेगा । होते | सहाय ! क्यों बतर्पनीके हायरपन्तें मीनचे प्राप्ति समिता अलग् मानते कहे. मुलिक सारत्या जान अनने प्रतिक होते । कार्यने : अब मैं कह मानक महत्तानकों का काराके निवृत्तिमार्गकी बृद्धिके तिथे मोर्गी होर्जना। ह्यान् ! नहीं भी भेरे जार भाग बारनेशर में अन्यानानारे अन्यार कोगमारक्षक महारात पुत्र होने । उनके मृत्य । उस समय पराहर, नर्ग, भानंब तथा काम सराराता है, बुनो—समक, समारान, निरीक कारको कहा महत्त्वेगी की किना प्रधानकारमें सन्दान और सर्वव्याच्या होते। प्रधानते है उनके सहयोगते हैं निर्मात स्था अनुसारकोता सन्तकुत्रात । इस अनुसारकोत् सुरुद्ध अनुसीता । सन्तके । इस समय की अब्ब मानवारी में सर्वतात मानवा ब्राह्म में मानवात सकावत करेगी। क्यारका स्थापक करून और रिवृति- अहान् । उसी काली में बहुत-से हु सी मानंको अक्षातेन्त्र । पुनः कर्ते क्रवरके प्रयुक्त अक्ष्रोपर एका करके उनका अक्सानरके होतेना जन कुन् स्थेनकारक स्थान होते उद्धार करिया। येस वह सूनभ कारक और पेटोकर विभाजन करेंगे, का समय भी अकार चोजनार्गको प्रकांक, सारस्का में स्थानको सहायत पारनेके लिये लोकर्राक व्यालके कश्यो संशोध क्रेस्पाल और अन्य मानको अन्तर होनोना और निवृत्ति-वशकी अकारको एका करनेवास्य होना। उस कार्तिः कर्मन्तः। अर्थं भी मेरे पार कुकानीः असाराओं में भारतु मानक राजकृत्वरको, किया होते। उनके काम होते-भूत्याचा, को विषयोगाने का जानके कारक विवाहता विरुक्त, संक्रम संक्षा किया । विन्ते । सामने जाना हिला सामान, जीवन अक्रम कार्राम्य । क्षानाके आरम्भने जल प्रत्यक्त भागक जनम । स्टानमा कर एकप्राची आयके सोटकार्य होंने, अस समय भी मैं जोनवारोंने बरव अर्थने खुनम अर्थ, जो मेरे ही अंग्र हैं, उसके रियम जैनोक्का नावसे अधार होडीका और । यर मकारेने । अनाओं है उस राजकुतारहास

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

क्रम तमकर को काम इकत हाकियोकर चंद्रास्थ्य का क्रम बच्छा नहीं सम्बद्ध क्षानं भी हैंग। को बान्यार्गाहर बढाकुको हेका प्रकारकारक होगा, यह सन्दर्शकीकी कानीओंत अन्यकार देवर गया वर गति तथा वंशिक विने क्या या केरकारी क्षेत्रेस्त्रम प्राप्त हे प्रसारकारणे स्थान पृषि । होता । सैने एक्स्स क्लेब न्ये एक दिया । म्बंबार्ग्सर कर्ण अर्थन अपूर्ण मा बहु प्रवास सरिव परम प्राप्त अवाद समा राजर्वि कहान भी नियमनोको जीनकर अली, का और अनुवारे देनेशाला है: अल-और वीर्निकन्तिके जान विकार करके इसे प्रकार्यक सुराज करिये। वर्णपूर्वक राज्य करेगा। मुने ! मुहर

(appropriate)

#### जिल्लीहारा इसकेसे लेकर अञ्चाईसके बोगधरावकाराका वर्णन

हाकार्य विकास मानके नृषि काम होते । के कन्त्रंतीके हारान्त्रम का १३८ मानक स्थान ब्रानिक्रील कर पुत्र होंगे। इसके राज अधि कहार, क्रका और क्रिकार मेरे पुत्र होग—पृष्टु सन्धन्त्र, नार्वपत्र और शंग पंछाने प्रथम का प्रकार्यन साम मनेवन केन्द्राप्त । न्यानाचे प्रचरणे क्या होने का समय में विकासको पुराचानमें क्रियम समाय क्यान होते, तथ में क्रांत्रपुराने क्यान बंदप्रांचे राजक पर्यत्यन वार्य्यनीय नहारक्षाचे तथ राजके प्रकट क्षेत्रिय । वर्षों कारमद्रवर अवस्थ में बेहरिया पायमे अवस्था इन्टरकार कारक बार इन्द्रकरी पुत्र होंगे । बंद्रीइस ही मेग अन्य होंगा । बार्स की मेरे बार कारकारी कार्यनीक्द द्वारायाच्या सनगरा दक्ष बराकामी एक होन । प्राची नाम मानके केन्द्राम होने । इस समय में हानग्ये होने कर्तन, क्रांनामा, क्रांनांत और सकात होनेपर कारियुगर्वे हेमकञ्चकर्वे कुनेतक। क्षांत्रकंत्रः व्यवस्थात्त्रकः क्षांत्रांत्रकारमध्ये असे भागंत्रः अस्तर्थने विकासकार्थे प्राप्त हो

भिक्तनी करते हैं। इस्तुन् । इसने कानक कर सुन्दर पुत्र होंग । कौरहनी क्रियालकों राजनीय दिश्यार धर्मनीयक द्वार ३३३ समय में आंक्रूरको मानने नीयक भागनपुष्पर निवास कोने । वर्ज भी भी अपने अन्य प्राप्तेग्न । प्रम कनिन्यानं भी भी मेरे जासंदर नामान, केप्रान्तम और बहुन कर्मगा। इस समय महत्त्रस्थानी

क्रम्बर असे जनमं अक्रमर मृत्य और । सामको क्रमायुग्ने क्रम मालका नाम मानावी महाबराके निये नियुन्तियोगेको हेव हाना, तक मैं मोन प्रयुक्त मानोके निये प्रतिक्षित क्रमाना । प्रतिकृति " वहाँ भी मेरे परम प्रत्यक्त सोकर्णकार्य सोकर्ण राज्यसे करोता, सरस्यादेव, स्वयान और उसी मानवा, प्रकार होतीना । वार्त की मेरे करा पर, उसाना, कार इसक कोनी पुर होने । नेरहरें हायरकारों - कावर और कारफॉन कारक कार एक होने । क्रम क्षेत्रेणकम् नाराक्षम् व्यापः होगं नव मैं से क्ष्मके समान निर्मात और दोगी होगे नेवा बहार्यान वर्षण जायसे अवंध हेला। वहां की जायने। समाहबी बनाईनोके हापा दशमे मेरे मुजाबा, महरूबब, बर्वरह और निरमा केन्द्रमञ्जूब बदाय होते. इस व्यवस मे

द्वीवराज्यास्य अस्तर्भा क्षेत्रे एक स्थानीय विश्वासः कृत अस्तर्भ क्षेत्रे । व्यक्तियो क्यून्ट्रीका प्रायस्य नहरूपन क्येन्ट प्रात्कारी शामने अनगर अन्य प्रात्कार क्याद नाम होने तन है की भारत करेना; वर्ताक विकास कियांत कारवालीपूर्व महानव भीव जनक कार्क्षण्यान है । वहीं प्रत्या नामांक अवस्थित प्रकार प्रत्यानित होतीन । प्रत क्षेत्रे । अक्षाकृती कर्त्तुनेके क्षारंत्राचे प्रथः क्षारंत्राधानी विश्वका दर्शन क्षात्रे । अत हित्रपार्क नामत् अन्यत् हो देशा । वर्षा भी अन्यते प्रवाद श्राहेगा । वर्षा भी में इतिहा क्षेत्रके क्रांडर्क होत्यी । क्यूने प्रके को मानगरक के जिल्ला होते । क्षाक्र, काम क्रांपा— क्रानीपार्वण क्षेत्रकांत्र क्षेत्र प्रोतिक सम्बद्ध वृक्ष प्रोति । द्वारानो अन्य प्रयास प्रतिक सम्बद्ध प्रतिक हिन्दू होति ।

बहुत्यांच अंतर प्रक्रांक्त सामात संदे पूर्व की क्रांच्यूनार्थ प्रक्रांक्त अनाम राज्य पूरा बारपुर्व काल होगा कर में दिवस्थान का अवस्थान की का भागती करा, दियु और कृतिक जिल्लाका जिल्लाका प्रकार विभावती क्षेत्रकानु प्रत्यक्त कार वस्त्र कार्निक कुत होती। क्ष्मंत है और यहां बहार एकावर विद्याल । अंग्रेजनी समूर्य होने यह गुणांतम् सूर्यः माना तावा क्रिक्काम् नेतिक विरामाधीनम् पर्व है। इस्त, तम से अन्या वाजीनपुर्वार्यास्य केत बार्य क्षेत्र व्यक्ति प्रकारण और क्षेत्रर कृत्यु क्ष्म, और वर्तन क्षम क्षेत्र, बार क्षात्रक क्षत्र व्याप करूको पुत्र प्रोते । अनेवार्ग । अन्यक्षे पुत्र (त्या । प्रोत्योक्तमी प्रानृतिको अन हारको सहस्राधि प्राप्तात स्थान होने । एक केवलेकानी एक बाहर होने का का गुण्ये में कार के में देवलाके रिवाल करते. अंबरहाने कृति काल पान्ताने हेना नामके क्रमण प्राप्तेन्य और मेरे विराधन गांधी- । क्रमण हैन्स । क्रम मुनावे की मेर कार गांधाकी मानोर कामानामाने क्रियमन्त्रमा, प्रतेकन्य । अर्थननेत्रा मुन्तरात अर्थन प्रथान । पर्योकने बोक्सी कर्नुनीक प्रकार क्षेत्रको सर वै को प्रकारकार्य एवं एक्सरी ब्राह्मका प्राप्त कारण होता । तक में भी अहम्मानीक कार्य प्रवाद हैंगा। मेरा नाम हिन्तान्त्रे पूर्वात्रे केता व्यक्ति पूर्वात्र केता अवस्ति की प्रकार अनुकारका का का केवल प्रमुख, प्रक्रेप, कुन्यकार्थ, कुन्यका, और अवस्था के विद्राप्त और बंगरन्त्रकुरः अधिरोहन शरक है। अवस्त्री दिश्या द्वारे । कुर्व्यानमें कुण्यों अप अनुसार कांग्रे अनुसार आरोप कार्यन्त । वेद्यानक केन प्रान्तर होत्य ना में बहुत्त क्षा पुरस्के प्रमुख अञ्चलको प्रके क्षेत्र । उस अन्यव्य अन्यके अर्थन्यु अन्यके अन्यका क्षावाद पर्वे क्षा कृतव क्षेत्रसम्बद्ध कार पृष्ठ हिन्दा । तस काव्य क्षेत्र अनुवर्ग निर्दृत् अन्तुक होते । इसके पान होने-स्थान करोरे और अञ्चलका क्रमाने करा नामी frager, marrie pite geften art i gestreit fram girt i serriteit gegent mer प्रकारकार कर बंधा करा गांवक साथ क्रमुकार्य काम होते. उस है भी क्षेत्र, तक में कारक कारणे प्रकार हो है। या प्रत्यावनीयोग कोमानको कारण प्रकार है। व क्रमानिको प्रेस प्राप्त स्थानका स्थान जानका । यहाँ भी अक्षाप्तान, कृत्यार अन्तर और स्थान क्षत्र प्राप्तका । व्यक्ति की केर प्रकृत प्राप्तकारिक । प्राप्तत्र प्रतिद्यु केरे बरा स्वयंकी विरुग्त होती । केल्यान् वक्त मोत्रव मानके बार परव चेती. अपूर्णको द्वांकर्ग जब मानकार् जीवति

होंगे, तब पृथ्योजन श्रीकृष्ण अपने हके था। विश्वे ! अपूर्णस व्यास हत्यतः हक-अंशाने क्यूनिक्य क्षेत्र कुम्बर अवने अवने एक बार्ग्य अलेक शानरमें होंगे और होतार कासूरक करकारोगे । उसी संस्था कोराधानकार प्रसंक कार-पुराने प्रारम्भां । म्बुग्ताचा में भी स्रोक्तेको आक्षर्यने बालनोह अनेक केंगवश्वतानोह माच वनके चार क्रमचे सूत्र अव्यक्त और फिर कुथारे तथा. आयुवान क्षेत्रत में सभी तिला सर्ववास्था, हित्यसम्बद्धाः शहे आयेगे १

वैक्का प्रशासके सभी **क**र्गुगियोक अलखेन हो गये।

बराहरके पुरस्तवर्थे हैपायन कामक स्थान क्षेत्रकारमध्यातास सम्बद्ध-क्ष्मने वर्णन किया क्षिये क्षेत्रकाराओं, प्रायासम्बद्धानीका अभिनाती क्षित्र की होंगे, को स्थान् क्रारीर आरक्ष करके प्रकट क्रेडेना । किए जिल्लाक और केमजार्गकी मृद्धि करनेकार इक्तावकृतियाँ मृतकाकारा कई हुए होते। हा वर्त्वतिके तिकांका सरीराया अविकास सर्गरको इसका वै सहायोक अस रही छोगी, कलार तिपृष्को सुत्रोचिन हिल साध्यमके लिये ओएनलसमेर असभ्यमें गोरण और महाश्रमकी साम्य ही इनका विकासे साथ मंतरंगाको कृत्यपर्य। दिवर बेट-वेटाहुके वारकारी विद्वार और सदा गुप्तामें प्रचेत्र कार्केगर । ब्रह्मम् । व्यक्ते वेता वात्तार चीनतमे निवृत्यांनवे शरपर सहनेवाले नेपन रहकुरों। संरम् । इस प्रथम सेरा का होते । वे जिल्लीये करित रसकार बोरानुनेक काचायरार अमृत्यु निद्धक्षेत्र काइलाकार व्यापने निहा असनेकाले अर्थेर जिलेन्त्रिय और यह जनमन पृथ्वे बायम रहेगी, होने। विद्यानने इनकी संस्ता एक सो बाग्ह विकास: स्थेत्रको करेन किल्यान न्हेगा । इसे | बस्तकारी है । इस प्रकार मेंने अधुरईस घूगोल: अञ्चलको भी की बार नवादी जिला होने । फ्रांडन समुधे लेकर कृष्णस्वतास्वर्धन्त सभी क्रमके जाने मुश्तिकः, मर्ग, किन्न और कीनमा अस्तारोके मधायोजन वर्णन कर लिया । होते। से केटके परनानी Soften साधना अने श्रीनसपूर्वक बेटाओंड सबसे प्रधान कोर्ग होने जार माहेबर बोगको प्राप्त करके. होता, तक इस काम्पने कृष्णाहैपावन काल होते । यो कोबारने स्थानजीवर अनुष्य करके क्षतम जनका बालम करनेकले वारोधनावलरोका कर्मव शिवा और कि। से कृतियों ! इस अकार धरवातम जिल्हाने हेथेचा उनकी ओर ट्रीहपाल करक वहीं (अध्यक्ष ५)

# कन्दीश्वराजतारकः वर्णन

किया गया । अस वर्णीश्ररक्तारको वर्णन कृत्य करे । बिहरण काला है।

बहरिक्स बचानीक अवनारिका बचीन सुचना धावतो 🐑 उसे वर्णन कानेकी

ननीया जेले — सर्वत प्रमाहनारणी ! रतन्त्रकार वर्ण पुरसः प्रचले । आसः वै सिवर प्रकार स्वरूपेयके औराज पाया सेकर सहारेक्के अंतर्भ उत्पन्न हाकर चीठ विकासी कियाओं आह पुरुष, उस असहाका कर्णन कैल अन्त हुए थे ? यह प्रशंत कृतान्त है करता है, तुम स्ववसर्थानुर्वक सकत करें ।

राजने प्रत्यक्ष क्षेत्रकर महानेक बढ़ों कवाने और अध्यक्षकों, विन्त्रः बाहुनीय, प्रवासकार कर्मन होनेचर करते कहा— इन्हें । मैं क्याबर करते हा करत हरता । भारतोत्र की सम्बाद पुन्युक्तेत्र क्रामानिक पुत्र - विकास क्रामा अनुसार र देविक सुनक्ते कारण है। यह दिवासी प्रथम प्रकार पुरिनों, पार्टी, शास्त्री प्रथाई क्रीकर मुझे अर्थानिक माले ।

विकार करें करता अनोकार जिल्हा है । क्याब्रे क्याब्र कर कार करता है। mit mit begenacht mit armeit merer die fodloge falle ung ge metel meren रिया है। बिका भी गुण मेरे विका कराने और। प्रान्तव की और विकास को नेकार से कीन से मैं मुकान अवस्थित पुत्र होतीना तथा हैता। अवसी पर्यक्रमाओं अन्य दिया प्रक्रापूर्व । काम काही होता ।

हरतनी कुछ समय बीस प्रानेके कह तथ पूरि पूर्व हैन्तरक हिन्दे विस्तानिक Min Pillin The Children woman and

रिक्कर क्यांक क्या कर्मान्य पूर्वि से । यहकारहाओं सुन्न वर किनाही यह स्टान्से विकासिक प्रार्थकान्य अधीय अन्तरिका सुध्यत क्रिको प्राप्तात्वको प्रोत्त हो से पूर्ण अस्तर् से युन्तानेन पुरुषो अर्थानो नित्य तथ वात्रमा प्रमानती आहाती पान्हे पूर्व ही प्रस्थ केन्द्रण प्रमुख्ये प्रमान किन्य । वर्षन् केन्द्रण असीरचे अन्य औ राजा । अस समय जेरे हे को प्रभा पुत्र प्रदान करवें अववेचों क्रानेच्ये प्रभा वृत्यान्यक्रानीय अधियो अध्यनको कार्यका अर्थका पहालाकिकारक समान को । यह सार्थ देशकार्य प्रमान का भारतंत्रको अस्तराम कार्यका अस्तरा नवी और विस्तर ग्रॉनको भी यसे प्रयोग from a time of ferrors, terrorise, terrorised and a superference of the supergradual and प्रमान करनेके निर्म कर करने मने । अन्य प्रमानकारीय पूर्व और अधिके सदस महाराज्यविकास विकासको अंग्रेसकार अध्यक्तकारी, विकृत आहि अस्पृत्तकारी क्षणाना । एक दिल्लाको विरामको अस्तर क्षण अर्थको सह-क्षणा देखा उन्ह से सहस्र निकास अर्थेप प्रत्यकान् विकास कर्षे कर वेतिकाः । अस्तिन्त्रसं निकास हो तथे और पहुत प्राप्तकारक

मिल्य है, इस्तरियों में द्वार आज्ञायक

पुर्वकारको प्राप्तानीन, पुरिचाने समा - उन्तेत्वर से बदल है अने । सहस्रकार करनक दिन्द सन्त्वानुका मेरी अन्त्राक्षक की। क्षेत्री है, जारी प्रकार नेती कांत्रको क्षेत्रिक की । प्रारम्भिके मुने ? करानि में तहाँ जनस्मात क्षावता है करानी में अध्यानहीं अपनी साहित क्या में विकास्त्राची सुन्दियाने पहेंच शका, तथ पर्याच्या करते हैं हुई। को की क्याने का क्याना परिवास परिवास बारका कृत्यान् अंकार्य अन्ये कार्याचे सङ्ख्यान कराने कर क्रिका सहस्ता wherea week much are so frame, sometime and former formed the मुन्तिको आर कुमार्गक्त रूपा और उन्हें क्या। सामार्थ्य आहे सभी संस्कृत अलाह किये । अन्यात है है जुन्द ही अन्यातिन वहीं दिए परिवर्त करेंद्र विकासीने पूछे साहायक अन्तर्गत हो पर्ये । महत्त्वर्गतारेषे क्रमे अन्तर्भः अनुर्ग केईका एक अन्यन्त्र अन्तर्भका भी महारू स्वरूपीय जिल्लाहरे अपने (लहारूपी अस्तरका सारका) सामग्री को पूर्व होनेका अनका व्यक्तिको बहु साथ वृत्तक कह विकासिकी आहारते कि और हरून कर्ना

आक्रमधर चवारे ! जिल्हाद मुनिने उनकी पूरी - रहर 🕻 । (तुम्हीं बनाअरे) - मेरे इस कहको आवध्यात की। अब वे होनों महात्वा कीन दुर कर सकता है? ये उसकी सरक प्रनीवर आनन्दपूर्वक भागनधर विशव गये । बहुन कर्ति । तम मेरी आर भारतार निहारकर बोले (

इसकी आहा एक वर्षसे अधिक नहीं आप द ली मत हो। दीस्ती।' इन विज्ञवरोके यो कहनेपर पत्रवासल किलाद बन्दोको क्रालीसे ऐसा कौन-सा तप किया है अवका तुन्हें रियटाकर १: सार्त हो फुट-फुटकर रोने कौन-सा ऐस' अपने, थोग का देखर्य प्राप्त है. सने । तम विता और वितासहको सुरक्षकी जिसके बस्तवर तम इस दारण द:सकी उष्ट भारति चार्मियर यहा हुआ देखा नग्यी कर होते ? विकामिक चरण-क्रमलीका स्वरंग करके प्रसन्धतापूर्वकः पूछने लग्नः 'फिनाजी ! मृत्युको हटाडेगा और न विद्यासे । मैं आयको बर्जनन्त ऐसा दृत्स जा पश्च है, महादेवजीक प्रजनसे मृत्युको जीत होता. जिसके कारण जायका ज़रीर कांच यह है। इसके असिरिक अन्य बंदेई ज्यान नहीं है। और आप से रहे हैं ? आयको भह दु:स्व नन्दोश्वरणी कहर है भूते ! यो कहींसे प्राप्त कुशा है, मैं इसे ठीक-ठीक कड़कर मैंने सिर प्रकासर वितानीके वक्रममा क्राध्या है।'

अल्यापुने हुःससे मैं अखना दःसी हे

एव सोल्य विभागी । मैं आयके मित्र और बरुपने कहा—'सात भावन शयक्ष करता 🖁 और यह विस्कृत दिल्लाइ ! कहारी तुन्हारा पुत्र रून्दी सम्पूर्ण सत्य बार कह रहा है कि बारे देवता, दानव, शाओंके अश्रीका पारगामी विद्वान है, बन, काल शका अन्यान्य प्राणी---यै मन-क्षभाषि इसकी अस्य बहुत बाड़ी है। इसने के-जब जिलकर मुझे मारना बाहें, से भी बाहर सरहारे विचार करके देखा, परंतु बेरी बाल्यकालमें मृत्यु नहीं होगी, अलः

ंधिताने पूछा । मेरे घ्यारे लाल ! सुधने

चलत कहा जाना ! में जातो तमसं

श्वरवर्षेषे प्रवास किया और फिर इनकी पिताने कहा---वेटा ! तुष्पारी प्रदक्षिणा करके उत्तम करकी राह स्पै ।

# बन्दीसरके जन्म, वरप्राप्ति, अभिषेक और विवाहका वर्णन

👫 राजा और एकाच तथा समाहित मनले. प्रधारका क्रेमपूर्वक केले ।

वन्दिकेश्वर कहते हैं। यूने ! बनमें अधने इदयकम्लके मध्ययमगर्मे तीन केत. जाकर मैंने एकीन कानमें अपना आसन इस भूजा तक प्रीव मुसलाले फ्रान्सिसकर स्थापा और उत्तम बुद्धिका आक्रव के पै उस देवाभिदंच सराज्ञितका स्टान करके स्ट-संबंधें प्रकृत हुआ। जो बद्धे-बद्धे मृतियोके चन्त्रका जच करने संगा। तब उस जदमे मुहो किये भी दक्कर बा । का समय में अंतिके तल्लीन देलकर चनार्यपुक्त परमधर बाजन उत्तर तथ्यर मुहदूकावसे ब्यान समाकर । महादेव प्रस्त्व हो गये और असमादित वहाँ कार प्रमुख कर कि.सा है। पुरस्ता हुए करकेवर किन्द्र केर प्रमुख करकार पूर्ण mount the free gift in the Lat. Start He day age to have at \$ , क्षांक है। कुम्ली मान्ये को अन्तेत हो। यह मांग को।' महारोकतीने में अपनेक्ट में हिरके कर उसके करनेमें तीय गया और नितर सुप्राची सच्या फोचनमां नित्तास कारनेकाले क्रावेकानकी सुन्ति कारने राजा। अब करन कड़करी क्षमध्यम करनेकर शानुने मुख्न परच धर्मिसामा क्योंको किलके नेवोंचें अरंगू कान्यः अन्ये से और जो हिल्ले वल करमाँने नहर का, अवदे हैनी इत्सीले क्याक्यार क्या दिल्या और प्रतीरभर इत्स फेरने लगे। फिर में मण्डीका मन्त्राध्यक्षां समा हिन्तकरमुप्तरी पर्यक्रि-केनीची और दुष्टियस करके सुत्रे कुमार्गीको क्लिसे हुए को साहते रागे—'क्ला अन्ही ! उन क्षानी अनुस्तिको को केंद्र ही क्षाना कात जिल्हा कर पुरस्कारण करती उद्यानी विकर क्रिकाम क्षेत्रपरित्र प्राप्ति को क्षेत्र काला क्ष्मिकार के प्राप्ति के प्राप्ति के प्राप्ति काला के स्थापित अक्रम प्रकार वहीं क्षत्र संस्थे :

मुकार्टिक प्राप्त है तथा कर देवित अधिकेत संस्थ हो प्राप्तात प्राप्त

Propriet was the contrast to good absences when also were a suppose



महारक्षा । पूर्व कृत्यक कर कहाँ पूर्व के अन्ति समार देखेर कारको प्रकृत के पूर the glass care gave price whose will street their glass and glass and the street and street from a बार्ड है। एक अन्या अन्या दे जातिया कर का तम प्राप्त करने प्राप्त करने व्याप्त there has been been and not come much disply, which desirables and right was found after approximation for financial white approximation would gives a que finan de displacement francescript automate finances que anti- aquaticate क्षेत्र मुख्यान विराम्पर वास वेल क्ष्या प्रक्रिक । और वस्तुमर्थ । यह स्थानि विरामि केरी कुन्याने काल करा और कुन् हुनकर पुरानानाओं अभिर काल पून्त है। स्वेताना print, bear and war all and grave in कर्मा क्षेत्र के तर है — मूर्त । की अपन है। को बनक प्रकारण करने करन define the course made designing and that has strong design games about को अन्तर्थ विभागकात्रको सामन्त्रत पृथ्य है। काम्य है। यह विभागत्त्र-कार्य प्रथा हैन्य को प्रारंभी कुछ दिल्ला विकास र क्षेत्र सूच्या है... कुछने स्टेशन नहीं है र संस्थानन कर्याह प्रकारक तर्मनी प्रकृत हो में बीच केंद्र और सार उसके । प्रकृत — प्राव्यके 1 । के अन्द्रावा

<u>er bezont sapsangan gradra i sangsangangangkas kada pada palip dikipangkangan kabitan nehi</u> tm # 7

मजोंको कुलाकर उनसे कहा :

करो । जानले वह नन्दीश्वर तुपलोगीका करोगे । स्थानी होता ।

क्दीकरजी। नाहते अभिनेषा किया। महत्त्वा यानोपी कहा -'हेवि । अस्पेर परवरीने मेरी एका मनोड़ारिकी विच्य करूब सुभक्ताले मेरा उत्तम कर्तक बनी रहे :'नेरी कावता सुक्तार प्रकार विकास करके मैंने अकनी जल प्रश्लेके। बार्ली । साम सम्बु, विस्ता, लक्षा और लोहरिके चरणॉर्ने जन्मच किथा। तथ निर्मेकेवर असीत वर जन्म करो<del>-- तुन्हारे तीन नेत्र</del> परण जेनपूर्वक केले ।

क्रिक सुकल और तुम नेरी कर सुने । तुम

च्याता हूँ! इस निकार्ये तुष्कारी क्या क्योक्सिक्स वर प्रदान कक्षेता। स्थोधाः नन्द्रेण ! ऐकी कार्यतीसहित में तुलवर सदा तन उना भोटों देनेस ! अस्य संतुष्ट हैं, इस्सिये करत ! तून नेरा उत्तन मन्द्रीको नन्तरभक्ष्यस्य प्रदान कर सकते हैं; क्वन सकत करों। तुन मेरे अट्ट प्रेथी, मजीवेंद्र चरमेश्वर । यह विकासनयन मेरे विदित्त, प्रश्न ऐक्टर्ससम्बद्ध, बहुम्बेनी, बहुम्यू लिये पुत-सरीया है, इसरियो पान !यह बनुवारी, अजेब, सकको जीशनेकाले, मुझे बहुत ही ब्याना है। त्यानपार पासंभारतालः अक्षाबली और त्यार पूज्य होओने। सहाँ मै चराबान्, भेकरने अवने अनुसम्बद्धारमस्ति गाँगा, बाई तुम्हारी विस्ति होती और वर्ड हुन रहेने, नहीं में क्लिक्त रहेना। यही दहा दिलानी बोले---गणनावन्त्रे ! तुम सम्ब भूकारे जिल्ला और विवासक्त्रे की होगी । रणेन मेरी एक आज़ाका करून करे। यह पुत्र । तुन्हरे के बहावली फिल परण मेरा क्रिय पुत्र कदीचर सभी कमनसम्बर्धेका - क्षेत्रर्वप्रास्त्री, मेरे अस्त और क्लाम्बर्ध होंगे । मानवा और मानंबर नेता है; इसरियों तुम: बात ! में ही मियम तुमारे वितामकायां भी क्रम सोच निरुक्तर इसका मेरे गर्मोके त्यन् होंने। अपने तुन क्रम सोन मुझसे अधियति-वर्षर जैभपूर्वक अधियेक वरहाय जात्र करवे मेश्र अधिका जात्र

वन्दीश्वरको कहते हैं----**मुनै । सामग्रा**स हैं—पुने ! व्याचाना उसलेवी वर देनके लिये कानुक हो श्रीकरजीकं इस कळनगर सभी नगरायकाँने। मुख्य क्वीसे बोर्स्टी—'बंदा । वू युक्रसे भी 'श्वभारत' करूकर असे स्वीकार किया और यर जॉग हो, मैं होरी हारी अजीह चे सामानी जुटानेमें रूप गये। विस्त स्था करणनाओंको पूर्ण कर दूँगी।' सब देवीके बैक्ताओं और भूनियोंने सिसकर बेरा इस अवनको सुनकर मैंने द्वाव जोड़कर विकास करना दिया। जस समय मुझे देवीचे सदा—'एकमसु—हेला ही होगा।' बकुत-स्त्री दिव्य असुक्षे विस्त्री अस्त्रमुचे ! इसः चित्रर विद्याः वर्षात्र्यी क्रिक्समा पत्नी सुनदसको

हर्तानं कथा कला। तुम भी अपना भक्त-कराज्य नगवान् गित्र वर्गनाहित मुझले होंगे । तुन जन्म-कथनसे कूट आओर्गन और पुत्र-क्रीओसे सम्बन्ध रहोती तथा तुन्हारी मुहक्ते हैंभरने 'करा---सरकुर ! अब सुन्धारी और अधने स्वामीमें भटत धर्मस बनी खेगी। क्दर्रबरमी कहते हैं—भूवे ! **स्वयन्त** 

मुक्ते बरम तिथ हो, असः मैं स्वेहपूर्णक तुन्हें हिल्लगोकी अहलसे बरब प्रसन्न हुए हहा,

processes de la reaction d'allée de contant que la reaction de la reaction de la reaction de la reaction de la contant de la reaction de la contant de la co कियाँ समा समात अवनामने भी प्रेमपूर्वकः अध्यक्षात्वर कर्णन कर दिया। सहस्त्वे । स्थ प्रम क्षेत्रोचके बरदान विसे । सम्बद्धान परमेका क्ष्मुन्योक्त निम्ने अन्य आगन्यदानमा और सिम्ब कृत्यवर्गात सूत्रे अवस्थान तथा दिलगरियका वर्णन है। से सञ्चान् पानन कारणीत कुरूर आकर हो सम्बन्धियों एवं - व्यांक्रावित वित्रके युवा करीके इस जन्म, क्षात्वाकोतं साथ अध्य निवासन्त्रात्वातं क्रमे क्षेत्रप्रतीत् अधिकोदः और निवासन सने । तम बर्ज प्रजीवान विच्या प्रार्थ संचया - कुलनाको सुनेन्त अवच्या दुलनेको सुनानंत्री हेक्सा मेरी प्राप्तक तथा विश्व-विकासी मृत्रिः सक्त करून वर्ष कृत्रोको क्याचेना, व्यक्त इत कर्ता हुए अपने अपने कामनो कर दिने। स्तेकते अनुनी सुम्लाका चोणका अन्तर्ने काक ( इसे अकार मेंने सुन्तरे अन्तरे कामानीतको प्राप्त होगा । (अन्यति ४)

कालपेरवका पात्राच्या, विश्वानरको नयन्या और दिक्तरीका प्रमण होकर इनकी पत्नी शुविकातीके वर्णन उनके पुषकपने प्रकट संनेका उन्हें वरवान देख

कर्णन क्यक क्यांका १ कर्ण व्यक्तपूर्व । क्यांकारीच निकास क्यांके कालप्रेशका क्षणकार विकास प्राः प्रारम्भिये को पत्था कारणाञ्चा अजन-पूरम स्त्री करणा भीरकके संनिक्त जनकार करके राजिने जीन है जन्म है। काराम्य करता है, वह समाने करीने पूना क्के काला है। को **मन्त्र अन्या भी पार्तिः** अस्यानकरकः अनुग्न मुनदार करा

हर्दनम्ब भागवान राज्यांके वेराज्ञावनात्वर विशेष प्रात्मक बाहक है। भी वन्नक कार्यका विका प्रत्योक्ता सीमार्थ रक्षांकाने। कार्य नहीं कारण, वार्यः का सुक्रमकर्थः गावा कल्युक्तरेषेद्र प्राची है। क्यान पर्रागतिन प्राप्तमान्द्री भारति सक्ष्मे एक्ने है। जो नाजनिने सामको कृष्णपञ्चनी अञ्चलिको सैन्यामध्ये प्रत्येका भौत्रपारको कृत्याप्राणीके दिन क्षानेशीकारासकी कृत्याकृतीको काम जनका कृत्य कृत्यानको कथानके सम्बन्ध

महत्रमण जन्दीकाचे सीरभंद समा कृतेक वानरनार्धातः इतं अन्यतः अनुसार आकृतः । धनवान् विन्य विन्य प्रमार अन्य क्षांत्रसः वसः वर्षः व्यापानीमः पृथः इत्याः इत्याः विकासः मृत्यिके वर अवसीनी हुए थे, क्रावृत्यको प्रत्य क्षे अञ्चलक । अञ्चलको क्षाव्यक्तितक क्ष्य व्यक्तिको तुम क्षेत्रपूर्वक हाताची जन्मांचे विश्वे हुए को पाप है से कामा करो । जब समय से लनादी निर्मा सच-के एक बरामग्रेशक दर्शनमें निर्मान हो। अधिकार जार्गकर अगर प्राप्त निर्मा प्राते हैं। यो सूर्व कश्वभेशको सम्बोक्त आधिनाकते अधिननिकको गुरुपनि राजने अर्थश्च कराम है यह इस जनाने वृत्तर अध्यानि हुए थे। पूर्वपराणकी यान है, भोशका कुन: शुर्मेनको प्राप्त होता है। जो प्रस्तेतके स्थानीय सहका नवीवृत नामका क्या कोम विकासको सा वया है परंगु नाम वा। उसी बनाम विकास कार्यके एक क्षात्रकोरकको कर्तक अर्थी करने उन्हें प्रदान पूर्व निकास करने के उनका सन्त हु सब्दी कर्दार होगी है। कर्त्वान ना इस्थार- क्राव्यित्य पोत्रमें हुआ गा। ये परम पायम,

क्रिक्ट के । व्यापनीयको उनकी यही, वनकार विकास नीएक विश्वास अभिनात किन्द्रा और तमें काम अवस्थित काम उन्हें के 1 अपने उन्हें 1 इस प्रकार प्रार्थ कर कार्यन्त the part planet week on whopin on this input blace क (मानारी प्रान्यान विनाद पर विकास और अध्येत कार्य हुए अध्येत तम विकास विकास है प्राप्तानक्षित कर्न क्षेत्रों के देखन क्षेत्र क्षेत्र अपन अनेक क्ष्म है। वे विकास प्राप्त क्षान facility the exchang above facul throughout repair most war with कार्यकारों को, अर्था प्रतिक कार्य- यह क्रियुक्त के कार्यकार केरी हुए से 'प्रात्मका । क्रिकेट प्रेच किसी हाक्षण माने मानिया क्यों हो ही, कुई क्याप्तर-वर्गानक वृक्ष प्रदान क्षत्रिका । क्षेत्रानिक ही प्रतानक वर्गाना प्रतानक है

Proper america fint ambient is mit, meine meir mit fo diet. बुधि विकास क्योंको प्राथमार केवर को प्रकार प्राप्त कर करने काय है।

special former market felt the second-limb the tile the field fire and a gas maker that when the more that the electric field with the exboths in our we be proposed and industrial to began and no separate क्षुनिकारों को जान अल्पा प्राप्त विश्वविद्यालय कार्य विश्वविद्या कार्य अन्तरमञ्जूष्य स्थान है। ४४ नामको वैदे अन्यन्त्रों, स्वत्यक्रमा सीम्प रेन्स्यी सुन्दर साथ सुरशीयन कुरवारे अन्तर वाच काम काम केम केम को और मुख्या केरी काम नहीं की उस कार्य करते , कुर प्रशंकत करता प्रकारत क्षेत्रकार्यक प्रतंकता गुरू प्रतासकार संस्था Broggereit unteren it sein der Spreaden. Derst gen der ereit ansell einem dieser है कर क्षेत्रक को है। इसे अन्य पूर्ण करने में हुए पूर्णियू में कर कर कर कर कर कर कर कुरू करें। स्कृतिक ! कोई में का कुरूबा काम्याक्षा है। स्वाप किस्तार कुरूबा की कारण है और अन्य पूर्ण पर क्षेत्र कार्यन के में तो और आरम्पर्क प्रारम्भ करता हारीर हार्याद अर्थनोत्तक में कुरना पर को बाजने । ... प्रात्वक हैं को अन्तर सर्वात्तक कुट पड़ा । principle and it is to make the it allower the extent the कार कुरका स्वीत्त प्रारमात्रके क्रिक्रम क्रिक्रियो कार्यक्रियो कार्यक्रियो

क्ष्मेर इस्त्यूनी पत्र विश्वास करने संस्थान । विश्वासन्तर तथा प्रत्यूचन् र अस्य ही अर्थ । क्षेत्रे कुछ स्थ्यात्वेत्रे कार्यन केंग्स प्रकारक अर्थहर्वत्र क्या है यह साम प्राप्त \$600 क्षेत्र का प्रोत है। यह में भी अन्यत है जान है नहीं अन्य कृत में makers arrangement for the proper from the staff of the foreign war to the waters को प्राप्त कुछ कर कर अवनों है। केवल प्रार्थित । अपने अधिनीत्य दूसने विर्धानियों प्राप्त नहीं है। क्षत है करों का प्रत्यन से इसके बुनाई इंडिंग्स में इसन महत्रकों प्राप्त करन Brent merbarat beit mer mit fil mere fie ment i sein if mert mel-क्रान्तक कुल्या क्षांच केल कारांच समर्थ है। इसे हैं। तक तैन अस्थानों का क्षेत्र हुए औ क्षात्रक है। व्यानना ने प्रवासनीयनो अन्यत्र समार्थ है को प्रवास अन्य कारी और मुनवर्गिककाने अलक्ष्मकामा क्षेत्रेयर की आप क्रियंकीके क्षात्रीवर सवार है। जन महेश्वरपति में प्राप्ता लेका है। प्राप्ता १ - प्राप्ता १ - आवा सर्वाच्याला है, जह सामा अल्पे के प्रोत्तनका अधिने कुछन्ता विद्यालक क्षावने है काद हुआ है। अस क्षुपंत्रे परची, बन्द्रकार्य अञ्चलकारिया प्रोतिक अव्यवस्था विराम्बर और परच प्राप्त कुलमें राज्य और बुरक्षने की कर्ममान है, यह है। बाल, कुल और कुञ्चकरमें आप ही है। आप करराहित होकर काद सुना है: जाब काल व हो। बार: मैं आको बारगोंके मानिका-निर्दाण प्रोक्तन मुक्तने हैं। वैर व करवारका है।" क्षेत्रक की दुरस्क को बाते हैं, नेजरीय होतार तथ कुछ देशने है और विद्वार्थन करने विकास विकास हाथ जोड़कर प्राच्या भी राजान गरांक क्राना है। भागा - पुनिवर निरमा ही बाहन के तवनक मन्त्रकें आवको मन्त्रक रूपने कौन अने उपन्या कृत्येक भी दृश्च अल्पन्यकारी वित्र परव है। प्रश्निकों में अन्त्रकरी क्रायकों कान्य है। होर्बन होन्बन का यूनिको सेन्द्र। हैंस ! आरक्षेत्र सहस्थाने न से साक्षाल नेद ही । सानकारी विद्याने काम--- सुनितेषु कारता है ने किया, में अधिका कियाद कियापा ! तुमने आज पूर्व मंतूर का दिया विकास बहा, न कंपीय और व इस आदि 📳 बुदेब ै वंदा वन वस्त्र प्रस्ता है समा है, प्रचान देवलाओंको ही हालका पन है। परंतु जानः जन्म तुन क्लम नर भारा गर्ने । पह

मित्र भी आप स्वर्तात है। इसनियं आप - आवन्द्री प्रत्य प्रकृत शतक है। ईप । य मे **प्रेया**को अनिर्ताल में किसी दुर्गाको जनमा आवका कोई लोह है व जन्म है, व बाव है व नहीं के अध्यान । जैसे प्रश्ने वर्ग, जीवीयों जन है, य ब्रॉन्ट है और न देश है, ऐसा मान निकार है। हानी प्रकार, जिसे वाल राज्यूकों बहानगाओं को पूर्व प्रत्येकाले है, से-देश का विकासका विकास पार्टिस होता हारोंको थे आकार पार्टिस कारत है। अवस्थात ही सरकार है, 1991 में अध्यक्ते प्राप्ता । वर्तपान है । ऐसी प्रदेश-सी पानु है, जिसमें

्यन्द्रीश्वर कहते हैं। सूत्री है सी स्पृति

अभवत कर्क को जान नेता है, जार मैं। शुरुक्तर शुरुक्तंत्र विद्यालय कुनकृत्व हो को

#### Name and

हार, राज्यास्त्रकार है जिल्लाकार के अपूर्ण प्राप्त है । यह जायात के हैं और कुल्ला क्रम के निर्मा है हैं

को स्थानिकोष समय सम क्या के उन्होंन विभेन् एको ४,० ५ दिलेन अ.स. प्राप्ति से का नाम नोजन । कर्त क्षत्री का कि अर्थन् प्रवर्त क्षत्रकारिकारकारण । व्यानकार्य कार्युराम्बरकारकार्य को विदेश प्रवर्ध । कर्त को ऑक्टर्स न देन में एक कारण को में जाएड़ीयांच प्रदान गोला होने ने पाने मोहार र तान क्षेत्र द्वाराम्यं य नहीं नहीं नहीं प्रतिनामी प्रकृतः पूर्ण गर्मी गुन्तामनेश्वर सर्विनेह्यानी य प्रतास प्रयो र के परम्बन्धिक प्राप्तांद्र केंद्र के का विवास विवास विवास करते. वे विवास विवास विवास करते के व्यवस्था है उसे व है ने कि के अपनी करना से यू करें के पूर्व में कि प्राप्त अन्य अवस्था अर्थ करने करने प्राप्त करें आहे. सान् बात के हि तम् व्यक्त के मेर्नुक्रम है प्रशासिक्ता । यह बदानद कृत के बार्यायम का कि कार्यात्रक स्टेड्स त (कि कु जनतलीमा १३।४२ - ४९)

अरेर प्रस्का कर पूर्ववड हो करा। तथ है। जुन्तिकारीके गर्वते सुव्यक्त पत्र होकर उक्त इटकर पारतम्पधारी प्रकारजीसे वाले (

कर्ण तथा भारतीयचे सम्ब करू हे हारकोकाले. स्तिनेकट तृष्टार हारा कश्चित हम प्रमाणक कियों है। दिश भी अला मुझे डीनला प्रकट आरेगा, उसकी जारी अधिसासवाई मह पूर्ण कारनेवाली बाखाको प्रति आकृष्ट हानेके रिन्धे। कार देशा । इस म्योकका कठ एव, मीच और कको कह गई है। स्थानात ! ऐसा जानका: कतका प्रदाता, सर्ववा सान्तिकारका, सारी अस्थवरी जैसी प्रकार हो, फैला कोजिये ।

प्राप्तमें मध्यर विश्वानको द्वार क्यान्यको सुनका । सम्बन्ध अनेतीके स्थाप है। कावन विरात्त्रकवारी नहादेव जिल्हा शुक्ति स्तानवर्षे पूर्ण हो जन्माति। सहस्रवे ! में ओट तथे।

क्रेडियर मेरा बाब गुलपनि हाग्त । मैं परव विश्वानस्य कराः - प्रध्यानकारणे महेनार् । अन्यन् स्थाः अन्यन् वेचलाञ्चेके निमे क्रिय कार से सर्वासर्वाती, ऐवर्षसमात होकेना के बनुष्य एक वर्षतक विवासीके 🕅 भागा, जान सर्वज्ञाने कीय-भी जात अभिनामकाट्या स्तोत्रका सेनी काला माठ क्रियांन्याका विज्ञातक वर्ग और योक्षणव मार्थानका कर्ण तथा समझ काम-संभाको नन्द्रीधरणी कारने हैं। भूने ' प्रविश्व पूर्ण करनेकाना है। नियमेदह यह अकेला है।

जन्दोश्वरको प्रजन है। यूने ! इसका (विश्वासर) से बांग्रे—'शुखे ! हराने अपने अक्रका बाहरकप्रधारी शब्द को साक्तनोबड़ी हरपये अपनी पन्नी सुनियनीके प्रति तो समि हैं, अवस्थीय से गये। तम विकास आधिनक्षण कर रुती है, यह निवर्षक बोड़े ही किन्दानर भी जनक जनके अपने बाखे (Marie c -th)

द्विवजीका श्विमनीके गर्ममे प्राकट्य, ब्रह्माद्यम बालकका संस्कार करके 'गुरुपति' नाम रखा जाना, नारदेजीद्वारा उसका धविष्य कथन, पिनाकी आज्ञासे गृहपतिका काशीमें जाकर तप करना, इन्ह्रका वर देनेके लिये प्रकट होना, गृहपतिका उन्हें ठकराना, शिवजीका प्रकट

होकर उन्हें वरदान देकर दिक्यालयद प्रदान करना तथा अप्रीवर-लिङ्क और अग्निका माहाल्य

आनन्द आहे हुआ। बहु अत्यन्त प्रेयपूर्वक विर्वश्यक अनुसार सन्यक् स्वयं। वृंतवत-

नन्द्रीक्षरती करते हैं। यूने हैं यूने हैं यह विशिव्यक्ति गर्भाधान कर्न अध्यक्त किये आकर का क्राह्मणने बड़े इनके साथ अपनी जानेपर का नारी गर्यपनी हाँ। किए का करील कर बाग क्लान कर सुनाक। हमें विदान पूर्विन नर्थक सन्दर करनेने पूर्व ही सुरकार विकासी अधिकारीयरे साहब पुंजनकी पृद्धिक किये मुहासुरामें वर्षित अपने धान्यकी सराहता करने मनी। सत्त्वता किना। तत्त्वश्रात् आराजी महीना महत्वमार समय आनेपर प्राप्तासद्वारा आनेपर कृपान् विश्वानरने सुरूपुर्वक प्रसाव

क्रांके साथ-साथ सरिवाजीका कर किया सक्ता जुल है। कियु इसके सर्वनावराज्या अल्लान-रोकार किया और वर अल्लाने - विवासके विवरीत क्षेत्रेगर पूज भी केन क्षे कुल तथा केवार तिवार करके का विश्वया जाता है। मुझे प्रदूत है कि अलो कारावे मिल 'काराजें किन अनुमें कानकरवाओं आयेगा।' में बहकर नारहणी जैसे जाने थे, विशिक्षेत्र अञ्चलस्य वेदानपर्वाचार जनस्या चारते । वैदो ही देशस्त्रेपत्रको पत्ने असे । इन् अन्या 'मुक्ति' हेला प्राथकरण किया । १९०५ करती । प्राप्तकीया कामन

होनेचे अधिकायके वर्षके एकको समृद्धि जीविको परिवार अन्यय है इस कारकायी करनेवारण सीवन्य-संस्थार करून कराक । अवित रक्षाका विवास करके अपने वाहरूर महुक्ताना साराओके अनुसूर्य होनेका जब बस्तार अपने भावको प्रधार गर्ने। इसी महत्त्वति केन्द्रवर्ती हुए और जून कांका केन । प्रवार औहरिये भी अन्ये होवाको रहा हमें । अल्प, तम सुन्ध रचाने परानाम् संपार, इस प्रधार सनी देशस, व्यक्ति-पूर्ण आसि भी निर्मा पुरानी कारित पूर्णियके बच्चारकं प्रशंका करते हुए अस्ते-अपने हतराओ कार्यन है कथा को अधिकृतको क्षेत्रकारो कथार गर्ने : सहस्यार असून्य नेकार्यन बुहानेकरो, सन्दर्भ अस्तिके जिलासक कंकस्वन सब संस्कार कारी हुए भारतकारी और भू, भूगः, राः—सैनी स्वेकांके केवश्यनम् करावा। प्रानक्षात् वर्णा वर्ग विभागीकोको एक प्रस्के पुन्त वेदेवलो है, अनेकर पाल-विलाली सेवको सकर प्रात पुर्विकारिके मधीके पुरावकों प्रायट हुए । सूचेवाले विश्वापत-पावन सूचवीरको वेशकोके प्रतः संपन्धं नव्यको सहन करनेवाले बालुके जिल्ले वहाँ बारहको बक्तरे । बारवको बाल-मान मेन विकासनी मधुओंके पुरावर विकासील मस्त्रतीयो प्रयाप विकार विक मक्त में यन को अर्थात् करों और काली. क्यून्योंने क्यून्यामी इसरेव्या निवार, सर्व क्षेत्र अन्य अन्यो । ये चनकेर काल्य अन्य अन्यि देशकार काल्-'नृति विकासर ! वै मध्यक्रमंत्र मुख्यमञ्ज्ञीची सर्व वारते रागे । तुन्तरे पुत्रके सक्तानीका वर्णन क्रमा 🛊 सुन केवलाओंकी कुरुविकों करने राजी। वालें अवदरकृतिकाओ अन्यत्र करने। कुकारा वह कुर ओर विकार्य निर्मात हो नर्जी। प्रार्थिनयोधेः चरम धान्यव्यन् है, हर्त्वेद सन्पूर्ण अपूर्वेदे हो गया। अभिन्यंकी सामी सर्वता स्वपूर्ण शुक्तावस्थाने सम्बन्धित और करकारी और विश्वकारियों हो जरी। बदायके प्रवार प्रापृत्वे दिवंत बाराओं हे सन्पूर्ण अरिव्य करि-नृति तथा देवता, यक्ष, । सुलोचित क्षेत्रेया भी विकास ही इसकी रहा र्वितर, विद्यापर आदि ज्यूपर पूज्य से-सेव्यर । वर्ते । प्रतिरूपे एक प्रस्तुके क्याजेश्वरा इक कारो । सर्व प्रकारोने काराव्योग अस्ता हिरमुकी रक्षा करनी पार्तिये; क्योर्वित फिन्म कि इसका नाम गुरुपति होना काहिने । अनेने प्रकार विशाली अध्या अधिद्वारा किहा

मर्ग्यक्रम् एकके विकास प्रकृत करों केहीने सुनकर स्वीतनीत विकासने समझ रिग्य कारिकरः अस्त्रीर्भाव्यक्षाः मान्नीकुरा अस्त्रकः कि प्रवृत्ते कक्षा प्रमेकर क्षात्रका पुत्रमः। विस् अधिकार्यन करके ईसकर अध्यक्ष हो अनने। वे 'हरव | वे करत नवा' में बहकर इसके सीवको परे गर्ने । स्ट्रस्टम्ब इंकर भी भीटने सने और पुत्रसोकने कानुस्त होका

चिं! यह सका है? क्या हुआ:?'ची अन्द्रेशरणे अन्ते हैं—युने! यासाः मुख्यक राज्यात कोला ।

गहपत्ति विलाकारण साथ काद राज है ?"

गारी मुख्योंक सरीमूल के करें। ज्यार गुल्यतिके ऐसे क्यल, को अध्यति क्य क्षांकाली भी द:सको पीडिंग हो आवना सेचे। आवासी प्रकार प्रिके समाप थे, कुनकर स्थाने क्षताकर करती हाँ क्षत जारकर वे इंट्राक्टरील हे कहने रागे—'नेम । हु उन बड़ी, इलकी करी अंज़ियाँ अरवन्त व्याकृतः है।वस्त्री क्रारममें सा, मो अक्षा आहेक भी है की। भर करिंद अलेक्को कुम्बर कर्ता, वेक्कक, अपने महिक्को कभी विश्वास्तर और मुख्यों कुल्लाहर का बैदे और "च्युन न होनेच्याने और विश्वासी स्थानकी हैं।"

क्रिक्टर कोरलो हुए कहाँ रहने— विस्तानी आहत पानार पुरुवतिने उनके 'पुरुवति । यो मेरा कहर विवारनेकाल करनोचे प्रकार विवार किर अवसी मान, वेरी सारी इन्त्रियांचा स्थानी सम्ब प्रदक्षिणा करके और उन्हें बहुत सर्वाने केरे अनुस्तानकों निवास करनेवाला है, आकृत्यन है से ब्यूनि कर यह और उस मार्थ है ?' तम मारा-निरातको इस प्रकार मात्रीश्रीमें का महेने, को उद्यान और काराना प्रोमानात देखाल प्रोप्तरके जाराका आदि केलके रिजे (भी) हुनाना, जोताने अन्यत्र प्रथम यह यानवा पृथ्यति यहात्रत्यको लेलव्यत वेदनाह वारनेपाली और विश्वनाम्बर पूर्वता के रूप के क्या-नामानी अन्य कान्छादेशने इत्यति स्तर वर्त हाँ नदश्ये विकास । सामान्ये कृत सामय अस्तर्योग्येचे सुरहेरिक्त स्वता विनेता मुकालांकरी क्रायानी मेनेका क्या कारण है? किसरिक्ते निर्माको विश्वविध की। वहीं क्येक्कर वे कारतीय प्रारं-प्रत्यार से से हैं ? प्रारंती विकास पहले जीववर्गिकाना गये। वर्ष केला भाग आवरनेपरिवर्ध प्राप्त हरूत है ? साहै अन्तरेने विशिवपूर्वका प्राप्त करके वरणान् में कावजी जरमरेणुअसि अन्ये सरीरची जिल्लामका दुर्शन किया। निर मुद्धिनान् रक्ता कर है के पुरुष्ट करण की अवन्य पुरुष्टिये बरमायय-भाग हो जिल्लेकीके प्रकार नहीं करू सकता; किर इस हुन्छ, अभिनोधी अगरका करनेवाले क्रियां कक्षार पूर्व अरूप करावरती मृत्युकी से कता. प्रचान किया । उहा समय प्रचानी अञ्चर्तित की पता है। पतान-विकासी ! अन्य अध्यक्तेण - केवी औ- और हिन्द प्रत्या हरता था। वे मेरी प्रतिक्षा सुनिये--- 'वर्षरे में आपनो नोपतः प्रारंकार कर शिवस्तिक्षणी अक्षेत्र देशकर पुत्र है तो ऐसा जनार कारीया निराने पून्यु भी। इसको इनिंह हो हो थे (और यह सीम श्री से भागभीत हो गामनी : मैं सर्वामोधी सम कि: ) यह तिहा निसंदेद स्वह्यानी कुळ है कारणेगारे सर्थत पूर्णुक्रकारी अगरणकार ही है। (से कहने सर्थ---) भारीभागि अतरावण करके जान्यस्थाने अहो । आज गुहे को हार्यकाची सीवान् भी भीत रोजा—यह मैं अल्प सोनोंसे निवयक्षणा वर्षण अन्न हश्त, इसरिजे इस बराकर जिल्लेक्टीने सुक्रके सक्कर नन्देशको कहते हैं --- चुने ! जब से अन्यवस्थात अस कूरत कोई नहीं है। जरूर िनदानी, जो सोकले रोन्स हो रहे थे, बहुता है, मेरा पान्चेक्य होनेसे ही दन दिनोंचे

पूर्ण कर देखा।"

स्रोग लो देर मन करो।

STREET, I

कार्षि जारहरे अल्बन वैक्री कार कही की - जन्दीका में फान है--कृते ! गुलकोनकें विकास कारण अरू में कुरकार हो तह है। उस बचनको जुनकर इनकर नेत को पत्री कर्मका में कहत है। अने <sup>9</sup> हम प्रकार स्थान को सर्थ । वे अपने प्रकार सहको आवन्त्रकृत्यको रागोप्रस् कारण करके प्रतान का कानकान्त्रे इसने-काकान्त्रे रहार्याको सूच्य दिनमें एवर्डेडरकारी अने । यह विकासको असम्बन्धांस स्थान करे क्षित्रांत्रहुच्यी इक्टान्स स्त्री और जीना पद्मको देशन्त्रः समस्य गुरुर्गनको सङ्गराजनके भारे पूर्व एक भी अवनं नामहारोधीर व्यवस्था व्यापन के अन्त्ये । वित्र सा कारपादिकार विकासीयको प्राप्त कारावार देश । ये भागक कारपुरू क्रोकार पूर्विका क्रो सम्बन्ध प्रोप जिल्लाको स्रोक्टर किया यो स्ट्राप्य ज्ञान-कवाराको हर पालकार्य अनुस्थानम् वृत्तकोवीः क्रिक्ते वृत्तकः याः। क्रीनीवानि प्रान्तु वर्ता प्रवादः ही नाव अनेर अपने मार्थको । क्रम प्रमान क्यायात विकास क्या प्रमानकोता प्रमे जीवानका केरे क्यानी मानाकार नामका करता हुए इस महात्रक कोन्ये---'कना ! इस, ३० । तेन कान्यान मुख्यांतको अन्तवृक्त क्या वर्ष व्यनीत हा हो। तक गाविक काम हो। हर कामान्यी कता। यह प्रकार करहार्थ वर्ग आनेवर तालु उनके रेजकारक सून वर्ष और उनने मान्त्रतीके करे हुए का क्ष्याच्या साम-मा अञ्चल अपने सामने केवाई सूचीने भी करने हुए सहधारी हुन्द प्रकंत निकट बधारे आंधार प्रधासकार प्रान्त्वके प्रथमिक अतेर जान- - जिल्लार ! में इन्ह हैं और देखा। इनके लगाटन नैयम ना बनका गा मुख्यो शुप्प प्रमाने प्रशास प्रोपार अस्ता है। यह जनने गोल्फ शिद्व का, क्ष्मानर कार हुए पर भोगो, में तुन्तारों सर्वभावतः श्वाधका स्वयंत्र दोस्य रहा पर, सामग्राणे रिविकारकी विराजनाम में। असरकार त्रवा राहार्थनने कारा-स्थापन् । वे बन्धावा शुप्रतिका था । वर्क वाके वाके वाका कारता है। अन्य बाह्यभारी हुन्ह है। परेन् उनकी आद्द्रण प्रमाण हो रही हो। से अन्यरे बुक्तको रे में आपके पर परवाल महरता नहीं। आएक सिद्धन और अन्तराय मन्त्र कारण भावता मेर भारतबाद से प्रेमाओं है होने । जिस्से पुरु छ । सन्दर्ग्य सन्तर भीरवर्णक इन्द्र काल नेताको । प्रोक्तर मुहली प्रारोप अवकी प्रचार विकास एक वर्ष थे निक्र बादे ही है। अरे में देवराज है असे प्रक्रवर्ग लगेंट हुए थे। पूर्व देखकर मूच अवनी मुक्तेन्त्रक मोरवाम वार्त्या पर मानुकायिक मध्यमा तथा मृष-मधारीचे सम गुक्रांको समझ विका कि व कार्यक है है गरपुरित कहा—सम्बद्धालाम । अन्य तथा हानेहा माने अन्येह मेहोने अनिन् प्राप्तक अञ्चलका सरीक नष्ट्र वारम्यको दुरावाने आवे कथा नेव क्या और प्राप्ति गंगाविक कार्य-प्रस्तु ही है य । अस्य प्रस्तुवे अस्तिक में ही अद्या । ये अस्तिस्तानक अपनी-अस्त्रको क्स्पुर्वनक अस्तिता विभवे अन्य देवके भूकका विवयत एवं विद्वास क्यांनकी कारके स्थापनके अर्थन करक नहीं कार्य विश्वास सदे हा एके। उस में कार्यन प्राप्ते, काव्यान करने अवन्य कुछ ची कारकारकार कोले ।

कुल कारकारी हुन्युले कर राजे हैं। करता ! सून कारकीन्द्रीनें दिशता सन्युर्ज संस्कृतिकोंके भागानीत क्षा हो औ; प्राथित के प्रसार प्राप्त अवस्था अभीकारों असी स्थीत और बहुबर्ग और को, कारता भी अपना भारतेवाल भारा गरि प्रारम्भक किसी प्रकार की कर करते । का से मैंने हकते, अन्य स्थानों से कुरूनों अन्य हैना से की



मानने प्रतिबद्ध होत्य । यह एवं प्रधारके अति हो है। वही निविध्यकारके पुरु, देखार

क्षें करने न है पतंत्र, तम दिलानी और अधिना जन नहीं का सामान, अधिकामा कारका रोग नहीं होगा और म हिंदले कल—पूजले र कर पड़ता है, वाची करवी अवस्तरहरू ही होनी। यह व्यक्तिकेको अस्तिक क्षेत्रा ।

मन्द्रभावती सन्ते हैं—चुने हैं की कारतर रिवर्णने युवर्णने क्युओंओ gewart prite man-fleicht werf per आंक्रिका विकासी: यहका अधिनोक्क कर विका और क्षेत्र क्षेत्र स्थिति स्थान वर्ष । सार व क्या प्रमात की मुनने क्लाना संवात्के पांची कारण अञ्चलकारका, के कृतिके नीरीक सरवेकारत है, क्लीन कर दिना। औ पुरुष परमानी विकेतिक पुराव अवस्था कुरुकुर्मात विकास अभिवयंत्र कर काली है, वे सम्बन्धे-सम्बन्धारिकारीको केनको सेते हैं। इसी प्रकार की असूना अधिकोजनरायन, partiel ner umfram fren mebund है, से अधिको समाय वर्णनी हैनार बरीक्षा को है और मेरे हो तुन्हें इन्त्रका चारण - अधिरकेको विकाल है। जो क्रीकाकारणे भारते प्रतास है। यह रे अब मैं मुन्दे कर देश । शील-विभारत के निर्मात की की की की 🛊 — आवसे सुर अधिकारोर भागी होओंगे । सम्बन्धियों सुर कारण है अकस को अधिकी ger mein bemiebte fieb weine gift mem b. me arftebt eilene Prene क्योंने । असे ) कुर राजरत अभिन्तेने अंकर - बरश्र है । की अञ्चल्हीय किसी अक्स कार्यानिकालों विकारण कारोने। पूर्वे कुराधामा अधिनांस्वार कर देश है अन्यक विभवन्त्रपानको वर्गराम और प्रचले सम्बंध स्थान प्रवित्त न होरेन्द्र कुल्रेको जैसित सरसा राज्यको अर्थेत होती. जुन्हरे क्रम प्रकारित है, यह अधिनकेकर्ने अर्थेतन होता है। पह किस्तरित्र कुम्रारे पानपर 'अजीवा' द्विमारियोके रिजे परंप सम्मानमारम एक हैलोको इदि करनेकास होना। यो सीन यह, सीर्व अवन्य सब कुछ है। निसनी इस अधीवर्रात्मके परा होंपे, क्यें कियारी। असराय कराई हैं, वे सब आंत्रका संवर्ष

होनेको हती हाम प्राप्तन हो जाती है। इन्हेंनेको । योज-को कब्दू हरियाचा हो सबाती है। प्राथम नेपांत्रको स्थाननिक्ता पूर्वि है, जो नेपम दूष स्थी, भी और मानू आदिका कृष्टि राजनेकाली, प्राप्ता करनेकाली और देवलन नार्ने मेकन करने हैं। मेह्यर करनेवाली है। भाग, प्रश्ले दिना

अभिन्नारे परावतः कहा अला है। यह सरकृतीः इतके द्वारा मधाना किये हुए भूगः कीयः

(अभ्याम १४-१५)

### जिलाओंके महाकाल आदि दान अवनारोंका तथा म्लारह रहा अवनारोंका वर्णन

सर्वन्य वर्शकाकारणे कर काकर कुक्तार् **कामे विकास इसा। स**र क्रांभ्याने क्ष्मा अने । क्षम प्रभावनानिक अन्यवार्थ क्षेत्र क्षाक्रकोची स्थानका पूर्व इपाधनामात्रकारः। नेपित् महामात्रः आदि मार्ग्यकारे प्रियो कृतको हो । विकासिका क्षा अवस्थित वर्णन वर्णन्युर्वेक क्षण्या अञ्चल मुख्याच्या अन्त्रा 'वयस्थान्य' क्षाति । अन्ते प्राप्ताः अस्तारः स्थानकारः है। स्राप्ति प्रतिः स्थान् अस्त्यानार्थने मानको प्रसिद्ध है, जो सन्दरनोको कोच और चनन्त्रवृत्ती जनमे विकारत हो। कर्ण भीका प्रदान करनेकाना है। इस सम्बन्धानी विकासकर 'जारतू कालो कार जाना है। भागा अंतरेको प्रयोक्ताका पूर्ण करकात्री उस समय समुग्ने आंचाराकश्रीको पूर्ण महाकाली है : दूसर जार' कारण अकतर कानेकारी कार्यंनी मासूरि हुई । सामृद्ध कुला किलाबी जर्मक असमेवी हुई। के तानी अभिन मुस्किका काम प्रदान करनातमे समये मुन्ति मुन्तिक अराम नका अवने केववरिक अवनारका राम कामा है जिसमें अवने क्रिया भूरवर्तनाम्य है । 'बारत प्राप्त'ता प्राप्तके असरेव्या सर्वता वातक करनेव्याने निर्देशा मीतारा अकार कुआ । अन्ये कारण कुळाडी कारण कुळावर्डी । वे औ विकारीक क्षा प्रिया पूर्विक पूर्वे और सम्बन्धिको सूच्य अक्टबा है। ये स्वय-के-स्वय स्वयंत्रे स्था हेरेकानी है। क्षेत्रा मनाके किये मुख्य सन्तानोंके निन्दे मुख्यानक तथा सीम स्था चोल-कोक्स प्रकृतका, कोटस वीर्रिजनेस - कोक्स प्रशास है। को स्थान धक्तवा प्रकृतक मुद्दाक अंकारर हुआ और केंग्रामे-संस्थित हुए दभी अकाररोकी निर्विकारकारण केंग्रा विश्वा अस्ति प्रांत गुई । प्रीवर्ण अपनार करने हैं, उसे ये निता जना प्रकारके सुन 'बीरम' नामने प्रसिद्ध हुआ, जी सम्बद्ध की गार्थ हैं। यूमे ' इस अवदा मेंन हमी भक्तेंची कामगालीका पूर्ण कालेकामा है। अकसरोका कालमा कर्णन कर रिमा कुछ अक्टारको अन्तिका सन्द है बैस्की नकारतको से का वर्गकारतक करनाक रंगरिका, को अपने क्यानकाची अपीष्ट्र गया है। मून ! इस क्रमिनोसी भी अनुस क्षांक्री है। क्या दिल्लाक्या दिक्रामामक वर्षण्य है। नेना आहे प्रत्यान क्रम राजने कहा अस्त है और कारकामस्य अंतिकाम कर्वक भावनामें करीं हैका िर्देशकार काम किवासका है। सम्बन्धे समाजे वे किया गुरुकार क्या देखाओं और प्रजेत्सके राज सन्तरः सन्तर्भ सन्तर्भ स्थान स्थानस्थ विशेष स्वयं पृद्धि स्टानकार्यः है। अकृत् ! इस अकृत मेरे पुन्ते महेवल्के : यस को । वहाँ महैनकर अहीरे महानीक मानकार असी असे शुभ अकाररोका करने कार करके अका विश्व-निका पूरा फ़ॉसलोस वर्ण कर दिवार के बनुष्य किया और किर आएरपूर्वक रूपलीस हरनका विकासमंत्रि अवसरसम् इस परम सर्वेश्वर परमान् विकासमनी भरतेपति। श्राचन कथारात अकिनूर्वक करा करता है, अर्थना गरि । तर्जनर सम्पुर्शनके औरक्से च्या विकासीचार परक स्थारा हो जाता है। एका विकासिक्यूकी स्थापना करके में **प्रकारकार्य कृति होती हैं, शामित तब सारवे लगे। मुने । विधानीके परण**-क्रिक्य-स्त्रम करना है, पैरम ध्यानी। हो क्रशनांध आल्या घरनांध नैनीनानी माला है और शुरूको लुक्की प्राप्ति होती है। भुनिवर कश्यक्को सम को तथ अलो कुर कामार्वकरात्रका विकासकोको यह स्वरित कहा अवस्य स्वयं स्वयं है गान स्व दिव्याचीक विद्यांबद्धांबंधे सद आसी है।

अकाररोजा प्रचीन करता है, कुने । उन्हें न्यूचर परान प्रमान से में ही असः में अन्हें कारण केर्नेने अल्लाक्त्रिक्तिय कांस्त मीहा । एक नृत्यिक कारणको कांग्य- वर मीती ( नहीं बहुंचा स्वयती । पूर्वव्यासन्तरी जात है, जन बहेचरको देखते ही जसम बुजियस्ते क्या बार इन्ह अवदि सम्बत्त वेयता कैन्वेंसे देवताओंके निता कड़क्यती हर्गमत हो गये क्रानित हो गये । तब के क्याकीत हो अक्की - और हाथ जोड़वार क्यके करमेंनें नगरनार भूति अन्तरावसीयो क्रांक्यर पान सदे हुए । करके सुनि कस्ते हुए में केले—'म्येशर I मों केलोक्करा अस्तरमा पीकित कुए में साथी। मैं सर्वाधा आगन्या सरकारमा है। कालिन् ' क्षेत्रता कर्यकर्णके कहा गर्ने । कही उन्होंने हेक्तरओके पुरस्का विनाय करके नेते परम नमकुलसायुर्वक क्षत्र जोड़ एवं भगन्य । श्रामिताया पूर्व प्राप्तियो । वेपेस । वे पुर्वके भूकाकर कर्का जरवांने अधिनादन किया. पु:सस्ते किलेन बु:सी 🐌 आर: ईस ! सुप्ते क्षेत्र क्रवता वालीन्वेति सम्बन् करके आव्**तः सुन्ती क्षीतिको; क्**रवीदा आव केरस्तओंकी मूर्वक अपने आनेका कारण प्रकट किया स्मूचका है। जम ! क्यान्सी देखेरे क्रमा बैल्लेक्सर पराजित क्रेलेसे अपना हुए केम्साओं और पक्षांचा पराजित कर विका अवने सारे बु:स्केको का सुराका । सार ! है, इसमिक कन्नो ! आम नेरे पुजरानसे क्रम इनके विता कारणवर्गी केवलाओंकी वस- प्रकट क्रेक्ट केवलओंके रिग्वे अस्य-वसल कार-कारानिको सुनवार अधिका बु:स्ती नहीं। वन्ति ।' **क्**र क्योंकि उनकी युद्धि विकासी आक्रम श्री : मुने ! का 'सामानुद्धि मुनिने केंग्र शारण । अप्रथमकीके हैरत कामीनर सर्वेश्वर भागमान् करके देवलओंको आधारत दिवा और संकर उनले 'तर्वति—ऐसा ही होना' को कार्य परम हर्गपूर्वक विधानकपुरी कार्यांच्ये । कहकार उनके तालने वहीं अन्तर्भाग हो नवे ।

(इस अवस्थानका पाट परनेते) अधानके विकासीके विकर्ष परण अधानस्थाक चौर कुरनेको सुरूर प्राप्त होता है और समग्री अन्यन्तरक गरिनकान कनका प्रकार भवन क्रमांचे सल्लीय प्रमुक्त प्रमुक्त प्रार्थिको भूने 🖟 अन में फंकरजीके एकल्या होता. यर देनेके लिये वहीं प्रचार हुए । मानकस्तान

नन्दीश्वरजी बाहरो

bulangerenenenenenenenenenenenenenen bei gibligan in all ber er er engegegen et b क्षत्र व्याप्तक को क्षांक आक्रमंत्र अन्य मृति है कारकार-८३ कीरका का नकान कार-ही अपने क्रमाना और गर्ने । अहाँ इन्होंने कामोनेसम्बन्ध में कुन्होंने संस्थान क्षा भाग कृतान अवस्त्रकृषेत्र देवनाओचे देवताओची सताका काके देनांका संवा कता सुनावा । तरावार भावता, जंबार बार प्रत्य अन्ति श्वीकी कृताने इता असी, अनुमा अन्तर पूर्व वर्षक्र (त्यो अक्नान्त्रतः वेत्रान्त्र वेत्रान्ते जीवन्त्रः विश्वेष के पाने । शुरुनीको केटले ज्यापा क्या कारण कारके प्रत्याय कर व्यवक से प्याप और में अन्यत्य-इक्ट हुए। सर समय महत्त् उसम् पनमाः अपने गान-सहने मैथानन हाने । उस्य भी मुखा । (कार) प्राप्ति किरकार के राजा । क्षिण-स्थानकारी में साची स्थानक मानुवारपुर्विनोत् प्राप्ता-साथा प्राप्ती प्रेयामा प्रार्थः कृतनारक्ष्याचे प्रकृतीय विश्वति वर्गनी वर्गनी बिक्कोर क्षेत्र रुप्ते । करणा राज्य राज्ये पार्च— (क्षाराज्यात्व राज्ये हैं ) राज्य । क्षारा ज्यारा नेने प्राथमित, विद्वार, चीच विकासक्ष तुमने संचारतीके न्यान वा-स्थानराज्य विकारोब्रील, प्रशास, अन्यसम्, अविक्षंत्रमम्, वर्णन कर विकार में सभी समाम न्येकीस प्राच्या, क्याच्या संबंध करण । के नवारके ग्रह किये सुरक्तरावक है। यह निर्वास आक्ष्यान सुरभीक पूर्व काम्याने हैं। ये सुन्यक समूर्य क्यांका विनयक, धन पत्र और आजनस्थान है। तथा देशनाओं क्षेत्रका अवस्था स्थान संस्कृत विनेटबीच्छे कार्मानदिके रियं सिरम्पयो अथा हुए। पूर्व करनेवाला है। (अध्याव १६— १८)

# जिबजीके दुर्वासायनार' तथा 'हनुमदक्नार'का वर्णन

ननीचानो ४८७ 🔋 च्यावृषे ! अस्य अंशने सेष्ट् संस्थान-प्रदृतिको असनिन मुख्य प्राप्तकृत प्राप्त पूर्णने वर्गन्यको जिल्लाचे अपनेपालने 'तथा अन्यक पूर्ण और स्थापिक

हुए से जेप्पपूर्वन्त अन्यन कर्ता । अन्यनुवासः 📉 इत गुर्वासने प्रदाराज्ञ अन्यतीयकी किन्द्रभान्त्रकार प्रक्रीवर्गातन अञ्चलका वर्णनका प्रीत्वन विद्या, तथा विकासीके अवदेशका अन्तरन प्रमातकारों कर तथ कि.स । इस्ते : अन्तरीयके क्षत्र वार्यम क्रान्य का तथा करते प्रशंत प्रेयर तरत. विष्णु और नरंपर - हुत्ये । इंगोपे प्रत्यान् रावधी परेशा वर्षे । बीजा प्रत्येत अल्लाक्या गर्ने । प्रत्याने काम कि: क्यांगाने कृतिकात संग कारक करती. शीरामाने gal मीनो संस्तरके ईश्वर है। इसमें अंतरके शतक कह क्रमें की भी फे. 'मंग मान करन प्रथम काम निवादको काम कामिकाने होते हैं। जो जानेना इनकी निर्वादक कर निवा हों अञ्चल में कर गर्ने । प्रदानीय जेजने - कायण ।' कुर्वजनीये इट वरके गवण्यक कार्यमा हुए, को वेपनरकांक सब्दार्ग दाने। धन्य तक होतनने तृति सक्षतनका नाम

क्षेत्रका वर्तके इंटन कुर्वात क्षेत्रक प्रवाद अंशने पृत्तिक रूपांसाने जन्म हिन्स । यांच प्रश्नाचेता सरामी आंपने प्रक्राजीके महिला की वह व मृद्यां स्वामने प्रत्यान सुन्ताने तीन क्<sub>रम्</sub>तान, को विश्वकारिने विश्वका । बहुतन अनन्य औरात्मके काल काई न अनन्, कार्यपर सामुक्त प्रकार हम से। विष्णुके वह दिवर। इन्होंने अवकान संकृतनानी

परीक्षा को और उनको बीर्सक्यन्तीस्त्रीम गुप्ते और अवंति यह सारा बसाय रक्ष्में कोता । इस प्रकार दुर्काल मुस्लि साव्यपूर्वक कह सुरावा । किर कसाबी अनेपा प्रिनिया परिक्र विक्रों ।

**इन्लान्सीका चरित्र शक्त करे । इनुवर्शनो** कियाबीने वाही अरुव सीरमाई महि हैं। शिक्रवर । इसी क्लाने ग्लेकरने क्लाधर, शास्त्रका परच हिल किया था। यह साज करित्र सम्ब प्रकारके सुरलेका दाता है, अने मुख जेजपूर्वका सुन्ते । एक सारकारी वात है, चय अरवन जदार सीता करनेवाले मुकाराताची भागकार क्रांचुको विन्तुके भोग्निकावका वर्जन जाल १३०, सम मे बारमदेवके वार्गाने अस्तर इंड्की तरह शुला हो क्छे। क्या समय क्या गरमेवाने एककार्यको संबद्धिके रिग्वे अन्यस् नीर्ययस किया । एवं समर्थियोपे कर बीर्यको सारी विकार्य सीवा सी । सक्तार प्रकृत महर्जिनोने प्राथके कर बीर्जनो राजकार्जको अनुहर निर्ध कुनी भी। विरक्षित हैं को कोरकाताया अञ्चलीने कारको

The topoppose of a definition of a set of a second management of a second of a set of the second of a अस्ताने चीर-बीर करि इनुसाली मिल मुने। अन्य इसके बाद पुत्र क्रुपीत निवाद व्यवस्थ प्रत्ये अन्यवस्थ ही



प्रजन्दकार्गे इक्टीक कर रिज्या, क्योंकि अंशायुस कविशेष्ट हुनुसान् सूर्यकी आज़ाने रिकारीने ही राजकार्यके विन्ते आदरपूर्वक सूर्योक्त उत्तर पूर् पूर्वीयके करा करे करनेत जनमें नेरमत गर्ने भी र सरपक्षात् कर अने । प्रश्नेत रिंग्ये कर्षे आगर्नी मालाने जी

त्रहश्चा क्लीकरने करकान् राजका राजो स्थानिय कर दिना। एक राजव आवेकर कानूनी आरंग संबोधको वर्णन करके केल गर्थरे सम्बु बहान् कर-पराक्रकसम्बद्ध कहा—'सुने ! इस जनार कॉन्स्टेड कालर-करीर आरंज करके करक हुए, कारका इंजूजार्व तथा तरहते औराम्पक कार्य पूरा नाम इनुभाग् रेस्स नामा । महामार्गी मंत्रीश्वर निरमा, नामा प्रमाराची सीरामी मही, इनुकार अब रिस्तु ही थे, उसी क्ष्मण जान असुरोक्ता साथ-वर्गन किया, जूनरामा होते हुए सूर्वविष्यको क्रोश-सर काल समयक्रिको स्थापना की और स्वर्ग क्षणकार पूरंत 🛊 निगल गर्थ। सब वक्षणकार क्षेत्रर श्रीता-रामको सूचा केवालाओंने करवारी प्रार्थमा वर्ते, ३५० क्यूटिने प्रमूचन विरुपत्त में स्वापनात्त्व हेव्यर्वहास्त्री क्ते नक्तपती सूर्व जानका काल दिना । उस क्रमूना व्यवस्था आनशासः जन्मूनी केवर्षियोचे इन्हें कियाबा अवसार जाना और केवसओंके ज्यांगरी और जवनेवा स्थार सहा-सा परवान दिवा। सहयार इतुमान् करवेकारे हैं। मक्कीर इतुमान् साव अस्तवास हरिया होत्यार अवसी मालाके कहा राजकार्यमें सत्त्वर रहनेकाले. स्टेकने

और जनस्वातन है। सन ! इस प्रकार मेंने अधवा समाहित जिल्ही दुलोकी सुनात है. हुनुवान्त्रीका श्रेष्ठ वरित—तो धन, वर्रीने वह इस लाकर्य हुन्यूर्व भोगेको भोगकर आंत्र आयुक्ता वर्धका तथा अन्यूर्ण अधीष्ट्रः आलमे वरन मोहान्द्रा प्राप्त बार होता है। धालोका क्या है—नुषद्ध वर्णन कर दिया ।

Stinlegenturebeitenturen erminer in eine fer ber ber bei bei erte generatigen bei beiten रामदर्ग नामसे विस्त्यान, देत्याक संदारक जो बनुष्य इस वर्गनको धन्तिपूर्वक सुनता है (अध्याम १९ २०)

# शिक्जीके पिप्पलाद अक्नारके प्रसङ्घें देवनाओंकी द्रवीचि युनिसे अस्थि-वाचना, द्ववीतिका अरीरत्याग, वज्र निर्माण तथा उसके हारा वृत्रासुरका वय, सुवर्जाका देवताओंको शाप, पिप्पलस्वका जन्म और उनका विम्तत वृत्तान

महेरक्यभूत तुम अञ्चल आहारपूर्वक महेश्वरके ज्ञान कारतात 🕻 मुनो । जो वर्धानिक करीन क्रमण करो । यह जास अपरुक्तन जिलेनिया है। उन्होंने पूर्वकारण शिकारीकी मनिवारी पृद्धि वारनेकारण है। धूनीधूर ! समाराधना करके बळ-अरीली ऑकार्यों हो क्क समय देखोने बुक्तसुरको सहाधनास हुन्ह्र जानेका वर प्राष्ट्र किया है । अतः स्थानां र आदि समान केवलाओको पराजित कर जनते प्रमादी हाँ हुनोक वैनन परचान करते । मै सिका। तक का काची देवताओंने महत्वा अवहण है देगे। किर कर अस्थियोंसे हभीषिके अज्ञासये अपने अपने अस्ताको प्रजल्मका निर्माण करके तुम निश्च है। वेकाकर सभारत है हार बान की । तत्वशात् अवसे वृष्टास्टब्के सार शासका बारे अने हुए व इंग्रहर्महरू सम्पूर्ण हेकता गवा 💎 उन्हें धर ने करने 🧗 पूने 🖰 सद्धानत बेकर्षि प्राप्त ही बहुतलेकमें जा परेचे और यह बकर सुनका हम देवपुर बुहर्सन सक बड़ी (बहुबनीसं) उन्होंने अन्या वह दुस्तक केलवओंको साथ से नुरंब ही दर्जावि बहिन्छ कद्य सुनाका। देवलाअकित बह केदान अलग आक्रमण अल्पे। सूर्व हन्त्रमे मुख्यान लोकविताबद्ध अद्वाने करत रहना सुरावर्धभद्दित दशीवि वृत्तिका वर्धन किया मचार्यक्रमसे प्रकट कर दिया कि 'यह सब और आराप्तकेस हाम जोड़कर कहें नमस्कार संक्षाकी करमून है, त्यक्षाने ही गुजरोगीका किया: फिर केमगुर क्षाप्यति सभा अन्य क्षेत्र करनेके लिये सवस्थाहात इस देवनाओंने की नवनापूर्वक उसे सिर महारोजनके क्ष्यानुरक्ते प्राप्ता किया है। यह "हुम्बाधा । राजीपि मुनि विद्वानोर्वे बेह स्ते थ

तथा कैमोब्स अभियति है। अब अब ऐसा प्रवस कुर्यकाराज्यस्य व्यक्ति सुनाकर नन्दीयाने करो जिसके हरूका वक्ष है सके । सुन्धिकान् सन्। व्यावदिक्षान् सम्बन्धारात्री । ३३०। वेदारात्र ! मैं वर्गके कारण इस विश्वाणे एकः 'पिप्परस्त्र' काम्बर परवांश्वाह अवसारका सम्बन्धे महापूर्व 👢 वे कामी और

केम महान् आत्मकरको सम्बन्ध तथा समान् ही वे तुरंत हो इसके आधिप्राचको साह

आहरू असून महिन्दाने सामे ।

क्रिकारमा काल एक प्रशासनाथ क्षेत्र है। यहाद अन्यायाओं सामग्र दर्वतेन पूर्व अपे क्रुविनिको क्रम सब्दे हैं क्रम प्रका केपनि परिश्वना वर्ती सुरुवी परिश्व आज्ञानकार अकुरक्षार अध्यानीत क्षेत्रेके, कारण अध्यानी अन्तर्थ आधारके स्वीतर नागी। नाही प्रत्यको अन्तर्भ है। विश्ववत् । अन्य अन्तर्थी हैचनाओंओ निर्म प्रतिकार नमा है भा प्रतिकार क्यानको अन्तिको इन अक्टन कोर्नियो जा केन्द्रा आके अन्य कर हुए नोर्ट्स । क्यांकि आक्यो वर्षाचे ब्यान्स विश्वास करने, में इस देखारोकर कर करनेकार' सभी देखा को दूर है और अनन करने इन्होंद्र को क्राव्यक बर्ग करान्यात्रकारक दर्शनिया जिल्हा आरथन निर्मा जुर्न्य नाम अने भी है. मध्य प्रचारी अपन्न कावार विकासभाग मुख्यांको आधारम देने हुई बोनरे । विकासीका समाने समुद्र हो पूर्विको बार्कान्ती । अञ्चलकाराज्य करण प्राप्ति । केवन इत्तिकोच्ये अध्यान्त्री अध्यान्त्री करण्याना करे। अस्तिका का करे हेरी अन्य काम सुनी। क्षणके निवादी हुईकि कहा और प्रदासित देखि। तुक्ती झाले मुन्निर रेस कर्नातर है अन्तर, बारत संभाग रूपा अन्य अनेश्वापीयोः तृत्व प्रते वस्तपूर्वस अन्य सार्ग । येथे तृष्यारी अञ्चलक अञ्चल के अन्यांका विकास विकास । केली पुरता हो सेवल अरका क्यांकि मान् विकासिक नेपाने प्राप्त नेपाने प्राप्त पत्र व्यापनात्र केवा अन्तर्भ है कि नार्नकर्ताना प्रपान कर कहानों नेजार कोशमुर्वक अन्तन प्रतीर नहीं प्रभावन व्यक्ति अर्थान् बुक्तवृत्या अस्त्रात्रक विकार सीक्ष इसी नगर असी अही हरना बादिय । क्षेत्र आहें कार्यक्रमा अस्ति किया का अधिक का अधिक अपने के अधिक के अधिक का किया है। अधिक का किया के स्वी मा कर्मक आर्थरमें कामीकर्षित भूगीहरत हुए। करकर यह अनुकारकामी अगरात हो सबी ।

क्षेत्र तथा इन्हेंने अक्षेत्री क्यों सुक्यांकी इन्हों तृत्य ही बेराक्षण प्रवाद वार्यः उन अवने अध्यानमे अन्यत भेक दिया । सम्प्रभूष, यञ्जूषा , मृत्यानुष्यः , पर्वतीवरूप नार्वाले केवन्त्र आंगरिक दक्षणात्र प्रथा, भी विशेषक गाउँ विशेषा । साम । यह असन कार्य-मान्यको यहे ८४ है. अर्थासम्बद्धाः अर्थास्त्रीत्यक्ष्यः ज्ञान विश्वयोज्या मनवा ्याच्या प्रभावते वृद्धि होते अनी और मंत्री (८२ फार पहर १ आग महान् १००० प्राप्ते अभि काम अमे। सामधा

ार का का अर्थ । इस्पर्यक्र के मुन्दिर अन्तरे काची विश्ववार काल काक प्रात्ति प्रात्तिको वे एक के एक अगराने को प्राप्ता अनुष्य प्रतिन प्रोत् हैया। इस्ते समान पशु हो अने । प्रत प्रधार पन प्रतिने कारण पर हो कहा ने अन ने मुन्त ही जुन्मिकी मुन्ताने का इस आणि अन्तान ब्रह्मान्यका क्रमे गर्ने । स्था प्रथम वर्षी केल्लाओनो शत्म ने दिना । तत्महुन्य स्था पृत्ताको क्यो क्षेत्र असी चौर अर्था सोगः योगक्तात्र वर्गस्योगस्य अध्यक्ता विकार आक्षर्यकांका के नये। महत्त्वा प्रयूपे औष्ट किया। बिरा या व्यक्तियी नामानि पात ही जुर्राच गोदा बुगाकर इस इसीन्तर क्रांक मक्काइन्स्ट्रिग क्या किया नेवार की। करवाचा और जन हांद्रवर्गने अक विश्वांत जन्मे समय हाका अंगरी देशकारे मुख्यानिकी कारका, प्रेन्त विकासकांको आराज विकास अवकारकारको छ। यह उन मुस्तिकारै

विकासको पह सबी । पांसु उस सब्दे सम्पत्ती कृतार्राक्षण असमा केमल स्थानिक आस शुक्रमानक को परिवरणकारी प्राप्ति ही अन्त्रीयः अवयन्त्रित सूच्याने गरङ परिवरणके वर्णा अव बी, अल फूर्न्स केंद्रकर करवाने अन्तर प्रदेश। तक प्रमान मृश्चित्रको सहाने अन क्रारको क्रिटेस्ट का कुला । वस कन्त्रे नेटसे - कालकात कप निकलात रखा । किर सभी मुक्तिका इत्योक्तिया का गर्न कार विकास देवता व्याप्तका सरकता असरे असे क्रावासक का । सूर्वितिका सूर्वकार्थि किला । कारने हुए बक्त बादा सम्बन्ध कारीन हो गया । हाक्ष्मपारी अवस्था का पूजार्थ देशका वस ही-यन हरपूर्व विकास कि का सहका अवनार - कन्या कारणे विकास करके राजन हो इनके मानी और प्रीक्ष हो को असमार करने करना हुए. जो कब-दे तथ निराण ही क्रम पूर्वते परम अञ्चलका कांगी ।

इस क्षेत्रक कुलोर विकार विश्वकारणात्र चीकुको विकास विकास करण सामग्री विकास मुद्रो । सहस्राप्त ? सूच्य सर्वाच्या प्रतिकारी पास्तर का, देखकार स्थानांको

<u>Pāpan</u>oāņējās bonnon an an res<u>onsē</u> ju paš nos nastronnaju līga <u>pāgā pā</u>ga<del>nasu jaujās at an ta a</del> j का सुरकार का प्रतिकारी क्रमानाक तेली राजी। साम र क्रमाने की कारी करे हुए अस्ति । अन्तर्भः प्राप्तिः पराम विका और धायको कल नर्म। सर्वनार स्वार्थ प्रकारकार के रूप पढ़ अवनी प्रधाने रूपों वेदार्वप्रकृति प्रकारता विकास प्राचे विकास से विकास कर का का का ताल है। अध्यक्त के अंतर को वोष्ट्री विकास कर व क्षेत्रीचेक स्थान स्थाने कार्जित होता यह राजें विकासीतक राजने क्यून इस विकासात्रक क्षणानी स्टीन्स व्हान्येनी प्रकार्य स्थानसम् प्रकारण क्षान्त्रे व्यवस्थानस्थ वर्ग नवामक

ान्द्रश्याः विकासम्बद्धाः राजाः अन्यवकारी 🛊 । विरा मो का कांग्याची परकान्यका 🐞 कांच विकास किया । इन पूर्वनके का पुर कारवरी अर्थन कारण करणे । वृत्रीवृत्त र कारण अवस्था अर्थना अर्थन का कारणो से । वै का सरकार अपने प्रत्ये कारण क्षा अवनी काल क्ष्मके सुराजी पृद्धि विकास । सहकत्वाः सर्वेत्रमध्यास्यो सामान्यस्यान्ये । स्वर्णन्यस्यो सून् । इतः प्रसारः स्वर्णन्य प्रीकारके विकारकारका काम क्षान्य वृत्तकारकार अपने जीवनकार वृत्तिका विकारकारे अकार े केव्यंत्राची तथा याचे अकारकी मीन्य**र्** ल्ह्यकी कर्ता साम करवेडवर ' तृथ कर्ती। इन कुमालूने व्यवस्थे प्रतिवासी प्रतांकानोंक देवने मुख्याना हो हो और अंग प्रमानामुक्ति का मन्दान देवा कि जनमे शुक्र केरमुकेस परिवर्णकार्थे प्राप्तक शिक्षे अवसर सामग्र वर्णनकार्यः आस्तुनार्थः आहर हो । वहाँ परिचेट स्थान उससे हुई में अनुमारिको समा विस्तानकोन्छ समिको नीक महामाधारी शुधारा काम कानी गूँगी 💎 आहें 🗷 समाने । यह बेश काम सर्वाची साव कर्माता है। करें हैं। सुने | सर्वा 🛊 | वर्ष्ट कर्यों समि की कर्माता अन्तर्ग मुक्तार अपने पूजने को कनका भाग सामोद का सम्पन्न में हो स्थानिक से यह अवस्थितार वर्षस्य है अनुष्यम वित्यात विकास स्थान है अवसात वाल ( इप्रीकेन्से भूतिका । अर प्रकार वर्धराज्यको स्वामी अन्य सम्बद्धे और हुआ प्राम्यी समेशा निवृत्ति हिल्लानोक्षणे वर्त्त्वका क्रापने परिनमें का चिनमें। इस्त्रका भी बेले समृत्योक्त केची चीक्रा नहीं आर आंक्ट्रपूर्वक प्रकारतीयो संस्था करने । स्थितमा । सूनिकर । प्रान्त प्रकार की सीनाओ

मन्त्र कर केरे हैं। ये प्रत्यार हकीकि को शिक्षप्रांतरको विशेष पृथ्वि करनकार है। बरम ज्ञानी, साधुलनोके जिन तथा महान्

श-१७कम् सारम् कानेकाचे विकासकात सिकालक थे, कन है. जिनके पार्ट सर्व काम करित तुन्हें सुन्त तिया, यह सन्पूर्ण आधारतानी महेश्वर विश्वनका राजक पूर प्राथनकारेको पूर्ण करनेकाल है। ताथ क्षेत्रर अवत हुए। ताल रे बह अरक्तान क्ष्रीतिकः और महासूनि विकासकः—ये तीयो क्रिकेट कार्यका, कृष्णुन्नीयम रहेपीकः कारण किसे जानेपर कर्ने क्षण्यांना पीक्षण्या संकारको संस्कृती कन्तरकोच्या पुरस्क और

# भगवान् दिवके द्विजेश्वरावनारकी कथा — राजा भदायु तथा रानी क्रीनिंमालिनीकी धार्मिक दुबताकी परीक्षा

करके करोजारे दिश्वरचनगरक प्रसद्ध क्षेत्रों क्याने विद्वाल हो व्यावने कोही ही दर मन्त्रता . में बोले--नाम ! पहले विक अस्ते होने फिल्मको भागने समे और मार्ग्य नुवर्शन्त भारतपुरूप परिचान दिया गया भा जनकर पीवन करने लगा। राजाने अमें इस और जिल्हा पंत्राम् तिको क्षण्यानको अवस्थानै हेन्छ। वे प्राक्षण-वस्ति सी अनुबद्ध कियां था उन्हीं गोहर्यंद्र प्रारंकी अपने विद्युख हो महाराजनी प्रारंकी गरे करीका होनेके रियो के अध्यान मिर और इस प्रकार केले। द्वितंत्रुरमञ्जूने प्रकार इस में । प्राथमके । जाताम दुर्गातक का प्राप्तासक ! किसी समय तथा महायुर्ग अपनी दोनोंको क्या सीजिये। क्षतंत्रकीक शास कारण करूने कर-विद्यार 💢 वर हो तेकर वह कारणकान्यन सुनकार कार नेका कियो प्रकार पहुला करना क्रमेश विस्ता । वहां और राजाने उसने ही करून करावार, रही 🕸

महरान्त बैहराना अवस्थान वर्षेत्र इक सम्बन्ध स्वातका निर्माण किया। वे

प्रभावने राजनुष्यमें अनुभावर विकास कावार प्रकारी रहत क्रीरंजने प्रश्ना क्रीरंजने । यह कृतिक प्रकारी १९७६ प्रकार प्रदास जाने राज्य- स्वास हम दोजीनों स्वा प्रानेके किये औ सह विद्वारात्रा अस्तर हर् का राजा चनापुर है। जनमा प्रार्थिकोको बरानके स्वान कर कवा कवी बीवर्किनोकी बेटी सभी साध्ये देवेदात्म यह विकास जानी हते अपना इद्देशिक्सिक्सिके एतम उत्तक विकाद हुउस । आहार मणाचे पूर्णके पूर्व ही आस हम

अवकी कर्ता अरकामानक्ष्मेंकर मान्यन वह ब्याह्य उनके निकट जो पर्देखा । अन्ते कारनेकान्ये को । राजाकार भी गेमा हो निकल - बाह्यजीकार ककाव लिका । यह कंशाने 'हा क्ष । जब रहजदर्शनकी अर्थने किरानी हुइताः जानं । हा मान । हा वरणकारानं <sup>1</sup> हो 🕏 प्रमानी मरिकानेट निर्मे पार्वलीमांतन प्राप्तते । स अगर्रते । प्रधारि सतका रोने क्षानाम् दिस्यतं कृतः एकेन्य पत्नी। विस्ताः और विश्वास केटरे लगी। समाप्त वक् और दिल्य कर बनमें सम्बन्धी और स्वाहनमंत्री मध्यानक का । सनने ज्यों ही बाह्यजीको करने क्रकट हुए। इस दोनाने लीलायुर्वका अपना काल बनानकी बेड्रा की तमें है

**अञ्चल्ये गोळ कामान सम्बंद गर्मन् अध्यातः प्रात्ति कव मुख्य आपने अधीन है। वर्गानने,** बिल्या: वरंतु जर बाजोंसे जा ज्यायाची आप वंदा चालों है ? म्बराज्ये संस्था की स्थान की दूर । यह । सामन कोट समार् <sup>1</sup> अवेतन बारो-बाढे प्राधिकोच्या तस्त्र है। यह कक रीजिये। भागत वर्त है। बार्वत राज्य अवना क्या और बोक्स कार्य कर्य कर्य कुमानती हानि प्राच्या हेकर की सरकार असमें हुए हीने- कारनेवाला है ? बरवॉको स्थानेवाले से पान प्राजरका नहीं कर सकते. ऐसे होगोंके दिन्हें भी कामा नहीं सा नकना। मो जीनंकर अने क्षा पर जाना ही अन्तर है।' अद्भाग ना २ - एउटा में अन्तरी

मान्यकं कार-केरके बेग पराक्षण नह है। अन्यक्त अन्य निक्षण ही नश्यमं पहिने ।

padamenteres have a en a anagens policies verran maps na pós páres entres áblicas paques es s

क्रमानकेको कार्यपूर्वमा कार्यराज ३३०० वर्गमध्ये क्या कार्य ? जो विश्वत परिचार सन्दरस्य कुर निकास संबंध । अपनी पार्ताच्या जीवन निर्मात काम्य हो। यह महान्ती पर मानके पंजन पत्ने राज प्राचनको बंध दू पर अंका क्या कोना। से मुर्च है, औ हुआ। और यह सरकार होने साथ। बंग्लकः पुरस्काने क्या कार यक्त विकास पास की क्षेत्रक क्षर गाना महत्त्व्ये कक्षा । गानन् । वर्षे हैं, नव क्षा लेकर क्या करेगर ? संरी सुन्धारे से समान्यहं अन्य कर्या है? यहाँ क्रमी पानी, मैंने कभी करन-मुख्यका कु विकासी १४८ कं रनेकाल वृक्तान विकास काओन वहीं किया। अन कामध्यनके बन्द कहाँ है ? सुन्य का पुनर्ज कारक हकार कियो अन्य अन्यनी हम नहीं रागीको पुत्रो है

हुआ ? तुष्टाने प्राप्ता, काहम सम्बद्धाः गामने तथा प्रकार । सम्बद्धाः सम्बद्धाः ध-आक-रिकालो कवा स्थल प्रशास १ मुख्यम वर्ग है ? कवा गर्थ मुख्ये कही असीलो कुलरोका क्षेत्र प्रथेने ककान क्ष्मिनका किया है ? क्या तुम नहीं जाने कि वसनी ह विक्योकी रहा करने है। को संदिनाकी जानका जनत है उसे नेकश जनहिन्दीहरा

इस अवहर असुरायस सिलाम् और स्वयंत्रसे सम्बद्ध स्वयंत्रम और सर्वत्रायन-क्रमोंड मृत्यून अपने बारकामको निन्दा जैये पायका भी गांक कर क्रम्नेसा हिसा सुरुक्तर राज्यने फोक्सने कर ही-कर प्रमा करकी संगत किश निवर्गन है। जना अन्य प्रकार कियार किया — अर्थ । आज अवनी इस प्राथिती मूर्त जनान है रेडियो

राजाः जेरे अर्थकाः भी कृताः हो राजाः । अतः । अञ्चलकारे हुनः कानका राजाने कव सी क्षण मेरी सम्बद्धा, राज्य और आयमा भी। यह क्रिया कि.मा वि. सामनाक आलीकी किञ्चान ही जान हा जानाया । यो विश्वास्थान १३० न करनेले व्याप्याय क्षेत्रा अन्य हमाने राज्य सहत्व प्रतानको सन्तान भिर वदं और। सथनके लियं धर्मको है सलमा ही शह है। क्रमें बीरज बैंधाने हुए मेंतने । प्रस्तान, नेतर क्रम क्षम क्राध्यक्तना अन्तनी पानी बेकर में बराह्मा नह है गया है। महाकों ' शुरू पन्तर पुरू हे श्रीव ही श्रीवर्ग क्या कर क्षारिकारकावार कृत्या करणा श्रीक ओह अहेगा। कान्सी का केला निक्षा करणा दीर्गिको में आपको सनोन्तरिकन चटार्च गासन अगर करानी और प्राचनको **है**का। यह राज्य कहारानी और मेरा का भूकाका को अन्तरी कांका दे रिया।

प्राणाम कार्येद अनुरेति अहीत्रवर्धि के बाद करनेश्वर है। अस्त्यी सरसारिक सामग्रे निर्द व्यक्तिका को और एकार्याका होकर भगवान, हुए तुझ अवनातों को अध्यक्ष पूर्वन निमा है, हिलाका भारत किया। इस प्रकार समायों अही मेरे सिये माल्यू पर है। वेप ! अस्य अधिनों निर्देशेक्ष विभी ब्राह्म देश जनानति जस्तुन्त्रओं मेच है। अन्यने में यूनन कानेंद्र कीन कुछ से । महानानर अन्युक्तरसः में, बेरी शरी, मेरे माल-विता, महानार नेपम पीले रेनवर्त सार राज्यी ह्याँ भी। में कोहि- अनव नार्वकरों नेवास बचा रहेरिंग्ये। कोचि सुवंधि प्रवास रेजानी थे। प्रधाने सामग्रास सने कोर्शिकारिकोचे जनाव क्रिकुण, संस्थापु, कुकर, काल, मृत, करके अपने अधिको मानकम् संस्थानके अभ्यत, सरद और निवास कारण मिले, जला किया और यह जान वर गरेंच--केरव्याः गोतन्तः केंद्रं हुए मनन्तर् 'महन्त्र ! मेरे विता मनाहृत् और मात मीतवारमध्ये राजाने अपने सर्वाने अपन् सीवन्तिने इव बेनॉको मी आरके समीव देखा। क्योर दर्शनकरित आक्यारे सुक हो जिलास जाह हो।' भारतसार प्राचन शत्का प्राप्तपुर्वे हाथ ओक्रमंद राज्यन किया । - भीरीननित्रं ज्ञाच होच्यर 'स्वयन्तु' कक्ष और

प्रथम हरू कोस्ट्रों कहा - राज्य | तुमने अध्ययकों अवस्थित हो गर्ने । हमर राज्यने किसी अन्यस्त विकास न करके जो स्था: अन्यसम् संवरतात जलाव अन्न करके राजी क्षणंद्वा मेरा मूजन किया है, तुन्तारी इस मीतिवर्तन्त्रीके सत्था विच विचनीका सरिकके करता और सुकारे द्वारा की क्षेत्र इस । उनकेल सिका और दल एकर क्लीतक शता प्रक्रिय सुनित्ती सुनकर में बहुत जनव हुआ। करनेके पश्चात् अवने पुलेको राज्य वेकर है। सुकारे भक्तिभाषकी परीकाके रिज्ये में अक्षेत्र शिवानीके परवक्को जात किया। कार्य प्रमाण करकर आका का । जिसे क्यांको एउटा और सभी केचों है। क्यांकवृत्येक प्रकृतिकार का, बहु इस्क्रानी और मोर्ड नहीं, बहुदेवजीकी पूजा करके भारताय विकास के विशित्तकर्नाहरूने अन्तरेको हो वर्षे । तुरुको अस्तरको जात हर्ष । यह परम परित्र, परन-काम कारवेले की जिसके प्रारीतको चोट नहीं। कामक एवं अस्त्रेस मोकवीन जनकान् विकास महेची, यह स्वरात नामानिनित सा । सुनारे निर्माण मुनानुसार में विकासको कृतका है क्षेत्रको देश्यमेके रिपने हो मेंने तुन्हारी नामेको । अन्यक एवर्ष की शुद्धानित होनार नक्ता है, का कोंगा था, इस कोर्सिकरियनीकी और तुम्हारी इस सोक्षमें कोग-देवर्वको अञ्चकर अन्तरे मासिको में संसुद्ध हैं। पूज कोई कुर्तम पर भगवान सिक्यके जात होता है। व्यक्ति, में उसे हैंग्स ।

महत्त्रकार्यं कारण कारणे परित्र हो वेशाराजीत्रको । १९३१ वर्ग मा केर १ अस्त सामाना क्षत्रसम् विकासन् सरसर कर्न जनक हो एने । कोई वर नहीं भीनस ! मेरी नही हचार है कि अराजकारका काम है की भी। कुछ-कुछ। और उसके युव सुरूप—इन समयो अरा

राज्यकं स्तृति करनेवरं भार्वतीकं रतम अब क्षेत्री चौत-कवीको उभारक्शरर वर रेकर वे

(अस्मान २६-१५)

#### भगवान शिवका सनिनाच एवं हेम सम्बद्ध अवनार

करमान्या हिम्मने वसिन्तन मानक लेकर नास्त सन्नी स्रीती। अन्यतास्थाः कर्मन मारसर है। कुनिश्रमः 🛚 अर्थक्षाच्या गामक वर्षाको समीव एक भीता कोचा—क्रीको चरते असर विकासमार में स्थान था, जिल्लाम गान था अस्टूक । उसकी - जीतर कैने स्थ सकता है ? संन्याली जीवा कारीयों स्थेन आकृता काही में। यह जान-अन्यत काम और मेरे रिप्ये अवसंवारक के अस्तार कारून करकेवाली भी । ये दोनो मॉर: - क्षेत्रम । में मोनो ही 40वीं एक गुहुस्ताने रिप्ते कती महान् तिराज्यक में और शिक्की सर्वका अनुसित है। जतः नुत्रे ही परके रुख करूक्य हो ।

स्थान बैतरे के सम्बन्ध है ?

कार्ति वर्त कारेको अध्य हो नवे

अस्य क्याबीजीके स्थान सुरस्यूर्वक प्रतके अस्त्वी करा शुनकार संन्यासीजीने स्वर्व विसा

मृत्यीक्षर कहते हैं—जुने ! अन्य में जीतर रहिये और **में** कहे-यहे जन्म-सम्ब

पार्शनकी पह जान शुनकार मीतने आराजन-पुराजे रुने रहतं ने । एक दिन नहः नाहर रहना चाहिने । नी होनहर होती, नह विश्वासका भीतर अन्यनी महाति तियों से क्षेत्रत ही रहेगी। देखा रहेस आज्या करके अस्तरकी स्तेत्व करनेके निविध जंगरमं असने भीको और संन्यासीनिको से सम्बन्ध महार पूर अल्य परवा । इसी समय परके भीता रस दिना और समें बढ़ भीत शिक्षाकाराओं जीराजी करीका रोजेंक सिमें अवने आयुव करा राहकर करते काहर साम भागवान् प्रोकार संस्थातीयाः कत् कारण को गंभा । राजने संगरने कुर क्ये दिशक पह करनंद्र कर आहे। इसनेमें ही इस करका उने फीड़ा देने समी। उसने की बचासरिक कारिका चीता भी चाला आचा और उसने उसने बचनेके दिन्ने नहाल चन किया । इस का जेवले कर करिएकका पूजर किया । शाह का भएता हुआ का धील बरावान् असक्त क्रमेन्सकर्मी वरीक्षको तिन्दे ज्य क्रेकर भी आरम्धर्मरेस शिसक वसुओक्सर क्रानिकार के क्रिकार के क्रिका के क्रिका करता । अस्तिकार का माज रातमे पर्ज रहनेके रिन्ने सुप्तै स्थान वे आकार जब परिने देशन कि विशव पस्तानेने कें। सबेश केर्ने की बाल आर्टना, मुख्यमा करवादी मीतनको पर जाता है, तम उन्हें बद्धा दु:एव कुआ । संस्थातीओ दु:सी देख चील गोला—सामीजी ! असर क्रीया चीलारी पुरस्तते व्यापुरत होनेगर भी माहने हैं, शकानि मेरी मात सुनिये । बेरे बरमं - वैर्नवृत्येक कर हु-सम्बो दकाकर को मीरनी -क्षान से वहत बोडा है। फिर कार्ने आकता 'सानीजी ! आब दु:सी किसारिनों हो से हैं ? इस औरएएसका से इस समय करणा भीतमारी पह बात शुल्पार स्थानीयी। ही हुआ। वे धन्य और कृतार्थ ही रहते, जो इन्हें ऐसी मृत्यू अन्त बुई । में फितानी हुन भीरत्वीने कहा — अन्यनाम ! आनं अरागमें सरकार इनका अनुसरण कर्मनी स्थानीजीको स्थान है दीनिये। यह आने हुए आप अल्पालपूर्वक मेरे लिये एक विका अस्तिकारे किराह व स्तिकार्ष , अन्यक्ष तैवार कर है; क्वेंकि सामीवर अनुसरण हत्तारे गुहरशा-अर्थके परस्कार्य जाया पहुँचेगी । फरना कियांके लिये सनसम् वर्ष है।

रिवार बड़े और मोल्पनीने अपने अनेक प्रकट होता और प्रसन्नतापूर्वक तुन होनीका



भी उसे कर देते इस् कोले--'नेरा जो करवान-प्रशासक हुन्। मारिकार है, यह धारी जनमें इंतक्यने

वरस्वर संयोग करावेगा। यह भीत निवधदेशको ज्ञान राजधानीमें राजा बीरसेनकर जेलु कुत होगा । उस समय नेलनेंं मामले इस्तकी समाति होगी और तुम निवर्ण नगरमें भीवशायकी पुत्री दनकर्ती होओगी। तृत होनें फिलका राजधीग भोगनेक पक्षात् कड़ मोज़ जात करोगे, जो कड़े-बड़े बोर्गाधारीके लिये भी हर्लम है।

मन्द्रीकर कहते हैं — मुखे ! ऐस्त कक्कर भगवान् शिष ३ए श्रमक विद्युक्तमें रिका हो गरे। बह चील अपने वर्षते विवर्तना नहीं हुआ था, अनः व्यक्तिके नामका कन अनुसार असमें प्रमेश किया । इसी समय किन्नुको 'अवस्थित' संख्य दी सबी। सूसरे भागवान् शंकार अपने समक्षात् कारत्यके जनको यह आहूक नामक बीवर नैकार नगरमें क्लके स्थाने जनार हो गये और उत्तकी बीरहेक्का पुत्र हो महासंख जनके नामने प्रशंका करते हुए केले—'तुष धन्य हो, धन्य- विकास हुआ और आहुका नामकी भीरतनी हो । मैं तुमपर क्रमभ है । तुम इन्क्रानुस्तर जिद्दर्भ नगरमें राजा भीनकी पूजी इनकसी बर गाँनो । तुन्हारे रिग्ये मुझे कुछ भी अदेण । हुई और से प्रातनाथ शिक्ष कही ईसकायों ज्याद कृत् । उन्होंने श<del>्यावसीका महक्षे साव</del> वनकर् वंकरका वह परवानशक्षका दिवाद कराया । पूर्वजक्ते (एकारजनिक क्यानं सुनकर भीलगीको बक्त तुरु लिला। वृष्णाले प्रक्रात हो धनवान् दिखने हंतका क्या मह ऐसी मिप्पेर के गयी कि उसे किसी भी आरशकर उन क्षेत्रांको सुरत हिन्छ। माराको सूच नहीं नही। उसकी उस इंसावस्थानकोरी दिख भौति-स्मेरिकी कार्ते अन्तरकान्ये राज्य करके भगवान रांकर करने और संदेश बहुवानेने बुरहरू है। वे और भी प्रसन्न हुए और उसके न जॉननेवर ततः और दलवाली दोनोके रिको

(अभाग १८)

#### धगवान् दिवके कृष्णदर्शन नामक अवतारकी कथा

कृत्वादर्शन है, जिसमें राजा नभगको ज्ञान आदि पुत्र हे, उनमें नवनका जाव राजग था,

मन्द्रीशर अत्तरे हैं—सम्बद्धमारकी ! अद्भाव किया का : उसका वर्णण करता है. धनकान् प्राप्तुके एक उत्तर अवसारका राजः भूने । आजुरेन पानक नतुने को इश्याक् क्षणभाग नामक रेगमे ही यहाँ भागत है। 📉 सन गुन्हें द हन ।

निरुक्त पुर नामान करते प्रसिद्ध हुआ। वंदरे—'का। वै विकासकर्य दिन्हे मानानके ही कुछ अन्यरीय हम, यो नंगवान, नान्यनानी गावा वह और क्यों प्रचलक किन्तुने भाग से एक किन्नो हाहानानीत प्राप्ताती को है। हती सेवने पर्वश्री को केल्ला प्रत्ये क्या वर्षी एकंक प्रथम हर काक्सा अल्याने मध्या केलाल कर के र मुख्य है अन्यानिकोद निरम्पाल और प्रथम किन्छा र स्कृतिक एकैएक्टर अन्य की अन्यान कते गर्व है, एक्ट वरिक्या करीर सुन्दे - विकाद करने करने पूछा एक उन्होंने विभाग क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक विभाग अञ्चलके त्रेत्र क्षेत्रक क्ष्म क्षित्र । अस् क्ष्मक मां। मनुष्य कारण नदे पृष्टिपाल हे । इसमि । हैन्स है आसमादे संसामें अहना है । उधानाही Beginneren beit Erdenten giften mit unt feine Breit der faren संकार्तक प्राथक विकास किया । इसी हुआ । साहरूको कुछके आसास है। इस क्षेत्रको प्रध्यान् आहे. प्राप्तान स्थानक काल-'केट । प्राप्तानिक इस प्राप्ता कियों कोई काम में देवल विकासी सम्बंध विकास में करें। यह प्रसाने तुन्ने प्रधानेक अन्तरमध्ये और नो और अन्यन्-अन्यत् चन्यः क्रिके कही है। मैं तृष्टार निर्ण औरस्तरमध्य रेक्टर में उत्तर रिनिये राज्यक समान करने. अन्य क्रमें महि कर शक्या, अक्रमि उन माने । जन मानार्थ विकासी क्षणांच्ये ही फानकों । संद्वापार्थि कोट् गुर्वे ही सुन्दात, संदार्थ हुन्हें बैटबर्ग किया था। युक्त कालके प्रथम दिया है या वे बुवारी जेरिका एक प्रथम कक्षाक्रमी प्रथम इन्द्रामके साहायक्ष कारण है जुने । इन दियों कार कृतिकारे केरोका अध्यापन करक वर्ष आहे. असे असे असेड्रेस्सन्तरीय क्राक्रम कर कहा वर्ष पर हेक्स कर कई साथै सम्बन्धित पेक्सन कर गई है, इस कार्य क्रिकेस कर्न निवक करने अन्यत-अन्यत्र नाम न पूर्व है। नम् अपने व तीन्द्र क्षेत्र अहि समूह पूर्व — प्राप्ते क्रमोर्ड को को स्थान राजधार करकी हुन्छ। क्रमो भूग के जाती है र तुन नहीं बराई और रामको अपने इसम्बद्ध आहे. बन्दर्शांस का क्राह्मलांको विकेशकाव्यको के कुछ कहा -- अनुष्ये ने देश किया जान दिन किया। कराना दिक करते । प्रताने कह पहुंच प्रश्नाकार क्री आंक्नोलोने आवळने कारी सम्बन्धित अवस्थित होता । यह यह समाह क्षेत्रक के केरवाने का दिन्हों असे अब प्रत्यांना प्राप्तक का वार्तक कर गरीन, इस नवा कुर्वक अंक्रे की विकास वैश्वित में अवना अंक्रुप्त क्षेत्रक अपने बहुत्वे क्ष्मा हुआ सारा

und min dem menfenen Greifen foreicht und dem gegent bereicht हो तक कर उस अवक इस पुजार निर्म कार्य अध्यत वर्षी अवश्रमको साथ उस उत्तर पहाने केमा पूर्ण रागे हो। अन्य इस्त समय स्तित पूर्ण । वहाँ प्रदे दिन्दी प्रतिते विकासीयों के तुमार क्षेत्रार्थ कर है। पुर्व मुद्दिराय कर्युको वैकायसम्बन्धे केले प्रतिकार के वर प्रतिकेत्रिया को है। - प्रतिकार अञ्चलको प्रकार विकास व्यक्तिका नह प्रथम सुरक्ता अभवको । यहादार्ज समात्र क्षेत्रेयर के अधीर का सामग्र बाह्य किरमान हुआ । में विन्तर्के काम कामान व्यक्तमें बाता हुआ अनमा अध्यक्त अन् मध्यमको

श्रीक-डीक कराओं।

मुझो कैसे रोक रहे हो ?

केमोके इस इस्पोर्ट स्थारे दिना है क्या दीनसमूर्य इस्पोर दोनो उत्त बाद नहस्र रहेते । अनुसर इत्या पुत्रा और ये जो निर्माण कृष्यक्तांत्रस्य अन्यान विस्तार । विना है। इसे होना होना यहाँ अन्यार कराओं ।" अर्थकारों की अन्यों अन्यासक निर्ध क्षण प्रमानी करत मुख्यान करनाने विकास करता कोन्छे हुए बन्डवान दिस्तानी उन्हेंन की ( जनकर इस्त प्रकार इस्ता सामने रागर । सहस्थर भवतान् सहने वर-शी-वर्ग प्रमात् है और अन्तेने भगवान् शिवके करण ग्रहा। ब्राइम्प्रोक्त विन्त्र करने हुए स्त्रा ।

बहु क्षत्र तनाने गंक हो है जावहान भागतन, जीवा ही है। नुबने भी जान, नामानों रित्य है। को को अंबर को अन्तर करने करने हैं। ब्राइक साथ ही करत है। इन्होंन्य में कृतक प्रमुख्या है। यांच्य बातमं प्रवह हा। सन्तरः च्यान प्रवाह है आर मुख्यपूर्वक तुर्वे सन्तरः प्राच्या विश्रोप अधिकार है। यह कारतरे की अधार-कार्य हान प्राप्त करण है। प्राप्त कार्य था। क्या जाना है। जो परावान स्थापन भाग । यह जाना क्या मेंचे नृत्ये है निवा । जाने नृत्ये Refigire Parison even & a see recording gat major society gas estimate buildinger कारी बालू काम्य कारतके. अर्थकारारी मधीवार - साकार जुन्य भोगों र अन्तर्य वेरी कृत्याने मूर्च महारोक्ती ही है। उनकी इंबरना है कुले अपूर्ण प्रमु प्राप्त । क्या कवकर भगवान् स्रोत का बन्दुकों के सकते हैं। कारकार, का अवक देखने-इच्छा क्रांग अस्तवीय क्रे निरम गुजबर कुम्ब बारनका निरम क्षेत्र कर्ता केला। नामे । सारमा क्षेत्र बादकुर्वन क्षेत्र अपने पूज

हेक्टर अन्तर्भनोक्ताके करे तथा। अस व्यवस्थित और क्षेत्रे प्रथम करो । अन्तर्भ प्रध्यमध्यक्री करको जब वे काल करने लगे, या समय जिल्हा श्रीक गाँवे और प्रकारक्षीक जनकी क्ष्मा लोगन करकेवल परम्पन्य शिव्य क्ष्मीर करें।' नेपान विकासी अस्ताने स्वा राज्यान वर्श प्रकट हो एवं । इनके वर्ग अनु । एवं और चनवान्त्रा अन्तर्भ कनके हाथ का के मुस्तार की कर्मन् में का कारण की। इसके में क्षेत्रकार की में माने क्षार है। यह जारी राजनमें कुछ — तुम कोर हो ? जो इस डिल्यकों हे अन्तर्कों है। किर बजने क्ये हर क्षणको के ग्रहे हा । यह को करी सम्बन्धि है। । सनके निगत को सहाना ही करत है। निहास ही नुष्टे किरमने पर्वा मेजा है। तक बाने इसपर जानका अधिकार है पत्री को किसन निर्मात विका है। याद्य ! मैंने कवाची कान व नरागरे कहा । यह को बहाने कथा हुआ। आजनक अन्यक प्रकार हो हुआ कहा है मेरे क्षत्र है। जिस्से व्यक्तियोत्र सुत्रे दिया है। अन्य । वह अन्यत्त्वको सुन्य अर्थितन । मैं अन्यदे बहु केरी ही सम्बन्धि है । पुरस्कों नेन्नेने सूच - करवांचे सकता, रासका यह प्राचीन करना है कि अल्य मुहलर जनज हो ।'

कुम्बदर्शनने कहा 'तता ! इस हेला सककर असमने आसम्ब बार,क्षक्रकार करेड़े ब्रापनी काल बाब आ गावी। जनगणता कृत्यावृद्धिक शाला और ब्रुग्यानाम हुन्

क्ष्मण्डान अस्य अनुसार कृत्यन म्पर पान । तान व कुल में नुष्टे विकास में कार्यपुरूत कार करों है कह मेल करना करने; अले हैं। मूच कर्षे उपन्ते : मेचनके चान अवने नालको और अले ।

Sanardaningentanterepfanterenderenderen er nerefrenner elen namannan gangen genegen gegen genegen gegen gegen g इस लोकरो विकल कोर्गोको उपयोग करके किया । से इस आस्वानको परता और अन्तर्वे हे धरावान् दिएको धामपै नले गये । जुनता 🛊 उसे सन्पूर्ण पनोवर्गकार फल अस अब्द्रान् । इस जकार शुपसे मेंने भगवान् को नाते हैं। विकास क्रमान्त्रांत नामक अचनारका वर्णन

(NUMBER 24)

ŵ

## भगवान् ज्ञिवकं अवधृतेप्रसवतारकी कथा और उसकी महिमाका वर्णन

क्टीसा करते हैं। सनकामा ! अस **ब्रह्मानिजीका सम्ब** संबद समजान् शिवकाः पुरुषको कटकाम और इस प्रकार कहा । दर्जन करनेके लिये कैलाम पर्यतपर गये। क्ष्म प्रश्नम बृहस्त्रति क्ष्मैर क्ष्मुकं बार-बार पृथ्ननेयर की क्रमर नहीं देश ? आतः क्षुचारासम्बद्धी काम जनस्वर धरावान् शंकर (तुने वज्रसे व्यवन) है। देखे कौन तेरी रहा। क्षत्र होनोकी परीक्षा सेनेके लिये अवधूर वन । करता है । भवे । इनके इतिरयर कोई बन्ध नहीं का । बे दुर्शनके किये जा रहा है।

इन्हर्के कार्यका युद्धनंपर भी यहान् तुम परमेश्वर क्रिक्के अवधूनक्षर मायक कौनक करनेवाले आह्यासारी महाथानी अस्तरारक्षा वर्णय सुनी जिसमे इन्हर्क विलाकीनाव जिल्ल कुछ र बोले सूच ही क्षतंहको सर-वार कर दिया वर । कारेकी हो । तब अपने ऐपलेका सर्पट रखनेवाले काल है, इन्द्र सम्पूर्ण देवलाओं तथा देवगण इन्द्रने रोक्ष्ये आन्धर इस सटाधारी

इन्द्र काले –अने युव ! हुम्ले ! तु

ऐसा कवा उस विसम्बद पुरुवकी और प्रकालिक अधिके समान केजली क्षेत्रेक क्रोक्यूबंक देलने हुए इन्थन उसे सहर कारण वक्तपर्वकार जान पहले थे। प्रतानी आर्शनके लिये बात उठारण। यह देख आकृति बड़ी सुन्दर दिसायी देती की। वे. जनवाद शंकाने सीप्र ही उस वक्रका साधान राह रोक्सकर रुद्ध के। कुलर्यात और इन्होंने कर विका। सम्बद्धी बाहि अस्तव गयी। क्रिक्के समीय जाते समय देखा एक अहत इसलिये से बन्धा अहार न कर सके र क्रमीनवारी पुरूष सलेके बीजमें सन्त्र है। सदननार सह पुरुष माकाल ही क्रोबके कुलको अन्यने आर्थिकारया बद्धा गर्व का । कारण सेवले प्रत्यक्तिम हो उठी, भानी इस्रांत्रके ये यह न धान सके कि वे साक्षात् इतको जलाये देता हो । भूजाओके लान्यत बाबकान प्रोकार है। उन्होंने आपीरे खड़े हुए हो जानेक कारण अचीयल्लय इस कांध्यां धुरवासे पूछा 'तुष करेर हो ? इस नज कर सर्वकी मानि जरूने अगे, जिसका अवध्यावेदाने कहाने आये हे ? शृष्टारा पराक्षम मचके बलमे अवस्य हो गया हो । मान क्या है ? अब बाते ठीक-लोक क्लम्पतिने इस पुरुवको अपने तेजले धालाओं । देर व करो । चरावाय दिवसं अपने अध्यालिय होत्स देख तत्कराल ही यह समझ क्ष्यानकर है का इस मानव करते अन्यन गये. सिन्दा कि ये साक्षान सगमान् हर है। फिर 🛊 ? बै देखता भी तथा गुरुजीके साथ उन्होंके. से वे हाल जोड़ प्रथमन करके उनकी सुनि करने रूप । स्तृतिके पश्चाम् उन्होने इन्हको

अपन पूर्ण अस्यानेके लिए प्राप्त भी है है

किन समान सम्बद्ध है ?"

कर्दा 🗗 कृष्यत्व पात्र होते हैं। असर असरे 🚾 । अस्तर्कत्यान्त्रों केसी सुप्तर नीत्व करके भागेचा नामध्ये सही अन्यम हत्य हंडीन्से र



ं अर्थेत हैं। कुल्लीको अलब पर केल हैं। इंप्लब्ध कार हो समान कार्य ! यह इन जीवनका देशन कारण आरमी तुन्धान क्या अन्तर्के बल्योंने नक्ष है। अन्य प्रमाण और नाम और को क्षेत्रा। मेरे स्थानस्थारी रेजने केरा प्रदार नहरं । इस कंपांचर इस्कापनी केमा जो यह जान प्रकट गई है, इस केमम नहीं क्षारे । सहस्रका र प्रारम्भाग पुरावको रक्षा एक सम्बन्ध । अन्यः प्रारम्भ में निवास दूर क्रोडींसचे । आपन्यः त्यानाराच्या प्रकार गर्दै वहः क्रोपेट्स जिल्लो यद इन्तवार पीचा न र गर्यः ।

े ऐसा कडाता शक्ये नेत्र स्वरूप उस मुहल्लाको वह बल क्षेत्रर अवस्थ अञ्चल अहम अधिका हाध्य लेका प्रथमन् क्षेत्रकारी कामकाशिक्ष क्रिको क्षेत्रको क्षेत्र विकास काम सम्बाने केना विकास महा किना कही — अहन केले रोक्का कहा दियानी। अने ही जरकार शिल्पक के नेंद्र करवान हा अधिकार में पूरा कैसे सारण कर सकता. अब सम्मकार ज्याने परिचार हो गया औ 🛊 का वर्ष अपने प्रोती पूर्व वैज्ञालये. किन्तुम अन्तर्भ नाम्मे विस्ताम हारा । विद्या दक्षणभाषाते प्राचीनको परिवास, विकास कुरमध्ये पान होता । भागम्य । यस्य 🦚 अनुगोधे स्थानी अन्यभागा वस्य विस्ता क्षाप्रभावक सम्बद्धे कांग्याचे क्षांत्रको और हुन । सोक्षाकरूकाराकारी क्षेत्रर काहिने अस्तर्कार हो गर्ने । दिएर सब देवला अस्त्रक निर्मेत्र एवं २८५ वज्यः - देवस्यो । वे मृत्यकः अन्यतः - स्वर्धी १५६ : इस्य अर्थेर पृक्षस्वति सी उसः प्रथमे भूता हो उसम सुलक्षेत्र भागी दूर्। निकक लिये प्रत्या आणी हुओ थर, यह यगभान् विभावत वर्शन वाचरा कुलार्थ हुन् । इन्द्र और कृहरुकि प्रसन्नतस्तुर्वक अपने स्थानको क्ते गर्व। एकनुमार । इस प्रकार विवे नुनते परवेशा दिवके अवस्तेशा नामक अन्यतास्थ्यः प्रचीत् विश्वा है, जो दुर्शको रूप कृषं भवतीको पर्य अन्यन्द्र प्रकार करनेनास्त है। यह विका असरकार परकार निकरण करके बस, सर्ग, भोग, मोस सथा सन्दर्भ यजेन्द्रविद्वार कालको आहि करानेकाल 🛊 । को प्रतिदित एकापधित हो इसे सुभार का सुनात है, च्हा हर लोकने सम्पूर्ण सुरतोका कान्त्रेण करके अन्तर्ने शिक्की गरी अप्र कर लेखा है। (अल्लाम ३०)

कारवान् विकास विकृतवाकिकारको कथा। राजकृतका और विकासकार कृषा

कारतम् क्रमुके वारी-संद्राभक्क निक्षुः विका, के क्रमी कृप सकार्यने समझ सा। अकाररात्र कर्मन सुने, जिसे उन्होंने अवने वैशवस जा वास्त्याची जननी महारानीनी कारान्त द्वारा करके अर्थ निवस का । किर्ध को ओरबी काम राजी । एक के कारी मीनेके देखने सम्बद्ध कारले प्रसिद्ध एक राज्य है, जिन्हें का अरोजाने कारी। क्रानि ही एक भो कर्पन सरका, मरवासीसा और क्ये-क्ये, को कारी प्रकार आधार राजीको अधार साम रिवयभक्तांने केन वारनेवाले से। धर्मकृतिक जन्म निरुत्त । यह बतनवा मैचा केने के नाता-भृथ्यीचा करन करते हुए जनम सहुत-सा निवाने क्षेत्र को गया और भूसा-नारासे समय मुख्यपूर्णक और गया । सहकार किसी औरंतर हो उस सरसक्ते कियार और-औरसे

कदीशर कहते हैं --वृश्चित्र । अब तुव क्षभ सुदूर्ति एक दिला वारावाको जन्म सम्बद्ध आरम्बंद्रको राज्यओंने वस सम्बद्धी जेने समा । इस्तेनें ही असन्द कृषा करके राजधानीत्व आक्रमण करके उसे जातें भागवान् नावेचा नहीं आ पने और उस अनेरमें चेर स्थित । वर्णनाम अञ्चलदेशीय जिल्ह्यारी रक्षा करने राणे । अपीची अस्थानी श्रामिकोके साथ, जिनके पाल बहुत कड़ी प्रेकः । एक क्राह्मणी अकरपात् वहीं ३स पानी । यह की, साम सामाध्यम जान मनेवार युद्ध निधन्त थी, घर-घर भीता जीवका जीवर-कुआ । प्राप्तकोचेर काम कामन कुन्न कारके. निर्मात करती औ और अनके एक कर्नेत करवारी बाबी भारते केवा नक्ष हो गांची। फिर कारकावारे गोवार्वे निग्ने पूछ उस तारमाणक बैक्कोनमें एका भी प्रक्रमोंके क्रकरे जारे सदयर सहुँकी भी । उसने एक अनाम सिन्हुको समें जब मरेकाके सारे अलगर भरनके समें नहीं अन्यत करते हेरता। निर्धाय समर्थ कर हुए क्रेनिक जरिएकोल्डिश भवते विद्वार हो। जारकाओ वेस्तवार प्रवासीको वहा विराम मान करे हुए। कुरे ! का सकर निर्धारण । हुआ और जा जन-ई-तम निर्कार कार्य क्सवरकार्य महाराजी प्राप्तुओंक किरी होनेका सामी--- 'आहे ! यह पूर्व इस पानम को भी कोई प्रभार करके रातके समय असमें आहर्यकी करा विरामने देखें है कि व्य क्षपरके काहर निकास नहीं । में राजेवारी और - स्वकार दिख्, जिसकी पास भी अभीतक मानः फोफले एंताह के भणकान् होनात्कः नहीं वारी है, पुर्णावर पक्ष हुआ है। इसकी मारकारकिर्योका विकास करती हुई वे बीरे- वर्ष और वर्ष है। विका अवर्ष हुतरे अवर् भीरे कुर्विदराको अंदर बहुत हुए कालै नवीं । सहायक भी बाई मही दिसानी केते । सम सबैस होनेकर समित कंगवान् संकरती कारण हे गवा ? व जाने वह विस्तवन पुर क्याचे क्या निर्मात सरोवर देखा। यस है ? इसे आवनेवारत वर्ष कोई भी वर्षी है, सम्बद्धान ने बहुत बूरका राज्य तथ कर जिससे इसके बायके नियममें पूर्व । इसे **कुली भी। सर्राज्यके महत्त्र अस्मार में देखकर मेरे इत्यमी माराज्य के राजी है।** सुक्रमारी राजी एक अध्यक्तर वृक्षके जीके मैं इस अस्तवाका अवने औरस बुजकी माँजि केंद्र राजी । मान्यवाद असे निर्जय १४४२मं आराज केवल करना माहती हूँ वरेशु इसके बुक्षकं जीने ही राजीने जान गुन्नोंने कुछ कुछ और नाम आर्थिका ज्ञान ने होनेके

श्वतरण इसे मूनेका साहत नहीं होता :

रही औ, जन समय पद्धानस्थार मगजर बहराने कहर भाग आसी। उन्होंने महाँ इंकरने वर्ष कुम की। वर्ष-वर्ष सीतवर्ष, आकर इस कारकाओ जन दिना। सर्वरा कारनेकाले व्यक्षण एक संव्यासीच्या स्थ्य होनेकर वे व्यवस्थे वीक्षित हो सरोबरमें आरीं। बारण करके राष्ट्रण वर्षों आ पहेंचे, जहाँ वह उसी सचय वैक्कार १६६ जाएंचे आकर उसे काकाची संदेशने पड़ी हुई भी और बचार्च अपना आक्रार क्या रिस्त । कारको जरून कारती थी। सेह निश्चा आहारीने पूछ— विश्वरूप । सम कार बारण बारके आने हुए कारणानिकान कारण है कि झाले जिला राजा सावस्थ सेव शिवने उससे हैशकर कहा: 'जाहानी ! चोलीके उसभीतके सकत चीवने ही अन्यने विकासे संदेश और ऐन्हाको स्थान न सारक्योद्धील प्राप्तुओग्रापा सार करते गये। के । यह माराक परंप परित्र है । तुम इसे फिल कारणने इस दिरमुकी पालको जारने अन्यत्र ही पुत्र समझो और प्रेसपूर्णक इतन्त्रः । भा तिन्त्रः ? और यह सिन्धु यो जनाते ही चलन करो ।

कारकारे ही कहाँ प्रथमें हैं। इसमें संवेत नहीं एक निश्च नवीं हुआ तक की इन केवी हैंद्र में अनुसारी अनुसारे इस मालकाका पूजेंको सर्वित्यने मेरी सुना जार होता ? अवने कानी ही भति कलर-पोनल कारोती, संबंधि में विशेषकाओं का सामग्र शत्मकुवारके निता विदर्गतम पूर्वजन्तने काहरी है कि बारतकों का बोन है, किसका - कावक्ट्रेसके लेख राजा में। वे पता धर्मके पुर है, और आप कीन हैं, जो इस समय इसस में और समूर्ण मुख्येकर मर्नेकृतिक कहाँ क्यारे हैं। विश्वार ! मेरे समर्थे बार- करून करने के एक दिन प्रदोककरूने राजा बार यह बार आती है कि आप असमारित्यु - क्यानर संकरका मूचन कर रहे के और सामै शिव ही है और यह बाराव पूर्वजनमें बॉकरो जिल्लेकीयम महावेकनीकी इस न्रावस्थाने वह नवा है। इसे भोगवार का अब और कहा कारी कोरवाहर जना। उस पूरः आवनी कृतने परंप कल्पालका अध्य सम्पन्ने पुरसर राजाने बीजर्वे से मोर्काल हो जार्ग भूतकार जहाँ अर जन्मै है। और फैलनेकी आसङ्गले समाधानले जनार चेता है।

सरवारश्राका पुत्र है। सरवारवाको प्रात्मवेदरीय जसान सटला दिया। हिरावपुत्र कोङ्गार

श्रमियोपे युक्तें कर करना है। अनवी सबी ब्राह्मणी क्या इस अवसर विचार कर आवन्त क्या हे रातमें बीकतरपूर्वक अपने

अन्तर्भ और कश्कीन के नका, इसका तका बहाजी जोली—प्रथो । आप मेरे बहरक है ? बेरा अन्य पुत्र भी अन्यस गरित

विश्ववर्ग दिश्यने आपादा पता रहा है। किसी कर्नदोषने पह आराधकों संतव से। उसी समय स्थरने मानी होता। मैं भी आपकी मामनो हैं भगवान् संकरको कुमा छोड़ दी और नगरने असमें ही इसके फलनके लिये चुने क्यों निकार गये। इसी समय राजाका कारवानी कारी अञ्चली कार्यकार उनके अभीत है। Particular के राज्य कारण कारणार्थि है। आपन्त । यह राजु व्यवस्थानसम्बद्ध ही सामान सबी, का बारम्य कियमक विश्वमित्र का उसे देखकर सभाने क्रोपपूर्वक सम्बद्ध

भोजन भी कर लिखा। इसी प्रधार राजकार भी काल्यांका कियाने के किमें किया ही ओज़र सतके को गन्द । जही स्था क्षेत्रे क्ष्मने किर्नात्व कृत वा । कियानीयाँ पुराशें शिक्ष होन्छे: कुल्ल क्षत्रकोने अल्पां सुन्त-मानके बीकने ही सार शतन । एर्नजनमंत्री को अवस्था एवं बा, बडी इस अन्यमें की हुआ है । शिवजीकी कुलका कल्प्यान करणेके कारण का हरिक्राको प्रति हुन्स है। इसकी मासने नुर्मननारे क्रमंत्रके अन्तरी की-नहीं पार क्रमंत्र क्रा । क्रम महत्त्व नामके अतरथ ही वह इस जनमें बारक हरा करे नके। प्रकार के कि बारक बार्ट हाते । प्रकारक प्रकारों क STAN SECTION WHILE

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

रिकारको सम्बद्ध किये किया है पर्याने राजने अबके क्षेत्र कहा एउन्हासाल्या की कार्क

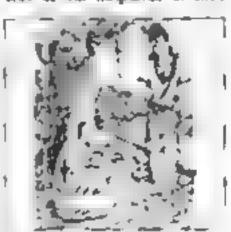

मुनारम पुर क्षेत्रको प्रथम प्राथम सः। क्षेत्रका स्कोनमात सरकार का दिया। क्षे क्रमाने कारी अन्तर् केन्स्य राज मन्त्री क्रिकार्याः क्षेत्री विकासी कृत्यो त्यार पाने हुए प्राच्या R. un milt ment all face it juffered. It wie gib e terfemen uften, gutyrir क्ष रविकारको प्रका हाल है। इस संस्थार जिल्लाकारका हो वे देशो हुन हम रक्तार विकारण करवेके देखें अन्य कृष पराचन, प्रदानकानमें प्रकारतीयों हुन। कार्य से र क्रमानी क्रमान वाले : वे क्षत्र वामक क्षत्र दिन द्वितकृतन सात्रकृत्वलो क्षत्र Spreader alternation to party street, that there is select usen morale fools विकासी अवस्थान को । कार्यान् विकासका स्वर्ध को विकास करा हुए। series first tree I per mater member. हमा प्रमान अध्यानीको अन्तेत्र हैया। प्रभावते पुत्र बान्ते हुए का दावी द्वारानीकी मिन् र तेतु संभावतंत्र) का प्रतित वरान्य असे पान्ये का पूर्व कार्यन से कार्यन grant untratt fest sit unt sen-er est fin traper an segui-क्रमण सम्बन्धक होर्थन क्रमण्या । कर्न संस्कृत, क्रमण्या, क्रमण्या, क्रमण्या स्था । कर्न क्रमण्या from more programable more factor, our mentiones are made partle forces. क्षेत्र केन्स्रो प्रश्नामानीयाम क्ष्माके पहले यह कन्या प्रश्नाहरूपात्री है ही । प्रवासी क्षी । मोनवारन् भारत्याम् तेत्रत्य पश्ची अंग्यदानं वात्र्यासः विकासः यः, गाँउ गांसक्रीतरः को प्रमान प्रमान करने प्रत्यान प्रस्तुवानी का निर्माणका राज्या स्रोतान वाले । विकास **बारमान्यों नेपार अन्य पानी साथ परवीं प्रश्नामान्ति पूर्ण अपने पुरुषों परिन** बार्च राजी। एक्काका कामारे स्ट्रांट कामारे जानक शास्त्र-संक्रण विकास का बाह्री हरू कारने पर करन राजा का र वह उनके अन्तरी जानक शामकात हुई और वह प्राथमनहत्त्वक

क्षानका भाई हुआ। प्रशासा मान बर्नगुत साः यह मदिश आरम्पन पापाती धर्मगुरुको चाल्यकालमे हुन उद्धव किया चामर्ग जास है।

 क्ष प्रकार देवेबून जिल्लाी आराधक करनावृत्य लागे प्रकारविक माधक तथा करके गना वर्षपुत्र अवनी इस तर्नाके कथा सामूर्ज अधीतुको केनेवामा है। अ भिक्षक्रिलमें सर्मापन सुरमका उपभोग प्रनिद्धि एक्स्प्रिम क्षेत्रर इसे सुनत पा बारने स्वया । का यन मुंबर्स शिक्को विश्वस्था । सुनाना है, बाह हम मोकल कानुनी भागीका अधारात्का बर्धन किया है, विकान गाम अध्योग काले अन्तरे भगवान दिवके

# शिवके सुरेशरावनारकी कथा, उपमन्युकी तपस्पा और उन्हें उत्तम करकी प्राप्ति

अब 🐧 पारतको जिल्लो मुरेबारकारका 🛊 अनवान् जिल्लो कृतके किय किरीको कर्मन क्राज्य विन्होंने बोच्चके बादे कर्मा हवा वहीं विन्नम । क्या । वर्गण-वर्ग इयक्त्वार दिनासका विका का । उनमञ्जू चनकार दिवके निये भी कुछ विका नक व्यास्त्रकाट व्यक्तिक द्वार से । इन्होंने क्वांत्रनामें 🐧, क्लेस्टन कवाने करी विलया है 🖹 ही मिन्द्रि प्राप्त कर की की और कर्तवान कारने राज्ये के और कैनकड़ा वर्गाय में एक. जले और बढ़ों कामू पीकर राज्ये लागे। जन्मेंने दिन पूर्व बहुत करने कुछ प्रीनेकड किन्छ । आह दिलका एक सन्दिर करावा और उसके मांगर्ने हुन्। उत्तरी तर्पालनी सानाने पान्ये. इसने पाल पानंगीमधून शिवना आयान्त कार्य हर बाद की तोवी जिल्ला कींगा और आका अभिकाशमें प्रकाश कार्य विक्रमा । किर करेको पुरस्कारकार यह उसे १६८१ । मध्य पार्वती और जिल्लका कारण चीनेको दिना । वर्षिक दिन हरू कम कारणी करका जनकी मुला कारनेक महास, वे दुशको बीलार बाल्यक क्रायन्य बोले- 'यह प्रश्नाक्षर प्रत्यका अप किर्यन करने में सो हुव नहीं है। इसका बारकार ने किस संत इस नरह टीचेकामनश्र करोने कही खारी करो । केटका रोजा-कोना समकर जीको बद्धाः तपस्या की । **३ भ प्रभा** । अपने हाचम अपन्यती योगं अस्ति पाककर उनकी सक्षी-नैती बासर बराबर ज्ञांगयायकि विभूवय संगत् हो

न-देश्वर कारते हैं. – सारक्षाव्यक्ती । कार्य है। इसे **यहाँ दश अक्षां**ने विका सकता

ालनामधी पद्म बान सुनकार इनम-सूने जन्मने मृत्यिकारके क्याने प्रकट हुए थे। ये. भारतम् शिककी आराधम करनेका निश्चम क्षीलकावाध्याचे ही अल्पाके साथ भाषांक किया । वे अवस्थाके किये विकासक वर्षान्यर कुर्मानको अनुनी कालाम से बार्टमार हुन भीगर विश्वीन जिन्नीनकुनी समयन करते. भीता जाकार क्या प्रमाध किया । उत्तरपूर्णियो - किया । तम्पक्षाम् जननको यथ-पूजा भागि से इन्हें बार्नामं क्रांत्रकर कृतिम तूथ नैकार उद्यान्यपूर्वक मान्य दिस्करी कृता करने

वरे । बालकः इपकन्यकी स्थानाने कहा – बद्ध इसलेग सद्ध वनचे जिल्ला इस जब देवनाआवर्ध प्रार्थनामे स्थवनपुके

Apèn nganggung pen kerakanga dan nga dan kangangan anga Pala pagga pagga sala sada anda sa na प्रान्तका को नगीने कवाद निका और क्योंने पुरा आवानका दिला किवारा करीला। अन्यनेको जन्मनेके सैनन जो अस्तिकी सानका कुमारल प्राप्त होना । मैं बुन्हारे सैनने टून, बढ़ अवतार सत्युक्तोंको सन्दा ही सुक्ष से विष्य वर दिये : बाह्यसा-ज़ात, बाह्यसा- अत्र होता है। क्रम समा जलचेत्रका प्रवरंत क्रिया।

मानिकारको परिवा लिके हैं के बनकर् प्रकारको समित है और उसमा वरण प्रीकर अनेक सर्वाच प्रधारे। जस समय चन्नु अर्थित विक्रमा। विहर दोनों इस्मोले शिवने देवराज इसका, कर्पतीने क्रमीका, जनकपुत्रों इर्पाने रंग्यावर उनका करना नन्दीकर कृतकने के्सक्त हाथीकर सक्त श्रुंक और देवी वर्धातीको सीओ हुए हिलके मजेने प्रमूर्ण देवताओंका कर ५३०--'वर्ष हुनारा केंद्र है।' पर्वतिने भी धारक कर रिन्ता। निवाद अर्थपर सुरेकर- सहे ज्यावले काके जलकावर अन्यक कलकारी दिखने बालक कलाभुको यर करकायत रहत और क्यूं अक्षय कुमार-का भौतनेक रिज़ो सदा । जनवन्तुने महत्ते को जदान किया । दिवसे सीहर होनार सनक विश्वभक्ति माँगी, किए अपनेको इना सिथे विष्ट्रीपूत एवं अविनासी सरकार कारकार क्षेत्र अनोने किकारी लिए की, तब और-समार प्रसूत कर विचा । ताब की मा नामको बगवान् विको असिनित बोगसकानी देवनं, नित्व संसोप, अक्षय मूलरे किलीले कुछ नी हेन्स अल्बीकार कर अग्रानिका तथा ज्ञान कश्रीब, ज्ञान की। रिया। ये इन्त्रको करकर सार्व भी का अन्ते कुल और श्रेपने अक्षय हैनेका भनेको उद्यत हो नवे : क्ट्रोने को अफोराका । बरहान विचा और थई भी कहा कि मैं तुन्हारे

्रात्य कर्म्सः भवनम् दिव असर्वान बते, अने व्याप्ताम् विश्वयं प्राप्ता कार विश्वा । हो गर्ने । इत्यान्यु अंद काकद अस्तक्रारामुख्यः फिर वे सम्बन्धि-सम्बन्धान्य अन्तर्वे वक्तार्थ स्थानम्बन्धः वर्षः आस्त्रे । अन्तरेवे नातास्य सक्त कार्ये काराधी । प्रकट हो गर्प । तिसने उपनन्तुको अधना पुत्रः सुनकार माताको सङ्गा हुई हुआ । उत्तरानु भाना और क्ल्फा महत्त्व हुँएकर कहा— सबके पूजरीय और अधिक सुली हो गये। 'बला ! में तुन्तरा किता और वे पार्वनीदेनी सात ! इस अकार मेरे तुन्तरे परवेशर मृत्यारी व्यास है। दुनों असमसे समासन- विक्रमें सुरेश्वरावसारका वर्णन किया है। सहि और नयुके सवाले सनुद्र देता हैं। देनेवाता है। सुरेवराबतारको वह कथा मानव च्यान अर्थाद च्यापनिक भी शब्दाद चारवंदी तूर वारतेवारती प्रथा सामूर्व मुक्तरे निष्ये मुक्तक होते । वै कृषे अध्यक्तः अनोकार्तिकत कर्योक्ट देवेक्कली है । जो इसे मधा अवने गर्नोधा आविकाम प्रदान घरता । घतिनपूर्वक सुनता का सुनता है, के समूर्व 🟮। देखा करकार कामूने सकान्युको सकूत- शुक्तोको मोगकार अन्तन्ते भगवान् शिक्यको

(अभाव ३२)

anntot particit de durant neverte en entre de l'Alle Bolle de la language con poublis de शिवार्डीके किरानावशाध्य प्रमंत्रमे श्रीकृष्णहास हैनवनमे दुर्शामके जायने पाध्यक्तेकी रक्षा, व्यापनीका अर्जनको प्रक्रांक्या और पार्थियपुत्रककी विधि बलाका एएके रिज्ये सम्बन्धि देना, अर्थनका इन्द्रकोल वर्षनपर सर्व इन्तका आएवन और अर्जनको मन्दान, अर्जनका विकासिक क्ट्रियसे पुत्रः तयमें प्रयुत्त होना

क्षीत र अनेक क्षा दिन अवस्थात किए सर्वाच्याको दृष्ट का दिया। क्षित के कार्य भूग करते हैं। वृद्धिकान् कार्यकृत्याकों । कार्यक करते अन्। इस प्रधान कीवृत्यानकी has be bringerig morely brook march in our many description in विकास कार्यक अवस्थानक करोड कुन्ने । कर - सहस्थान अन्यक्ती प्रचारे पूर्व कार्य क्रिका क्रम कार्यकार विकासीकी अनेकार कार्यकी pår prop gran se done en man favor, spreit de fare expresité als mouse sub कार कर क्यांकर्ण प्रकारने सरकारों संस्थानक अंतर क्यांकरक अर्थक की हर (april) also from my it soft must make major freeds arrived quarter from from me freue un net mit die antere fie à tele artist ut il कार्यात वर्षाता से हुई क्लानुंबर अध्यय कारण कारण है अर है। इस्टेंग्स मासे राज्य क्षाप्त्रकेत अवन साम विकास तर्थ । स्थानिक प्रवासनीयो संबंध कर के वर्णन्य क्षित्रका । क्यो समय सुर्वाकाने अन्यरपूर्वको ने अनेका प्रमान क्षेत्रक अन्यर्थि सामि कृतिका पूर्वत्वकारों कुछ अन्तरम, क्यां अन्तर अधिकारक पूर्व कर के हैं। व्यक्तिक कि में बारक्षेत्रें देखार प्राप्त किये प्रेरेष इस स्वकार मात्र भीन और बारसंकर्त विभाग हुन्या प्रदर्शने हुमांच्या अस्य ने इस हुन्या अने इस्तमा है । इसमें हैं — यह विभागान विकास क्षेत्र कारण्युके को एवं और जिल्ला कर है। प्रारंति वृक्ति पुनिकारी कार्यकोरी स्थानस्था प्राथको कार्यक कार्यक कार्यकार प्राथको स्थ को । तम वर्ग नामी पान्यकार्थ प्रश्नाने प्राचीना प्राचीना निवा कार्यो प्राचीन प्राचीना मोकार करते. इतील अर्थर नवनी सरकार प्रेकर मध्यत कर कुल दूर्वके. क्षित्रोको अन्त प्रत्येष्ठ निर्म संस्था अनुस्ता और सन्तर्यको अनुस्तराम है। सुनीवृत । इतन अवस्थानको वस्तान वे साथी । अस्य असीन वहने सुनन्युरोक प्रकारिकायन कार्यका को संकारने को नहीं और कर हो। जब को । का दूस पहले परिश्व और पीके क्षेत्र प्राप्त नाम देशक विकास करने नाम । बार्ड्ड के प्राप्ति । प्राप्त क्षेत्रम के नामीह na freit granne wer iner i it feelen ern unt 194 aft. fer सम्बद्धान हो। यहाँ प्रत्य पहिल्ला होता होता है जाने हैं का प्रत्य के प्रत्य है कि प्रत्य है कि प्रत्य के प्रत्य

अन्तरभार वार्त्तरेन विकासपात्रको एए (क. वार्त) क्या चौत्र वार्यका क्षेत्र क्रांक ababels 4



बैद्धार का किएको अन्य कर किछ। प्रतानिक प्रियम समामानि अर्थनार्थ क्यारे क्या ।

मोलों । अर्जुकार केवा आर्थनांच कार स्थानकर केव नवे । सम्बद्धाने सम्बद्धानां काम हो। कामकारो अनुस् नामे -- सून्ता कर्तनंत्र (शिकानित्र) का विकास गर्ने प्रमान पूर्व अर्थका संस् विनेत्र अन्त प्रोत्यत्वत प्रमान कृत्ये समे । वे वीमी समान अल्डाक्स्प्रेस्ट्रास्ट्र मार्गे 🛊 ।

मुश्चिम भाग का पान्युओको आसीमार है. ज्याना जिल्लाको नजी, इस हेमबार हुन्हीर

कर्मक में करते हैं। यूके र कुरता क्या विश्ववनिक्र प्रत्यक्रमानेका प्रत्य भक्तार स्थाननी अर्थनको सुनाकर उन्हें सान्ध्र गुरंत ही अन्तर्वाच हो तथे। इसर प्राथमिकाम्बर्ध रूपरा केवला ज्ञान कुरू जन विकासकारे, धरावा करनेते अर्थानी की मेनल्लादि अ*र्थे* से अन्य कर्ता पूर्ववृत्त अकृत्य देश करता हो तक। वे इस समय क्ट्रील हो उसे। अर्जनको बेस्स्थर संबो प्राच्यायोको निक्षण हो गया कि अलहम ही इमारी विजय होगी; क्वोंकि असंबंध विक्ट मेश अल्या हो गया है। (तय कहाँने अर्जनके कहा— ) 'कालजीके कावन्ते देशा प्रतीत होता है कि इस कार्यको केवल भूनों कर ककते हो, यह दूसरेके द्वारा कभी भी मैस्य गरी हो समाना; अस: पाओ और क्षानीरमेका जीवन स्टब्स्ट समाओ ।' सन अर्थनने जाते भागुको एक ब्रोक्टाके अनुसार भागी : उन लोगोंची अर्जुनके विकासका दे:'शं तो इआ पर कार्यकी महत्त्व देशकार भागीय अनुसारि है ही। बिरत हो आईए सन-ही बन असमा क्षेत्र हुए कर इससे कर्नत ( इन्हर्याच्या ) नदे समेर गुरु । यहाँ वर्ग वस्ता स कार्विनन्दिक्तेः कुण्यासः विकास कारणाधारः अद्वारतिक क्ष्योग एक प्रयोग्य अक्षानाः क्षे कार्यने की जनम और अस्तेकाननो प्राप्ताओं अन्ते 'पार्थ ! अन्य मुख श्रृप्तान्तिक का तहा शर्थ । कहाँ प्रश्नुते काम महाने परत अवसंख इन्हर्नात वर्षात्रक अस्ति मृत्यात्रको तस्त्रका विकास और केन्द्र आओ और वर्ष क्षत्रकार करन केन्सर इन्हेंस विन्य का अनेना ध्रत्यार सके हैं सम्बद्धान्त्रको नवन्त्र करो। यह विका अध्यक्ष केंद्र कराई वित्र वहने वर्तनी कर अनुस्थानिको नाम गुल्याम दिन जानी श्रीयूपोद्धा अन्यको सामी से अन्यन नुकार्क ' तुम सक लाग कर्मकर कृष कर्म कार्य अल्ब्ह अल्ब्ह आगे अनुस्थ नेपांतरित क्षेत्री प्रमान अन्यक विकास कार्यको काम कार्ये अनेक प्रकारमे कार्याम दिलानिको पुत्र अस्ति हुए हथासको स्थान क-उन्हरीके अन्तर है । जुने र कुछ प्रकार । क्षेत्र गर्म । तथा आर्जुनके विश्वपालके वेजनी

dened presentate ertitinanse full narengen eil hilligen eres de denembagiet pelisik मुहार क्यांत हो को। वे अंतर्थ प्रकृतारी प्रकृतात के क्यांतर की महो—बहु बहु क्या था गया ? कुर इन्हाने - व्यक्ति । उस सकत उन्हें आया हुआ देखकर केला कियार किया कि का करना इसको अल्कुन अर्थको उनको पुरस को और किर कारण क्षा कार्याचे । केना राजकार के कान्यी अर्थन कारके अर्थ परहे के एकन मान्यक्त है इसके समीच गर्ने ।

पूर्व का का रहा है, बांतू को क्या जा कि प्रकारनीयवारी इसमें अर्थ नकी ऐसे क्यान क्या देखना है, व्यक्ति है जुले है अनाका असि , कहा, जिसको बहा सनाने दिन जान- पर अब है। क्रांतिक नेपाने संगत् द्वापार कृत अल्पनं आर्थुनाओ वृद्धविद्वाप देखा। तथ अन्यने संविद्यार आने हैं। इसने कार्यार परित्र भी सामानी अंधर, होपार इसने अर्जुनको अर्थका निर्वादन कर दिवर । अब अस्य केवा - भगवान् प्रेयानक कथा बनाया और इसका प्राचित्र क्रमहोत, मैला करों ।

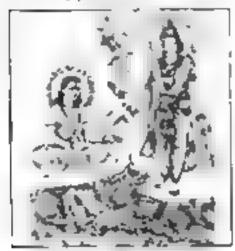

\$ - mà \* मुक्तानिक को कारनेकर ५-असी अनने एक अर्थनने की सुरक्ताको प्रकास किया और अञ्चलका कारा कनारक प्रत्य की राजा जान में फिर में बनको बालमें करका पुजारे वर्षारकृष्णाको विका परिवा स्थाप अर्थ कर्ण अन्तेप्रत्नात् विकासिक अपूरित्यको स्थापन स्थानेका शिकार कारने लगे । विकास | इन्ह. कारने समे । अर्थुनकी वरीका करनेक लिये क्या

करा -- 'प्रकृत । क्लाइमें प्राप्त समय कहां से गुरुवान कहा नेकेस । कसी क्या आवका मुख्यकार हुआ 🖟 🤊 स्थान क्ष करनेको क्षात है। महत्त्वर अन्ते अन्तराधिक सामानानीक साथ अर्थनाकी रक्षा करनेका अन्देश वैकर वे अर्जुनले बोले—'सद ! तृष्टे कभी भी ज्ञातपूर्वक राज्य मार्गे करना काडिने । वरंतम ! म्य विका सुनारे किये क्षेत्रकारी होती। सामकानो सर्वमा वैर्च कारण किये रहना वार्तिने, १६०६ से भगवान् दिन है है । वे क्रम्मतियाँ और पास (मोक्ष) क्षेत्री राजानकारो हेंगे। इसमें समिक भी संबंध महीं है।

> न-ॐबरजी कहते हैं---मुने ! **इस मध्यर** अर्थनको जरदान केकर देवराज इन्ह क्रिक्रमीके कामकल्लेक्य करण करते हर हम अपने अवस्थारे सोट समे । तब सहसीर

> > (MANUA 25-19)

# किरानावनारके प्रसप्तमे गुक नामक दैत्यको शुकर-त्रय खारण करके अर्जुनक पास आना, शिक्जीका किरातवंत्रन प्रकट होना और अर्जुन नवा किरानवेषधारी शिलहारा उस दैत्यका वध

मन्द्रीसर्जा करते हैं—सूत्रे 🖁 सम्बन्धर अर्जुन कारकार्जनिक स्थारेकाम्पुरवार विधिनुर्वकः एक कारणायां सुनवार देखाताओं को पूर्णसम्ब ब्राप्त तथा न्यास आदि करके परंच परितके जिल्ला के नका। सब वे सब अवने स्वानको काथ किवर्णस्था भाग अस्ते समे । इस सीट गर्ने । इसी समय मूळ गामक कैव समय ने एक तेष्ठ मुलिकी गाँति एक ही जुकरका एस धारण करके व्यक्ति आया। कैरके बरन्नर एकं से सूर्वकी और क्यांस निर्मेश्व । उसे अर समय मायानी हरास्त इति करके एके एके क्यों क्या कर कर हो थे। वृत्योंकाने अर्जुक्के वाल केसा छ। यह नहीं इस अकार के करन जेन्यूनंक कर-ही-अन आर्जुट स्थित के, उसी कारीसे आवास दिस्मानिका स्थाप करके सम्बुक्त सर्वोत्त्वया केणपूर्वकः वर्वतदिस्तारीको उत्सावता, स्वयक्ति विवासे क्ले .

देवल्ह्याने कहा—सर्वेष । एक सहस्य **相能**2

केवालओं से इस प्रकार कोरी (

संक्रेजनी ग्रेनाइस नहीं है।

मन्द्रीधरको असरो है—सने ! कन्युके बाह्माक्षर जन्मका कर कामी हुए और तन पुत्रांको क्रिया-फिल क्षशाह असा अनेक कारने साने । इस अवस्थानक देशन उत्पन्न सेवा अकारकी इसका कारण हुआ असना । सम अबाद हुआ, जिलाने देवनमां किरिया हो आर्युनकी भी दृष्टि का मूक नामक अनुस्पा मने । पूरः में जिल्हानीके जान नमें और नहीं, ने ज़िल्हाके कारकार्यक करना करने वो विकार करने समे ।

अर्थनने (मन-ही-मन) कहा--- 'बह सारकोर लिन्ने सामावाने निरत है। अन्ते ? कहा कौन है और कारोंने अर पता है ? जह से म्बरित को कुछ धामुल है, उसे जान दे क्यों । इस्तामां विस्तानी यह रहा है। स्थित ही वह केरा अभिन्न करनेके लिये का रहा है। इसमें कर्दीश्वरणी करते हैं—जुने ! जो स्तितक जी संस्था नहीं है; बनोर्वक विस्तरका व्यक्तार देवलाओंने अनेक अवसरमें उनकी वर्तन हेन्दिर अनवा पन उलह है जरन, वह म्युरि की। भिर क्लो करलोंकी और कृष्टि निक्षण ही अवना हिनेनी है और जिसले रक्ताकर में जिनकार्यकरों सादे हो गये। एक दीस्तरेयर अने व्यास्तरत है जान, वह कह है क्यान्त्रीं इसं अस्त्रामान महत्त्रम् विकासी है। असमारसे कुल्का, सरीरसे भाजनका, कत असरमाते सुनगर राजस्कर हैन कहे और आर्मास्त्रपसे साराधानका और नेमरे चेतका परिवास विकास है। आकारते, कालवास्त्रों, क्रियाओंने कहा—नेक्स्सओं । जन्म केश्मने, बोस्पनेसे सभा नेत और मुस्तके कुनरमंत्र अपने सामानो स्वैद जाओ । वै विकारने वनके भीतरका भाग कान जाता सम्ब सन्तरने सुनलोगोका वक्षणं सन्तरम है। नेव बार प्रकारके को गर्ने हैं—क्रम्यल कर्ममा । यह बिलपुरत साम है, इसमें सरक, सिस्के और साम । विद्वानीने इनका भाग भी पृथ्वक-भूगक वलागमा है। नेत विकास संस्थान प्राप्तेतन प्रत्यानार प्रश्तानिकोः स्थानको क्षेत्र क्षेत्र स्थान है। पूर्व प्रोत्ताना कार्यक कारण प्रात्मिकीयों, ताल क्षेत्रिया कांग्रा और प्रकार क्षेत्र की पंचा है पता है उपन क्षेत्र कार्या केल अनेवर राज्य हो करों है । इंक्सकार की वार्या समय करता रंगी है ( per franch arquer) per trock & art, grann all & the freezh anterenned क्रांचे होन्यूको कार्याच्या के अदेरे हैं। अस्य त्या अस्य मुख्याच्या है र के मृत्यि क्रांचा कार्यक Princip prog the effe the special about the second spinishers and street the second कुरून की किन्तु गुरुवनिक्की अनुसर्व की करते हैं। अनुस्तानक अन्तर्वन व्यक्तिकार विश्वास की कि सम्बद् " को मूच्ये पान दशके निर्मे काम फल्यामा काम है । यह स्थान कर्नभागान ही। वर्ष कुछ विकार विकास प्राथमात्रा विकास । अनुस्था प्राथम । सामने हैं, उन्हें स्थापने परे कियों अस्तरण पान कामाओं क्षेत्र की द नामाद देवीन की क्षेत्र । यदि काहारिको कुमारिका के अस्तिक की को बाराया कर राया। वहां है का अर ही स्थान है की इसे कार्यार्थिक 🛊 - को विकासकार अस्त्रीय प्राण्यका संस्थान अस्त्राहरू वर्णान्य । यो भी सङ्ग्रेसी अस्त्राहरू कार्योद्ध पार्टी कार्यन्त स्वयं, वर्ष स्वयं ।

क्षाचीरको स्थार प्राची स्थानको परेका और । क्षाचित्र । अध्यत क्षाची-वाची पराचान् प्रीका कुछ देखाला नाम प्रारंको मेंच्य प्रश्नि हो नहीं आपनी प्रचानो आहा पर अर्थना दू पर भी कर्नुन । इस सक्त कर्मी, साथ सम्मीकः वृत्यस्थातः है। विकास का दूर साथ है। कुल और का और के कारन अञ्चल अधिर्मकार में निकास अपूर्ण और अधुन्तर केर भोतनकर पान भारत विर्ण कुर का प्रमान है। है। वो तेनी प्रमान हमा होनो है। केन कारक क्षेत्री की और कार्याय कार्यायकारों से साध्य है। सामा वर सम्बन्धियाँ परिच प्रक हें प्रमाणक को का प्रमाण का अपने कारिया का सकता है। अस्तरक प्राथीन कार्यायो क्षेत्र स्थापिको क्षेत्रक रही क्षेत्र केंग्राचन स्थापांच्या पति होत्यों की स्थापक की उत्तर उपानी चारा कृत्या सरकात संकार का अरंग में साथे. चारताको स्थान इसी विकारण अपने समाने कोनुक-कारण प्राप्तको किन्य हुए थे। कार्यात विश्वत राज्यक आवित्रे । स्थानी यह कार्यात

क्षेत्रक की बोद्या क्षेत्र है। अक्षा की policifia respecte traces that determine traces in the section राज कुछ और सैन्से क्षेत्र साथ अध्यक्त कुछ। काले काल कुछ अधिकार, नावार क्षेत्र काल र परि । इस प्रमान किया विकासिक कर हुए। प्रतिकार के अन्य अन्य किया को अन्य में । में से मध्यात जीवर जार कार्या करत. प्रत्यात परंतु क्रियाचीयार तु प्रत्या वित्रास क्षांनी हुन अन्त करो । इन्तर्भ स्थानको स्थान के हैं। प्रमुख अन्तर्भ स्थानिक अस्त्रे से मुर्गकरका प्राप्त कर्म निवासिक से अन्य अन्य । याची के का मुख्यालय अन्य श्रीत के हैं। यांच क्षा प्रकार करेंग क्षांद सची यह करवी क्षांत कंपांत्रक रेली सकार कर्म क्षा प्रथम और । तथा क्षम प्रथमका प्रथमित क्षम है में के अन्यान एकामूम्य क्षम क्षम प्रथम क्षापुरस्कार आर्थुन स्टेक्टर स्टोर्न — अन्तर् १ व क्षेत्र प्रान्तीत सरस्वदूरना पीत स्टार्न है । विकार सी कारण के अस्तिक में हिंदी हैं और उसने कहा जाना है है कि उसने हैं कि क्षात्र करणेले. हेरले करणे हैं। कर्णांक की असामी समाज हुआ मोक सुन्त है असर है। इसी प्रस्तानी को मैंने बहुने भी युनियोक मुल्लो सुन रखी हैं; असः मैं हिन्मजीना ध्वान मारके सुनिये जनन बुल्ल जहां मुलीला।

अर्जुन की कियार कर ही गई के, कारण कारणका स्थानका वह कुआ वर्ष का महैशा। जनर विभागी भी वस मुअरके बीके रहेने दूर कीवा बड़े। उस समय जन बोनाके नक्तर्वे वह क्यूनर अस्तुत किसर-का रोग का था। जन्मी बड़ी बंधिया की क्यों अनी है। एक क्लाब्स्ट्स क्लाब्स् धन्यर अर्जुलकी रक्षाके किये वर्ष नेजले अपने प्रदेश इसी समय उस केशेने कर कुरुएक क्रम करावा । रिकामिक क्रमक रुव्य जनका पुष्पाचन वा और अर्थुनरे काले पुरस्को अगन्त निकास सन्तरा था। formitte and make opposite you कर्मा मुख्या गर्म विकास गरा और प्रीप क्षी सुनिक्षी निकारित हो स्वयूप र एका अन्तर्गरकार tires and front tired from a क्षा के देश कर का वा पूर्व क्ष्मानी हैन जो क्षा मन्या कृतका ferr was a war grown games saltegit sager of gel-प्राप्त हुआ। अन्तर्भे पहल से सक सक्तात कारने प्रांत पृथ्वीको वृद्धि की जिल्ल के सामध्या मन्त्रभारत पार्टीह प्रश्नीत प्राप्त अस्त्रे । प्राप्त प्राप्ता DE GE-Alle Breite um ger word jebr



पृत्तिकार विकास । इसे प्रेरकार विकासीका कर प्राप्ति की पान और अप्रिक्त कार्य सकत प्राप्त प्राप्ति की पान और अप्रिक्त कार्य की नाम प्रित्तिकार के कार्य अपने कार्य कर्म की कार्य अपने उन्ते अपने अपने क्षित्र कर्म की कर्म प्राप्ति कर कार्य कार्य विकास कर्म की कर्म प्राप्ति की अपने क्षित्र क्ष्म की क्ष्म कर्म (को अपने की किस्स क्ष्म क्ष्म क्ष्मकार क्षेत्र की कार्य क्ष्म की है। विकास क्ष्म क्ष्म क्ष्मकार क्ष्म की कर्म (को अपने की क्षम क्ष्मकार क्ष्म की क्ष्म कर्म (को अपने की क्षम क्ष्मकार क्ष्मकार क्षम की क्ष्म क्ष्म क्ष्मकार (क्षमकार कार्य कर्म क्षमका क्ष्मकार क्षमका क्ष्मकार क्षम की

(apperts \$4)

4

अर्थुन और जियद्वाया बार्गामाय, किलानोक्थारी जियाजीके साथ अर्थुनका मृद्ध, व्याचननेक अर्थुनक्कर जिय-स्तृति जियाजीका अर्थुनको बरदान देकर अन्तर्थान होता, अर्थुनका आध्ययर मोठकर अन्द्रयांचे विमाना, वीकृत्यका अर्थुनमे विमानक मिन्ने वहाँ वधारना

र दिवारों करते हैं जानकारों जीवको सबक करें को प्रकारणाओं करनुवारों । अब करवाक विकास की एक तक करते कुछलों को हुई । बहुतका

दिल्लाक का क्षाप्ता राज्य के किए पूर्व के अनुवादी जीतनेक जान वहाँ की है। वे अनमे अनुसरको सेवा । उत्तर अर्जुन की जिल्हा तक अनुसद सरनेने सर्वका समर्थ हैं। क्रमें नैनियत वर्षी आये। इस प्रकार एक हो। यह काना, निर्म सूने अनी उस निरम है, कार्याचे कार्यकार प्रथा अर्थन क्षेत्रों कार्या क्षत्रीया है। यह काम कभी मेरे कार विक उक्तकेर रिक्ते कही कहुँके। एक अर्जुनने उसे . वहीं अन्तेत्या । सरकार ! जू. करी. अरक्ती करा-मानकाको अन्तर्भ कामे कामे विश्वा । संबद्धानको भारत गाहु कारता माहूसा है ? अँभे मह देखकार का अनुमान कहा— मी देला सुन रक्त है कि मोरी करनेले. 🛊 ? बहुः हुन्यस्य प्रत्यन्यः है, इसे ब्लेक्ड बारनेले क्या सरक्या स्वरूप कारनेले प्राचीनात के किये हैं विकास करें कर अनुवस्ताल की उस्त और हो करन है—क विस्ताहरू साम क्यों कानेकर जुन्तिक्ष अर्थ्यने पंचारचीया है।" ऐसी बजानें हुई। अब सनका क्या

है। यू फिला समझे-मूझे कान कथा एहा है ? . निक्षण है यह मेरे स्वामीयत काल है और तेरी इस अभ्यक्ते से मैंने अभी अभी क्षेत्र है, उक्षाके रिल्मे ही क्लॉने इसे क्षेत्र मा ! इस मिर यह रेस केसे ? इसकी कारियां कर जानसे से अवोने बाहुको कर ही बाल और हैस कैसे है गया ? हीया है, सेस कुमिल-- कुनह तथा संगरकमें अवहूस करनेमाना रवानाम कटना भागित है।

बह बावन जुल्कर निरूप्तरूपी गर्नश्वरूपो है ? अवक वर्ष तुन्ने करूरे ही उस्तेयन है हैंकी अन राजी। तस बहु अधिकारणे कर्तकार तो की करणीओ जॉन हैं। में कार्य हक अर्जुक्को की जार केरे हुए कोल्ल-- 'रै जकारके बहुत-से काल हुत्रों दे लकते हैं । मेरे सावक 1 सून ( कान कहता है, तू तनस्थ नहीं । सानी आज वहीं कर्तनान हैं । बू उनसे क्यों भार रहा है, मेजबर तेल केन ही सम्बन्धिया है; अही कामक कारता ? मू जो कामकरकार क्योंकि एकः सकती कल-काक आई करित्यल करके अवकार करना बाहता है कारवा । भागा, जो चतुम्ब प्रवासनी मिशा सका आभी-आभी कर रहा है। यह तेरे लिये होत्तर, यह मैलो निभास चल्यम करिया तुने अधित पहीं है। तु वचलता होन्ह दे।' कन्या । तुक्रे उत्तर होना फाहिने कि मैं एका कई वहाँ कहाँ । बेनॉर्व बाह्र शिकाद हुआ

मानिक्तम । अपन क्यों इस कामको के रहे। क्रारम्बंक किसीको कह वर्त्यानेसं, निस्तक इंपरका किया और इस अधार बाहा । 🂢 केने आह होया ? उस मान्यको से सेनेसे सू अर्थन जोले —क्षेत्रकर ! ह कहा नूली हरूले बहा तथा कृतक हो जानका; क्योंकि विकारिक केल ही जान अहिल है, जिल यह "बिपर नामको यो सुरक्षित रस्त । हु तो नहान, है। जब बू साम वहीं केल रहा है, तब किर नन्दीधरूनी कहते हैं—सुने ! अर्जुनका इस सबसे सिद्धिकी अभिस्ताम कैसे करता

केले क्रम करेगा। और दू मुझे अनेतम गत 💎 इसका कुमित क्रेकर अर्जुनने असी कारक अधिवति हैं। हमारे समग्री सहस है। अपनी अर्थाने बहुत—'बनकारी भीता ! ह

<sup>•</sup> मौर्यान्यकार्यमञ्ज्ञा विकृतसम्बद्धमञ्जनस् त्रवसः श्रीयते सत्वनेतदेव मन्य श्रुतम् ॥ (फिल्क् अस्ट्रिकेटल ४० १३-१४)

सेरी इच्छा हो, चैला कर ।

बुरकार कर किरालेक्सको म्कूरन् इर्व हुआ । औ अनेक्सले भवनीत नहीं हो सरकता। सार जीत्यक्तानातरी भागमान् श्रंपार अंगली -केवा और अस्ते हार करमंत्री क्यान रेन्यनका क्येनकी अन्ते सेवके स्तर अर्जुनके को काइशकाना ।

किताती कहा—सर्वतिका् ! सनिक इस होनाकी ओर से वृद्धियन करे : और ! अब कुल जाना क्रीकृतार जान्ये भाग आओ । क्यों पूर्व इस समय एक सम्बन्ध कार्यके रियो प्रत्य गैयान काले हो ? तुकार कई है, राने भीतिक हैं, की से अपसे भी मकबार प्र: सी है । मेव से ऐसा विभार है कि ऐसा करनेने कृतके भी कुमारे इसको मानी कारणी ।

सम्बोधारमी मरहते हैं—भूते I कार अर्थुनकी पन तकते एक करनेके रिजी विश्वसारमञ्जली परनेश्वर सम्पूर्ण क्रमणी

केरी पार भार सुन से। जिस समय रोग व्यक्तियों कुलायों क्रीकृत्वे विभिन्न देशी काची अलेक, जा करन में जो जनक बात बाते, जब का विव-कुत करी सरन करा करावेंगा। मेरे काथ पुद्ध करना से अर्थुनके नात गईवा और उसमें यह सारा मुझे फोभ्य नहीं देख, अतः में तेरे सामीकः भूगान्य अन्ते विकारपूर्वण यह सुनाम । साथ ही रनेवा ऐना; क्नोंकि स्थि और उसकी बात सुरवार अर्जुको उस सन्तराम चीरहमा पुरा क्यानाराज्य है काल कात कृत्ये हुन: कहा—'कृत ? हुन कावर अवर्थ है। भीरत ! हुने नेरी जात से पून ही सी, जेन्सपरिको बाह्रो कि कुपूर्व कावनस्तुसार अन्य वू मेरे मानव् सरामधे भी देखेरत । सह । करकेरे कारी कारी किरारेस हो जानेसी । भवि अपने कालोके काम लोक का अकाल केली. में सुन्हें अवका काम ने देता है तो विवरंता में अपने पुरस्को पूर्वस करनेकरत सिद्ध क्षीकानी करते हैं—पूर्व ! अर्थुक्के होकेंगा । इसरिक्वे क्ष्में ही बेरे काई शुक्रात भी प्राप्तिक पद्ध और नहीं विकासकर हो जाने प्रथा मेरी सारी निवार्य विकास है। सेनार्गत कितल विराज्यान थे, वर्ग नवा वार्ग, प्रश्नु हुन आओ से सही। मैंने ऐसा और कर फिल्फ्सनसं अर्जुरुका साल काम। वाली नहीं पूर्वा है कि कहीं लिए मीदालों हर मिकारपूर्वक कह कुलन। काली करा क्या है। इसे उक्तर राज (अकिन) कथी

नन्द्रीधरची कहते हैं—क्वे ! अर्जुनके हेनके साथ वर्ष गये। अन्त पाणुकुत में सक्तेन्य स्त्र कृत पुत: अपने स्वानीके अर्जुनने भी कर विश्वासने कर सेवाओं कर और एक और कार्य अर्जुननी करी बेरत, तम वे भी अनुस्तान के सामने आसत. 🥩 साथी वालें उसके सामने निर्वाणकरों 🖭 मचे । कहनपर किरातने पुनः कर कूरको - विकेश सर हीं । उन्हें सुनकार किसारनेपकारी



अर्जुनके भ्रम्पुल आवे। अने आचा हुआ। उनके इस क्रम नमा।' इस प्रकार अवनी देखकर अर्थनने क्रियमीका व्याप किया। युद्धिने भ्रमीयांति विचार काले अर्थनने वितर निकार काचार उनके शांध अरुक्त प्रेमनूर्वक हाम जोड़ हमें मताना सुनातकर भीवम संसाय हेंग्रे दिया। इस प्रवार क्यावाद विस्तान प्रवास किया, किर सजीवनीक अध्योकनीके साथ अर्जुनका केर जिसकाने में कहा। युद्ध १५४१ । अन्तर्वे अर्जुनने शिक्तजीके अर्जुन श्रीले—देक्तविदेव सक्तेय । बारकाकप्रस्ताना काम किया । उनका काम आच सी वहे कृतातु तथा असीके करवेले अर्थनका कर कर गया। एवं ने काम्यानकर्ता है। सर्वेत । आकारे मेरा प्रांकरणीके होनों की अवस्थार कई सुनाने अवस्था क्षण कर देन वार्यंके । इस स्थाप कते । उस समय भारतस्थल महादेवकी हैस. आको अपने समयो क्रिकान का बॉन-सा को के । बारे | कारकराबीय क्षेत्रेके कारण के "सेस्स किया है ? आपने से मुझे करा रिप्या । अर्थुनको अपनी कारण प्रमुख करना थाएने। जाने ! अश्व सामीके काथ युद्ध करनेशाने थे, इस्तेरिक्ये उन्होंने ऐसी शीरण रची थी; जुहरूरे निवास है र अन्तर्भा हेरत होना सर्वावर अस्तरभव था। 📉 अन्तिकाली कारते हैं —सुने रे इस प्रकार शत्यक्षास् इत्यारकीने वक्षावरसङ्ग्रहको कारण वास्तुश्व अर्जुनको वहान् वक्षातम् हुआ। मुसकश्चार वर्ती अवना कीना एवं अञ्चल जनशातु में सीम ही नवतानु संकरनीक कथा सहस्रा जनके कर दिया। पुरुषोत्तम ! जन्मीवें महेद गये। यह वेशस्त्रम भारतस्त्रक विकासीका को स्थान केंग्रे, प्रारमें तक महेब्दमा किस प्रस्ता है गया। उस मै भूरामोति वर्णित है तथा काशराति अर्थुनको अर्थुनको अनेको उकारसे आवस्ता देकर भ्यान करनेके दिन्छे जिल सुर्वसिर्वक्रास्त को केले। प्रत्यका अयोग विका कर, शिक्तवीने नहीं सम शिक्रजीओं जार सुन्दर रूपको देशकार आज मुख्यती वरीक्षा सेनेके रिग्वे ऐसी सीरण अर्जुनको बद्दान् विस्तव हुआ। फिर में रची भी, अपनिने तुम शांक त्वारा से। सर्विकत होकार सबसे प्रक्रासाम करने सामे — अन्दोधाओं करते हैं —सुने ! को बादी बल्लाती है। यह बाहे-शहे सहवासियोंको । हर्ष प्रदान अस्ते हुए प्रैलपूर्वक स्रोते ।

क्षंत्ररुतीने अज्ञा-चार्च । सूच सी मेरे दिलाका । तक ध्यानकरा जान क्रेनेकाले बरब धस हो, अलः संद न करे । यह से मैंने

'आहे ! जिल्लाहे जैते प्रमुखकरायी करण कहनाए जनवान दिखने अपने देखें हार्थायी फिला है, से फ़िलोपॉओं अधीक्षर चक्कालर अर्जुनको कहा लिखा और अपने कारपालकर्ता सभावत् भागे दिश्य से ने ही। तथा गुलीके समक्ष कार्यो सम्बद्ध निवास्त है। सर्व । इस अवय नेने का क्या कर मित्रपुः। किए असलताम कल्यान् जेकर प्रत्या 🔞 असे ! जारवाद है।वन्नी जावा चीरोंने प्रान्य परवहरून अर्जुनको सब सरहस्रे

भी कंटनें इस देती है (किर हैरी से निस्तर (इस्तर्ज)) कटा— पर्यक्रमेंचे अंड ही क्या है। । उन्हें अधने अधने क्रयको अर्जुन ? मैं तुम्बर परम प्रसन्न हैं, अबः अब क्षित्रामार कह करेव-भी लीकर रही है ? मैं तो । तुन शर मोगो । इस सबक मुक्त जो मुहत्या प्राप्त क्या आनुष्य विद्या है। इस सन अपनी - अविकासन है । अवन्ये सम्योग स्थान और कृत्या बहुब हैंग्या है। साथ है यह यह नह मेरे मेरे - संस्थान प्राप्त पता है बच्चा अन्य मृत्यांकी अन्दर्भ और पाप और कुन्त बुन्ता है। यह विश्वपुर स्वापन विरूप दून है। अन्यानो प्रयास प्रशासनाथः जिल्हा अध्या ही पूजा है। तुन्हें अन्तर भारतसंख्या क्या नगर नगरी है अन्तर्थ कुरमार द वर नहीं महत्त्वा करिया । अस्य गुण -अवृत्ति वरण विभार पान है, आसमार सार्यान अवनी सामी प्रधानक्षत्र चरेषु थे ।

प्रोत्परके को पार्क्तक अर्जुन प्रतिकृतिक राजीपुरा गर्निका जान एकाराव्यक्त जाना कार्यकारीको व्यक्ते प्राच्या प्रेक्टरजीक कार्यः । 🐧 । 🛍 राज्यकार्यकाः 🐧 कार्यिकेच जिल्ली

कुरून स्थानो है। अस्तर्वात काल नातन किया है। अनुस्य व्यवनेकारों है। इन क्षान्याने पून न्यून हेव । भारत में अस्तव्यी सम्मानका क्या कामका है। अस्य निर्मूण मानून अर्थन प्राप्त समाग्रा है। समाग्रिक अरथ को समाग्राहर समाग्राहर समाग्राहर समाग्राहर सद कृष्णम् है । या प्रश्नार अर्थ्नन प्राप्तम् जिल्लान है आवन्त्र में वर्णमार निर्माणका प्रकारको सञ्चारकम्क प्रवं केरसम्बद्ध गानि 🚦 जिल्लाने गुज्जान अगुच्या कानक स्थित

कारकार है। फेल्स्स्स्यांकर् । अस्त्यां स्थितार्थं करनेकार्थ है, उन महस्रात्वा प्रकार प्रकार है। स्टानिय ? आश्रयो अधिकारन है। सन्तर्थ से एक भी कर दृष्टिग्यक है है। यक्षभूत्व कानेकर र आवका में जिए तक है का एक आवका है देश करा जन्म हर्वातमा है। असन करानारी सभा नीम नेतांने हैं। असन निवृत्त है और अन्तर्वानेको अनुस्थित है अस्त्रको कान्यार स्थानकर है। विन्त्रकारी रचना कर रहे हैं। जैसे मुख्य है, अन्तरका प्रभाव है। केन्द्रका । सरकात्रतको एक वरकते हव जन्मकी

अन्यनी प्रमाण विश्वास है। प्रथमी मुख्याना जानन कारण है आवनने नामाना नामाना है। अवस्था हो क्या है। अन् मुखारी को अस्थार बीवियद परंच न्यान्ति स्वा निर्मात हरतात्रक के बाद स्त्रोग को कार्योक में? पाल में महिन्दें महाहन मोर कार्यका है। इसमें बार की करों बाल नहीं है का सुभार किये. विकास शुक्राधित है, तक आंत्र उन्तर प्रापृथ्वेचे मृत्याने क्या और राज्यकी है। महाभा<sup>र</sup> आव व्यानकर्णका स्तरीन अर्थन्यास्य है। सुन्दर नास्य साम क्रमान्त्रको करत् है । यूने ) चनकान् चनकान्त्रका आरम्ब्य सम्बद्धार है। सम्बे आर्थ अन्तर्भ कहा । असमे १ अस्य का बाद अनुसार्थी है औ स्थानिक भीता और सूर्य किरातनेर भारत किया है, जो मेरिके साम प्राप्ति क्षांत्रः प्राप्ति वेक्षानिक्षान्त्रः कृत् करनेन्द्रं क्षेत्री नका वन्ता प्रकारकी अस्य प्रमाधान्यकाने तथा असमा मृत्याम स्थितकरणानी असमाधाने प्राप्त सूर्व क्षाप्तको अस्त करमाना अस्त प्राप्त में वे क्रियंको सराया नहीं की का सफली उसी स्थान अन्तर्को अभिकारण करण है प्रचार आयके गुलाको को संस्था तर्ग है। कार्यकृति निर्वेशकान्य कारण कारणेवानी काळ आरक्त मृत्योवनि राजना वार्यको हो कुरमान्त्र । अस्त्यात्र प्रमान है। यस नेद भी समयं नहीं है, मै से एक सम्बन्धि कुंजाआदी अल्प करकाव्याको पुत्र पृत्र: व्यक्ति है, किए में करवा कर्यन केले कर

म्बानी है और मैं आववार कार है, शब- अवंकाओ है दिवा और द्वार प्रदान करा। अर्थको मुख्यर क्या करमी ही कारिये (

हैंपने इक युर: अर्थनमें केले ।

इक्टिने कहा<del> कल ! अब अधिक</del> पाइनेले क्या लाभ, तुम बेरी बात मुले और अक्स अकीष्ट कर माँग तो । इस समय सुध में कुछ कहोते, यह रूप में तुन्हें प्रदान कर्तिक ।

**क्ट्रीश्र**सी कार्यक हैं - कार्य । प्रांभरणीयेः यो महानेपर अर्जुवरे क्रथ मोडकर कामसामा हो स्ट्राईशक्त अन्तन किया और फिर प्रेमपूर्वक गहरह वामीवें फद्रमा अगरम्भ किया ।

अर्जुनने कहा: -सिश्चे | अवध हो प्रवर्ष ही अंक्षणेतीलको संबद्ध अंदर विश्वज्ञान 🛊 (अस: घट-घटकी जाननेवाले 🛊), हेली शामनं में क्या कर्त्त नवाचि में को कुछ कहार 🖁 अने अन्य महोन्ये । चानसन् । सुक्रमार सुन्दारी सक्रमान करेने असोकि श्रीमहत्त्व मेरे असम्बंध रहीको हो निमानु हो गया । अस्त है। भागत १ वर प्रकारको तुम निमानका प्राप्त हो समेर जेली कुछ बरोराज्ये ।

नन्द्रोधनको सद्भाग है । स्क्री र स्थापन

मकान है। मोजन । जान से काई भी हो। कोक्नो अपन साहका नामक प्रकार , जो आनम्बर्धे बेरा मकाबद्दर है। ब्राइपुर ? अस्य केरे अर्जाका अस्तर प्रतिस्थान, विशेष दर्शक है,

दिलानी काने काला । नीने । सूची न-रोध को करते हैं— धूरे 1 आर्थ-श्राम । असमा महान् अस्य है हिमा । हमें सारक किये गर्ने इस इस्करको सुनकर अध्याम् करवेचे अस गुरू सथक क्षत्रभंति विस्ते प्रेंगराका का क्या प्राप्त हो क्या। का के आजेव हो आओंगे। आओ विश्वय-स्था करों र साथ ही में बीक्स्माने भी ब्रह्मात, वे



प्राप्त अर्थक्षिण को संस्कृत प्राप्त कुछन पह पद्म हो। आस्त्राम्यकन्त्र प्राप्त और वेस्त क्षर्य कर केन्नाने रिका प्रकार मुझे इस स्केशन्त्री धर्मान्द्रि एका चोची उत्तर असरे पार्ट बॉप्सिरक कर्मेश काम प्रकारके वर्णकार्य कामन गाँ । मन्द्रभारता करूने हैं महोते को

कारण अपूर्ण कारणांच कारणांच कारणां कारणांचे अपूर्ण कारणांच प्राचनको नक्कान किया और किर में एक अधार कर-कारक रान दिक और अर्थन्त्रास कोरकार मन्त्रक प्रकार हुए उनके निकट पुरिता है वे शीव ही अवस्थित है करें। इस माने हो गये । मन स्थानी जिन्दानीको कह हाता । प्रकार भगवान प्रकारने कादान और अस ही नवा कि वह पान्तुपुत्र अर्जुन वेस असमा जावार कर्जुनका वन प्रवास हो गया । सब वे भाग है, तक ये भी नवन प्रतान हुए । फिर इन - उत्पर्ध प्रतान वृत्त दिल्लाड वर्डाहरूपंच, स्वाप्त

फरते हुए अपने असमयको लीट गर्ने । यहाँ जानकर यह निश्चम किया कि असरक ही अर्जुनमें जिलकर सभी भाइयोध्ये ऐसा इमारी विश्वन होती। इसी अकारवर कर कारन्य प्राप्त हुआ करते कृतक प्राप्तिमें ऑक्ट्रालको का काल कि अर्जुन स्पेटकर अन्यक्त अंकार हो गया हो। अराज अनका आ गये हैं, तय का सम्बार सुनकर कहें फलन करनेवाली जीनाईको आवक्त सुका बदा सुन्। विस्त और वे अर्जुनरे विस्तेनेक मिला । जब इन पत्थानोंको कह हात हुआ। लिये वहाँ बधारे तथा बहुने हाने मिह कि दिल्ली परंप संस्कृ हो गये हैं, तल उनके "इसीरिज़्ये मैंने बढ़ा कर कि संकरती सन्पूर्ण इर्गका कर नहीं रहा। उन्हें उस सम्पूर्ण अञ्चोका विकास आरमेकाले हैं। मैं निरा मुक्तमाने सुमाने हाँह के नहीं होती मी। उस- करकी संगा करना है, अन: आयरवेन भी सन्त्र उस अस्थानमें न्यान्यनस्त्री मान्यानोकाः जनकी लेका करें।' मुने ! इस प्रकार वैने कार कारनेके सिने कावनसूक पुर्व्योक्ती कृष्टि । इंकारकीके किरता नामक अधाराका कर्मन प्रथम करण्यानकर्ता शिवनको नवस्कार किया। सुवासा है, उसकी सारी करवनाएँ पूर्ण क्रे (36mtd X+-X5)

हाने राजी । तब क्लीने हर्पकृतंक राज्यस्तिहारः। किन्य । जो इसे सुनाव अक्का दूसरेको और (तेरह वर्षणी) अवधिको स्वाह हुई जाती है।

#### शिवजीके इंदिश ज्योतिर्शिक्षावनारोका सर्विस्तर वर्णन

नर्न्दाश्वरणी कहते हैं—वृते | अब तृष् - बारनेसे क्षण और कुछ आदि रोगोंका नाक सर्वव्यामी जनकात् इंकरके कारह अन्य हो जातः है। यह स्रोवेश्वर तानक दिख्यकार क्योतिर्विक्रुप्तकारी अध्यक्तरीका वर्णन समय स्वीतक प्राप्त प्राप्त प्राप्तन प्रदेशने विक्रुप्तकारे करो, को अनेक प्रकारके सङ्गल करनेवाले. विका है। पूर्वकालने जनामने इनकी पूजा 👣। (उनके नाम में 🖫) सीराप्टमें की थी। वहीं सम्पूर्ण पायोक्त विमाज नीरीत्यार - वॉल्स्कार्जुन, करनेवाला एक बक्कुक्क है, जिसने कार अव्यक्तिनीने व्यवस्थान, औधारचे अवशेषार, कारवेसे बुद्धियान् मनुष्य सम्पूर्ण रोगोसे पुरस क्रिमालक्यर केदार, डाकिनीमें भीमशंकर, हो जाता है। बरबाला हिसके लोकंपर काशीने निवासक, भीतनीक स्टबर मानक महास्थितका दर्शन करनेसे बनुवा विलामुनियों मैकनाब, पायसे ब्रुट बाला है और उसे चौन और मोब्र कारकावनमें कार्यवार मेतृकाव्यवर रामेवार सुरूव हो जाते हैं। तात ! इंकारजीका और दिवासको पुरुवेदार। युवे ! परकामा कॉल्सकार्जन नामक दूसरा अवासर कामुके में ही में मारह अचनार हैं। में दर्शन - बीसैलचर हुआ। कह भलोंको आसीह कल और स्पर्श करनेसे मनुष्योंको सब प्रकारका । प्रदान कानेशस्त्रा है। मूने ! अस्त्रान् हिस आनन्द प्रदान करते हैं। सुने ! उनमें भारतः चरमः प्रसन्धतपूर्वकः अपने निकासभूतः अध्यतप्र सोमनामका है। यह चनामके कैलालनिरिसे किङ्कानों शीहीलपर् प्रसर्द

दु:रक्का विनाश करनेवाला है । इनका पूजर - ईं । पुत्र-प्राप्तिके किये पुत्रकी सुक्ति की जाती

है क्षेत्र का व्याप्त क्यांनिक्ष्य है वह क्षेत्र क्षा है कि है कि विकास

रानि और एका कार्यने नहां सुरुवारक दुर्शन-दुशन किया जान, उसे बाहोन्ही होता है और अन्तर्भ पूर्वक भी प्रधान कर आंध्यन्त्रका पूर्व कार्यक्रमा सम्बद्धका केम है। इसके मंत्रक को अंकन नहीं है। प्राप्तिक (प्रकार) कुछ प्रकार की तुन्ने हुन मान - एक र अंग्यर नामकान अन्यक नीमान - सूनी पहलीराम जातीनोनीहरेसा सर्वात सम्ब क्षांच्या कर्मान्त्री क्षांच्या हता । यह अपने विका क्षांच्या विकास बांच्या आवार आवार मान्यनिक्षी पहल कारणेकामा है। एक करा नाम है केन्द्रपात का केन्द्रपात आर्थिनीक राज्यात निवासी द्वारा अस्या अस्य को कालो किन्नु है। को ! कही और सिंह की क्षीरमा वर्गका विकास विकास सभा हा जानक अवन अवना है, उनके and day up an extent on a substitut on greger agreem. Herealt fauferfreit, महिन्द्र । तथ् पर, पानव, कार्यानके, पुत्र ने कंप्युनीवन्त्रकार केन्द्रन हुं नावे । के पुत्री कर रिकारीचा जान फिला, जिल्हा है प्रवासीचे, कहारदा कि हुन्दे दिन्य कुल प्रत्य है । नहीं affer til mad tilar hattert til med tila bir und avstatte medett अन्याको काम कर किया। अन्यक्षात अवने अन्योग्न काम काम है। तहन र कर्नका होने कराका वर्षक कृतन करनार्थ क्रिक हुए भी क्रिक हुए क्यूक विकासकार Particular and a server remark and a finality of property stress official quantity off pfiction at the best print according to the party रूप । इन व्यक्तिमान मानवार विराम्बाद प्रथम । प्राम्बंद वाने अन्यन्त्रमात नाम प्रवेदावेदा है । पूर्वक साथि आर पुरुष करवेल सन्त्वको इस अवन्तर उन्नार वर्क-वर्द नाज्य को कारी करफार एवं हा जाने हैं और अन्तर हैं और ओपाएरफार निराक है। क्षा परम रहेर अन्य होती है। परम प्रत्यापत देशक क्षिपतंत्र गाता मुद्रांतृत्व अरुवाराच्यों संस्था प्रामेश्वर प्राम्थ अन्योक्षा हिलाहोत्र, अन्य हो औरपाहर को सेर्टिका अच्छेष्ट करन, अराज करणकाना अनेकार कर रहा का र तर प्रकारकोचे अन्ते करणको क्यांक क्षेत्रा अवकार भारत किया क्षेत्र १ एक ११कान कर अनुब असाका Benaftifes winnigen fiele femmit au man pagt tast aft i für som रिकारीया परिकेशन्त अलोक विरुद्ध । कुर्नाक्षणक प्राथम क्षाप्रका क्षाप्र क्षाप्रकारी and forget formers waters and getreint abundance stone authority. करनेकाले नार्याच प्रकार प्रमात का विकासक विकास के या पूर्व को प्रमान राज्यात्रके क्यांन सामान भारत व्यक्ति अञ्चलकात का सम व्यक्ति क्रांत है प्रतान प्रकार के निवास के अंदर को है। के विशेष प्रवाह सन्तर्भ अन्तर कर्तान mark from 19 feb 1 quiter 1 per mis. Que 1 africa frequencia and money भाग अविदार्थ अधिवारका कामक काम प्रमान असमी कृते कार्याम आर्थित हराना desgris merit seletigen graft ante geste frage fig faperg gegilt, medi dysser-कांक्यांन्य, वर्णका राज्यो प्रांत्य हुआ। केलावाकी केल और केल हिन्द कराये

क्रार्थभारों जब शुनियते अस्य कारनेके विश्वे व्यान् वातक तुरंत किया हो जाते हैं। धूने । कारनेवाले जनवान् शंकर राजनके लिये वलीआहें। सेवा-कृता की । राजेश्वरकी अतिहित हो नवे । इस अववर्त वे जिलोकीमें - कुर्न करनेकारी है । जो बन्ध्य सद्धतिवर्षक अञ्चलका है। यह अपने भक्तीयर स्थाने है। यह मन्त्र प्रकारकी संस्थानिक कर्ता, रित्ये अस्पूर्ण हुआ का । का रखा दुलेको असम्बद्धार तका पुरुषाको असम्बद्ध देनेकाला क्या देशा राज्या है। इस अवस्थाने शिक्तानि है। जुने | शुक्तावरा जिल कारनेके इत्तर राजक स्थानको, जो वर्षकारी था। निर्मे भागमन संग्रह दक्षिण दिशाने रिवन

कुला करते हैं । को काफी-किश्वनायके करते हैं। जारकर वैदयांके स्तानी अपने सुद्रित्व नायक और निरम करके अभीका जब बारते रहते हैं, असाबार रक्षा की भी । तस्पक्षण बहुत-सी में कार्नेसे निर्मित्र क्षेत्रार कैकान-बढ़के ऑस्ट्राई करनेकारे में बसावा प्रश्न क्षान भागी होते हैं। बनावेश्वर शिक्का के लोकोबा उच्छार करनेके किये अन्तिका-मान्यक नामक आहर्या अवतार है, यह स्तीत उनेशिनिक्रतकारी दिवत हो गये। मीनम व्यक्ति प्रार्थना करनेवर गीतको हो ! नानेश्वर नावक का हिपानिक्रका महीके शहरर प्रकट प्रकट कार था। मीतकारी दर्जन तथा अचीन करकेरे राजि-के-पानि प्रकरणी प्रेमपूर्णक क्लेसिनिव्यूक्तकारों कहाँ विकामीका प्रवादानों अकतार रागेवागकारा अन्याद होत्यार निवत हो नहीं। अही । उन बहरताता है। वह अधिवनवनाता हिन क्रोधरका वर्षात्र और रखाँ करनेसे सारी कारोबाला है। उसे औरताने ही स्वरमित कानगरी मिन्नु हो जाती हैं। सर्वकृति मुक्ति किया आ। जिन अस्तवासंद प्रोकाने परव भी जिल्ह जाते है। शिवानीके अनुकारों अला होकर शीरायको हेल्लुकेस विकासक इंकर्रात्रक करन क्यानी गढ़ा गौतमके करना दिया, वे ही रिव्यकनमें आविर्धन क्षेत्रमक वर्ता गीतनी नामने ज्वानित हो । इत् । यो ) तम औरानक असन्त ज्ञार्थना कार्य कर्ता अवसार वैद्याश सामसे प्रसिद्ध बारवेपर वे जेलकश्रवर ज्योतिर्तिककार्या है। इस अवस्तरने बहुत-सी विचित्र स्वीतनहैं विका हो गये ! इस समय कीरानने उनकी आकिर्मुल इन्हु से ६ वल समय राजनाहुता. अद्भुत ऑहमाओ जुतलावर फिस्सेसे सुरुगा अपने साथे करोको ही कारण मानवार नहीं की जा सकती। यह सर्वेद पुणि-महेशा ज्यानिविद्याणकारे किया पुनिये मुस्तिकी प्रशासिकी तथा पासकी सहस्वत मैद्धनावेचर नामसे विकास हए। वै सम्बार निकार गद्धानसम्बद्धान करायेच्य, भवितपूर्वक दर्शन और पुरान करनेलालेको 👆 बीकन्यन हो है। 🖦 इस लोकने जे भोग-बोक्षके प्रदान है। युने ! जो स्वेन इस - देवलाओके हिन्से भी दर्शन है, देसे सम्पूर्ण बैक्काकेकर किलके भारतालको वहते धोगोको खेगाको पक्षात वरण ज्ञानको जाह अध्यक्ष सुनते हैं, उन्हें यह सुनि-भूतितकर होता। किर को कैरकन मोश किर जरवात । धानी क्या देश है। इसमाँ नानेक्स्सानार क्रमेश्वरावातर संकरनीका वारावाँ अवसार

देवशैलके निकटवर्ती एक सरोवरमें प्रकट ज्योतिर्लिक्वीका थर्जन किया । ये सभी भोग खारण था । (उसे जीवित कारनेके रिज्ये ज्योतिर्रिक्**यो**की **इस क**रशको प्रकार अञ्चल शुरुमाने ज्ञिबजीवरी आराधन्त्र की () तब सुनता 🕏 यह सम्पूर्ण पापोसे मुक्त हो अनकी भक्तिसे संतुष्ट होकर भक्तवत्सरम जाता है तथा मोग-मोक्षको प्राप्त करता श्रम्भुनै उनके पुत्रको क्या रिज्या । सहनत्तर है । इस प्रकार मैते इस इत्सरहराधकी कापनाओंके पूरक प्रम्यु युरमाकी प्रार्थनासे। संहिताका वर्णन कर दिया। यह जिवके सी वस तक्षागमें ज्योसिलियुकापसे स्थित हो अवस्थावेकी उत्तम कीर्सिसे सम्पन्न स्था गर्थ ! उस स्टबच उनका नाम मुख्येश्वर सम्पूर्ण अमीष्ट फलोको देनेवाली है। जो हुआ। जो मनुष्य उस किवलिङ्गका पंक्तिः यनुष्य इसे नित्य समाहितविक्तसे पहला पूर्वक दर्शन तथा पूजन करता है, वह इस अवना सुनता है. उसकी सारी रवस्त्रसाएँ स्प्रेकमें सम्पूर्ण मुस्तोंको भोगकर अन्तमें भूगों हो साती हैं और अन्तमें उसे निश्चय ही मुक्ति-लाभ करता है। सनस्कुमारजी ! इस मुक्ति मिल जाती है। अकार मैंने तुमसे इस वारह दिखा

हुए। भुने १ शुरुमाके पुरस्को सुदेशने मार और मोक्षके प्रदक्ता हैं। जो मनुष्य

(अध्याव ४२)

॥ शतस्त्रसंहिता सम्पूर्ण ॥

#### कोटिनद्रसंहिता

# हारल ज्यानिकिंद्दी तथा इनके उपनिद्राका क्लांन एवं उनके दर्जन-पूजनकी महिमा

वे परे विकासनीय अकासमें विकासेन्द्रियो many managered and produced the अस्य के प्रमुख्याल और राज्य भश्यनि के केनिय

कर्म और अनुसर्ग (मोश) विकास कृता- दूस नहीं से रहे हैं, अतः निर उत्तीयत कर्मन काराक्षके ही सेवाब कराने जाने हैं एका अतिनिधे । कारानित्य । कुरावाराने, सीर्व-शकोरियत है, निरमर नेस नगरवार है छ १ छ । जबाबो आव वर्णन वरिवियो ।

No reprintment to grandwist and with allege THE RESERVE marks beauty man absorbers

मारानो परम अन्यार है, को अन्यार्गानक स्वतनने निव को है। साधुरित्तेननिवके र स्वकार महत्त्व करे ॥ २ ॥

कारका है, का सहस ही उसस है। शास 🗓 आग - गर्न; सोकोच्या उपकार काओंस रिमी उसमि

पन: किन्नों करन असन महास्थान राज शिवरिक्को पहित्रका अस्त्रसङ्ख्य वर्णन प्रतिकिते । अस्य विकासकोने संद हैं, असः सारी वीरुपुराविक्यवीयुर्वे स्थानमार्वास्त्री स २ व वाच्य है। प्राची ! आध्येस मुख्यारविन्युसे को विविद्यार होते हुए भी अपनी अधारी। विवादी हुए मनवान विवादी सुरम्भ प्रत्यक्री ही जिलाइ विकास आसार भारत कर रोते हैं। असूनका अपने कर्णपुटेहास कर अस्ते हर बोलीजन जिलें का अपने इएवंस बीवन सीवीनें को-को जुल रिव्ह है असका अन्य आदितीय आस्वतानाच्यासम्बद्धां है देखते हैं, स्वलोचे भी जो जो असिक दिखलिक इन रेजोक्स कावान इंकरको, निकास विराजका है, करवेक्टर रिक्के उन सनी असभा प्रतिन कैननराजकुम्बरी अर्थातीचे किया निर्देशिया सनस्त स्वेकोचे दिसकी

स्वकारीने अञ्चा - अक्रमियो ! सम्पूर्ण सीची रिञ्चलम् हैं । सम्बन्धक लिक्कों ही असिर्द्रात है । इन क्रिक्टिएड्रोकी कोई गुजना नहीं है, सभागि 🛶 🖚 🕝 में अनुसार किरिकेट सर्वाच बारसर हैं। सो करेई निसकी कृताकुर्ण किलक बड़ी ही सुन्दर औं दृश्य देखा आता है तथा निसका प्रश्नेत है, विकास मुकारकिय वन्द्र पुरुषानको स्थानं । एवं सारण विकास जाता है, सह सार पराव्याप् अवस्था प्रजेहर दिखानी देल हैं, जो क्लानकी - क्लिका ही कम है, कोई भी बल्हु दिलके आदि होत्रों सार्वोको स्थल कर देश्ये अवर्ग 🛊 । चणवान् सम्बुधे सब स्वेगॉवर अनुमद् करनेक विकास कारण सकिन्यम को परमान्यकारण किये हैं देवला, असर और महावासिक सीओ क्रमाजित केता है तथा को निरंत्रकरनिर्दरी जोकोको रिज्यक्ताले काल कर रखा है। मार्वतीके भूजनसभी अल्लेड्डिंड है, जब सन्दर्श लोकोचर कृता करनेके उदेश्यते ही विश्वनायम् कोई अभिवंत्रानीय केम-पुर्क मणकर महेश्वर तीर्थ-तीर्थने उत्तर अन्य प्रभारतेचे भी नाम प्रकारके रिजा करण करते कृषि कोले---कुलकी ! अल्पने सम्पूर्ण हैं। जहाँ-जहाँ जल-क्रम ससीने असिन्तर्गक सोकोचे दिल्ली स्थापनाके नाम प्रकारके भगवान सम्मूना करण किया, नहीं-नहीं असरकानोंसे कुछ को विकाससम्बद्ध माहत्व्या तथा-सब अवसार से मार्च करके वे विकास हो

तार अन्य अन्यवद्धा विद्याची सामान की अन्यक्षेत्र कर हुए हैं पान है। जीताओं pe bryak que may forma que armen arbrecalourés subfit Marker Birt's and the said it is another to receive the Market and the said in the contract of spreaded in this is south time of at financial futures. Their state in the first mank tank kuran man hathigtak atungsi dirandak findani along the \$ splease of sit 1 per secretion never server. Secretion species at great specialistic field and desired appropriate series. Herbilds than g may than \$1 kern and day. Apply the present disply on

depotent the first had already been worth because are with Williams St. com and Tip tree with a factor of last on the included of the first. and you had growing one it on losses it in part in an in the part in processor and the second company and the foreign of the first confirmation of the second of the seco they was a second and the statement of the second of the s real for least street, and are it will be on the service of all parties in parties Brance of the game, seems for all frames print also arrive trees, give effecting and form of the magnitude. The control of groups and the control of the control of growth and the groups of the If you have because as all all he also be required by remaining to been recent uses with several extension. I then this long relief to Province in the first where was most at the second of the second of the second of Production and income and the address of the first and a special facilities in the state of the and the same of th the granter it is after the extension of the product of the produc THE PARTY WAS A REPORT OF A PARTY. THE PARTY OF THE PARTY the winds to a section of the case where is not a large with the property of Representations of the Prince of the Asset And Prince of the Asset Provided the provided of the provided form the second provided the provided form the second s with the spirit and the state of the state o service is the service of the servic THE REST OF ASSESSMENT OF AN ARMST AND PARTY OF THE PARTY. with the control and the last after the complete of the state of the control and the control I want out the government of the property of t the art of the error than the state of the type of the bases. The specific for the second section of the second section of the second section of the second section of the second section se AND IN A THE RESIDENCE OF THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T रीक्स्प्रकार केंद्राबनी १६ मीक कु बेक्क क्रांचके अल है। इस स्थानक **की** दिस्यासक कालों है

भाग कर लेल हैं।

कारक करे । जो ऑस्ट्रिंग जास-कारन करकार - कामसे जासिज्य है । जो: जुगुकाक्षमें स्थित इव बारह नामांका कठ करता है, कर सर्वा है और इक्सकारको सुरू देनेवारता है। पायांसे पक्त हो संबर्ध सिद्धियांका करू अनुकालसम्बन्धी उपलिख् दुन्धेकर वा दक्षराचके जायसे अस्तिक है। यह नर्मदाके प्रतिक्षरी । जिल्ल-जिला मनोरक्षको स्टपर है तथा समस्त प्रार्थका विकारण पानेकी इच्छा रत्स्कर श्रेष्ठ प्रमुख इन बारह करनेवाला कहा पक्त है। ऑकारेश्वर-भाष्मेका चाठ करेंगे, से इस सोक और सम्बन्धी उपलिख करनेश्वरके नामसे कसिन्ध, परत्येकमे उस मनोरबको अवस्थ जार है। यह जिन्दु सरोबरके तटक है और करेने । जो हाद अल:अरवावाले पत्न उपसद्धको सम्पूर्ण मनोवाज्यिक कल प्रवान विकास भावसे इन नागांका पाठ करेंगे, काला है। केल्रोखरसम्बन्धी उपलिङ्ग उनों कभी मानाके नभोगें निकास नहीं करना भूतेश्वरके नामसे प्रसिद्ध है अर्जेर चन्ना-कोगा । इन सबके पुजरमाजसे ही झल्लेकमें । स्टबर स्थित है । जो लोग इस्टब्स शर्रन और समल वर्णीक लोगोक द लोका गास हो। इतन करते हैं, उनके बद्दे-से बढ़े वार्पीका असा है और परलोक्समें उन्हें अध्यक्ष कोखा यह निकारण करनेवाला बसाया गया है। प्राप्त होता है। इन बारह क्लोनिर्किट्टोका श्रीमश्रीकारमध्यामा उपनित्तु सीम्बरके र्नेक्स कलपूर्वक प्रदेश करना (आना) नाममे प्रसिद्ध है। यह भी सक्र मर्थतपर हैं। बार्गिले । ऐस्त करनेवाले पुरुषके सारे मध्य दिशत है और महान् बलको वृद्धि करनेवाला बद मेंने ज्यानिस्तिक्षोंके दर्शन और भूतेश्वर ही है, बह मस्तिका सरस्वतीके कुलनका फल बताया । अश्र ज्योतिर्विष्टाके । तटवर स्थित है और दर्धन करनेवालने सब ज्यस्तिह कराचे जाते है। यनीधारे ! अग्न अयोको हर लेख है। रामेश्वरमे प्रकट हर बंधार भूनो । सोधनाधरका को उपलिङ् है, कालिजुको गुरेखर और युव्येश्वरको जबाट क्लभा भाग अन्तकेकर है। यह उपलिङ्ग मही हुए क्यांलकुको च्यानेकर कहा गया है। नदी और अनुदर्भे शंभमवर विवाद है जाहरूको है इस अकार कही पैने महिलाकार्जुनसं प्रकट उपलिङ् सहेश्वरके ज्योतिहिन्होके उपलिङ्गोवत परिवास दिया।

सौतहे सोम-वर्ष च जीवैसे जेन्यक इसर र इसरिया । अध्यानकारों केंद्रांत दिवस्तान्त्रः व्यक्तिस्यो भीशार्वन्त्राम् । बाधवानते भा विशेषी व्यवस्थः भीतनीतते ॥ कैन्स्सर्थ विश्वासूनी कांद्रा राज्यक्यों संस्थान ए सम्राह्म संस्थान स्वाप्ता का क्षारां को कार्या कार्या का वार्या के प्राप्त कार्या के कार्य कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या

<sup>(</sup>जिस् के समेहंक के १,३१ - et

<sup>।</sup> चर्मात्रक र नेव्यर जेजनेय प्रकार । जन्मन नर्चन्य 🖨 प्रशासायनीत ने अनारी ।। (衛中部 如本 2196

nie Befauligen general fin er en eit Bet betannen er gefere er egig fin gran. के दर्जनगरको सरकारी अन्य सन्तुर्ज सिक्टिस्ट्र काल्ये पर्व । अन्य अन्य प्रमुख क्राचीहरू दाला होते हैं। यूनिकर्त ( ये क्रियनिश्वास्त पर्णन मुखे। (30MHH £) भूरकारको अस् हुई अभाव-प्रकार

कारी आदिके विधिन्न किङ्गोबत वर्णन तथा अत्रीवरकी उपलिके प्रसङ्गाने गहुर और शिवके अफ्रिके नयोवनमें नित्य निवास करनेकी कथा

सुर्वारत्वे है। यह चनवार्य क्रिक्यों प्रतिसार सरी वार्क्यक सम्बद संबद होती विकानसम्बद्धिः पानीः गानीः है । जो निर्माणानुः क्की ही संबद्धाना साहित्रे । इतना व्यक्तन शुक्रतीने काशीके अधिनुष्ट कृतिकारेका, रिलामान्वेश्वर, इसाधनेत आहि और च्युरासामा आदिके संपर्नश्वर, पूर्तश्वर, शासिक, क्यूक्रका, पृत्रेश्वर, निज्ञानक्षर, दोका नद्वका वैधानक, मनोधा, गोनेका, रेनेक्ट, कामध्य मानेल, कानेक शिवलेकर; प्रकारके अहोधर, संबेधर, भारक्रमंत्रा, क्ल्य्यूधर, मार्केस सम अनोध्याचे जागेम आदि अनेम असिद मिलारियार्वेका कर्णन करके अलीवरकी कामके जरापूर्वे का अस्तराच्या कि अधिकती Paraco servido Pode servica alt i

तथ राष्ट्राचीन करा । अरबपूर्व १ वर्षि, विधानको विकास कर्मनी । मुख्य स्थान वर्ष वर्ष प्रदेशकार को हुई प्रदेशकार को दो प्रदेश है। प्रदेशकार को हुई प्रदेशकार को हुई प्रदेशकार को पुन्तनं तानी वास नदी है। प्रतिप्तन सोका से स्पर्धने नामान् सार्थन दिया।

करत . हैं जुनीक्षणे ) वर्तन करनेने मेरे क्योका बात है जन्म है महाजीके सर्वार मुक्तिवरियों मार्गापूर्ण और में विशेष सुद्ध से जाने हैं, क्यांक



अरमहरूपान कृत्य करके राष्ट्राची वर्ता है आर वर्षि कृत बरानको कान्यान करना क्यारी । अञ्चलको राष्ट्राणीको साथ यहाँ आहली हो और लोकाहिलाई किया होती चरित्री हा बच्च नुष्ट क्षेत्र हो ता ये अन्यत्य वर्षा

अर्थेत क्षेत्रमंत्रकाल सम्बन्ध मुझे है हो हो से मह साम शुरुवार मानिकार अर्थनामाने केवना भागता प्रकारत कारनेके किन्न नहीं कहा। कर्मकरका जा कारत पूज्य उन्हें के दिया। क्षी विकास स्ट्रेगी । प्रतिकारकार करीय 16745 अन्यकृष्यके प्रतिकारकारकारी जात न्यान्त् को बनको र्यको प्रकारक क्षेत्री है सेवी दूसरे कर्मको देखकर सरकार, महानेकरी प्रकार अनुस्ताने नहीं होती र सभी अनुभी । यह नेते । है। यह अति कार्यवर्तिकृत्वे सामान्य प्रकट

इतम् जोतः — सर्वत्रः अनस्ये " तृष्टारः । लोककञ्चाणकारी विवसे कहा । का अर्थ देखकर में अहन प्रमान है। किया प्रशिवने । कर मोन्हे । क्यांक नुष मुझे बहुन । आप प्रशिव है और जनरूक यहुन की प्रशास 🏚 दिख हो ।

मुद्धर आकृति एवं पद्धपुत्र आदिसे हे जाइये। मुक समयान् जिलको यहाँ प्रकट हुआ

ब्राह्म-नदुरुवति जोलं - देखेक्य ! पन्दि हैं से आप इस मधीयनमें निवास सीरियपे उस भाषा वे सेनो पनि पत्नी अजन और समल लोकोंके लिये सुरस्टायक

तक राह्न और शिक्ष केनों ही प्रश्नन से देख कई जिल्लित हुए ह इन्होंने हांच जोड़ जर स्थानधा, जहाँ वे ऋषिकिरामणि रहते नमस्त्रात अर्थर स्तृति करके कई भन्तिमालसे थे, प्रतिष्ठित हो गर्थ । इन्हें दिस्कार नाम च्याचार् प्रेक्टरका पूजन किया। किर क्षेत्र वहाँ आगेकर हुआ। (अध्याप २—४)

## ऋषिकायर भगवान् शिवकी कृषा, एक असुरमे उसके धर्मकी रक्षा करके उसके आश्रमधे 'नन्दिकेश' नामसे निवास करना और वर्षमें एक दिन महाका भी वहीं आना

तिचलित्रांक अध्यक्तमञ्ज सुना दिये, तब नाममे प्राप्ति एक दृष्ट और बक्तमन् अस्र,

भतात्रीने करत श्राप्तियो । पार्किनपुननपूर्वक अन्यन करतेर नपण्य कहा और एम अहानपत्रीको कारकार प्राप्त

सदननार क्रीकृतजीने प्रका बाहुर-से काने लगी। उस समय अकार वाकार शृह क्रांक्यांने पूछा - 'यहायन कुरती ! वंडारस्य जो बड़ा मस्यस्यी आ, कामवाणमे केंद्रिन प्रभूता सप्रामीके दिन भट्टामी वर्षटाचे कैसे झका वर्षा गवा। उस अत्यन्त सुन्दरी आयीं ? इसका विशेषकासे क्यांन कर्मानीको तपाया करती देख का असुर क्यांत्रिये । वहां बहारेवजीका नाम नन्त्रिक्तार उसे पाना प्रकारके स्त्रोध दिलाला इआ केलं हुआ ? इस बालको भी प्रस्तवापूर्वकः उत्तक मन्त्र सम्बोगकी कवान करने लगा । मुनीक्षरे १ एरेन् उनम् ब्रनका पालन करने क्या संबा दिखके ध्यानमें सन्तर राजेशाली वह हारपुर्वते की जिसका नाम व्यक्तिका था। यह साध्यी मारी बारमध्यामे उसपर शृष्टि व बार्स किस्ती अस्त्रालको पूर्वी भी और एक सन्दी। सपन्यामें लगी हुई उस साहानीने उस असराजको है। विधिन्तंक काही गयी बी । अस्तका सम्बाद वहीं किया; क्योंकि का विक्रवरी । यद्यवि वह द्विष्णकी उनम इसका अस्यन्त भयोगिष्ठ और जिक्क्यान्यगण्या पालन करनेवाली थी, बचारि अपने भी। इस क्याड़ी पुसर्तासे तिरम्हत हो उस पूर्वजन्मके कियाँ अञ्चल कर्मके प्रभावते देनगण भूगने उसके क्यार स्टेस प्रमाद किया 'शानके ध्वय को प्रमार हो गयी। नव यह और पित अपक विकट कर उसे दिनाया। <u>क्वात्रकारको ब्रह्मध्ययेव्रमके पालनारे अस्पर हो। इसके बाद उस द्वारकारे सपदायक दर्वजन</u>

केन्द्र अनुनवा वेदन्य र इस सम्बद्ध यह उसके प्रान्तक प्रान्तकर अस्तरी अर्थन परी । कार्य वर्ग और और अस्ति वर मेंबर्गनेत क्षानिक प्रान्ति निर्मा जनस्मा प्रान्तिकी ही क्षांत्रको स्थाने ।



प्रतिकृति पास अस्य साहित्यीच्या अस्तिन् अस्ति हेर्स्पार नामको रक्षको निन्ने श्रमांकर हो हो बोली। केला — 'पर पश्चित व्यक्तितात पर प्रकार किया । किर प्राप्त गुप्त कोवाने कार्यका । केवने विवास करता नवानी है। 194

क्षांच्या कर्ण क्षांच स्थाप । रिक्**रिक्को पुरस्** कामे असे। अर प्रत्यानकाल ( अस्य सैन्यमंत्र है। न्त्रवाहो दिवानको र प्राप्तकान् विरामको पुर्णन्यकः व्यापनेवते । त्याः १६० पारनेवतने वृधिर है र अल्पन के रहत था। किल्पन का करने- अल्पने पूर करक अधूनों के बनेको रहत बाली का पाने अस्तर निवास के असरे भी है, क्यांक असरे हुए का का समूर mer was being made and major मान्युक्ती रहत स्वी है । अन्य अन्य मुख्य अन्यन कुरकांक्ष्रे कुरू हुन्छ एवं स्थानन संबंध प्राप्त gitfaft war i mit de bert er bi इससे अधिया और तथा है समन्त है? अभी । व्योधर ! मेरी क्लरी आर्थन भी सुनिते । अस्य मोलोके अन्यारके रिली नहीं स्वय विकास रहित्ये ।

> महादेवजीते कहा—**व्यक्ति** । तुव स्ताबारिकी और विशेषतः मुक्ती पक्ति रक्षनेकाली हो । सुनने सुननो ओ-मी बर चरि हैं, वे सब मैंने तुन्हें दे विषे ।

married . Ind spend byggend ogs. क्रमा आदि देवता वहीं प्रमुख्य विश्वक आविष्यांत पूरत पार वर्षने भी कृत साथे अर्थेप अस्तिन्त् वेत्रापूर्वना विश्ववादी प्रानाम med as not been weinfill gave क्षानिक निर्म करवान् दिन्द वर्षा करते हो। विकास वित्त प्रश्न अन्तर्भ करा और करवा पूर्व । प्रधानसम्बद्ध प्रस्तेष्ट्रा संस्थाने का प्रमुक्तान क्राच्यो लूनि को परि (क्री समय specification from the proof of the proof of the second state of क्षार क्रिक्ट और क्षात्रानीको और क्षाव्यक्ति च्यानको संस्कृत क्षारको हुई प्रस्तवीका

rogen man sagina i department क्षान्तर का सकते प्राप्तान्तराधि अनेत एक दिन वर्ष गुर्वेद विन्ते गुर्वे भी तुर्वे कार क्राव्यक्तक महिल्लाक प्रत्यानक अर्थन । अर्थन क्षेत्र वर्षात्र । क्ष्म दिन में वी वी देश

4.64 क्षत्र प्रत्यकारणी क्षा प्राच्योते प्रथ पोट्ट गुरुशोधी यह यस युनाम क्षार प्रत्य definenten efizien vong benegt printegt einfragt einfragen fon en benegt benegt ein besteht general f

कारण कारणेकारो राजी काको पारिकाले अने तथ । इस दिवसे गरीकार का लिये मांचाविका केंग्रो सामानावर्धन शहर- हेरम प्राप्त और प्राप्त हो पना स्था वायुक्त आहर अच्छा केवा हो।' धारणान् शिव्य प्राथिता यात्र यहरत्याचे वित्य पर्या ब्राविकारको आवश्य प्रयास बारश्येर जिल्ले अस्तिकारको कामारे विरुव्यात हुए । राष्ट्री भी अन्तरण प्रमान के प्रमा क्रांत्रिकां प्रमान क्रांत्रक विकास समानिक विकास कुर्व अंदरने विक्रीत के गुले । यह रूप रूप अपन् प्राप्तार अवने अप व्यवस्थि के मेर कुरान अस्तिन्त के शिव नका पार्टिन्यामधी जिल्हा वर्षी प्रति है, को मनुवालि से प्रतिन प्रशास कारने असे और अपने अपने अपने सामको। हिस्स क्रांग्ये हैं ? ( Spanie 4 – 6)

#### प्रकार ज्योतिर्विष्ट सामनाध्येत प्रश्नुष्मीयकी कथा और स्थकी बहिया

अवेदिक्षिक विद्या क्यांच्या आपने आगे ।

स्वती वाक प्राप्तको है हिंद मुनीप्रते । क्षाप्रको सम्बद्धि स्थाने अपनी अने नाक स्ववान्य क्यांक नक है

बहुकार क्रांतिक प्राथिक प्रकार का अब प्रक्रियोंने की जो नेहियों कामकी रामधार अवस्थिती परिवार बारहरे हुए बहुनागेन पानी जो पुरस्तान वाही पहचारांची जिल्लाी कानुष्यं, नात्वा विकार नामभाविका, क्षिण को कानो नुसारे काई क्यों महाति विका रित्यां ब्रह्मोची चांत्रमध्या कर्णन विभिन्न । किन् अही जुई । देखन दुन्तरी विकासके क्रम्म दे स महामानः नामाः, दिस्पनिश्चमाः प्रधानः हुआः वं सद्ध प्रमानं विकारो वापाले नार्वतः बायांच्या मुजयार सम्ब काम य वर्त प्रायम शारी हो भी द म बा हरे किर्फान्यको विकास प्रातना बर्फान्य विभागो निकेटर किया । क्षेत्र र नव कर्य मानोर करनेके कहान प्रार्थिकों के पुरस्कार है। मुख्यार देश की है औं से एस और क्षणानेके वास असमार प्रसम्पर्काण स्रोत्र ।

्रदान वाल कामग्रीको । क्षेत्र निर्मात करणुप्तमं को एक भून है की कुनने जनता हुए हा। तुमार्ग शायांको अवस्थितिक प्राथमा क्या अनेद आवेदानी क्रिक्ट द्विती है, पर विवर्त क्रिक् क्राव्यक्तका प्राप्तक अपनी कृतिके अनुसार शुक्तते क्ष्मते महाराधकारका कर्य है ? पूज क्षेत्रपुरति की मुक्तानिक । तुम ताव स्थान वहुने । जिल्लाहरूके द्वार्तिकार प्रोत विद्वारीकार काम पहल मार्ग कार्यानी होंगे अवसे वहमें क्या होते हैं अक्या में किया हो कोरणनाम्बन्धाः पराम अस्पति है। अन्य पहाणे विराधः अन्य अपने विरयं प्राप्ति वेदन् विर्ययन्त्रः इन्हेंचे, क्यान्त्रकां मानधान क्षेत्रः सूत्र । पूर्व कर्तन तुन्हें नहीं काण्य कार्तने क्षतांक

क्षणक्रके क्षण किया हा। समामको राज्य बनुवास क्षणे रेजी प्रार्थन करते. मानीक मन्त्र पान्त्र न दक्षकन्यारे विक्रंत जन्मर्यात ५७ वर्ष्यो वर्ष गर्म । उसे वर्ष इते जा बान कारी लगा कार्यका और उन्हें कारीकेंद्र किन्नाय को गाना भी हैत. अना किए आजे देखा कारणे कावार विरोधक जुक्तरिका एक समेत असे होता, या वाक्याने प्रकार धारांको

किया। क्रेक्टर काफी बात नहीं कामी। के करें। इससे जाना क्रेक्टर दिन करें समानित रीहिनोने इसने अस्तक हो नवे थे कि कुसरी। कर देने । किसी कांग्सि कभी शहर की करते थे। आकर जनस्त्रको अन्य पैतिसे सन्त्रामे छः महीनेतक निरमार जनस्य की, पुरसुक्रकः करने समे ।

स्तजी करते हैं—दक्षके इसना **करते** ही हालकरमें कहना क्ष्मरोगने जना है करणान है; हकार जनमें को अभीड़ है। मने । उनके और इसे ही इस करना सम नद वर मन्ति । मैं प्रसन्न है । पूर्वे सन्पूर्ण अंदि काल्य हाहत्वार एक एका । भग देवल अतम कर उद्धान करिया । और ऋषि कामे सार्थ कि 'सम्ब । सम्ब ! अब अब अरम काहिये, कन्नम कैसे हीना होंगे ?' जुने ! इस जकार दुःसमें महमार मे सब स्थेप सिद्धात हो गये। मामानो इत्र आदि सम देवलाओं तथा पाक्तियोगो अन्तरी अवस्था सुर्वेक्त करें। तथ इन्द्र आदि देवता सभा गाँसक्र आहे. मानि स्वास्त्रीयने प्रत्यन्ते मधे ।

उनकी जात सुनकर ब्लाह्मजीने कहा-हैकाओं ! जो हमा, से हमा। अब वह िश्चम ही मानद नहीं सम्बन्ध । अतः जनके निवारकके लिये में तुनी एक जान जनाने आरायमा सर्वे । अयमे सामने सिम्परिकृत्वी - व्यैनिये । स्थापना करके गर्व प्रन्तेत्व मिन्न स्पर्क

तम वेकारओं प्रथा अधिकोधे कार्यक क्रम मालको सुरकार दश्च वृत्त्ती हो किर सन्ध**े अहारतीची अललके अनुसर मन्द्र**णने नहीं हवा न्यानेवित कर्मको रिन्ने अर्जन क्याने व्यवस्य कृषधानश्या कृषय किया। क्षा करेड असमा वर और कुनुक्रमा दश मंदरे—बन्द्रक 1 सुनो, में बन्देर अलन करने हुए कन्नमा कर्त व्यापिक संबद अनेक कर हुनके प्रार्थना कर चूका है। फिर जनकतार साढ़े सी। उन्हें सबस्य करते देस भी कुनने मेरी काल नहीं मानी। इसकिने असकाताल अपवाद संकर असम हो उनके कारत क्षेत्र केल हैं कि तुन्हें कुमका रोग स्थानी प्रकट को गये और अपने शक चनुष्यको कोले ।

क्रोकरजीने कला-क्यारेक । तुन्दारर



चन्द्रमा मोले---नेक्सर ! मारे अला कालका है। अस्तरपूर्णक जुन्हे। काश्रम प्रस्ता है से मेरे दिन्ने नवा अस्तान्त हो समस्त केवताओं के स्तव प्रधान वायक सुध केववें हैं; बकावि प्रध्ने ! जंबर ! अपन मेरे काने और वहाँ मृत्युक्रवायकाम विकिन्नकेंकः सरीरके इस क्षणरीत्रका विवासन परिशित्ते । अनुक्रम कारते हुए भगभाग् शिककी सुक्रमें को अवराध कर गण है, उसे शक

रिज्ञीने कहा—कहारेव हे एक पक्षी

अस्तिक शुक्षारी करण औष्म हो और इसने जात निकास माना काम है। प्रत्यकृष्ण उस

क्योंके अन्यवर वर्ध क्षेत्रेश्वर अञ्चलके और अपन कर लेख है—इसमें संसव नहीं है। बाहीं कुन्युर्ज बेबलाओंने स्टेन्यकुन्यको भी। जान और सम्प पानीले जुल हो जाना है। कारका की है, जिसमें दिख और प्रदानक

पक्षाचे किए बढ़ निरमार काली रहे । प्रतासका नामकालन सीर्वाचे प्रतासका स्वयन्तर चन्द्रकारे अस्तिआक्षरे हैं। को अनुव्य उत्तरे कान करते हैं, को सब प्राप्तान् संकारकी स्थलि की। इससे शहरे पायोसे मुख्य हो जाता है। हम आदि से भिराबार होते हुए भी ये जनवान दिला किए। अध्यान रोग होते हैं, ये सब यह कुन्यमें कः कारकार हो नवे । वेवस्ताओंकर असव हो जर-कारकार कारनेकारसे नष्ट हो जाते हैं। होत्योर अञ्चलकारी स्वाने सका कन्यनाने जनक जिल्ल कारको अहेरको इस उनक बारका विकार करकेरे रिक्के बारवाम होकर । क्षेत्रंका सेक्क बारता है, उस कराको सर्वका

क्षेत्रशासके वायके सीवी कोकोंने विस्तात । यहका नीतेन होकर अनवा पुराक ga | ब्राह्मको | सोभक्तकका पुराप करनेसं कर्राई सेन्सलने एने । इस प्रकार कैने 🕯 अवस्थाने अब सम्ब कोड आदि रोगोका -संध्याधानी जनत्त्वार सारी प्रामा सुना माना कर देते हैं। के बाएका करू है, दिया। क्वीवरी ! इस तरह मोनेवरनिवहकर कारकार है, दिसके जनसे तीनी शोकोंके अदर्शन हुआ है। जो मनुष्य संस्थानक कामी स्त्यान् बनवान् श्रेकर कुलनको अनुभावको इन कामको सुना अनक चित्रक करते हुए प्रध्यसक्षेत्रमें विकासन है। दूसरोको सुनाता है, कर सम्पूर्ण अमीहको

(300000 c-(X)

## परिलक्तर्जन और महाकालनामक न्यानिर्लिड्डाके आविर्धावको कथा तथा उनकी परिमा

महत्त्री करते हैं—महर्गियों 🕽 अस में 🖻 से सेमों मुक्तमहर्ग असहर ही पर्नात दिन अनमे प्रतिकाराज्ञेश्वर प्राट्यांकवात प्रास्तु स्टब्ट्य पुत्र कुमारको देखनेके दिन्ने उनके माध 🔾, जिले सुरकार भृतिकान् पुरूष तथ पानेसे. जावा करते हैं। अनावसाओ दिन वनवार मुख क्षे काल है। यस महाकारी सरकारण, संकार सार्व कहाँ जाते है और कैनीमासीके वित्यापुर कुम्बर कार्तिकेन कारी पृथ्वीको दिव कर्मतीनी विश्वय हो वहाँ पटार्वन करती वरिकाम करके जिस् केलास वर्णनवर आवे हैं। उसी विनसे रेकार चनवान निवधन और मधेसके विकास आदिकी कार सुरुकर वर्तिककार्जुन जनक एक रिव्ह जीवां क्रतेज वर्णनकर करो नचे, कार्यती और स्मेक्तेचें प्रसिद्ध हुआ। (क्समें नार्यती और क्रियामीके कर्ण जाकर अनुरोध करनंबर भी दिला खेनोकी प्रकेशियों अनिर्मात हैं। कहीं सोटे सका कहाते भी करह कोल हर 'चलिएनड'का अर्थ कर्पनी है और 'अर्जुन' कारे राजे, तथा दिया और पार्चनी कोतिर्मन अस्य दिवस्ता सरकत है।) अर दिशुभार जो मानव धारक बारके नहीं प्रतिहित के गये। दर्शन करना है, यह समझ क्योंने नुक्त के

bys not digrava was pracein entermananten and the contraction of the c काता है और सन्पूर्ण अभीकृष्ये प्राप्त कर उनके सुरस्कापक गुज वर्ड सक वज़्ने समे । रोता है। इसमें संस्था भाँ है। इस प्रचार अस्के नारण अवस्ति नगरी सहतेनसे महिलकार्युव राजक हिरीय उन्नेतिर्लिङ्गका वरिपूर्ण हो रखी थी। बर्णन किया तथा, जो श्रांपणाओ लोगोंक

 समस्त देशभारियोको नोक्ष प्रकृप काम करने लगे। मस्तेवाली है। यह घनवान् विकासे यहा दैवजिष, विवयेश्वर, सुकृत और सुवतः। ब्राह्मणीके विकारके दूर भाग वाओः।

्रक्ती समय सम्बद्धाः वर्गानयः यूपम रिन्ये एक प्रकारका सुक्त बेनेकाल बताकः जानक एक कर्नहेनी असुरने स्वाहनीले वर काळार केंद्र, धर्म सक्ता कर्कान्यक्षीयर कृषियोंने कहा—प्रभी । अब अब अख्याक्य क्रिका । असमें उद्योगे होना हेन्कर विशेष कृता करके तीसरे ज्योतिर्विष्टका अवस्ति (डजैन) के लहाजांपर भी पदाई कर है। जलकी अध्यक्षे चार भवानक देख मुतजेते कहा—प्राह्मको । मै धन्य 🐌 मार्श दिवाओले प्रसम्बन्धि समान प्रकार हो। कृतकृत्य हैं, जो अपन भीवानीयन राष्ट्र मुक्ते । यथे, 'परंतु में दिव्यविद्यारी' प्राकृत्य-कन्तु अप्र हुआ। साथ पुरस्तावर कह विश्वाप ही। उससे हरे नहीं । सब नंगरके हासाथ कहर क्षन्त है. अस. मैं अपना जीभाग्य जनसम्बद्धाः चवस गये, तब उन्होंने उनको आक्षासम्बद्धीः कावन किया परवा पालवी विकास कावावां हुए कहा — 'आवस्तीन प्रकारतस्य जनकाव् क्रमीय कारता है। सुकलोग अलहरमूर्वक सुन्ते । फ्रीकरवर घरोरवा रखें।' भी कश्च क्रिय-अश्रमित नामक्षे प्रसिद्ध एक रामणीय नगरी है. सिद्धावार मुख्य मारके में भागवान् विश्वमा

्रातनेचे ही सेनासहित क्वलने अत्यार ही जिल, परम पुरुषणकी और रजेकामध्यती जन प्राह्मकोंको देखा और कहा—'इन्हें मार है। कर पुरीने एक होड़ क्राइन्य रहते थे, जो आप्यो, ऑब स्त्री।' बेर्डीन्यके पुत्र कर भू क्यार्क्यराक्या, केव्हेंके स्वाच्याक्यें संस्था । अञ्चलनेने अन प्राचन अन्न देशकी **यही शू**र्ड सवा केंद्रिक कर्नीके अनुक्रानमें सदा तरवर वह बात नहीं सुनी; क्वोरिक में जनकान् रहमेकाले थे । ये मरने अफियो स्थापना कानुके कान-मार्गने विका थे । इस युक्तका बारके अर्तिनित अभिन्नोत बारमे और दिक्की - देखने ज्यों ही अन आकृत्योंको बारनेकी हका कूतानें करा तत्त्वर रक्ती थे। ये क्राक्रण केरता. वहीं, त्यां ही कनके क्रारा यूजित कार्यिक प्रतिदेश पर्वित दिवालिङ्ग कराकार असकी वित्यतिहाके स्थानने बड़ी भारी आकारके कुता किया करते थे। नेद्रिय नायक ये. साथ एक म्यून प्रकार हो पका। जा गहुँसे प्राप्तम्य केन्द्रा सन्तरक् ज्ञानकर्तनमें सभे रहते। ककरमा विकारकन्त्रकारी करवामा निरूप प्रकार **मे**; इसरिंग्ने अन्तरेने सन्पूर्ण वार्णीया करू हो भने, जो बदावकर अपने निकास हुए। भरकर का स्ट्नित प्राप्त कर ली, जो संसांको वे बुट्टेंबे विवासका सवा सामुक्तिके ही सुराभ होती है। क्रमोर विवादमारराज्या आवाजवारत हैं। क्रवोरी कर वैत्योक् कार तेजावी पुत्र में, जो जिला-काराओं कहा—'और एएट ! में हुहा-जैसे रहतेके बाहुनोंने कम नहीं थे। उनके नाम थे— हिन्से महाकाल प्रकट हुआ है। हुन हम

क्रेम्पर्यास पुरुषको अपने वृंद्धारमात्रके सुरुक्तर के तक साहाय प्रथा लेड् पर्य-व-माराज्य प्राप्त कर दियो । कृत सन्त उनके चानके भागीचर्तिन प्रयान करके करवानक हारा करी नवी और कुछ भाग परही हुई। हो जेले। प्रश्यालक कियाने कृष्णका क्या पार प्राप्त । हो जाना है, इस्ते प्रधान भागवान विभागों हों संभागमानको लेख प्रदान यहें । वैहना ( आकारते कुरनेकी कर्ष होने सभी। उन अनुकोका भाव मन्त्र ही बद्धां करें। काद्याओंको आधारत है शुप्रकृत हुए कर्न पहास्तान सहस्र विश्व कार्य कार

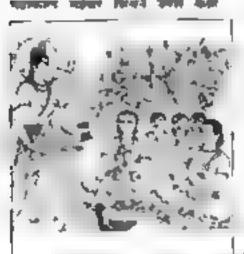

केरक बढ़ान्यतः अञ्चलका प्रेकति 'नुस्तानम् वर मन्त्रि (' प्राप्तते का सान

दि होने कहा । व्यक्तकार । व्यक्ति । हैंसे अर्थको देशका सम्पूर्ण सम्बन्धा रह हाईको रूप्य देशको प्राप्ते । सम्ब टेम्स्बर उसकी सर्ग मेन अनुस्य है गाने । अस्य अन्यस्थानमधी शहरके लिये सह पति विकारकोच्छी सुन्द्रियाँ कर कही और हो। प्रथी १ काओ ! अध्यक्ष राजि कार्यकाल

> अगर्थ वाल्प है। प्रश्नविको । अगरेह केल कहाँकर उसे अपूर्ण दे समस्य है लिय अवने असोबर्ट रक्षके रिग्वे क्य वरण सुन्धा गर्देने किया हो गर्ने । ये प्राचन क्रेश क गर्द और बहाँ पातें ओरकी एक-एक कांस पृत्रि हिन्द्रभाषी भागमान् दिन्यका स्थल सर्व गयी । वै किय कुल्लार महाधानेश्वरके नामसे विकास ह्यू। ब्राह्मको 🛭 उत्तर दर्शन करनेके सक्तरें भी कोई दुःक नहीं क्रेका। शिक्ष-प्रित्स कारणनाको लेकार कोई उस रियाओ प्रसमना करण है, पर व्याधनक करोश्य प्राप्त के करता है एका वरलोक्षये बोद्ध भी दिल क्या है।

> > (अध्याम १५-१६)

#### महाकालके माहास्थके प्रमाद्वी दिवसक एका सन्त्रीय तका गोप-वालक श्रीकरकी कवा

भक्तांकी रक्षा क्षापंचाले व्यापकार मानक तथा अनंनांकर्णांत्व करितवाणी राजा Selfridges प्रयासक परिवरणको समाने के स्था के गर्न के। एक समान क्षत्रकारम् है। को कारावर्षक क्षत्रे। क्रदाने राजाना प्रवास क्षत्रा को विन्तानीत क्वाचित्रीमें स्थानेन करणा एक महान् गता. शामक महान्ति अन्य की. जो की-गुक-के का समानं प्रश्नाति समान, दिलानातः मन्ति नक्ष मुर्चक समान देवीनामान भी । यह

b - megent | afer fairffere it i ftreit unterf Pers

कार्यकार विश्व के पहुन्त प्राप्त करती. विश्वाद विश्व । एक सुन्दर प्राप्त सावाद उसे देकराओं वर्ष राज्यकारी चाँच प्राची चांकिक्कंड कृतिक एक, असंबार, क्या, क्षाक कई वर्ष अकेर के कुछन रहते गर्म । अतेर कुरतेने क्रारंकार कुछन करके जीतिthe first supregue dispressed

महर्गादन रहती थी, जिसके दुवस्थात का का । बारने-बीटनेक्ट भी जब जलका कुछ नहीं का विभाग और और इसकिनीने कहा दिलंतरे । अल्बा, तक उत्तने वह विकरित्तु स्वत्यार दूर राजी की र कह अबने बॉफ अबेरेर बारफायां के केन्द्र दिया और अवनर कहाती क्षुई सारी क्रिये पूर् बहाबालके वर्तिको गयी और पुजा-सावधी वह कर से। यह देल बालक इसमें राजा जन्मसेनद्वारा की हुई न्यूनंकारणकी "इस्य-पुर्ण कारके के कहा। केवले भएँ हुई कारावा आर्थरपूर्वक कृतिन किया । राजाके न्यातिक अपने केशके और-कारावार पूर्वः विकास मध्य आक्रमीयम् इत्सर्थ देशस्य र अस्त्रे स्ट्री नवी । सन्त्रान्य विकासी स्ट्रान्य अपने पानवाकको प्रकार किया और किए पानको क्षार गढ़ की शबी देख यह पानक कार्तनको सा कारकाने भी भए सारी पूर् भारत वृद्धित होकर निर प्रथा । स्तर्क

हेरत है, कुओ अच्चल काल वार्यवा की कोन्द्रान्यक विश्ववेषी पूजा वार्यका all i meigen briefe bei ber entrem er eine aufen finfanft auf ift greit gert बापुत्रंच इस विकासनायो कालावे काला दिलीएके पुत्राम्य प्रवासी एक विका और मारची प्रश्न निवासम्बन्ध बेन्डरें, तम्ब प्रतीको निवारितक माना । विदर असमे प्रतंत्रा क्रमी को । एक्क्स बाध्यक्तक कार्यके अून, दीव और अध्या आदि अन्य जुड़ाकर विकास के प्राप्त करे हैं, यह श्रूष्यक अवको अस्त्रेड हाए पूर्वन कर है। अन्यक्षिण दिन्त रामाध्यके मार्च कर विको, प्रांत स्थानको, विकेश की अर्थित किया । पुन्यर-सुनार वर्णी बहुबबार के बाद जाना कर्नाहिकों सेनावा चालियों क्या विवास और करियार भारतान्त्री क्षात्र अनुसर पुरुष प्रत्ये नको जीननेके अरमाने महान्य प्राप्ताया । इसी समय किया Sain के गाँव । वे एक प्रान्तार किया गाँव : महारिवाने आवश्याप, विकासे असरकार्यित हुए में और प्राप्त प्राप्त बाल-से सैनिया था। अगारे मुख्यों को मारसे फोजनके हिन्दे इन्होंने अन्यानने लेकन और बाराध करना कुनाका । वरंतु उत्तवद क्षेत्र से प्राप्तका अध्यक्तक विकास और उपनिक्षिक वार्त दिवस्की एमाने राजा ६३० छ। अनः सर्व क्षांको के विकार अपनी प्रांको सामग्री आहेका क्षानिक भी उस कार्यकाने भीतन राजाअर्थकार किये हा देखा पाना चुन्यकार प्रारंतको हुन्यकारणी हाई तथा उत्पादी को सकते कर्ती चाराहार ब्रह्मातंत्रकारो प्रारम्भ एक असके बाध रूपी और उसे कियमें आने और पन्यत संक्रितिक साम्य कृत विश्वासकी अतेना येह पार्टी संस्त स्थान स्थाने केला देख सार्च अन्यास्त्रकेतः देश-राम अन्याधावारी अस्त्रत्य अन्य वस्त्रकार स्टीको सारी। प्रतिकार भी जान मह न जाते. तम असने कर्ता किया जरू तथा करानी कोई क्रोधनें आवार की एक बीच । वर्तिनने और बहु अन्ते विकास-स्वानस्य लोड अस्त्री । 'पेच ! येव ! मान्ट्रेस !' को मुकार कारी बाता देखी की। अतः घर आवेचर उसने नेजोंसे ऑस्ट्रऑफी धारा जन्मीता होने

अपने आंसे सोसी।

एकं करण अन्त्रवार कैन्यको अक्टान्त्रित होते। अन्तर्के हत्यान कारीत हो नवी । रान्त । निर बढ़ इस सबनके धीसर गवा,

लगी। मैं बड़ी बाद अब अने बेत पुत्रत, तक दिला सक्तानीने लिएता हो एक सुन्दर क्लंग्यर को रही है। सम्बद्ध अलंकारने अर्थना स्कुलनेकर कार क्रिकृषि देशन। असके सची अंग प्रदीत हो सो है और कर कारकार व्यक्ती जिल्लीय अन्यव्यक् शिरवाके महत्व्यक्त केराकुनमध्ये समान प्रदेशाकी देती है। अपूर्णको स्वास्त्र महत्त्वारच्या सुन्दर गन्दिर मुक्तो विद्वार वृद्ध वर कारकने अपनी मन गया, मनियोके करकीने मंत्रे उसकी जातानों बढ़े बेरले उठाया : वर भगनान् क्रों था। शक्ता स्त्रे हो। व्यक्तिक वृद्धि विश्वतारी कृत्याचार हो युवने की। व्यक्तिकने स्वर्गेटकार्यांक्यों जब की गर्की की। क्याचे हुए। काकार देखा, काम कुळा अपूर्ण-संद ही गर्या सोरोके बाह्य-में निर्मात करना ज्या था। जाने नहान् आनन्ते निर्मा है जन्मे हिलाररपको सुरार्थिक कार्ते थे। उसके बेटेको झातीचे समा दिन्या। शुर्वक पुनासे विकास क्षर, क्रमाद और अनाम क्षर निर्देशनालिके क्रमाजसम्बद्धा यह सारा सुनर्गमण दिशानी देते थे। वहाँ सहसूत्रण कृताना सुनकार पातलियने राजाको सुनका नीरामाणि राज्य होरेके बने दूर प्रयूतरे होत्या ही, जो मिरसर चलकन् विराक्त प्रवनमें है रहे थे। उस दिल्यालयके अध्यक्षणये करो रहते थे। सका अध्यत विधन परा करके क्षानिकाम संस्करका सक्कब दिन्हु असिरीहर प्रसावें बाहरत वहाँ आने और न्यानिनकं था। फालिनके इस मुख्ये देखा, इस प्रकार वह प्रकार, जो प्रकारशीयोः संसूत्र विकारपुर्वार अल्पी अवनी ही प्रकृती हाँ कारोजाला था, देखा वर्गांकों और पुजन-भागनी सुनक्तित है। यह तम देश का चलेक्षिनीसहित राज्य कड़लेन यह सम कुछ मारका आहेला उपकार कांध्रा हो गया । उसे देखा परमानकों सम्बन्धे हुन एके और मन-ही-जन बच्च आश्रमी हुआ और यह केलेंसे प्रेमके अर्थंत बच्चते प्रधा क्रमानश्रके अनुहत्वे विकास-भा हो अन्य । अल्डासरपूर्वक विरामके मानवा कीर्यन करते सद्दरपार भगवान् सिवको जुनि करके असर्व हुए अक्षेत्र अस् आरम्बको हुएको समा मर्गकार अन्तेर सरकाने कराक प्रकान। और | लिया | प्राप्तको ! इस समय वर्ण क्या करी सूर्वासा क्षेत्रेके अक्षात् वह संग-वासका असव क्षेत्रे राजा। सब स्त्रेय आकर्तवाकीर विन्यानकारी काहर निकारत । बहार अरकर होचार महेश्वरके क्रम और बहाबा मनिन अपने अपने शिक्षिएको बेरवा । यह काले सने । इस अकार शिक्षका यह अञ्चल पुष्टभवनके सकान क्रीत्रा का रहा था। नहीं अहात्व्य हेलाओं पुरवासियोधों अहा हुई सम्ब कुछ सरकारम सुक्रमीनम क्रेकर निर्मेनन ३३% और इश्लेखी सर्वांने मह सारी रात एक

मुन्नके निम्मे भगरको पारी औरसे भी एक अन्यारकी एरेमाओसे सन्तम था। चेरबार लावे बूट् राजाओमें भी अमा:काल इस भवनमें सर्वंत वरित, रस और सुवर्ण ही। अपने गुरुवरोके भुरतने यह सरह अजून अप्रे नचे मे । प्रदोचनात्तामाँ भारतम् भीतरः चरित्र सुन्तः। उसै सुन्यार सम् आधार्यसं प्रकेश अरके कालकाने देखा, जनकी माँ वाविता हो गये और वहाँ अन्ये हुए एक नरेश

करता हो। जनकार को प्रयोग क्षेत्र – "वे. पांच करों है। इस व्यवहरू तथा अनेते पारी THE WORLD ST. WITH PRINCE TO SPECIAL STR. TWO fore and and air air and anoth on the souls about the air on the soul. फरेंगे हैं।

अन्यान्त्रमुक्तं विश्वतं व्योध्यान्त्रात्ते पूर्णः पूर्णः विश्वतं प्रदान वेटा नेत्रतः प्रत्याते सेप्रयान्त्रयक्त When mid pe pale were no male रामा चन्नारंतनी आने शक्या उनक काशत-कामार विकास के आसूरण श्राप्तनीयर मेंडे और आक्रमीमध्या एवं शानिका हुए। भोगमान्त्रमध्ये इत्यर कृत्य बारनेके लिये स्वतः प्रकार ५० जिलास्य और रिक्टिक्का वर्तन करके उन रूप एकओंने शक्ती उत्तव कृति, भवनान् शिक्तेः किनान्ते रिकारी । स्वयंक्त का सारे नरेकंगि कारकार रिकासी कृष्य आहे करनेके रिक्ट का भौकारमध्ये बहुत-सी बसार्वे प्रशासकुर्वक मेंद्र वर्षे । समूर्ण जनमहोने जी सहसंस्थय

plant part fram war after \$1 th and next trees boat side of the क्षांच्या निर्मात क्षेत्रण प्रमुक्तामध्यो काली पान्य नेपानी कालान प्रमुक्तन में पान कुर्वाक्रकेच्य क्रम्प करने हैं। जिस्सी पूर्वक, पूर्व क्रमी अने हैं कर राज की करने species all the Processes & it from more, and it this east offerworth mante de mare formere à de part frent about set mont general कार्य विश्वेष क्षात्रक विश्वास है कार्याद सामान्त्रके पृत्रिक हो कार्यापक हर्यादकी क्षा मिन प्रमु हो प्रार्थन । अन्य हर स्टेशक जो हरकत जन्मकर पर नामांची और स्तरक होने पेटर कैन्सरक हो। कुन केंग्स पर्यक्षण । हैराओं हुए संस्था — सरकारों। एक स्था लोगों केवर क्षेत्रेक व्यक्त क्रमण वर्ष कृत्य करा हतर क्षात्री की वर्त कार तुने र प्रमान जुष लोजोबार भारत होता । भारतान् दिसकेर ter if not it graphs I don't have apperlience that girth and rate Buger with the propert of the half being at abstract and the pre-भूगानीय प्रतिकार दान विसे । वनोंद्र फार्ने । नोक्कानकार दिक्तवी प्रान्तक दुर्गन क्राफे derived from their cap and true above, good from all after from south 10. प्राथम क्षेत्र प्राथमिकाची अनुसरित के दिल्लाक पुरस्त प्राप्त कर्या का विकास managements and restrict another school relative school about specimens and specimens with a registration association with facilities, surprise property day and \$1, per related बिरा न प्राप्त के तथ पर पर पर्यापको परन्तु । सन्तर्ग प्राप्तान अपनेत अपनेत प्राप्ताने के



<u> <del>ano a p</del>ast</u>at v<mark>es vez</mark>a na <del>en na na</del>ngga pp<del>e ves kes e éver e</del> ano pai <del>e panta mpanta pues ves en in</del> als esses e अन्तर्गत आठवाँ पीदीये यहायशसी नन्द हवीरे भाकर सम्पानित हो पहनाज अल्ला होने, जिनके वहाँ शाक्षात् भगवान् चन्द्रसेनकी अक्ता के जैसे आवे के, वैस नारायम उनके पुत्रकवसे प्रकट हो लीकृत्या हो स्त्रीट गये। यहातेजस्त्री श्रीफा भी शासको प्रसिद्ध होगे । अरुवसे यह गोपकुधार अनुसान्क्रीका उपदेश पास्टर सर्मज्ञ इस जनतुमें ओकरके नामसे विक्रंप स्थानि । ब्राह्मणोके स्तथ शंकरजीकी अवसमा करने आप्र करेका ।

कहकर असुनीनन्द्रन हिप्पलक्ष्य वानस्राज महाकालकी सेवा करते थे। उन्हींकी हरपान्जीने समस्य राजाओं तथा यहाराज आराधना करके वन रोनाने परव पर प्राप्त चन्द्रसंत्रकोः भी कृत्यादृष्टिसं देखा । तद्यनार कर शिया । इस प्रकार यहाकाल नायक उन्होने उस बुद्धिकन् गोपबालक श्रीकरको शिवनिष्ट्र सत्पुरुवेका आस्थ 🕏 । बड़ी प्रसन्नताके साथ हिनोपासनाके उस भक्तवत्मर इंकर बुष्ट मुन्योका सर्वशा हतन आसार-व्यवहारका उन्हेज दिया, जो करनेवाले 🖁। यह परम पवित्र ग्रस्थमय भगवान् शिवको बहुत प्रिय है। इसके बाद आख्यान कहा गया है, यो सब प्रकारका परम प्रसन्न हुए हर्नुमान्त्री चन्नसेन और सुक देनेवाला है। यह शिवधरिकको बढाने **ब्रोक्तरसे मिटा के इन सब राजाओं के देखते** - तथा श्वर्णकी प्राप्ति करानेवाला है । देखते वहीं अन्तर्धात हो गये । वे सब सना

लगा। पहारचा सन्तरेन और गोपशालक सुतवी कहते हैं — बाह्मणो र ऐसा श्रीकर दोनों है बड़ी प्रसप्तताक साथ

(आध्याम १५)

## विन्यकी तपस्या, ऑकारमें परमेश्वरतिङ्गके प्रादुर्भाव और उसकी महिमाका वर्णन

आपने अपने मलकी रक्षा करनेवाले कारको बाद वे युनिश्रष्ट वहाँसे गिरियात महाकाल नामक विवर्णलङ्गको बड़ी अद्भुतः विश्ववतः आये और विश्ववे बड़ी बड़े कामा सुनायी है। अस कृषां करके सीध आहरके साथ उनका पूजन किया : मेरे यहाँ ज्योगिरिवेशुका परिकार होजिये—ऑकार सब कुछ है, कभी किसी बातकी कमी नहीं नीर्वम सर्वपालकहारी परवेदारका जो होती हैं, इस भावको बनमें लेकर क्योंतिरिंड् है, उसके आविषांचकी कथा विश्वासल नास्त्रजीके सम्मने लड़ा है सुनाहर्ये ।

मृति गोकर्ण अथक शिवके समीप जा वहीं संजी सीस सींचनेका क्या कारण है ?"

ऋभियंनि कहा---- महामान सुनवी । भक्तिके साथ उनकी संवा करने लगे। कुछ नवा। उसकी वह अभिमानभरी भार सृतनी बोले—क्हावंबो ! ऑकरर सुनकर अहंकारनादाक नारद मुनि लंबी तीर्वमें परमेशसंक्रक ज्योतिर्विद्ध जिस साँह खाँचकर बुक्काम स्वर्क रह गये , यह श्रकार प्रकट हुआ, यह बताता हैं, ब्रेयसे देख निका प्रवंतने पूछा—'आपने मेरे यहाँ सुनी । एक सम्पर्कर्ती बात है, भनवान् नारद कींव-सी कमी देली है ? आपके इस तरह man fin fier ich ibn webe word men San meit affr gegenehaft war merbe है। इसके दिवस्ताक विकास क्रमानमंद्र केन्द्र — 'प्रयो । अन्य यहाँ विकासकर्त कोकाओं भी बहुना हुआ है। बिल्नु तुमाने जिलान करें।" क्रिकारक प्राप्त कर्त करने भी गाँउ गांध है।

and and between mount मान्युओं क्युरेंने जिल साह अर्थ थे. समी मान्य कार दिये । पान विश्व पत्नी मेरे allow arrival fourt \$1 to river हुत्तर कर ही-कर संबद्ध हो कहा। अकरे. and it forgotte territory temperal काराक संपूर्वक अपन्ता के नेपा देखा कृष्टिक रिकार करके का भगवान संकर्भी क्षण्याची परका। अध्यक्षण अर्था कार्यका arterrell forty k out prescribe. these blyophics descript trust spirit है और नुक्ति क्यानो प्रमा है।

मारनेपाली हो र

बैस्त काले. केल करो । इन्से करून १००० - वार्गानक चरिनावको नाम दिया । में पूरण

ৰ্মান বিভিন্ন সংক্ৰমণ কৰা চৰকাৰ কৰা কৰাৰ কৰাই কৰাৰ সময়ত কৰি নিৰ্মাণ কৰা চকৰাই কৰি কৰাই কৰি কৰাই কৰি কৰাই কৰি नार केर कथा। केवा र कुमारे कही तथा जावा विश्वेत अन्य आस्त्रात्वा कही पहले



केला भोपी का बात सरकार पालेका क्षीर प्रा: नांकाल्या विरामस अस्तुनी सिन्ध प्रतास क्षे रान्ने और स्थानांको सुन्ने percurus strift freife aucest naue ib Biefe fein mitt nach dem fie feiner : क्षत्र अन्य में त्याहराके एकामके फिल्कनका नहीं । यहाँ यो एक है अनंबर मीन्स्न का अह से शिक्तकान्यकारी हेल्टी श्रमधार नेजनकर कार्यनी - कार्यन्तीने निजनक क्रे. नाम : प्रकारके औ क्षांत प्रथम को नके। क्रुट्रोने विश्वकायानको स्वाहतीय के वे भागका जानने विश्वनात हुन् अन्यना का सकत्र हिम्माका को वारित्योग्या और मार्थिकपूर्वित का विकासकारि प्रतिहित हैं कर और हार्क है। में प्रमान हो। एवं सन्तम, हुई, अलब्दी बन्नेबर लाहर हुई (बर्न्नेब्ररक) कारों कोले--'विश्वत ! तुम अनेकान्त्रित है अवलंबर की कहा है। इस प्रचार का वाली । में फार्क्स अर्थात वार्त्र का देववाला । अर्थात और वरवेश्वर —वे क्षेत्रो वित्यतिक्ष क्षात्रको अस्तिक कार प्रदेश व्यवस्थान है। रिक्त क्षेत्र । केवह अन्ते ! अस्य का मन्द्र राज्यको और अवेग्यके का सन्ते कार के मांक्यांचार है। यह अन्य पहुंच्या किर्द्वीकी पूर्ण की और अन्यतन प्रकार है को बहुत यह अभीत पृद्धि करान. भूषणकारको मंगूह करने अनेक वर प्राप्त ब्रोजीकरे, यह अन्तर बाउर्वको निरुष्ट किन्छे। नामज्ञान् वेकना जनके अन्तरे क्रकारको पर्य और विकासका भी अभिन सन्तराम् प्रमाने को यह साथ पर है। सरकारक अनुवार करने समा। बंदर दिया और बाह्य--'क्वीनामा विकास १ त्या अन्तर्व अर्थाक् वार्याका विद्या विद्या और हैं। इस्ता क्रमान संस्थान कृत करता से ओलिटियु समा १३० और सम्ब है, यह मानाक मंत्रके मित नहीं आना और असरवामत के मान निरूप है, यह मन अन्तरे अन्तरेत फानको साह का नेता है । क्षान्त्री संभाग पार्टि ।

मुरूओ पहारे हैं------**ग्रहणियो । ओकार**णे

auf gef aus frac ; preit mit ft gem कुरुप कार्यक अर्थन्तिस्थान प्रयोग क्रमीन्स ( (39WHW \$4)

#### केट्रारेक्ट तथा धीवप्रकार रामक क्वेरिलिट्टोके आवियांचकी कथा तका उनके भारतसंका वर्णन

बही । जिल्लामी अवस्थित अवस्थित होनेकेट बाररका नामाने ।" प्रतिनिय काले. काल्ये क्यू पार्थिवरिक्ताने पुर्वित्त प्रोतेके लिये आका करते हैं । धन उन क्षेत्रक कवित दश्य काले व्यूत दिन कीन रहे, अन् एक अवन करवेवूर दिवने अवन क्षेत्रण क्षा — में ज्ञाने आगध्यक व



रहरूको स्थान है। -क्रमुक्तो ( प्रान्तकार, असूत्र है। एक क्षेत्रो सुक्रको कर करेनी । अस किन्तपुर्वेद को पर-आरम्पन सम्बन्ध के अवस्थान सम्बन्ध करते. केन्स स्वत्यानक वार अवेद है और प्रत्यक्षीर प्राप्तिकावक्षीकी सम्बन्धि नोमंत्र दिन्छी सम्बन्धि meren mert fi, an wiebe melde aus- beer ' alle son word ft sier क्रिकांन्स्ट्र क्याका अन्य विकार को पूजा पांत्र पुत्रे पर देश बावन है से अपने सम्बद्ध पहला प्रशासके निर्म प्रमाणन् प्रमानने प्रमाननः पूजा प्रमान करणेके निरम नहीं निर्मान ही



का क्षेत्र प्राथुओंके इस प्रकार अनुसक करनेकर करकारकारी ग्रेक्ट क्रिक्टकोर the deposited out apprinting the विकास क्षेत्र करू । इस श्री-शर्म कृष्टिया क्षेत्रकर

मान्यु औरतीया जनवार करने और क्यानेको । संकर क्योतिर्शिद्धके कर्मी अवसीर्ग हुन् है। इर्जन देनेके दिनों एको केन्द्ररेक्टले आजते. अभ्यत का स्वरूप कार्यका और गुरूका अस्तित् हो वहाँ रहते हैं। से शहंप और पूजन आधान है। असलो ! पूर्णकारणें एक कार्यकारे प्रकारको सहा अनीव गल् अक्न - व्यवस्थानी सक्त हुआ का, जिल्ला जन कारते हैं। उसी विक्से रेजार जिसने भी भीच था। यह सद्ध धर्मका विकास करता व्यक्तिकारणो वेदश्रेश्वरका पूजर किया, और समस्य प्रार्थिकाँको दुःस्य देश था। यह अरहकारकं सभा वेस्ट्रोचा विरामकं रूपांच्या करावते ।<sup>4</sup> वर्तन कारके बनुष्य मोशनक भागी होता है, इसमें संस्था नहीं है। कैदारेश्वरमें मन्ति काई कुम्मकर्ण से विका से। काईस्तित का करके उनके चलतक पहुँकरके माले मानि विकास कम कर्वत और मानका राज ही बर करते हैं, के भी गरेश था करते मुख्यतमें था। विराध मेरे वर्ता के, बिर्ण् मही है " केदारतीकी महेजकर कहाँ स्वातीके बारे आनेवर में अर्थी जाता-वितास प्रैम्पपूर्वक केवरिश्वरकी कूना कारक बस्तिका आस रहती औ । एक दिव मेरे कारा-विका

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

कहेंगा

कार्य वृत्त्व और भवका जान करनेवारे रवेकांत्रिको कावको साक्ष्मा भगवान् Brok रियो सक्षयें भी दृ:सा दुर्लभ हो गया । यहामाली प्राथमा कुम्बलमानी सीर्य और और जो क्लाब्य विकास क्रिय क्ला नहीं कर्येटीके नर्थसे असम्बुधा का प्रकाशकारी विव्यक्तिकोर निकार विकास कारणे अञ्चित कारणे साथ एक कर्पतपर विकास कारण क्षश्य (कारूम का कड़ा) अवस्ता है, यह का। एक दिन समझ सोमारेको दु:स कार परम्यपुरत राज्यसम्बद्धा दर्शन भारते सम्बद्धाः वेतेषाते सम्बन्धाः परमानी दुर्ह भीवने अवनी भागोंसे गुला हो जाता है, साथ ही जीवन्तुमा । बालसे भूता— 'मर्ट ! मेरे विवासी कर्त हैं ? भी हो अलाह है। को कहरीकरूपी शतक करता : हुन अनेतरी अन्ते 'सारी हो ? मैं जा राज है, को भी जीवानुस्ति त्राप्त होती है। या और असमा प्रमाण है। असः प्रमाण पास

्यक्तरी जोत्त्रे—सेस ! शुक्रमके स्रोधे राहरनेवाले को पुरुष कार्वकी साधा आरम्भ कारकारी बीरको औरावने कार अस्ता। की हे—इसमें क्रिक्ट करनेको अक्टरमकतः पूर्वकातमें राजने कर करता। अपने क्रिय बाल को रोपेकं पश्चास् मनुस्त्रका किर जन्म अनस्त्र सुनिके दिल्य सुनीक्त्रको अनग महीं होता। अवहानो ! इस चरतावर्णी आक्रम बनावेके तिनो गये। ये बड़े सनस्यै क्रमूर्ण जीवनेको परिवासको जनवान् मरः। और महत्त्वस थे। उन्होंने कृतित हैतार सेरे नाराध्यमको सभा केद्रारेश्वर कृष्णुकी पूजा असा-विस्तको मस्य कर करना । वे केनी गर एवं । सबसे में अनेत्मे हैकर बड़े कुलके अस में धीनसंबार जानक जोतिसीर्पपुष्पाः एतम इस धर्मनवर राहने कसी । जैस बहेर्प शतकारमः वेहाने अवस्तान नहीं वह गन्त । वै अस्तानमं और

पु:रक्ते आतुर होकर वर्ध निकास भरती राक्षसने ब्रह्माजीको नवकार किया और करमानाकी हो । अन्य में तुरकारत ही राज्यात कारकेवाले औहरिका कादन संहार कर शंकर वर्ण कल्ल्योग करती है।

अल्लाकम् बीवर हैरतः।"

गचे और इस प्रकार केले ।

अनुसर पा प्रति।

करि अस्य करात है और युक्ते कर देख कराते. बानसिक, कान, अस्टि करके, नार्किक-कहीं तलना न हो ।

भों। इसी सभव महान कल-परकामले अधाओं भी उसे असीड का देकर अचने सम्बन राहत्त कुरुवकर्ण जो राक्तके कोटे थानको सहै नवे। स्वार्थीये अस्तन्त बल भाई से, भाई अल्पे । अनुरेने मतनस् नेरे स्वयाः याकार शक्षास अपने पर आणा और मस्तायके समानम किया । स्थिर में मुझे कोडकर सक्षा प्रशास करके. लीवसन्पर्वक अंदे नर्वसे बाले गर्ने । तत्त्रबादत् तुन्हारत जन्म हुआ । तुन । बोला — 'माँ ! आब तुन्न बेरा बाल देखी । मैं भी विताके समान ही भएन् बसमान् और इन्ह्र आदि हेबसओं तथा इनकी सहस्वता कार्टुना ।' ऐसम काइकर भवानक बराकारी कहते हैं—अब्रुट्ये ! भीवने बहले हुन् आदि देवताओको जीता कार्यटीकी यह बातः तुनकार भवानक और वन सकतो अधने-अवने स्थानले परकारणी जीव कृषित हो यह विकार करने निकास बाहर किया। सहस्रता हेसलाओंकी राजा कि 'मैं जिल्लुके साथ कैसा कर्ताम अर्थानारे उज्यान वश्च लेजेवाले ओहरियां भी काले ? इन्होंने भेरे विसामते चार अवस्थ। भेरे असमे चन्द्रमें इराजा। फिर अस्त्रकापर्यक माना-नार्थी भी उनके सनके हाक्से नारे कुश्तीको जीतन जरान किया । सन्तरे पहले मने । विराक्ततो भी इन्होंने ही बार काला बाह कामरूप देशके राज्य सुदक्षिणको अर्थेर इका प्रभार पुर्श सहस हुन्स दिया। पदि औननेके निन्धे गया। बारी राजाक साथ मैं अपने निसायन पुत्र हैं सो ऑहरियते जलका धर्मकर मुख्य पुत्रस । सुद्ध आपूर भीमने इक्कानीके दिये हुए बरके प्रभावने दिवके पेक्स निश्चम करके भीन महान तम आखित रहनेवाले लहावीर सहाराज करनेके रिज्ये करूर गया. उसने अग्राज्यीकी. सुदक्षिणको परास्त कर दिया और सब अस्तानाके रिन्ते एक इनार क्याँतक कान्य सामाविक्षेत्राहित उनका राज्य तथा सर्वास संग किया । सन्दर्शके बराव-भाग का मन- अन्यने अधिकारमें कर दिन्या । धनकार क्री-मन प्रश्लेषका क्यान किया करता था। शिक्षके क्रिय क्रमा धर्मतेनो परम धर्माला सब लोकवितामह ब्रह्मा उसे वर देवेके दिन्हें। राजाको भी उसने केट कर लिया और उनके वैरोमें बेडी डालकर वर्डे एकाना स्थानमें वंद महाजीने कहा—भीव ! मैं सुवयर कर दिया। वर्ध उन्होंने भगवानुकी प्रीतिके कारण है; रूप्तारों को कुन्छ हा उपने दिवसे शिवकी उत्तम सार्थिकपूर्ति बनाकर क्तुरिका अञ्चल-पूजन आरम्ब कर दिया मीम ओस्य — देवेश्वर ! कमशासन ! उन्होंने कर्मकर पञ्चातीकी सुनि की और 🛊 ले अराज मुझे हेरन करा दीर्जिये, जिलकी - पुजनकी विधिक्षे जंबर-जीवये गुजा सम्बद्ध की विविधूर्वक भगवान् शिवका ध्वान सुलजी कहते हैं—ऐसा कककर इस करके ने जनवज्ञा पञ्चाशरक्ता (ॐ नम

निहरण । क्या क्रम् करणे लगे । अस्य कर्ष मक्ती करने रूपा —'तुल कोग क्रम क्षथ 'क्षतेगा, प्रसमें संदेव नहीं है।' मुझे ही हो 🖰 महर्गियो . बुराल्य सक्षासीकी 🦠 सम्बद्धा स्वयं ही उनकोग क्टरने रूपा ।

मन सब देवता प्रथा अपि अल्बन अपने अध्यक्तो बले नये । चीडित हो अहम्बर्धशिके मुह्यर गर्व और क्रिक्का आरम्भव सभा सम्बन्ध करने लगे क्रमके इस प्रकार सुति करनेपर भगमान, रक्षा करनेके लिये सादर उसके विकट गुवे शिष अत्यक्ष प्रसम्ब क्रे देवलाओं ने बोले भॉको । तुन्हास कीन-पत कार्य सिद्ध कर्ष ?' आप समाना आरब्ध किया । प्रमनेथे 🟚

कानने हैं। अरुक्ते क्**स** भी अञ्चल नहीं हैं। उहे हैं। प्रभो ! महेकर ! कुञ्चकर्णने उत्पत्र **地名(会会 )**。

प्रमाने कहा—देवलाओं ! काष्मक हरारा कोई काथ करनेके किये अथकार है हाके राजा सुर्राक्ता मेरे श्रेष्ट भक्त हैं। उससे भरी जिल्ला का उन दिनों उनकी साध्यी जेरा कुछ संदेश कह हो। जिर मुख्यरा मती राजकल्यमा वक्षिणा प्रेमपूर्वक सारा कार्य प्रीय ही पूरा हो सामगा। वार्थिक-वृज्य किन्त्र आरती थीं। वे देश्यति अस्ते ब्रह्म ज्ञानक देशके अधियति अनन्त्रभावके अस्तीका कान्याक कानेवाले. महातुक सहित्य ! प्राक्षे ! तम की विकेष भागवाम् संभारकर मध्यम् स्टाने और प्रतिदिन । यस हो । अतः प्रेमपूर्वक चेरा भागव सही । करीको अस्त्राधनामें अस्पर सुने थे । इधर बंद - दह सक्षत भीम हाराजीका वर पाकर जाल राक्ष्म परके अधिकानसे केतिन हो बहासर्व 🍇 तथा है। इस्तित्वि असने तुन्हारा विश्वकार आदि एक धर्मोका लोग बरने लगा और जिल्ला है। वरंतु अब मैं उस शहबंदी बार

यतथी कहते हैं---ब्राह्मको ! स्ता उन महत नहीं सेन्य साथ से असने सारी पृथ्वीको । तथ देवताओंने प्रसारतापूर्वक वर्ती जलार अपने नवामें कर निवार जब लेखें, शास्त्रों कर महाराजसे सम्बद्धी बची हुई सारी बात स्पृतिको और पुरान्तेने सभावे हुए धर्मका कह सुरादी। उनसे यह संदेश अध्यार स्मेच काके जनिरकारी क्षेत्रके कारण केवताओं और वहाँवैयोंको बाह आनन्द जात हुआ और में सम-के-सम बीध ही अपने-

इसर अगवान जिल भी अनने गर्नाके साथ लोक्जिको कामको अपने मकार्थ और राजकारों अहीं हदर गये । इसी समय विकास मध्य महर्षियो 🖟 🗗 प्रशास 🖁 । जर - कामकवनरेहाने श्रामिक दिख्यके सामने भाव जोरं — देलकर । अस्य किसीने एक्सको अध्यक्ष कर दिला कि राजा अन्तर्वांनी हैं. अतः स्तर्क वनकी सारी कर्तः सुकारे (जातके) दिन्ने कोई पुरहारण सर

**प्या** समान्यार सुनते ही यह राक्षण कर्पाटीका करवान या सक्षम भीव कृषित हो उदा और उनको कर हारानेकी अल्हाजीके दिये हुए करने सामिकाली हो। इन्हास जेनी तलबार हाथमें लिये राजके केम्बरऑकर निरसर बाहा है रक्षा है। अस - बाहा अवर । बाही व्यक्तित आदि जो सामग्री अभ्य इस इ: लदानी सक्ष्मका नाल कर स्थित भी, उसे देखकर सभा उसके प्रयोजन दीनिये । इपयर कुथ क्रीनिये, किल्ला व और स्वकाशने समझकर राज्ञसमें बंदी मान कि सभा मेरे लिये कुछ अर रहा है।

राज्यको बहुत इति अस्य पुता क्या कर रहे. इतिहासी इसका असर कर द्वारियो । 🖹 ? राजाने प्रशासन् क्रमध्यक रक्षाका

हक हे कर धाले । महनवार प्रोक्तर मेंकि साथे आयोजनाका विकास्य सार्वकारण प्रोक्त क्रेसका कार युद्ध हुआ जिसके स्वास करते । अन्तर्भ करोगी आदाओं ' इसके इस समयान ११-६ रखे प्रार्थना वर्त

असः सम्बन्धाः सम्बन्धाः सम्बन्धाः । स्वतः अस्य । अस्य सम्बन्धाः । सम्बन्धाः । सम्बन्धाः । अस्य सम्बन्धाः वरपाको में कलपूर्वका अध्यो राष्ट्र कर देना है। को अध्या करें । निर्माणको काटनेक निर्ध देनर विकारका तम महत्रावकी राक्षकन कृत्याक कार्यकारी कार आकारकारण है।

नारदर्शके इस ककार वार्धक करनेपर भार सीधका कहा— वै बारधा जनन्द भगनान् सम्भने हेकारवानसे इस समय म्बाची भगनान् विस्तार एउन सम्ब है। सामार स्थानांको कम कर कानः। सुने १ तक राज्यस भीतमे सकतान् राक्षाणं प्रानः तक देवनाभागंत देवने-देननं जिस्तानं। इस बहुन निरम्बरायुक्त दुर्ववान कक्कार समान्यः असे स्थानसम्बद्धाः वृष्यः वार विया । नेहननार भागकाच्या और सामान् शंकरके पार्थित । भागवान् शंकरकी कृताम हुन्द्र आदि सपान् निर्देशकर महत्त्वार संस्थापी । बार महत्त्वार पत्त देवनाओं और व्यविश्वारीका दर्शना विर्मा भारतेकोलङ्का स्वर्ध भी नहीं अस्ते पार्य। तका सन्पूर्ण जगन् काल हुआ। उस सम्पूर्ण कि काम साक्षात् भगवान् तर वहाँ प्रकट हो। देवलाओं और निवासाः श्रीक्यांने सरावान् सर्व और बाल - देलों में प्रीमेश्वर हु और जोकास प्रार्थना की कि प्रार्थ । आर्थ पार्ट क्षावनं धनावर्धा स्थापेर किये प्रकार हुओ है। ज्यानांको सूरत १८४६ नियो स्ट्रा निकास मेरा प्रधानमें ही बंद कर है कि में सम्बंधियन। करें । यह देश जिन्दिन प्राप्त राजा है । यहाँ भक्तकी रक्षा कर्म । इस्तियं भक्तक सुर्थ । अक्कान लोगांक प्राय: द स्व ही प्राय होगी हेरेकाले की बलको आर टुकियार करों । 🥂 है । परेनु आयका दर्शन करनस वर्धा सम्बद्धाः ऐसा कहरता बारवान विश्वत विश्वकतं । कल्यान होरतः। आव शीरालंकरकं नामसे इसकी सम्वयस्थ हो इकडे कर दिये। हम जिल्लामा होने अन्य सम्बद्ध सम्बद्ध का रामान्य किर अपना विद्युष्ट बालावा। धनारबोद्धी निर्देश करेंगे। आधार वर्ष धरन् प्राम्पने इस तुरुके विश्वासंक भी सैकको ज्यानिनिष्ठ करा पृथ्वनीय आहे. संघात

क्षता हो उठा । तम भारटाँचे आका चनता क्रमता क्रमंग कारता लोकस्टितकारी एवं भक्तकार पर्य मानन शिव प्रमुक्तपूर्वक नार को लोगोको कामी कही किस हो गये। (अध्यय ११ — २१)

## विश्वेष्टर व्यक्तिकिङ्ग और उनकी महिपाके प्रसद्भी पञ्चकोशीकी महत्तका प्रतिपादन

मुन्तरी करते हैं --- मुनिकारे । अब मैं जान कारनेकाला है। तुमकान सुखे हुन कालीक विश्वेषा आवक व्योगिनिहरूक भूगवया औ काई भी बान मुहिताचा होती कारत्या बनाइंगा, जो बरायलकाश्रद भी है, यह अधिक्रतन्त्रवाण्य निविश्वत हते

स्थाना प्रकृतना है । अपन केनामा ( अक्रेन) 🐒 ै। फिर में ही परवाली संपूजनको । इन्दर अन्तर्यो अञ्चल अनुसर का पार्ट ( अस्तर हो तिन्य स्थानको । ये दिन्ह हो कुछ कुरू का, जान्यत दीरवा कार हुआ और को जिन्दोक विद्यार, जा अवदात अवन्य ही नावक विकास स्थापन के विकास के किया के बाद का अपने किया के अपने अपने अपने के क्षेत्रके व्यापन-विकार अनेका अन्य कार्यक व्यापन-विकार का व्यापन-विकार क्षेत्र रियम्पर से सोनी प्रकृति और कुश्य म्हान्, मृत्रिकी स्वयंकान विश्वास साम कार्य हुए में क्रमण का राजे । इस अनव निर्मुण कहा अवस्थित क्षेत्र क्रिका । इस अनव कारणायाचे अवशासकानी प्रकार हिं— तुमः वर्गकानके बारका अनोर प्रतीरने बार कारणी क्षेत्रमात्रा सम्बद्ध व्यवस्थि पार्वक्षक । विका कुमतः अञ्चल क्षरमात्री प्रकृतः हुई। विकासे कारत पूर्ण पर्यक्ष करून सुर्वप्रकार विकास स्रोत्ता र



में प्रकार और भारत संस्क भाषाने ही मंदनेवाओं का अर्थानीय वरणात्वानों . हिम्ब र स्थानकों, मिन्हे को कार्यु कहार है है काची सकते के ही अलेकी हैका अराज नहीं। किए को क्षेत्र हम संस्थ कहीं रिका

नक विर्माण विकास समाहे, प्रारम्भा क्रीक और को क्षा स्थान प्रकार के सके र इसने को अरोक लेखे कोड़ क्षाप्त करे सुमार कराउंका की शुद्धे, उसे असिन कंदन है। इन का व्यवस्था अन्यक्षण प्रकृतन्त्रने मृत्य कर्म्य मार्का स्थानमध्ये ही हा अध्येष (अकृतिः ३६ क्षेत्रम्क क्रिके क्षात्रः) यह मन्तर आसारक्षा अरेर पुरूष । वर्षे सुन्दि करें । पुनिवासे ? उस. पुरूषके सामीय अस्तर विद्वार हो सवत । वस जानगर जान हो गया । वहाँ दुसन कुछ को दिव्यक्ति सहित्रका को जिल्ले हेम्बकर मनवान् मिन्तु मन-प्री-सम्ब कोल उत्तेः च्या मैत्री अञ्चल बस्तु विकारी केने है ? उस समय इस अरक्षणीयो पेरान्धर अनुति अन्यना सिर हिलाका, किसके का अधुके सामने ही कार्यर एक बारनसे साँग गिर गड़ी। बड़ाँ बड़ साँग भिरी, वर्ष स्थान परिवर्तशिका नावक वहान् मीर्थ हो पन्त । कर पूर्वीता करशरित्वे वह तारी पक्रकोशी कूमने और महने राजी, सम निर्मुण विश्वये पृत्तिक ही उसे अन्तरे विद्यालके क्षर्य भारत कर किया। मिर विच्यु अवसी फरी अकृतिके साथ वर्षी संबंधे । तब करबी कविसे एक कंत्रल प्रकर हुआ और उस कप्परने अक्षा अपन हुए। उनकी अपनिते भी प्रोक्तरका अगरेज ही कारण का । सहनका

इ.संस्थिका व्यूह्मारक्षण वर—११४(१) इस सुतिरो भी को का सिद्ध होती है।

अभोने दिवसी अध्या समार अञ्चल सक्ति भी गति गर्ही है, उनके लिये जारानाही वरी अवरम्य की। अनुसारीने अध्यानको भीता ही नति है। कारक्यमधी पश्चकरेली करोडो मुक्त मधाने । अक्रान्यकाः विकास नार्मियोगे इत्याओंका विभाग करनेवाली है। अर्थ भक्षम करोड़ मोजनका बलाब है। फिर समक्त अवश्यम भी मरणकी उच्चा करते. मनकान् दिवाने का सोका कि 'जागावाके हैं। किर इसरोकी से बात है क्या है। बा भीतर कर्मपालसे बैंबे इए प्राणी नके कैसे। संकरकी प्रिय नगरी करती कर भेर और अपन कर समेरी ?' का शोधकर अलीने क्रेश अक्षा करनेकाली है . मुक्तिराधिनी वहासांसीको इस जगर्म क्रेड Ren c

प्रकारिक्त करनेवाली मानी सभी है। अलाह्य 🗷 प्रधार कहा । मुझे करण जिल है। यहाँ सार्थ करणत्याने 💎 इंद्र गोले---विश्वनाथ 🕽 अहेश्वर 🎮 'अभिनुत्र' स्थिता स्थापना गरी है। असः अस्पन्य ही है, इसमें संजय नहीं है। सम्ब भेरे अंजाधन हरे ! तम्हे कभी इस क्षेत्रका चहारेख ! च्या अस्त्यात्रका क्रमा व्यक्तिको । म्बाग नहीं भारतर व्यक्तिये।" देखा व्यक्तियर अध्यक्ति । सोवर्धारस्यी व्यवस्थाने आक्रमो धारकान इस्ते काशीपरीको सर्व अपने सहा नहीं रहन काहिये। जनसाम । मै विज्ञुलमी जतार कर मर्त्वलोकके जगनमें अवपरी अर्थात करता है। आप बहुँ तहकर कोड दिया । अस्तर्काका एक दिन पर होनेपर - जीकोशा उजार करें । क्या कारे जनत्त्वा प्रसन्य हो माता है, सब भी 📉 सतशी करते हैं—स्वयंत्रा यन और भारका कर लेते हैं और जब इस्पाहरा एनः। बहुते हुए हैं इस्पालपूर्वक असी कहा। नवी सुद्धि बाँग जानी है, तब इसे फिर बे इस मार्थक कार्यको ही इस प्रीको 'कार्यी' कहते। बालको सीवो लोकोके ध्यावी सभा प्रका है। कार्यामें अधिमुकेशारितक सदा और विका आदिके द्वारा की सेक्नीय है। विकासभाव शहरा है। जब मधायालको देख | कार्योगरीको अस्य अस्की समाधारी पुरुषोक्तरे की कंधा जनान करनेवारम है। लीकार करें। में अधिक शुक्तकी जातिके मुलीकृते । अन्य मोश्रयाक्या भाषीचे लिने वही शता आववत क्यान स्वानने काकृष्य आदि पुरित जाह होती है। केमल स्विपभावने बैठा रहेला। आव ही पुरित 👫 काशीने ही जोवोंको सायुज्य नानक टेनेवाले तथा राजुर्ज काननाओके पूरक हैं. क्ष्मोत्तम मुक्ति सुरूप होती है। जिनकी कर्ज़ी दुसरा कोई नहीं । अतः आप परांपकारके

कैन्डासके पति, को भीतरसे सरकाजी और कहरते तजेएजी कहे गर्च हैं, कार्त्जाप ''यह चक्रकोशी करही लेकने काल नवले किल्लान है। व निर्मा हान रह कारपाल कृष्टिक कार्यक्रमानाम जार की सम्बद्धानामे प्रकट हुए शिक है। ज्यान कारनेकाली, ज्ञानदाजी अच्या कोक्षको बारोबार प्रकाश कारके रिर्मुख शिक्से इस

निश्रय है इस कार्मापुरीका क्या नहीं केता । इत्युक्तिको करावे एर्क्नशाले अविक्ताने औ अस सम्बन्ध भागमान् जिला इसे विश्वासम्बन्ध अंकरते बर्गाकार प्रार्थन करके नेओंसे आहि।

अविमृतः बोर्ड--कालकर्या सेनके भूतराज्याः स्थापित कर देते हैं। कार्योका सुन्दर अर्थनाः देवाचितेन बहादेव ! अस्य

विन्ने इंद्यार्गक्ष्य सदा वर्डी विकासमान हो । विकासभने धनवान इंक्स्पे इस प्रकार मान्यविक्य । अन्य समान जीवांको संस्था- प्रत्येग क्षी तक सर्वका विकास समान विकार भारते ।

सरली करते हैं। इस्कारते । उस सर्वधेन्न एरी हो नकी।

कानामें पार करें । इस रे में कारेक्टर प्रार्थका जोकतेका जनकार करनेके जिल्ले कहीं कराना है कि आब अबने घन्तकित कार्य जिल्लाचार हो गर्थ। किस दिनसे धणवान् क्रिक करणीचें आ गये उसी विनसे करणी

#### बाराणसी तथा विश्वेशरका माहात्स्य

अस्तिवन निवयत बाह्यस्य क्या :

सनके करने हैं। वृत्तीवारों ! में जीवन्युक्त ही बन्दाना वाहिये । वे दोनों कहीं प्रोक्षपम् हो काराव्यकी तथा विश्वचनक परमा भी को भएन ही मोक्ष प्राप्त कर लेने हैं। यह मुन्दर माहरूपका कर्णन करना 🛊 सुना । येने निश्चन कार करहे 🛊 । धर्मोक्तरप्राणि एक, सम्पन्नती बात है कि पाडती दर्बाने दर्बा उने । इस परम उनम अस्मिन्न सीर्वाने र्त्वक किया कामगर्भ कही प्रमानको यो विद्यान वाल है, इसे तुम बन सराकार माथ मानवान कियम आविक्या क्षेत्र और समें। मधी वर्ण और समम आविष्टे लाग भगरे ने कालका जनात का बंधे अंधर्य तय परमध्य विभाग कहा यह भी बच्चे व हो - यदि इस पणि सर अर्थ से कारकार्यादारी सदाके, किये वेट बद्धानम क्षत्र । मुक्त हो ही अले हैं, हमार्थ सेदाय नहीं है । सर्वे है और सभी जेलांको बुलिया सर्वधा हैन्। अपनित्र स्रा या पश्चिम, भूगानी है क है। इस क्ष्मने विद्यारण महा भी बानका विकारिता विद्याल हो सा बन्धा राजनात, आक्षय के नरना प्रकारके केव धारण किये जाता. संकारहीना अवका कैसी-तैसी---मेरे लोकका पानेकी हुन्छ। रूपकर विकास कैसी है क्यों न हो। परि इस क्षेत्रमें परी हो और जिल्लिय हो निन्द प्रशासेताका अध्यास । से अध्यय सेअसी प्राणिनी होती है --इनमें करने हैं। उस इसम महत्वांचका सम है मेंबर नहीं है। संस्था, अध्यान, उद्योगक पेप्युचन मोग । उसका सांनचाहारा शांनपादन अध्यया जरुपात जानी जैने सही नरनेपर इ.आ. है । यह भाग और साक्ष्मक कल्प प्रदान । संग्रह पाला है | वैसं और कहीं नहीं पाला । करनेवालः है। यहेश्वरि । बागकार्शः धरीये देखि । बार्ग मरनेवालेके लिये व जानकी निकार करना पड़ा बदा ही अन्तर करना है। अपेक्षा है न व्यक्तिकी न कार्यकी रिया कारणां है जब कहा छोड़कर कार्योंने आवारयकता है से दानकी से कसी राज्या है, करें कराज्य है, सूत्रक जो नंदर चन्ना, संस्कृतिकारी अधेशत है उत्तर व वार्यकारे 🗗 मधा मेरे मध्यका जानी है. व दांना अवदय ही। यहाँ नामकीतंत्र कुजन नका उनम जातिकी। माश्चक भागी होने हैं। इनके निर्ण तीर्थनी। यो अपेक्ष नहीं होनी। को मनुष्ण मेरे हल अन्तर्भ नहीं है। विक्रित और अनिहित दोनों। योगस्तायक क्षेत्रये निकास करना है, वह कक्षे प्रकारके कर्न उनके रियं समान है। उन्हें जैसे भरे उसके रियं क्रोक्सी प्राप्ति

मका राजरत क्षेत्रों हुए लीकीका सार यह जीकती अवने द्वारा किये वर्ष प्रधानाथ अगस्तक है और जिसमे वर्णको रुचि त्यान ही। अधिनकता होनेवर करन जन्म कान होता है। है, यह की की देश क्षेत्रमें कुरकुर्व जात होता. युध कर्मकी कर्मा और अञ्चल कर्मकी है से कुए संस्तर-कवनमं नहें बहुत । किए अधिकास होनेक्ट कही अधक जनकरी प्राप्ति को क्यानो रहित, और, सरवारकी छली है। फार्नित ! अब अब और अञ्चल क्रम्मिन, व्यर्नकृत्रक और अर्ताध्यके क्षेत्रों है क्रमाँका क्षत्र है जाते है, राजी अधिकानमें रहित होनेके कारण किही भी जीवको सका बोध जार होता है। यहि कर्मका आरम्भ न करनेवाले हैं, उनकी से हैक्सीने वर्धकारों असुरवर्धक करनीका कार ही क्या है। में एक मुक्तों ही दिवस है। । वर्जन किया है, सभी उसे इस जनानें का तीनें

काम कर क्षेत्र 'अनिवृक्ता' करा करा है, का अर्थी क्षेत्रा, कह विश्वित करा है। विस्ताबी में जान है और जे क्की क्का करता है, जोश तरफ करता है।

सुनिवित्त है। सिने ! नेता पर निव्य पुर जब कामानुनेको प्राप्त होना है। उसे पारी मुक्कारे भी महानार है। इन्हर जानि रेक्स भी , कारानाका अश्वत्व कारके ही पीछे मोक्सारे इसके कारतन्त्रको नहीं जरनते । इसलिये यह अहि। क्षेत्री है । सुन्दी 🔮 जो इस अधिनुत्त महान् क्षेत्र अधिनुसर् नामसे प्रसिद्ध है। क्षेत्रमें बातक करता है, यह इजारी मजीवन क्योंकि नैनिय अर्थि राजी सीवाँके यह शेर्ड नेटबी बातन पायर पायक करन क्षेत्रकेके 🖟 । यह बरनेकर अवस्थ कोडा हेर्पकरण 🕻 🕒 बडाल ही जेडर करता है । सहकाहि बहरपीयें बर्गमा कर अस्य है, मोक्षमा कार कमता है। भी अपने किये हर कर्ममा क्षम नहीं होता । 'अभिन्त' तीर्थ (मारी) है—ऐसी मार्थम कल अवस्थ है सेनम कात है। विक्र-वेंकी कारका है। प्रकानुकार कोजन, केवल अनुव कर्म क्रक देवेवाला होता है, कारण, प्रतिक तथा विशिष्य कार्योक्त अनुसार - केवल क्षाप कार्य कार्यकी प्राप्ति वार्यकेवालय करता हुआ भी महत्व यदि इस अनियुक्त होता है तथा हाथ और अञ्चय केने कार्नीर्स सीर्थने प्रान्तेका वरित्यान करता है तो उसे अनुबन-भौतिको अनी अलानी कनी है। मोक्ष निरू जाता है। जिल्ला किल किन्नोंने अञ्चल क्यांकी काले और जुल क्यांकी इस करशीपुरीमें दिवाधानोद्वारा अनेक व्यंत्रकर कुलूकी जाति हेती है। की मनुष्य रिकलिक स्थापित किये गये हैं। मार्थित | वे. काफी सरकार गढ़ामें स्थाप कारता है, उसके सम्पूर्ण आमीहोंच्ये देनेशको और जेसदायकः सिरम्यका और संवित कर्मका पात्र है। 🖟 जारों विकाशांने जॉब-चॉब काल कैटन । जाता है। जांतु जाताब कार्य भोगे किया गृह सम्ब औरसे मोध्यत्त्रमा है। जीवनां कृत्य- कासीने मृत्या हे आहे हैं, अरबेर अरबंध कारको पर क्षेत्र उक्तका हो जान हो उसे कार्यका की क्षत्र हो जाता है। फिने ! फिल्के अन्तरम मोक्षमी जाति हैसी है। यस निमान एक साराजको भी कालोकार करवाया है, मनुष्य महारोजे को तो अन्यत तरकारा मोधा। यह सको भी बहर्शनासमञ्ज अवसर प्रयाह

क्योग और मोक्ष प्रदान करनेवाला है। इसके

सुरु वी क्षाइत है -- पूर्विकरों । इस भग्द्र चान्य में उन्तरकार जनमार अमेरितर्सिद्धकार मध्यतिका तका विश्ववारिकद्वका प्रका बाहरका बताईटम् जिले सुनका वर्तका माहाल्यं कारणा गया है, जो सन्दर्जनोकां क्षान्यरचे समन्त्र सपासे चून हो उत्ता 🖟। (अध्याम २६)

**उदम्बक** ज्योनिर्लिङ्को प्रसङ्घमें पहर्षि गौतमके द्वारः किये गये परोपकारकी कचा, इनका तपके प्रभावसे अक्षय जल प्राप्त करके ऋषियाँकी अनावृष्टिक कप्टसे रक्षा करना, ऋषियोंका छलपूर्वक उन्हें शोहन्यामें फैसाकर आग्रमसे निकालना और पुद्धिका उपाय बताना

इनके क्षेत्र कालेवर जैनको एक क्षाप मैंने राज्ञक ब्याध्यानीके शुरूवन केसी मुन्ते हैं, रखरा बड्डा खाला और बक्ताने उसे विका पूर्ण करने एक मध्यमध्य कवा भूषं गुणः अनके द्वारा पर दिया तथा प्रतेषकारके रहा है। पूर्वकालकी बान है जीनम जनसे सुदर्शकन होनेकले मुनिस्स जीनमसे विश्वपान एकः संसु पहिच ताले थे। जिनकी अंतर-- 'वतापूने ' काली क्षीरन व हो नेकास्त परस अर्थानेक प्रवर्भित नाम अञ्चल्या को । यह जल तुम्पारे किन्न सीवांक्य होगा और हाक्षिण दिशाने के ब्रह्मांगी है, वहीं इन्होंने पूक्तीयां सुन्ताने के कामने इनकी क्वांति इस इक्रा वर्धनक नवाया की भी उनम अपी। यहाँ किये हम यान, होये, तम इत्तरका प्राप्तन करणेयान्द्र व्यवस्थिते । एका देवपूजन समा विनरोक्का शर्मा, सामी

हेमा बजकर उप यहर्षिने प्रदर्शना है व्यक्षिके रिच्ये सहस्वकी ही प्रार्थित मीनक क्रिकेट सा प्रश्नेत्रका का कार्यः प्रशासको अन काल्यको दशके और नामक्रके बायानके प्रसार किया । कामाने प्रसार होकर है । इसर अध्या करूमा नहीं । सनुमा जैसे इक्सक अनुसार शृष्ट्र करा अक्षण ग्रहरवामा । यह स्थापन ही है कि व ट्रवर्गके ट्र सकते नहीं

मुनाने करते हैं — युक्तिने । सुनी । स्त्रम् वर्षे भी अर्थेतन यहा भवानक अक्षय होंगे हैं अक्ष्मंग हा गया । हम स्तेन मार्टन दे सम्ब यह गया। इस भूगमधर कही गीला पना भी। बन्नमध्य अनल्यान हो गये । उस माध्ये हारा कार्टी दिल्लामी हेला आन्त किए जीवनेका दूसरोका उपकार करके मार्थि तौरासकी भी अर्थकारभूत जल्द कहामे दृष्टिगोजा संग्य । इसे - क्या मध्य विधा । बहानक युवनेकः अध्यक समय मूर्वि प्रमुख बज्ज, प्रश्नी और वृत्र 🐇 सम्ब वर्षांने देलो विद्या (लोको करे । एवं । तक करनिवान्त (हेना है ) महान् पूनने की बर भागिको कहा -प्राचित्र वृष्टिके निर्मा युव्यका संभव करना है, वैसर ही कार कारर प्राचीमा औ । बामारने कहा — 'देवाचाओंके हैं । बहान पुरुवको सेवाओ बहता विकासी है विकास विकास वृद्धि न करक में स्वारी और शुद्धकों सेवाने श्रुप्तरा । जरमें पुरस्ताक क्षान केरा 🛊 त्युप्त एक नड्डा स्थित कार्य । 💎 स्वरंग कर करने । अपनेको 🖫 ल जास 🕏

जाय इसे की स्वीकार कर लंते हैं। किंतु असे हुए ब्राह्मणोंकी ब्रिया जलके प्रसङ्घको दूभरोके द स्वका निवारण ही करते हैं। लेकर असम्बाधर नागज हो गयी। उन्होंने द्याल्. अभिमानगुन्त, उपकारी और अपने पतियोंको उकसाया । उन स्पेगीने जिनन्दिय — ये पुरुषके चार संभे हैं, जिनके - गीनमका अनिष्ठ करनेके रिप्ये गर्पाशाधीकी आधारवर यह पृथ्वी टिक्सी हुई है।\*

जलको पाकर विधिपूर्वक नित्य नैपिनिक ये बोले — धरवन् । यदि आव हमें तर देख कर्म करने लगे । उन पनीश्वरने वहाँ निन्म - चाहते हैं तो ऐसा कोई उपाय की जिमे जिससे होमकी सिज़िक दिन्ने बान, जी और अनेक समझ ऋषि डॉट-फटकारकर गौतपको प्रकारके वीवार बोआ दिये। तरह-तरहके आग्रापसे बाहर निकास है।' प्रकारके फल-फुल वहाँ लबलक क्रें वह लोग मनो । इस समय तुम उचित कार्य नहीं क्क्षि-मृति, पञ्च पञ्ची तथा बहुवंस्थकः तीव । क्राध करनेक कारण तुम्हारी हानि ही होगी । आर आयन्द्र का गया ।

अप्राथना की। धक्रयराधीन गणकानीने तदमनार गौतमञ्जी बहाँ उस परम दर्लभ । प्रकट होकर वर मौगनेक लिये कहा — तब

धान्य, प्रति-प्रतिकं वृक्ष और अनेकं गणेदाजीने कर — ऋषियो ! तुध सव समाचार सुनकर वहाँ दूसरे दूसरे सहस्रों कर रहे हो । बिना किसी अपराधके उत्पर जाकर रहने लगे । वह वन इस भूधवालमें जिन्होंने पहले उपकार किया हो, उन्हें यदि बाड़ा सुन्दर हो नवा। उस अक्षय जलके दुन्ता दिया जाय तो हाइ अपने लिये भेळागसे अनावृष्टि वहाँके किये दु खदायिती । हिनकारक नहीं होता । जब उपकारीको द् स करीं रह गयी। अस वनमें अनेक शुभकर्म दिया जाता है तब उससे इस जगतमें अपना धरायण ऋषि अपने शिष्य, भाषां और एवं ही नाल होता है (+ ऐसी तपस्य) करके हत्तम आर्टिके मास वास अस्ते रहाँ। उन्होंने फलको मिद्धि की जानी है। सब्बं ही सुच कालकोच करनेके लिये वहाँ धान बोआ फलका परिन्याग करके अख्तिकारक हिये। गीनमजीके प्रकारमं उस वनमें सब फारको नहीं प्रतण किया शाना। ब्रह्माजीने जो यह कहा है कि अस्तय कभी सध्दाको एक बार बहाँ गौतमके आञ्चममें जाकर। और साधु कभी अस्तब्धुताको नहीं प्रहरू

विक प्रविद्या के एक एक १४**— २०** 

(ज्ञित एक वर्षेक इंत स्तेत ६५ - १४-१५)

बल्लावी भागतगोष्ट्रय प्रस्ट्र आश्रातिकाहत ॥ कार्य इ.स.च सम्बार्ध स्थ्यत्रः यस्य वार्यत् । रमाम्युक्तवार्वा ४५७४मे वितीन्त्य ॥ एतेस पुण्यासभीश्च चत्रपिर्वाक्ते मही।

अपराशं बिना तसी द्रश्यको हानिरेक च ।। इपल्यां एवं पेस्तु तेन्से दुःसं दितं नहि **यदा च दोवते दुः**सं तदा नास्ते भवेदित ॥

 पाले क्रम्यालके कारण जल ऋषिके देखने-देखने असी क्षम वर गयी। संबंध नहीं है। ये मुनिश्रह गीलय तुन्हें दुव: अब्बेट ? प्रुक्ते हत्या राज्य नवी ते कोई इसरा सर बरेनी ।

मध्येलने अभियोसे की यह कहा कही, यह महस्तारने और विकासने समे। जो होनहार क्षेत्री, यह होसार ही रहंगी। फिला क्ष्मारे दिये वूए किसी भी हज्य-ऐसा कहाकर में अन्तर्भाष हो गये प्रभावतं तथा करं जात् ह्य वरके कारण को जाने आओ विस्तव्य व आते ।

करना, कर कत निश्चन है ठीक जान बहुती होते हैं। कह की बुब्बीयर लिए बही और

शुक्रकोगोको दु:स्व भोगना बड़ा का, तक 🏻 चे इसरे-दूसरे (हेवी) प्राध्या और महर्षि गीतथने जलकी कलका करके तुन्हें। उनकी वह दिवसे बड़ों किये हुए सब करा सुल किया। वरंत इस सलय तुल सम कोगा देख शहे थे। दस नौके निरसे ही से सम-के-3में दःसा दे एडे हो। संसारमें ऐसा कार्य अब बाल उठे—'मॉनको यह यथा कर करना कदावि अभित नहीं । अस भारत्यर तुमः अल्या ?' चीतमः भी अवश्रार्थमधितः हो , सब लोग सर्वधा विचार कर रहे । सियोधी अञ्चलको चुन्यकर व्यक्ति प्रदर्शन क्रांकर्त भेतित हुए तुमानांच बाँद बेरी करा। दः रायुर्वक बोले — देखि ! यह क्या हुआ, महीं महनोगे तो त्यक्षम यह मार्गाव ग्लेसपके केले इडब र जान बढ़ता है बरोनेकर पहापर लिये अन्यान विस्तारक ही होता, इसमें क्वित हो गये हैं। अब क्या करी ? यहाँ

मिश्रम ही सरव देंगे । अतः उनके कथा कर 💎 इसी क्षमक ब्राह्मण और उनकी प्रमिणी करना करावि प्रकार नहीं : इसल्ये तुमलोग गौतकको प्रदिने और दर्शक्रोक्करा अञ्चलको पोर्डक करने सनी । उनके दुर्वीह स्तर्जी करते हैं—आहाओं । महाराम हिल्ला और पत्र भी मीलमधी कारेबार

यद्यपि उनके लिये हिनकर थीं. ले भी उन्होंने अहरण मोल--अब हुन्हें अवना हैत इसे वर्ध स्वीकार किया। तम करावें वर्ध विस्ताना प्रश्रीय। वर्धीय काओ, अधीय होनके बहुरण वन दिखनुष्पारने जाओ । गोनुष्पारेका मैत देखनेवर सम्बाहर कार - मुक्कियोर्थ जिल प्रभूक नियो समामुद्धित साथ करना वर्तारेथे । ज्यातक तुल प्रार्थना की है, इसे में अवस्थ करोना । पीर्क प्रारं आवानो रहीते, तवसक आधिक और करवाती करूप नहीं करेंगे। इसस्टिवे पार्वा म्नीभरो ! असके बाद उन हुए प्राणियोंके चोष्ट्रकारे ! तम प्रशासन्तरित प्रदर्शने अन्यव

घटक घरित हुई, उसे सुनो । वहाँ जीतनके - शुरुओ कहते हैं—हेवा कहकर उन स्तेतमें जो बान और जो के उनके पार सकते क्यां प्रवासेने भारता आरम्प किया। है गरोक्सी एक दर्वक गांच बनकर गर्वे । दिसे । गारिकों दे-देकर गीरक और अक्टबाओ हुए बरके कारण यह में कोबली हुई बार्ग एलाने (लगे)। इन दहांके कारने और काकार भाग और जो बारने लगी। इसमें कावा । धवकानेवर, भीतन, कोली — 'स्थिको 🕽 वै दैवकस गौतमजी वहाँ आ गये । में दबाल, कहाँसे अन्यत्र जसकर रहेगा' ऐसा सहकार कारे. इसलिये मुद्रीचर सिनके लेकर उन्हेंसे - गीलव उस स्थानसे सल्यान निकल क्ये और अस गाँको हाँकने लगे १३३ सिक्कोंका स्पर्धा उन सकती आक्राले इस कोस दर काकार

क्रमूर्वि अपने लिये आक्रम बक्रम्य । मार्च भी काम करो सक्रा एक करोड़ क्षमिंवितिष्ट्र काकर जब ब्राह्मप्रणांने काह्य—'जारतक ब्रानाकर महादेवजीकी भाराभना करो । किर तुम्हारे असर इस्का लगो है, जबलक तुन्हें कोई । नङ्कामें उदान करके इस वर्षातकी न्यारह स्वार यत्र-मामादि कर्ष वहीं करना चाहिये। परिकास करो। तरपक्षात् की प्रहांके असमे किसी भी पैदिक देववज्ञ का विद्युवालके पार्थिव दिव्यक्तिकृत्यों काम करानेपर दुव्यश अनुहानका तुन्हें अधिकार नहीं रह नका है। - इद्धार होगा १' उन ऋषियाँके इस प्रकार मुन्तिकर गौराक अनके अध्यक्षानुस्तर किसी कक्षानेवर भौराक्षते 'क्यूस अच्छा' कड़कर तरह एक पक्ष वितासर उस दु:लसे दु:ली हो। उनकी बात मान ली । वे केले —'नुनिवरी । बारंका इन युनियोंसे अपनी सुद्धिके लिये मैं। आप- श्रीधानोंकी आहाले वहाँ प्राचीन करने रूपे । उनके दीनभावसे प्राचीन वार्षिकपूजन सक्त अक्रपिरिकी परिक्रमा कारनेवर कर ज़ाक्कारेने कका - 'गीलब ! कर्मीनर !' ऐसा कककर मुनिसंसु मीतबने अस तुम अपने परपको उकट करते हुए तीन चार कर्वतकी परिक्रमा करनेके पश्चात् स्तरी पृथ्वीकी परिक्रम करो । फिर लोटकर - वार्षिव्यक्तिक्रोंका निर्माण करके कनका पुजन च्याँ एक पर्यन्तिक इस करो । उसके साथ, किया । साध्यी आस्त्याने भी साथ रहकर इन इन्द्राणिरिकी एक स्ते एक परिक्रमा बद्ध सब कुक्र किया उस समय हिस्स करनेकं पश्चात तुन्हारी शुद्धि होगी । अधका - प्रशिष्ण उन होनोंकी सेवा करते ने । ष्याँ राष्ट्राजीको से आकर उन्हेंके असमे

(अध्याचे २४ १५)

पत्नीमहित कैतमको आराधनामे संनुष्ट हो भगवान् जिलका उन्हें दर्जन देना, गङ्गाको वहाँ स्थापित करके न्वयं भी स्थिर होना, देवताओंका वहाँ बृहस्पनिक सिंहराशियर आनेपर गङ्गाजीक विशेष माहान्यकाः र्खाकार करना, गङ्गाका गौनमी (या गोदावरी) नाममे और शिवका प्रयम्बक ज्योनिर्लिङ्गके नाममे विस्थान होना तथा इन दोनोंकी महिमा

जसस हुए कृपानिकान संकारने कहा— 'हेव ₃ स्क्रो मिन्यान कर दीवियो ।'

सूतजी कहते हैं। अभीसकित भौतम आयन्तित पूछ गौतमने चिक्तभावको प्रीकारको ऋषिके इस प्रकार आराधना करनेपर संतुष्ट - प्रणाम करके उनकी सुति भी । संबी सुनि हुए। भगवान् दिश्य कहाँ दिश्या अधिर ऑप प्रकाय करके कोनों हाथ जोडकर से प्रथमपुर्याक्तं साम्र प्रकट हो पर्ये । सदक्ताः अनके सामने साहे हो यथे और घोलं—

'महासुने ! मैं तुन्हारी उत्तम 'प्रक्तिसे बहुन । अगवान् शिधने कक्ष—सुने ! तुम मन्य असल हूँ। तुम कोई वर माँगो।' उस हो: कुलकृत्व हो और सहा ही निव्यत्व हो। क्रमण महारूप सम्पूर्क सुन्दर रूपको देखकर । इन तृष्ट्रीने तृष्ट्रारे साम इस्ट क्रिका । जगरूके

श्लेण भुष्तारे कर्डनसे कावरहित हो जले हैं। किर सवा मेरी अधिनी तत्वर रहनेवाले तुम क्या वाची हो ? मुने ! जिन दुरामाध्योने बहुत प्रसन्त इक्षा है। ऐसा सन्यक्तर हुए मुक्तपर अरमाधार किया है, वे ही पानी क्तनारी अनेर इस्पर्ट हैं ! कनके वर्जनसे तुसरे स्त्रेग कार्यन्तु हो जार्यने। के श्रवानीत-श्रम फुलक्ष हैं। उनका कभी उद्धार नहीं हो सकतः ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

सद्वादेकशीयमे यह कात सुनवार प्रश्नाचे गोसम्ब मन-द्री-मन बढे विस्तित हुए। उन्होंने चनिरुवर्षक शिक्को अनाम महके हुन्छ और क्या हैन प्रकार करता।



मौत्य बोले-अहेकर ! या ऋषियांने से मेरा बहुत बहुत क्रम्बार किया। वरि इन्होंने का कर्ताव व किया होता से मुझे अरुपका दर्शन कैसे होता ? यथ्य 🖁 हे महर्षि गिन्होंने मेरे लिये परन कल्यानावारी मार्च किया है। अस्के इस दरम्बरसे ही बैरा मातन् रक्षार्थं स्टिब्ह् हुआ है।

बढे जसस १५ । बच्चेने गौतनको कुरावृद्धिसे । कल्पिकृतसक बढी रहे । देशकार अर्थे समेल ही मों उत्तर दिया।

फिलारी बार्क - बियुक्त ! मूल क्षत्र हो, सभी ऋषियाँने श्रेष्ट्रतर हो। मै तुम्पर मुक्राले जनम चर मान्त्रे ।

नीतम कोर्डे-- मध्य 🗉 अत्य सम्ब काली है, तभावि पाँच अन्द्रमियोंने को चह दिस या कर दिया, बढ़ अन्यका नहीं ही सकता। अस' जो हो एचा, स्त्रे रहे। देलेश ! चरि जान प्रसार है से नहीं गड़ा जान सीजिये और ऐसा चरके लोकका महल् उपकार बीजिये । अवस्था मेरा नवस्थार है. रणस्कार है।

में फड़कर मीतवने देखेन्द्र भगकान् विजये होने सरवार्शकर कार विये और लोकाहितकी कामजाने उन्हें नेपालकर किया । सर् शंकारदेवने पुनियो और सर्वक सारभूम जलको निकालकर, जिसे अनुनि धक्तेंसे ही रस छोडा था और विवाहने सहार्थाको दिने ५५ महाधारी जो कुछ शेम रह गया था, यह सब यसमस्यत क्षम्पने जा भौतम मुनिको है हिका। उस समय गञ्जनजीवत अल वस्य सन्दर भविका रूप ध्यरण करके वहाँ सञ्चा हुआ। सब पुनिवर गीतमने कर नक्षणीकी स्तृति करके उन्हें क्यकार **किया** ।

नीतम कोले – नके । तुम सम्ब हो, कुराकृत्य हो। तुमने साधूर्ण कुराजको धर्मिक किया है। इसलिये विश्वित क्याने नरकार्वे निरते इक् मूक्त गीलनको बर्कित करो ।

स्ट्रनम्बर शिक्जीने गक्षारे कहा— देखि ! तुम मुन्सिको पश्चित्र करते और तुरेत गौत्मानीयो यह बात सुनकर महेवर भावत न जावर वैतरात पन्ने अद्वाहरावे

गहरने कहा -महेचार ! यहि मेल

काराम्य प्रमु अभिनोधे अभिनय हो और प्रोति । मृत्यूना देख कारोबी हुन्यूनो का स्ट अभिनेता पात नार्वनेह साथ आर्थ की पाई हम मुख्ने हने । र्मा क्यों से इस सरकारण ग्रेसे ।

मुचाने कामान्याचार नहीं किश्त रहेना। तुमः नहीं विकास करें। भी विकास को और 🕕

कहराया कर तथा क्षेत्रकारणे कारणा प्राप्ता अले ग्रेजी—क्राप्त संकृत रही है : इन्थ अनुबार ३० सम्बर्ध प्रमानकार्यक

्रकार वर्ष-वेशेका । स्त्री अस्त नहरक्षेत्रके कर कर मुख्या चरण्यन् **संस्कृ** है और प्रशेषका**र्य के** यह है और िया क्षेत्र — सहि १ कुछ क्षाप हो । यही करना अक्षक की क्षाप्त है को हमारा करने सक्काना मुन्ते। में पूजन अस्तर नहीं है। क्यानि में क्रिय करवाँद किये अस्तरोत क्यापूर्णक

गदा कोली—केवलओ । किए से अवने अल्पो कर्मकुर दिश्वपूर्व नद्व साम । सम्बद्ध दिल्व प्रारम्भेद्र क्रिक अल्पोन साम है। मुख्या राष्ट्राचे पर ही पर प्राप्त हो उनकी । यहाँ प्रश्ना नहीं रहने 7 से के कोतपार्थके मूर्त पूर्व प्रशास को। इसी मान्य देवना, पालका प्रकारन करते देने असी है। उसी प्राचीन वर्षित अनेक प्रमध नीची और वाला. यहा और प्राचीनी र अलाव, अनावार्षे पार्टी क्राराम्य क्षा वर्षा वर प्रति । का सक्ते वर्षः होते पूर्णः वितासक सन्तरी वर्षः है, हम क्षापुरसं क्षण क्रमाना सामे क्ष्म गीला. साराध्य समा केस लगे ? सहि जान नहीं महार तथा निर्माणको निरमका ५.४५ फिला 🕒 प्राने निरम्भात निरम्न ग्रह गर्ध में हैं। अंग्रहम

का रणकारी वजा -वर्तवाओंचे क्रिंग और 1 का श्रम्म प्रकल हो गांव और और गांव र प्रकर्क राज मुक्ट व्यानकियों निर्मानके प्रत्ये काहर — अनु वेपालाओं ने पत्र । प्रयु-अब विश्व त्यीवार विश्वत होते, यह नाई इन रख जोग वहाँ आना करेंगे. इसमें संकल अमें है। म्याप्ड क्वॉफ्क ओनोका जो कारक वर्त अक्षारित होता. उत्तरे परित्र हो आनेवर इस इसी फायराहिको धोनेके सिंगे अस्तपूर्वक तुन्हारे भारत आयेने । प्रयो यह सर्वका राजी काल काड़ी है। करियुरे है महार्थन । अनः तुम्बते और भगवान् इंग्डरको समस्य लोफोका अनुबद्ध राजा perior firm was high first mad from favorer करण सर्वत्वे । मुक्त जनसम्बद्ध विश्व सर्वत्वय रहेने, सजीतक इन वहाँ निकास करेने । उस सम्बद्ध सुन्दारे करूने विकासन्त्राम् और भागवान् एंकावाः वर्शन कर्यते हम शुक्र इन्ने। किर मुख्यरी अलाव रेज्यर अवने कारको स्टेटने ।



केंग्यर करें। प्राप्त अपूर्ण गोल्यको प्रार्थन प्रमुद्ध संस्थानून व्याप विभागत है। यह स्थानको करनंत्रर प्रत्यात् श्रेषाः और अस्ति।अस्ति प्राप्तः प्रतिन्तु प्रोतिनिक् नीर्मातः कारा ब्रोड्ड राष्ट्रक क्षेत्रों बाह्रों विभाग को राखे । बाहरिकी विभाग है। अरेट बर्फ बर्फ क्यों कामकारिका पार्च राष्ट्रा गोलको (गोधाकोर) अस्यमे विशेषका सूर्वं कारवेषका है। यो प्राप्त-कारको उन और भागवान् विश्वपदा अमेनियोग कियु सामादा विश्वपदा द्वारित, कृत्रण, सन्तम एवं प्राच्यक प्रश्नन्त्रमा । यह ज्यानिनिष्ट प्राप्त प्राच्या क्षांत्रम है, यह शास्त्र प्राप्ति कृत हो कारकारक प्राप्त कर अवस्था है। अभी दिनके आहा है। केनाको द्वारा कृतिय प्राप्तक मेंगार पाय-तथ बुक्रमानि निवा प्रतिनी विशेष आयात प्रांतिनिर्देष्ट हात शोवानी समान क्षारे हैं, एक एक क्या मोर्क, क्षेत्र, क्षेत्रन । अधीक्षरेको हेरेनाएए एका परश्यक्तो उत्तर पुष्पात आदि मरावर नक्का अर्थर जीवर्ग क्या. क्षेत्रा प्रदान करणकाल है । क्रीकार ! इक क्षांत्रकानु अर्थाद क्षांत्रका अन्यक्ष्य क्षां गोलावीके। अन्यत्य जुनमें औ कुक्त कुल कर नक्ष त्रक विशे मध्या पंचारने और पांच करने हैं। ये जमें पाठ सुमाना। अस और बाब हुन्छन फारने क्षात्रक गोलनोचे विकास पूर्ण हैं, मकलका हो। बद्धा । वे इसे भी मुच्चे कवाईना पूजाने अवने कारपार उपका कोई फान की होता । जंजक नहीं है ।

was Plassandalans Mannastlady Phinnastlady francaithjans Pappphysis Appppiyi मुनवी करते हैं। इस अध्यार इस क्या के अपने अद्योगे और आत है, नानी करी

### वैद्यानाचेत्रर ज्योतिर्दिष्टके प्राकटपकी कथा तथा महिमा

शनको प्रशंत है। अन्य में पैक्रानाकेश्वर, पहला पैतरकों, क्यानीचा, स्थान, अर्थेत क्षेत्रिक्षिक्षा क्षात्रके सहस्य कार्यका । प्रीवस्थाने कार्य, बीवर सञ्जा कार्य । प्रा मुनो । राज्यसम्ब राज्यम को बहुत क्षरिकारणी। जाना और प्रमानको क्षरमधी जनस्या सम्मनी और अन्ते अवेच्टरको प्रकट करवेकाल की। इस र्गनिये प्रकलने कार त्य किया के भर प्रमान वर्गन वैद्यानसम्ब भाषिकातमा भी पुरामकारोके विभाग विभागो विप्रान्त भगमान् निश्वकी आसंधना कर ग्रह था। कहिन है, में पामामा महेश्वर क्रमा करत कृत्य कारणको आरावाचे कार्यवर जेव को हुई। तब क्वाववर्गी केवलज सम्पन्ने मानरमाने ज्ञान नहीं हुए, तथ वह निजनों अपन्य मानवा मारकर संवारकीका गुजर प्रारम्भावे निर्म दूसरा तम कामे नाम : आगम विवाद विभिन्नेक निरमकी पूजा मुल्यसम्बद्धान्तरमञ्ज्ञ अधिवाद राज्यसम् विनिष्ठके । कार्येक संद क्षायम प्रयानका विकास स्थानमा अर्थेन को हुए सकते वृक्षीयर हुक, बारम बन्धा शहा । इस्टी इस्पार-अवने में लिए क्रम्य हुन्य । क्रम महोरफार अनमे ऑफ्नरी स्थापन की और एक ही लिए काली हह गया अने पदायानक क्रमंद्र पाल ही जनवान क्रिकारो सर्वाक्त अन्त्राम क्रमंद्र संस्था कर प्रसाद हो पही मारके स्वयं अरंगक विरोध । पीक पहुंच नहें । कारके बावने प्रधार हो करें । कारवान् दिवाने भीच अनिवासक मीपनी केंद्रसा क्या अनुन्। अन्य सची प्रकारतक नुवीवन् बीरान् वार्यक

को कारकी कुळाने अनुसार अनुसा काण-सानुकारिको चीच और चीस वेरेनाटन है। हिरम्बार करण उत्तव कर परकर अपने परको राज्याके बेशा महत्त्वर जनवार शंकार कता गवा । वहाँ व्यक्तर का व्यक्त असुरने



हुई। कुलस्थानंत्र राजन साथै वर्ते यह सुनार्ते । ३०६ आदि सन्पूर्ण क्रम अल्पे को पुनरीवर एक दिया । किर से - रियूओ विकियत् सरकत की और अल्बार बाद हीरपालक दिल्लीपङ्ग वर्ती विका हो गंधा । वैद्यालक अध्य एकावर जातानी कावता और

ऋतिओने पुरात-स्कूलकी ! अक्षा व्यक् कुरे हैं जहीं किसरियक होनी एनेकोंने सिमरियक नहीं रियत है यह तथा एकन

करूर प्रकृत सिन्धा । कर्मकर् विस्तावन कह विकार साथ एवं क्षेष्ठ महेरिसर्टिङ्ग रहीय कृष्णाक्ष्मम् कामार राक्ष्म राज्याचे सारामसम्बद्धः और कृष्णाचे भी राज्यास धार्वेच्छे इर रोता है हो हत्य कोक्कर करने सहारू 'देवेशर ! और संस्थित करने करात है। यह अलग होक्नो : मैं अनवको रहतूनों से बलना हिल्लीसङ्ग सब बन्यूर्ण रहेकांने वितर्क रिस्ते है। अन्य मेरे इस मनोरक्षको समान वहीं विश्वत हो गान, तथ अनाम मागाना ब्रोडिको । मै अस्पनी प्रत्यमें आया है।"

-----

महे संस्थाने यह गये और अनगरे होयार. यह हवीर साथ अनगी तिया गर्थापरियो कोले—'सबागराज ! वेले कारणॉर्जन कर सूनो । तुल मेरे इस असम रिजाओ व्यक्तिकारणे अस्पे करको से काओ। वर्रत् क्रम हुन इसे कहीं भूतिकर एक होने, यस न्य वर्षी सुरिक्षर हो जभाषा, इसमें संगेत नहीं है। ant मुख्यती जेली इच्छा हो. मेरन करें I'

प्रांचारके ऐशा महानेकर राक्षास्त्रको संकंध 'बाहर अवार' माह नह शिवरिष्ट्र शांध केव्यर अवने घरकी आर काव । परंतु सर्गार्ग धनवान् तिकारी मानारे उसे मुखेलानेती सामध्येताली होनेकर की मूलके केमको रोक्क वेकलाओं और निर्वत सुनिर्वापे क्रम यह म सब्बा । इसी सबब वर्षों श्राम-कर्ष एक सामकार बुना, तब के करकर सरका कानेत म्बारीयके देशनकर करने जार्थनायूर्वक सक्र कहाँ आये। जब सम्बद्ध यन भगवान् दिस्तर्ने मिलारिक्ट जराके स्थानें क्या दिया और स्वर्ग एका पुत्रत या ३ उन सब देवताओंने अस मुक्तानक किये केंद्र करता। अन्य पूर्ण आर्थ कहीं कही अनुकारके साथ रिस्तान भीतरी चौतरो कह स्थारम क्या कियमिनकुक विकेश मुनाम विकास वर्ती भागवान् प्रीकारका कारने अस्त्रांस मेरीकृत हो ज्यानुसर हो कथा, ज्यान्य वर्तन कारके देखाराओंने उस सिंव-मह वर्षण कार्यकारको सन्दूर्ण अचीहोंको अध्यय करके वे सर्गालेकको पर्छ गर्ने हैनेकारम और कानसरिक्षके इन सेनेकारम है। वैकारा वेक्सके व्यापने अस्ति हुआ, को अपने बरको करण गया, राम वर्ष करेन-पूरी

हिल्लाका अंग्से अन्ति भार पालार महान् अनुरः धर्मही समाहन्तर इन्त प्रकार पाले विकार राभक्ष अपने परवर्ष क्या नवा । वहाँ अपने 💎 महारवर्षा कंप 🗦 रे हुई भक्त दुर्विड अपनी दिलाने क्या वार्त कहीं और यह राजन रे नू अपने अस्पर हरना क्या र इधर इस समाधारको सुनवार देवता कारा। कारनेवाला और पुरूष क्षीत ही इस करन्त्रे गर्वे कि वस जी वह देखों है जायूह राजन अवसीलें होगा । क्रमान् विकोर क्रमान्त्री क्रम प्रकार क्रमा रिक्यांका क्रिक हुआ सरदान कालिका केवनाक्यारका कालका कर्यक है। भवी। इसने जाकर कैन्यरसको उत्तरह साला है।

nont Freist de sa nama ligha sans estadounemente estadounem estadou de súpera con estadounem estado कटन थाँदन हुई <del>- यह</del> जान कनाइने ! विन्ता । इससे सारा कैन्यान किन्द करा । नर्ग सक्तांन करा —प्रवारको । जनकान् विराज्यके कदनके व्यवस्थानि राज्यको

अस्त्रम् आन्त्रस्था अनुष्या करने समा। कर। नेते इन मुजाआंका धर्मक सूर

मुलानो करते हैं — इस प्रकार नहीं जो क्षरेगत् । इन्होंने नास्ट्रहीको केना । कारहनीने कटना हुई इने नास्ट्रमीने सुना । राजक सी काकर राज्याने कहा- 'तून कैत्यास जलक फिल हो जैसे जाया का, उसी गरह कर्वनको उद्धात्रम, तब वना स्टनेन्स कि अपने बरको लौट गया। इस सकार सैने क्षाप्रम हुआ।' राजकाको का बात कि। इसे शुभानाने मनुष्योका कर भाग है (अध्याम २७-२८)

क्रम्बर्गासे क्या का कर भी सरम जाता भर जाते है और बॉद नहीं सारते से पर्यासन

## नागेश्वर जामक ज्योतिर्लिङ्गका प्रादुर्धांच और उसकी पहिमा

मुतारी करते हैं. - अस्तुरको रेकाव में. या र देवी पर्कतीने का काची रेका-रेकावी बरमान्या दिस्कोद वारील नामक परंच क्रमा सार दासकान्यों सीच दिया वह वारान्या सुनाक्रमा । दशका कामने क्रमिद्ध काई विकास करनी थी। राक्ष्म दशका अपनी सकारी भी, को पार्वनीक बरहानरे सदा वर्ती हरुकाओं साथ वर्ती रहकार सकारो अन प्रार्थहर्ने सरी रहती थी। अञ्चल कलकान् देशा था। उनके पीड़िन हुई प्रकाने कार्षि स्थात द्वारम् अस्या पनि था । असरे बहुत । और्यकी सरकाने जानर उनका अवना कुरू में शक्षासंभवंत काच केकर वहाँ सरक्षासंख्या सुराजा । और्यने प्रत्याननीयरे रक्षाके रिक् मित्रप क्या रेला भा । यह लोगांक यह और - गक्षालेको यह काम वे विना कि: 'में प्रकृत कर्मको अन्त करना किरान का। पश्चिम महि पृथ्वीया प्राणियोको विता का पार्नका सभूतके महत्तर असका एक वन वा, को विकास करने में उसी समय अपने अन्तीसे सामुर्ग समृद्धियांक पान राजस का । उस हाथ को बेटने । बेक्स्सओरेन अब का पान क्रमात विकार एक आरमे होत्या कानर सुनी, तब इस्तेने दशकारी राक्नांवर नदाई शर । एत्यका अपने विकासके सिनं वहाँ कर ही । राजन कराने । वदि से लड़ाईने काती को नहीं भूषि, वृक्ष तका अन्य तक देवनाओं का नो तो पूर्विक सामसे कार्य हिंदर पूर्ण का माने है। इस अन्यवाने इस्ते ! में आवका है। आलंब अधीन है राक्षरको दालकार्य कहा हैक 'कवार्यको और अंग अन्य की कहा मेरे जीवन एवं कार्य हैं र कार्यनमें में इस मंतर करको सहाँ कर्य, में हेर समे

क्षेत्रा था । युक्क एक्सप्ति जन इस नामका निवास करें । सुविकार तक भावते भागर हो करे. यह यह अन्ति - अनाओ तेत क्या कार्य कार्य र प्रेंड सारचे नामि ।

Boulder vandalistannas (De esculé de annau s'inica (Dil de banned s'in septes dinames de saindiseas

नुषात्रे करत है। मुख्यकंद इस क्याप का सब्दर्भ है । जो कहारत यह समान आर्थण करनेवर परावस्त् संकर एक विकास क्षेत्रको उन्हें का नहीं के अस्तर सन्ताने का जिन्हान पूर्व । असे साथ ही बार व्यवस्थानिक कृती । रक्षाराओण पृथ्वीवर म (क्षार अन्तर्ने । एक जनव अनिए भी प्रकार के नवा । अन्तर विर्योग रहते जाने और यहाँ हर्गालकाका क्षेत्रक अध्ययकानों अस्तरूप ज्यानिकीय दिल्लीनह प्रकारिक हो यह का प्रत्ये सक विक-एक बरा काल की अने उत्तर औं परिवारके तथ ओर निवारण है। पुणियने विकाली, जो सन्व्याने भागे वी । राज्यांने प्रम्का वर्तन करते पूजा किया, पृत्रित क्षणी केंद्रे हुए तथा रहेग्गीको कारण निवार क्षेत्रकर अगन्तरन् प्रात्तने प्रान्तर क्षे कार्य भीर केदिवाने कोधकर कारानारमें दान कामुक्ताक रेका प्रधान-प्रचार राक्षाते दिका । में अने करकार क्यांकार्य हेने करों । अनके कारे प्रस्कारको सभा सेक्कारको भी हरते व्यक्ति मानने प्रतिद्ध एक वैतन या. जनसल हो वह का दिया और उन द्वाराना को इस राज्यको साथार कर। यह मधा प्रांचाने अपने करू मुक्तियको रक्ष वर्षे । सम्बन्धानी पान्य सराधानांनी नागद पानकान् अन्यक्षान् आञ्चान स्वीतना कार्यकाले और विकास पर्य कर का मुक्ति विकास लोगाने हैं स्पेर कारण पर स्थाने सम्पूर्ण कुमा किरो किया संस्था नहीं करना पा । का अनको सह पर दिया कि आजने इसे कार के इंग्डिंग्सर पूजार कार्य ही वह कहा, कार्य कहा काहाजा क्षरिक, बैच्या और में अपने वर्तक्षंत्रम औं उसने किक्सी पूजा हु।—इक्सो नवंदि, वर्षाका करना से । विकास की भी । किए सबसे लागा जब विकास । अबसे क्षेत्र कृषि जिस्तर साथ और असे नामानुसी मामान्तर क्रम और प्राचारजीवाद ध्यान करने साधार हुमाने वांची म रहे। विशायनके क्षणे । सुद्रिमानको परणकाम् निरम्भका सर्थन भी । क्रम्पेसम्ब, जनाएकः और अवर्थका गरंग प्रसमे

कर्म राज्या, तक शब्दी अस्तान स्थितको । सुरुक्त गणन है पूर्ण स्थान प्रश्नानी प्राथकान्य । प्रत्येक स्थापी राज्या सुरंत्रकारे आव्यक्तारे क्षेत्रवित्यते हेकी प्राथमिकी स्थाप महत्त्वे क्षेत्र । इस सक्षानीयके आका देखा काँ । हेवी कर्णनी प्रत्यक्ष क्षेत्र गर्मी और प्रेमको विकास सिकाम और प्रापंत नामोच्या प्रापंत कथा ... मेर स्थानकी रक्षा संत्रीयके ?" इन्हें बोल्डी — वे सब्द अक्रमी हैं। मेरे मुल्बरी नेप्रसर्थन्य करा— वेकेश्वर संस्कर " मेरी, एका कार्यनी । जेका कार्यान देवी कार्यान् पञ्चन कोर्रायके कारण्याकारणे विक्रियोगाचा विकास कार्याः प्रत्यकारे यह गाम क्षाच्या प्रकारकार क्रिक् । इसे इस युक्त पुनवः अध्यो प्रयो प्रयो । स्वत्यः सामसी बाजापुर्व । देन्द । अन्य अनुरू क्षेत्र वेतं सर्वान्द हे । मुन्ति भी गते हेन्ना केता विकास है। मैं भी

राजी है। अन्य अने कानको भी जनानिया नत्यार हो हैस्सुबंध बेरा हर्मन बारमा स्थ बन्दि है। अन् भूते गुरुनोक राज्यक राज्यकाओं गया क्रेस । बहु वस कह क्षाप्तरंत करें । में संकार परिवर्ध निवन पूर्णकों । और अध्यान प्रशासके हांगर ऑर वहीं आपात मैदा मरोजी में क्रम जिल्लार इस बार्ग मेल नहींन करना। नहींन करते ही यह निकार करे. देखें मेरे इच्छा है।



जिल्ला करण । जिल्ले में स्वर्ति तुम्ब बारी साम क्षाप्रभी हो ना मार यह बाधन हाना। मैं चन्द्रांका भारत करनके नियं प्रमानुन्तिक हुए स्थाने

अन्तरपति की है और अन्तरके की अन्यवर्थ (हैना । जो पून्स यहाँ वर्णवर्धक वान्त्रवर्ध (समय) महिनेक्षे । यह शक्तानी साम्यान देवी । श्रास्त्रकारी एका ह्रांसा । वहांप्यसूनक, अन्य आंत 🛊 भगे ही प्रार्थित 🛊 और राक्ष्मीवयोधे अवस्थानके आरम्बन बहायनका वह बीरकेन क्कानर्सी सम्बद्ध हो जानगर ।

> स्तजी कहते हैं—प्राच्याको । प्रश क्कार बड़ी-बड़ी लॉलाई करनेवाले से द्व्यति परस्यर इत्स्यपुत्रः भारतीसम्ब भएके कार्य कार्र दिवस हो राजे । क्लोसिर्टिङ्ककारक महादेवजी कही गर्नेकर महत्वाचे और शिका देवी जारेखरीके जामसे विख्यात हुई । वे क्रेकें है सन्दर्शको जिन्ह हैं।

इस जकार क्योंनियोंके स्वामी नारेखर नामक महानेकारी प्रकेतिर्दिक्के कार्यो प्रकट हर । ये मीलों स्त्रेकोचन सन्दर्ज कानवाओंको सदा पूर्ण करनेकारे हैं। से प्रतिदित आदरपूर्वक नागेकाके प्रातृपांकका च्या जलहा सुनता है, च्या बुद्धिकान् वानक व्यानामकास्त्र करू सम्बंधाने प्रकृत समारकोको जान कर हेन्स है।

(Month 34-84)

## रायेश्वर नामक ज्योतिर्लिङ्गक आविभाव तथा माहान्यका वर्णन

सन्तरी सहत्र है। प्रतिपत्त <sup>१</sup> क्रम में जीतना सम्हत्यहरूर क्रमण : कर्ड में विकास पत्न मन्त्र रहा है कि रायेश्वर राज्यक करने तमें कि केसे इस सम्हाको पार करने अक्षेत्रिक्षंत्र व्यक्तं विश्व प्रकार प्रकार हुआ । और विश्व प्रकार राक्तवाहे जीनेंगे । कुनेंगे कुक प्रमाणको पूर्व अन्तरपूर्वक क्ष्में । ही क्षेत्रप्रकट व्यास नहीं प्रकार कार विक भेगमेल किन्तुके राज्यकरारचे जब तनक और बाबर ब्रोहा कर से आहे। ब्रोहाबन मीलाओको इरकर लहाने ने क्या जब प्रस्ताप्रोचर का प्रस्ता। स्वयं प्रदे मुक्रीनक काथ अञ्चल क्या वागरनेका होतार अगन्य 🗷 आया कि. कैने अपने जाती

कुमन किरमा । अस्तावान असरि आस्ता हो, पर वर्षको । इस देखने प्रत्या कार प्रेममं अध्ययमंत्री अर्थनं सी । प्रभाव नवर 🔞 वर्ष । अध्यक्ष्मेवरावन् औरव्यक्षेत्रे सर्व किया अमे*ताहरत पालपुर्वक प्राच्याचीका प्रम्या कृतन विर्वाद विरा पाणि पाणिकी* प्रार्थना की ।

मा समाने तिलो सर्वाक दर्शन है। परतृ हो हाम संस्कृत इतने एक प्राचन की। आरको दिने हुए बरुद्धकर बंद कहा दूरण है। इच्छा में भी अरक्कर राज्य है। सर्वका आरक्षे तथा दूररावकी जलाई अरवेके लिये आकोर अधीन गुणेकाल है। संदर्शिय । अन्य को विकास प्रति। मा विकास अध्यक्त को प्रति वश्रयान क्षरमा वर्ताचे ।

सुराजी अवस्ते हैं—इस अवसर अर्चना और धर्मवार नवस्थार करके उन्हेंने स्वाचनमें प्रथ शंका क्या क्रिया प्रवादिका उद्योग करने इस जिल्हा सन्तर किया । ज़िर अन्ते भाषकं जन और व्यान्ते मन्तर हो गये । सम्बद्धात पूष- पूजन अरके से क्लामिक आने ज्ञान सने । उस समय were net mak plan it en m fact क्रमुओं क्रिक्केंड संस्केषके किये नाम बाजाकर अन्यक्त प्रकट व्यक्ति । अते समय मगवान् क्षेत्रकर क्षण्यन स्थान प्रकार प्राप्त अर्थन ह क्योतिर्वय व्यक्षिर कामानुष्युता कार्यती सथा

भगवाम् इंच्यान्तः दुर्शन स्व निवास ही नहीं । वार्यद्रमध्येके साथ इसक्रोक्त निर्मेश कर बिर यह देन केने बहुत का नकता है ? .. काल बहुत करहार को उक्ते है और है । वेश प्रकार प्रधाने प्रथ प्रमाधा नहीं विकार । क्षेत्रास्त्री अस्त्रिके संगुष्टीका क्षापत सहेकाने क्षण राज देशके पश्चाम रध्यमंत्राचे वर्णाचेष- क्षणां क्षणां— क्षणांव | जुनाम कश्याम प्रत्यानीको प्रस्ता करके निकार्यक यह इतका को उन्हेंका हुए का अन्य नीका संपूर्ण करणा जीराका परिवासको इनसे कृति एवं भ्रमान साम्रे उन्हाने अनुवार क्षिणसे लड़ाने राज्याके साथ होनंजाते बीम्ब अन्य कृतम् प्रमाद्य प्राप्तनः पुरस्के अपने निर्मे (जनवादी प्रार्थना प्रति । क्रान्यकाने मेरे काली रेज काचर - अन्यको । तब राजधीनारे प्रथम हुए बहुचान कहा --भगे सरायक करने कांद्रव ( अस्ते 'महाराम ! कुन्नी प्रक हो । क्यान् सर्वार्गित क्रिक क्रेरे कार्यको सिद्धि अनाम हिल्ला दिन क्रि विजयस्वार क्रिक कांत्रन है। राज्यक भी आवस्या ही भाग है। सुदूष्टी आहारको प्राप्ताः सीराधाने परायालया

्रांग्य च <sup>क</sup>्री शासको सम्बद्ध । पहि भाग रहना है। यह विभूतनाविकानी वहानीए। अन्य काहर है से प्ररान्तेर स्वेतनीको वर्षिक

> क्ष्मी करने है—बीरायके केवर करनेका जगनात शिक्ष कहाँ ज्यांतिनिकृतेह



प्रमानको ही अकर मन्त्राको अवस्थान कर भोगोका ज्ञाधीन करके अनुमें जन्म ज्ञार करके औरायने राजन आदि राक्ष्मरोका पनकर वह निक्रम है कैयरन मोक्षमते प्राप्त परित्र ही संसार किया और अपनी जिला बार लेता है। इस प्रकार मैंने तुसरनेगोंने सीलको जात कर लिया। सकते इस भगवान विवक रामेवर लागवा विका चूनलकर रामेश्वरको अञ्चल महिप्सका प्रस्तर ज्योतिर्विद्यका कर्णन किया, जो अपनी देवेजारे तथा नर्ताथी इथा पूर्व करवेजाते. अवहरण करवेजाता 🛊 । 🐉 जो दिश्य गद्धाजलसे रामेश्वर शिक्को

कार्य में निवन हो। नव । नीना त्येकार्य धन्तिपूर्वक साल करातः है, यह जीवन्युक रानेवारके नामसे बनकी प्रसिद्धि हुई। उनके ही है। इस संस्थारने देवदुर्लन समस्य हुआ । भगवान् राज्यार सदा भाग और लोग्रा महिला स्वयंचालोके समस्त पार्याका

(अधाय ३१)

## पुत्रमाकी शिवभक्तिसे उसके मरे हुए पुत्रका जीवित होता, पुत्रमेग्नर

कामका ज्योतिर्दिकुके अस्तुर्धात्रका और रहते थे। वे शर्व से विस्वकास में डी मुन्तिवरी । ध्यान देवार सुनो । श्रीक्रण दिश्तमे । शिक्षणकारेको भी वे बहुत क्रिय थे । इक क्षेत्र पर्यंत है, जिसका जब वेपशिर है। अतिक्रियोके एकक के ह वे केव्यर्कित हरता। तब बाह्यजीने अत्यन्त पु:सी हो महत कार्गेवर करते और नित्र अभिक्षेत्र किया हुठ करके अवनी महिन सुरुवाले परिकार करते थे। सीनों कालकी संक्षा करनेने दूसरा विवाह करा विका विवासने करते करकी कान्ति सर्वके समान जरीन भी । वे सुधानीने जरको समझाना कि 'इस समय से बेद-शामको वर्धन के और दिल्योंको दशया। तुल वहिन्से स्वार कर रही हो। परंतु स्वय करते थे । कनवान् होनेके लाध ही नहें दश्या । इसके पुत्र हो जायगा, तब इसके स्वर्ध करने मै । सीजन्म आदि सर्पुरोके कावन है । असेनी है उसने समन दिक कि मैं पहिनसे

# जिलका प्राद्धांव तथा उनकी महिमाका वर्णन

भूतमा कहते हैं—अब मैं ब्रश्नेस फिक्सम्बन्धी पुजनाद कार्यने ही तदा तमें करके महराज्यका वर्णन कर्मना। शिवायकोने यहा प्रेय रसते थे।

ा पढ़ राज कुछ होनेपर भी उनके पुत्र नहीं का देखनेने अज़त क्या मिल परव हो जाते. या । इससे जाहरूको से द:स्व नहीं होस क्षान्यम् है । असीके विकाद कोई भरहाय- जा, वरंतु उनकी पत्नी बहुत बु:सी रहती की । कुलमें बरवा समर्था नामक अध्योक्त आहाल। पड़ोसी और दूसरे लोग भी उसे लगा नास रहते में उनकी दिन करीका जान सुदेश कारों में । यह पतिसे नार-बार पुत्रके रिंग्ये का, बह रहत दिवसर्वके जलनमें तरपर प्रार्वन करती थी। पति करनी ज्ञानोपकेल रहती थीं, सरके काल-काजमें कुछात भी देकर सन्द्राते थे, गरंतु उसका मन नहीं और सदा परिवर्ध होवामें लगी खमी बी । व्यक्ता था। अन्तरोगस्या प्राप्तापने कुछ दिवानेष्ठ सुवार्य भी देवताओं और उपाय भी किया, परंतु वह सकत नहीं

विवासकीय स्थार केली भी ।

महेनान्यकार् और संस्कृतकार्यक एवं हुआ। इस राजी : क्याने अवस्थ सं हु रच किसी अर्था और प्राप्ते ज्ञानुकार को सभी। वृत्त्व नहीं प्राप्ता स्वर्ध मांची स्वर्ध क्षात्राच्या क्षेत्रा क्षेत्राच्या हो। क्ष्यां क्ष्याच्या क्षयं कर्मा वर्षे व्यापात क्ष कारक कहा हुन। पुन्तान कार्य काल कृतिका कर्तिक विकासित्रीका संसार (कुम्बर) के पाल राज्या विकास किया — । व्यवस्थितन दिनाके अवस्थि प्रकारण वीली

fort solooned variations on manages. All solvered the respond of solvered to be announced and solver to draw the first for the f काची प्रक वहीं कार्यनी र विकास हो जानेका । काम ककार मान्य करानेकारी जार्य र कुमत दार्थको महित नहीं विकासी हैया। अन्यवं कु कर्श कर र क्रमी प्रकार क्रमी क्षार व सम्पत्त । कृतक की प्राप्त काहर कार करावी । कोगो हो है और संस्था करोरक क्यां का देखा महोत पुरस्क अपनी अस्थानक सर्वन्ति विरामनो के है। प्राप्त में मानी मनी ! क्षत्राच्ये त्रिम्म एक को एक क्यांक रिप्ट - विकास वह पूर कर्ज विकास है ? केना किन्द्र अनुसार विशेषपुर्वक पूजा करने लगी। अञ्चल का वेदओ विश्व कर्ना अभि पर्वितरे पुत्रत कालों कह विश्वास्थ्यलें जनस्थानं प्रस्तातः कालाः विश्वासः कालोः पूर्वे तेनं तस्ति । सुक्रमांच्ये क्यो क्यो भूत्रा भी जा शास प्राच्या राजी भी प्राच्यात असके अन्तर प्राप्त । प्राप्त । वे ब्यारी राजी । अन्तर प्राप्तान हु पर्मा क्षाच्याक क्षाव कार कार । इसमें क्षावार स्थित वार की गार वह वर्षने गारी हुई की ! मानों क्या केंद्र हो नहीं। हनकार का पूरता की इस समय का प्रश्न है सनते कुलक किराब हुआ। युवरिय परचे ३० कुलका अन्ये निरू क्षावित-युवनक वर्णने मन्त्री । अन्य नो पक्ष और भी जन्म नगी । विश्वनित्य पूर्वी हुई । अन्यत्री सम् नेदेनी क्षाकरी पृथ्वि प्रमु के गानी और एक दिन ईफारक निधा लॉनक को क्षमुक की हुआ र असने मानवं सान्ते कुन पुरायो कुनवं अनके. अनक परिचयों भी केनी के अकारता की। करी नहें पूछ है देखते का नक बार करना और अध्यक्त विकासिया देश नहीं हैता. स्थानक कार हुए सहकता असे पालकान में बच्चा असे दूधनो बिहानी बच्चाडी विकास नहीं हुई। क्राल क्षित्र कर्म कुरू प्रांतित कार्यन क्षेत्राच्या देशन कराह क्षात्रा प्रांति प्रांति क्रिक्षांच्या केवलके काली क्षेत्र पूर्वत अपने पूत्रको व्यवका प्रधानन होन्यान arginal ani memori diaman ani ete filoni, marie auri meli liktirente di बुरका सर्वत प्रत्युक्त अनिर्देशका बुरुकार्त "जिन्तरिक व्या केक दिवस वर्ग, व क्री इसकी बार्व काले सामी। केंद्र प्राधान मुध्यतं अर्थः अन्यः अन्यः व्योगे। वं प्राप्याधिक वेदालाने हैं, को विश्वपादको पान पान । इस्से पानक प्रान्ती । प्राप्तको भी बाला है और मानुवर्तको अस्पार जोड़ा बन्हें लुद्धा को इन्हें और यह सायनमा है। जनकार में इन्हें कर्मका राज्य है उन्हों क्षानोह स्वरूप-स्वरूप प्रधाने मानो अवस्थित रक्षान्त है। ने मानंत गुँवनेपानी पृत्यपति प्रतिन बारके प्रदेशक पहला को ईमानिये आग अन्तरी, जिल्लाई औद्यून है, जनको अन्तरी भी पत्री को पन अब कुछ गयी थी। प्रस्त प्रध्य अब है। अन्य अब वेर विकास फारनी बन्त कार्य कार्यन प्रतिको अवस्था देशक में का अन्य र इस राज्यक विश्वा करणा अन्य अभिने भीनो दिस्तानी है अर समार जिल्हा भरती हैने नातम किया और रेन हुई का राज्यको, दिल्को पन्ने । इन वर्तिके ब्रिह्मणे ज्या दिशाची दिवा १

समाने करते हैं के इस्तुताने " उसे समान रिक्त प्रतिक क्यांद्र स्वरूप प्रस्तर हो गये ।

Magazine I.

जुतनी अहरे हैं—राव बुरकाने शिवको करक है)। प्रकार कर्ने का अंगर यह वर परित— नाम । यह गुरेहर भरी बड़ी बहित है, अनः



दिना को ने अपने को व्यक्त कारी किरहरेका गाल्याको प्राप्तकर प्रथा वह गर्वेटन अध्ययन विभाग है, तुम अध्यय उपकार विभी करों में जो अपन पूर्व ज़री मान्यवंद फानों है ? दूर बार्व कार्यकारी मुख्य से स्तुत कुल्लाके के मोत्रम है।

4144 事の 通明 [ कर्त अपने प्रमाने अंतिम देखका अन्तरी, दर्शनकाले प्रमान की अनुपर । इस सन्तर माना चुरुवान्त्र य से इने पृत्रा और य आवता दर्शन करके सामा वान नाम हो विकास । यह पूर्वमार् स्थान क्यो भी । इसी अल्प । 'श्री आपकार प्राप्तकार्यास औ मानव प्रमान केन्द्र हुए अंति सामन प्रदेश । प्रमान समान है, प्रान्ति प्रतिनामाने पान कर्म पुर भाग जान है। " जन्मे । यह िन क्षान्त व्यवस्थित । में मुंबबर प्रस्तात अस्तित व्यवस्थानक में व सूच पान्त है । 🗲 । वार प्रतिक । तेरी पूछा स्त्रेणके प्रथम क्रिकेट प्रार्थनके प्रार्थनके र जिल्ली केवा पुरुषके कार प्रान्त का। का. में को विद्युलन किया है, यह करे में ऐना करने करे (मुझे के पूर्व कार्यकर्तका की भाग है

> जुलारी कारत है -ब्यूक्सकेंट केवा क्रमंत्रण प्रवासित् प्रत्यकारण स्टिप्ट और की करण हुए एक इस सकत कोटी— 'बुरने १ हुन कोई और भी कर जॉने । मैं कुन्धरे विक्रो विवासर कर अवस्य देगाः क्योंकि तुन्तारी इस व्यक्ति और क्रिकारपूर्व समावसे में बहुत प्रसाह हैं।

> धनकाथ् रिकामी बात सुनकर पुरूष केली---'ज़भ्ये । चर्च आप यर वेण जाले है से खेलोबी रक्षकं रिजे सदा वर्ष निवास भॉर्गिको और मेरे नामके ही असमग्री एकालि हो । यह प्रदेशन विकास अन्यान प्रताब क्रेका कदा—'में सुनारे ही मानते शुर्वनेशर कार्यकार देश्य राज वर्ग निकास कार्यना अरेर सक्तार निन्दे स्टब्स्टब्ल, इंडिया - पेरा कुथ उन्होंतर्तिक मुख्येल मानले असिद्ध हो ।

अपन्यक्ष्यांक् व्यक्ति स्वयंत्रात करोते हैं। तस्य द्वाराम्ब्यंत्र क्षणे त्राच्ये व्यक्ति ।

यह सरीवर शिवलिङ्गोंका आलय हो जाय भूत्रमा और सुदेहा - नीजॉने आकर हरकाल और इसीलिये इसकी तीनों लोकोंथे ही उस शिवलिङ्की एक सी एक शिवालय नामसे प्रसिद्धि हो । यह सरोवर दक्षिणवर्त धरिक्षमा की । पूजा करके सदा दर्शनमञ्जले सम्पूर्ण अभीष्टोंका परस्पर मिलकर मनका मैल दर करके वे देनेवास्य हो। सुप्रते ! तुम्हारे वंशमें सब बहाँ बड़े सुश्रका अनुभव करने लगे। होनेवाली एक सो एक पीडियांबक ऐसे ही। युत्रको जीवित देख सुदेहा बहुत रुक्तित हुई क्षेष्ठ पुत्र उत्पन्न होंगे. इसमें संज्ञय नहीं है । वे और वित तका बुहमासे क्षमा प्रार्थना करके सब-के-सब सुन्दरी खी, उत्तम धन और पूर्ण इसने अपने पापके निवारणके लिये आयुसे सम्पन्न होंगे, बतुर और विद्वान् होंगे, । प्रायक्तित किया । मुनीश्वरो ! इस प्रकार बह बदार तथा भीग और मोक्सरूपी फल पानेके। बुहमेश्वर लिङ्ग प्रकट हुआ। उसका दर्शन अधिकारी होंगे : एक सौ एक पीड़िपोतक - और पूजन करनेसे सहा सुलकी बृद्धि होती सभी पत्र गुणाँपे बढ़े-बढ़े होंगे। तुम्हारे हैं। ब्राह्मणो ! इस हरह मैंने तुमसे खरह वैशका ऐसा विस्तार वडा शोभादायक ज्योतिर्लिङ्गंकी महिमा बताची। वे संधी होगा ।\*

ज्योतिर्लिङ्गके रूपमें स्थित हो गर्य । उनको ज्योतिर्लिङ्गंकी कथाको पहता और सुनता घुदमेश नामसे प्रसिद्धि हुई और उस है. वह सब पापोसे मुक्त हो जाता तथा भोग सरोवरका नाम क्रिवालय हो गया । सुधर्मा और मोक्ष पाता है (अध्याय ३२ ६३)

लिङ्क सन्पूर्ण कामनाओंके पूरक तथा धोग ऐसा कहकर धगवान् शिव वहाँ और पोश्र दंनेवाले हैं। जो इन

द्वादस ज्योतिर्लिङ्गोके माह्यत्यकी समाप्ति

## इंकरजीकी आराधनास धनवान् विकाको सुदर्शन कककी प्राप्ति तथा उसके द्वारा दैत्योंका संहार

सम्बद्धार कर सुरीक्षारंत्रे करकी भूरि चूरि क्षेत्रकसे सारी पृथ्वीवर भ्रमण किया। परंतु इनोसा करके लोकवित्तवी कालकरे हैंस कहीं भी उन्हें वह कुछ नहीं किला। हम क्रमार्थ समा ।

प्रदेश किरमा धर । असरः उस्त काशास्त्र भी जुन्नम क्रमून प्रमाण है। तुम प्रमान-सम् विजेपसम्बद्धे जकास कारिये ।

पूर्वकारकों हरीका जिस्सारे ही सुदर्जन ककः मुझे क्या कहना है। आप अस्तर्वानी है, असः कर्मकर लोग करने लगे। उन महत्वाली और अन्तरको गीरिकर कर रहता है। स्टारिक्स 🛚 वरमानी देखोले वीटित हो देवताओंचे हमलोगीको सुख वही विकास १ स्थानित् ! रिक्कार्य क्रिक्किक्वेस अस्तरायम् सारते सते । ये - प्रत्यक्वे अवया है । इत्तर वार्षेते दिवकी सुनि करते तथा। बाटनचार जनकान् विकासो परत नहीं लगा । अगस् जन्म हो गया । वेदसाओंको भी सुस क्षणीये एक युक्त काम जानकार अल्ली एक्षेत्र - विरुष्ट और अवने हिन्ने का आयुक्तको परकार पालन करने<del>वाले औहरिने भगवान शिनकी। सुसी हो गये</del> (

भ्यासओं कहते हैं—-भूभका **यह कक्षतः अल्लाभाके दे**ल्ये इस एक कृत्य**नी अ**शिके विज्ञानीत्। विष्णुने एक पुरसकी पूर्विक कृति नंहरे—सुराजी ! आन क्रम जानते हिन्से अपने कारमञ्जूष एक नेत्रको ही 🖁 । इसरिक्षे इस अपनी मुक्ती 🖁 । प्रथी 📒 निकासकार चाल दिया । चार् वेस्ट सरकार श्रीकृश-सिमुच्यी महिनामा वर्णन कारियके । कु:स्र शूर कारवेकाले अवस्थान् संस्कर वहे प्रसान मात ! इसने पहरेशो सुन रहता है कि नगवान् हुए और नहीं उनके सामने प्रकट हो नवे । विष्णुने शिक्को असरकारो सुरसंग क्या. प्रकट होवार में श्रीवृधिने केले—'हरे । मैं योग्रे । मैं सुन्धे मनोकान्त्रित कत् हुना। मृतयीतं करा---मृतिकाने । इरोधार- सुन्तारं तिले भूके कुक भी अदेश गर्ही है ('

विक्रको सूथ कथा सुन्ने । चनवान् विन्तुने विन्ध् शेले—जब ! अलको सामवे प्राप्त किया था । एक सम्बन्धि कार है, देखा । तब कुछ अरको है, प्रधानि आयोग आदेशकार अलग प्रयक्त होकर लोगोफो बीहा देने और - गीरम रखनेके सिमे करता है। देखोंने खरे देवरक्षक भगवान् विक्तुते अवक सारा ६ स*े*न्स अवना अवान्सवा देलांके कर्णने काम महार । तम श्रीहर्षि केरणसम्बन् जाकर अनुवान् । नहीं वेता । 'परनंबर 📍 इसीनियो मैं असमग्री

्र स्तवी करते ह<del>ैं औषिन्तुका क</del> प्रतिक राज्यर एक कारण कहारे थे। एक क्यान जुलका वेकांध्येत अवेकान भगवान् शंकरने विष्णुके भारतभावको सेमोराशिक्षण अवना सुदर्शन चक्र रही है परिक्षा करनेके रिप्ते उनके साथे पूर् एक। दिया। असको पाकर भगवान् निम्तुन का इजार कामलांचेले एकाको किया हिया समस्त प्रमान देशांच्या अस चकके हारा निया हिरामारे बानाके भारता प्रतित हुई इस अब्दान । परिश्रमके ही संदार कर जल्म । इससे साम आरम्भ क्यो । कुलाल्पीक जनन जनकर भगवान् निच्नु की अत्यन्त जनत एवं परम

फ्रीन-कॉन हैं, बताइये, जिनसे संशुष्ट होकर 💎 महेश्वरने श्रीहरिको कक उदान किया वा ? वैसी बात सुनकर सूतने शिवके चरणार्शनन्त्रे-इन नापाँके पाप्रत्यका भी वर्णन कीर्तिये। का विन्तन करके इस प्रकार कहना अधिष्णुके अवर शंकरजीकी जैसी कृषा 🥳 आरम्भ किया ।

अप्तियोने पूछाः शिवके से सहस्र नाम श्री, इसका यशार्थस्थपमे प्रतिपादन कीजिये । इद्ध अन्त-करणवाले उन पुनियोंकी (अध्याय ३४)

### भगवान् विष्णुद्वारा पठित शिवसहस्रनाय-स्तोत्र

त्रुवतां भी ऋष्टिक्षेष्ठा केन तुष्टो महेश्वरः तदहै क्षयान्त्रद्य जेवं नामसहस्रकम्॥३॥ १८ नीलकॉहेटः—(गरेक्मॅ) नीस्ट और (अब *प्*तजी चोरू—मुनिवरो ! सुनो, जिससे : महेश्वर संतुष्ट होते हैं. वह खिवसहस्रवाप-स्तोत -आज तुम सबको सुना रहा है । १ ॥

विष्युश्चान

रिक्रो हुए मुद्दो ददः एकरः कुपलोचनः भग्नान् विष्युते कहा—१ दिवः— **हर लेनेवाले, ३** मृङ्---- सु**रुदाता,** ४ रहः---- । होनेवाले, ८ सदाचाः —अंध्र आवन्यावाले, स्वर्गकी प्राप्ति करानेवाले 🛭 🔻 🕦 ९ इतः —संद्रारकारी, १० राम्यः — कल्याणः -निकेसन, ११ महेस्टः । महान् ईक्षर ॥ २ ॥ चन्द्रापीतःश्चन्त्रमे विवर्धन विश्वकारेश्य । धेरान्त्रधारसदोहः क्याकी नीलखोहितः॥३॥ **३रानेके** 

सारतस्य मस्टिटानन्दमय ब्रह्मकी साकार मूर्ति, १७ कपाली--- हाधमें कपाल भारण करनेवाले, अङ्गोपें) खेदित वर्णवारे ॥ ३ ॥

ध्यानाधारोऽपांक्लोको गौरीभाई गणेकः । अश्युतिर्विश्वयुतिसिजर्थस्यपंसाधनः। R & [I १९ ध्यानाधारः—ध्यानके ।

२० अपरिच्छेयः—देश, काल और वस्तुकी ऑर्थगम्पः सहासारः दर्ताः राष्म्महेसरः ॥ र ॥ सीम्यसे अविधारना, २१ गीरीमर्ता—चीरी अर्थात् पार्वतीजीके पति, २२ पणेकर — बक्रपाणस्वरूप, २ इर —शक्तोंके पत्रप-राज प्रमधनगोंके स्वामी, २३ अहमूर्तिः—बल, अप्रि, बायु, आकास, सूर्यं, चन्द्रमा, पृथ्वी दुःसः दूर करनेवालं, ५ पृथ्वयः—आकाञ्च- और यजमान—इन आठ फर्पासालं, २४ विध-सक्य, ६ पृष्टलोचनः —पृष्पके समान सिक्ते मृति —असिक ब्रह्माण्डमय विसाद पुरुष, पूर नेप्रकाले ७ अधि ।म्यः प्राण्डिकीको प्राप्तः २५ द्रिवर्गक्षणसाधनः — प्रमी, अभी, काम सवा

**आन्यमधो** दुढपली र्यवदेवसिक्तीवरः। कामरेको माहरिकः पट्टः परिकशी दुवः। ५ ॥ २५ अन्तरमधः—ज्ञानसे ही अनुष्यवर्षे योग्य, १७ दुव्यत्रः—सुस्थिर - चनुमाको विग्रेभूवणके चुद्धिवाले, २/ देनदेव —देवताओंके भी स्थ्यमे आरण करनेवाले, १३ चलुम्बेलिः— आतस्य, २९ विलोचनः—सूर्य, अनुसा और सिरस्य चन्द्रमाका मुकुट धारण करनेवाले. आग्रिस्टय सीन नेप्रोंबाले. ३० वामदेवः— २४ विकार्—सर्वस्वरूप, १५ विकामप्रेक्षर — लोकके विपरीत स्वभाववाले देवता, ३१ विसका भरण-पोषण करनेवाले श्रीविक्युके महादंदः—महान् देवतः ऋहादिकाके भी भी ईसर, १६ वेदकासारसदोहः—वेदान्तके पूजनीय, ३२ पट्-स्त्र कुछ करनेमें समर्थ एवं कुञ्चल, ३३ परिवृद —स्वामी ३४ दृढः— अन्तर्वामी आल्या, ५८ जुब्धः —सेवन करने कभी विचलित न होनेवाले ॥ ५ ॥ 🦠 विश्वरूपो विष्णाओ वर्गात सुविसत्तमः संबंधनाणसंबादी ।

विक्रमाञ्चः विकार नेप्रवासे, ३७ आपीयः — अवस्थितवनी विरोशी विक्रियायः ॥ ५ । बाबीके अधिपति: ३८ शुनिसतमः पवित्र ६१ दिव्ययुवः—'पाञ्चपत' आदि दिव्य पुरुषोंमं भी सम्बसे श्रेष्ठ, ३९ सर्वप्रमाण- अस्त्र आराण करनेवाले, ६२ सम्बर्गकः संवाद<del>ी - सम्पूर्ण</del> -स्थापित करनेवाले, ४० वृत्राङ्क अपनी प्रकृष्ट महिमार्थे स्थित **ध्वआर्ये तृषभका खिह्न बारण करनेवाले.** ३४ परात्परः बनानेवाले । ६ ॥ ईवाः विभानने सहस्वत्ने भ्यावेशीक्षरंतनः।

४२ ईराः —स्वामी दा सासक, ४३ कृषधम्य, श्रीकच्ठं ऋत्वणीतमी मुद् पिनाको—पिनाक नामक धनुव थारण करने बाले, ४४ सदयहाँ—खाटके पापेकी आकृतिका एक आयुक्ष भारण करनेवाल, (मित्र) ४५ चित्रवेषः----- विचित्रः -४६ किरंतनः—पुराण (अनादि) पुरुषोत्तमः । ४७ तमहरः - अञ्चानन्यकारको । **सम्बद्ध, ४९** पोग्नः — **रक्षक,** ५० त्रह्मा ५१ धृतदेः ज**टाके** स्किता, युक्त ॥ ७ ॥ कारत्यः 🛷 कृतेन्यासाः सूचगः अपदात्यकः

चयंको ५३ कृतिवासाः—गजासुरके वसके स्वयं भारत करनदारे, ५४ सुभय मोभाग्यज्ञाली, ৬৬ মুখ্যু সেক্ত ओंकारस्वरूप अथवा प्रणवके सन्यार्थ ५६ डक्ष%ः - व्यथनसहरू, -५७ पूरुव

<u>我在我</u>我我们的我们<u>我们的我们的我们的我们的我们的我们的我们的我们的</u>我们的我们的我们的我们的我们的我们的我们的我们的,我们就会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 योग्य, ५१ दुर्वासः — दुर्वासां भाषक मुनिके अवसीर्फ, ६० पुरशासनः सीन स्रप्रम काञ्चो वृष्कत्रनः ॥ ६ ॥ मायामय असुरपुराँका दमन करनेवारे ॥ ८ ॥ विश्वक्षपः -- जना**त्रवंस्कष**् ३६ दिव्यवर्षः स्कटपुरः परमेश्री परान्धः ।

्रप्रमाणांमें सामक्कस्य कार्तिकेवजीके किंगा, ६३ परमेश्री अपनी रहनेबारले, कारणके भी कारण, ५१ कृतवारतः वृष्यम या भर्मको वाहन ६५ अश्वदिमध्यनियतः आदि, मध्य और अन्तसं रहित, ६६ गिरीशः—केत्ससके ६७ ग्रिवाधक -पार्वहीके अधिपति समोहरी महायोग्धे गुशा रुद्धा च धुर्वीर । उम पति 🛊 🕻 म

क्याचित्रस्य अरेज्यद्ये नीलकन्छ परश्रमी १०॥ ६८ क्लेखभुः — कुन्देरको सामना अन्य माननेबाले, ६९ श्रीवरम्यः — सुझोभित कण्डवाले, वेवधारी, इमाप्यमुक्तमार्थ ७० श्रीकवणीतमः—समस्त स्त्रेको और वर्णीसे दूर श्रेष्ट, ७१ मृद्: क्येयल स्वभावकाले, ७२ करकेवाले, ४८ मह योगी—चहान, घोगसे सगर्धंत्रवंच —समाधि अक्षवा वित्तवृत्तियोके निरं।यसे अनुधनमें आनेयोग्य, ७३ कोटप्पी ধ্বং নীক্তৰুদ্ধঃ— भारते धन्धर, हालाहरू विवक्ता नील चिह्न धारण करनेवाले, ७५ वरक्षधी—परज्ञुधारी ॥ २० ॥ कत्यः पुरुषे जुन्यां ५७।स। पुरुषसमः । । विद्यारमक्षां मगन्यापः सुरिकः पूर्यनागन ५२ त्र्यालकालः कासके भी काल, धर्मधान अमधोरे मानका भगन्त्रभात्॥ ११

अ६ चित्रालाकः — सक्रे-सक्रे नेऑसाले, ७७ मृतन्याः — त्रनमं स्थाधं मः किरातके रूपमं प्रकट हो शुक्रसके कपर बाण चलानेवाले, ७८ स्टरः — देवताओक स्वामी, ७९ सूर्यतायनः — सुर्थका भी रुख देनेवाले, ८० धर्मधाम---

क्रमेक आव्यप्, ८९ क्षमारोत्रम् क्षमाके अतारनेकाले, १०३ गोपीतः- सार्प, पृथ्वी, क्रम्पति-स्वान, ८२ भगवान्—प्रान्पूर्ण ऐक्षर्य, यञ्च, वाणी, किरण, इन्द्रिय और जलके वर्भ, वस और, ज्ञान तक वैरान्सके अक्रव, स्वामी, ८३ भगनेत्रांमत्— अगदेवताकेः जेवका भेदन अगयन्यः— तत्त्वदारनके हारा ज्ञानस्थलयसे ही करनेवाले ॥ ५१ ॥

हथ पञ्चांत्रज्ञाक्ष्मी विकास पांत्रप

**वि**के हुए माञ्चबद्ध पशुओं (जीवॉ)को ११२सुली—आत्मानन्दसे परिपूर्ण । १४ । **सन्दर्शनके द्वा**रा मुक्त करके **यदार्थक**पसे अध्यक्षेत्रमुकः सीयो बहातेल सहस्पृति क्लका बारक्षम् करनेवरके, ८६ तक्ष्यं त्तरहरूम, ८७ प्रियमकः— प्रकास प्रेष **९**० दसकुरः **ह्या**नियानं अञ्चल कृषा अपूनका आव्यादन

दयम करनेवालं ॥ १२ ॥ उपदाननिकतः भूष्यः स्टाप्यस्यो महेशकः। १४ इमशानिकयः— इयसानवासी अन्नसम् १२१ सुधार्यतः---

१५ सूरपः -क्रेन्स्यातीतः एवं सर्वच्यत्यी, पालकः । १५ ॥ ९६ इम्हासरक्षः **इपकारमपूर्मिये विद्यास** अजगणा क्रमक सम्बन्धा स्टब्स्यानः सृष्टि करनेके समय महान् कर्तृतासे सम्मन 🕠 २४ सम्भाव्यः 🕥 सम्माननीय, लिसे महान् ओवधिरूप ॥ १३ ॥

रुक्तो कोर्यातमी∤≅ प्रात्मकक प्राप्तकः १०२ उत्तर अंसार-साधरहे यार धनजन नित्यक्षकपा १६।

**१०४ गोस — रक्षक,** व्याननेपोग्य, १०६ पुरातनः---समसे पुराने, १०७ नीतिः - न्याच-स्वस्त्यः, १०८ सुनीति । नुसा दयक्यो दशः असर्वी कानुस्तरन्ता । १२ ॥ **उत्तर**्भ नीतिका**ले, १०९** सुद्धान्य – विस्तुत्त् ८४ वर — संहारकालमें भ्रष्टेकर रूप आत्मासक्य, ्र १० सामः — उपामक्ति, **धारण करनेवाले, ८५** पशार्वीत — माणारूपमें १११ सोम्पतः — <del>कश्चमावर प्रेर्ध राजनेवाले</del>

नेज्येगायोऽध्**त≒धो***शा***ममस**् क्षापतिः ॥ १५॥ ११३ सोयए **— सोम्पान** कर्रवेत्राले करनेवाले, ८८ प्रेथपः—जन्ती रखने अधवा सोमनाबरूपसं **ब**न्द्रमाने पालक **बाल्जेको संतर्भ हेनेवाले, ८९ दाल—दानी, ११४ अपूरपः समाधिके द्वारा स्वकापुत** करनेवाले, ९१ एक: —कुदाल, ९२ कमर्ती— ६१५ सीन्यः अक्तोके लिये सीम्यरूपधारी **ज्**टाजूटबारी १३ कामशासक:—-कामदेवका ११६ महातेवाः — महान् तेजसै सम्पन्न, ११७ यहासुनि क्रमकान्तिमान्, ११८ तेजीययः - प्रकाशस्यक्यः, स्रोककर्ती भृगवितर्गहरूक**ा मर्लग**िः ॥ १३ ॥ अयृतम**वः— अयृतसकः, १**२४ अग्रमयः—

**करनेकारकं, ९७ महिशर — भङ्गान् इंधर वा** रुपेक्कारी संदक्तर सुरकार जनातनः ॥ १६ ॥ **परमेश्वर, ॰** व्यंककर्ण जमन्**की सृष्टि १२२** अज्ञातसङ्ख्या-जिनके **मनमें कभी** अस्नेवालं, ११ मृग्यतः—मृगके पालक का किसीके अति अनुभाव नहीं केटा हुआ, ऐसे प्रसूपति, १०० महाकरों—विरा**ट् कराम्यकी समन**र्शी, १५३ आलोक प्रकाशसम्बद्धीः, १०१ महीर्थानः - **अवसेगका निवारण करनेकं इध्यत**्त - अधिनवरूप १२६ स्टेककरः--जगत्के स्वष्टा, १२७ वंदकर:—वेडॉके प्रकट कारनेवाले, १२८ सुनकार — बुक्सानादके सामग्रे विकिः सुनीतिः सुन्दास्या सीमः सीमरतः सुनी ॥ १४ तः **चनुर्वतः वात्रेश्वरं स्ट्रशांकः प्रयोगाः** १३१

<u>বিশ্বব্</u>রীয়িক্সিভারন **पहर्वे**कप्रिस्त्रचायौ । पित्रक्याणिशृंदेवः स्वसिद्धः स्वसिद्धः स्वसिद्धः ॥ १७ ॥ करनेवार्त्वः, १५३ मध्यः ।

१३० गहर्षिकपिलन्यार्थः <del>- स्वीरम्पका सन्दे</del>त प्रणेता पगवान् कपिलावार्यं, १३% अपनी प्रमासे सवको प्रकारिक (चवई), १५६ स्थि: **करनेवाले, १३५ दिलोवन —तीनो लोकोंके स्थाणुरूम ॥ १९ ॥ गहा,** १३३ पिराकपाणि **हाथमें पि**ना**क** नामक धनुव बारण करनेवारुं, १३४भ्देकः पुध्यकि देवता—हाद्यप अथवा पार्थिवलिङ्गरूप, 199 स्वस्तिदः १३६ खस्तिकृतः कल्याणदाता, कल्याणकारी, १३७ सुधीः—**विशुद्ध**ः लेनेवाले, बुद्धिवाले ॥ १७ ॥

**प्राप्ताया धायनतः सर्वतः सर्वतं**त्रतः । बहरपुर्वनक्षपुरुवर्गाः कर्विकारप्रियः कविः ११८ । प्रमञ्जनपौके सरश्च रहनेवास्त्रे,

कर्नेमें समर्थ सेक्वाले, १३९ भागकर — कीर्तिवारें, रेजकी सृष्टि करनेसाले, १५० सर्वगः— काट देनेवारु ।। ५० । सर्वेष्पापी, १४१ सर्वरीयरः —सबमें व्याप्त, कस्प्रेतः कामपालां परमार्श्वशिक्तांशकः। विश्वसृक् — जगत्वे क्या स्था सर्गः — । कूलको धरोद करनेत्राले, १४६ कविः— विकालदर्शी । १८ ॥

शाको जिलाको गोकाखः क्षिये भिनगन्तमः । महर्क्तोदको भन्यः पुष्कलः साधीः स्थितः ॥ १९ ॥ । १६७ भन्नीप्रयः

पालिसम्बर्के, १४८ विशासः---स्कृत्युके अदे १६९ कामी---अपने । श्वद् गौन्त्रस **भारताओंका वि**स्तार करनेवान्दे, १५० तन्त्रशास्त्रोके रवस्त्रता ॥ २१ । क्रियः — बहुश्लबर्धः ्रद्र **भिष्णग**न्ननः भवरोगका निवारण करनेवाले बैद्धी अध्यक्ष्मधर्माहुईएवासी (ज्ञानियाँ) **में सर्वश्रेष्ठ**, १५२ मुख्यूबोदक ।

गङ्गाके प्रवाहरूप जलको सिरपर धारण <u>त्रस्थामस्यस्य</u> १५४ पुष्कलः —पूर्णतमः अथवा स्थानकः १५५ रूपकि - **ब्राह्मण्यसम्मी भवनके निर्माता** अच्छारः अधवा

विजिन्द्रस्या विश्वेषात्रमा गृतकारनसम्बन्धः सन्तर्भ नगवप्रस**ध** सुन्धितिहरूप्रसंदायः ॥ २० ॥ १५७ विजितातमः - मनक्रे -**रखनेवाले.** रष्ट्र विशेवादा— शरीर, मन और इन्द्रियोंसे अपनी इच्छके अनुसार काम 248 भृतक्षाहनसार्य**यः**— पाक्कभौतिक रश (इसीर)का संचालन करनेवाले बुद्धिसय सारश्चि, १६० सगणः— १३८ धातुधामा—विश्वका भारण-पोषणः गणक्षस्य गणस्यस्य, १६२ सुरुटीर्वे उत्तम १६३ विश्वसंदायः संदासीको

१४२ वहासुक **ब्रह्माजीक उत्पादक, १४३** घटात्रियो प्रायकारी कामी कामा कृताग्यः ॥ २१ ॥ १६४ क्रमदेवः—फ्ल्ब्यांद्रारा अन्मलचित

सृष्टित्वरूप, १४५ कर्णकार्याय —कनेरके समस्त कामनाओंके अधिष्ठाता परमदेव, १६५ कानपालः सकाम भागोकी कामनाओंको पूर्ण करनेवगरे, १६६ भस्मेत्रपूर्तिनविप्रहः— अपने श्रीअक्षीमे भस धसके १४७ शालः —कार्तिकेयके छोटे भाई १६८ भस्पशायी— भस्मपर **जयम करने**वाले, সিথ भाई विशासस्यरूप अधवा विशास गामक चाइनेवाले, १७० क्ष्म्यः --परम कमनीय वेदवाणीकी प्राणकल्लभरूप, १७१ कुटागम —समस्त

समावनोऽनिधनास्मा वर्षपुक्षः सर्गार्रकः दुरासदः ॥ २२ ॥ १७२ समस्पर्तः —संसारतक्रको धली-

भौति सुमानेकाले, १७३ अनिवृक्तमा—सर्वत्र अमान्यः साधसभ्यक्ष मुख्यमबैटरूपध्यः विद्यमान होनेके कारण जिनका अपना दिसम्बरेन पौराना रिपरीवरूने वस्त्रे । २५ ॥ कहीं से मी इटा नहीं है, ψĤ, १७५ सदादिकः - निरम्बर -अकल्पनः न्यापरद्वितः, पतुर्वाहुः—चार भुजाबारी, १७८ दुरावासः 👚 जिन्हें चोगीजन भी बड़ी कठिनाईसे अपने करनेवाले, १९८ हिरण्योतः — अधिस्वस्य इद्रयमन्दिरमे बसा पाते हैं, ऐसे, १७९ अवसा सुवर्णमव वीर्यवाले, १९९ पीरक:— दुरसदः -परम हुर्जय ॥ २२ ॥ दुर्लमो दुर्गमो दुर्गः सर्वानुधविश्वरदः **अध्यात्ययोगीतस्यः सु**तन्**र**तन्त्रयर्थनः ॥ २६ ॥ **यस्यक्रात्ती ॥ २५** ॥

१८० दुरूपः—**भक्तिन्द्रीय**ः कठिनलासे बाध होनेवाले, १८१ दुर्गमः फिनके निकट पहुँचना किसीके रिव्ये धी करनेके लिये दुर्गरूर अकवा दुर्गय, २०४ सिद्धवृन्धस्यन्तिः—सिद्धी १८३ सर्वायुधविज्ञास्टः — सम्पूर्ण -सवानेवास्ड ।। २३ ()

भूभ्यक्षे क्षेत्रस्यसङ्ख्ये जगदीको जनस्यः। भस्मकृत्किकरी भैग्रांजाली सुरुविप्रातः॥ २४ । अक्रॉवाले १८७ शुमक्कः—सुन्दर १८८ लेकसारकाही, 253 जगदोकः जगत्के स्थापी, १९० जनदंनः— मक्तजनीकी याचनाके आलम्बन, १५१ वस-शुद्धिकर अस्मले शुद्धिका सम्पातन करने॰ वाले, १९२ मंहः सुमेर पर्यंतके समान वासूक्रन्य

सम्पन्त, शरीखाला ॥ २४ ॥

१९५ असस्यः—साधन-मजनसे र७४ वर्गपुड:---धर्म या पुण्यकी सारी, सहस्थाले स्थानके किये आरुष्य, १९६ साशु-कल्पाणकारी, सम्बः—सासन-प्रजनपराषण सहपुरुवीके १७० लियो सुलस, १९७ मृत्यनर्कटरूपभूक-श्रीरामके सेवक वानर हुनुमान्का रूप भारण पुराणाँद्वारा अतिपादित, २०० रिप्जीयहर,— भन्नुऑके प्राण हर रहेनेकारहे, २०१ वर्ल—

पुरुषीयके पहाहरी भवागती ं चेरद्धकृत्यस्**वन्ति**नः ज्यावन्तर्भावते क्याली महाभूते महानिष्टि ४२६॥ २०२ महाहदः - परभानन्दके कठिन है ऐसे, १८२ दुर्गः -पाप-सम्पसे रक्षाः सरोकर, २०३ महानर्तः - महान् आकारास्त्रपः, अस्तोंके देवलाओंद्वारा चन्दित, २०५ व्याप्तवर्गाम्बर:— प्रसेगकी करूपमें कुञ्चल, १८४ अध्यक्ष- व्याप्रसमैको बसके समान धारण करनेवाले, योगीनल्यः अध्यासम्योगमे स्थित, १८५ २०६ व्यालीः सर्मीको आमूवणकी माँति सुनकुः—सुन्दर जिल्हत जगन् कप तन्तुवाले, धारण करनेवाले, २०७ यहाधुतः—क्रिकालमे १८६ तन्त्रयंतः — जगत्-सम्प तन्त्रको भी काभी नष्ट न होनेबाले महाभूतस्वरूप, २०८ महानिधिः सम्बद्धाः महान् निवासस्थान ॥ २६ ॥

अपूर्व जोऽप्लब्दरः । जङ्गजन्यः । प्राप्तानाः पञ्जिकशिकत्वास्य कार्येशसः क्यावर ॥ २७ ॥ २०९ अमृतासः - जिनकी आसा कभी विफल न हो ऐसे अभोधसंकल्प, २१० अमृतवपु --- जिनका कलेवर कभी नष्ट न हो ऐसे—नित्यसित्रह, २११ प्रकानक नामक मा स्वस्थ्य, केन्द्रकय, १९६ ओजस्वी---तेज और बरुसे २१२ प्रमञ्जनः--वायुखसय १९४ मृद्धविक्षतः निर्मल संहारकारी, २१३ पश्चविद्यतितस्वाधः—प्रकृति, पहल्ला (बृद्धि), आहंकार, स्रश्च, ओन्न,

प्रतण, रसना तक्क, बाक्, पाणि, परंचु, धन्धी प्रमुख्ये 🔻 मन्य, पृथ्वी, उत्तर, तेज, सायु और चेतनतस्कपुरुषमें स्थाप्त कारण-कार्यरूप ॥ २७ त मुराके सुन्न हुए अन्तर्वद्विधर्वीय **भ**र्जा श्रधमुख्ये<del>णी</del>

२९६ स्ट्रण — निता-निरक्तर - विष्यन करनेवाले ॥ ३० ॥ करनेवाले एकनिष्ठ अद्धाल् अस्त्रको सुगमतासे अननदार्रग्यन्त्रे एएडो दर्गायस स्यः। २१८ ५७ —शीर्यसम्बद्धाः, २१९ वहा-येदन्तिः अह्या और बेटके प्रानुभावके २४४ आरन्दः—परमारुद्यस्य, २४५ दयः— स्थान, २२४ नियः जगत्-रूपी रक्कं दुर्शको तथ्ड देनेवाले अववा रूप्यस्त्रा, २४६ क्रप्रतिस्थान, २२१ वर्षक्षमपुरः—कर्णो और दर्गायतः—इटांन दानश्रोका द्यन करनेवाले, आक्षमोके गुरु (उपदेखा) २२२ वर्णी— २४७ ६मः सम्बन्धरूप २४८ अभिवादः— **बहरकरी, २२३ शहरिक्-अन्यकामुर आदि प्रवास कानेमान्य,** प्रमुआको जीतनेवाले, २२४ अध्यापम — पायाविपोको भी भोहनेवाले पहायापानी द्राञ्चलको संताप देनेवाले ।। २८ ॥ 👚 अग्रेशकः **पर्यापः ।** सन्त्री अस्त्रीयान्त्र<sup>के</sup>श्वर । प्रमाणभक्ते दृष्टेकः शुक्ती वाक्शास्तः २९॥ वीहराणे श्रिमीमाच्या त्यस्यै भूनभावनः

२२६ सएम:—जन्म-मर्गन्ते 12,4,31 करनेवाले, प्रशंपकारको प्रजायको भीषा कार्नयरहे. सङ्घी २२८ ज्ञानकान्—ज्ञानी, २२९ अच्यतेश्वर — तपस्वावन्यकाः, पर्वती अथवा स्थावर पटाचकि स्तरमी, -३० धृतीके क्रपादक एवं रक्षक, प्रवाहित करनेवाले ॥ २९ ॥

नुष्यविष्टिक्ष्यकाः । मेंह्य, क्यरबा, मन, हास्य, स्पर्श, रूप, रस, अलः सत्वारा/दीनो धर्माहो धर्महाध्यः ॥ ३० ॥ २३४ धनुःशः -- पिनाकवारी, अस्कारां—३२ जोवीस जड तत्त्वोमहित प्रमुवेदः—धन्वेदके हाता २३६ नुणसरिः— अन्यत कल्याणम्य गुणीकी राहित, २३७ २१४ परिकात:— क्रांबकोंकी इच्छा पूर्ण मुनाकर:—सभूमोकी कानि, २३८ ससः — करनेमें कल्प्युक्षरूप, २१५ प्रश्वर — सम्बन्धम्य, २३० मत्वप्र संस्क्रपरायेण, र४० आदीनः—दीतसासे रहित--वटार, २४१ वर्षाहः—सर्वमयः विज्ञासरे, ्राबुजिय्द्रवृतायनः ॥ ६८ ॥ - ५४२ धर्मसायनः **— अर्थका** । अनुष्ठान

**प्राप्त होनेबा**ले, २१७ सुब्र*ाः — उ*त्तम **ब्रह्मधारी. ऑक्वाची महमानी विश्वसमितहरू** ॥३१ ॥ १४३ अनलदीर —असीपित क्रियाले, १४५ म्यामधः-२५० विधक्यविज्ञास्यः — संसारकी करदेवे कुशल ॥ ३६ ॥

२२५ साक्षमः सम्बद्धः विधायस्थानः उपन्तरंतः प्रच्यते वित्रक्षमोऽश्रिकीयः । ३२ । २५१ वीतरामः -पूर्णतया विकास, २५२ - ११७ समः — विनीताला— धनसं विनवद्गील अश्वदा यनको र सम्बद्धाः २५३ तपर्साः 🗢 २५४ प्रभावनः—सम्पूर्ण प्रभावनृतः- नित्वसिद्धः प्रमाणकयः, २३१ लकावयः- नागक्रीके समान तेष धारण दुर्तेयः—कविनमासे जाननेयांक, २६२ करनेवाले, २५६ प्रकार —याचाके पर्देपे सुर्काः वेद्यय सुन्दर पंस्तकाले, यसप्रकार, सिये हुए, २५७ विस्पानः – वदमकिनयी, २५३ जन्माइनः —अपने व्यवसे वायुक्ते २५८ अस्तिर्धारणः—ध्यावान् विकाने प्रेमी ॥ ३२ ॥

**फ**ल्याणसभूवंतः कल्यः सर्वलंकप्रजापति । २.१ कल्यामप्रकृतिः— कल्यामकारी खयाववाले **प्रजाक पालक, २६२ तस्त्री—वेगकाली, २८७ कन्तः सवके** २६३ तारकः—उद्धारकः, २६४ धीमान्— २८८ परमारकः—परक्रमा सबसे श्रेष्ट. २६७ अच्ययः — अविनाद्यी ॥ ३३ ः। कोकधार्थः भागितासा करुवदिः कमलेक्षणः वेटशासाधनस्यक्षेश्वययो 👚 नियताञ्चः ॥ ३४ । २६८ लोकपालः **- सम्मा लोकोकी रकाः सं**युक्तः ॥ ३६ ॥ **अ**स्नेवाले. ३६९ अन्तर्हतालाः अन्तर्यामी महातपा देर्मत्यः स्वविष्ठः स्वविष्ठे हृतः आत्मा अथवा अवूरच स्वलपवाले, २७० करपादिः - करूपके आदिकारमा, २७१ वेदशासार्यतन्त्रः । वेदों और शास्त्रोंके अर्थः। एवं तत्त्वको जाननेवाले. २७३ अधियमः नियम्बपारित । सनिशित आश्रयस्थान ॥ ३४ । चन्द्रः सूर्यः चन्त्रिः केत्न्यराष्ट्रते निद्दमन्त्रतिः । मक्तिकारकः पण्डस्य मृगकानार्ययोऽनयः॥३५॥ ३०० प्रमाणम्—प्रत्य**क्षातिः चन्द्रमध्यम्** धन्दः---26% आह्राउकारी, २७६ सुर्यः — स**बकी अधक्तिके स**क्क्य ।। ३७ ।। **हेन्पुत सूर्य, २०७** सनिः <del>- सर्वश्चरस्य</del>, गंबसाम्बद्धे गन्नप्रत्यक्ष २७९ वसकः — सुन्दर शर्तास्त्राले, -८० विद्युगच्छविः **—मृगंको-**स्री भक्तकं वसमें होनेवाले, २८२ परहरू— **परमात्पा, २८३ मृ**गम्हणार्पणः—मृगस्त्यसगरी ३०५ अजः — अजन्मा, ३०६ सर्वेश्नरः यज्ञपर बाण चलानेवाले. २८४ अरघः 💎 पापरहिता। ३५ ।:

मंश्र मित्र प्रवास होता हत्तव 🕇 🚈

अदिरद्यालयः कानाः परमध्य जगद्युकः गरकोः (सदक्रे धीमान् प्रसातः प्रण्डियः॥ ३३॥ अर्थकर्मान्त्र्यङ्क्ष्री मङ्गलयो पङ्गलादुरः॥ ३६॥ २८५ आहि: **केस्टास** २६० कल्पः समर्थः, पर्यतस्यरूपः, २८६ अङ्गालयः - केस्त्रसं सीर २६१ मर्वेटांकप्रजार्पात । सम्पूर्ण क्लेकोन्की मन्दर आदि पर्वतीपर निकास करनेवाके, परमेश्वर, चित्रुद्ध बुद्धिसे युक्त, २६५ प्रधानः— २८९ जगदगुरुः—समस्र संसारके गृह, २६६ प्रमः - सर्वसमर्थः, २९० सर्वकर्मालयः - सम्पूर्णः भागमधानान, २९१ तृष्टः-सहा प्रसन्न, २५२ महत्त्वः महरूकारो, क्रान्तिसे २९६ महरूकृतः — महरूकारिणी अहःसंकासरी व्याहिः प्राप्तने पर्य तपः ॥ ३७ ॥ २९४ महातया — महान् समस्यी, २९५ सम्पर्केश्वयः कामलके समाम नेप्रधाले २७३ दोधंतमः—दीर्घकालकक तम करनेवाले, २९६ स्थविष्ठ — अत्यन्त स्थूल - २९७ स्थविर धुनः । **अति प्राचीन एवं अत्यन्त स्थिर, २**९८ २७४ नियमाश्रयः समाके अहासंबदस --- दिन एवं संबद्धार आदि स्थित. <u>्याज्यज्ञास</u> अंशकालकरूप, २९९ च्याप्तिः रमायकातासम्बद्धाः प्रयाणस्थरूप, **≩०१ परमं** तपः -उत्कृष्ट तपस्थी-२७८ केत्:— केत् नामक पहरवरूप, अनः सर्वेश्वः विश्वे पहरित महावरः ॥१३८ । ३०५ संवत्सरकरः - संवत्सर लाल कालविधागके उत्पादक, ३०३मकात्वयः--कान्तिथाले, २८१ भक्तिवर्गः — भक्तिक द्वारा । बेद् आदि मन्त्रीसे प्रतीत (प्रत्यक्षा) होनेयोग्य, ३०४ सर्वदर्शनः—समके

सबके जासक, ३०७ सिट:—सिद्धियोंके

आश्रम, ३०८ महारेताः—श्रेष्ट सीर्यवाले.

<u>praktaliprandatingan proponana ki okan sobaparati osopiana kirigan depenato opan app</u>a सम्बद्ध ॥ ३८ ॥

भागो मानो मत्राक्षेत्रः विदेशः कर्णाटरसह वसुर्वयुक्तः सन्यः सर्वपायस्ये हरः॥५६॥ अर्थन्द्रये प्रायमानः प्रश्रेयामञ्जूषयः।

३११ महातेजाः <del>— महान् तेजसे सम्पन्न,</del> ३१२ -सर्वन्दिः—सम्ब भूतांके अवदिकारमा, ३२४ वासस्थान, ३१६ वस्यकः — उद्धार अनवाले, प्तलः — सत्यसम्बद्धयः, कारण हर नामसे प्रसिद्ध ॥ ३९ ॥ ।

सुकर्वितिकोशनः ओकान् नेद्यान्त्रे वेदांचन्त्रातः ।

३१९ सुकीर्तशासनः— उत्तम व्यक्तिसे होनेवाले, बेद्शस्य अङ्गावाले, ३२२ वेदविष्युनिः -अमृतलस्य, ४२५ मोता— पुस्तस्यसे सम्बद्धाः ४३ ॥ क्रमधीय करनेवाले, ६२६ लोकनाथः-- अभिदेशकायुः श्रीमान् सञ्जीवर्यमनीयनिः अभितेन्द्रिय पुरुषोद्धार जिनकी अग्राधना अत्वल कठिन है, ऐसे ॥ ४० ॥

अपृतः पायतः शास्त्रो कणहरू अवस्थान् ।

३०५ भागवलः— प्रमयनकोकी सहती सेनासे कामण्याल् धार्या करनेवाले, ३३२ धनी— पिनाकवारी, ३३३ अवाङ्भनराग्रेगरः - मन और वाणीके अविषय ॥ ४१ ॥

६६० योगी *योग्यः*—**स्योग्य योगी,** कालगेर्य कारच्या कोसाहः वकाल ४४२ व ३३४ असेन्द्रियो - महाम्हथः --- इन्हियानीत सिविटः—समस्य स्तथनोके फल, ३१३ एवं ब्रह्ममायायो, ३३५ सर्वाकसः—समके ३३६ यच्यय — सरो अप्रहः—इन्हिमंक्ये प्रहणक्रक्तिके अविषय पुरुषार्थीको सिद्धिके एकप्रश्न यार्ग ३१५ वर्गः सम जूनकि वासस्थान, ३३७ कारणेगी -प्रस्थके समय समकौ ११७ कालसे संयुक्त करनेत्राल, ३३८ महानदः— ३१८ सर्वधपद्वे सञ्जीर भ्रम्य करनेताल अधवः अनाहत हर सम्मन प्रापोका अधहरण करनेके नादकव, ३६९ महीत्सको मध्यमलः —पहान् उत्साह और बलसे सम्पन्न १ ४२ १।

मक्रम्द्रभंतकोया मृतकारो म्हाजिक्युचीजर्न भीतन लाकनाची द्राध्य ॥ ४० १ निश्चाकः प्रेटकारी महापालिकी; वृद्धातः ॥ ४३ ॥

३४० महायुद्धिः—श्रेष्ट्रचृद्धिसार्तेः, - ३२० श्रीमन्— महावीर्थः—अनन्त पशक्रमी, १४२ भूतवरी— विपृतिस्वरूपा उमासे सम्पन्न, ३२१ वेदाङ्गः — "पूरुगवाकि साम्र विदाननेवाले, ३५३ प्रेटरः — जिपुरसंद्वारक, ३४४ निशाधर — सन्निमें केवाँका विचार करनेवाले धननशील मुनि किवरक करनेवाले, १४५ प्रेरकारे –प्रेरोके ३२३ अजिम्पुः—एकरस्य प्रकाशस्यसम्ब साम भ्रमण सन्त्रेवाले, ३४६ महार्शक्त-३१४ ध्वेजनम्—हानियोद्यसः भीगनेस्रोस्य महार्श्यः — अननस्रकः एवं श्रेष्ट् कान्सिसे

**भगवान् विश्वनायः, १२७ दुरासरः— व**ुष्टाञ्चरमाने नियमका क्रवेऽशुक्र संदर्शन ३४७ अनिदेशयसमः— अनिर्वयमीय स्वरूपवासे, ३४८ शीमन्—दे**यांकान**, ३४९ सर्वाचार्यभने हि — सम्बद्धः किये अधिचार्यः कभण्डलकरं कवी अवस्थानसम्बद्धः ४१० मनोगर्तिकारेः, ३५० वहुन्नुतः- बहुन् अञ्चलः ् इतका — सनागनः सर्वज्ञ, ३५१ अम्बर्धान्यः — सब्दी-सं-वद्दी बार्यः अमृतस्त्ररूप, ३२९ वान्तं — सार्व्यपम, ३३० भी जिनमर प्रभाव नहीं हाल सकती ऐसे, ३५२ **बा**णहरू: प्रतत्कार कृष्यमें **बाण** धारण निवतारक: धनको **श**हामें एखनेवारे, १५३ करनेवाले जनको जीर, ३३१ कथाबाकवरः— ।।वाऽव्याः—धूक (नित्य कारण) और अधूब

<u># 6 1 | \$ 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 5</u> (अस्तित्वकार्ष)-रूप ॥ ४४ ॥ । **ओपायोजान्त्रीयको जन्मः अर्थकान्य** कुर्यापक्षे किसनत्वः प्रभावकामा प्रभावकः ॥ ४५ ॥ तोचीनामध्यारी अध्या जिनकाः

अप्रैर करू), केल (सीर्य आदि गुण्ड) तथा ३७६ तीर्थहरवः— तीर्थकेवनसे **६**५५ अनकः — स**मा**के ३६६ वर्षशास्त्रः <del>- समक्</del>रे ३-५७ मुर्क्यक्रमः **~मृत्यके डेमी, ३५⁄ भिन्द- अवा**रिशक्तिकाम दर्जाने जनकरस्वीत 350 अकासलक्य, प्रकारकाः —सूर्य आहिको मी प्रकारः समुद्रस्य, देनेवाले ॥ ४५ ॥

गन्तः **अस्क**, सामे इद्गेय सारक्षणः - श्रारण ररहनेवाले संसारसागरसे पार होनेके लिये जीकारूप - सोहरसमध्य ॥ ४८ ॥ ३६६ वृत्तदिकुंबुगावर्तः — युगादिका आस्य विभन्तः समाने विरोतः विन्दुस्त्रयः **करनेवाले तथा धारते पुगरेक्दे शकको तरह** आसम्बद्धिकारी-बन्धेईकार्य अतन पूर्व १४९ । होनेवाले । १४६ ।

इस्टर्जनकेटः निर्देशः सन्तरः सत्त्रद्रीयनः। भूकंक्यक्रीकंडमा सीक्ष्युरुवस्तु नीक्षेट गार्टक **जिल्ह्यम् प्रणावके अतस्य**, ३००मालरूपः -३६९ इह:---वरमातन्त्वकेष

सर्वप्रियः रिस्तर स्वरण कानेवाले भक्तके लिये अपने यक्तर्थ सरस्यको सुगमतासे प्राप्त होनेयांच्य, ३७३ सारतीयर 🕝 रखनेवाले ॥ ४९ ॥

मारत्यकी सांध करनेवाले. नोर्धरूमः **— सीर्धारकस्य** . ३७५ संर्थनमा-३५४ ओजरतजांद्विकार:—ओज (प्राथा भवसम्पासे चार लगानेवात्त्र 🕏 ऐसे, जारकी दीर्मिको अरक करनेवाले. स्वरूपका दर्शन करानेवाले अववा पुरस्कृपासे - उत्पादक, प्रत्यक्ष होनेवाले, ३७७ तीर्वतः— चरणीदक-्यासक, स्वस्य तीर्चको देनेसके ॥ ४७ ।

२९५: <del>— प्रतिदिन तरफाळ भृत्य करनेकारें,</del> १५५: प्रतिहितः क्रमणको दिरम्ककवका वृति ॥४८ ॥ ३७८ अपोनिध<del>ः – जलके</del> निभान ३७९ अधिहार**म् -- इपादान**ः कारणकारसे एक भूतोंके आश्रम अच्छा महाभग कृषे कर अन्यः सामा भाः। अन्य-सम्प्राप्तमाने अधिष्ठान, ३८० हुर्वयः— ष्पारिकृष्णावतं कणीतं स्थनाहनः॥ ४६ ॥ जिनको खोलकः कठिन है, ऐसे, ३६१ त्यशहरः -ऑकाररूप स्वष्ट ३८१ वफ्तालित्-किवचके अवसरको अक्षरवाले, ३६२ बुधः ज्ञानकर, ३६३ समझनेवाले, ३८२ प्रविक्षिक —अपनी और यज्ञेंद्रके बहिमार्थे स्वित, ३८६ प्रमाणकः—प्रमाणीकः मन्तरहरूप, ३६४ समार — समके प्रति समान ज्ञाता, ३८४ हिरम्बकथनः — सुवर्णास्य कवर्ष करनेवाले. 304 BE-

**मुक्षानेवाले,** ३६७ गम्बीरः—र**गम्बीयंसे युक्त,** ३८६ विधोधनः—संसार**वन्यनसे स**दाके **१६८ वृष्**क्षाहरः — सन्दी नामक कृषमधर सतार लिखे सुद्धा देवेवाले, ३८७ सुरगनः — - १८८ विधेदः — सम्पू<del>र्ण</del> देकसम्बायक्तपः । विद्याअकि स्वामी, ३८९ विन्द्रवंश्रय:--होनेसे कारकाया सम शास्त्र करनेवाले, ३९१ ३७० वादिशिष्टः — सम्पूर्ण अवस्थे पतः - बलसे उत्पत्त य होनेवाले विद्योषणांसे रहित, ३७३ डिप्टेंहः—सिष्ट ३९२ अविकारी— विकाररहित, ३९३महनः — **प्रवांक इष्ट्रेस, १७२ सुरुप: — अक्त्यदिलसे । दुर्वोधस्त्रक्य या अगव्य, ३१४** गृह: — मादासे

करण कराणे कर्ता सववन्धविमाचनः। व्यवसायो व्यवस्थानः १६५%) बगदादिकः १८५० । आग्नवः । ५५ ।)

३९ - करणम् — संसग्रकी **उपादान औ**र निमित्त **क्यर**ण ३९७ कर्ना सबके त्वचिता, ३९८ सर्वनशक्षिकंचर कथनोंसे ४०० करवस्थानः सम्पूर्णः जगत्की रमसस्या ४२३ समः — । करनेवाल, ४०१ स्थानद शुक्र आदिमें प्रकट होनेकाले ।) ५० ॥ गुनदा रुलिनोइपेटी मान्यस्य ध्रत्यनि सॅक्टितः

४०३ एट —श्रेष्ट वस अदान प्राप्ति करानेवाले, ४०४ ल्डल्कः --सुन्दर युक्तः, ४३० विरामः समस्त आत्याचे प्रतिष्ठित, ४०७ वॉरश्वर ४०८ वीरषद् - जीरघड - करनेवाले -**र्व**ध्यक्तिमध्य नामकः राणास्वक्षः, ४०९ वीरायनविधिः ४३४ सारः—सारसम्बद्धाः **व्यासस्यस्य गैठनेक्शलः** ४१० विसट अस्तिलक्षद्वाञ्चलक्य ॥ ५१ ॥ वेरिवृद्दार्श्यकेला विद्यानको बहाधर

४११ वीरदृद्यमणिः वीरोधे HE. ४१२ वेला ∽िखहान्, मङ्गाजीको धारण करनेवासे आशाधारः **প্রাচ্** বিস্তৃত্য षिद्यालयारी 👚

626 शिवालय<sup>.</sup> भगवनी सिवाक

अपिकं अल्लिक्यो महानापीतम्बदावीधर रूपः समसं वहे साधन ३६६ कारणम् --जागरुके अभिरायः स्थापकः सुलवण्यः गुधापतिः॥ ५३० वाल्पिकला — 689 वालस्किन्ध अधिकाम, ४२० महाचार महामन् सन्तर्भर, कुछनेवाले, ४२१ हिप्पांकः सूर्यकल, ४२२ बधिर -५९१ व्यवसायः —निश्चयसम्बद्धः ज्ञानसम्बद्धः स्वीकिक विषयीकी चर्ना न सुननेवाले. आकारत्वारी अर्गेद अधिरामः परम सुन्दर, ४२ - स्वारण मालोको अविचाल स्थिति प्रदान कर देनेवाले, सथके लिये सुन्दर आश्रायसम्, ४२६ ४०२ जनस्तित्व - हिरण्यगर्भस्थ्यसे जगतके सुत्रग्रण्य —आग्राणांके पराम हिनैबी ४२७ सुधार्यकः अमृतकरूशके रक्षकः । ५३ ॥ मध्यपन्तर्वेजिको पांपानिकाम सर्वसाधन । परिश्यो जीरण्यो वीरमनविधिविस् ॥ ११ ॥ सकताको विश्वते । सर संसमकापुर्व ॥ १४

४२८ मधकन् कौदिन्तः क्रिक्वंजीय करनेवाले अश्रवा जिज्ञास्अरोंको गुरुकी (न्द्रस्वस्त्य, ४२९ गोमान प्रकाराकिरणीके स्वरूपवाले, ४०५ अभेदः <del>भेदरहित, रूपके स्थान, ४३१ सर्वसम्बनः-- समस्त</del> ४०६ भावात्माऽऽत्यांन सांस्थतः सत्त्वक्रम् कामनाओको सिद्ध करनेवालं, ४३२ लकराभः --- लकाटमें नोसरा नेत्र धारण ४३३ विस्तरह जगतवस्य. इड्रेच संसार पक्रभृत्— संस्थरबाक्रक्ये धवन करनेवाले ॥ ५४ ॥

अमोजराजी मध्यस्यो िरण्य सहावर्गसी स्थान्त्रभावात्त्वात्त्वे च जिल्लावेष्टः जिल्लाव्यक्षः ॥ ५२ ॥ एरकार्यः १९३ वर्षाः अवस्रोः च्यामलोक्षः ॥ ४५ । ४३६ अमोगरण्डः जिनका दुष्ट कथी 🗆 ४१३ विदानन्ट — 🚾 व्यर्ध नहीं आत्म है, ऐसे, ४३७ मध्यन्धः विज्ञानानन्तरकस्य, ४१४ नटीधर — पस्तकपर उद्यामीन, ४३८ हिएय. - सुवर्ण अधका ४१५ तेजः स्वरूपः ४३९ अध्ययचंत्री — प्रशासकते आज्ञास्त्रा पंतरत करनेवाले. सम्बद्ध, १४० परपार्थः — मोक्षरस्य उन्हाह . ४१७ **अधंकी प्राप्ति करानेवाले,** ४४१ परी गाया— भिर्णिवध् केजोमवी किरणोसे कास यहमायाकी, ४४२ सम्बर काण्डाणप्रदे,

kap<del>an pekka 19</del>96 kau <u>tanu i arkapanga pepkan n</u>on ako mena akkanga tekka lakapanga ak<del>apa</del>ng ४८३ ज्यारलेचनः — ज्यानके संधान भवानक सर्निश्चनस्परी नेजांबाले ॥ ५५ ॥ र्याचर्विस्त्राः स्य-अनुसंबद्धं नरहपीतः (किनिरेक्षक स्तुन्द कारता वैवस्तवी वका ए ५६ ॥ भावन है, ऐसे व ५८ ॥ পুনার দ্ববিদ্<del>ল ব্রীয়েক্স</del>র

विर्वतिः — स्वास्त्रसम्प मार्लोकचे बन्द्रके समान सुरात, ४४० अधिपतिः. क्षन्थांतः —काशीके । स्थामी अहर्पतिः—दिसके रस्त्रेकर -४४९ सीः -- सम्बद्धाः ष्यक्ष । ५६ ॥

र्मानकरूकको निश्च सन्धर: करेजवः अष्ट्राह्मयोगः ४५६ युनिश्चमकोर्ति 👚

स्वकृष्य तथा कार्यालोकमं फैली हुई कीर्तिसे अथवा अवन्य ॥ ५९ ॥ **थ्यः, ४**५४ सान्**र**कः—**धक्तजनीयर प्रेम** अमाद्रभूर्ग्वं लक्ष्मी क्रिरीटी विदर्शाध्यः। मनेवाले, ४५६ कैल्प्रसम्बद्धाः—कैलासके **उत्पन्न करनेवाले.** ४५९ विकासकः सुर्वस्य ४७८ किरोटी- - । नेत्रवाले ॥ ५७ ॥

विद्रुत्थ्ये क्रीतप्रयो विद्यापत्तीविद्याग्रेषः ।

विद्यान्, ४६१ वीनधयः — सक्ष प्रकारके चयस्य सुन्दर काश्रृष्टा धारण करनेवारे ॥ ५० ॥ रहित, ४६२ विश्वभवं — जनस्वत भाषा अन्ते जनसभार द्रीन्यवंशिकस्य । GREENIGH.

कल्याणकारी, ४८६ कृष्यत्रवरावर्धातेनः—सिनके नाम, भूण, पहिषा और सामपके सवन सथा कीर्रन परमे

१८४५ दूरश्रक निकासके क्रोभी दुःस्कानका । अध्यक्ष स्वयंभ्यः— उत्तरको एक्कानिक विकेषे तम्बर्धः भव ॥ १९ ॥ प्रदेव शरक्षयाः सर्वाच्यापी ४४८ करला द्रावरी बात भी पुत लेनवाले. सूर्यक्रम, ४६८ विषयहः — मन्तरमनीक प्रापक अवस्तानेको कृतापूर्वक सह लेनेवाले. **क**रनेवाले. ४५० विरोचक - विविध प्रकारसे ४६९ व्यवः—स्वान कश्नेयोग्य, ४७० दु:सम-प्रकाश कैलानेवाले, ४५१ अन्य —खामी नाइलः—लिसन करनेमावसे बुरे सप्रोका कार्तिदेशसम्ब, ४५२ शास्त्र कैवलतो दकः— बन्त करनेवाले, ४७१ उतारयः —संसग्र-**शरा**पर भारत करनेवाले सूर्यकुमार मागरहे यार उतारनेवाले, ४७२ दुर्कातहा— क्रपोक्त अस् करनेक्ले, ४७३ विशेषः— ज्ञाननेके घोग्य, ४७४ इसाहः—जिनके बेगकी केलकाकिपतिः कानाः सर्विता रविस्तंत्रकः ॥ ५७ ॥ सहस् कारना दुसरीके लिये अत्यन्त कठिन है, ऐसे, ४७५ अथयः <del>- संसार**बन्ध**नसे</del> रहित

**रखनेवाले, ४५५ वंत्रक:—दूसरीयर विजय विश्वमाध क्रिक्टर्स स**र्थाण संविगद्वर ॥ ६० ॥

४७६ अवर्षः — जिनका काई अधि नहीं **स्वापी, ४५७ कान:—क्रमनीय अधना है, ऐसे समके कारणस्वरूप, ४७७** कृर्मुवा काष्ट्रियान, ४५८ सकिता—अधस्य बनाएको - ७३पी — भूतर्गक और भूतलॉककी शेष्पा, मुक्दशारी ४७९ विट्याधियः <del>- वेळ</del>साओके स्वायी ४८० विश्वणीतः—जगतकः रक्षक. निस्के नियतकरूपायः प्रयम्भकागार्वतः । ५०, ॥ ४८१ विश्वकतो—संस्वारकी सृष्टि करनेवाले, ४६० विद्वनमः विद्वानीये सर्वश्रेष्ठ, परमः ४८२ सूर्यस्य-श्रेष्ट वीरः, ४८६ स्थियद्वरः-कोकवा करनेकारी, ४६३ अनिवर्गरेतः — जिन्हें वांसदः कश्यमे भानुमीने मीमपरक्रमः ३६१ । ४६५ विवतवस्थानः । देनलानः, १८५ अन्तरमातः ५ **जन्म** सेने-

मालॉके -मदा नीतिपराचण, ४८८ धवः— सबके स्वाप्ती, ४८९ वसिष्ठः — मन और इन्हियोंको सहायक्रीकी कवतिक हेतु, ५१० विशेशः अत्यन्त बरावे रक्तनेकाले अवका वसिष्ठ विश्वनाम 💎 क्रक्रिस्त, ४९० करवयः—हरू **अवदा अध्युद्धकर्** करवन सुनिकम, ४९१ पन्। प्रकासमान सर्वेकर, ५१२ आलगानिः धनवायक पराक्रमले कुक्त ।। ६१ ॥ 👚 क्रमण सम्पन्नवाद्यारी महाकाशी विकास । जनगरियो सक्षरेक सन्तरकममण्डलः १६२॥ माध्योतकन्तर प्रमुखेशनास प्रभावतः सत्प्रधानात सत्युक्त्योके भाग्य क्रमाधिमः **जन्म (अस्पादन) रूम्मे कर्त्यके भी ईन्ड**, ५२३ सुवेणः सुरक्षतुत्रा **इग्रह्मोंके प**ररेगत कि**द्वान् ॥ ६**२ ॥ -तला तल्पिदेरुक्या विष्विविविध्ययः। uat तस्त्रम्---**-वशार्व तस्त्रका**, वर संकल्पवाले -तत्ववित्—प्रकार्य सत्ताबवे पूर्णस्या ५२५ कृष्टः—पृतलको आहाद जाननेवाले । आस्परूप, ५०४ विणुः —सर्वत्र खायक, विस्तारहित, ५२७ ख्रपंज्योतिस्तुनुव्योति गुणोसे विभूषित कारनेवाले, २०६ जनिः — सूक्ष्मच्योतिःस्वस्य, ५२८ आत्मच्योतिः

मृत्यु और जगसे अलीत ॥ ४३ ॥

मूल काम्स, पञ्चवक्रमम् पनिविधानी विध्यान्त ४८६ प्रीतिनान्—प्रसन्न, ४८७ नीर्विमान्— आत्मयोगिरमञ्जली कसाली भक्तलोकपृक्ष ॥ ६४ ॥ ः । प्रभावतसम्बद्धाः । । ५०१ विधालस्य निर्माल जाति करानेवाले अभवा सूर्वका, ४९२ वीयः — दुष्टीको भय ५१३ अनदान्तः । आदि अकसे रहित ५१४ ४९६ भोग्नपक्षमः ---अतिशाच चत्सलः---भक्तीके प्रति बात्सस्य स्टेहसे युक्त, ५१५ भक्तजेकधृक्—भक्तजनाँके असमायं १ ६४ ॥ ४९४ प्रणांत अर्थेकारसम्बद्धाः, ४९५ िल्लिलिक सम्राट सुनेक भूकानका । ६०० - ५१६ गायतीयसम्बद्धाः — **गायतीयस्त्रके** चलनेवाले, ४९६ महाकोकः अञ्चलकादि प्रेमी, ५१७ प्रोत्:—असे झरीरबालं, ५१८ क्षणी कोशोंको अपने भीतर धारण करनेके विश्ववासः सम्पूर्ण जनस्के आवासस्थान कारण महाकाशका, ४९७ महायन ६१९ अगावरः — सूर्यक्य, ५२० शिशुः --अपरिमित हेश्वर्यवाले अथवा कुलंदको भी जालकक्ष्म, ५२१ गिरित —कैलास पर्वतपर धन देनेके कारण महाबनवान, ४९८ त्यक करनेवाले, ५२२ समाद—देलेश्वरीके 3000*व* व्याप, ४९९ महादेवः सर्वोत्कृष्ट प्रमुखनकोको सुन्दर सेनाहे युक्त सवा ५०० सकदागरापारमः - समस्य देवदानुओका संहार करनेवाले । ६५ ॥ - अमन्याप्रस्थानस्थ कृत्युत्ते निमतन्त्रसः

कार्य वार्तिनस्ताव ज्योतिकाच्याच्यांतर एकारः HISKIII पेश्ववंद्यनगृहरूरश्वेभः ॥ ६३ ॥ ५२४ सम्बंबोऽरिष्टनं**शः** — अयोग महर्षि कत्रगवसम्, - ५२६ एकालाः **अदितीय करनेवाले बन्द्रमास्त्रम, ५२६** विमनन्त्राः — 🗝 प्रस्कृतकः - सम्पूर्ण जगत्तको उत्तम अपने ही प्रकाशसे प्रकाशित होनेवाले - १ कारण बहावेगा, अपने स्वकृतपूत ज्ञानकी प्रधासे ५०८ ऐसर्वजनगृत्युवसतिमः— ऐश्वर्ष जन्म, प्रकाशित, ५२९ अद्रश्चलः जन्मलतासे ्राहित्तः।। ६६ ॥

**धर्मयसम्बद्धान् श्राम्यसम्बद्धाः ।** विद्वारिक **ज्ञा**न-कन्द्री ५३ १ कफिन्डमधः - कपित्व वर्णकी अवसीर्या, ५६२ भारुनेशः— लक्षाटमें तृतीय स्वरूप, ५५६७पश्चरिः— हिंदिर ॥ ७० ॥ नेत्र धारण कानेवाले, ५३३ वर्गातमुः— उत्यो गृहपतिः कृष्यः समर्थाजनविवस्यः। तीनों स्त्रोक या तीनों बेद जिनके सास्त्र्य अलर्पराप्रदेश है, ऐसे, ५३४ अनकत्ये यहार्नातः — ज्ञानप्रद और श्रेष्ठ नीतिवाले, ५३५ विश्रोगतिः— उष्णतायुक्तः, जगतके । उत्पादको, संध्यकारी ॥ ६७ ॥

भगो विवस्तानांदलो केन्यमे दिलस्पति । ५३७ घणी अस्तिनन्दन घण एवं विवस्तान्, ५३८ ५९३ अनेपः --वृद्धिको पहुँचसे परे अथवा योगपारः योगः विद्वार्थे पारंगतः, ५३१ कानमेथे न आनेवाले,५६४ पुरुएक पुरुषुकः 🗝 विकलित:—स्वर्ग कोकके स्वरमी, ५४० बहुत-से सम्ब<u>ेहारा पुकारे और सुन</u>े कल्याकाणनाम — कल्यापाकारी गुण और जानेवाले ॥ ७१ ॥ **नामका**ले, ५४१ पापहा**— पापनाइन्क, ५४२ बहायधी क्**रशाको अस्विदर्धनायकः पुष्पसे ही जिन्हांत्र दर्शन होता है, ऐसे ॥ ६८ ॥

उदाध्वदेशस्त्रामी स्थापी सदसन्वयः ५४७ नशामाली<del>— नशामीकी</del> स्वर्गके स्वामी, ५४९ स्वाधिहानगदक्षय — कार्तिकेमरूप. 

५५० र्जनः पराप्री— निस्य द्वान एवं मरानेतिर्विक्षेत्रोतस्यक्षतः ॥ ६७ ॥ पायनाञ्चकः, ५ २ मणिकः —मशिकः नामकः र्गञ्जलः--- पिद्धस्तवर्णवासे, सक्तवस्य, ५५७ रभागीः — आकाशयारी, ४०३ इत्युक्तनंकनासीनः । इत्युक्तमस्ये स्थितः, **तावी-पूर्व रहानेवाले दुर्वासा मुनिके संघर्षे** २५४ शकः —इन्द्रसम्प, ५५५ शासः — ज्ञान्त-थ्लाह्यः पुनश्रुत अश्र li ५५७ उथा:—हारवहरू विश्वकी गर्धीसे ५५८ पृहपतिः 🗕 ५३६ रेपप्रयः— समस्त अक्राण्डसकी पृथ्के साम्यो, ७५५ <del>४७७</del>:---स्राचिदानन्दस्यसम्, ५६० समर्थ - सामर्थकाली -कल्पकम्पूर्णभावः च पारहः पूर्णवर्शनः । ६८ ॥ अनुर्यमानाः अनुर्थकः भारः करनेवालं, विवस्थानःदिस्यः — ५६२ आधर्मननः —

मृत्यदर्शकः — पुण<del>वजनकः वर्शनकाले अञ्चला जगदितीनै सुगतः कुमाः भुभारामानः ॥ ७२ ॥</del> ्रह्यु लहापर्यः — ताहार जिनके पर्यस्थ जिञ्चके समान 🗓 ऐसे, ५६६ मृहद्गर्गः— विश्वमध्याप्य प्रत्यकारूमें जिनके गर्धमें नस्त्रकालो जाकतः स्वर्गणकानपदाध्यः ॥ ६९ ॥ रहता **ई**, ऐसे, ५६७ भयेथेनुः —**वर्मस**्यी ५४३ उटारकोति जनम कीर्तिसाले, वृषभको उत्पन्न करनेक लिये बेनुस्वरूप, ५४४ ट्रह्मेंकं उद्योगकीलः ५४५ सद्योगे— ५६८ प्रमागाः—धनकी प्राप्ति करानेवाले. श्रेष्ट योगी, ५४६ सदसन्धनः<del>— सदस्यस्यरूपः ५६९ अर्धादतीने समस्य संसारका हित</del> मालाहे चाहनेवाले, ५७० सुगतः—उत्तम आनमे आसेवात आकासकम, ५४८ नवेदाः— सम्बन्न अश्वता बुद्धस्वरूपे, २७१ कुमारं — ५७२ कुरास्त्रयमः—

हुत्युव्यक्रियासीयः क्रकः सांसी कृष्टकपिः।। ७० स असमी नवनाभ्यसी विश्वामित्री मनेसर ७३ ॥

५७३ हिरच्यवर्णी ज्योतिकान्---सुवर्णकः आलपर्यनेस्टोऽविज्ञानम्तिर्गययकः स्याम गीर वर्णकाले तथा संज्ञली, संख्लांस्प्रणीर्वीत्सण्डः ५७४ नामाभूतरतः नामा प्रकारके भूतीके साथ क्रीडा करनेवाले, ५७५ ध्यतिः— अनिरुद्धः—अकुण्डित अतिवाले, मद्भारतस्य ५७६ असगः--आसन्तिश्चन्य, अतिः--अप्ति नेशॉम ४७७ स्थाप्यक्ष विद्यमान, जगहके प्रति मैत्री भाषना स्क्रनेवाले लेक्न्विगप्रणोः विश्वविख्यात मुनिस्बरूप, ५३९ धन्धरः—धनके स्त्रामी अम्रगम्ब, ६०० वीरः—जुरवीर, कुर्वेर (१७६ ॥ मात्रदयोक्तिस्तुमध **बाह्यअवानियंस्यामा**ः

चातामहो मातरिका सभस्वातानहारथ्यः ७४ ॥ **पराक्रमी ॥ ७६** ।-मृद्रव ब्रह्मध्योतिः—उद्योक्ति\*स्वरूपः ब्रह्मः, न्यालक्कान्य । हाकल्यः करुपन्थः कल्पनः और स्त्रोके अलंकिमधुरचन्यं ५८१ वस्**धाना—स्वण** हेजसे प्रकाशित अवस्ता बसुयास्वरूप, ५८२

महाजारितः-भागः---सूर्य आदि ज्योतियकि आधुपणसे शृङ्गार करनेवाले, प्रकाशक सर्वोत्तम महाज्योतिःस्वरूप, ५८३ महाकरपः---महाकरपर्सञ्जक मातामहः—मानुकाओंके जन्मदाता होनेके एउकपवाले, कारण मातरमञ्ज, ५८४ मातरिक्षा नमस्यान् आकारामें विवस्तेवाले बायुदेव, ५८५ कल्पवृक्षके समान उदार, ६०६ कलावर-गगहारम्क्—स**र्यभय**ः हार

करनेवाले ॥ ७४ ॥

प्रस्थः प्रकोशनस्यो अनुकर्णः परासरः । 💎 विराम्बरणितारी केरज्यो विहरशकः॥ ७ ॥ ६०९ रोनिब्युः -प्रकाशमान,

५८७ पुरुकः — पुरुष्क नामका ऋषि, ५८८ आवः सन्दर्भनवनी प्रवन विशिवसार्था जातुक्षण्यः — इसी नामसे प्रसिद्ध सुनि, ५९ : गराशाः — **शक्तिके** : पुरा निरावरणनिर्वारः — आवरणज्ञून्य प्रश्वा ६१३ विकिसार्ययः — अक्सोसर्राहेत, ५९० वैराज्यः—ब्रह्माजीके सहायकवाले, पुत्र नीरुक्तोहित रुद्ध, ५९३ विष्टरश्रयाः— ६१५ अतिरिः प्रेमी विस्तृत पश्चाले विष्णुखस्य ॥ ७५ ॥ 💎

- सत्यपराहनीः । अन् ॥ ५९४ आताम् स्वयम्यु व्रष्टा, ५९५ नामक ऋषि **इद्राक्ष्यसे प्रिगुणासीत, ५९७ जानमृतिः -हानस्यरूप,**  (०८ विश्वापित्र — सम्पूर्ण ५९८ मध्यकाः - मानविक्तास्त्रो, પ્લલ वीरोंमें Got चण्डः प्रस्तवके समय अत्यन स्त्रेथ ५७२ सर्वपराज्ञमः सर्वे करनेचाले,

्रियणर्विक्रमंत्रतः ८५ ॥ ६०३ ख्या लाकल्पः सर्पाक Eak ५०५ फरन्यध्य द्यारणागर्गाकी इच्छा पूर्ण करनेके लिये ६०७ अनकरिष्णुः — वारण चन्द्रकरूपारी, अर्मकार धारण करने या करानेवाले, ६०८ असलः — विचलित न होनेवालं. ्टर् पुरुस्त्य — पुरुस्त्य नामक मुनि, किक्रमोत्रतः — पराक्रममें बहे-बहे ।। ७७ ॥ अगस्त्यः — कुञ्चजनमा अगस्त्य प्रश्चि, ५८९ असंस्थाः विधः एकप्रमायी पाद्यस्तः ॥ ७८॥

् ६११ ३४५: सम्बर्गतः —आयु तथा तका ताणीके स्वरमी, ६१२ वेगी प्रवनः क्यासजीके पिता मुनिवर परादार, ५९१ तेमकाली तथा कृदने या हैरनेवाले, ६१४ असहरः निरुप, थकांके अस्तिविक्ती भरीत उपस्थित हो उनका सत्कार क्रक करनेवाहे, ६१६ ऋग्याची—इसका वंत्र-वेक्सल—इन हे मानमर्दन करनेयाले, ६१७ फरणानः— वसन्तरस्य, ६२७ ग्रेमः— प्रीच वस्तुस्य, मुक्षीपर या कृक्षोंके नीचे आसन ६३८ नमसः—माहपदचासम्बद्ध, रूपानेकाले ॥ ७८ ॥

नमुश्रक इञ्चलकः प्रतासे विश्वयोजनः वस्था नरादेशस्यो लोहिनास्य संपुन्तस्य। ७०॥ अद्वितः मृहसरोगी विभागी विश्ववाहतः।

५१९ व्यक्क: — अग्निस्थक्ष्म, ६२० वक्ष — सूर्यसम्बद्धे उरुष्ट ताव देनेवाले, ६२१ विस भोजन प्रस्कवसरुधे विश्व-ब्रांगाणको आहेर:—अजिक्चार अपना प्राप्त करी सेनेवार्ले, ६२२ वायः— **जपने योग्य नाभवा**ले, ६२४ कराविकायनः— बुढ़ाया आदि दांबाँका निवारण कारनेवाले. ६२४ लेडिकस्य सन्तपात्—स्त्रेहिन बरस्याले अप्रिक्य ॥ ७५ ॥

मुक्त क्षे प्रश्रीकरणे स्टूजीकर्मानसः । विद्यासम्बद्धी अने स्वरत व्यवस्थान १८०४ **तृष्यसम्बद्धाः होतु काइनवासं ॥ ८२** ॥

६२५ बृहदशः— विसाल अध्यवले, ६२६ - क्लब्टिए बर वभोष्टेशि—भाकतस्त्रकी स्वयनिके स्थान, जनद्भिन्तर्गार्थनाले । ६२७ सुधनोकः — सुन्दर स्वरास्काले, ६२८ र्सामकका – 🔌 ५५ मिद्रायसस्य 💎 ६३१ मध्य **—सुन्दर** चित्रप्र पानेक्षले ।; ८० ॥

मुख्यविक मुनियात्र स्थित विविध्ययकः

६३३ स्वर्गनकः स्वारम्यकः वायुक्ती वागमको निगतः ज्ञानेकाले ॥ ८३ ॥ प्रकार कानेशाले सम्बद्धालयम्, ६४६ ५४०/५२३मे यह भेट्टा सर्वयस्यर मुनियतं — **विसर्वे अञ्चला सु-११कम्म ी**लो गणकर-१७३ द्याराई*न्विया* ४,४४४ परिचक प्रेल हैं, तह डेम्नकस्सम्म, ६३५ मृत्ति विकासक – सुर्यान्यत मानवाजित्यते अनुतर---सर्वानेह, १५० दक्षः वेडः – श्रेष्ठ

र्षाज्ञाहरः—यान आदिके बीजोकी प्राप्ति करानेवाला शरकाल ॥ ८५ ॥

६१८ वस्थाः --व**ासार्थः क्यारे सम्पन्न, फ**क्कः वृत्यीर्वशक्तांक्यां वार्यास्य ॥८२॥ १४० अन्तर १६:—अद्विश नामक कृषि तका उनके पुत्र केवगुरु बहुस्पति, ६४१ द्वांसा, वियलः --वियंत्रः ६४३ विक्रवाहर---सब्पूर्ण बगतका निर्वात करानेवाले, ६४४ पायनः --परिवर कारनेशास्त्रे, १४५ समस-

> विद्यम् —काम सुद्धियाले विद्यम्, १४६ र्वेक्षः—सैने केटेक विद्वान् अचवा तीन्हे वंटोके श्रम प्रतिपादित, ६४० वस्त्रहरः —

भ्राम विश्वासम्बद्ध ८३ व ६४८ मनोम्बिरशंकरः—सन, मुद्धि और अज्ञानान्यकारनकाळः. अहंकारसक्य, ६४९ क्षेत्रः:—आस्म, ६५० नपनेकाले वीष्पकप, क्षेत्रतलकः -वारीररूपी क्षेत्रका पालव ६३० विद:—बादलंसे उपलक्षित प्रचीत्वा, कानेवाले वर्गात्वा, ६५१ जगटीः — नेजीनाले, जमदत्रि नामक ऋषिक्षय, ६५३ नलविधः— ६३२ परपूर्ण - जिपुरस्य - अञ्चलसीयर अनन्त करुके सागर, ४५३ विभासः—असमी कटासे एक्नावीक जलको टपकानेवाले, ६५४ विश्वयासम्ब —विश्वविस्थात गास्य मुनि वसको माधवे भीको नमस्ये कीजवाहन।॥८१॥ अस्वयां प्रकायकालमें कालाप्रियकपूरी

. १५५ **७५**१ — **स्वेश्वरत्यवा**ले. युक्त दिस्तिर ज्ञानुस्त्रम्, ६३६ नसम्मे मानवः— छन्नरूपा, ६५८ ति त्रेपसंदरः—कल्याणदासा, ६५९ हीलः दिस्सामय सिद्धुनस्य, ६६० मृष्ये क्रिक्ते विस्तरनो दण्यः रान्ते गुणेसम मगर-५-स्तमः समान गोर क्यन्तिकाले, ६६१ दानवरि---करनेवाले ॥ ८४ ॥

रक्षातिकनकाश्वरुम्भिः शास्त्रवे 💎 स्थेकशस्यश्वर् । 🦠 चतुर्वेदशसुर्भेत्र धतुरश्चन्धेत्रयः

स्रोक्त्रस्यपृक्—ज्ञरणायसजनोके श्रीक- साम्री, १८९ वेलक्रेक— प्रात्यकां निकालकार **स्वयं धा**रण करनेवाले, ६९० किरायदः —नीरोप ७ ८८ ॥ ६६६ यहाँकेंटः—सार्थी बेटाके जाननेपोग्य, प्रसाधीकी प्राप्ति करानेवाले, ६६८ प्रिय (१ ८५ (१

असम्बद्ध सम्बद्धानस्त्रीयदिविशासलयः । सर्वनगढराकः ॥ ८६ ॥ ६९५ स्वासनः -बहरूमा Applica: ६६९ आसापः —वेटस्वरूपः,

शिकाल्यस्थ, क्रमधारे, ६७३ म्हास्यः—**विराहरू**मधारी, परावरत्र धरत केल्या समस्य∺ा \*०॥ ६७४ सर्वरूपसराज्यः — खर और अचर सम्पूर्ण स्वयवस्थि ॥ ८६ ॥

कार्यान्यायको न्याको स्वयंत्रायको निरञ्जन ।

भवा न्यायज्ञील, ६७६ जायगम्यः— न्यायमुक्तः धारण करनेवाले, ७०१ विचश्रणः --- अनुर, आखरणसे प्राप्त होनयोग्य, ६७० निरञ्जनः । ६७९ देवेन्द्रः देवताअकि स्वामी, ६८० वंग्य —वस्पीय सर्वज्ञसम्बद्धाः — विपशी योद्धाओंके सम्पूर्ण ५०५ फ्लब्सः — उमकका श्रास्थांको यह कर देनेवाले स ४७ ॥

आकारमञ्जून्य—करमाके विद्वस्त्रको धनाव्यको निर्माण विवादः ॥ ४४ ॥ 5//1 9/8: 一明 द्यानच-समु, ६६२ अस्टिम:— समुओका समनः संन्यासी, ६८२ विरुपः—विविचः रूपवाले, ६८६ विकासः—विक्रमधीसः, ९८४ दण्डी— द्रव्याधारी, १८५ हालः—सन और इन्द्रियोका त ८५ ॥ दसन करनेवाले, ६८६ गुणोर्समः—सूर्यामे ६६३ रजनीजनकताहः — स्नार मिशनकर- सबसे श्रेष्ठ, ६८७ पित्रकाशः — मिङ्गार रूप, ६६४ नि:सस्य:---निकाण्टक, ६६५ नेशवाले, ६८८ जवायक:--- जीववासके नोसकण्ड,

द्वारा सहस्रमार् सर्वतः द्वारण्यः सर्वत्स्यस्य । ६५७ चतुमार्थः न्यासे नदासरः ५ ज्योतः परम्पर्यपन्तपर ५८९०

६९२ सम्बनात् —सहर्वा भुजाओसे न्ततृग्धतुर्वप्रयः—चतुर **एवं चतुर पुरुगोंके भू**का, ६९२ सर्गेशः—स**क्के स्वामी, ८**९३ क्राप्यः — द्वाप्यागत हिनेषी, ६९४ स्टालक-*च्*क्- शम्पूर्ण लोकोको धारण करनेपाले. कपलक ६७० चिराज्यान, ६९६ परे प्योतिः— **परा** ६७१ तीर्थदेवशिवालकः — तीर्धाकि देवता और परम्परापत फलकी प्राप्ति करानेवाले ॥ ८९ ॥ १७२ बहुम्पर---अनेक प्रथमनी बद्याननी विश्वनमें विश्वना

६९८ पदागर्यः—अपनी क्रमारको प्रकट करनेवाले विष्णुतस्य, ६९९ स्टानर्थः विसर् त्रहाण्डको गर्भर्य समस्युर्क देशेन्द्रः सर्वहरकप्रमञ्जनः ॥ ८०॥ कारकः करनके कारण मधन् गर्मवारे, ७०० ६७६ नामनिर्मायस्ये न्यासं—न्यायकर्ता विश्वमर्थः —सम्पूर्णं जगल्को अपने स्टरमे as? परावरतः—कारण और कार्यके ज्ञाना, विर्यंत, ६७८ साम्प्रमृद्धी-- महस्रो सिरवाले, ७०३ घर अभीष्ट वर देनेवाले, ७०४ करनेवाले ॥ ९० ॥

निवासपूर्व अस्त्रित्व नामक पर्यातसे प्रेम करने- विवन, अहह वीधनर्जाः भीजके उत्पादक,

टेनास्कार्यको । ट्रम्पार परिचेत्रः रेबाससमहाणिजी । असरीके नुरुदेव एवं अधराध्य, ७०७ देवासः 👚 रासकतः —देवताओं तथा असरोसे बन्दित - नृसिंहको धराजाबी करनेवाले ॥ ९४ ॥ ७०८ देवायुरमहामितः — देवता सभा असूर मध्यारी लोकवारी धर्मवारी धनावियः । क्रोनोंके बड़े मित्र, ७०५ दवासरभद्वधः देवमाओं और अस्टाक यहान ईवर ॥ ११ ॥ 14.94 देवालस्य प्रत्य अप इक्ट्रेनबारी जीवनने । टेक्टेकासमञ्जय ६२॥ ७२० ७१० देखसंस्था —दे<del>वताओं</del> असुरोके शासक, ७११ दिवर —अल्बेकिक आवरक करनेवाले ७१० धरा धर स्वास्त्रकाले, ७१२ देवायरमहाशयः—देवताजा**ँ आधिपति कृता**र, ७३२ वन्दी—कन्दी नामक और असरोंके मध्यम् आस्त्रयः, ७१३ मध्यः ५३३ मध्यः—इसी मध्यसे प्रसिद्धः देक्देवमयः—देवताओके स्थितं भी देवतारूप, चुचप, ७३४ अनरः—असरहित, ७३५ ^२४ अलिल्**ः विस्को**ः स्तेमासे विद्यमानः, ७१५ देवदेशाणसभ्यः— देवा- करनेवाते, ७३६ श्रुविः —नित्यश्चद्धाः १५ ॥ भिदेश प्रधानीसे सहस्वमें उत्पन्न ॥ ९२ । सञ्जानित सरस्यातः देवांसही বিৰুধাৰক ধ্যু सर्वदेवनिमानम् ॥ १ ८ ॥ । हेत्, ७१७ अस्त्व्यापः—अस्रोका विकास योगाध्यक्षः—योगेचर, करनेके लिये स्थानक्य ७१८ देवसिंहः— मान्के निर्वाहक, ७४१ स्वधनां—आस्म-देक्ताओं में भेष्ट, ७१९ दिवाकर – सुर्थक्य, विधारक्ष्य धर्ममें स्थित अभवा स्वधर्मः ७२० विज्ञासन्तरोष्टः —देवताआंके जायकांचे पराचना अपन लगीतः — सार्गलाकामं त्यितः, सर्वक्रेष्ट, ७२६ सर्वेदयोतम्प्रेतमः—सम्पूर्ण क्रेष्ट्र - अर्थक्रास्ट-- स्वर्गस्त्रक्रमें -देवताओंके भी हिमोमणि । २३ ॥ वीवर्ग द्वारी विश्वीपत्रेतापयः । दिवक्तानम् काररतः रिरुद्धसङ्घ्ये नर्सरेद्वनिपातनः॥ १५ ॥ स्मिनिवाले ॥ १६ ॥ ওমার জিলাক্সনালন कियतस्थके विचारमें तत्वर, ७२३ शीमान् अणिमा आदि विभृतियांसे सम्पन्न, ५२४ शिक्षिश्रीपर्वतप्रिय — कुमार - कार्तियकेयके अवावा बाण्यांककु नपरिवारमें अधिदेवतारूपसे

बार्रे, ७२५ काररसः वस्रवारी इक्ट्रस्य, देवस्प्रात्भव ॥ ६३ ॥ । ७२६ विक्रकहमः । **राष्ट्रश्रांका मार गिरानेमें** ७०६ देवासुरम्हर्देवः — देवताओं । तथा जिनकी तलका कथी असफल नहीं होती, देसे. ७२७ मासिहमिपासक कडी कडोपरोध्नको नप्रवत्तपरः वाचिः॥१५ ७२८ ब्रह्मजारी--भगवती उपाके प्रेपकी परीक्षा लेनेके लिये जबसारीक्ष्यसे उक्ट. कर वर्ण समस्त और विकानेवाले. मर्ग नक्षतस्यकः दिगम्बर रहनेका क्रम आरमा रियारका महाध्यक्षा जेलाध्यक्ष सम्बद्ध क्रथमी आहेत: सर्गकर: स्वरमक्कन ॥९६॥ **७३७ लिहाप्यक्षः — सिम्बरहर्के** ७१६ सक्षीतिः सत्प्रताशीकी उत्पत्तिकं ७३८ स्टाध्यक्षः वेक्नाओंके अविपति, ७३५ बसाबत गान किया जाता है, ऐसे आर लरमञ्ज्ञत — सात प्रकारके स्वरोसे युक्त कल्याकायम् स्लाध्यक्षे कीउवर्जा नर्वेशञ्चयनस्थ दर्भाटको पोडर्थिकसम्भः सर्वभूतमहेशाः ॥ १७ **७४५ कलाध्यक्षः भाषासरके स्वामी** 

७४७ फॉकुटर्मसम्बदः **वर्गके पालक और प्रकृत, ७**७१ सकलका **सम्बद्ध आ**वार, ७४९ अस्प्रेम लेघरहर, अर्थनिकानः । सबके प्रयोजनको जाननेवाले साम्ब्यनुत्वकारी () १०० ॥ **परन्याणनियेत्रम्** सर्वभूतमहेकरः सम्पूर्णः षरमेश्वर (१ ५% ॥ स्मात्रानीयसम्बद्धाः । ः सेन्द्रपत्तिमञ्जूदेशः ।

स्तेक्वेल्स्सुटाखेकस्थ्यक्के नागपूरणः ॥ १८ ॥

अन्दर ज्यातः — जिने**नधारी,** । धर्मनपद्मिक पालक, ७५६ अपनियाकृतिः **अनुपम कपकार्क, ७५६** स्त्रीकोत्तरस्कृटास्त्रेकः अलोकिक एवं सुस्पष्ट प्रकाशसे युक्त, ७५७ पुरुपर्वार्तः—जीवन कीर्तिवाले, प्रकाशः—तिनेत्रवारी अववा त्राव्यक नायकः अत्यक्षःः रोग-होकसे रक्षितः (। १+१ ॥ प्योतिर्विद्धः, मिभूमित ॥ ५८ ॥

**र**। अक्यप्रियं क्ष्मपूर्ण Property 1979

विष्यंस करनेकाले, ७६१ विष्णुकवस्पातनः 👚 सैनदोनः — दोवरहित्त, **०६३ अक्षयगुणः**— क्षविनावति गुणीसे सन्बन्ध, ७६४ दक्तरिः— **यक्ष**णोमी ७६५ पुष्टप्तभित्—पूचा केवताके । दति तोइनेवाले ॥ ९१ ॥

भूमेंदि कम्बयरम्, सकलो निकरके ज्ञान । ७६६ धूजीट —जटाके मारसे विभूवित

सकले निकालः—सक्कार इवे निरावधर कुटुंके किये वरनात्मा, ७६९ अनयः—यापके स्पर्रासे कक्षाप्रटः—कस्प्रधारी, ७९७ महाकालपूराः

अयदक, ७४८ दल:—मायामसस्यकारी, ७७२ फणुगमः— क्रेन कालिवाले, ७५० ७७३ मृद्धी न्द्रः—भुस्तकषेकः

७५१ पूर्णः कृषिता पुरुषः मुकुमसः सुलोबनः। प्राणियोंके मामनेपांक्षेत्रहरू प्रयक्तिमाममः १०१। ७७४ पूर्णः — सर्वच्यापी ७३५ पूर्वयत्त्र--- सरुनेकी प्राचात्वा, अमिलाका पूर्ण करनेवाले, ७७६ पुण्यः— ७५२ - इमरातनिलमः - **रमकानवासी, वरव पवित्र, ७७७** सुकुमारः — सुन्द**र कुःबार** हैं ७५४ सेतुः— किनके, ऐसे, ७७८ सुलोचनः—सुन्दर नैत्रवाले, ७७९ सामनेवप्रियः—सामगानके **बेमी, ७८० अल्**ट-— क्रुस्तारशित, ७८१ ७५८ नराष्ट्रियः — नामक्रारसे मनेजवर्शार्थका करिला सीक्षेत्रस

जीविकासकरो नित्यो कम्नेग्य समुद्रद्व ॥ to २ ॥ ७८३ मनोजनः — मनके हीनदोषोऽसरापुर्यो दकारि पूर्वरचित्। १९॥ धेयसास्त्री ७८४ तीर्धकर<del>ः सीवेकि निर्माता</del>, अ५२ अन्यकारी.—अन्यका**शुरका सम** ७८५ व्यटिलः—बद्यमारी ७८६ व्यक्तिहेत्ररः— करनेवाले, ७६० मध्योगे न्दशके व्यक्तम सवके प्राक्तमर, ७८७ जीवनमकरः -प्रसम्बद्धालमें सक्के जीवनका कारणम विम्तुकर गला काटनेक्सो, ७६२ करनेवाले, ७८८ निवः---सनावन, ७८६ वसुरेताः सुकर्णनवः बीर्यवाले, वसुप्रदः — चनदाता ।। १०२ ।।

सहित मञ्जूषि भिद्धि सम्बाधि सन्बन्धाः । कर्तमध्ये महामालमूटः स्टब्स्सम्यः ॥ १०३ ॥ ७९१ सर्वतः सत्युसमोके आक्रम, ७९३

अकासः सकलाकः पाणुराको मृद्रो नदः ॥ १०० ॥ सल्कृतिः —**सुध्य अर्थ करनेवाले,** ७९३ सिद्धि सिवित्यसम्, ७९४ सजातिः **७६७ सम्बर्धनः सम्बद्धतः वरसुवाले, ७६८ सन्तुत्रमोके अन्यवारा, ७९५ सन्त्रकारकः**— क्षप्रक्रकम्म, कृत्य, ७७० अकालः कालके जमायसे प्रशासन कामक जोतिर्विद्वासमय अवका कालके भी काल होनेसे महाकाल, ७९८ -म्हनकायमः— सत्यन्ति ॥ १७३ ॥ क्रेसहारक्षकर्मा च स्रोत्योत्तरस्थातसः

कारक सो**पनांककारते कारनेकाले (१ १४७** ध) **य**-इसजीवनः वानामाने जीवन प्रदान करनेवाले सर्वप्रशंकाः हिन्तेवर्णक्षन्तेत्रः । सर्वस्रुद्धारकेवतः । **दिन्य, ८०२** लोकगुदः—समस्त **संस्तारमे** अञ्चलत्त्रकाने देनो व्यवस्थानं विशागातिः ॥ १०८ ॥ क्रम्बक्रमधसे व्यापमा, ८०३ नार्वाचपः— महेचर ॥ १०४ ॥

लोकसम्बिकनामः कृतकः स्त्रीर्तेश्वयः

क्यातारको माननेकाले, ८०६ वर्गर्सभूवयः क्तम प्रसमे विधृतित, ८०७ अन्त्रपोऽसर — विज्ञायतिः—प्रजाओके पालक (१ १०८ ॥ भिनासरवित—अविनादी, ८०८ कानः क्रमान्यनि वे**सका अन्त कारनेवाले, ८०९ ल**हा विष्णुः प्रमानको हेती हंसगतिर्वयः ॥ १०९ ॥ मर्वद्रम्मपूर्ण का सम्पूर्ण सम्बद्धारियोपे लेख ॥ १०५ ॥

ने अन्तर्भे सुनिवनं त्यंबद्धग्रवकोरम् ।

आपे बदानेवारे, ८१२ अगु:— अरबना थप:—गल्ड् पक्षी ॥ १०९ ॥ पुत्रम, ८१३ शुनिस्ततः — पवित्र मुसकानकाले, 🗦 के विश्वतः भाता व कटा हर्ता चतुर्पुतः **८१४** जसक्का<del>ं हर्षभरे इरक्याले</del>, ८१५ केलश्राकात्मको प्रयोगको स्थापि ॥ १२ *व* दुर्जेषः---विकास विकास परता अत्यक्त प्रातिक 🥏 क्यांन्यंयं अन्त्रको हैरानाते अनका

280 र्ग्णन्त्रंथ तेबोल्य, - नगलभः **विकासकः**, ८३९ निरम्बर आक्षाराहित चत्पात्मा, ८२० चरेश्वर---चन्दरंजीयनः 'जास्ता रहेकमूब्रे महाभिक्ष ॥ १०४ ॥ **करुके स्वामी, ८२१** कुमक्केनः— त<mark>्र्वीकी बीजा</mark> ७९९ स्त्रेकलपण्यकर्ता स्तव स्त्रेगॉको बजानेवाले, ८२२ मध्योगः—संदारके समय सौन्दर्य प्रदान करनेवालं, ८०० स्त्रेकोस- बहान् इतेश करनेवालं, ८२६ विशोकः 🖚 मुक्तालयः—लोकोत्तर सुरुके अस्तरक, ८०१ कोकार्यक्रा, ८१४ प्रोपनाजनः—इवेकका नाज

८२५ विलेक्स ---तीनों त्येकोका पातन

करनेवाले, ८२६ विलंकतः—विमुखनके स्वामी, ८२७ सर्वपृद्धिः—**स्व्यक्ती सुद्धि** अन्यपी.पर करनः सर्वग्रमनम् स्र ॥१ ५॥ करनेवाले, ८२८ अवोक्षयः—इन्द्रियों आदि लोकस-पुलेकराक----सन्पूर्ण उनके विषयोसे अतील, ८२९ अञ्चलशक्ती लोकोके क्यु एवं रक्षक, ८०५ कृतकः— देवः अध्यक्त सक्षणवाले वेवसा, ८३० स्वभूत्रस्याः स्वापन्यस्यः

करञ्जेले वरणुन व्यापे मानकते यथः।

८३२ क्यारिक — हेह स्वधाववाले. ८३३ क्रगुषः—कतम गुणंस्वासे, ८३४ सारः— सारतस्य, ८३५ सञ्चयः—सर्वाचयानके धनी, सुचिन्तिः यसकान्य दुवेके दुर्वतप्रकः ॥ २०६ ॥ ८३६ क्यः — सुग्रस्करूपः, ८३० सहा-८९० तेथोमचे चूर्तिपए—के**जसी औ**र सृष्टिश्वर्ता ज्ञका, ८३८ विल्युः प्रभावसः— कान्तिवान्, ८११ लेकानसःशीः—सम्पूर्ण प्रवासातकः विक्यु, ८३१ हेसः सूर्यस्वकारः वारमुके रिक्टे अमन्तरंप देवता अथवा अग्रहको - ८४० हसगति:—हनसे समाद बालवाले. ८४१

्ट४२ नेथा विच्यतः बाज<del>ा - ब्रह्मा,</del> शाना

है, ऐसे, ८१६ दुर्गिकमः — दुर्म**ब्**या ॥ १७६ ॥ और **विश्व**ता। गामकः देवलासक्तम, *८८*३ सहर - सृष्टिकर्ता, ८०८ इर्त--संग्रहकारी, तुम्भवीको नहारकंको विश्लेकः कोजनाहमः ॥ १०७ ॥ १४५ । चतुर्मुमः । वार मुखयाले अस्ता,

**क्षिलग्पर निवास** करतेवाले, सर्भाकली—सर्वाञ्याची. ८४८ सनागतिः— अर्थातर्वाक्तमः खेळपुन्तः साम्बाकवाने तका निरन्तर गनिवृत्तिक वासुदेशता । ११० ॥ 💎 बहार, ८७३ भूतमञ्चानवायः – भूत, भक्तिम सिञ्चनभी दुर्तरणी भूतवाश्याम भूपांत. लक्षेणी जैपविकोणी करते सदारणीयः ॥ १११ ॥ अस्पत्तिके कारणा, ८७५ मूर्तनाशनः दुर्शके

**क**हा, ८५१ मृतपालः—अर्गणयोक्त पालन अर्थाप्तथी महासंध्र परक्र वेश्यन्तित सद्योगी—बेह्र मोगी, 543 440 ब्राह्मफॉर्के प्रेकी ॥ ११५ ॥

देवप्रियो देवनामा देवजो दर्जावकालः

ज्ञाता, ८५९ देवनिकारः - देवनाओंका विकार - करनेवाले ॥ ११५ ॥ करनेवाले, ८६० विदमाशः—विदम नेत्रवाले, सन्वतन्त्रांस्वतः सन्वर्वताः क्रेहकतन्त्रः वृशदो जुक्कर्यनः—**सर्भकर दान और वृद्धि** । करनेवास्त्रे ॥ ११२ ॥

निर्मम् निर्देशको ल्याँको निरुपहरा 695

निर्पमः—क्यतारहित्, नियहं कार अन्तंकता स्मृत्य, ८६५ हिल्लीहर करनेवाले, ८६८ ट्राः स्थापिमानी, ८६९ करनेवाले ॥ ११६ ॥ सर्वतृपश्चिकः समस्य चलुओको चडलते सुबीतः सुनुसः सुभ्यः सुक्रते दक्षिणानिलः रहनेवाले ॥ ११६ ॥

महराजत सहसाचि सिन्धापुर्वराजिन । भूतपव्यभववाधः प्रथयो भूतिनाक्षनः॥११४॥ सुमुक्तः — सुन्दर **मुखकाले,** ८९२ सुध्यः

केल्यस्कित्वरवारी—केलासकं वानेवाले, ८०१ सहसाविः—सहसां किरणॉसं ८४७ अन्यसम्बद्धाः सूर्यक्रम, और वर्तमानके खामी, ८७४ प्रथवः ८४९ हिरण्यमणे:— बहा, ८५० द्वीरणः— । ऐसर्यका नास करनेवाले (८ १९४ ॥

**कारनेवाले, ८५३ पूर्वतः —पूर्णाके साम्त्री,** निकारटकः कृतानन्तं निकांत्रो स्वातमर्दनः ॥ ११५ ॥

८७६ अर्थः----पामयुक्षार्यसम्, ८७७ कोर्गावद्योगी—कोग-विद्याके इतना मोगी ८५५ अनर्थः—इकोजनर्शहर, ८७८ महाकोसः— चर देनेवारहे, ८५६ अस्त्रणप्रियः— अनम अनरासिके स्वामी, ८७१ पाकविक पण्डितः—पराये कार्यका सिद्ध करनेकी कलाके एकमात्र विद्यान, ८८० निकाणकः — विषयाको विश्वकाको कृष्यो कृष्यर्थनः ॥ ११२ ॥ कण्टकरहित, ८८१ कृतानकः—वित्वकिद्ध ८५७ देवप्रियो देवनायः—देवताओके आक्न्युस्करूप, ८८२ कियाँजो स्थानमध्यः— प्रिय तथा रक्षक, ८५८ देवकः -वैक्तल्यके कर्च कम्पटरहित होकर दूसरके कपटको नह

८६१ विशालाक्षः अवं-वर्षे नेप्रवाले, ८६२ अवस्थितो गुणपाही नैकलम नैकलमंकृत्॥ ११६॥

८८३ सत्त्वान्—सन्त्वगुणसे मुक्त, ८८४ खां<del>राकः सम्बन्धि, ४८५ स्टब्कोर्तिः —</del> सायकीर्तिवाले, ८८६ छोहकुतागमः अविके दर्भकः दर्भदा दुक्तः सर्वेतीपरिवतकः॥११३। प्रति स्तेहके कारण विभिन्न अग्यमाँको ८६४ प्रकारपार्वे लानेवाले, ८८७ अर्कापक सुरिवर, ८८८ गुणमाही→ गुणोका आव्र मोहसून्य, ८६६ निरुपदकः जवहरू वा उत्सासने करनेथाले, ८८९ नेकल्पा नैककर्मकृत्— पूर, ८९७ दर्गस व्यंदः—दर्गका इनन और सम्बन्धः अनेकरूपः होकरः अनेकः प्रकारकं कर्न

बन्दिसकन्यभरो धूर्यः प्रकटः श्रीतिवर्धनः॥ १९७ श ८९० सुत्रीतः—अत्यन्त प्रसन्त, ८५१

८७० सङ्खीजत्—महस्रोपर विकय स्थूरश्यातसे रक्षित, ८९३ सुकरः—सुन्दर

प्रकारोते, ८९४ दोशगानिक — महस्यानिकके 👚

अपराधितः सर्वसान् गोनिन्दः संन्तनातः । 💎 ८९५ अपर्धायतः---किलीसे घरस्त च इत्सदक ॥ १२० ॥

इस्पॉलके हेतु, ९०६ गोधिन्यः—गोलोककी - ९२४ अधन्यः —कन्तिक न होनेवाले. प्राप्ति करानेवास्त्रे, १०२ सलवाहनः--- १२५ प्रतिकायः – प्रतिकाकम, सिक:— निरम्भिक्ष, ६०६ पूर्वपूर्वि:—पवित्र ६३९ ९०७ व्यतेषक -स्वासके साना ॥ १२१ ॥ सरीश्वाले, स ५५५ म भैन

यादाः पुरु भूकपृक्ती बन्दवानेक श्राप्तकः **पु**रिप्रस्थातः क्टब्बन्—क्रकिक्सक्ती, ११० एकऑवकः— करकेवाले, १३४ जुक्तमा शुनः स्मर्थ्

प्रकाशित करनेवाले, ९१२ श्रुनिकर्~ समधारी ॥ १२२ ॥ **केन्द्र**णनसे सम्पन्न ९१३ व्हालन्युः—स**स्यकं** अनर्थिन्देश्यूनः सन्ते हत्तार्ग कनकामः। अनेष्ठ प्रकास प्रधानीकी सृष्टि

करनेवाले ॥ ११६ ॥ होबत्कक्रीत्वाभ स्टब्स्य स्टा पहाः ।

Sparelinksvenariteserieisescheesenescheerenesserieserieseringestreberingsberinkering ११५ औरत्यर्लाकारणः —श्रीकश्चारी मयान भुस्तद्, ८९६ निरस्कन्धवः—नन्त्रीकी - सिष्णुके रिस्मे बहुस्तकारी, ९१६ प्रान्तघः—-फैठकर सवार हो-काले, ८९६ धुर्वः— प्राना **क्ये महत्त्वस्थ, ९१७** स्वरः—श**र्वत्र** क्तादावित्वका धार कहा करनेचे समर्थ, स्थानमा एसनेवाले. १९८ वडा--८५७ प्रकटः — भक्तांके सामने प्रकट होनेवाले । वसस्यक्य, ११९ जुरुवः — पृथ्वीमरं इत्यव अवना ज्ञानियाँके सामने नित्न प्रकट, ८९८ आरनेवाले. १२० पृथ्यः सकको विभूष्कि प्रीतिवर्षतः—प्रेम सक्षतेवारते ।। १९७ । - कान्तेवार्तः, १२१ धृति — कान्याणस्वकृतः, १२२ ५७७२: - प्राणियोकी सुद्धी करने-अपूर्वः स्वयुक्तः सिद्धः पुरुष्/रिवैद्योगयः ॥ ११८ ॥ वाले, १२३ व्यूवभावन — भूगोके

९०० - सर्वसत्तः--सम्पूर्ण अवन्ते अधकारम् बाराव नेतरलेशः । **सरवन्त्रको अस्त्रय अववा समस्य प्राणियोको** सन्त्रानस्य वाले । विश्वप्रतन्त्रस्यक ४ १२१ ४ सरकारकाम् अर्थमा भूवभाके पाक्तका काम कारका— व्याननात्रका, ९२७ नीरमधीनीत:— सेनेकाले, ९०३ अध्वः—अस्माररहित, ९०४ जील और खोक्ति वर्णवाले १२८ सम्बन्धः सब्तः—अवने-आपर्ने ही स्थित, ९०५ वहाल्यमे सत्य प्रतयानी सूर्व पहन्त् त्यामी, - मिलक्सिन्यरुपमः — निरमार

पत्रचेमांकार**े व्य**क्तल् विद्यान शुमकः शुभवर्ता च शुक्रमामा भूषः सम्बद्धः १२२ व - कृतिमानकञ्चन्यन्त्रम् । ११० ।: १३७ परार्थपृत्तिर्वस्यः—परोपकारव्रती

कारक्रभुत्भुव्युन्ती--वाराहको एवं अधीष्ट बाराता, १३१ विरमः मारकार उसके दावकारी शृहरेको धारण वैशाधकान्, १३२ विशास्य –विज्ञानकान्, कारनेके कारण सूक्षी नरपसे अस्तिक, ९०९ ९५५ शुभ्दः शुप्यत्यं—ऋष केने और अदिलीय नेता, ९११ जुनिप्रवरसः—बेटांको स्थर्च मुभस्यसम्य होनेके बारस्य गुम

**एकमात्र स्थापक, ५१४ अनेकन्**त्र— लाभकपद्रो मध्यस्थः प्रतुत्रो विद्यमाधानः ॥ १२६ ॥ ् १३५ अवधितः—**काचनारम्यः, १**३६

द्रामुण:—**मिर्मुण**, ९३७ श्रवकी **अ**कर्ता-**-इहा** क्षं कर्नुत्वरहित, १३८ कनस्थयः — सुक्रयकि मुलको पुरालो धृतिकृतपुर, पुराकानाः ॥ १२० ॥ सम्मानः मान्तिपानः, ९३९ विभागानाः —

क्राधानमः कान्यानकाती, १४० मध्यकः 48.5 ९४२ हेडमासनः— विद्यांका निवास्य करनेवाले ॥ १२३ ॥

विकारों असमे शुर्ण भर्ते मुख्ये व कुम्बर्ण ।

अडी तुन्ही च कुरवाली—सदा **चुन्हामाता और** जिल्हानङ्क — **बालह्वासून,** १६ ५ विपक्षीर कामक बारण कारनेवाले, १४५ अमृत्युः **बृत्युर्गाहरः, १४६ सर्वनृत्रामः । सर्वत्रोग्ये क्षेत्रं, सूर्धावस्त्रांगर्यनः स्विद्धः स्विद्धसम्ब**रः । ९४७ तेजोर्सादकंक्यके:—नेवा:पुक्क म्बामणि जिल्ला मेन्द्र, एवळ प्रतासका सर्वाच १ १८८०

कौल्यादिका । १२४ । अन्तरसंबोद्धसंबातम् क्षेत्रसम् वीयकर्गासः ।

287 ५५६ वियोगाला—टीर्घकारमञ्जू समीके बहिजाले ॥ १२८ ॥ विक्रोपमें अवका विभिन्न योगकी साधनाचे कार्यकिनिसाही संस्रप्त हुए धनवाले, १५२ गण्यस्तुनेशरः 💎 और पविषयोः ज्ञाता

मुनीवारकम स ११५ ह अनुस्ता दराध्ये मध्येषका<u>न</u>ि

प्राम्द्रशाह्य रस्त्रं गतिः—जणनकस्य समा रूच्य ५५०(स्य कोना व्यवशर्मनिनेरङ्काः ४ सञ्ज्ञांके आसय ॥ १२६ ॥ ।

काल्यम् काल्यमः कृत्येकत्रकार्यः वायुगः—बाबुनास्थल, भवकासी महीभवाँ विकालकुर विवृङ्गारः ॥ १२७ ॥ **१५१ व्यलपक्षः<del>- काल</del> सहाधक है, ऐसे, १६०** कालकारक **—कालके** ची बातक, ९६१ क**्र**फीकृतकार्यक: — वासुकि सर्वदृष्तिसहरोजोर।शिर्मराणांगः ॥ १२४ ॥ नागावधे अध्यते हाधले अराजके समान धारक १४३ जिल्लाई सक्ती सूर्य-मोरपंस, कानेवाले, १६२ महेवल:-महाधनुर्पर, कता और विश्वत पारण करनेवाले, १४४ १६३ महीमर्श – पृथ्वीपालक, १६४

क्रमानसहित् ॥ १२७ ॥

९६६ सुमाणस्तर्भः --- अस्कारकामे मणिक इत्यान इकाञ्चलन सभा एकोंको प्रवसायन्त्रे नानीय विकासक परवरम्पीक्षः । १२५ । **सारनेके लिये नोकास्थ्य सूर्य, १३**७ भन्यः — अमेक्नेयोऽप्रमेकका—अ**मेरेन कृतकृत्य, १६८** सिद्धिः सिद्धसमाः न नार्य, 'कथ और गुणोसे जुल क्षेत्रेके कारण जिल्लाक्ष्मा और सिद्धिके सन्वक, ९६९ विश्वतः किसीके द्वारा भाषे न आ सकनेवाले, १४९ - संयुत:---सब ऑरसे माप्तद्वारा आवृत, ९०० वीर्यवान् भीपंत्रविदः— वताक्रमी एवं सूरवः—सुनिके केम्प, ९७१ व्यूक्षेरसः— पराक्रायके क्रता, १५० वेचः— जाकनेयोग्य - चोद्री भ्रामीताले, १७३ महागुक्तः—गर्म

**स्थ**ास्यनांत्रयः क्षेत्रेचा जिल्ला**साम्यः निर्मात्** कश्चालयः । १२४ ॥

 अ३ सर्वयातिः—सम्बद्धी अस्पत्तिकः **स्थान, १७४ निरातकः—निर्मय, १७५** न्रनास्थणप्रेयः---- नर*्नरायणम् प्रेमी अ*थवा मुरेक: घरमे शर्म: कम्प्रकाक्ष सर्वः वर्षः ॥ १२६ ॥ प्रि**यमम्, १७५, निर्ले**यां निष्यप्रमालाः — १५३ अन्तर्भ द्वावर्थः—सर्वोत्तम एवं दोषसम्बर्कते र्यात मधा नगनप्रयक्षते अतीत **बुर्जंच, १५४ मध्**रप्रियटर्शनः—जिनका दर्जन साक्ष्यवासे, १७० निष्यंतः— विशिष्ट मनोहरे एवं जिम सरामा है, हेसे, १५० अङ्गवालं प्राक्तियोके प्राक्तदार्थे हेतु, १७८ र्गेक:--वेक्साओंके ईक्षर, ९५६ करणम् -- क्षत्रुक्तमः--वशादि कर्माने होनेकरे अङ्ग-आश्रप्रकातमः, १५७ हर्तः—सर्वकरूपः, १५८ वेगुष्यकः नाम करवेवाहे ॥ १२९ ॥

विक्रम्भावसंग्रामेः जिल्लाहरू रक्षम्यः ॥ १३० ॥

प्राप्तनार्वाद्धाराज्यः संदर्धः निकान्दरः ।

वैच्यापर्कः— कारासर्गधारी, स्वाची चन्द्रमास्थ्य ॥ १३१ ॥

सुविर्गात्रक्षक्रमण परमा धेगु ५ देख

मजारा देनेवाले ॥ १३२ ॥

इस अकार बीहरि प्रतिदिन सहस वहीं है। नार्पद्वारा भगवान् दिरवकी साथि, शहरा कारों में । एक दिन मध्यक्षन् जिल्लाने स्टीएंडमें । अञ्चयन स्वर्त्त किये और उनके देखते-देखते

९७९ सार्थ — सुनिके घोग्य, १८० इक कमत कम हो जलेवर समकार विकाने कर्णान्य — भृतिकं प्रेमी, १८१ स्टब्स अपना कमलोपम नेप ही चार दिया। इस सर्वत करनेवालं, ९८२ ज्यासमृतिः— तरह उनसे पुरिवत सूर्व प्रस्ता हो शिवने दर्वे कासम्बद्ध्य, ९८३ निर्दूराः—अङ्गुदारकि चक्र दियां और इस प्रकार कहा—'हरे । कारण, ९८४ निरवसमधीपाय -मोक्ष- सब प्रकारके अवधीकी स्वयंत्रके लिये तुन्हें प्राप्तिक निर्देशिक जनावक्रयः, ९८५ मेरे स्वकृपका ध्यान करना जाहिये। श्रिक्तमार्दिः → विद्याओंके सागर, ९८६ अनेकानेक दः लोगा नाल करनेके लिये इस रार्वभयः--- (ब्रह्मान-दारसके प्रेणी ।) १६० ।) । सहक्रान्यासका पाठ बारते सारत स्वादिये गया भागमा सर्वेदकोकी विरक्षिक लिये स्था मेरे प्रैयामभूमें कर्तकः सावन्यः शर्वरोधीः । १९१ ॥ इस महत्यो प्रकारम्थेकः वारण करना ९८० । प्रशन्तनृद्धिः ~शास्त सुद्धिकाले, स्वाहिबे, यह सभी सक्षतेमं अध्य है । दूसरे भी ९८८ अध्यकः--- श्रोष्ट या नाहासे ग्रह्मि, ९८९ - जो स्थेग प्रतिदेन इस सहस्रनामका पाठ साहि--'क्लोका संबद्ध करनेवाले, १९० करेंगे स कलप्रेरी, उन्हें स्वप्नयें भी काई हु-स विन्यस्थरः — सतव भनोदर, १९१ नहीं प्राप्न होगा । पादाअवंधरं ओरसे संबद ९९२ प्राप्त होनेकर यदि मनुष्क साहोपाठ नागेरः—सहायोके सामी, १९३ शान्तनः— विविधानेक इस स्वत्नसम्बद्धोत्रका स्त्रै सार भाषात्रक महिक्तम, १९४ शर्वगर्धाः — वर्षाके याठ करे से निक्रम हो कल्यागायत भागी हाता है। यह उत्तव स्तेष्ट चेनका नाशक. विद्या और धन देशवास्त्र सन्दर्भ अभीहकी कोची रसको रसक सर्वसन्त्रावकण्यनः ॥ १६२ ॥ प्राप्ति करानेवालस, मण्यकानक सथा सन्द्रा ही। १५५ - मामर्थपुरुदेश: सुरि — परमार्थ- विकासकि हैनेवाला है। जिस परमके होदयसे मन्त्रका उपदेश देनेवाले अपनि एक प्रमुख यहाँ इस श्रेष्ट सामका पाठ करेंगे, उसे ९९६ - व्याधनकार - निसादेश प्राप्त कर होंगे । जो प्रतिद्वित संबेरे इसकामनीयर देक करनेकाले. ९९० संग.— उठकार मेरी प्रजाके प्रधात मेरे सामने इसका क्यानदिन, ९९८ रसक: — भोतरसके ज्ञाता. पाठ करता है, दिस्क इससे ५१ नहीं रहती । ९९९ एसर —प्रेमरस प्रचान करनेवाल, उसे इस लोकमे सम्पर्ध अर्थाष्टको वेनेवाली १००० सर्वसंकायकाननः — समस्त प्राणियोको । सिद्धि पूर्णतया प्राप्त होती 🕯 और अन्तर्म सह सायन्त्र बोशका भागी होता है, इसपे संहाय

स्कृती करते हि—पूर्वाक्षरी । ऐसा कामनाद्वारा रूपका पुन्न एवं प्रार्थना किया। कहकार अर्थरतेश्वर भगवान् २३ श्रीहरिके

<u>以上,以上,并上,可以</u>以此,其一种,其一种,而不是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,也是一种,也是一种,也是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以 वै प्रतिदित वाम्एके स्वानपूर्वक इस म्होजका सुनना चारते हो ? पाठ करने लगे। उन्होंने अपने भक्तोंको भी

क्षरी अन्तर्कान हो गये। भगवान किन्तु भी। इसका इन्हेश हैकं । नुकारे प्रश्नेक अनुसार पुरवस्त्रीके स्थानसे तथा अन्न शुप बाह्मकरे और यह प्रवाह सुनाया है, जो शांतरओंके या क्रावेमे जन-प्रि-पन बढे प्रशंत हुए। फिर-पायको हा लेनेकाला है। अब और क्या

(304000 \$4 \$4)

#### धगवान् शिक्को संतुष्ट करनेवाले वर्तोका वर्णन, शिवराति व्रतकी विधि एवं महिमाका कथन

शिक्कोक्दी आराधनाके द्वारा उत्तव एवं शिल्प या पूजन करनेके पक्षान् सीवन वनावाध्यक फल प्राप्त करनेवाले बाल से किया जा सकता है। शुक्रपक्षकी व्यवस्थी-प्रज्ञान् स्त्री पुरुवक्ति नाम बनाये । इसके बाद को जो जनमें भोजन करना चारिये; व्यक्तियाने किर पुरा — 'ब्यामिशस्य ) किसा यांत् कृष्णपश्चित चनुर्दरक्ति राज्यकामार्ग अतमे संगृष्ट क्रीकर भगवान् सिव उन्नथ सुरू पुरुषाके निके प्राज्यका सर्वथा निकेष है। प्रदान करते 🛊 ? जिस इनके अनुवानस दोनों वश्तेमें प्रत्येक मोमवारको प्रयक्तपूर्वक चलकारांको चोन और कोशकी प्राप्ति हो केक्स सबसे ही चोजन करना चाहिये। शक्त, अलका आए विशेवकारारे वर्णन शिवके बनने नत्यर रहनेवाले लोगोंके लेक्ये कॉलिये ।'

मह वै न्यत्वंगीका क्या रहा है ।

प्रजये पुरस्य हम क्रम है। जिन्हें जाधारमश्चनिकः कराजर चर्गात्यः । वे चार सन इस प्रकार है। मनमे ही ओपन करे । विश्वकाः कृषाः अपूर्वी और कृष्णयक्षको सनुर्दशी—इन दे कर है। शुक्रपशुक्ती एकाद्वारिको भी भोजन । यह मगवान दिवको संतुष्ट करनेवाटम होना

सहयक्तर अस्तियोके पुरानेपर स्ताजीने होंदे है। किनु कृष्णपक्षकी एकस्वर्याकी यह अनिकर्ष निवय है। इन सभी इताने सुराजेले कहा. अहर्षियो ! सुमने जो असकी पूर्तिके किये जपनी जातिके अनुसार क्षक वका है, वहीं बात किसी समय ब्रह्मा, जिल्लाक ब्रह्मणको भीजन कपना किन्तु हुआ पार्वनीतीन चनलाम् जिल्ह्य पूर्वी भारत्ये । द्विजोक्ये हुन सम्ब इल्लेक्स की । इसके उसरवे जिस्तानिक को कुछ कहा, "नियमपूर्वक पालन करना चरिये । 🕸 विक इनका त्यांग करने हैं, वे क्लेंग होने हैं। प्राथम् दिया क्षेत्रे । धरे बहुन-से इतः मुक्तिमार्गमें प्रजीवा पुनवोक्ते सोक्ष्यप्र प्राप्ति 🛊 जो धोग और पोक्ष प्रदान करनेवाले हैं। करानवाले वार क्रमेका निवसपूर्वक पालन विद्वान 'दल दीवशत' करते हैं। दिशोको धनधान दिश्यकी पूजा, स्वयन्त्रीका जय, सदा वक्षपुर्वक इत जनाका पासन करना जिल्लामन्त्रमें प्रवास तक कार्यापे मध्य । साहित्र । हरे । प्रत्येक अञ्चलेका केवल ये मोशके मन्द्रलन पार्ग हैं। सोमवारकी पक्षकी अञ्चरीको मोजनका सर्वया स्थाप निविधोवन अपकारपूर्वक वत रखा जन्म मी

है, असमें अन्यक्षा विकार करनेकी आमाध्यकता गरी है।

हो ! इब कारोच भी जियराजिका जल कर्युन्स्यतम्बद्धाः एवः हिन्तर्याच्याः ती करान अधिक कराना है। क्रमनिके कोण नव प्रशासनिक निर्मान कृतिक प्रोह्मकाकी कारकारी कृत्यान कार्यनेकाली कारकार जानक मा ने दोना कर्मण के से व लोगाका मुख्यमः उमीका पानन करना 'देशदेश । महादेश । जीनकान । सची मन्त्र्यो, कर्णा आक्रमा कियो आहे छन् बुझे मेश न है। विज्ञकारक बजाबा गया है।

प्रकार करन रीतिने संकल्प करे

देशीय भागेत जैनकान स्थापन है।

भावित्रे । इस प्रमान्त्रे साञ्चल दूसरा काई आवका जगानत है । हेस ! मै अम्पके बार्काके क्रिके क्रिकारक सम नहीं है। यह जिल्लाकी सम्बद्ध अनुहान करना बासन है। क्षण राज्योद क्रियो क्षर्यका ज्ञाम मध्यम है। विदेश्वर 1 आयमे प्रभावनी यह कर निना रिकाम अध्यक्त स्वकास भाग राज्येकाले. किसी विद्यानाथाक पूर्व हो और काम

कारको साम् दासियो तथा देवना आदि । हेसा संबक्त करके कुमा नावणीका अपनी केहचारियांके रिप्ते यह होता कर मंत्रक बारे और उत्तम स्थानमें औ कार्यापरित्य सिर्वालक हो, उसके वास रासवे क्षाप्रकारके<sup>र</sup> कृष्णयक्षेत्रे क्षित्रार्गत क्षाप्तर कर्ष क्षाप्त विधि विधानक। सम्बद्धर निविद्या विशेष सञ्चलम् करान्य गया है। यह किर शिवमें श्रीशम सा पश्चिम माराधे जिल दिन आधी राजके नवकारक का निर्मित सुन्दर स्थानपर उनके निकट ही पुजाके निर्मे क्रिक्स है। उसी दिन उसे प्रमाद निये प्रेसिन सामग्रीको रखे। स्वरूपन हेंद्र पूर्ण महान करना काहिने। जिल्लाजी करोको वहाँ किर बान करे। मानके बाद सुन्दा हरकाओंके बारकार राज्य कारनेकाली है। क्या और क्षेत्रका कारण करके सीच कर केरकार १ तथा किन राज्यों में लेखार जो कार्य । आजावन करनेके मधान पूजन आगन्य करे । करना आवस्त्रक 🐧 को प्रसारतायुक्त जिल यक्तके निये हो एक विकार हो उस मुची क्षेत्रा गढ़ा है, तुम कान केवर कवाओं बहकर उसी हवाके हार पूजा करती रहते । वृद्धिकान् पूजन मन्ते अनुकार सन् स्वाहित । विज्ञा सम्बन्धे आस्त्रकर्ताची पूजा आक्रमके काम काम आर्थर निज्ञ कर्म करे । नहीं करनी कवित्र । मीन, बाद्य, नृज्य अपन्यक्रको पास व आने है। फिर आहित साथ परिवयनक सम्बन्न हो गरिके शिकालको जाकर विकिन्यका विधिक्त प्रथम पहले पूजन करक विद्वार पूजन पुन्न काके मुख्न विकास नगरकार कानक जनका जब करे। यदि मध्यत पूरव उस समय हाडू पार्तिकाल्ड्या निर्माण कर से

६ प्राप्ताकारी महरूपर असमान भागनात प्राप्तान महरूपरि परण प्राप्ता सामानी करते संगी है। पूर्ण कामान्यका गामका अस्थित व्यापने ६ काम अनुस्ता नहीं book अन्य राजना सम्बद्ध र उनेन्त्र र

विश्वपानं कारनेके पक्षाल कार्यित किञ्चला हो। भी मोजन करे। बक्षान् अन्य प्रकारके श्रांतीक्षम प्रयुक्त कानी बाहर को मैं क्षान्य 👢 मुन्

प्राचेना क्ये विसर्वन

सामा पर प्रयोग कर रेस अस्परि

करके लेतृह हों।"

कुरता होते । व्याने वर्षक्ष प्रान्तार केंद्र 📉 इत्तर दिल्लाकीया प्रान्त प्रारंति हैंद्र कारको रेजरेशका प्रकारण सारे : विक्र पुजारकः विकासकारिको विकास प्रकार विकास पुजा कुरमञ्जूनको अनुस् को । पृथ्वितम् पुरस्काः । प्रका प्राप्त गर्मका निर्देशी समयन सन्ति कार्यक कि कर करना रिकार्योंट करके अनेक स्थान करवारोक्षय काल करियामध्ये महामानका कर कर। हेंद्र भाग अन्ते एक करे। कारे गांव कुन आहे संब क्षान्तरे पृथ्वित निन्दे का व्यवस्थान क्षानेकृत क्षात्र व्यवस्थानिक हुन करणी क्राञ्चलक्ष्मक्ष सुने । गरीको, कार्ग क्यांन्यं कार्ग । क्यांत्र्यं ) तम-तम प्रकार व्यक्ता रक्षांत्रक्ष (कार्गक बार्कन किंदु का निर्माण करके अञ्चलको जन्मका प्रकार करके नुष्या नृष्या गा सेवार विश्वज्ञेसाक क्रमा (१९६) पुत्र करें (१०६) मनावेश करें। पूर्व प्रकार प्रश अर्थन क्यों क्रकार के साथ क्रमानामुक्ति मार्गानक प्रक्रम् मार्गान क्रिया स्थान कार्यका करे । कार कार्य कार्य कार्य कार्यः वृत । अधिन करे । क्रिकुन कृत्य वर्ष हर हम्पनिय वर्त वर्तवंत्र विकास अस्तर और पूजन कार्यकार्त है इन्तर अन्यारक व्यव-करे । इस तरह इनको कुन बारक इस्ते जोड़ । तरक तक औ अगर बनका उस करके नहीं क्षात्रक प्राथमक कार्यक कार्यक कार्यकार्यक विश्वेष-कार्यकार विश्वक वृक्षय को । गृष्टक बराबान् प्रान्त्रं इत प्रकार पंत्रंत्रं सर । । प्राप्त ह्य क्याप्तरा धनवान् विकास कृत dry ! Weder ammeritat ablighend? मन्त्री क सर्वन प्रत्येत सन्त्रक पुरस्त स्वत्रत स्वत्रेत्री विशेष करण विकासका । को अन्ते वृत्तिमा प्राप्तानसम्बद्धाः **अन्यान्यः स्वत्रान्यः अर्थनः स्वत्राने विकासने प्राप्तानस**्थाः जिन्हा एक प्राप्त कांग्रह । कांग्रह और क्षांत्रों कृत क्षांत्रों क्षांत्र । भार क्या-'ब्रह्मंत्र ' अन्तरको अन्त्रामं क्षेत्रं यो जन्मक्रम प्रकारतेका द्वार प्रकर्णन कर्म से प्राप्त प्राप्त किरमा को अवस्थित है को पान अन्य अन्य क्रम प्रम्भ प्रत्य है । अने पान कि क्रमण क्रम पूर्ण हो गाम । अन्य अन्य क्रमणंत्र क्रशूनांत 🕬 प्रमुन, मीन आंर ब्रेडिंग्ये । विकास कारत है देवपा कर्त ( प्रचार्क्स इसके अराज्यके की और अवसे कार्यों विको राज हुन करने भारत भारत मुहारत कृष्णा विकासिक आक्रका - मीराजान जर्मा - प्राथमिक नानवकोञ्चल कियका कूजन करे। युव्य-प्रशासन्त विभागो प्रमानुनि सम्बन्धिः प्रार्थनात् प्रशास पूर्व होत् और वेतेल mem futberda are de fan formal floore uit i upd suit foger que street and present francis begin bed union west it far Provide the Ro wordt treats angest physicalist firstead from they a निरम्भाका प्राप्तानमें विकासने अन्तर्वित्रयोगां अपनित्र कर्ते । पंत्रपारंत सम्बद्धारे और साल चीयम सराका वृत्तीरका सन्तुष्ट करक साथै। प्रत्यक्ष सुनक्ष दिये हुए बच्चका अब को । मध्यक्त क्या व हो तो बद्धावन (क्यः करे-लिंत् जीके स्थानमें नेहंका उपयोग करे तिरुक्षयः) सन्तर्वेद प्रथमे भारतसम् संस्थानमः और आसम्बेद मुख्य सन्दर्भः (१८४८) बाह्य सन्तर संबुद्ध करे केन्स्सर देखाकर अन्य अन्यतं अकारकं वृथ एवं दीव क्षार पृत्रकर नेवेख सर्वेण करे । पक्षान् अध्ये स्थिते अनुसार - संग कराव । अस्य साथ - स्थि स्थिति

बुजर्मके लिये संबद्धन करें। अथवा एकं हैं। व्हिश्यासम्बद्ध अञ्चल प्रांजनका संवदन कारण कार्ग जारोंके मैनके संकारण करके. को और नीयने प्रश्नांक की अनेक पूर्ववन् कालों प्रश्नाती पानि कुल करना मो. काले. इतक करना हो। ओक कार अर्जनर सैनरे कृतिक प्रकारी पूजन करके किए जलकारा अक्षणी बुगाबर विवर्धन कर है। पूर क्रमांका प्रत्य करके विश्ववादि कृता कर जाता, क्षेत्राची मुंग महस्यान्य, कृतुरिह्न इहारक आर्थपर पूजा नो बहानेके समान है। मकतक बहान प्रमान कार्य गहरा नार्यप

anadata entañiman nga nog desenvon nuden atano anadon no negon no veza anados de uden may projece कींचं क्षेत्रकारोंको क्षेत्रम करानेको संकारण आवा की आर्थन करे. इस सकार कुलन बर्धा किर स्वापक महत्त्व प्रकृत पूरा व हो कारक कार्युगरे आरमी अन्ते। अन्तर्गरे कार्य, नकारक महान् कारण कारण गई। 📉 कारणो स्वत्र अर्थ है और दूधरे प्रदासी कृतरा अवर अवरच्या होनंबर कृतः अनेका दुगुओ प्रकार का करे। तदननार कार्याचेन को । प्रकल प्रकारकी अनेता हुगूने अस्त्रातन आदि काके निर्माण मुख्य करे । कुर्वोत्तः क्रियः, जो तथा कामण कुर्याने सभा विकासमान्य वरतेशा प्रात्तरका पुनव किक्की शर्मक को । विशेषण किन्यधाने को । जब अवसे व्यक्ति-आनिकी क्षण्येक्टर विश्ववदा कृत्रण कारण कार्याच । पूजरे - विद्याद्रकोच्या नैतीक जन्मण अध्यक्ष इद्यानी प्रमुपारे विकास मोन्युक मान्य अन्य हेन्सर नहें आणि क्याकर रूपक द्वार सर्वापायको मोराका केवेदा विकेश को । समावेद । संस्कृत को । वेदनेके परनके काम अध्यान पूर्व कार्यको अवश्रा स्थाको दुन्ती अन्य विशिध कर्नके अस्य विश्वका अर्थ आसूनि करारी कर्मान । फिर्म प्राध्यक्तिको है । मीमने प्रकरको अनेश्वर दुन्त अक-वन कर भोजन वालनेका संबद्धन करे। क्रेम सब और बक्तकर्मक प्राव्यक्त आजनका संबद्धन्त बाते प्रदर्भको है प्रॉप नक्तक काला गाँ करें। चीन व्यक्त तथा नुसन्ने नियमकी ब्रह्माकः इत्यर प्राप्त पूर्ण न हो आयः सीमारे आरमध्यानुर्वकः मध्यम विनाय । पानाप्रकारकः

<sup>🕇</sup> केल्क्क्रका लक्ना इस उत्तर 🖫 क्षाम्बद्धान्तस्य क्षणेत् रहिमाञ्चरिकास्य स्थानः । सेकास्य कृषेत् हृष्टी वेर क्षेत्रसम्बद्धानाक्षः ॥ कृतका प्रकारकार अन्ति के जिन्दे अपने व क्यानामान एक्स्पेन्स के निर्माणन है द्याचनका आहे प्रतिहाँ व निर्मेणका निरम्भायको केन धनका प्रवेतिक स

क्षार्थ अनुसार देशकेल्यांके संबर्ध लोही सम्बन्ध । है जोतर संगत करते हासिन गर्थ कर । आएने मूर्व - प्रतिक स्वयंक्त स्थानको सन्दे स्थान्ति वक्ष्यक सिक्षण न्यून सन्दे स्थानने अन्तिकार्य प्रतिके **क्षणको कोर्नापुरक और राजिन राजिने कार्योक्तनक काम क्षण प्राप्ति कर्तिविकारक राजिक कर**ालन है? सामका भूका मीनेकी ओर भरे । करी बेन्सुना कहाँ गर्फा है

अध्यक्ष अस्थोदय व हो जाय। अस्योदयः सदा आपका भवन होता रहे। यहकि आप होनेपर पुन- कान करके भौति-भौतिके इष्ट्यंक्ता न हों, इस कुलमें मेरा कभी पूजनंपकारों और क्यारोंक्स दिवस्त्री जन्म न हो (' अर्थना करे। तत्वशात् अपना अधिनेकः प्रार्थना करे

कृतक्ष्मकरगनप्रकारमध्यके 🚁 🛚 अहा 198 कृपानिमे इसि झाला बन्च जीर्ग्य सभा कुरु महानम्बदि क स्वयन्त्रपूर्वादिक भ्रोक्तंपनास्य यः, नयेष 가되면 Щ.

आपका हूँ । मेरे प्राण आपमें ही लगे हैं और - बतोबाधितन कल प्रदान करता है । मेरा जित्त सदा आपका ही जित्तन करता है । मुक्तपर असल हों। यहादेव ! मेरे कुलमे किया था।

इस प्रकार प्रार्थना करनेके पक्षात् कराने, नाना प्रकारके दान दे और प्राएकी। धगवान् विकासे चुव्याव्यक्ति कार्यंत करके अनुसार जाहाको सका जाहाकोंसे तिकक और आहीर्जाद पहुक संन्यासियोंको अनेक प्रकारके भोज्य करे। सहरूतर प्रव्यका विसर्जर करे। मदार्थोंका भोजन कराने किए जंकरको जिसने इस प्रकार क्रेस किया हो, ३२समे मैं हर नवाधार करके पुन्यक्षारि है और बुद्धिवान, नहीं रहता। इस प्रतके फलका वर्णन नहीं पुरुष उत्तम स्तुति करके निज्ञाञ्चित नकींने। किया आ सकता। वेरे क्रम देशी कोई बस्त नहीं है, जिसे दिखराति का कानेवालेके किये में हे न करते । जिसके क्षरा अनायास ही इस इसका परकर हो गया, उसके सिये भी यया। अकस्य ही मुक्तिका बीज के दिवा गवा। कपानिभागकार्यक भूकतास प्रयोग में ॥ अनुव्यक्तिको प्रतिमान्त भनिन्यूर्वका शिकरानि-जन करना चाहिने। तत्स्थात् इसका उद्यापन तनेय औरतो देश: शंकर: मुख्यतमारः॥ करके अन्त्य साक्षेत्राक्ष करू काम करता कुले जब जहादेव भवनं हैऽह्यु सर्वदः है । कुल **प्रत्यका कालम कारनेमें में दि**ह्य निश्चाय मानुसरम कुले जन्म का एवं नीह देवता॥ ही जनासकको समझा दुः स्टॉका मान कर देसा 'सुरखानक कृपानिकान किय ! मैं हूं और उसे भोग-संक्ष अरहि सम्पूर्ण

श्वरती असते हैं। जारवियो ! भगवान् क्य जानकर आप जैसा बन्तित समझे, बैसा - शिक्का वह अरवना बिलकारक और अजुल करें । भूतराध . वैने जानकर का अनजानकें कदार सुरुक्तर श्रीविच्यु अपने घावको लौट जो जय और पूजन अर्हाद किया है, इसे आवे। असके बाद इस अरब अरावा अपना समझन्तर देवासागर होनेके जले ही आर्च हिंस बाहनेवाले खेरणेंमें प्रवार हुआ। किसी मुक्तपर प्रसन्त हो। उस उपनास अतसे जो परल। समय केक्समने नारक्षमीसे भीग और मोक्ष बुआ हो। उसीसे सुरुवायक भगकान् प्रोक्तरः देनेवाले ३४८ दिव्य दिखरतीत-अलका वर्णन (SEMPRESON)

#### शिवराधि-इतके ख्यापनकी विधि

भागत विकास है। जनस होते है।

भवित्रकान्त्रो अव्यान्त्रवेद्य दिल्यातिका भवित्रवर्षक विकासी पूजा करे। राजकी उद्भावकारी विभिन्न क्षेत्र जिल्ला अनुसार अनेक अन्ते रूपने गुरूक पूज करने हर करनेको का अन्य अवस्था ही पूर्ण कान कानाना करें। अनी पुरान धानकनानाधी हे भ्यामा होना है। बारातार कोन्छ नवनिया क्रीलेंट गीन एवं क्या आर्थिक हागे नारी विकारकोको सुभावनको बानन बरन्स रात किनाने। इस प्रकार विकिन्स् कार्राको । प्रयोगारिको एकः श्रवन कोजन कृत्रम्यकेत भगवान् विकास लेखा कार्येः करके कर्णाको एत प्रकार करना कर-मान एक पूरा करने करनेक प्रकार कारियो । दिलारतिको दिन निजवारी अवस्था अधिक होन कर । विरा नागार्थीक साजनान क्रियको कृत्य कर । तथ हाल कहाँ केहपूर्वको । कारण कराये और कवादाकि दान है । इस देख क्यान बनाये, में मेंने 👚 unit married flow fregulary arrives werk to beforeign gover-इस कलकपर भार्यतीसहित जिल्ला प्रार्थन करे सुवर्णंथर्थः प्रतिथा बनाकर रखे । यह प्रतिया **इक, बार ( तोने ) अध्यक्ष आधे पान मानवर्ग रंगनन वार्यन राज्याना है ।** हाती कार्याच का पैसी अवनी सर्वित हा। अध्यापन १०० वर्ग ५० असंबर्ग प्रशासे अनुसार प्रतिका सन्तर्भ के । अस्य कार्यात्मार प्रत्यान कृते निर्देश

कृषि केंग्रे – बलाती । अब वर्षे दिवसकी प्रतिका संगरित स्टांक गरित्रों दिल्यापि अन्तर आपन्यती विकि क्यापूर्व, क्याप्त पुत्रन नारे । अल्लान क्रांड्रकर जिल्लाको अनुसाद बरानेको स्थानन्त्र सरावान् पुरानका काल करना बाविन । उस कार्यने क्षर प्रार्टिन होता. सोचा एक परिच अस्मानीका सुरकारे कहा—व्यक्तिको ! नुसल्योग करण करे और अने समयोगे अध्या लेकर mein freumest mar beforgde feurs mit far gegenet uftergebe.

क्रमांक पार पान आरोकार तथी कार्याचे सीर्वित्रका नामचे प्रसिद्ध है। आधुक्ताहार कार्यिकार अधिकारिको क्षत्रहरूको रक्षत्र अरे अक्षत्र क्षत्रहरूके पृथक् राज्य है। फिर आवश्यक सामीकाले मीतर मर्वतंत्रका प्रवानका निर्माण करे। एता वाप्रदेगकिन गौकर आव्यार्वको व्या बहाँ प्रात्मका जानक कलातेकी स्थापना बताकर विधिपूर्वक दान है कि इस समस् करावी कार्यक्रा । वे शुरू कालक बच्च, काल, जनकान दिवा बहुतकर प्रथम हो। अन्यक्षाण् अतेर इक्षिणाचेर साथ होने काहिये । इस कल्फारर्गहरू इस मूर्नियो सक्येक माथ सम्बद्धे सन्दर्भे वर्षभागते भवपूर्णस स्थानकी बीटवर रक्षकर समूर्ण कालंबर को । कव्यवंद कथानामं एक अलंबररोज़ील उसे आवार्यको असित कर कानेका अध्यक्त दूसरी कालू गाँव आदिका है। इतक बन्द क्रम ओड मानावी हुन्या कर् क्षा है जा बहुन्दर्भ स्थापिक करें । इसी पूनवें अवसे नवगर बारगीने बहुत्वानुं स्थापनीयने

#### प्रार्थना

**बराबकानमें प्रार्थतीको अँद इंकिकामागर्थे** जान अपूर्णण नामु असामान्य रक्षणा

अञ्चानकारि या जाना-नारकुमारिके वया। **इसे** सदस्य कृतवा संपाल समि शिक्त ।

'देक्ट्रेस <sup>१</sup> क्यादेस े दारणान्तकसाल! प्रमाणको पूर्व हो जाना प्रांकर । मेने है इसमें संकास नहीं है। अञ्जानमें वा जान-बुद्राकर जो जय-

पूजन आदि किया है, वह आयकी कृपाने सफल हो ।'

इस तरह धरवाचा जिवको पुन्नाक्रिक हैक्सर । इस अनमें मेन्ड्र हो आज मेरे अर्थक करक किर नमकार एवं प्रार्थना असर कृता कीजिये। जिल-जेकर ! मैंने को।जिसने इस प्रकार कर पूरा कर लिया, प्रानिकायसे इस प्रतका पालन किया है। उसके उस प्रतमें काई भूनमा नहीं रहती। इसमें जो कभी रह गयी हो। यह आध्यके उससे वह मनीवर्शिक्षण सिद्धि प्रधान कर लेना

(अभ्याय ३९)

宁

# अनजानमें दिखराजि जन करनेसे एक भीलपर भगवान् शंकरकी अद्भुत कृपा

किया था और अनुवासमें भी इस जनका भूमको पीडिन इंग्ला उनसे बाधना की— पालन करके किसने कौन सा फल प्राप्त - बनेवर ! इनें लानेको हो ।" कियाचा?

स्त्रेण सुनो । मैं इस विकासने एक निवादका शिकारके सिन्ने सार्व वनने सुनने जना । प्राचीत इतिहास सुनाता है, जो सब पापांका - वैक्योगसे उसे उस दिव कुळ भी नहीं जिला नाज करनेवाला है। यहकेकी बात है-किसी। और मूर्व असा हो गया। इससे सम्बद्ध वक् का — गृत्यक्र । उसका कृत्य कार का तथा तथा करूँ । कार्य कार्क ? आज स्ते कृत साथ 🛊 कुरनात्वर्ण कर्जने शत्या रहता था । जाता-पिताका क्या होगा 🤊 मेरी जो पनी है. दुराह्या प्रने अंगलम् निवासं करनेवास्त्र थाः, अवस्य आधनः। असेको मारकर कृतकृत्य

ऋषियोंने पूछा - सूनाजी ! पूर्वकरतको इस्तानिये इस जनको नहीं जानता छा । इसी किसने इस उनमें प्रियमिंश प्रतका पालम दिन इस भीतने माता-फिरा और प्रतिने

उनके इस प्रकार सम्बन्ध अरनेपर यह मृतजोने कहा —ऋषियो । तुम सम्ब तुम्त वन्त्र सेकर बल दिया और मृतको करमें हक कील रहना का जिस्सका नाम हुन्स हुआ और वह सोचने लगर - अब वै सह बल्ह्यान् और कुर स्वधानको होनेके नहीं मिन्स घरमें से बच्चे हैं, उनका तथा का, ब्रामिय करचे आकर मुगाँकर मारमा असकी ची क्या दक्ष होगी ? अत मुझ कुछ और वहीं सुकर जाना प्रकारकी कोरियों लेकर ही घर जाना काहिये; अन्वका नहीं।' करना का। उसने कवपनमं ही कभी काई ऐसा मोचका वह ब्याय एक जलागयक मूच्य कर्म नहीं किया था। इस प्रकार करने सर्माय प्रहेचा और नहीं प्रतीने कारनेका रकने कुए उस दरावस भीतनका कहन समय भाट का व्यती आकर साहा हो गया। सह भीत गंका। तदननार एक दिन कड़ी सुन्दर अन-ही-धन यह विचार करता था कि 'पटी एवं शुप्पकारक जिल्हाणि आयी । किन् यह कोई न-कोई जीव वानी चीनके लिये

आर्थेत्य ।' वेतर विश्वास करने: ४६ न्यांश एकः "सलक्ष सम्बद्धः नष्ट है नकः। न्याँ हेनेन्याले बैहरके बेहरूर कह गया और अहीं कर रहता। परहरतकृतकारी आवस्थाने मुगकर हरिजीने संबार केंद्र नचा । जाको जनमे बैकाल नहीं जनमें क्रमण्यत् और देशन । नवांचन्त्रे देशने मिना ही कि कर कोई साथ आवेगा और ही वह व्यत्प्रत है वनी और जेली--कार में उसे नार्फना। इसी अरोशाने जुल-कारराने चीज़ित हो यह बैदार सह । इस रातकें काहते ही मेरे साधने समा-समा सताओं । ब्यूले बहरवे एक ब्यूली इरिजी नहीं आयी, को करिया क्रेकर कोन-मोरने कीनवी कर कहा—आज मेरे कुटुक्को होन पूर्ण हैं: रही और अञ्चलो । जल क्लीको देखकर अल: हुकको बरश्यर उनकी भूरर निटाउँगा, कार्यको कहा हुई हुआ और उसने तुरंत है। एवं दल कर्मना । कारके क्याके निर्दे अपने सनुस्तर एक

का । उस जल और विकासको निस्त्रको

Fraggetis entabunden Filtreamidander naget egelt. Tribas bis bagennen bis ibag nagi Agelina un ein ही जो प्रत्य रोकर अस्तानसूर्यक बस्को कुळके व्यक्तनको जा नारवण वक्त-स

कृतीने कहा—**व्याच ! पुन क्या** करना

्रहरिनीकी यह शत सुरुवर क्याधने

कर्मकार का कृतन करन पुनकर गर्का क्षाराका संवाप किया । ऐसा करते हुए अस्पेर - विके संवाप कार्तिन आ, उस सुर भीताओं इत्यांद अकेले जोड़ा-सा पाय और विस्ताना आम जाने हेल्लार वृत्ती संधने राजी कि मीचे फिर चडे। यह केक्क मीचे दिलसिक्द 'अब मैं क्या मार्ग ? कहाँ कर्फ ? अका कोई उसक रक्षती हैं।' मेला किवारकर अस्मे व्यक्ती प्रस्त जिल्लाने करते हैं

जुनों बोली-बील ! मेरे कांसने मूनको सुक्त क्षेत्रा, इस अवर्यकारी प्रशासिक हैंको प्रसारे अधिक महार पुरुषका मार्च ऑर बचा है अवला है ? उपवार करनेकारे हारनीको इस शोकमें जो पुरुष जात होता है, शरका को क्वोपे भी क्वोप नहीं किया था श्रामार " । परंतु इस समय मेरे सम करे मेरे अस्थापने है है। ये वर्षे अपनी महिनको अवस्य स्थानीको सॉक्सर होट अहरियी । क्नेबर ! पुन नेते इस कारको निश्म २ क्लको । मैं मिद्रा तुन्हारे मात्र समैद आहेली. कामें संजय नहीं है। संस्थरे हैं। बरती दियाँ हां है, सरवरे है सबूद अवनी वर्णक्ष प्रकार प्रदानको पुरस्त सम्बद्ध के गार्थ । प्रस्त निकार है उसेर सम्बद्ध हो विद्वारको सम्बद्ध

<sup>·</sup> expension in his way par in his man, go int interpre-

Rose 🕏 (\*\*

मित्या ।

कारत संदर्भ न करें से उसे जो बाद सनता है, वृत्री केरती। र्षातको आज्ञाका कलाङ्गन करके संबंधिः मुख्यर कार्य करनेनाची कियोका जिल मैं भण 🕻 मेर के-धारण सकत है गया: ब्यायकी प्राप्ति होती है, बिरवे हुए उपकारकों क्योंकि हम अभिन्य प्रतीरके हारा क्यापार क प्राथनेकाले. अनकान् इतिकास विवृत्त हाला । कानु मरे डांस्टे-बार्ट कर्के कान्ये हैं । महत्रवाले दूसरोश बोड करनेवाले. धर्वको अनः मै एक श्रार जन्कर उन्हें अपने माध्यनेवाले तथा विश्वासम्बन्ध और क्रम्प स्वामीको सीध है किर सुन्हारे पान स्वीट कारनेवाले लोगांको जो बाय समक्षा है, उसी असकेंगी ह बायमे में भी लिए से बाऊ, बॉद लोटकर 👚 महर्ग व आके।

इस तरह अनेक प्राप्त स्थाता अस संप्राप्त नहीं है हत्तवर विश्वास करके कहें — अन्तर अन्य विव्यक्त प्रथम नानी हुई बाली - 'काम

बाराई रिप्तके रहती है। बालाने ही सब कुछ। चन्दी। इसे देखकर जीतनी सब्दे बालाओ तरकरको स्थितः। ऐसा करवे सम्पर्व कुरः ह्मानी वक्षणे है—धुनीके देश ध्वातको श्रामि भगवान् विक्के कर्ग वस कड़नेपर भी जब ब्याधने इसकी क्रम नहीं और क्रिक्टपड़ गिर्म र जबके द्वारा महान्य भानी जब इसने अल्बान विकास एवं अञ्चली दूसो आपकी एवा सम्बन हो गर्नी। चावर्पात हो पून इस प्रकार कहना आरम्प थर्पाय वह प्रमहत्वक की हुई की, नो भी क्याबके रिम्ने सुरक्तकिनी क्रे नकी। भूगीने माने केली - क्यान । सूची - मैं तुमाने - इमें बाब कॉबिन दस पुरत--- वर्तका ! 🚧 मालग देखी प्राप्त सकती हैं, जिसले पर क्या करने ही ? व्यापने पूर्ववत् करा जानेका में अवस्थ मुकारे काम स्तेट दिया भी अपने भूसे कृद्धकार्य सुप्त आर्फ्रामी आकार वर्षि केंद्र केंद्र केंद्र अर्थ मान्ये आरमेके निर्मा मुझे सामिता।' यह सुनकार यह

मृगीन कदा । काम ! मेरी कल मुक्ती

व्याच वीन्यः — मृत्यानी कानवर भूजी निकास नहीं है। में शुक्र कार्नेगर, इनमें

सुनी ब्यूच्यान साही हो गयी, तथा वस स्वाधने 💎 यह -मुनव्हरं नेई-हरियी - व्यवसन् सुम अपने मामके जाओं । तम यह पूर्णा यह उसे मुख्य में मजर्म हैं, उसे सुन्ते । यदि मैं हर्वतः साम पानी पीकर अपने आसमः मोटका न शार्ड से अपना धारा पृथ्य सार क्षमक्षणने मधी । इसनेने ही राजका यह बाइना - बाफी, क्योंकि और बचान देकर जाने पानट प्रधार प्रजानक जागले ही जागले बीच गच्छा । जाला है जह अपने मुख्यकरे हम जल्म है। तम इस हिरमेकी वर्षत्र बूचने वृत्ते जो प्रमा अपनी विवासिन क्रीको साराकार विश्वास्तर पहर्माने ज्याक विश्वा था जर्मकी दूरशीने याच जना है, बैटिक धनंकर राश्च देशकारे हुई जान प्रेमिक स्थित बार्ड आ अन्तरहान कारके कार्यालकारिका पार्नेकर

<sup>-</sup> फेर्स्स अन्यत्र कान्य जानतेष ट प्रतिथ । सन्यत् ज उपनाद सम्य सर्व प्रतिष्टिन्स् ज

कानता है, जनकान् विश्वपुका थक होतार न्याधने इस प्रकार केला। रिवन निविको अस्त आदि व करके को इह-युह होन क्वल हो गया बजेकि मेरे कही जुले भी लगे, करि में लौटकर में सामर्का रहते हुए भी फिसीका उपकार नहीं well i

कारको, जानने-आयसे औस गवा। इसी वहाँ सौट आडीगा। काने जलके वार्यवे एक हिरमको देखा । यह - युके थे । अधने इस अकार कहा । क्लके सीमान्यमे क्लामान् दिवायी तीलरे आज नेश जीवन-निर्माह कैसे होता ?

विकासी किया करता है, साता-विकासी ग्रॉन्जने कहा—में क्या है, मेत सुन्त किल केल है सभा मनमें संतापका सरीरसे आफनोगीओर तृहि होती। निरमका अंतुभाव पारके अनने दिने हुए बच्चनको पूरा पारीर परोपकारके कामने नहीं असार, कारता है, ऐसे कोनोभो को बाद रूपमा है, उसका रूप कुछ भार्थ संस्थ पदा । को कारत है, उसकी वह सरकार्य वर्ष भरते सुराजी करते हैं---असके ऐसा कालेकर जाती है तथा कह करनोकार्वे अरकाराणी हैना क्लाबने जल मृतीसे कहा— 'काओ ।' मृत्री है <sup>क</sup> । परंदु एक बार पुले वाने से । <sup>क्र</sup> ज्ञान प्रीवार प्रर्वकृतिक अन्ये अस्त्राथको अन्ये प्रारम्भीको उन्यरी माताके शक्ष्ये गर्नी। इतनेमें ही रातका दूसरा उद्धार भी सीवकर और उन सकते वेंग्स वैकासर

सम्बंध होतारा आहर आरम्भ हो आनेवर भूगीके । इसके देखा कर्मकर काल वन-ही-क्य लौटनेमें बहुत बिलम्ब हुआ जान कांगत हो। कहा निर्देशन हुआ। करना इसम हुन्छ पुत्र कारक कराकों रहेज करने साना। इतनेमें ही। हो गच्या का और काली शाने नारमुख नह है।

कहा हुष्ट-सुद्ध का उसे देसलार समेक्टरमें स्वाय नोला—औ॰ओ क्यॉ आने, वे भाग इसे हुआ और यह अनुस्तर नाम सम तुन्तरी है बरह कर्ते बराबार करे गर्न; रक्तकर जले कार क्रालनेको उद्यत हुआ। ऐसा। वस्तु वे प्रक्रका अधीनक नहीं नहीं संबंध है । करते समय क्रमी अरब्धवक कुळ जल जुन , तुन की इस समय संवादमें हो, और फिल्क्क जिल्लिकुयर गिरे, उससे इस्स्टिंगे ब्रुट बोलकर भरे काओंगे। किर

महरकी पूजा सम्बद्ध के नकी। इस संदर्भ पूजा केला—काला | मैं को सुक भगवानो जारर अवनी वक दिस्तानी। कहता है, उसे सुने । युक्तमें असाय नहीं है। करोंके रियने अविकास काम, सुनकार जारे सारा कारकर बकारक भरवारे है। दिना हुआ मुनने काश्यार और देला और पूजा— 🛊। जिलाह बाजी ब्रुटी होती है, जलका 'कब करते हे ?' काधने उत्तर दिया— में पूज्य उसी क्षण नह हो जाता है; तजानि कार्यने कुरुटुन्काको कोन्सर देवेके निन्ने तुम्हारा अस्ति ! तुल नेरी प्राची जलिका सुनी । क्या वरसेन्त्र।' कलकारी का कल सुनकार संस्थाधाराओं केतून सका शिवरातिके दिन इतिकांत जनमें बड़ा इर्ज हुआ और तुरंत ही। फोकर करनेले जो पाप समात है, जुलै

वो मैं सामार्थभूताओं न्हेरकार करोति मैं तरसमाओं अमेर आमे मेरन नाम जनता । (Per to 18) To 18 You (18)

पांच्यों की पर्नेपरको हुन्य नेने एक नेवार र प्रमुख्ये सामान्य ऐकर पर्ने महर्गिन्यक प्राप्त क्षान्त्रक द्वित्रका के कार क्षेत्र है, को कार गुर्ज अपैन दिखा और अन्य प्रीक है का सम्मानी सार्थे ।

प्रतिकारिक है पूर्व से : अवसार का कृति । अने इस्ते प्रति सामा कार्य कुल्लाको कानेभाँकि सुनकर सामके कानके बैंचे हुए इन प्रचने चही निश्चाय किया कि वहीं अवस्थ जाना जातिये । इत विश्वनके कर काँ पालकार्वेको अस्थानका देखार वे सक-के-सक भानेके रिन्ने असून हो गर्ने । उस अनय नेकी मृतीने वर्षा अपने स्थानेने कहा—'मानिन् आपके विना पहाँ सरस्य केले होने ? अपने ! मैंने ही वर्ण पहले कावल प्रतिका भी है **इत्तरित्ये केव्यरं पुरस्को साथ कारिये । अस्य** मेने को हैं। अल्बो क बस सुनकर होने कृती कोली--- 'वर्डिय ! मैं मुख्यरी सेरिका है। इल्लीको अन्य में ही कारको कर असी हैं। पुन कहीं एके।' यह शुक्तार पूर्व कोल्स—'मैं ही वर्ष जला है। कुन सेनों नहीं नहें; क्नोकि Pergramation and annual frame in the second का कर सुरक्त का संबंध गुरिवर्गन अलंकी बर्गन्य प्रकृतिक क्षेत्री । प्रभी ने प्रतिक क्षित्र । कृतिक प्राप्त क्ष्म क्षेत्र नाम न स्वर्ण क्षेत्रन

th out safe it electric is sent. From yours flow and my man bedreits कुमारे काची दिल्लाक पान पाने निवासका था। प्राप्ती प्रतिकृति केन का र पर प्राप्त देना रूपन काराओं पान हुए की हुमारिक उपयोग पार्टि से पान बार्ट को बीक्र में के बार्ट करें उससे उपयो more with the plant stope grant . In begin or from a fir prime found. मानुष्य करणा तथा विकासी पूजा किये किया। यह पति होती जाते हाली यो है । इस मानही क्षांत्र प्रदेश अन्तर्भ क्षित्र भागत कर पेटर है कुछ । एक अन्य आहर केल प्रत्यक्ती कहा को हुआ । क्रमा करूप पूर्व तथ की में लेखा है। इस क्रमा क्रम कर राज का का और किएकमा है।कोट जन्म मिरे । जनमे कर के अपने हैं। असकी बात कुमार में स्वापी क्षेत्र आपनी कुम कुन की सम्बद्ध है। कार्य कहा— असे और संस्थात को हा तक बावार का का का कार के किए क्षेत्रका कुछ कार्य की तह करता. युवा के कार 1 कुछ है की की की की की mer de ties gest anderen find i drei dit giben die Franchischend F. ginz find



हुरियों को स्केक्टर की किया । व क्षेत्री कार्य विकास हुआ । विकासको प्राप्तको सामाने सामाने हुन क्रीकरम्ब विद्याल है। यह उन मार्थ अपने पुर हामहीन पहुं होन्य भी भाग है। उन्हें क

# मुलि और मलिके सक्कका विवेचन

माती है। जो जनगण अधिनाकी, काशी जान- इंग्ले हैं 🔭। कुर्वत्र है । वृत्तिकों । है अस्तर कहान क्रमा । इस्ताव्यक संकटन क्रमान क्रिय क्रमान है। पानी जिल्ला का करका प्रत्या अन्य अन्य हैं है। है अन्य हैं ह अधिक से बहुत से पूर्ण किहि क्षते "जन्मका कर्ण है। सुरावार्त ? कर्णने निरमकः है। यह मान्यु स्वास्थ्यकार कृष्या प्रकार्तने स्थान क्षेत्र के कार के का है। अस्तिक और विवादक है। इसके हैं। इसके प्रकार अपूर की संस्था अक्षण become many that second the substitute of the first half which will be be before it. trest play it form materies designated medicates has out क्षांत्राच्याचे पुत्त वर्ष विराह्म "रावंग है का और क्षांत्राविद्यों—व के वेद और क्षांत्र हैं।

कर्मनार्थे पुरस्त कार्यों । अस्तर्भ है न कहा और र कार्य है न कहिन। कार्यन करणार पुरित्या कर नेपार है। वहाँ पुरित्र प्रकारित करने कार प्रवास और प्रकार है का Senter on me ( ) speed door best lette, was server if for surem fir he मुन्तर्वते । सन् । सार्वत्तव १ वृत्ये । वै विकासना को अर्थन्यको है । यह सार्वाद को कुरके बारा रहे राज्ये र विवासिक राज्य प्रश्या अनुस्त्र । अनुस्त्री । इन्हर्स्य । रहेका । वस्त्री । वस्त्री वस्त्री कर कर्मनानी प्रोत्पेश करने काल है। करकर है। को फेन्द्राना कर हन्स मुक्ति कर प्रकारका कहे कहे हैं – सर्वाच्या है। हम ही उनकी प्रार्थ होती है । स्वाच्या मार्ग्यक्त अर्थनका त्या प्रोची वर्ष-पर-क्षा-दिना । युक्त स्रोद्वार प्रता विस्तात से प्रजन Secretaria de parcel que pero de apor arres propertir financia pris

मान्य अरेग हैरानीका मानुसार विश्व है। या है नहीं नहीं 💎 अंग्यानी स्थानी स्थानि स्थानक सर्वेद र है। कियानकार्यक्रम क्या क्या अर्थ और व्यवस्था पान प्रकारकार संदर अन्यत सुका स्था Bartle to con f. A week while to the fit pulses and conference que affeits भी कर्ती पूर्विक है। यह प्रश्नुवादिक क्रिकेट अकरता, क्रिकेट पर्वे के विकास क्रिकेट की पहली है। है। दिसकी द्वारा प्रमाण काम्या रिका है। तक उत्तर कार्य कार्य कार्य कार्यक्रात्र के वा स्था मा स्था अन्यानकार का विकास कीन होता है। ये ही है। भागवान प्राकृति परेक हा उससे प्राकृत विकार है। विकास का अनुसर्व करना सकता है। विकास करें है जो करा करना और कांच्या संस्थान र प्राप्त है में प्रियम जा स्थान है न केवन जा सुर्वात पूर्ण के केवन है अस्था अर्थ प्राप्त सहस्र प्राप्त स्थान

<sup>-</sup> ११ के कार्याच्या - व्योक्त प्राप्तकात क्षाप्त कार्य-आवार सुद्धी विद्वार ॥ त एको जैस मेरबान बोलो जेल एक मान क्ष्मों न बार्डमें बान रख्त सुरू सुरूप एक क we and from many than a light and the sale Profession men many per man mant game mende Aust. Delies that I the complete the which were desired an Amir

Annibused may be \$ 100 her parts against an exten-क्ष्मक त्राव प्राप्त को किस क्ष्मकर्वका स्थाप Burg " quite wheat the ten and les's air more and qualitat on it private along it i priving private pas vis. He was fine deposit it become the six का कार्य अन्ते क्रूपाक कार्य विकार । अल्या श्रीनकार प्राप्तक से विकास क that I do not study but the tip South I shall not been been substituted from provide the first reference and the few of the consequence recent strong parties of the safet after कारण पूर्व करता पूर्व करून है का है। की अन्य करते हैं। का पेर्ड के का करते की हिंद्यान केवल क्या है।

कार्यको वेद्यापार सार्व्याम् रेज्या को सन् हो कर । यह क्या कार्य से अप है से का हुए रिजार्टर

applicated and reason flow sector if how . Specify are flow \$1. part our wire of a भारतका सम्बंध कर । युवा प्राची होते। प्राध्यक्ष प्राप्त कर्य है। व्यक्ति । व्याप्त followed that and there is you'd franch an arrest and brane it. प्राप्तान कर्ता । जाना - वेर पार्थान क्या प्राप्ता विकास कर कर्त केर पूर्व कर्य हैं। अस PMP रेजन सम्बद्धन्त अभिनेत्र कर्य, देश विश्वास क्षेत्र अपने स्वयं स्थापन स्थापन स्थापन क्षेत्र है 🤼 बुक्ते का प्रवारंते और बुक्ते साथ किस्स

क्षानान्त्रक है। क्षाना क्षाना क्षाना है। क्षाने । युव हैते हैकार क्षानाना हुईन

- pub with \$ am pr proper starter क्षाना के कर अकरत के परंश किया है। यूक्त प्रारंग प्रकृत और और केर उपने British for their polyment of the section of the section of किन को कहा। वह एनं पूर्व कका। क्षेत्रको हम क्या देखा कर्ना का the first in section of the price being. comes for all the model that the last most proper than the first maken make dit ook afte met bereat in allemant make dies pie been and क्षत्रम प्राच्यांकर तथा पूर्वमा व्याप्तवास द्वांत है व विश्ववास द्वार मन्त्रम क्षत्र क्षत्र में हालक der an expense and against the gains it don't end and an and and and use that \$ part was books and books which क्षेत्रम् स्वरूप है। यह वर्षण । स्वरूप की प्राथमकों, हैरपार १६,१६, इस विकारण सम्पर्ध है। first in real four wire despe too over or \$ 10 meet it is a Brem all Street gar in from 18 and process on father 400 after 4800. Are made examply on, you and I though his played for their process with our sales the first per safe and type was their growth property and the water proberty describes were in many asygent as get in these per metricin is despite the distant ्रेन क्. ब्लाब चेन् सारम कि प्रमान प्रमान प्रमान कार्य कार्यक का

( ##### X+)

#### मुक्ति और भक्तिके सक्त्यका विवेचन

बारेकार मुक्तिका कार दिल्या है। कही मुक्ति जनस्तील करने उसे न नाकर और आर्मी है, कह मिरकोचर क्रमा होता है ? क्रिको जीवन्दी केरते। परावह परपारक ही फिल पाररकर है। जैसे अवस्था केरी है ? यह अर्थ कराइयें

कुरूरे संस्तरक्षेत्रस्या निवारण तथा परकारण्या सामुर्ज कुर्योते रहित समा मस्तरमञ्जून कृत करनेवाली पुरित्या प्रस्तान कारता है। परमान्य है। नहीं विन्धाननमा अप होनेसे मुक्ति चल प्रकारको नाहै गयी है—सल्लब्द, निज्ञन ही जलको जाहि होती है अक्सा कारनेकक, अंगिश्वर सव्याचीची सरक्ष्या (प्रता विद्यो ! सुश्रुम सुद्धिक प्राप्त विकास ही फरन-कती है। को जनस्क अधिकारों सार्क अन्य होती है <sup>क</sup>ा भव्य और डेनरहित सरकार दिन्य हैं, ये ही यहाँ बैत्यरुक्योक्षये सथा वर्णे, अर्थे और काम्यन्त्रः परंतु क्रान्यन्त्रः कान्य अस्यपं सूचार काम शिक्षणेक भी करत है। कैक्स्प अनक को जन्म है। इसरिय्य संगदिसीयनि पुरंग मुस्तिके भोजनी सुरित है, यह महानोके रित्ने अस्तरत रित्ने भी शिवका भावन है करते हैं। कुर्वभ है। मुन्तिको ! मैं उसका सक्षण कराता । हानकारक मोक्षद्वता परकारक किया कारको 🛊 भूनो - किन्सो यह सम्बन्ध अन्तर् अलग होता - ही अभीन हैं : भनिस्से ही यहत-से पुरूष लिद्धि-है, जिसके क्रम क्रमका पारम क्रेस है तक राज करने क्रमसमूर्वक करने सेक्ष का गये अन्यतांतरमा यह विकार सीन होता है, ये ही हैं। भागमन् प्रत्यूकी भक्ति प्राप्तानी मान्यी रितन हैं । जिससे बढ़ सम्पूर्ण जगन् समस् है, मार्ज नभी है को सदा भाग और भीश देनेकाली मही कियाबा एक है। मुर्गभूको ! बेटोमें निक्को - है । यह स्तब् न्यानुरुकोके कृष्य-अस्तवके कृष्य-हो कम कराने को हैं—सकत और निकास । होती है। उत्तम प्रेमका अहर ही उसका अवस निवासका प्राप्त, प्राप्त, अवना एवं प्रविद्धानम् 🛊 क्रियो ! यह भवित यो समूख और निर्मुतनके नामके प्रसिद्ध है। किन्न, उमानिरहित चेटने हे प्रकारको जानने काहिने किर बैधी अधिकासी, भुद्ध को निरक्षण (निर्मेश) है। यह और स्वाधाविकी—मे से मेर्प और होते हैं। म लारू है न पोला, न स्रवेश है न नेला: न प्रवेश - इनमें वैधीकी अवेशा साधानिकी शेष्ठ मानी

कर अपनी है अपनी है न बढ़ा और न बोबा है न बहीन। जाति आवश्य सर्वत्र कार्यक् है, उसे प्रधार गर मुतकीने कहा—महर्षिको ! हुनो । वै विकासन भी हर्गन्यामी है। यह मन्यासे परे, विश्वशासिकानो सब प्रकारको पुरित सुराय है। असर करनेले सन्तुरूपोको विकासकी प्राप्ति

ं संस्कृते अल्ब्सी ऋषि अल्बन्स कठिन है

 अन्य अन्यास्त्र व गोवाराज्यसम्बद्धाः निर्माणी निरमाणिक्षास्त्रकः सुनी निरमान् ॥ stated white brokering and white broker are high

न रहने मैदा पीतक्षा न बेलो मील एवं चा न हुआते न च दीर्घक्ष न शहर सुन्धा एवं हाथ नते को निकार अञ्चल काल का तहेश को जेता कोच विकासकार I menter serre une elle inter disent abunde service papiere bendare a

कि कु को का के पर १२-१५)

राजी है। इसके विका नैद्विकी और अनैद्विकीके - चित्र नहीं क्लाबा है। इसलिये उसमें सेट नहीं भेदमें भक्तिके के प्रकार और बताये गये हैं। बारज ब्लॉक्ट्रें । जान और भक्ति केलेंक ही मैक्टिकी पाकि कः जनगरकी जाननी जाहित्रे। साधावाको सन्न सस्य विकास है। प्रश्नाको ! जो और अनैदिकी एक ही जकारकी। निमा श्रातिकार विशेषी है, उसे अनकी साहि नहीं विक्रिया और अधिकारके चेदले विद्यानीने होती धारवाम विकास स्रोत करनेकारेको ही कराके अनेक प्रकार माने हैं। उनके कहत-से प्रतिशस्त्रवर्धक ज्ञान प्राप्त होता है। अस केंद्र होनेके कारण नहीं जिस्तुत कर्णन नहीं जुनीचरों | स्वोचरकी समित्रहा सर्वान करना विश्व का एक है। इन दोनों प्रकारकी आवश्यक है। असीसे सकसी लिखि बेची, मक्तियोंके अवल आदि नेदसे में अह जानी। इसमें संश्वय नहीं है। महर्गिको , तुमने जो कुछ काहिने पराकान्त्री कुमाके जिना इन पूछा पत, अलेका मैंने मर्गान किया है। इस चिक्रकोच्या सम्बद्धन होन्य क्रांटिन है और उनकी। उसक्को सनकर जनक क्रब वायोंसे निस्तेतह कृपाले सुनवस्तपूर्वक इनका साधन होता है। अक्ष हो जाता है। दियों ! वर्गित और प्रान्यके सम्बन्धे स्था-बसरेसे

(MARIN CE)

#### हिन, विष्णु, स्त्र और ब्रह्माके स्वरूपका विवेचन

आप निवारण जीकिये

कामको जिनकी अवसि हाँ, वे अक्षा सहसारे । प्रकारके लीख-विदार करनेवाले हैं। अवस्था

ऋषियोंने पूरत— क्रिया स्क्रीन हैं 2 विष्णु हैं। ब्रह्माने तपत्या करके जिनका साधारकार कौन हैं ? पर कौन हैं और प्रका कौन हैं ? इन किया, उन्हें निष्ण करा गया है। प्रका और समाने निर्मुण कौन है ? हमारे इस संदेहका जिल्लाके विकासको प्राना करनेके लिये निर्मुण निस्त्रने को एक प्रकट किया, उसका नाम सुराजीने काल----वहर्षिको ! श्रेद और 'महारोज' है। जनते महा---'मैं जन्म बेक्स्ट्रेके विद्यान केल जानों हैं कि निर्मुण ब्रह्मार्थिके सामादसे प्रकट होडेंगा' इस कथनके परवारकारो सर्वप्रयक्त को सरकारक प्रयाद हुआ। अनुसार समझा लोकरेपर अनुसा करनेके विके क्सीका जाम दिवा है। दिवासे पुरुष-सदिव को हदकवीके स्थलटर्स अबाट हुए, जनका नाल प्रकृति कावत औं । कर कोनीने मूलस्थानमें विशास । एक हुआ । इस प्रकार काराहित परकारण समाधे असके पीतर तम किया । यह स्थान प्रशासीकी जिल्लामा विकास बनाके सिन्ने सामार स्थाने कार्याके जायसे विरुवात है, जो भगवान प्रकार हुए में ही साक्षार असम्बद्धाल दिया है। विश्वको अल्पना क्रिय है। यह कल सम्बार्ग सीलो तुलाँसे भित्र सिवमें तथा तुलाँके धान भिक्रमें बारत जा। उस बराबार अक्राय है। उसमें उसी प्रका बारतिक के को है, जैसे मोनप्रकारो कुल बीहरि वहाँ सोने । नार अर्थात् । सुनर्भ और जाके आधुवजरे नहीं है । दोनोके क्षानको अध्यत् (निध्यामध्यान) क्षानके कारण क्या और कर्म सक्यन है होनों समानकपरी किर 'सरावय' नामसे प्रसिद्ध हुए और प्रकृति । चलोको उत्तम गति ज्वान करनेवाले हैं । येथी 'नारावणी' कारतावी । जारावणके नार्थ- समानकारो सबके सेवनीय है तथा जान

करवानी का सर्वक विकास है हैं के करवेद कियाओं सन्तर्भ स्वसाद हेट, अंग्रेस कर्न असरोजी सिरिक्तेर निर्मास विव्यु और प्रदासकी अनेवह परात स्थान अन्यत व्याप हुने कुछन दिये को देवला जिल्हा कावले प्रकार हुए हैं, उसी कावले जानसाथ सुनी है। असरूव कानुस्ती 'बैट्रॉक्स असर क्षेत्रे हैं। परंत्र पद प्रथमें निरम्बार रूपाओं हैं। इसरोके रिप्ने बारस्वार बाल है, परंत्र कारत-

मांगु विकारका एक ही करूव है। यह अनेक हुआ एवं: बॉलक्सको अह हो जरता है। इसी अवस्था भी होता. अल्बो संबद्धानेका अवसर अवसर विकासी सौधर सर्व एकसे अनेक मैं जाराजिन्छ, मुक्तरीय आइरपूर्वक सुनी । प्राप्तको । प्राप्तको हिन् हैं । यह अलब मिन्हराम प्रत्यक्तः मेन्द्रन तुम्बर्कन्त को कुछ की कार्र देशन भारत है, कबाबत गया है। अन्यवाद पुरस्त ही इसको का १६६ विकास ही है। उसमें असरकार असरह है, इसस नहीं। भारत्यत्र विभाग है। सुर्विके पूर्व को विभावती साम । मृति बोरो— मुख्यो । आल स्थानकारीक अलाको गयी है, सहिन्दे बध्यावें भी दिख विशास अल्पादा अर्थन वर्धितये, विशासो अल्पान हो है, मुश्चिक अन्तर्ने भी दिल रहते हैं और उन्ह - मधुन्य दिल्यानको प्राप्त हो जाता है। अन्त कार कार भूग्यानमें परिवार के जाता है, जब अवाद शिवा कैसे है अधान दिना है प्रायूनों करण भी विकासी सालां साली की है। अरह: जरात केले हैं ? मुनीवरी । दिलको हो अनुर्वेश मुद्धा नथा है । वे ही दिन्य प्रतिकारम् क्रेरेके कारण 'सर्पन' विश्वेषांन प्रदानीने प्ररामान् विश्वेष काननेपांच्य हैं। इस अक्षर में सुराय-विर्मेशके । परवारविष्योका विराय करके उनसे बहा । भेदने से प्रकारके हैं। जिल मैंगाने के मनवान

स्थापना सरवेके रिवरे प्रकट हुए है। अन्य मो-- है, में ही सम्पूर्ण विकासके हेवर है---ऐसी राज्यको अस्य होने हैं । अस्तु स्वर्त्वेय यह सम्बद्ध होन । अल्यास्वयकार्यो सन्तर 'बेस्-बॉर' पहल मध्य है : बे नहीं होते । सन्दर्भ स्वक्षार, शिव्यने ही एन्य होता । ही स्वयंत्र अनुबद्ध कार्यकाले साहतात् संबद्धार है । है। में अनुमा प्राची काले निरूपार ही सम्बद्ध - कर्ता, वर्ता, हर्ता, हरही राज निर्नृत भी हे हैं। नहीं जान होने । यह कनमारी शुरिश्वर उन्हें हैं । इस्तुन सहने निन्ने कल्लानी मोर्ड नामना नहीं रूप लोग प्रत्या पर्यंत्र करने हैं, सित् यह है, क्वेसिट में साधान सर्व महावाल हैं और रिक्रमिक्स भारत नहीं साले हु में असामान्तर नामकार्थ इनके अस्तित है । प्राप्तन, पर और प्रोनेके कारण कभी-वाभी अवने-आव चया- कल्लीको एक-ने ही काले हैं। उर क्रेनेंने साव करोबा विभाग सर लेते 🖁 जो दूली विभागतः । सीला करनेवाली अवनी प्रवासे ही तथ कुछ। भारत पारते हैं, से अलीवें सीम क्षेत्र हैं: इस्तेरिकों । आह विकास है । विकास सोई अवस्था नहीं है । के दीर्चकारको बाद कार्य रहेन होनेका अकार । जनक कांद्र पालक और पंजारक की गाउँ है । कारों हैं। की ऑप्टें नहनेर अन्तर हैं, में लगाएट दिला। के कार्य अवनेर होता हैं। इन्तर होनार औ ही जाते हैं: अस: उनके निये इसरेकी अनेका अनेकालको उत्तर हो ककते हैं और अनेक र्मी पहले । यह सन्तरम् अस्तिक संदेश है । 👚 होयार भी सम्बन्धों । एक ही बीच बाहर होयार क्षिणे ? आहम अनेक प्रमारकः ग्रेम है, क्ष्म और कर आधिरे क्लो वरिया ग्रेस

व्यक्तिका का अन्य प्रत्या सैनानिका-( graph up)

# दिश्यमञ्जयो तथाप्रकारका क्लांच राजा अस्तरी बहिया, कर्राटकरमहितलार माइसम्ब एवं उपलंहार

है। ये ही राजको मान्त्रों हैं, उनको कोई नहीं ही राहा गांक अनोने आर्राहर होते हैं। मानार : वे इस मनस्यो साम करके सर्थ 💎 जैसे समूद्र विद्वी अवसा सुवर्ण--वे

मुक्तांने कहा—व्यक्ति ! के कियान समयो जात अरके किया है और सन्दर्श बैता सुन है, जो बता का है। तुन तब लोग जनुआंगे ब्याप्य है। वे जब और क्षेत्रों, यह आरम्प पुत्र और गरन योक्सरकार | केन्य-सम्बद्ध ईवर क्षेत्रार सर्व ही सम्बद्ध 🕏 । प्राप्ता, नारह, सरकारों, सुनि कारर समा करकार वालों 🗐 जो विद्वार पुरुष कवित—प्रयोग कार्याने प्राप्ती सोनोचे निश्चा नेशायामध्या आश्रम से प्रयोग साधायामध्ये ≈रों अन्या में काम बारण है, अहेचो हिन्दे समय करत है, जो क समावतारण प्रकार क्षेत्र संस्कृत करिये । स्वयूर्ण काल, काल अवस्था क्षाप् क्षाप है । स्वयूर्ण अर्थन्ति क्रिक्ट है, यह अन सर्थ अनुबोधन अनेक काहने दिना है; गरें। को उस काहना करनेकेन्य है। एर्जात निकृतको २६ कन्यन करता है, बढ़ी अलेदिन्यानको अहिन्यो विश्वित्रसम्पर्ते जानक कार्किने कि जिल सर्वत्रक जानद करके बेक्स्स है। उसी सन्द को व्यक्तिसन् है। इक्षाने रोज्या गुज्यानीय को कुछ जनम, अर्थ जनित अर्गाद साधानीका अनुहान भारता है, किरमानी देला है, यह अन्य किल ही हैं। में उसे अन्यत्य शिव्यका दर्शन जाह होता है, इसमें मार्क्षकर्यों हो किया वाहरूकों है। जन उनकों - इंकन नहीं है। इनके केवार मिल हैं, फिल है, इच्छा होती है, तब वे प्रस जनतानी रचना करते । शिमा है दल्ली बोर्ड क्या नहीं है । वे हिन्द प्रमान

इसके भीतर प्रविद्य होकर की इससे हर है। उन्हरिक्त के कारको जान होते हैं, उनी कारतको अन्यत प्रजने प्रकेश कहीं देश है; अवस्त कनकार संवार भी अनेकिसी है अनेक कार्गित में निर्दित, सर्विकार-पुरवाल है जैसे कार्योगे परातते हैं। बार्य और बारपाने सूर्य आदि व्यक्तियोकः कर्त्ये प्रतिविक्य प्रकृतः अस्तुविकः केन वर्ते होता । केवरः प्रवती वर्ते है, बारतवर्ष सरके चील अच्छा प्रकेश नहीं। इहं कृतिके द्वारा ही अल्पे पेक्की प्रतिति होती होता, जारी प्रचार प्राथमा दिनको निकाले हैं। भूग हर होते ही भेदवर्दिशम जात हो जाता सन्दर्भा करिने । बस्तुतः से ने रूनं है सब 💲। जब बीवने अपूर उत्पन्न होता है, तब व्य मुख हैं। मतनेव ही अहन है; क्वोंक कियते। मामरकतो प्रवाद करता है; किर अपने यह भिन्न किसी है। बस्तुओं क्रांत नहीं है। क्रमूर्ज - बीजनलमें ही रिवार होता है और अहर नह हो इर्ज़नोंने फलनेद ही दिखाना जाता है, परंतु जाता है। प्राची वीजनकों ही देखते है और केवाओं नित्य अर्थुत सरकार क्यांन करते हैं। कार अकरावेत विकार अञ्चरका है। अन कीय परमाना क्रियमा ही अंस है; परंतु क्रियार्ड्स्ट्राम अञ्चरीकी विद्वार हो जानेवर अनिवासने केविन होकर अवस हो पह है और - कुल किए हा नैकारके है स्थित होता है--- हरने अवनेको जिनमे निव सन्तरास है। अनिकारो । अन्यका विवार नहीं करना नाहिये। सब कक मुक्त होनेकर कह दिला हो हो जाता है। दिला - दिला है और दिला हो क्या मुक्त है। दिला तक

नहीं है। उनकी दारण लेकर जीव संसार- निकारक्कर मुझे उपदेश दिया है। इसका एक बन्धनसे हुट जाता है।

क्रकियोंने परस्वर निश्रय करके जो यह अन्तकी शक्ति बदले हैं। दुबन्स सुननेसे उत्तम ज्ञानकी बात बलायी है, इसे अपनी सुद्धिके अकि प्राप्त होती है। शीसरी बार सुननेसे मोक्ष द्वारा प्रयासपूर्वक सारवा करना साहिये। प्राप्त होनर है अन जोग और धीक्षरूप सुनीसरी । तुपने जो कुछ पूछा था. यह समा फलकडी इच्छा रखनेवाले स्त्रेगोको इसका **इं**नि तुन्हें कहा विवा । इसे तुन्हें प्रयक्षपूर्वक गुप्त । आरंबार क्षवण करना धाहिये । उत्तम फलको एरवन। चाहिये। बताओ अब और क्या पानेक औरचसे इस पुराणकी पाँच आयुनियाँ सनना साहते हो ?

नमस्कार है। आप धन्य है, शिवभक्तोंने केंद्र यह ध्यासजीका ज्वान है। जिसने इस बसय 🖁 । आपने हमें शिकास्वसम्बन्धी परम उसम् । पुराणको सुना है, उसे फुरू भी दुलंभ नहीं है । क्रानका ख़बरा करावा है। आधकी कुपासे यह शिव-विज्ञान मणवान शंकरको हमारे धरको भ्रमीत मिट गयी। हम आपसे आत्मस प्रिय है। यह चीम और मोक्ष देनेपाला मोक्षदायक दिव्याच्यको ज्ञान पाकर बहुत शया दिव्यप्रक्रिको बदानेत्रांस्ता है । इस प्रकार

हो अद्भावित हो और कह हो जो धगवान क्वेटिस्ट्रसेहितके नामले विख्यात है। जो शिवका सक्त न हो तया इस विषयको पुरुष एकापवित हो सक्तिभावस इस भुक्तेकी इति र रखता हो, उसे इस संहिताको भुवंगा या भुकायेगा, वह सपका तस्वज्ञानका उपदेश नहीं देना ब्लाहिये। योगोंका उपभाग करके असमें परमणीतको व्यासभीने इतिहास, प्राणों, वेदों और अप्न कर लेगा प्राह्मांका आरंबार किसर करके उनका सार

बार अवण करनेपालले सारे पाप मस्य हो आहाओं । इस प्रकार वहाँ पथारे हुए जाते हैं, अधकको भक्ति प्राप्त होती है और करनी व्यक्तिये। ऐसा करनेपर मनुष्ये उसे ऋषि - यांस्ट्रे— क्वास्त्रिय्य ! आपक्ते अवस्य पाता है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि

मैंने ज़िसप्ताणकी यह बौक्षी आनन्दश्राणिनी सुतर्जाने कहा। क्विको । जो नास्तिक सथा पराम पुण्यपायी सेहिया कही है, जो

(अध्याय ४६)

॥ कोटिस्झसंशिता सम्पूर्ण ॥

## उमासंहिता

## भगवान् श्रीकृष्णके तपसे संतुष्ट हुए ज्ञाव और पार्वतीका उन्हें अधीष्ट वर देना तथा शिवकी महिमा

यो पने भूकपनि सर गुक्तान् सहा स्वत्यस्थाः । व्यक्तिस्था नाम किया वह । नकतो त्यपनंत्रको सुन्त्रको बार्यपतीस्य स्थितः । मन्द्र जनसम्बन्धने श्रास्त्र है।

प्राप्त होते हैं।

कोटिस्त नामक बीबी संहिता हुने सूनर कि तुम पनुवाधीनिये उत्पन्न होओरी अत साम्ब सदाविषका चरित्र है, उसका वर्णन जुम प्राप्त करो । महीरियमे ।

सरकीने करित परम दिल्य एवं भीग और मोक्षको स्तुतियोद्धरा उन्हें पूर्णसम्ब संतुष्ठ किया। मनस्कमारके सामने देसे ही पवित्र महातम वास्त्रेयसे कहा । प्रश्नको उपस्थित किया का और इसके पार्वेसी उत्तरमें उन्होंने भागवान् द्विषये उत्तरम असुरक्षनन्दन श्रीकृष्ण । मैं सुपसे नवृत

- अस समय पृत्रको प्राप्तिके निष्टित स्थानिकारमः स्थितसम्बद्धे हिम्मान् वर्धत्वर सामार महर्षि विरुपे सकारमञ्जूषाद्रधिकत पूर्ण क्षित्र घीषद्वि ॥ **ज्यमन्युसं यिलने, उनकी बतायी हुई** 'ओ रजोगुणका अल्लब हे संसारकी पद्धतिके अनुसार भगवान सिमकी सहि करते हैं, सावग्रवसे सम्बद्ध हो सातों। असदाताके निष्ये तथ करने, उनके लपसे भूकराका भारण-पोषण करते हैं, तमोगुणसे प्रसन्न होकर पार्वती, कार्तिकेच तथा मुक्त हो सम्बन्धा संहार करते 🖁 तथा नजंशसहित शिवके प्रकट होने तथा दिन्त्रामयी मारतको लॉगकर अपने यहत बीक्याके हात उनकी स्तृतिपूर्वक वरदान व्यक्तपर्वे स्थित रहते हैं, उन सत्यानन्दः जीननेकी कथा सुनत्कर सनत्कुनारकीने स्वातप, अनम्ब क्षेत्रमय, निर्मल इवं पूर्ण कक्षः जीकृष्णका बचन सुनकर भगवान् **ब्रह्म शिवकर हम स्थान करते हैं। वे ही अल उनसे बोले— 'बाशदेव** ! तुमने जो मुहिकालमें बाह्य, जलनके समय किया हुक मनोरव किया है यह सब पूर्ण होगा (' और संद्रार कालमें रह नाम कारण करते हैं। इतना कहकर जिञ्चलधारी भगवान, जिल् तका सटैन सारिक्क-धावको अपनानसे ही। बिस्ट बोले— 'बाटबेन्ड ! तुन्दे साम्ब नामसे प्रसिद्ध एक पहायसक्रमी बलकान पुत्र प्राप्त उद्धि शोले--- बहुद्धानी कासंदिष्ट होगा। एक समय मुनियोने **भया**नक सुरुजी ! आवको नमस्तार है। आपने संदर्शक (प्रस्तवंकर) सुर्वको साम दिया भा हो । अस उमासंहिताके अन्तर्गत नाम से संवर्तक सूर्य ही तुम्हारे पुत्र होंगे । इसके इकारके उपाएकानीसे पत्र जो बरमाता सिवा जो-जो बस्त तुर्वे अभीष्ट है, वह सम

रानस्थानारजी काहते हैं-इस प्रकार क्षात्रक आदि परमेश्वर दिखसे सन्पूर्ण वरोको आह अरके. महर्षियो ! भगवान् बोकरका समुख्यम श्रीकृष्यांने विकिश प्रकारकी अध्य-सी देवेबाह्य है। हमलोग प्रेयसे इसका सहवत्तर भारतसाला गिरिराजकुमारी इक्क इस्ते। पूर्वकालमें मुनियर कासाने विकास प्रश्न हो उन एपली लियभक

बार्स्स वृद्धिमान्

भूतभावत सुर्वता है।

हम मत्य नवसे संनाह है और यूझे का दे गरी। करा हो नका में सदा अनुह न् है तो में यह भारता है कि अध्यक्ति प्रति



प्रमुख है। अन्तर <sup>।</sup> मुख्य मुक्तसे भी जन केवलाक्ष्मी**य**े तुन् बर्ल्स। सहस्रों साम्यु-क्षांचार्वताच्या करोको कहल करो, यो संन्यानिको और असिधिकाको सदा अपने भाग्यर शहरूको प्रविध आक्रमा सीमान श्रीफरमार कहा । नेति । वदि आप भी । क्रांगई । व्यार्ग-क्रम्भुओके साथ जिला वेश क्रंम

शन-वन्त्राच्या करते हैं - हीकृष्णका काची मेरे बनमें हम न हो. में सब दिनोच्या यह जबन सुनका जलाने अर्थाहीको पूजन करका रहें। बेरे काना-फिना प्रशा बुक्तने - हेनेकानी समानती देवी पार्कती निर्दारक हो मंतुर नो । में कर्य कर्दी भी कार्द, प्रथम क्रमों कोर्नी - 'मास्ट्रा ! ऐसा ही हांगा । अर्थकानेके प्रति मेरे क्ष्यमे अनुकृत्य भाग तृत्वारा करणात्र को (\* इस अकार की। आहरके बर्शनक प्रभावको थेरी संगति औत्राम्मका प्रमान कृत्वा सारके उन्हें उन इलमें हो । मैं सेकड़ों बार करके इन्हें आदि। बरोकों देशर कार्यपदिनी तथा कार्यक्षर दिखे केने की अध्यक्षन हो नवे। स्टब्सर केरिक्स अधिकारों युविधर उपपन्तात क्रम्बन करके उनसे कर-जाहिका जात क्षेत्रकार केलाका । क्षेत्र क्या सुनिने काला---'जनाईन ! संस्तरमें बनकान् क्रिकें सिका दूसत कीन भइन्दानी ईश्वर है तथा संभिष्टे समय कूलरा कोन अलाल दुस्तह हो उठता है। महाबक्तस्था नोबिन्द ! क्षत्र, तव, क्षीर्ज सभा स्थिरताने शिवले बढकर कीन है। अतः तृष शञ्जूके विका वेचानंका सवा सकत कारते गड़े ।' \*

> स्थानमार जनसम्बद्धे द्वारा जिल्लाहे र्ण्यान सुनमेके बाद उन मुजीशास्त्रो नामकार करके बसुदेवमञ्जन केवाच वन-ही-वन क्रामुका कारण कारो हुए क्राकापुरीको क्ले गर्व (

> > (अध्याम १—३)

सामि अवन्यत्वे प्रमु सेम्पान्ये अन्य प्रमानन्तरे प्रमुख तथा क्रमान्त्री क्षम स्थानिवार्तन्त्रके विकारको कार्त साधाने ।

#### वरकमे गिरानवाले पापीका संक्षिप्र परिचय

सम्बन्धि-सम्बन्धायातको कहे नहे हैं।

है। भी जबाजको मुलाकर को कोई बना। आभ समाने हैं, वे भी प्रशासना ही करते हैं।

सरस्य महत्वे कहते हैं—कालाओं | देनके बक्षाह किए से सेसा है सका को निर्देश मो **पा**च-पराचन जीव सहानरकके पराचर क्षेत्रारोधन करता है, वह सन्ध्य की अर्रिक्कारी है क्रमका मेक्षको परिक्रक दिका अद्धा-क्रावरत होता है। जो भारी सन्दाने जाता है: सामधान होबार क्षेत्रों । परबन्धि । उसमीन भागमें बैठे हुए शेष्ट्र हिश्मके अवसी प्राप्त करनेकर संबद्धन्य, यसके धनको निवालो अधिमानसे अधकानित करके उसे अप्रदेश्य कर्मची इच्छा, चित्रके द्वारा निलेश (अप्रतिम) कर केस है, क्ले अस्ति-विकास तथा व कारवेचीन्य कर्जने प्रधानकार कहा गया है। को इससेके प्रकृत होनेका इरावद-ने बार प्रकारके कवार्थ मुख्येका की करतार संस्कृत करके मानसिक करकार्ग 📳 असंगत प्रकार ब्रुटे गुलोक्कर अपने-आयको उत्कृष्ट सिद्ध (मेरियर-पैरचरी कारी), अस्तरच-भाषका करशर है, कह भी विक्रम ही हाहहरवारा होता अभिन मोशना और नीय-नीचे क्याली है। यो भविष्टा भारी करते हुई भौओंके स्ताना—वे भार वार्किक (वार्कीद्वारा तथा नुरुते उन्हेंस बहुन करते हुए द्विजोके प्रेरेक्स्टे) क्रावक्षणे है। अध्यक्षण-प्रक्षण, कार्यने विज्ञ क्रावन्त है, उसे सहप्रत्यार प्राणिकोची विका, कार्कक कार्योपे राजना करते हैं। जो देवसाओं, हाकुओं तथा और कुररोके करको हक रोना—के बार नौओके क्वकंतक रिजे है हुई भूतिको हर प्रकारके आरंगिक भागकर्ग है। इस प्रकार - लेला है, उसे प्रवासनारा कहा नका है। देवता में नारह कर्न कराने गये, जो नन, वाली और इत्यानके बनको हर रोज तथा और प्राप्ति इस तीन स्तथनोसे सम्बन्ध होने। अन्यायसे धन कवाना प्रधानको समान ही 🖥 । जो अंगान-भागरने पार जलरनेवाले जलक जानक व्यक्ति । जिल्ल कि.मी प्रतः महारोजनीते हेव कारते हैं, में समा-के-एक निकाम तथा बहुको पहल बहुके इसे जान मरकांके सन्दर्भ निरनेवाले है । उनको बढ़ा - देना सथा बढ़ायदापज्ञांका अनुहान न करना भारी पासक रूपमा है। जो जिल्लानका पविराजनके समान करक बसाया गया है। क्यदेश देवेकले तबस्वीकी, गुरुवनोकी और विशा और मानाको त्यान देशा. बढी नक्सी विका-सरक अरुविको निन्दा करते हैं, वे बन्धतः वेन्स, प्राह्मकरूने प्रदार करना, क्रिय-भवृष्य नगक-समुद्रमें निरते हैं। प्रायक्तवारा अवस्थित वाथ निवनाम नका अवश्य मन्तिरा बीर्नेकारम, सुधर्म भूरानेकारम कल्का सक्षण करना अग्रधनके कृत्व कता गुरुमतीकाची तथा इट सारांसे सम्बद्ध कवा है। कामें निरंपराय प्राणियोका कव रस्तनेवाराम भीवार्वी क्षेत्रीका कार्वी—वे कराना भी अक्षात्रको ही सुन्य है। साब् प्रत्यको पाहिचे कि यह जाहरूको अनको को कोधले, लोभले, क्यले तथा देखी । जान दे । उसे धर्मके कार्यमें भी व लालके, ब्राह्मकोर असके दिन्ने न्यान् वर्णभेती अन्यना ब्राह्मकाना केन स्थान है। क्षेत्रका कर्णन करात है, का अध्यक्षकारा होता । चौओंके कार्तने, बनमें तथा जीवने जो होता

इस मरहके को भवावक बाव हैं, वे सहकोगर, बेहांकी कावज़ें, कांतोवर **इस्तालको सम्बद्ध गाउँ गाउँ है।** 

मह कर देते हैं, ये नरकनानी माने नये हैं। सक्षा नरकनानी कर्न नये हैं। में प्राप्तानीको दुःस्त देते हैं, उन्हें मारनेके

क्षांचीचे तथा देशविष्टांक आज-पान प्राथमिक प्रमानक क्रान्त्राच्या करणा, क्या-क्रान्या स्थान करते हैं, जॉल, ईंब, कैतक सम्पर्कतके कंट्रमारेचे अध्यत्नकेर करका, परवर, कारड, धींग और कॉल्स्ब्रेस्ट को अनकत अनिकार और अकिया क्रोप सरस प्रेमते का रोकने हैं, इसरेंके प्रेन करमा, माराम्य केलामा, फुलक्का करमा, अवस्थित सीमा (बेड) विदा देते हैं, बस्तसे विषयोंने अन्यन आस्त्रक क्रेम, केयूनी क्रान्तन काते हैं, क्रम-कारक है कार्योंने करवा, अल्पानीसे देश रखना, परची- लगे रहते हैं, विलीवतं क्रमवार स्वयं कर क्षणान करन, श्रेष्ठ कुलनी कन्यअंसी चन्द्र, अत्र तथा प्रसादा क्लो ही अर्थोन कर्रमहरून करना, कहा, काग-कामेचे, सरोकर अत्तरे हैं, जो की, सुन, जिल, काल, कुद, प्तथा परि-पुरुषेका विकास करना, हुर्वल, असूर, जुन्न, असिकि सका तीर्वकान, उपलब्ध तथा जल पूर्व उपनक्य। कन्युजनीको भूको क्रोडकार सर्व क्या लेले हैं, आदिका कीश करना भीके धनसे नीविका। जो अधिनिश्चित कुछा कर्क विकासको प्रकृत सरारता, विश्वोधे आवना बंधीश्वत होता. बरके किर उन्हें खान के हैं, हं-बाल बारक विक्रमंत्रको रक्षा न करना तथा कराने बराबी। बहुके भी किराने कर अका होते हैं, पो विकास केवल करण, अवस्था अर्थी, विकासिकायर लेवल करकेवाले हैं, की आहे को प्रतीको ज्ञान देना, इसरोके आत्मारका प्रतास्त्रांक बाली और वहांच्या उनका स्थार केंग्या करना, अरुन्-परस्तेचा अध्ययन करने हैं, जो दर्बल प्रश्न संस्था सेवन नहीं करना, सुस्ने सर्कव्या प्रकास केना, देशता, काले, सन्त कई छोडे रखते हैं, आधिक चार अस्ति, गुरु, साम् सम्ब अस्त्रायक्ती सिन्दा स्वत्यकर बन्दे पीक्षा देते हैं तथा सहज व होनेपा करना, नितृपत्र और देनकाको साल देना । भी बलपूर्वक उन्हें इस का नहींने जोतने हैं अपने कर्नाका परिलाम करना, पूरे अवका उनसे अलाह बोक्र सिंक्कारे हैं, जे कामानको अवस्थान, तारिस्ता होता, वार्यामं अन पञ्चलोको विकास विकास हो प्राप्त होने सनना और इन्द्रा झुठ मोलना—इन तरानंत जा इस वर्गियनेके कालमें योग हैते हैं, बैधे मानोने पुन्न की-पुरुवोंको उपयानकी कहा। हुए भून्ते पशुओको बारवेके हिन्ने नहीं होत्तन सभा को भारते बायल, शेवले पर्कित और में बन्न मेंओं, अक्रमकान्यओं, बस्तों आहर नाव-बेलोका कावर्यक रकारी, निम्न तका तकारी मध्यामाओंका कार्य । धारान नहीं कारते के क्या-के-अब को कारते

औ पाविष्ठ मनुष्य कैलोकं अवस्त्रीत रिपने क्रमा उठाते हैं, जो हिम होका शुर्शेकी - कुरुवारे हैं और सम्बा गामको जोतते हैं, वे क्रेंग करते हैं तथा को कालवल वॉट्सक्य - बहुबरको है। को आजारो प्रस्तर आये हर मारते हैं, को चारमशामक, कुर तथा विशायक अपूर, काल और चरिश्रवरी कहा बाते हुए प्रेमी हैं, जो मंत्रक्रमणे, अधिमें, जनमें, और अपनी इसम दसनेवाले अधिवासे,

बार जीवके साथ जाते हैं।

विकास साथ व्यक्तिकार अन्य सामी (मन्यू) ही काम है। (अध्यक्त द—६)

अनावों, साबीन पुरनों, दीनें, काल, पुद्ध, - करनेवाले अवच्य पुरुवेंको जो वार सरावा कृर्वल कुनै रोगिओंपर कुन्य नहीं करते, में कुछ है, नहीं परार्तागाणी राजाको भी राजान है। नरकाके सम्प्रत्ये गिरले हैं ६ भनुष्य ज्ञान भरता । को इत्तरहकी और और और औरतो सानु एरकारत है तक उसका काराक हुआ धन करने ही रहा है। तथा जिला विश्वारे ही निर्वासभक्ते कारत है। भाई-अन्यु भी इन्यहर्तनात्रक संस्थार । प्रत्याद्वाद है हैरत है, यह एउस परकाने पहला रकेंद्र आते हैं, केवल उसके फिने हुए चाप है। जिल-किसी पराचे अवन्यों सरसी और कुम्ब ही बरत्येकके प्रधान जानेवालं जरावार भी बुरा सेनेवर मनुष्य गरकमें निरसे हैं, इसमें संज्ञव नहीं है। इस सराके बायोसे को ऑक्टिकको सीमाका जॉककर बुद्ध प्रमुख प्रश्नेक प्रक्रमा कारण मोगनेके क्षेत्रकानां कर बाहुक करता है तथा दलरीको . किये काम आरीर करता है, जिसमें सम्बर्क क्ष्या देनेमें ही साँच रकता है, यह राजा आत्कार अधिकास रहते हैं। इसांकि किये नरकमं मकामा अस्त है। जिस समाके इए पानका प्रत्यक्षित कर रोना करियं। राज्यमें प्रका कुलकोरों, अवनी स्विकं अन्यक्ष भी करोड़ करवोंने भी किस क्षेत्रे अनुसार कम दाम देकर अधिक कीमतका । हुए पायका नाक अहीं हो अध्याम । यो मन भारत है लेनेन्यरहे अधिकारियों तथा और- अन्तर और प्रारीरद्वारा सर्व कर करता काक ओपी अधिका परवाची जाती है, यह दसरेसे कराता तथा किसीके क्यानंका राजा भी नरकांने प्रकास जाता है। पराधी अनुसोक्ष्य करता है, उसके रिप्ये बादगति

#### पापियो और पुण्यात्माओंकी प्रमलोक्स्यात्रा

होकर कान पहला है। कोई ऐसे जानी नहीं। मार्गाने बाजा करनेकाले कविकेको का कान क्षीलकार्गसे यक्पुरीके पूर्व द्वारको जाते हैं। कारी श्रीलंड केली हुई है। कई-कोटे

सन्तरभारती काले हैं—ब्यालची ! केंक्नकी हरी स्पीधकर नाशकनकरें मन्त्र्य पार प्रकारके वाजेंसे बनलोकमें जाते. कारलेकमी निर्शत है, यह जानता चाहिये । 🜓 बनस्येक आसन्त कान्यक्रक और पुरुवकर्ग करनेक्स्ट्रे त्येग्वेको से वर् अगर भ्यंकर है। वहाँ समस्त देशकरियोंको विकास विकारकरी-सा वाम प्रकार है। परंश प्रधानक हैं, को चलकेकारें व जाते हों। सिन्धे हुए। दूर रिकर दिस्तानी देश है। सहस्का मार्ग कहीं कर्मका करू कर्ताको अवश्य मोगमा पहला तो शीरो फाँटीसे मुक्त है; कार्री केकडॉसे है, इसका विकार करो । जीजोंने जो भूभ ज्यात है; कहीं चुरेकी भारके समस्य तीसे कर्ज करनेवाले, खेंच्यकित और स्वाल्त् है, वे. कन्बर इस कार्यवर अदे एवं हैं, कहीं नहीं को बच्ची बावकर्जयसम्बद्ध सभा कुलसे रहिता. चरावरोके जनुसार बहाँकी कठिनाहबीने की हैं, वे अञ्चानक इक्षिण मार्गरे क्यालेकाको आरोपन और इसकायम है। कही-कारी काम करते हैं। महांत्रोकारे किवासी प्रसार जनप्रीके नार्गनर सोहंकी सुर्दिक समान du pu to p ti

अन्यो क्यान क्यान्यकोडः अस्त्य देखर पाल और अर्थ निवेदन फरफे दिया सर्वाच्ये **बारा सम्मानित करते हैं और काले हैं—** 'मेरोज कर्य करनेवाले ब्यूनकाओं ! अल्ब-सीय अन्य है, जिन्होंने दिव्य स्ट्याकी अर्थिकोर Bert destroy flavor fire and approprie

Supposed the street of the way would बहु र कर पर महाराष्ट्रिय प्राप्त के अने के अनुसारिक्षण प्राप्त करियों के प्राप्त के विकास करियों के प्राप्त के कर्माओं और कर्मान करने करने प्रात्मिकों प्रमुखे प्रार्थ करने करने में कर के कार का का का का का का किया कि अपने का का का का का किया है। क्षेत्री कर नहीं किया है, से मांग है क्षा प्रात्मेश में क्षम बाह्य का महत्व हैया प्र क्षण है के अपने और सुरात्वी क्षणके कर का दिए को आहर आंतरेस है जो tand go an order and its faults under septi \$6 \$ 4 and deposit. Three of three man (report) is first from the first in the राज है। ये मुख्यपूर्वक सामान्यको सामा सुध्यपूर्वक स्टेम्स ध्वरंगकक समाग्रे हेन्सी है।

का क्रिक्टिंग पहिल्ला है। एक साथ, पार्टिंग प्रकार क्रिक्ट करते हैं। इसकी किरानो क्यान्त्रका कृत्य के प्राते हैं। होत्ये क्यानका पूर्व ह्यांक कारण word and must be an infection fraction and other & to ad adjusted क्यानिको अन्ते से कार्या को कार्य है। कुछ क्रांत क्रूब है। क्या क्रूब के क्रूब के मार्ग को पूज कर्न करनेवाले लोग होते हैं। इस है। इसी कि बाई बाई हमी है। अंध



merell are march tol \$1 ach. अध्यक्त भागारे होती हैं, वे कृषित तथा करते कोन्सरोधेः हैर-वे विकासी देशे हैं। उनके प्रत्योंने एक प्रकारके अन्य-क्रमा को केते हैं।



में तक प्रकारके रूपाया पर विकास का अधिका, भवावह सुद्ध वृत्तिका से स्वापन वर्गानकोच्या क्रांट्रमे रहाने हैं। कहन कई सेन्नेवर इसंबद सून्य आहुता वरण व्यवद और महारा अगन्त, मान क्या और स्थान क्यार घरणा किया वर्ष गात है. कारक व्यक्त होने संस्थानक समान गुर्वहरते वर्ग । अनुस्था वृत्र अग्रस्थ कारनेकाले प्राचनकारक मेक्सी पर्जनक समान जानूस कारण करन्याने सारत् की एक मानीर क्षेत्र है. में ऐसे जान सकते हैं मानी, संसंसद है। इतका अर्थितात अर्थानक महाभागनमा के जे हैं, निरिन्तामधे विनान बहार्यात वासून विकास अङ्गार्थात कामे

विकास मार्ग का बहावारी प्रचंका और धनवान क्रिक्ट्स क्रेबेंड्स क्रिक्ट्स कुरुवार्ति अनेक प्रकारके राग नका करियः पन्ने समझाने हैं ।

होनो है। जनके नेन प्रमाणित अर्राहके समान्य । स्ट्रांग्य कर नामका और अनुव अरमा विशे भीत्र विकासी को है। जनका सब्द कई क्वीका होने है। सभी नाना सकारणेंद्र स्त्र है और मैटने आग इनम स्त्रे हैं। योगानेक अधान करने असे है सन्दर्भ जनक सर्वाप प्रमाणकारको अधिको अन्य प्रथा निन्ते यह प्रशंका यहन बहुते हैं। मामान प्रभावाली मृत्यु रेक्स्स नाई रहते हैं। हेले शरिकारने दिये हुए छार समाराज नक्षा कारकारके. समान्य कारणे कारण-देखना असेन चौक्या विकासायको पर्यातह कारणे देखना है । भाषाच्या कृतका रेक्स की राजे हैं। इसके कारएश इन काकाविताका बहत वर्षण है

## बाकांकी अद्वार्दम कोहियाँ तथा प्रत्यकक पाँच-पाँच नायकक समसे एक मी बासीस रौरवादि नरकाको नामावसी

नरकार कर्न्य प्राप्तिकोची अञ्चल को हर और नहत्त्वार प्रोप्ती क्रेस्क्य, इस्री प्रभावक को बेमार हे बारने हैं। साम्रे प्रकृत करानाम, प्राम्पनी प्रधानमध्य आहर्ती बाहे को क्यांको बारामधी कर दिया एक कलाराजि नहीं अवस्थान अबके सेव ही - क्या सम्बद्ध क्षरीयने अर्था द्वारा आधारी एउनी प्रमाह अन्ते, भी ग्रीचे महायानक क्षेत्र कारणे जान कार जनता है और क्षेत्र- किए जब्द कोन्सकर तथा उसके किया कुम क्षेत्रक निर्मात हो प्राप्त है। तथ सम्बद्धाः प्रथमित है जो सम्बद्धानी अभिन्ना कही नगी कार्य करायान के कारपूर्व रेसर इस प्रेमिकर 🖟 अर्थात यात्र प्राप्त कार्या व्याप्तकरी, बीला और मार केर हैं और जारके, जारांकों भूरिक्षेद्र कियों क्षीना है। जो संस्थान करवारकी क्रांकाहर क्रमें नरफ क्याइन क्रम्प के हैं। पृथ्वेषक रोज - मानी मची है। अठाश्वानी फरणवा उर्वाकर्ती नामानी ताल क्षेत्रियों है जो शालके मुनके विकासना और क्षेत्राची नामानाहर नहा केरणार्थं और अन्यक्षात्रार्थंक जीवन विकास है। इस कार्क कार्क है - महामान विकास सम्बद्धी अञ्चलीत कर्राटियों है। पहली कार्य, पश्चकांका, स्थीयों, आंअन्यांनेक, स्था,

सन-बुद्धाः ल करते हैं। कारधार्त ! अपने श्रीके विकार है। कीमरी अधिकार प्रांत करी नहीं है। हरूरी क्षांत है जो ऑक्स्प्य औरत करा अपूर्वकर्त दीवाया पाँच नायक जानने चाहिये ।

आहिके पाँच नरक नायक माने गये हैं विकासल, प्रकारमा, महाराज काल, सामोह स्बदक, सुप्रपोदन, कुर्मापक, सुप्रक, अस्तिहरूमा अङ्गारगद्गिभवन भक्तव, मेरु अमुक्सहित, तीक्ष्णतुष्य, प्रकृति महासंवर्तक कत्नु, नहजन्तु, पहल्प स्तीर्य, कुटशाल्यांल, दृशिष्ट, सुपहाकार सिंहपूल, कासप्स, एजम्य, वृद्धरप्स कोकपुल, वृकपुरा, प्राट, कुन्धीनस, २क, - चालीस नरकरेका बनाया गया है 🌁 सर्प, कुर्प, काक, गुरु, उल्लंह, हलीक,

है। इस प्रवर्श देने तुमसे भयानक नरकः आर्ट्स ऋष, कर्कर, मण्डक, पृतिमुख, कोटियोक नाम बनाये हैं। इनकी संख्या रक्ताक्ष, पुतिमृत्तिक, क्रणयुष, अति, कृषि, अञ्चाहंस ही है। ये पार्पियांको यातमा एन्धिवप्, अप्रीध्र, अप्रतिह, रुपिराण, देनवाली है : उन कोटियोंके क्षमश्च पाँच - क्षभोजन, लालामक्ष, अन्त्रथक्ष, सर्वभक्ष. सुदासम, कण्डक सुविधाल, विकट. अब इन सब कॉटियोंके नाम बताये कटपूरान, अम्बरीय, कटाह, कहदायिती आते हैं, सुनो । उनमें प्रथम गैरव दरक है, बैगरणी नदी सुनम लॉहगबन एकपाट, बहाँ पहुंचकर देवधारी बीच रांचे लगते हैं। प्रपूरण, बार अस्थितक्वन, अस्थिमङ्ग, यहारीरवंकी पीडासे तो यहान् पुरुष भी से देते. सुपुरण, विस्वावस, असुवन्त, कृदमादा, 🕽 । इसके बाद क्षीत और ठाण नामक गरक अमदेन, यहाचूर्ण, असुचूर्ण, तप्तानोहमय, है। किर भुजोर है। गैरजसे सुधोरतक पर्वत क्ष्रधास, यमण्यवंत, मूत्रकृष, विद्वाकृष, अध्यकृष, शीतल अगरकृष, इसके बाद सुमहार्तीक्षा, संबीधन महाराम, मुसलोल्खल यन्त्र हिस्ला, शकट लाङ्गल, विल्प्रेष् विलाप, कप्टकं तीववेण, कपल, तालपत्रकन, अमिपत्रकर, प्रहाशकटमण्डप अस्थिपह, कारकार्व प्रगानंत, सुकीय्स, सुनति, अयोग्ह (लाहकी गोर्ख), बहुदुःख, महाक्षेत्र, कत्रमल, शमलं. 31(2)(22) विख्य. 10000 एकपाद, त्रिपाद, तीव, अर्थावर और तम ।

इस प्रकार ये अष्टार्डम नरक और प्रतियोग, त्रपुद्धव, उद्धवाय सुनिश्वध्रयास । क्रमशः उदके प्रोत्त-पाँच भायक कहे गये हैं । अट्टाईस कोटियोके कपना सैरव आदि प्रयाद, सुप्रतापन, मेच भूभ, झाल्प, चीच-चीच हि ऋषक बताये जाते हैं। उपर्युक्त २८ कोटियोको छोड़का स्थाधम सौ नग्क सुकराषुश्च, अलगूल, पहिष्यम्ल, पृकपुरः, अतने आने है और पहानरकपण्डल एक सौ

(अध्याव ८)

यहाँ अद्वादन कार्यवर्षका पहले प्रथम, नगर प्रथम है। कि प्रत्येक्क गाँव-पाँच समक क्रमालव पीत एक भी फार्कस का 1444 कथालाका भिन्ना गया है। नोटियोको सकता निका देनेस सब एक सी भाइन्छ होते हैं।

# विभिन्न पापाक कारण विकासकाली नरकशाननाका वर्णन तथा क्षक्राचिति, काकर्वात एवं देवता आदिक तिये दी हुई बलिकी आवश्यकमा एवं महलाका प्रतिपादन

प्रत **राज्य अन्यानका बोद्धानामक जरकोने कार्या** प्रत कारानीवर बालका जल रोज कार विकास साम बीवांको अस्त्रका भीवक अरक्षणाना है पुरा सरह प्रावस करते कारोको अपर्यक्त भोगमी बहुती है। जो विश्वा आगय बाहुओंसे बरकर उनको नरकाने कसनाएँ ब्रिटिश्च जानक बर्वामें जाता है और विद्वार्थः में फलवाने क्षाप्त क्षापी है और सामी जानोप्ती अलबार्जे आये कोमलक केले हुए तील्ला कन्माने बड़ा कह रहेगानी लगी है। अ इल्लेक्स वर्क उसे विक्रेय पीका की जाती है। याता-विताके असे और देवी कारते अवस्थ को हार सनुष्य अस्ता-विस्ता और मुख्यों अवकी और उद्यावसमूर्वण रृष्टि अस्तरे क प्रदेश्य है, अल्बेर मेहने चौडोले बना बिक्रा प्राप्त उठले हैं, उनके मुख्तेंको अन्तरक दैसकार उसे खुल बीटा जाता है। को कर्ज मोहेको कोओरो दुवसपूर्वक भर दिया जनत क्रियमंत्रिर, बनीचे; अल्लक्षे क्रम, सहारा है। को भएक सुभावर सिलंकी और प्रथा प्राचनके कारणो यह-पद कर देते. अवस्था इहिसे देखते हैं, असती असिनें माना प्रकारके भवेतर कोल्ड अर्लके द्वारा जर की जानी है। बेरे और पदाचे जाते हैं तथा जलनकारत-कार्यका जनकात्रिकोचे कारते रहते हैं। अञ्चलका विशेष्ट्य किये विकासी कोजन कर परजीकानी पूलन उस-उस अवसे के हैंते हैं, उसकी निका और मूलने होईकी काणिकार करते हुए लारे-बीट जाते हैं। पूरवा जैलाको बरीले सनकार देश के जाती हैं। को लोहेको सन्त्री और सूच समर्था धर्ष गारीका - कव्यक्ताकाको निका करते हैं, केवल, अन्त्रि माद आफिश्चन करके सक ओरसे करको और मुस्के चक्कोकी तथा सन्धरन राहरे हैं। वे अब पुरस्कारिकी क्रीकर नाक क्रांजानककी भी लिलिलाओं उदासे हैं, उनकी शतकारोबी किया सुनते हैं, उनके कानोने ओड़, अधिका, अस्तव समा सम्पूर्ण बाजन करके उनके बारनों भरा जातर है। होता है। तनकार तक औरसे उनके

सन्दर्भग्रहाती। कहते हैं ---कारमधी । इआ लेल इनके कार्योमें अला कार्य है। किए (कारलेक्ट्रबंके कारत) में प्रकल केता है, यह | ही जाती हैं | कानक: अभी नरकोंने तम ओर और वहाँ संस्थानतार राज्य करते हैं, से समका आनंक समान ताल की हुई सहयाँ

को देवल, अधि, युरु तबर प्रध्यानीको अन्तर्भ पहले-जैसे प्रतिस्त्रों भारत्व बार्क स्वेत्र वर्णका प्रभेट्स प्रतिनासे प्रतास अवस्थित करते और रोते हैं। यो कारी, भाष्य, विका, दौरोंकी सेचि लांडे, रुक्ते का सबि आदिकी करी हुई भीते आयसे । अञ्चली श्रीनियोंने आयके समान स्वाची हुई क्षत्र क्यादा भागमी कर्त है इनक निया होने क्रायान्त्री लोहेकी फीलें पुरुगरीने कतो, प्रोफो और फैल्लाको नंत्रपक्षर पानीके। होन्दी जन्मी है। क्रम समय जहें महत्त कह किर सारंबार गरब दश और खुल तयाचा आयोधर तबावा हुआ तथक विश्वक दिया tas<del>lītas et</del>a<del>nde paramer</del>a i <u>vas tienā</u> pobēcē šanņa

<u>च्या कीकोर क्यान क्याकर को गश</u> मल-मुख्यत त्यान करते हैं, उनके लिङ्ग और आदिले अफिस्मिस्स करे। किए ईवार-अन्यक्ष्मिक्ता होतेके कुरूररेले पूर-पूर कर कोनावें कव्यकारिके लिये और पूर्व विकास दिया जाता है तथा आगरो समाची हुई सुदर्भी । इन्हरें सिक्वे मिल दें । विश्वास दिलानें चयके अवने पर है जाती हैं, जिससे पन और दैनने पश्चिम विहानें सुदक्षीमके लिने और इन्द्रियोको महाम् दुःया होता है । जो सन रहते । विकास दिसावे वितासेके निवे वरित्र देकर पुनः हर भी तुष्पाके कारण करणा का नहीं पूर्व दिसाने अर्थनाको असका भाग अर्थित कर्त और क्षेत्रको समय प्रश्य आसे हुए। को । हारदेवने सात और विधासको सिये अतिर्विकात अवस्ति करने हैं, वे पायका परंग अस्ति निवेदन करे । सारतनार कुताँ, कुताँके काकर अवस्थित नरकार्वे स्टिस्से हैं हैं। जो कालों और पश्चिमोंके सिन्हे मुसलपर अब कारों और जीओंको करका जान अर्जात, कार है। केवार, फितर, मन्जा, जेस, पूर, मुलि न रेक्टर सूर्य भोजन कर सेने हैं, उनके नुस्का, पशी कृषि और कॉट-जे सभी काले इस मेहने हो की हैं होक की काली हैं। पुश्चकों अवनी जोकिका करनते हैं। 'सावराजको जार्गका अवस्थारम' करनेकारी जी स्वाहतकार सावनाता सवटकार गर्वा इकाम और प्रथम (स्रोंबन्डे तथा इन्यक्त-चे क्रांकरी धेन्क बार सम 🛊 । विश्वकारे) हो करे हैं, मैं इनके लिमें का अवहाकार राजक सकता कर बेक्स करने अग्रावा पाप देल हैं, में इस वर्गिको अहम हैं, संभावा वितर स्वेग, संबद्धारका पूजरे मारें (' 'पश्चिम, काथमा, वृक्तिम और नैर्मात दूसरे बेमात और भूतेश्वर तथा इन्तमार विशाने रहनेवाले को पुरुषकर्मा कीए हैं, में कामक सारका स्था है मनुष्यान पाप करते मेरी इस दी हुई वॉलको प्रकृत करें। । इस हैं। जो जानव अखायुर्वक इस सर्वत्रकी आजिलकाके के अन्तरेश अलगा- कुछ और - केनुकर स्था ठीक समयवर पासन करता है, क्रीकृत्ये वृक्ति देवी क्राहिये। जो स्त्रेण व्यू ऑक्ट्रोजी हो जस्स है। जो स्वस्थ राजी हुए कार्युर्वकः करकान् प्रोकारको कुल कारकः भी इसका शाम कर देता है, वह अन्यकार-विश्वित्रम् अस्ति श्राहरि हे विश्वसम्बन्धी पूर्ण अवस्थे कृता है। इसरिजी उर सम्बन्ध मक्तींग्रास अस्ति सर्वार्थेस करने हैं, में अस्ति हेर्नेके वक्षात् ग्रस्तर सड़ा के अन्तानर

माना है। फिर का भारीओं सम और बड़ी मनसम्बन्धे नहीं देखने और सर्वने जाते हैं। कारी कारतनारी होत्से हैं। को पानी दिन्छ- इस्सरिजने करिसिन बरीर देनी काहिने। मनिरके कर अक्का देवलके बनीओं वे

<sup>•</sup> भने संस्कृति से दाने न अन्यक्तीन सन्तक

भूतिके सम्बद्धान्य के क्षेत्र के प्रतासन अस्ति के प्रतास के प्रतास के प्रतास के प्रतास के प्रतास के प्रतास के (for the en the to 1 at 1 at)

ही भागी इक्कारकार्य १५५४ गाँउमधारी से जानगरम क्वास्त्रात, ये वृत्रारमध्य क्रांत्रण ह हैन्द्रपालका करना सम्बद्ध नेप्रायकारक का कारण प्रवासकारक अध्यान् से वॉल्प्स र

শ্রিক শৃত উপ স্থান হল I 💮 🐠

आंगिककी प्रमिक्षा करें । बदि कोई भूगारी - कराये । जिसके पाले अभिक्षि निरास हाकर पीड़ित अभिभि का उसी गोलका निवासी सीटक है उसे 🕮 अपना पाप द करलेले मुख्य मिन्द जान्य भी उसे अपने मंत्रजनसे उसका कृत्य लेका कला जाना है "। पहले धवाद्यकि ज्ञाभ अञ्चल भोजप

(अध्याय ५-१०)

किनारं प्रशामिका करते हैं, वे भूकों भी। आदरणीय पुरुषोके वैरोधे उच्छन समाना है,

समलोककं मार्गमें सुविधा प्रदान करनेवाले विविध दानोका वर्णन

न्नामको बोले - प्रको ! वापी धनुष्य - विवा कष्ट् उठावे वयलोकको बाले हैं। जो बहे तु शारे बबल्देकके मार्गये जाते हैं। अब अञ्च्य फुलवाड़ी लगान हैं में पुष्पक आप बुद्धे कर सर्वोधर वांभ्यव दीरियां, विमानने कहा करने है। देवयोन्स किनने जीव सुरवपूर्वक अध्यक्तीयर काल बन्तनवामे इस मार्गवर परके भीतर क्रीयुर करते हैं। जो चतियोंके अध्यतका निर्माण सरन्त्रभारतीय कहा — यूने 🔧 अपना करते हैं और असभीके लिये वर बनवान फिला हुआ कुभाकुन करने जिला मिन्सों है, ये भी सरके चीतन करेड़ा करन है। कें विकास बोजार आकृत वकुरर है। अब मैं इन देवना आहि, मुरू, बाह्यज साला और श्रामांका सर्वाप करना है। जो सुरूष पुरुवास्त जिलाको पूजा करने हैं, वे मनूब्य आपे ही 🖁 । इस लोकाने जो श्रेष्ठ कर्म अरमेकाले, पुजिल हो अपनी हच्हाके अनुकृत मार्गद्वाग काफनवित और दबान् पूर्ण है. वे वर्धकर - सुरूपे बना करने हैं । हैप्यान करनेवाले यसमार्थित सुरक्षमे काला करते हैं। जो लंड प्रमुख्य सम्पूर्ण किलाओंको प्रकारित करते **प्राप्तकांको ज्ञान और लाइके दान करना है। हम जाने हैं। मुख्य करनेन दाना नेग**् बाह कर्या विकास ओहरर समार हो बाहे आकार गील हो मुख्यपूर्वक बाजा करने हैं । सुराज प्रधानकरको जाना है। इस राज मुजानाची मेला कार्यवाले मानक विकास कारनार संस्था हम भार्यपा अमी तरह काता. काले हुए जात है। बाजा देनेवाले जाने तरह क्षानकर चलते हैं, केंसे बार्ग क्षानवाले लाग । सुरवसे यात्र करते हैं। बार्ज अपने घर जा रहे बालते हैं। पिर्णवकाका बान कारती कन्छ। हो। गोदान कारतेवाले लोगे सक्युपी रक्षके द्वारा मुख्यमं काल करने है। प्रच्या करावाज्ञिक वस्तुआंसे वरे-पूर्व नार्गद्वास भीर क्ष्तामनका दान करनेसे वाता यह- जले हैं पनुष्य उस बार्गपर इस लोकमें दिय करकके बर्गामें विकास करने हुए सुन्यपूर्वक हुए अन्न सरनको ही पाना है। जो किसीका अतना है। को बार्गियो लगाने और कामाधार भेर कामके लिए जल देश है जब ऐसे मार्गसे बुश्चन्द्रा आरोपण ब्हर्रमे 🖁 अवन्य समुख्यक भागत है। जहीं जनगरी सुविवा हो। जो

সাল্প্রান্ত সঞ্জর বৃদ্ধার্থন বিভাগের মার্কা কুমার্গ করা কুল্যমার্থন গল্পনি।।

बाह प्रोड़कों बीरहवर बैराकार काम करना है 🐫 है; क्वॉक अपने में प्राप्त अनिहिन्द हैं । 🐣 क्यानजी । को याचा अध्यक्त प्राप्त हम शहरी काली निवास करे कारण है, प्रमुक्त बाल बनाएक केची नहीं. कामहात्मके सिन्दे भी किया हुआ अकतार काल । सुन्दर्ज और राजका दान कार्यासे अनुन्या कांधी यह नहीं क्षेत्रण । जो पनुन्या सके नारी कारत है। कोटी, रहई। होनकारी केल अहेर. हेरे सालव काइन्का अनुपान नहीं कारता का मामानोकाने जान्य है। इस सरकार दानान श्रेमकाओं किनाने प्राथमित और क्रमुक्त सुरायुक्तक रामानीकाकी बाजा करते हैं। अनिर्वाचनाका अक्रमें तुम करता है। उस अरेर क्यूनेने पूर्ण जाति आनिक जोग धार्च नदान् पुरस्कान्यकी प्राप्ति होती है । अप और है। एक दानोंने अकदानको ही इनम कराया। अल्पना दान सुद्र और सम्बन्ध निर्म भी गया है, क्यांक यह करूक वृत्ति प्रक्रम स्वायक्यके बहुन्य रसम्प्र है। अवसी क्षारंकाचा करवा क्षित्र मननेवाना वर्षा इन्हरकारी मृत्यमं काव्या योग, काली,

अन्तराज्ञ अञ्चल्यानो महान् पृथ्य वन्तराज्ञ पत्त्वः प्राप्ती पत्त्वः करके भी जीके अभूना कर्त क्लीक अनुक किस भूगकी आगमे तहें अस्मिक्त है अस्मि का एक पायोग मृत्य हुए व्यवका जानी पर जाने हैं. अन अवकी सावार व्यर्गवाय में जाना है। अन्न जान, ही राज लाग प्रशंभा कामे हैं कांगीब अवने कांद्रा में बच्च कामा कर और शासक ही सब कुछ प्रतिहित्त है। अंप्रके संसान राज - इन आब कानुसान, राज बबलोक्सेट निजे ब सो प्रभाव के अरेप म होगा। मूर्त रे यह जनम करने गर्भ है। इस जकरर दान कामुनी जनान् असाव ही बारचा विकास जानाः विकासको सन्त्व विकासका बीतका धार्मरा असे 🛊 न्याकर्म अञ्चलो कार्यसारक करावा राया. जगरमे ज्ञाना है, कुल्लिके सकको दार करना

(अपूरान्त) टीलक, अला और यह कर्न और न किसी सरह को फेले ही कुने और मुनंस संकटो और समजेको स्थिपम गुआ: और अधरिका संध्यानके अस रेख है और पूर्वभोकी बाव्य द्वार करनेथे द्वारा मृत्यपूर्वकः समृद्धिकः ध्वार्थः इस्त 🐌 व्याप्ते । जो कार और मुश्चिको क्यानेकाना है। काधारक और राज नहीं पुक्रक नरीयो । रही-प्रोड़ ! अकटानके शरका हमार कार्य 💮 अन्न व्यवसन् प्राप्त है अन्न स्मिन्न सूच्य पार्ट है। क्यारेक अञ्चल 🛊 प्राची अथवा, विष्णु और देश्य है। प्रमाणिने अवके मनान हाने हैं और अक्षके अध्यक्षमें मा जाने हैं। द्वार 3 हुआ है और र बार्स ' से पहले नहा

\*\*\*\*\*\*\*\*<del>\*\*\*</del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

सर्वत्रकः त्रक्रमध्येति क स्थाप्ति । स्थाप्ति व्यक्तिः ति क सङ्गिरं क्रिम्म । मान्याभरकं साथ विवादे भूतिसत्तव । आक्रास्त्रवर्तिः भूतावि तदभागे प्राप्तकः व कतरम अक्रपुरमानदारे क्रार्वेतिहरू समा भूअक्षीतम तक विश्वते सर्वेदिकः । अलानेक प्रश्नोत्तन्त्र सर्वोधने असिद्धिन्तर आजन सद्दर्भ दर्भ व पर्ते र पन्तिकारि । क्राजेन धार्यस सार्वे विश्वं कामदिदं कुरे अस्तुनेस्करं न्येनेट जाना आहे जीनेटियाः ।

<sup>(</sup>शिक्ष पूर्ण अस्ति १६ १७ १८, रहे १९-३०)

माहिये । भक्षामुले १ जी इस ऋसहको सुनता - चिनशेकरे अञ्चल अञ्चल जात होता 🖟 । अथवा शासूमें जन्मकोको सुनाता है, उसके

## जलदान, जलाहाय निर्भाण, वृक्षागेषण, सत्यभाषण और तपकी प्रहिन्ह

सनल्हमारजी वरहते हैं—स्वासकी ! करू विश्वता है—केश सहासीका कावन मरुद्रान रूपसे क्षेत्र है। यह सब दानोंने सक्त 🙎 । जिसके तक्षणये प्रारक्तासमस्य प्रस कतम है; क्यांकि जल सभी जीवसमुदाकको । ठहाता है, ३से सहस्र नौत्वज्ञा पान जिलता पुप्त करनेवात्म जीवन कहा क्या है 🖁 , है—इसमें संज्ञय नहीं है। क्रिसके हालावर्ग इस्तिये को खेलके साथ अनिवार्यक्रपणे हेमल और ब्रिजिए-अनुसक धानी बीजर प्रपन्दान (बीसला जलकर दूसरोको पानी खुता है, यह बहुत-सी सुवर्ण-मुद्राओकी विस्तानेका अन्य ) करना चाहिये। दक्तियासे युक्त यहका करू याता है। कल्लकापका निर्माण इस लोक और जिसके सरोवरमें वसना और पीककालक परलोकमें भी महान् आनन्तकी प्राप्ति भानी बचा शुक्ता है, उसे अतिरात और अरानेवास्य होता है—यह सत्य है, अला है। अधानेश यशोबरा यहल विस्तता है—प्रेस्स

भूनिकर स्थास ! जीवाँको तुन्नि त्रदान **अन्ताये । कुर्ऐमें जब पानी निकास आला है, करनेवाले जलावायके अलय करनका स्वीन** मन का पार्य प्रथमके पापकर्षका आधा किया गया। अब वृक्ष लगानेचे जो मूल 🕏 भाग हर लेला है तथा सरकार्थमें कने हुए उनका कर्णन भूजो । जो भीरान एवं दुर्गम मनुष्यके सरह समझ पापोंको हर लेता 🛊 । समनोंने मुक्ष छगास्त है, यह अपनी जीती जिसके सुरुवाये हुए जल्लाहायमें गीं, ब्राह्मक अभा आवेवाली समूर्ण पीर्दियोकी शार देख तथा साध्यक्ष सदा पानी चौते हैं, यह अल्बे 📑 । इसरिवये बुक्त अक्षरम लगाना चाहिये 🕂 । सारे बंदाका बद्धार कर देता है। जिसके के बुध लगानेवालेके दुध होते हैं, इसवे क्लाजयमें नरमीके मौतममें भी अतिवारी। संवाद नहीं है। वृक्ष क्रगानेवाला प्रका कापसे बानी टिक्टी रहता है, वह कभी दुर्गभ । परलोकमें आनेवर अक्षत रक्षेक्रीक्ये पाता एवं क्षित्रम संकटको नहीं प्राप्त होता। है। फोल्बरा स्वटानेकाला, दक्ष रहनानेजाला जिसके जेन्द्रोमें केवल अर्थ-ऋतुमें जन्म और यह करानेक्टन जो दिज है, वह तथा बहरता है, उसे प्रतिदिन अधिरहोत्र करनेश्वर दूसरे-दूसरे अल्ब्यादी युक्त के हार्गसे

इसमें संयाप नहीं है। इसलिये सन्यको अनीची मानलाओंका कथन है। काहिये कि वह कुओं, बालही और तासाद :

पानैक्टर्नः नरके कामना-दुसर्व केटा (सर्वेश जीनकूलको वर्धक जीनके (सहस्र)।

आगोगना एकत् सर्वोत् पेतवाज्ञान् कार्यम् । कार्यम् अध्यानी धन्त्रामान् वशान् तत्रामा ॥ (c) 55 th et (P)

कभी नीचं नहीं निरहे ।

कापता है, साम ही परमंपद है, सामने ही। आगना दुष्पद सब करके स्थापने आह हुए है और विसरीका कुला, जल और विद्या-के अतः शहा आव कोलना साहिये। सत्यकं मन्त्र, सरम्मतिदेवी तक अञ्चलवर्ष है । ऑकार - सम्बन्धव है । उसमें योगवतः होकर अनके संत्रके ही सूर्व तनता है, सत्वसे ही आग. कहा पता है। जो अनुवा अपने लिने, जलाती है और सरवसे ही सार्च टिका हुआ। इसरेके दिन्न अधार अधने बेटके विश्वे औ 🕯। लोकानें सम्पूर्ण सेशका कालन तथा ह्यूट नहीं कालते ने ही स्वर्गगाणी होते हैं। सन्दर्ग तीर्थोका साम केवल सर्थसे स्थाप थेर, यह तथा वया—वे हत्वाकोंने कहा 🛊 जाल है। कावले संध कुछ जान होता है, - निवाल करते हैं; वरंतु असरववार्क जातकोर्द इसने संशय नहीं है। एक सहया अधनेथा इनको जतीति नहीं होती । अतः एक सस्य और सार्वे यह एक ओर तराजूबर रहे चौराना फाहिये। कार्य और बुसरी ओर स्तव हो हो सरवका ही क्रमस्त रचेक सम्बन्धे ही जलज होते हैं। शुरूष होता हो। तथने ही सारा शुरू निस्तरा

markad Front per valid dent filt un separatification de l'anne de l'anne front production de l'anne de l'a सत्वको श्रम धर्म कहा मक्त है। जत्वको ही सत्य ही परवाह है, करन ही परन तय है, जरभवह बतान्या राजा है और कलाको ही अस्य ही केंद्र पक्ष है और संस्थ ही अकृत्य परमान्य परमान्य फदने हैं। इसलिये सर्व शास्त्राम है। सोचे हुए मुल्लोंने परम ही। सम बोलना सतीले 🔭। सरावरायण मुनि कृष्णी दिल्ली हुई है और सत्वनें हो रूप कुछ तथा सत्ववर्षने अनुरक्त रहनेवाले सिद्ध प्रतिकृति है। तथ, बज़, बुक्य, वैकता, प्रति । युरम भी सत्वसे ही अभिके निकासी हुए हैं। क्षम सत्त्रपर ही अध्यक्तिमा हैं। सम्बद्धा वक्षमार दूसरा कोई वर्ष गर्मे है। सत्यक्रमी आक्तर सत्व ही है। शत्य ही यहा, तथ, दान. सीर्च अगरब, विज्ञाल. सिज्जु हुई वर्षित्र भी अस्परूप ही है। स्तरफो ही भाग असली है, । हारा सहज करना वर्गास्ये । अस्पक्षी वरवयद

्यः (🖚 लक्की यही भारी महिमा अधार बरुक् बारी क्रेक । देखता, बितर, बनुब्ब, हुए सन्तकुशारओने अहा--सुबै । अस्तरवे नान, राक्ष्म तथा करावर क्राणियोक्षतिम के्स कोई सुरू नहीं है जो संग्राति किना

सरकोश भी बाह्य सरकोश की तथः शासकेश करो बहुः सरकोश भी अदिकृतः माने मध्य प्रकारी रहते स प्राप्त पाना सन्तरीय प्राप्त प्रथा पाने उन्हें सार्वाहरू मन्त्री व्यवस्था मुक्तने जा प्रकारिकेन्द्रपान्त्री र अन्त्री विवास का न सम्बन्धिक क्रिकेट सामाज्ञास्य अ राजे नकसाये दाने नन्ध देनी साधारी आवन्ये तथा सन्वर्गकारः अञ्चलक च र सरवेत साथएप्रोतीर राज्येन संपत्ते रहित । सरवेशारियंहति एर्का सरदेव सिहारि ह भारतमे सभीवेदाना सर्वतियोगान्यकम् । सन्तिन यस्ति स्केश सर्वामकः (मन्त्राम्) । कोपान्योग्रहम् स् वित्ते च नात्रम् भूताः लेशाति क्षत्रेपानेत् समार्थेन विद्वालये र सत्येत्र देखः विरादे व्यवसंदर्शयकः । प्रीयते शत्यतः सर्वे व्यवस्य सम्पर्धयसः ॥ सन्तरीत् पर भूने सन्तरम<sub>्</sub> पर प्रदेश<sub>ने</sub> सम्मानत् पर श्रेष्ठ सम्मानता ५५ पटन ॥

<u>A deg 6 fing</u> 8 dejer<u>k pro de 6 d</u> pel findekade<u>d en des anej</u>a nos <u>per gera ny</u> a rockadekan <u>en a andra pet pek</u> 🖟 इंग बलको केदवंता पुरूष सामने हैं। इस्प्र, असने 🖡 सबन्धामें 🖟 किया इसका पास्टमें विज्ञान, आरोप्य भुन्दर रूप सोधान्य नवा करने हैं। नवावावेद बस्टमें ही उद्देश मेहरी इनकान पुरस् नपारे ही जान होते हैं । तपनकार ही - करने हैं नभा नप्पक प्रभावकों ही होन अराज इक्षा किना परिवासक हो सन्त्रण विकासी सृष्टिः भूगाव्यक्तन्त्र) बारण बरले है । (अध्याय १२)

# बेद और पुगणरेंके खाध्याय तथा विविध प्रकारके दानकी महिमा, नरकोका वर्णन तथा उनमें गिरानेवाले पापीका दिख्यांन. पापोंके लिये सर्वोत्तम प्राथशित द्वियसम्बद्धाः तथा ज्ञानके महत्त्वका प्रतिपादन

सनत्कृतारची कहते 🍍 वृत्ते | जो फलका भी भागी होता 🖟। 🛊 । जो माथ् पुरस्य पुरायाबस्ता विद्वारको काल्यवृक्षका रावणीय काल 🗓 इससे मंत्राच गलिको प्राप्त होता है। जो सुवाब ब्राह्मकको अवकामाध्रमे या लेख है। भाष की क्या द्वार्थी और संस्ता योद देख है. अभिनेदन सुपात नानोको बहे बहे तान इसके, एएक्क्नुन्तका कर्मन सुने । यह इस देने बाहिये, वे दान दालके ददारक होने अन्ययं और परन्त्रकमें भी अञ्चलं अक्षय हैं। विश्वतर - मुक्लंदान - गोहान और

बनमें बंकली करू पूल साकर का करता है - अनिधा ! जो एका अगवान हिएकसी और जो बेटकी एक जुलाका मान्याच कवा सुरुत है, यह कार्यक विदार वर्णको करना है, इन दोनोका फल समान है। होतु जलतकर मंस्मारी तर जाना है। जो दो सही, हित केतारक्यानमे जिल प्रकार कार्य है. एक पड़ी अधन एक अब भी परिकारको इयमें दना कल कर उस बंदरको पहानमें पत्ना भगवान, कियाओं कथा। सनने 🐍 उनकी 🛊 मने जैसे कन्त्रमा और सूर्वके बिना कभी दर्गन नहीं होती। यूने । सप्पूर्ण राजी जनन्मे अन्यकार का जाता है, उसी प्रकार अवादा सम्पूर्ण प्रजामें भी पृष्य होता है वहीं प्राचने जिन्ह अपन्ता आकोक नहीं का फान जिन्हपुरान सुननेतं अक्निक्यकार्य अपन जारत है। अज्ञानका अन्यकार प्राया गहरा हो। जान्स है। ज्यानकी ! विजेकनः 🖁 । इस्रांतियं सदा प्राचाका अध्ययन करना अभियाने प्राप्तकथलके गिया अनुव्यक्ति श्राहिये । अञ्चलक कारण नरकचे पक्कार किये दूसरा काई बहु धर्म नहीं है । यही उनके रूप संतप्त होनवाले ओक्स्प्रो जो प्राप्तका किये होता एवं कारकारी फल देवेवाली 🏗 में हेकर सम्बद्धाल 💲 ह्या प्राचायका कारण गया 🛊 । जिल्लाकाका समय और अधनी क्रमी बहुलको बदरण मदा पुजनीय शिव नामका कीर्तन मनुष्यांक लिये दानका पात्र रामग्रकर बाह्य प्राप्तकाक साथा नहीं है। यह राज अप और नीचेसेयनसे जो क्षेत्र उनमोनन कर्मा देना है. यह परम फल मिलना है उसीको मनुष्य पराणांके

मना भंजे वर हिना है तथा अध्यवेधवत्रके भवितान— ये व्यवस्थान है, जो दानाको

क्लले दाना समस्त्री होता है। क्लेकने को जो । नरक्षके दाला है

कहा सुर्वेक्यरोचे

भी तारते ही हैं, लेकेकलोका भी उद्धार कर-कृषिकोळन, कृष्ण, अस्तिवज्ञवन, दावन क्षेत्रे 🖣 १ स्टबर्मदान, गोदान और सालाधक, धृबक्क, ध्रव, बद्धिन्यास, मुन्नीदान---प्रम श्रष्ट दानांको धरके गर्ना अधारिया, संबंहा, कालसूत्र, समस्र, श्रम पर्यासे मुक्त हो जाता है। तुरत्यानकी अवस्थि, पोचन, श्राप्रजन, अप्रतिह्न, मही असंस्त की गयी है, भी और गुम्लेके महारोदन और शालपांक इत्यांच् बद्धा-से सान भी अञ्चल एवं समान शक्तियारे हैं। द:लदायक नरक यहाँ है। कारवजी ! उनहें परंतु सरक्षतीका छन ३० सक्ते अधिक जो मध्यक्षचे-वशयण वृत्त्व वकाचे जाते 🖁 क्तम है। किस दुवी क्रमेवाली नाम, क्रमा, - उनका समझः वर्गन करता है; सामधान कम, जुला तथा अन्य और जल—वं वच होचर सुने। जो वनुन्ध हतानों, वेबलाओं मल्ल्यै सरक्रकोंको देनी चाहिये । साहक्रोको अन्य गौओंके लिने हितकर कार्यकि सिका सथा अभीक्षित जानकोंको जी संस्थानपूर्वक आना किसी कार्यके दिनो हाटी गमाही देता भनादि बस्तुओंका दान किया जाता है, है अवका सदा हुठ बोलता है, यह रीरव

अल्बन्स अधीष्ट ऑप किय है, यह चाँद धरमें जो भूग (गर्शस्य दिश्) की इत्या हो तो उसे अक्षय क्यानेकी इच्छाबाले और सुवर्णकी कोरी कारनेकाता, गायको बुरमको गुणवान् पुरुवको क्षत्र करना कन्न्यरेमें बंद करकेवला, विश्वासधानी, कारिये । तुला-पुरुषका क्रम सम दानांचे शराबी, अवक्रातरा, दूसरकी हकाका क्सन है। जो अपने लिये कल्यान बाहे उने अपनुरक्ष करनेकाला सब्ध इन सबका संगी सरस्वपर बैठक और अपने शरीरसे सीमी है, वह गरनेवर सप्तकुरण नक्तक नरकारें मधी संस्कृता क्षत्र करण काहिये। दिनमें, जला है। मुस्केर वधने भी इसी नरककी क्षान्त्रे, क्षेत्रों संध्याओंके समय होन्द्रानें, प्राप्ति होती है। ब्राप्ति, बारा, नौ तथा आधी एतके समय तका भूत, वर्तवाय और - कृतिका कथ करनेले भी तुलकुलले ही किरण मांक्य---तीनो कारवेने कन, काणी और कारव है। साओं सीको बेचनेनात्सः, भगिरहारा किथे गये सारे वार्याका अधिक वक्षत्र केनेवाला, बेल्ल-विकास भूत्रा-पुरुषका दल्प हुर कर देसा है। - करनेपाला अधा अध्ये अलगात स्थापने-इसके बाद कराक्टराजन्य सहात्य एवं बान्य - वं अब बाकी नवानाह अध्यक्ष क्रिक्क्क्क्का भर्णन् करके सुनत्कृत्रारकोने नगात्वे काराचे जान 🛊 🖼 नगधन् श्रेष्ट स्थापा । गुरुजनीका अध्यान कालेवात्स सवा उपके पालनान्यकम् कमर जो नएक है, तनका प्रति हर्वधन जोलनेवाला है और जो वेक्सी क्लीन मुहल्ले सुनो; धावी प्रश्न अन्तीम निन्दा करनेकल्ला, वेच बंबनेताला तका बालनाएँ भोगले हैं। सैरव, जुकर, रोम अनन्त्र साँखे सम्बोद करनेवाला है, बे भाग, जिल्लाम का निवासन, भारतन्त्राल एक-के-सम लवन मानक नरकार्ने जाते हैं। मारकृष्ण क्षयम निर्माणन, पाँच और विस्तेतित सध्यक्ष नरकार्वे निरम्न है। बहानेबासी बेंसरची, कृषि वा कृषीक, बर्टाट्राको दुवित करनेवाले पुरुवकी की हेसी

ब्याम है।

उसे अफरारम ही सक्ष्मिको कारणा है, यह जाता है। अस्तिपासन माध्या करकार्वे जाला है।

ही गाँग होती है। को पूर्ण स्थान साहाय अलगहर गोप करनेवाल गया। अपने अनेर शिक्षणांनी हेन करनेपारम है तथा जो। आधामने गिरे इए हैं, ये दोनों ही अधारके सामा र्वापत (असमें निलायर) कारत है। यहने असमा व्यक्तन संबंध नामक नरककी मुद्र कृषिभक्ष ज्ञानक राज्यने पद्धक है। जो जलकाने प्रकृते हैं। जो अञ्चलती होकर भी इचित कहा (इसरोक्तो प्राप्ति वर्तिकानेके रिग्वे । स्वपनी वीर्वस्थलन करते हैं राजा जो प्रतिसे आधिकारिक प्राप्तेन का दिसाप्रधान सामाद किया करते हैं, वे बानोजन नामक नामाने धन ) करात है, का क्रमीक नामक नगकने - गिरते हैं । इस स्थार में तका और भी सैकड़ों -पाला है। को नराधव विश्वपन, देखकन और । इसारी नरफ है, जिनमें पायकर्नी आफी अतिर्विकांको क्षेत्रकर (करिन्वेक्टेकके हारा चात्रनाओंकी अन्तर्वे कार्यकर कमाने जाने देवता अस्तिका परंग कर्ड अर्थन भिन्ने विना है। इस उन्होंन बायोंक समान और भी हों) क्षेत्रन कर लेला है का उस लालनकां सहयों क्षत्रकर्न हैं, जिलें बरकामें बड़कर नरकार्वे रिवरता है। जो शास-अवहाँकर चनक चोवा करते हैं। जी लोग वन, काणी मिर्माण भारता है, यह भी उसीने जाता है। और सियाद्वारा अपने वर्ण और आधनके को बिज अन्याजने नेवा लेखा है. अस्त दाने - बिरुद्ध कर्म करते हैं, वे भरकने लिखे हैं। प्राप्त बारता है, यहाँके अवधिवाजीयों यह - व्यवज्ञां किर पीचे करके स्टब्सके को प्राप्ती कारता है और अध्यक्ष-पश्चमा कारता है, वे अर्थअंशकों रहनेवाले देख्याओंको बेरण क्रव-के-लब लॉबरीब (क्वबह) नलबर करते हैं और देखतालोग भी नीचे दक्षि मस्कानें जिस्से हैं। जो सोचरसक्ते बेचनेनाले क्रस्तनेना दन सभी अधीनस नाराती उनकी भी नहीं पति होती है। यह और जीवांधरे देखते हैं। वादीकोन नक्क जीवके प्राथको नह कारनेवाला कोर बैगरणी नदीचे अन्तरात कवात: क्रमीत करने प्रष्टे स्वापत. कृति, प्रश्नवर, पक्षी, पञ्च, मन्या, वर्णाला को नवी अवानीसे बतवाले हो धर्मकी -बावब-देवला सभा बुल्क्स होते और अपतर्म मपाँताको लोको है, अनुनिय अस्थार- चोक्र प्राप्त कर लेले हैं। जिलने जीव सर्गने विकारके राते हैं और इस्त-सम्बद्धे जीविका | हैं, उसने ही भरकारें हैं ! जो पानी पुरान अपने कारते हैं, ने करन राजक परकार्ने कार्ने हैं । कार्यका अल्डिस नहीं करता नहीं ररकार्ने

कारपीयमध्य । स्वापना प्रभरे जाल् भंडोको बंबकार जीर्रकार अस्किकाले सक्ता बालोके किये बहान और सम् कलोके लिये पर्कशिकी विंता करनेवाले कसाई रूप जागशिल करने हैं। जा अहीप व्यक्तिमास नावक नरकमें निरमें है। क्राक्कानीक सिन्ने जी-को प्राथिति-स्तावनी भारतकारी इस्तरामा, अभिन्य और बैदन सभा कार्य नामचे गये हैं, उन समाने कारावाय को करेंगे संपक्ते अवका पैट आदिको संकारका सरका ही सर्ववेद प्राथकित है। ककानेके दिन्ने कवालेने अगर हैता है, ने सक जिल बुधनके जिल्ली कान्कर्ण करनेके क्रमी चक्किनास्त नरकर्षे गिरते हैं। जो अञ्चर पश्चानाय होता है, उसके लिये के

क्षांत्र प्रकार के दिन का अन्यान, विकास विद्यालय किया तुमने संस्थे क्षा गाँ है -स्वरण करना है, उसके सारे पानक नह हो

प्रकारक परवार किराबा सारम है जाते हैं। इस्तरिये का बानी राजार सहि क्रमांच्या प्राप्तीक्षण है। प्राप्त काल, यहाता। यहात और वर्ण में पाल और कार्यकार, राजने सका कथाबु अर्थन्ते कृत्यके हैं। इसने पान है। इसने पान से मनवान् दिल्लाक व्याप्त करनेम क्यानेहर ए स्व देनसम्बद्धि क्षेत्र एका एनस्यान । हात प्रमुख्य प्राचित्र अनुस्त्रों हाह कर तथा जान तथा हुन ही तथा करनी प्रीचेत प्रदेश है। सम्बन्ध दिल्ला बरमान सम्बन्ध कर्त प्रत्येकानी होती है और कार्य द स और क्षेत्रराज्य क्षेत्र के मार्थने करून कर्ण नेजनानी का जानी है, तम का विकास क्षेत्र क्षांच्या प्रदेश प्राप्त कर नेवर है। जिल्ला है कि कर्र की बसर्च व साथ प्राप्त है और किन कर होन और एम अने कार्य कार्य हान्ये। य हारतान हो है। ये हार-टू सानी कार्या है मिन्नक प्रमाणक प्रान्तकों की समा राज्य हो। किन्नकों है। इसमें की परवर्त है और इसमें की कार्यक्र विभी हुन्द्र अर्थि कार्यके व्यक्ति व्यक्तिक कार्यक अर्थक के अनुसार है। यह अर्थन मा अंग्यरंग (निद्या) हो है। यूथे ? जो पूर्णा जारधार विद्या हानस्था हो है। जर पाने

(384PH 123-24)

### मृत्यकाल निकट आउके क्षीन क्षीनसे लक्षण है

इन्हरं क्यान देखें, नक्से और समजीका परिचय देकर संज्ञानके फल 'पण 🚧 💕 श्राप्तम् अत्रदिका वर्णन किया एक कर रचा मारको विवयो जासभीके प्रश्नेक सन्त्यारकीने सहा- श्रुविकोष्ट , पूर्वकारकी कार्यर्राजीने जन्म प्रकारको दिल्ल कार्या मुक्तार करनेश्वर शिक्ताते प्रकार करके अले मही मात पूर्णी भी।

पार्वली जोर्टी—पानसन् ! मैने आपपति क्रकरो सन्दर्भ यस जान रिच्या । देश ! सिश मन्त्रेश्वरा निम विविधे निम प्रवार अल्पवी कुल होगी है, यह भी मुझे सता से गया। मिन् प्रभो । अब भी एक संसव स्ट गया 🕯 । यह संसव है जालवाको अव्यक्तने । हैव ! कुलुका कवा चिद्र है ? आयुका कवा प्रमाण है ? सरक : च्योर में अवस्था (bret है: नो पहा ने एक क्ले क्लक्ट ।



अवस्थान करीर शक आरमे अवस्थ के बीन्त

कारने, मेत्र और जिल्लाका संस्थान ही जान, सम - जीवित नहीं रहता ।

**प**ढ़ अंत्र्य और अंगरने कुछ रामन दीनों में यह वृत्युवा क्रान होता है। यह अपनी सर्गायां जानना काक्षिपे कि जब वनुष्पाती कृत्यु 🕬 निरहे रहित देखे अधवा अपनेकां कावालं बहीनेके बीतर हो जावनी किये ! जब हुँहा, रहित बाबे, तस बह नपुन्य एक जान भी

भी छः व्यक्तिके भीतर ही मृत्यु जानकी 📉 व्यक्ती ! से मैंने अञ्चलं प्रकट होनेकर्तक कार्यिये ( मारे ? मो एक कुमके मीठी होनेकारमें । कुमको एकाम काराये हैं । भद्रे 🕽 अस महार फिल्कर्जरचेंच्ये चणरच्य आमाजच्ये ची अल्डी अबाट होनंबाले स्टब्रामांका वर्णन करता हैं. मही सुराता, उत्तरकी कृत्यु भी छः महोतेके सुनो । हेकि । अस प्रमुख्याहर चा सूर्यभव्यक्त भीतर ही जाननी कहिने। जब सूर्य, बदामाः प्रधाहीन क्ये हमल दिस्तानी है, तब आधे का अस्तिके श्रविकाले अकट क्षेत्रेवाले कालवें ही व्यक्तवार्थ मृत्यु हो जाती है। प्रकारको समुख्य नहीं देखना औ सब कुळ अस्त्रकती, बहाबान, कप्रस—हन्दें जो न देख माला-कारण— अञ्चलारामाण ही मिलानी सम्रे अथमा जिसे साराओवा दर्शन न हो। हेता है, तब उसका जीवन कः माराने अधिकाः हेता पुरुष एक मानाका जीवित खाता है। नहीं होता । देविष ! क्रिके ! क्राक् मनुष्याका कार्की आहे. अहोंका इत्तर होनेका औ दिशतओंका क्रम राज्यसम्बद्धाः एक सहस्रहरूक कड़करत हैं रहे. | इसर ४ हो — करना मूटला इसमी दो तो छः सब उत्तका जीवन एक करा हो रोग है— ऐक्ट - व्यक्तिमें विश्वय ही गृत्यु हो अली है। यदि मानन कर्षण । इसमें सेसन नहीं है। जब प्रत्यक नामक साराव्य सुवका अध्यक्त सतरे अञ्चलि जैमादाई अपने रूपे और साल् । बुर्वनव्यक्तवर भी दर्वन व हो एकं, रासमें इन् मूल जान, तम वह ननुम्न एक मारानक हैं। अनुष और प्रध्याहर्ने अन्यत्यास होता दिरवानी जीवित राज्य है—प्रसर्वे संक्रम जहीं है। है तथा गीथ और काँचे वेरे रहें हो उस रियोगरे जिलको क्रम करने रागे, जाका अनुकारी आयु 😥 व्यक्ति अधिकारी नहीं जीवन पेडह दिनसे अविक नहीं बलता. मुँह है। यदि आकाशमे सहवि सका कर्पकर्त और कारत चुरुने सने से वह जानना पातिने (क्रावानक) न विद्याली है हो कारतह मित 🐷 महीने जीतते. जीतते इसकी आयु चुरव्योंको इस प्रत्यको आयु हु, चास ही होच क्रमार हो जावनी । भारति ! जिसकी जीम - समझनी चाहिने । जो अकलात् सूर्व और कुल आप और दोतोंने समाद निकलने लगे । करानाको राहते करा देखता है और सम्पूर्ण क्लकी भी कः महीनेके मीतर ही मृत्यु हो कारी। विश्वनर्द जिले कुल्ली विश्वकी देती है, यह है। इन विद्वांसं मृत्युकालको समझन अध्याम हो छः महोनेने वर नवार है। महि व्यक्तिं । सुन्दरि । यात्र, तेस्त, वी तथा दर्गकर्ने । अवस्थात् , नीली व्यक्तियाँ आकर पुरवकां भी जब अन्यनी बरका। व दिन्यापी १ वर बेर से तो बरसायने उसकी आबु एक कार है। कियान देन्याची है। यह काल्यकाको प्रान्त प्रोच जानती वाहिने यदि तीच वर्धेना अधना पुरुषको कह जान लेना काहिये कि उसकी भी । कामूनर किरवर कद जान तो कह पुरुष रहेता है। अलपु 🕸: भारतसे अधिक सेच नहीं हैं। एक मस्तके मौतर ही बर जाता है, इसमे रक्वार । अब दूसरी कत सुके, किससे सराव तहा है। (अध्याव १७—१५)

### कालको जीतनेका उदाय, नवधा सन्द्रबह्म एवं नृंकारक अनुसंधान और उसमे प्राप्त होनेवल्डी मिद्धियोका वर्णन

कारक बढ़ा जिकरात है। यह शर्मका भी पृथ्वीके पौत्र, जराके जार, हेशके सेन और प्रकारक सकती है। आवने उसे उन्हें कर अपनेक के नून होते है। आकाशका स्थानक दिका का, परंतु अनेक प्रकारके लोजीहरा एक्ट ही गुल है। पूजी आदिनें जो गुल कृत्यादृष्टि होने और कर मिलनेसे बहु काल-क्षानी सक्यको समझ्ये। देनि ! इस की क्षत्र सका उसका प्रभाव बहुत कई क्या । कारण कालको औत्तरेकी कृत्वनातरे विकासे कर कारावारे के किया का पूर्वक अवने-अवने कारावे असके अंसाध्या क्रके ? वर्ष के तो पुत्रे वात्त्रपे; वर्षानिक पूर्वाच्या किरान करे। अबन औरिन्टोंने जिसेनिन और स्वतन्त प्रथ है। अबक क्रोबक्कारके लिये ही शरीर भारता अससनकर फारते हैं ।

वज्ञ, गक्षार, जान और मनुष्य-किसीके बुलकर अध्यक्तरमें कोन बारण करें। क्ष्माता; वरंतु जो स्वात-वरायक योगी है, वे. वे. वडीतक दक्तवे रखे । उस अक्स्पाने क्षारीरकारी क्रेनेवर की सुरायुर्वक कालको ऑफ्रकेंस्स प्रान्य सुनावी देला है। इससे

देवी क्यूंटीने कहा—प्रामी है कालसे मुख्यीचार काविश्रीय होता है। मुख्यी आदि आधारराज्य भी नाम होता है। यह भरोकर अह कामप्तः अपने कारणमें तीन होते हैं। अब इसने अल्बबरी स्तृति थी, तब आप चिए। बताबे गये हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं— क्रीताह को राज्ये अभैद कहा कारण पुना: अन्यनी प्राप्त, स्वर्ण क्रमा राज आर राज्य । सन्य पुन इक्टरिक्टी आहे. १३४१ — पूर्णल: स्वरूप हो. असने मुलको खाग देता है, नम नह हो जाता राजा । आसने उससे कलवीशने कहा — 🛊 और अध गुणको काल करता है, एक 'कारक है सुख राजीय विकासने, किरणु रनेचा अस्पार प्राद्धानीय सुआ प्रतासका जाता है। तुन्ते देख नहीं सकेंगे।' अल प्रभुकी देखेबाँर ! इस प्रकार तुन चाँची भूतोंके अतः महेशार । क्या वहाँ ऐस्स कोई स्वधनः जोगीको जाएको कि वह प्रतिदिन प्रकार-

योगवेका बुक्तको वर्तहरे कि सुकर **बैतका**र निरुद्ध कार (आजायाय) द्वारा योग्तप्यास करे । रातने िय कोर्क — देखि ! श्रेषु देखता, देख, जब एक स्त्रेन सो जाने, उस समय दोवक हारां भी कारावा नाह नहीं किया का तर्मनी अंतुतीले दोनों कारोंको बंद काके मह मार देते हैं। बरारोहे ! यह कहाचीरिकः मेध्याके कारका एतवा हुआ अप श्रामानस्वे करीर सदा कर भूगोंके मुक्तेसे एक है उत्पक्ष अस सकत है और सम्पूर्ण रोग्डे तथा ज्यर होता है और उन्होंने इसका तक होता है। आदि बहन-में उपस्थाका आहे नाम कर विद्योको देह विद्योग ही बिल्स जाती है। बेना है। जो सरफक प्रतिदिव दूसी प्रकार दे अनकाराने काम इत्या होती है, जायून महितक शब्दानावक साधानका कारत है. सेवाराम्य प्रकट होता है, सेवारे वासका यह कृत्यु नवा साधको जीनकर इस जगार्**क** प्राचनका करावा भवा है। और वालमं स्वयन्त्र विवासना है और सर्वज एवं सम्बद्धी होन्दर भाजूनों हिर्देशकों जह कर रेन्स है। जह होना है। यह पुरानों भी उसके केले अवकारानें कर्वते कृत काहर गरमता अञ्चलके क्रेनेकले लाजका विकास देख है, उसी अवसर कर अवस्था पुरुषार कोची. कारत है, फिर करून चतुन्त्रको इस प्राथनाने सामान्य संस्तर-अध्यन्ते भूक हो प्राप्ता है। पूर्ण साथ हो इसके किये से बद्धन ही क्या कार कार को विकास प्रतिकृति कियान किया है। यह प्राव्यक्त में ऑकार है, में क्या है, में कुरमार हो करा है। देनि । इस प्रकार की - (विना अस्पानक असमा दिया कराने ही केले बान कक्षणात्म पूजा पुआराम्यो केंद्र . जिमे निका है जिसले हेला है। यह प्रत्याक केता है, उसी नरह मोक्षाकी प्रकारकार केती। करन कारकारका है। किये ? प्राप्त परिवासी कारे बन्धनीकी स्थान केल है।

कामुकी आधिवारका कारते हैं, के मुकेशे हैं, विन्हें अन्तरकेश पुरुगेंके महिला किया है। अवस्तानों भारते और पान-पाननों में उन्हें प्रनाह करते कहा रहा है। उन क्षत्रका करते हैं। यह प्रत्यक्षक है कुरस्य, एक्ट्रोको सर्वात्रीह भी करते हैं। वे कन्य भोक्षणा मारम, अक्षर-भीतरके चेत्री क्रमणः इस प्रकार हैं— र्गाल, अविन्यानी और सम्बद्ध क्यांक्योलें येथ, यांच्य (क्रांक आदि), शुरू शीक पर्वाद्ध है। इसे सारकार कर्ष्य गुरू हो। (शिया अवदि), पाण्या, बीया अवदि,

कार पुत्रा वह सब्द प्राच्याः सूनगरे जीव है, न अश्रून है। वह अन्यक्त नद क्षेत्रों कुरुश्वक्षाने जिल्लाका साल कारण है। अबार होनेकारम कुल्() है। कुल्ला ज्वारण कुरू कालुबीक जिल्ला इस्ताल अनुस्थान इस प्राच्यास्त्राको गाकर भी को शुक्षरी। बारते हैं । असः मी प्रकारके कन्द्र कराने अने

क्यों है। जो सोप पारस्कानों नेवित हो बीचरी, इन्होंन, पद्ध और क्यों नेक-प्रमाध्याको नहीं जानते, ये पानी और अर्थन—४४ में प्रधारके प्रान्टेको सारानार कार्यों करून चीतके पंजेषे केने साने हैं। इंच्यानक अन्यास बारे। इस प्रकार सक है मनुष्य प्रभीतवा संस्तरमें बच्च रेजे हैं, ब्यान करनेकाल कीनी कुन्य और क्योंके कार्या करते आरमपूर परकार दिल्ल नहीं हैता है। देनि हे पोक्रमारके (बाब्रह्म करवारक) भी प्राप्ति नहीं होती। क्षात कुरनेवा प्रयक्त करनेवर भी उस केली कारकारकार प्राप्त हो आनेवर क्युच्य का क्रव्योधिके गाँवि सुरात और अञ्चल क्य-कृत्य कथनते पुत्र हो साल है। स्थित कली-कले परमालक हो काल है, का भी और आरम्ब क्रम्यकार बहुत बदा विद्वा है। यह दिय-रात इस आरमपूर्ण ही राज्य रहे। प्रमा समानो कारपूर्वमा भौताकर सुराव देशा कारपेशे शता दिनोने वह साथ प्रमाट अस्तरभार आयोग हो प्रतिदित प्रायक्षणाया होता है, जो मृत्युको प्रीयनेकारम है। वेति [ अध्यास करना पार्कने। सौ धर्मको यह सम्ब नौ प्रकारका है। कामन मैं अवस्थानकार कुद्ध पुरूष अवस्थित प्रत्या अध्ययंत्राको वर्णन बरला है। यहरे से अभ्यास करे तो करका प्रतिस्थानी सम्भ क्षेत्रसम्ब भार प्रकट होना है, स्थे मृत्युको जीतनेकारक हो जाता है और जो अहम्बद्धिका समृद्ध साथय है। यह साथ प्रांत्यकृत्यते प्रतिन्यो व्यानेकारम् आवेत्यः अतः एव रोजीको हर रेजेकारम् प्रया करणी कर्मनाव कर केन है। यह किया पूर्व और यह । और कुन्युरेंट करूने हुए अन्त है। देशवरि " अनी सकतो क्षेत्रक है—इक्तो संस्था की अञ्चलका अनुसंबाद होन्दर प्रकान्ता कार्याच्या प्रपत्नेकारण है। इसका प्राकृति मेककार्यंत विकासने केमीकी माध्ये विकासिका बार्वका हिला प्रकारण खाले हैं। यह गया जान करना है अनक निर्म कुछ भी समाध्य क्यून्स्टर्म्य प्रसार कारणे हैं तका क्रमकी क्रम्य । इस्ता । यह साक्रान् दिख ही है, क्रमने सेक्स्य सीचा है, जिसे जोनी पूरव ही कहा सुको है। असक्ष प्रचानकों स्थान स्थानका पूर्णपत्र प्राप्त क्षेत्री है। वंधी-सदस्य साल क्षरवेश्वरें : स्वकृति हो ?

dentennreupbefreibres zuennehmeinbent net bieb jampanpanparies expepting trept. क्षातीच्या करके अवनी और मीकवेकना है। योगीको अन्तर्व तत्व प्राप्त हो जाता है। कुरान कारणबाद है, जो प्राणिकांको गाँउको कृत्यीनक विकास कारवेकाम संस्था उत्त 🛊 । सोवारा १५५ मार है, को अधिनायने एक कारक क्रामंत्री पूर्वि अपने के संस्थि है। प्रकारम और कारको निर्माण हमें प्रचान स्वापन नहीं मांग्या पहला। कर-ना । से क्षते । क्षेत्रक क्षत्रक नाट है। विकासर प्रदर्शन, अनिविध एकास्तरिकाने अञ्चलनी नेकारकार क्षांकृति हेक्कार अधिको अञ्चलक कर मेनता है। यही होत्य । इसे वालेकारी क्षार सिर्दिह प्रता हैरत चुन्नको सन्त्योग्यों ना सान ही सका है। हो जानी है। यह सर्वात, सर्वार्ती और कर्ता और राजकांकी बरमाने का नाटमें इकार्युमर क्षमधाने क्रमार सर्वत्र विकास अरक्ष्य से केगोको प्रमार्थ इन्सान अनुसार कारता है, कानी विकारोके वारीतृत नहीं कारकारी की कुन बाली है। पोक्की कर नहीं है। परवेक्षी । इक प्रकार कैने गुकारे हेरिक है इस बोर्का कार्य हर दर्जानकी पूर्वक अर्थन किया है। अब और एक सुरूप

# काल या मृत्युको जीनकर अध्यस्य प्राप्त करनेकी बार योगिक माधनाएँ — प्राजाबाम, भूमध्येषे अभिका ध्यान, मुखसे वायुपान तथा पुढ़ी हुई जिल्लाहारा गलेकी घाँटीका स्पर्श

कारत है को क्रांची को नावद्वरहार्ज्याच्या काव्यक्रकारों। असके बारवर्त ही ब्ला आने हुए कारायके जीन किसर प्रचलत काल होता है, यह काम मुझ रोजन है। इंद्रण ने जिसर हर्न प्रत्यानाम् पाछ

बैरे केरियांक क्रियरी कावरणे सब पूछा चीना सर्वत बवार और परान्त है। जन कुरम्पर किया कहा की की। कंपी किया ही हानी है। जिसमें कई कामूको सीत निया प्रकार कार्यका स्थापन कारण कारत है। इसके, उनमें इस सम्पूर्ण जनगरर विजय का भी । क्रिक्क्से भी कहा एक है। इस्तिनने बान- - सरकानो कारिने कि वह करा और क्रांक्सेंट क्रारा कृत्यु दिकारको जानकार कृत्युको जीननकी प्रकार सरा शारकार्ने

क्टॉर्ड कोली -प्रची । वर्षि ३०० प्रात्तवाको समा हो सक। हेना करनेक अधिको अदीहा बारनेशाली है । उसे अधिका बारनान् दिलाने कहा - अनुन्ति ! सहस्य असामक बारामा राजा है । यह कान् बाहा और बारका है, फिल्के अपूजार बेलिकान विज्ञान और प्रत्या अकारी अपूजि वासूचे

विकार को अवस्थित कोरावरायाम् योगीयके स्थिति प्राप्त करात है, यह तक विकार केरे

कारीओंडेर चरित्रक और ध्वानके क्षार कार्य करते हैंदिए। इस्त कार्य देखा केर्य का कारिये । केंग्रे सुमार अन्यते क्षेत्रानीको हैतदि नाम कामा है उसे की वाल का है । कुँच कुँकवार का व्यक्ति क्रम अपने कहा पहले हतो नानाको काम्बोलक बोलकात मार्ग्यको मिन्न मारात है, जारे प्राचन न मोनाव हो ऐस हारात- मुख्या कहाती बोर्गीको प्रमाणकाम् अञ्चल कान्त्र अन्त्रे मुख्य अक्टन्स केन्द्रात कान्य्र और पानीका । प्रान्तानामको अन्यत्र विकासके बताना । पूर्व ( चन्य और होंचूका क्या) असे वार्तानाके रिक्ता प्राप्त है, व साराध्यक्त प्रत्येक्त प्रकारिक प्रधाननी है। प्रमुख्याकारों हो क्षांच्यों प्रकार, नेत्र के और प्रापंके क्या है। अर्थप्रका केम अन्यवस्थान प्रकारक होना राज स्थान प्रतिकारीओ अनुसाधारी, इसमें हैं, इसे अस्तावारीओ होती होन्यानीओ को दल अनुस्त अपने विकार है। अपनेते अन्यव्यानपूर्ण व्यापने विकास व्यापना कार्यां और अन्य विराजनार्थात् विद्यार है देश सरका है। इसमें सेवार सही receives the up up at the \$1 tirk peak depleant ample प्राप्तानम्बर्धे नेके नहें। प्राप्तांक प्रम क्षेत्रों केक्क्ष्में कुछ कुछ प्राप्ते नहें और अन्तरमध्ये का प्राथमान है। बाह्य और अने, कार्य एका हैआ इंदर्गिकनी mel mell, our me-most role melt it med appears, sellen farer och i प्रोत् प्रारम्भवस्त्रेतः स्वत्रान्त्रम् सान्ते अस्त्रात्र प्राप्तात्रम् से सात् सान्तेत्रः स्व क्रानेपर अराजनार नहीं और है (अराजि कृता । प्रत्न होतरीय अर्जनाते ऐसा सरकार है। यह हो पर है। । देश र यो दिया की पार्थकार प्रदर्शन प्रदेश, अराह, कीनी, प्रदेशी कहा सम्बद्ध कर्मा कुलांके अवधारणो एक हैं। इन्हायनुष्याः समान राज्यानी होती है। कार केल है का फिर करनारे करत है कहे. जोहांका जीवनी उपलब्धनी जानाहर्गक Bigrafield specific arrives provide transfer or telephone transfer. प्राथमकान प्राप्त निर्म गाम है। में दिन कार्य, बोर्च प्रधानीक करें क्षेत्रक क्षेत्री कार्यन एक प्रान्यक्त कार्य है जब अन्तेत्रात्व के प्रात्त है एक क्रोपारिका क्षाको जन्मको परम्बात स्रोत हो गए पर क्षा प्रातीर क्षान्य प्रात्ते प्रतिक व्यान्य है। यह भीर प्रमुख्यानको अस्य है। अ अस्तरन: चानी कारण-सम्बद्धे अस्त करके प्रस्त र्मान हो तक प्रकारको प्रत्याकार कारण है, अर्थाय होता हराया अर्थरके प्रवेश कारक, बह कर और कुन्नों जैनकर कर्नों अनेकर कार्य क्रिकेट के ने ने कार्य है more referring at a countries for community to the special spe **या** विश्वविद्य स्थानम्, प्रार्थन्तः प्रेच्या, प्रणायनः । और प्राप्ताः ।अनुस्य हो आवाः प्रमुपन्ते अन् क्षीर क्षेत्रकेन्द्रों काल कर राज्य है। इसकी गाँव, क्षारकों कर नेपार राज्य आवशासकों विकासन weren erreit ab arell it erm art especies, paralle fiel greitelt fer err bereitrebt. भोजन को परंग मुख्यमें प्रदेश अन्ते हैं। ... प्रभावने प्राप्त कर गेला है । को बावकारणे direct i with then were seried wit sale system armed directly in such gar

रेला है।

घोषी पति (सायमा) बसाबी जली है। कर लेला है। योगी अवने मिलको काले काके वामकेना .... क्रिका व्यापेक अञ्चलित क्षीतवार वर्तकारी भी। देवलकोर्ड की प्रकान्त्रिक विचा राजा है, स्थानी । प्रत्यक प्रतीर दिल्य और संज यक्तन् अन्यरम्यको प्राप्त क्षेत्रा है । हो जाता है। ज्या क्लमें शकी और मेनमें

And by naging consequences out account of the first of the consequences of the consequences of the consequences महान् कारियंत कृत्य (कामानाः) यहे मैं। चातुर्वते सम्बन्धाः कारतः है। सम्बन्धिः दृष्टि कानमा है। इन्हेंक्से मानकार मन्त्र काल्य का मानकोर सामान ग्रेस से काली है और उने मुख्युको स्थ्येत जाना है। मोक्षक स्थ्ये पुरुषे । हुएको भी क्यां सुवायी हुने स्थानों हैं। स्थाने क्रिक्स कुलत काई कार्न जार्र है। <sup>\*</sup> शांप ! केस कार्य कार्य और प्रेशनमें हो जार्य है हुन प्रभार की गुजरे रेपानरकों कियानकी पात अञ्चनकी मध्य के रिवासिकी कुरून विक्रिया प्रकार कि.क.है, जिसमें बीची, एकान्या प्राथी है। यह समृत्य कुल्म ओके काराचा विकास सामार अगराजका आहे कर- वर्गन को कार्नेनक जीविक राजा है नका अवनी जनम मुद्दिके क्षेत्रा कृत्यातिक तुल्या हेरिक रे अबक् पूर्व पूर्वान क्षेत्र प्रकार हो प्राप्त है। उनमें इंब्यू-ट्रांगर निवार-स्थान क्ताता है। विश्वास अनुव्यवदे सुन्यु नहीं से नी । प्रतिक जा अभी है और यह त्यद्र ही युन्ती हेर्नि । ब्राइन् करनेकाले कांगियोची रहकर अस्प्राहाने निवारकारी सन्ति प्राह

्यानमे । अस मृत्या विजय कर्मा क्रांतर्व सुरुष्ट अस्तराज्य केंद्रे । यह प्रारीत्वर्के पुत्र: पुत्रती विक्रि करा रहा है, जिली आयुनिकाले शुक्रके क्षरा भीरे कीरे कायका अस इसे सुनी । योगी पूजा असनी जिह्नाकी कान बारे । तेवार कारनेवरे क्षानावरमें सालका आकृतार मानूनो लगानेका प्रवास करें । कृष्ट फोनर निवस ऑन्क्रमाची प्रान्तवी पूर्व राजको अस्तानक देना कश्मी यह क्रमण नामी कारती है। इस क्रिपेको आपके क्षारा नेकार क्षेत्रक गानेको क्षांदीयक गाईच जाती है। हुँचे । यह स्रोतन्त जल अनुसन्दर्भन है। यो। स्वयन्तर जब विद्वाल सन्दर्भ परेंग्रे भएने हैं, बोजी को संग्रीत बीज है, यह काणी कृतकों । तब प्रीत्यन स्वयक्त काल काली है। जस अचीन नहीं होता। अने भूगर पताब नहीं शुद्धाचार को मानी रुद्धा पीना है. यह

(अध्यस्य २०)

# चगवनी उमाके कालिका-अवनारकी कथा—समाचि और सुरवके सबक्ष बेबाका देवीकी कृपामें वधुकेटभकं बवका प्रशङ्ख सुनाना

इसके अवस्ता साम पुरुष सर्ग वर्णन मुक्तिके गक्षान स्थितिक स्थाने कपुरुवानक सन्तन्तर सन्त्रक राज्यानीत कहा अञ्चलकाक्ष्में केंग्र सुनहीं सूचने क्या विज्ञानक काम का मान्यक्षी अवस्था **आयो भूतक अवसाद विभावी अवस** 

मेट्यमेरी कृति महत्त्ववर्तान्त्वाने पान्य, कारणाः स्थापि स्थापनियानुसार हात्र, पान्य विक्रणे सम्पत्तक । · 香味 香味 (中央) (14)

ngg al y day <del>ang galand de la la na a de la na a de a na a de de q</del> e e e e d'agre<del>q que pi</del>llend e de mannan n' है। क्षेत्र हो। कारणो प्रत्यानको प्रत्यानी प्रोह स्थान है। क्षित्रं अध्ययन्त्री नहीं क्षेत्रते ।

भोक्कर दूसरे देवी-देवासओकी प्रत्या होता। विकास है, वह राज्ये स्कृतकेका बर्गकार काल .... एक सका शुरस रिकारको, वसके

इतिकारों के क्या राजनीय काल सुन्ते को जान है। क्रिक्ट सारामानो को जाति क्रमा अन्यान्यकारों मान्याचा राजनी है तथा। यहारे पुरस्तानीकी अन्यान्य प्रात्तीत होनी है, मनुष्यांका चीन और मोक् प्रकार कार्यकार्ता अन्य क्यों प्रमानी आराजात कोन क्या पूजा

प्रकार करान क्षेत्र पुरस्त काले हैं। - पूर्वकाओं वाराव्य पुरस्त कार्य पंतरक प्राप्तानक नकेवरचारे को असक बेकाक गारी करत कुटी की 1 जब समय केवरी कारण है परिच है, में एक कार्य विश्वास के प्रता दिया में को का पर है, गुरुवार है। व से उल्लाबीको एका फारवाली पूजा पान कार्याक प्रज्ञान विद्या भरतार्गक है। न्यानको । दशकानक सामे और । कारको स्रोट्यू क्या सन्त हो पर्व है। सर्वार किन्यान्त्रको पुर्वत कार्यन्त के प्रतास को कुछ सुरक्ष हुए, को प्रवास कर अर्थर अभिन्न द्रम्मे सुन। सुन्ती । अन्य अन्ति सन्तकन्ता सम्बद्ध से । में स्टब्सिस्ट हुली अन्तररोक्त वर्णन करियो । त्रवणी- जनकाते, क्रकनेकृतन, निहत्त्, वेरीकतः कानी अन्यत्वा अन्ते गुलांको पुर्वता कालाना तथा अक्रमकान कर्मकार क्षीन वृद्धिकान् मृत्य विभा क्षे सकता है। प्रकार कार्यकारे क्षेत्र वृद्धि समान नेवारी प्राची कुरत की कार्य प्राची काम समानदें, पाता मुख्यके कुरतीया प्रावश्य कार्य संस्थ नो प्रेम समा हर जा उनके प्रयक्त वानानेत क्या - व्यानकार्य । पूर्वनोत्तः पुरस्कारक द्वारा क्षत्र नेवाद प्रवासी नार्व कर्म हो और कर्पन्त कुलकृत्व हो। क्यांनिक हो। उन्होंने पुरस्क व्यापन्ती राजकार्य करा अंच्या क्याने पहान् व्यानको विकास अञ्चल्यानीको क्या आत्म अंतर के प्राप्त अन्ते कुछ पहें हो । यो इस काराओं सुन्ता कुलों आधा राजावत कहा कारायक युद्ध हुआ। क्षेत्र करियों हैं. प्रमान कारणप्रकारियों कर्मा प्रमूचन वर्ष प्रमान के अन- पुक्री कृतिकार की व्यक्तिकार नीची काना है। विकास - कुमार सुरक्षकी करावान हुई। क्रमानीन व्यक्त रियम परण स्वर्षित् नरमन्त्र सीरमाञ्जानिक साम्य अन्तर्ग अधिकारमं स्वरत्ते सुरक्तते विकास की वर्ष के पूर्ण कर है. कुरमूक कार्य कार्यापूर्ण के विवास की प्राप्त कार्यापूर्ण 🖟 प्रमानी समान अंदेर कुल्य की धान्य है। जो - दूसरी पृथिते आन्द्रे और वाले अधिकारिक महस्र कारण कारणां की भी कारणां का देवंदानी सामार रहता कारण कारण होने पूर्वत प्रकार क्षणानी मृति वहीं करते. वे पामभक्ष पृथाने जिल्हाकृतीके नहीं भी आक्रमण करते. वर्ष कोईक तथा जन्मतीय है— इंको संस्था यहिँ धरार्थक ग्रह देखा । वैक्यांच्य समाग्रह कथी है। जो परम्परायको निर्माणकार आदि गरू मी उनके प्रमु कर वैदे और महारंगीका पंचा नहीं करने ने संस्थानकों। सन्तरांग से क्षत्र संस्थित का यह सक हन बोर अध्यक्षण करते हैं. जो क्षी करणों कियाने वाची आहें। अन्ते अन्ते क्षणों बार

क्षेत्रको हेन्स करणान्त्र अन्यवस्था तथा। अन्यक्ष क्षेत्र स्थान क्षात्र क्षेत्र स्थान



कृतिकार अनुसार देशका और कार्य और कृत्येका क्षांत्र को होको वर्ष क्षांत्र के छ का। कर्त करमन्त्रको भारत गुँज गरी को । सब क्रीय-क्रम् पुर-अम्बर्ग १६८ से १ मृत्यिक क्रम्य स्थाने है । अन्यवरे कार्य क्रम्यतीक है क्षा अवक्रमाओं क्षाप अर्थन्त्री पीर रश्या पर । अवक्रमा मोजनो प्राप्त प्री रहा है र ब्युपारी । विकास केमार्थ, प्रमाणि उस काम काम्य निवास क्षेत्रका असर परकार किया ।

कुछ प्रतिक प्रोत अर्थन विकासनिकारी पार्टी अनावे प्री 🗡 क्षक ब्राह्मक है कि है की दिल्लाकी ने औं हा है क पुत्रे सलओ ।' समाके मुखरी क नपुर कान सुनकर बैत्यास्वर सक्वविने क्षेत्री नेतीने आँथु अक्षते हुए जेन और नकतापूर्ण कानोचे इस प्रधार उत्तर दिया ।

पेंद्रव कोला—सम्बन् ! मैं वैद्रव है। बेस माम अध्यक्ति है। मैं बर्नाके बुस्तमें उत्पन्न इत्था है। परंतु मेरे चुनों और की अमंदिने वच्छे लोक्से युवे करने जिलास देशा है। आतः अपने प्रारक्षकर्तते दुःची हो मैं अन्त कला अन्या है। करुवासायर प्राप्ते 🖁 मार्ग आबार में पुलें, फैलें, फ्डी, फर्ल-फर्लब त्रका अन्य स्कृतेका कुनाल-स्वरकार नहीं बाल कर्मा ।

धक बोले—फिन दुशकती तथा धनके सोची पुत्र आदिने सुन्हें रिकारन दिया है, प्रतीक प्रति वृत्ती क्षेत्रको प्रति वृत्त क्षत कर्ता सर्था हो ?

वैद्यार प्रेरा समाप्त । अन्यर अन्य निरम्पति प्रतिनम्पति नेपाद प्रमानः पति निरम्पति समानित परिवारकाले सेपार प्रभाव केना नाम

कुल नवा प्रोपन ब्याब्यूट्ट हुए केरन और क्रमानने परायम्भे पात्र अभि अन्य तथा प्रेमी धूरिना प्रेमान प्राप्त प्राप्त नार्थ । princess of safe unjuries that describe reach are mean of each कहीं होने हो। वहाँ प्रारंपण मुनीपूर्ण पेपलन प्रतासन किया और हम प्रपासन कराए बोधे क्यान पांचा और अध्यानुमा का प्रमुखन । अन्य का क्रानीव प्रमुखनाओं कुछ होर्नेजन । युक्ते राज्यान्त्रकोनी स्तर् व विका उत्तेर मैने महान क्षत्रपटि सरक रहें; सभावि क्या देश प्रथम कुराई स्कूल ही विश्वित प्रथम देशन अपनेत स्थानम सूत्री मेनांच नहीं des specie realisies glown and a manner it is a last that it is not that क्रिकार कर रहे से : इन्तरने ही पार्ट एक नेहरू - उरक-तर्थ- पार्थ- विकास - दिया है - स्थानि क्षा प्रदेश । राज्येन प्रमाने पूछा 💎 नेना 🤼 इनको अंगले हमानी मनत दुर गाँगि हो तो। marginate di lette alle fine destinate ann aprile menta productiva delle gi per gi i ant कोशक कार्यक्रम हो पिका, यह को कही जाते. कुम्म वार्यक मुझे कार्यक्र



भूगि *मोले---शतम्* ! समापन क्रांकि-राकता जनस्था महाभाषा कही गर्च है। वे ही अक्षके परमाते एर्डियकर मोहर्ने इस्त देखी हैं। अभी ! जनकी कावाले मोर्वता श्रीनेके बारका क्रमा आदि भाषण देवता भी परण रुवाको क्षी रुव पूर्व वित प्रमुखीको से कार हो कर है ? व परवंपने हैं रह अब अब मुक्ति परित करने से र इस्ट परवह करन empty used only to-4 ft.

कारके हैं। ये केटी मालगण्य महिन हैं ? अंगेर

ऋषि कोले<del>ं जात सरत ज</del>न्म क्षात्रकारक अन्यं दिवस स्ट और योगंधा धंसक्षत् केवल केवली क्षमा निकामर चेनन्त्रिया अध्यय से प्रच्य कर रहे थे. श्री दियो धनवान् विन्तुके वानोके मानने में अबुर जनम हुए, जो फ़ालबर बच्च और र्वकालो अन्यते विस्थात है। ये केनी विकासकाथ केर अकुर प्रस्थानक



plin ser-so also springs under it, set in the specifies green and क्षानकर्मकार प्रान्ति विश्ववे पृथ्वे प्राप्त विकास विकास विकास विवास क्षीत संस्था कारणे हैं। ज्ञानह " रिकासी अराज्यों एक अरोफ निर्म कारण हो। ऐस क्षार से ह्यान्यात कर राज्य सरआनी 🗎 से जन्मन विवासी गाँउने एक हुए कार्यानके प्रमानक प्राप्त हाने हैं। नहीं कारानक चार विराह्मकी वाहको हैयाओ श्रम में काम है ? क्या काम के ताल पुरस्कान पुत्र ने प्रते स्थानक सर्वाता है। इस्ते प्रति सामानिक निर्मा स्थान की पर्व ।

सहायमि देखा—वे केवे वैस्त अस्क्रमण योहित १ए ३० होई कृतवीने लह्मीपृतिये करना चारते हैं और भगवान जनाईन कहा। 'तृत हमसे मनोवाधित वर पहल सन्द्राके जलमें स्त्रे रहे हैं, तब उन्होंने करों।' धरमेश्वरीका सक्वन किया और उससे प्रार्थना **प**नकान् नारत्यकाको जगा हो।'

मननेपर सम्पूर्ण कियाआंकी अधिकेषी तब वे केएलले बोले—'हम केनाको ऐसी कारकारनी महाविद्धा फारन्युन शुक्त काल वाले, जहाँ जानसे भीनी हुई बरनी व इत्यानिको जैन्येक्य-मोहिनी अस्तिके कथने हो ('बहुत अच्छा' वहकार सरकान् विच्युने प्रकट हो महत्कारतीक नामने जिल्लात हुई। अधना घरभ तेजली बक्त उदाया और अधनी सद्दरन्तर आकाशनाची र्ह्यं — 'कमस्त्रसन्।' अधियर उनके मातक रसकर काट छला। बर्ग नल । आज युद्धमे नय्-वैत्यमको राजन् ! यह कालिकाकी प्रतासिका प्रसङ्ख मारकार में तुन्हार काण्टकका नगर कालैगी 👚 कहा गया है । सहाशते ! अब बहारकर्मक मीं कहकर में बहायाया जीर्हारके नेत्र और आदुर्मादकी कथा सुनी । देवी दवा निर्विकार मुख आदिने निकलकर अञ्चलकाया और निराकार होका भी वेचवाजीका द'ख क्रकाके दक्षिपक्षणे आ रहाई हो गयाँ। किर दूर करनेके रिज्ये जुग-जुगमे सत्कारकप तो देवापिदेव हुपीकेस करार्वन जाप क्षेत्र । अराज करके अक्षर होती है। उनका उन्होंने अपने सामने क्षेत्रों दैत्व वधु और अरीग्यहण उनकी इच्छाका दैशव कहा गया कैटपको देखा । का दैलोके साथ अलुक 💲। वे लीलाचे इसलिवे उक्कट हानी हैं कि तेजनी निकास पाँच इजार क्योंतक सक्तान अनके गुणोका गान करते हो। कार्युद्ध इआ । एक महामायाके प्रभावने

नारायण बोले । यदि त्यालोग प्रशास हो अस्मिके ! तुल इन दोनों दुर्लय तो मेरे हाथसे बारे जाओ । बाह्र नेप बर है । अस्तुरोक्ये कोहित करी और अजन्म इसे दो। मैं तुम दोनोंसे दूसरा वर नहीं मॉनला १

कृषि करते हैं। इस बकार पद् और - कृषि करते हैं। इन असूर्वने हेस्सा, कैटपके नामके लिये सहाजीके प्रार्थना सारी पृथ्वी क्लापीयके जलने कृषी हुई है;

(जन्मान २८-४५)

### सम्पूर्ण देवताओंके तेजसे देवीका महालक्ष्मीरूपमें अवतार और उनके द्वारा महिषासुरका वध

देवनाओंको वृद्धमं पराजित करके देवराम विमाजनात थे। यहाँ पहुंचकर सब

ऋषि कहते हैं: -१९अप् ! राज नामसे अनुका सिंहासनपर जा बैदा और कार्यलोकामें प्रापिद्ध एक असूर था, जो दैन्यवंशका रहका जिलाकीका राज्य करने लगा। त्या दिस्रोमिक क्या बाता का। अससे क्यांजित हुए देवना ब्रह्माजीकी शरकने गर्थ । महाराज्यमी महित्र नाधक अनवका जन्म ह्रह्माजी भी दन समक्ते माथ ले दल स्थानवर हुआ का। इनकराम महिन समस गर्क, बहाँ धनवान किन और किन्तु

विकास सम्बद्ध अन्यक्त प्रका कृत्याम केवरियोग्यको । अन्यिकोत इत्य के १ अन्यः केवी स्थान प्रमाणकी हेला प्रध्यम् सम्बर्ध है ।'

from the fample scores made family another favor a second family was. क्रकट हुआ था। भूजने निर्माण नेजले क्रियुनियाचे वहन्त्रक निर्मा व्यक्ति कर्त

ponter bilinggerrungte enterestraf bil beneneren forer enterest förs fill fill fill sig en eg केन्या क्रा के किए हो । के प्राथम का कार्य का हो थी । केन्र कार्य के केन्र बारांचार कहा पुत्राचा। या वर्गन-- रेजने प्रकट हुए से। कटियान इनके केंग्नी 'श्रमकार । दुरस्या महिन्यपूर्ण क्रम सम्बद्धः स्थान अपूर्ण और क्रम सम्बद्धः नेजने वैद्या हुन morpost about seriesust fraues de guilde best freund uits क्षित्र है। इस्तिन्ते इस इस व्यक्तिकों प्रदानिक त्यारे क्षेत्रे वालोक्स अस्तिनीय भारता रहे हैं और वादी की इसे भारता नहीं. हुआ बार ने नेनेकी जैन्सिकों पूर्वीय नेनाके face पक्षे हैं। इस सन्दरने इन्हें असीर और इन्क्योर अंगुलेनमाँ कम्अनेत नेजने हेक्कातंत्रके क्षेत्र क्षेत्र-को यूर्टमा मही की अन्तर जूरी की। मतीनका कुमेन्से, योग है। जूने, प्रायम, माना, कुनेर, यम, इन्ह्र, अमार्थनके, मोनो के अधिके, सेनो नोई क्षांच कर्यु, गर्मानं, विकास और आधारमध्ये क्षेत्र कर वस्तुवे एक अन्य कारक — इन अवस्थि कार आया ग्येरवेक औं वेशवाद और मेंगावे प्रकार कुछ में 1 क्रम प्रकार को प्रतिकारों है, उर महाको पर संस्थात केवलजाने नेजने जन्म 📦 कालनान्य अनुर राज है सामा है। उसने केन्स्स्यार्थ राजनी ही यह परनेवृत्ती भी। प्रापृत्ती brand that are from \$1 perfects are the department. And others are the first केवान आवारी प्रत्यान भाग है। भाग क्षेत्रों, केवीवरे प्रेयावार तथ क्षावार्थायी वाल वर्ष हतारी रहा को चौर कर अनुरक्ष करका जात हुआ। योगु उसके कम कर्ष अन्य नहीं क्रमान प्रतिष्ठ क्षेत्र व्यापन व्यापनिक क्षापन द्वाची च्या । यह देखा क्षाव्य क्षाची केनवापीने विकास क्ष्में के अन्तर समाने कारण करवें के जिल्हा विकास प्राप्त का कार मुख्या प्राप्तान् विका । यह व्यक्तिने व्यक्तीयो क्रुप रेक्ट्रा पूर्व प्रमाद के पूर्व गर्म। इस प्रमान क्या, अविश्व क्रिक, नान् प्रत्यन प्राप्तको प्रते हुए बाग्यन्त् निरम और वेदनार्थ सन्त्व बाब बाग्यन्ते परे से बाग्यन्त विकासि पुरस्के अन्य अन्य केवलअन्य और प्रचीनर्गर प्रचारे क्या एवं चेन्या प्रदान क्रारेको वेथ प्रकट पृथ्य । वेज्यक वट प्रदान, वित्ये । यस्त्राको स्थानका, प्रधानकी बुक्र आंक्षक अन्तर्कत्वर क्षेत्र कृति जैताआके आध्यान्य क्षात्राच व्यवस्थान् क्रक वृत्तीकरे प्रकारिक से प्रथा। हुन्ते और व्यानने नर्ने स्वयंत्र राजपूर्वाने अवनी विरानी अस्ति हुत कर केन्स्राभार का नेपानी कारक की। कारण को कारक में हुई कार और हेना । सन्त्र्यं केना व्यवस्था प्रतिनीते विकास सामान्य है, क्षीरवर्धनार सुन्यर प्रत्य नाम हुआ बढ़ जानमा प्रोपक रेश स्थाप हो एक। पत्थी पुरार ए प्रोपेशने से दिया राज्य मेर जानेक क्रमणे परिच्या के प्रथम । यह जारी जिल्हा भारत के अवने दिव्य प्रथमित से संचारत व्यक्तिकारिय हेन्द्री की । अवका कुम्मान व्यक्ति में कई अन्तेवन, मेन्द्रीन प्रकारकार मूख करवाद विकास केवल बावार पूर्व करेको विकास क्षेत्र का

क्रीनुविकों भी हों। विकास संदेश करों सम्बोदर करों में सम्बादरी पहल्कीर कहाँ अह अधूँने। और अन्य-पन्न केवर केवीचा सन्यान फार्ने लगा। किया । सर्वश्रम, अहोने व्यत्यात अञ्चलक मारो पढ़े मोरकी प्रतिभागि हाँ, विससे सत्वर्थ किंद्र नहीं स्वारो । हुए वेप्पातकार्त देवीको जन-जनकार को । अस्पात किया । अपके बेरसे एक होनेवर ची

महैंनकर उतने देनीको वेस्स, को अवली मैनिकरनल 'हत्व 1 क्रव 1' फरके नीचे नुसर प्रभावी तीचे त्येकांको जकारिय कर पत्नी किये क्याचीत हो प्रकानिकी जातने और भी । इस समय महिनासुरके द्वार मालिन अहि-अहिन्दी सुकार करने सने । उस समय में॰ शिष पुरु (भोटा द्वारूप , ५*०*।

चारका भेंट किया। साम ही अनेक प्रकारके फिल्हर, चायर, उदार, करास, उत्हार, अन्य और अनेव काश्य दिने । सनुहरे रहते - बान्कार, साह, कारहर, बारवीर्न, विकार, शुरून एवं भरत रहनेवाली पाला दी और अन्यव्य, बुर्वर, बुर्वुस, विनेश और एक कन्यान्या कृत सेंद्र विश्वत । विश्वतान्ते । व्यवतु—वे तथा अन्य प्रकृत-से पुरुकृतान कारा कि लिये सिंह तथा आधुकारके निध्ये । सुरवीर समाध्यामार्गे संबीचे साथ बद्ध बारवे माना जनारको सा विचे ( कुनेरने अर्थे अधुने सने । वे समा-वे-नाम असा-प्राचीकी कत बात अर्थित किया तथा क्योंकि नेता. विद्वार्थे करनत थे। इस प्रवार देवी और केरकामे विकित्र रक्षमध्येक्ताले सुलेक्ति केवाक क्षेत्रे वरस्वर मुक्ते (ली। इत्या क्य मन्त्रार भेर किया, निसर्वे रामा बहु चीवन समय कर-फाटों ही बीतने मकारकी कुन्दर मकियाँ गूँभी वह भी । इस १०४१ । इस १८६६ अवास्ता कुन्द्र हो सेहे सकते तक दूसरे देवताओंने की आधुक्क बाद सहिरासुर देवीके साथ बावायुक्

तक देखीने कहा—रे कुछ ! तेरी सुद्धि करके अक्तरने अर्थना की। अनके उस कारी नची है। यू कार्य कर कर्वे करता है ? कर्मकर करने समूर्ण आकास पूज करा। सीजों स्त्रेकाओं कोई भी असूर कुट्टी होरे

रीनों रनेकोचे इत्त्वस्य कर राजी। कारों - वी कहकर सर्वकरत्वकी देवी कुदकर सनुप्रोंने अवनी क्वांक क्षेत्र थी। कृष्णी क्षिकतुरकर कद नवीं और अवने वैरवे औ कोलने लगी । उस समय महिनासुरसं पीरीमा - कारकार उन्होंने भवंकार जुलतो उसके कान्द्रमें तदनकर सम्ब वेक्सभाँने इन महिनाहर अपने मुखसे इसरे कार्य बहर महाराज्यीत्वकारः नरासरीयः जनवानाम्यः विकासने राज्यः। असी अस्त्रे प्रतिस्ते ही मह करिय-न्यूपर कालीहारी संस्था किया। बाहर निकारके पावा का कि हेर्बाने अवसे सम्पूर्ण जैत्योकीको क्षेत्रमक्त देख वेन्पेरी जनावको को रोक दिया। अस्क निकास देन अपनी समान सेनाको कामा आदिने होनंपर भी वह सहर-अधान देख देवीचे साम कुर्माञ्चल कर क्रांचीनें क्रीवयार से स्वरूत कर युद्ध करने सरका। तक देवीने काल कड़ी माहे हुए। रोपमी भारा हुआ नहिन्नसुर भी उस । सरावारके कारका सिर काशकार कर असरको कामानी और सक्ष्य वालो बीवा और जाने बरासस्त्री कर दिया। फिर से अस्के prg आणि साथ वेकामओंने क्योंकी स्तृति सुनाने देवीकं अवस्थिती अवस्थिती कंपा क्षां । सवार्य सील बाने स्वते और अध्याराये । क्षां है । अब तुम मृत्यिय व्यानमे सरकारीके कृतः काचे अभी । राजस् । इस प्रकार केवे । अधुर्वाक्या प्रस्तु सुनी । (अध्याप ४६)

# हेवी उमाके शरिपसे सरस्वरीका आविष्यांव, उनके रूपकी प्रशंस। सुनकर शुष्पका उनके पास दूर चेजना, दूरके निराञ्च लीटनेपर शुष्पका क्रमञ्ज बृज्रलांचन, खण्ड, मुण्ड तथा रक्तवीजको भेजना और देवीके द्वारा उन सबका मारा जाना

ितृत्व मानके के जातनी कैन में, जो ही बारतान्त्वी और धुनावती है। आपको क्रायाममं अर्थ-आई थे। का दोनोने क्रायानः कांधार नमकार है। आप है निपुरनुष्यरी प्राणिकोर्माक स्थान है। संस्थान के स्थान ब्रुलपूर्वक आक्रमक किन' ( क्लो पंत्रेक 🕏 ) अभिना, विजया, क्ला प्यूटना और हुए क्षेत्रात अनेने विकालक क्षेत्रकों) प्राप्त को विकासियों --- वे सभी आवक्ष के विकास क्षीर सम्बुर्ण अर्थीशिको देनेकार्थः सम्बन्धे संज्ञार्थे । प्रम समी सम्बन्धे आयामा सर्वाचुनप्रकानी दर्वा क्यांबार सम्बन् किथा । असम्बन्धर है । बोरपी (मान्य अश्रमा

अब हो । अपने पकाजनाका प्रिय कार्यभागी । आकार कारण करनेवाणी आपका नवस्था। हैकि आवन्दी जन हो। अस्य संजो है। जनस्तिआकारणे अस्यका प्रभान है। लाकोकी एक करनवाली फिना है। निन्त महाविद्याके रूपमे अरचका वर्गकार प्रकृत करनेवाओं परा अध्या है। आवको काञ्चानी नदानी हैं आवको मरनार क्षांकार असम्बद्धर 🖟 । आया अवस्य संस्थारकी जनस्वयर 👔 । बंद्यन्तक द्वारा आपके 🕏 🛊 । आर्थः ही अस्थितः हैं । आपको नवस्कारः - नवस्थार है । 🤻 🛊 । भूगनेश्वरि । आयस्य नाम्मार 🛊 ।

कृषि कारते हैं ... पूर्वकानको सूच्या और - मैरवामधिषि ! आजवारे नामवास है । आज हंत्रत्व ब्रोले - नांश्वरि दुने रे आवन्त्री कावधेन्) सार्वे आवन्त्रे नवन्त्रत्व है। प्रार आयका सारकार महत्त्वार है। अन्य ही कोखा जनकार है। आग ही जनकारणांका मानव क्षपति, स्थिति और सेदार करनेवाली है। स्वरूपका लोग होता है। आपको नवन्द्रार कामध्यो प्रमुख्या है। कामिनका और मारा - है। आम प्रमुख्य है। आपको मेरा प्रमुख कार भूगका कर-स्थानी देखि । आयक्षे हैं। अवन्यकादि ब्रह्माओंका संशासन मुगलका है क्रिक्रमण्य ज्ञानका ही स्थानम् कानेनाली आच प्रण्याको सामित

्रेयासओक इस प्रकार स्तृति करनेपरे

<sup>+</sup> देवा ऋषः—

अथ दुर्गे अहेशानि जवात्वीसवर्गायनं जैलनस्यात्वकाननं दिखाने हे उसे नमः ४

क्रांशेरको काल: अकाट होनेके कारक के क्रम अकार कोला ।

बार्याक्रिकी क्ये कल्यानकारिकी गीते हेर्क क्षेत्रम पूजीवर वित को किर होजने बाहर प्रथम हो। प्रयोगे मामक देवनाओं ने आनेवर में अपने राजाने कार गर्ने और पूछा । अग्रथ-तान कहाँ कि सम्बद्ध महीन करने । अस्तान्त्रता ही सारा कुमान कारका अन्ते — है ? तब उन्हें पोर्शक प्रपान्ने एक कुमारि । बहाराथ ! इस होनाने एक अपूर्ण सुन्तरी प्राचार पूर्व । यह त्राव देवारा अनेक देवारा नामने नामने नामने देवती 🖟 🔞 विकास स्वयं । सम्बोध विभागतिको अञ्चलको कंग्से—'वर्ग । ये विश्वनायक गानी वे और विभाग कवारी कारका सार्वभागी क्षेत्रम् निश्चमा और शुन्यः कर्मा है। क्षम्य-मृत्यकी का कम मृतकर मानक प्रमुख देखों से अधाना की किन ही महत्त् असूर शुक्तने देवीचे कार शुर्वाच अपनी रहाके लिये मेरी सुनि काले हैं।' यानक अथवा दूत केल और कहा—'कूत ! कार्यनोक्त प्राप्तिकोत्राम् नाः कारती निकायी - विधानकाक काई अवर्थ मुख्यी गानी है । गुप को दुर्भावने कोर्काको गामके प्रतिकृत्यो । यहाँ प्राध्नी और जनमे नेना सेर्का महाका क्रोडिंग्सी ही महातम् मुल्लालाका कात्र क्षेत्र प्रकारपूर्वक वर्ध है साध्या है व्य कारनेवाली शरावर्ता है। जारीको प्राप्तारा आहार कावार श्राप्तारीयकेवालि सुनीय और बढ़ांप्रवार की कहा गया है। कारलंड क्रिकानकार गया और जनहरू बढ़ेक्सीमें

कुरम्बर अन्तरी भी बदानानो है। उन्होंने : दूसरे करा होति ! देख कुरमान्तर क्रमात क्षेत्रमा आसे कहा 🕝 नुष्टमान निर्माण अस्पने महान् कर्ण और निकामके निर्माणीयो स्ता । मैं स्थापक है। अन विभागिका स्थाप । लोकांचें विस्तात है। असका कोटा पहर् न्त्रियं विकासी मुकारा करने लिखा कर हैंगी।' निश्चान की बैस्त सी है। कुन्यने मुझे तुन्दाने हैंगा करकर में देवी रसकान वर्ज अनुस्य काम कुर क्यापार मंत्रा है। इसन्ति में में पार्ट आका है। स्टेबरि ! काने को संदेश दिना है, कुछ क्षेत्र मुख्य और निर्मुणकोर केवन्य । इसे इस प्रथम मुख्ये । "वैने समग्र हुन्याने इस् क्षाच्या और कृतको देवाको देवार उत्तको आदि देवताओको जीवकर असे समान मनोहर क्रम नेक्षेत्रों सुरूप प्रदान करनेकारमा । स्थानक अन्यहरूप कर निमार है। बहुत्ये देखना का । उसे देखने की ये नाहित को सुन्ध कुछ अर्थादक दिये कुछ क्षणालका में अर्थ की

को क्षेत्रप्रकारिक कार्याचे को का । का अस्तानकार्यकारिक कार्याच्या पर्धारम्बाक्यसम्बद्धे अवस्तारम्बरे स्थः । विजनस्तरमञ्जूषे श्रीविद्धार्थे नश्रीऽस्त् ते ॥ कुन प्रेम । स्वरूपने स्वरूपने नेप्युक्तक स्वयुक्त स्वरूपन क्षेत्रक के कुनाव के अपने के प्र व्यवस्थित व्यवस्था । व्यवस्था विकास विकास । असे व्यवस्था । विकास प्रकरि बहुतार्थ ने विकासिको पर्य प्रमान्तिको प्राप्तान्त्र प्राप्तान्त्र प्राप्तान्त्र अनुसार्थ प्राप्तान्त्र अनुसार न्योक्काकितम्बद्धे हिरम्बद्धे नमे नमः एएन्युगरम्बद्धेन स्टान्से हे तमे तनः स माहे वेगानकेदानी प्रमाद करवामारे आञ्चाहरामहत्त्वाहरूका तथा का

क्षित्रकार्त के सामान्यक्षक राजांत सामा स्थापने । स्थापकार संस्था — स्थापन । सेनाराज्यक अन्यक्त के सामिक्त अपूर्णिका करें।"

बहाराज्यों हर प्रकार पद्म ।

क्ष्माने क्रांत्राओं जोड़ा का भी अन्यत्य नहीं है। भी काम करिये ।

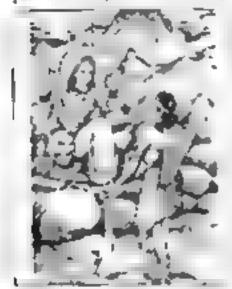

प्रतिकार हो। जैनक से पर्देश

राजांच्या कर वाने बावायी। कुल्यी कान कान्य शृह्य तथा लागीय कानक अञ्चानक

क्राच्येत काम है। है सावस है कि पूर्व मुख्या का काम सरवाना हुन्य कृतिन figured was gle man reside and financial or gle man, with describite day in another काई कुन्दरी रहती है। कुन चीक वर्ज जन्मर कुर्वात केंद्रमें पुरस्कात का अंदर कुरवारें जैसे की का कार्र आने उसी गांच जो से कुरमान भागवान् विकासी प्राप्तकारामां अत्रती अनुस्थार अने सामेने हुई कर स्त्री प्राप्तक कान्द्रिये । वर्षः वह पृत्त करण रका नाम ----कृत रे पूर्व अन्य अन्यों से १ - अन्यों की तुनने प्रमानपूर्वक प्रमान, समय पूर्व

> product and arrest date for species frances on his wife अंशले ज्ञार हुई भगवती सुवनेश्वरीले क्या-'वित्रविवर्ति ! और कालीके करा करते, अप्रै से कुने भरका क्राईन्स । मेरे स्तम शाब इतार असुरोकी सेवा है।"

> देवी कोलीं—और ! तुन्हें देखरान्यने मेजर है। अदि सुझे पार ही जानोपे से पान करोती । परंतु मुझके किया नेत वहीं कार। अस्तरभा है। नेरी ऐसी ही मान्यस है।

देवीचे देश महतेया क्या यूक्तीयन अमें कवाइनेके रिज्ये क्षेत्रा । परंतु महेक्सीय **हूं के उकारणमानते अलब्दे भाग कर** दिया । तथीले मे देवी इस भूतरकार मून्यवर्गी क्षात्रको सभी । इनको आराधना कान्यर ये कांचु केने बार्टानों क्या प्रतिप्रद बार औं है। इसे - अपने कनामें, प्रत्योगक महार कर करनाने मुख्ये । और यंत्रा कर्यव पूर्व कर है। जो शुक्षा है । युक्तकर्य, कर जानंतर अध्यान पूर्वेत्र हुन् बुद्धारे जीन में उपनेक्ष में पति बन्ध मनामें, हैक्कि काइन सिंहर उनके मान्य अन्ते हुन 🗜 पुरस्तको सही । सह मेरी अस्तर प्रतिहास है । स्वयंत्र असूरवर्णको क्यां स्वयंत्र । 🗯 इंग्रेजिक कुछ पूर्वत और रिव्युन्वका केरी को । कार्यन क्यों में भाग वर्त कुछ । इस प्रवास Martin and the box has present your paint for discovering and from the minima first and Arry at हेचीची का कार शुरुका काना संबोध कान विकास का अपने केरी अंगापनी हर्तर कर्मा । वर्षा अन्तर क्रमने विकासमूर्वन्तः अन्तिने सम्बन्धाः ज्ञा नन्ता । अन्ति क्रमन

शुक्त और निरामके क्ल करते, अन्तका करो। भी दुर्लम है।'

पोलीं ।

फिर दूसरेको पति कैसे बना समाने हैं। जाते हैं। शिक्षणी किननी ही कालात्य क्यों न हो जाये,

भेजा । आक्र समार में हैल इस स्थानका यह गीतकारे काची अवज मनि यही कर्ष, बर्डा देवी विराज्यात वर्षे । अस्तिम क्याबेली । द्वविनी सरोधके और वार्षिण अपनि विर्वाहकोने केवित तथा अवनी प्रयाने । जानोप्तको नहीं बोनो । देनो ! तुम सम संबर्ध दिसाधांको स्वासित कर्णी हुई होए हुए केली हा क्यांक कारण्यी भागताली विकास हिम्स्यान में क्षेत्र सर्वके फेट्रेमें मेंने हुए हो। गूल मा से कारण और वाले । देखि ! तुम शीव की पासलको और पाओ पा शांक का से हुउ

तुन्हें गुल्त और **पहुन्तराहित** करका छानंगे। देवीका यह छोध केता कारनेकान्य काने ! शुरूबाई कारण पनि क्या हो । कार सुरकार ने देख बोले—'इसलेन क्षांच्यासरः आदि और क्षावरी स्तृति कानो है। अपने सबने तुन्ते अवस्था संबद्धावार कार अही श्रांभको परि क्या स्थाप तुन् उस महत्त् हो हे परि परि तुन्तरे सामे पुन्ती है अराजनावी जाति होगी, जो केवलाओंके निर्म अक्षा है में रिश्वार सुर्गाण होकर बैच माजा और कुन्ने लिये आणे कहे (' इस तरह उनकी ऐसी बाल सुनकर पानेश्वरी काद-विकास आते हुए उनमें कारक वड़ गक अच्या मुच्यानकर सरक्ष वचुर व्यक्तिमें और सराराङ्गकर दोनों इल्लेक्ट मेरेले कार्गोकी वर्ष होने काहि। इस सरह उनके देवीन करा अद्वितीय महेचा परवद्या उत्तव लीकावर्गक पुत्र करना परवेचरीन परकारत क्यांत्र विराधकार है जो सर्वात्रण क्या-म्थानांत्रण स्वरण अन्य स्वानीत्रको कारणान्त है। बंद भी उनके मन्त्रकों नहीं जार कारण। वे देखनेरी अस्र हेक्च्रीय कारके जानने, फिर विच्या आहियाँ को बात ही बच्चा आये थे, तो भी अन्तर्ग उन्हें उस उत्तर है। उन्हों सर्वाप्तकको में मुक्त प्रकृति है। लोककी प्रति हुई जिसमें देवीके भक

(Maria 44)

### देवीके द्वारा सेना और सेनहप्रतियोसीहत निशुष्य एवं शुष्यका संहार

क्रांप करते है। जारत् ! प्रश्नंतनीय क्रे विकासकी ज्ञाहत रसकार सीत प्रकार क्याक्रकारणी महान् असर् प्राप्तने इन सेष्ठ्र दिन्दो प्रस्कान करे । निस्तुरंक और सुच्य दोनों कैयोभा जारा जाना सुरकार अवने अर इतीय । भाई का देखीको पुर्वेगक आहेल एकर स्थापर गुलांको पुरुषे विन्ने जानकी आहा है. जो आक्रत हो सब्दे की नगरमें कहर निकले । संस्थानका जान क्षेत्रों ही इसेर्स स्थित कहीं। का यहावाली नीरोन्सी आदालो करकी संनाई क्षेत्र असमे कारतः अनुस्त वर्गने असामाने असी तरह बुद्धके निन्ने आने कहीं जान्ये बहारका, कालकार और्य होईट तथा अन्य वरकोन्यून वनकु अलावे बुतानेके रिपये वट अनुरक्तक वाही जारी होकांके साथ संगठित । रहते हुए हो । उस समय अनुरक्तन पुढ-

Policerrial accessive secons and second and accessive and accessive accessive and accessive and accessive and accessive access भाग प्राप्ते । पृत्रामध्यक्षते सामा तथा कातमा क्षेत्राचा १५० आंत-आरमे आदिसे आव्यानिर अकुवाले से मोद्धा करने सना। मिल्यांक वा थे. कार्य क्षेत्रे प्रेर्ण विकासके कार्य प्रक्रूप हुआ वह अतुर प्रेरण पास बावाय केंद्र भी अन्तर्थ नानंत्री मानुसान पुरूष, कार्य निर्वालकार, वरिष्य धनुष

कारणी पुरंद्व कर्तन चेरी डिरियान कृति से । क्षत्रपूरी रंगी सेनाको आधानक परानी और केंग आदि वाले समावाने । इस श्राह्मात है में अस्तावाना अवन वानुस्तर प्राह्मात बाजोकी अस्त्रात सुरकार बुद्धानी तीर हार्ग अनुगति । साथ ही प्राप्तांकी प्रतिकार क्षा कार्यकार कर वर्षे परंतु किन्द्र अवसे अध्यक्षात घटनो की बावाया । जब देख किन्द्र प्रत्य ही अधिक मारे के, में इस रक्षभूषिक भी अवन्ते गर्दन और मन्तवाद केहावारे

विज्ञानी अधिनाधार अन्य सम्ब मान्य । अत्र तथा विकास पर्यन्त नारी हो किनों पुन्नवर्गनार्थे क्षा पर्वत्ते । विकास क्षेत्र राजवर्गन अस्तुनवर्ग अस्त अवस्थि सुधार्गनवर् मेरिन्य प्राधिकांक मका में बंदर-से देख विका श्रीकी और देखका विकास कोड़ीकी बीटका की से और अन्य असूर किलानिकों एकोलकोंड अजेकाकड़ी रेवोक बंद्रकर का में के राज्य मानवा उन्हें संबद्धानके निवृत्त कुलाओं असि सरक अन्यनं नगरकारी पराचान वहीं होती और बारगीन जाना— बहुपूर्वर 🖰 मून-केनी क्रजीन अस्टरराज्ये साथ सम्पर्धकार्य स्थापिकांके राज्यीय प्रतिस्था बालारांक परिवारत क्षेत्र अंतर्ग में पूजा अल्पन कर पुरुषका प्रकार को प्राप्त दिया प्रकार के प्रा र्वेटका ( कार्यकार प्रस्ताती ( केंक) भीते अल्बाका अल्बाबा इन्याब वहत क्षेत्र है । ऐसे कार्यका प्रोपे करो. जिसे सुम्बार क्षेत्रमा करेंद्र जो । 'स्टोरमे युक्त विकासक बुद्धाल विकास केले बुन्द और यूर्वन अवदायन बात्य अन्यवान कर गुर्व हो 🤈 वह बार बदाबर का नहन्। का गमा । क्षात्रेका एवं को दिन्सकी देश अस्त पूर्व के गमा । यह व्यक्तिक केर्नार क्षा । अस्तरूप अधिकानी वारोदों केवल कान्युः अञ्चानः पूछ अस्तर । स्वर्धकी वर्ता कवा विकासकी अधिकारण जिल्ला मृत्युकारणी मानाम है? युद्ध प्राप्त, आवश्रास पालानमा अभिन्न क्षा गण में र महत्त्वकर हिम्मीनकर भागा जा । यह सुनक्षत यह बहुतकी और मध्य अन्य राज्यस्य अन्य भी वर्ष अध्यन्त्रः व्याव अस्तरम्बर्धन्ते वान्योवते अञ्चल क्रमाजनको साथ क्रानेहोन्द्री मेरन्याने कहाँ भूष्ट्रि क्राने सन्तर सान्। क्रान्त क्रमानी वास् अन्तरे में र वस महानामांने काल मर्पालंक अन्तर महे हो। उस शान्य उस राज्यान्त्रे वर्षा क्षांतर विकास व्यक्त राजराज और जाती. अनुष्ठी अलावत हुआ जा जान पहले थी। मार्गनका विकास मारने तमे । अन्यो पुनिन्ते भूपुनिक, प्राप्त, श्रूरम संस्था समी कही क्रमा हर कोई समेर्थ विकास क्रमावर क्रमानेने पृत्व करने संस्ता। क्रामे पर्वतक मान्य किया और और में दिनकिया को थे। में अस्तान क्षी-क्यू नामत्वा कुल्यानक विद्रार्थ क्षणेक प्रकारको बाले जाएरे से और से फारके कारण क्यारापुरूपे बातर कारणे क्रांक्जोंके मामकाकर की रक्तने हुए ए.सं. इतन्त्री कीमवर क्राइतनी हुई क्रूक-अन्यत्राप्रणानंत वर्षक्षणीयी वर्णिन व्या प्राप्त वैन्यून्यको काम्यवर्ग, प्रो वदनी हार्

कारवासओं (कपूर्ति)की नेतियोधि समान समय केवराम सुमाने नहीं भारी सहित केंश दिखानी देती औ, अपने प्रमानने प्रोद्धी, जिल्लादी किएलसे अलाबी प्रमान कारिका क्षेत्रत् और्च शिरपे समी । निकार रही थी । परंतु केरीने एक अस्पानेत रिकामी केरे थे। कारिनकार किसमें भी जस्ताकार परिकारने सिक्टर जनकार जन क्रिकेंको चीरके बाद कार दिवा एका केलीके पहला अपूर्वर आवार विश्व । विद्युराची महान सिंहने अन्य सहा-हो अनुसेको अन्यतः जोटले मूर्वित हो यह उन्हरे हारा नेस सम्ब कारेचे क्या प्राचीनचे एकची थात अववास, पूजी तथा एर्स्सूमी वार्तिक मार्क्ककरमे जिल्ला ही परियों यह करते । करता हुआ करतीयर निर पदा । तकापन केनका का जन्म करने थें।

मैक्सर अस्त कुमाओंने कुम है। मोधर- असूर बरव बहुके मानी हुए। र्गन करा।

क्रार-विकास क्रारीस्थाले केम प्रश्नीवर विस्तार । क्रारा को चार निरम्ब । क्रानके जलाने हुए कार्यांन्योंके सम्बन राह्न को में र गर्वन कर कारांके केतीने और केतीके काराने हुए कानेके अलग प्रोडोके समूह पदे सर्ववार मानोके मुख्ये सहाती हुमाड़े कर दिये। अस्तुतर क्या रिच्या। जेल करूप कृत्योंके मारे विधे कानेवर निरनेवाले कर्मसवी असि केरिकाके केल पानीचे सेवारको नहीं। शुरुके अस्यान्त्रे हेरेकारी स्वायको स्वयूप रिकाली केरे के और उसकी बार्टी मनेता जा महावानी अभारते दश हजार नहीं नारण कर भी और देखातअधिक भी नाम फरनेमें इस सरह और युद्ध होने तथा सक्तरीयां । कार्य वालेक्स सिंक्सील कोक्सी कियानर महान् अंक्षर को जानेका पक्षात् वैभी अल्बाल धनक अल्ला मिला। अलो पलाने अधिकारने विक्री सुद्धे हुए औरो अलोक्सर हुए कारोको रोस्ट-रोसमें है किहैले करके विश्वान्यको चारकर बराकाची कर दिवा। केवीचे विद्यान काला और कर अनुस्पर अपने असीम शासिकारको कोदे पाईके गारे असूबा अवार किया । दिशाके संग्राजना कारेका कुम्म केवले भर गया और स्थमर पानिवहुत्तले कृत्युको प्राप्त होपार में केनें

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

रिया अभिनाको पास पर्या । अस्ये जोप- । जा नामपराकशी निरहण और क्षांन्यं बहु करावा और प्रमुख्या कार प्रायमक करावृत्ती क्षांन्यं यहे जानेका कार्यकार करवादी कृष्य कार्यक्री क्रमा देख प्रतासमें कृत गर्ने, अन्य की तथा देवीका विद्व भी अपने उत्पारमंत्रों । बहुत से असूरोंको कारणे और विद्व आदिन दिल्ला इंध्य बहुत्वने रूप्ता। इन सीन को रिप्पातवा हैन देन अवले नास्तुत्व है प्रवारकी व्यक्तिके आवादक्यक इसे दिलाओं पान नवे। उदियांका कर अवस से क्या । ये तीया क्लीने काने लगीं । प्रक्रमार कार्यकाने अञ्चल किया, कम्-कम् कम् वहने लगी, जिल्ला सर्व फिल्को सम्बन्ध असूर मंतरत हो हो। यह - बुरुद प्रतीत होता था; अस्पात निर्मत हो हैपीचे प्रत्यको प्रका कि 'तुल पुरुषे नवा। हेपालको और प्रकारिकेने किर विकास कर्म करे रहे । इस देवता केल पहल्काती अल्प पर विके। इस अली बडे--- 'जन हो, जन हो जनस्थानों ।' इस । एक देवता सुन्ते हो नने । प्रभी । देवतानके

भोगोका अपभोग करके परत्येकर्ने नहर- हुई थी। मायके जलको अभवानको जल्ह है।

मान प्रत्यक्षको सुन्ता प्रमा धन्य धन्तिम धन्त्रम् । प्रमा प्रमान मुख्यानुरम्य स्थाप क्रमान्त्रीरक्रका को अञ्चानुर्वक सार्गकार स्रवण अपनेकार्तन देवी मान्त्रमीके परिचका वर्णन क्क प्राप्त कारण है. कह हुल स्पेकले रेज्युर्गमा किया गया, जो स्वकार स्वामे अंतरने मकट

(अध्याम ४८)

# देवताओंका गर्व दर करनेके लिये तेज पुत्रकपिणी उपाका प्रादुर्भीय

गुनतीने करा नराजी पुनिको । अनुस् प्रथम है यो देक्काओंका अभियाम आयानीय देवीके जनव एवं स्वान् सरिपको - भूमं करनवान्य है। हींग हकिने लगे ।

र्गानवीने क्या—समूर्ण बदावीके सहस्तर तथी समय ३१के समझ पूर्व प्रसा कुरुओ ! भूगनेश्वरी प्रकारें, नेतका एक महार पूत्र प्रकार हुआ औ विकास सरकारी प्रकट हुई थीं, अन्यतास्थार महत्वे कश्री देखने वार्ध जापा था। अने मून कर्णन क्रीजिन। में देनी मन्त्रहा, देनकार तक राजना विकासको पर गर्ने। में कुल्ककृति ईश्वरी, निराकार होती हुई तैथे हुए गाँगते बरसार पुढ़ने लगे. 'का भी सरकार तथा निरमान्यपनी स्ती कही। क्या है ? यह क्या है ?' उन्हें का पता नहीं का कि का स्थान। (अभवनी तना) का

ब्रेयपूर्वक मुने जिसके जाननसामने कर्क । इस समय वेकाय इन्हरे देवनाओको करक मनिनते ज्ञान क्षेत्र है। एक समय अध्या ही - नुसन्दर्ग अध्यो और पाकार्य-टेक्काभर और इस्लाम परवर पुत्र हुआ। अथरी परीक्षा करे कि वह कौन है।' करने व्यवस्थानं प्रभावतं रंकत्रभावतं नेवेनके कानेने वाल्टन का तेन पुनर्क मील को मची : इसमें केवनाओंओं अपनी मिकट मचे : तक उस तेजीयांकने उन्हें भूग्वीरमावर् वहा अर्थ १३१० में आवा सम्बोधिन मान्ये पूछा-∞'आहे । तुम कीन प्रशास करने हर इस कलकर प्रकार करने के ? उस महान् नेजके इस प्रकार प्रवनेपर मने कि 'इसलेन क्रम है, क्रम्बन्तके बाला चान्द्रदेशन अधिनतनपूर्वन केले . 'मैं बान् है। असूर हवार) केन्द्र कर सेंग : वे है सम्पूर्ण जनत्त्वर जना है, युक्त सर्वाधार इक्तवेशीका अञ्चल कृषक प्रयान देखकर परम्बरमं हो वह स्थानर-जेमनकर सारा भवभीत हो। बान बलो ! कान बलो !" कान जोनाओन है। वे ही अधना विकास केवते हुए प्रत्यालकोको सूच राज । इसारा भेजालम करना है।' एक इस नवालेको क्षण अञ्चल है ' अन्ये आक्षण्यक्रक नेता है। कहा 'बालां । यदि तुप जननक प्रमारा कल और रोड देखकुरुका किसाह संबाधनके मचर्च हो में यह तुग रना हुआ करनोरं अवर्ध है । अहो ! हेक्सओका है। इसे अवनी इक्का अनुसार कमाओं से कैला क्रीपाला है।' इस प्रकार ने जहाँ-शहाँ। सारी ।' तम बाव्हेमताने सारी करना करके अन्तरी सारी शक्ति लगा है। परंतु वह

इससे पायुरेव सर्वाज हो नवे। वे युव हो फॉट्रॉसे - सुलोपिस कुलाना । ये जोले — 'देवेन्द्र ! इस तक लोगा अवदार कहा । अहे ही अवनेमें सर्वेक्षर होनेका अधिकान र को है; क्योंकि किसी होदी-सी बस्तुकर अहेति प्रकारकीकी तथा वृत्यकारकारिकी भी इस कुछ नहीं कर एकते।' अब इन्हरे बारी-बारीसे समझा देवताओं को सेवा । कव बे इसे जाननेने समर्थ न हा सके, तक इन्ह रूपं तथे। इन्हर्क आहे देख यह आपना मुल्ला सेन सरकाल अदृश्य हो पत्ता । इससे इन्द्र वर्षे विकास हुए और वन-डी-वन मोले—'जिल्ला ऐसा मति है, उसी सर्नेश्वरची में प्रारम रोता हैं।' सहक नेक्सरी इन्द्र कारंकर इसी पालका किसन कार्य रुगे । इसी समय निरक्त काम्मानय क्षरीर अगरण करवेच्याली समिकानन्त्रः क्वरुक्ति विवर्णिक क्वा का वेबलआंकर बचा करने और जनका गर्न इश्वेके शिवे बैजकुक्त नवर्गाको क्षेपकरमें वहाँ प्रकट हाँ ।

सिनका अपने समनसे सिलभर भी न क्या । तथा करोड़ों क्यानाओं के समन कटकीली इन्हर्की सभावें सौट गये और अपनी असार्वाधिको, समझ मूरोकी साहिकी पराजयके जाभ बहाँका कारा पुराला उन्होंने अभा पराज्ञात्वकरियों का बहायायांने इस

उन क्षेत्री-ानी ही परम्का, परम



में जब सेज:पुक्रके जीवनें जितन पूर्व भी, हैं। मैं ही सम कुक हैं। पुक्रके निक्र कोई अन्यनी कान्तिको दक्ती दिशाओंको अध्यक्तित चंदार्थ जहाँ है। मैं दिलकार होकार चौ कर सही भी और कावल देवलाओंको सामार हैं, सर्वतस्वकारिकी हैं, वेरे मुस्तक्षरपरे पर जल रही भी कि 'मैं पुन्र अल्पर्व हैं। मैं निव्यवस्था तथा क्राकृत्य परावक्ष परावक्ष हो हैं ' से पार कार्यकारमञ्जूषियी है। मैं हो सामी क्राचीचे क्राच्या वर चारा अनुसा और प्राच्यास्त्रणावार आवार वारण करणी है अभव कारण वित्ये औ । असियाँ सम्बन्धः और कामी जनवल्लान पुरुषका । कप्टी सी होत्कर उनकी सेवा करनी भी। वे कही और पुस्त होनों अधेने एक क्षाय प्रकट होती रमनीय दीराती भी तथा अस्मे जूल 🛊 (बदी मेरा अधेगारीबरात्व 🛊) । मै भीजनक उन्हें नर्ज का। में ताल रंजकी लाई। इत्तंकर्षकी ईश्वरी हूँ। में ही लुड़िकर्ता लक्ष महने हुए भी : तरक फुलॉकी मारवा तथा। है। मैं ही मानवारका निष्णु है तथा मैं ही स्त्रास कंप्युपने उपचा शृहूपर विकार राजा था । संदेशरकर्ता स्त्र: हूँ । सम्पूर्ण विकासी जेवार्वे में कोट-कोर्ट कन्दनेंके राजान प्रचेदारिजी। क्रारनेकारी ज्ञालाका में की हैं। कारणे

को न जानकर तमलोग व्यर्ध ही अपनेको - प्रेमपूर्वक अध्ययना करो । \* श्रवेंबर मान के हो। जैसे इन्द्रवाल करनेवास्त्र सुत्रधार कटकुरलीको नचाता है, देवला भक्तिभावसे मस्त्रक सुकाकर उन इसी प्रकार में ईसरी ही समस्त प्राणियोको परमेश्वरीकरी 👚 जनाती है। मेरे मधाने हका बरुऔं है, मेरे 'कान्द्रोश्वरिं! श्वमा करो । परमेश्वरि ! प्रसम मेरा चया मानकर ही लोकप्रांटनका निरन्तर फिर अप्यी हमें गर्व न क्षेत्र अपने अपने कपेंदि लगे रहते हैं। मैं सर्वज परस्वर बामका भनियाँ वर्णन करती है, वह - क्रवणपात्रमे परम्पदकी प्राप्ति होती है । मेस ही रूप है। समुण और निर्मुश —ये

हरक्षी और सरस्वती आदि सन्पूर्ण ऋकियाँ मेरे दो प्रकारके रूप माने गमें हैं। इन्मेंसे त्तवा ये सकल करणाई मेरे अंजने ही प्रकट जनम तो नामामुक है और सुपरा हुई हैं। मेरे ही प्रभावसे तुमलोगोने सम्पूर्ण जनगरहित । देवताओ ! ऐमा जानकर गर्ब दैक्षोधः क्षित्रय यायी है । मुद्र सर्ववित्रस्थिनी- क्षेत्रो और मुक्र सनातनी प्रकृतिकी

े देवीका यह करुणायुक्त अवन सुर्व स्रुति कार्य चयसे ही अमिदेव सवका जलाने है तथा होओ । यतः ! ऐसी क्या करो, जिससे

तबसे सब देवता गर्ध होड एकाप्रक्तित स्वतन्त्र हैं अपैर अवनी लीलासे ही कभी हो पूर्वकर विधिपूर्वक स्मादेवीकी आरामना देव-समुदायको विजयी बनाती है तथा कभी। काने एनं । ब्राह्मणी। इस प्रकार मैंने तुमसे हैत्योंको । पश्यासं परे जिस अखिनासी उपाके प्रादुर्गाकका वर्णन किया है, जिसके (FF PRPPS)

उपनेकाक पूरे महर पूरे क्योरी प्रणवहरूक्कियों आहमभागि सकाने मदन्ती नाहित कथान ।। साकारा अनंतरकस्वकर्पपणी अञ्चलकरम्बा नित्य वर्ष्यकारणकर्पपणी ॥ **िएक्ट्रस**र्वप क्टाबिल्प्स्यावर्वतः । कद्वियद्भाशास्त्रतः ्रसर्गावस्त्राहर्मे वर्षः । **ब**द्धाचित्रचित्रकावस्य सृद्धिकारोह अगणनाहरूक्युतः सङ् श्रीसरकर्महः सर्वेत्रश्चीयमान्द्रसे ॥ क्वरिक्ताकारस्थ्यकोत्त्व सर्व दि एकान १८५१रच संग्रातकोत्त्व सन्तरकः करेश । सदे यक्षप्रदितिकदनाः । तस्यविकायः भी ययं वधाः सर्वेद्रमानिः ॥ पचा टाइमर्वी योचा उर्हयस्थै-≾ार्टिकः । तथेव सर्वभवानि कर्तयाच्यक्रमेश्वरी ॥ मक्रवाद वाति क्यनः समे दहति हटयभक् लक्ष्यकानः प्रकृतीनः सरकारमीयपश्चिम्॥ कराचिष्टितितभ्यसम् करामि दिक्तपं सम्बद्ध स्वतन्त्रा निकर्णितया॥ अधिनाशिष्यं भाग कृष्णाति परात्यसम् भूतको सर्वकारे सलदूरं तु भाग है। सम्बद्ध निर्मानं चेरित पहुच द्वितिकां यत्त्वहु भाषाकृत्वीलक्षे चेकं द्विनीये सदनविधानम् ॥ एवं विकास मा देखाः हो को भर्त विकास च । भरता प्रस्मेनेकः प्रकृति मो सम्बद्धनीय । (the go to the and (30-20)

# देवीक द्वारा दुर्गमासुरका यथ तथा उनके दुर्गा दानाशी, साकाभरी और भ्रामरी आदि नाम पश्चनेका कारण

भूतिको स्था स्थानका स्थाने । का भी केस ।

मिलो किनो सुनकर रक्तनको एकत भी तुन एक लोगोको मुखी बनारी हो। कर्णिया हो उसे । बेटॉबेर अवस्थ हो आनेपर भारी वैदिक किया नह हो यहाँ। उस समय क्रमाण और देवता भी दुरावारी हो गर्ने । प करीं सन होता था, न अरवस उप सन किया काता था; न वह होता वा और व होता है। मिल्या सारह या । इरक्का परिकास यह इशर कि पृथ्वीयर की मर्पेत्यक्षके लिये कर्ज केंद्र हो मधी। मीनों स्टेक्टेंचे हाहाबार क्या एका। सम्ब स्थेन पुरसी हो नवे। समको बुल-भारतका भक्षत् बाह्य संशाने राजा। केंबर, कानहरे, सरोवर, सरिताई और सब्द्र औ कारणे रहित हो गये। एकसा युधा और रम्बाएँ भी सुख गर्भी। इससे सबस प्रकाशनोंक विकास सही देनात पर गारी । कर्मी महान र मानत राजकर पाए केनाह महेन्द्रकी केरफायन्त्री सरकार्थ कर

ेरेक्पध्या करण्य व्याप्तमे । अपनी हमा क्रम कोन क्रांतरिय गुण्डेकीका करिय क्रमी बातको रहत करें। स्थाने हस्तके मुक्ता कार्ज है। अन् अस्य और किसी क्षांपका रेका अन्यका का लोग विद्वार है BCAN स्टेन्सरम्बद्धाः क्यारे स्टब्स् वर्णने यह हो प्रार्थने । कुरश्रीकर्ताः <sup>3</sup> हीस्करते <sup>3</sup> मोरियमे । मार्गार्शनरोक्तरे कृत ! आवते, जेले हुन्ति एक्ट्र केल बहुन्तनी विद्याल, मुन्तर्गातन्त्रमे क्या अवश्यते मुख्यम् । धृत्राच चन्द्र, मृत्यु पहन् प्रतिकारी क्षा कवार्य मुक्ते-मुक्ते हमारा का कार्य एककोश, वयु, केश्व एक प्रतिवासकार मुक्त क्षेत्र विकास का प्राप्त प्रकार पूर्ण अन्य साम्भ -वृत्तिको । दुर्गान कारको । दुर्गानामुग्यस प्रीक्ष हो संस्टर कार्ग । कार्यकारेके निकाल एक अनु। हा, भे अवदा का काला अवदाय करता है। काल है। च्यान्यकान् एवं का । इसने इन्हारतीकः काला मानको निका संस्थाने हरसा ग्रांच है. कार्यानके कारों केहीचर अन्तर्व हैंस्कां कर जो इस अवराजको सक्क कारक हो ह विकास का राज्य राज्य अभिने किया आजेच कार ने कार्य और इस्तुरावीयर कार अब है का बाबार जेनने प्रात्मक बचन से देनों क्यान असनो है जब तब इतिह है अवनार लेकार



कहा—'बेम्हाओं ! अनने करको जाओ। नावस से वेम्हाओंको हे स्वि। काओ । में प्रतिव ही सन्पूर्ण केंद्र सरकार कुनें 💎 आर्थित करीयो ।"

है अपूर्ण जीतकाम्लके संभव केलेक्टरी आवती 'सारावी' कर्नुने। अस्ये प्रतिको मनकोनि जन्मान्याको वर्त्यनारी प्रत्यात्र सराह हुए स्वयतेष्ट्रात सार्था सनस्य

मुनकर कुरराज्यों नेवीने जल समय अपने जो कार्य, अन्तरिक्ष और कुक्तीनर बक्त पारी क्षतन्त्र नेजॉर्स कुल करूका दर्शन जराका। कोरलहरू करू गया, की सुनकर कर क्रमा पुरसरिक्द क्रमानामे रिसल हुआ। क्रमाना क्रैमरे कर्ती अरसी क्रेस्ट्रीको केर का और में अपने पार्री प्राथमिं प्राप्ताः निवान क्षा विचा वेद्यात्रओवी स्थाने लिने करूप, जान, कारण क्या कार कारण कारण कारी ओरने वेजोनक कारणाता निर्माण फल-पूरू रिप्पे हुए औ। अस प्रत्य काचे क्यां अस वेरेले बहार अर गर्नी। किर अन्यन्तर्गको नम्भ वदारे रोक करके सभी औ केनै और क्रैम क्रेमोर्चे कर बुद्ध अस्त्व के नेजोंनें करणाने आँचु करणा अस्ते। ये पद्मा। समराकृष्यों देखें ओरहे करणायां मानुक्त होकर राजातर में दिन और में एक किया-विक कर देवेकले तीके कार्यकी वर्ष **बेली रहीं । उन्होंने अबने नेलंके अध्यानरामी । होने रागी । इसी बीचाने देवींने** प्रारी**रके** सक्कों कारावें अवस्थित की। वर काराआंके सुन्तर काववाली कालो, तारा, क्षिणशता, काव रनेन पूरा हो जने और स्थवत ओवियां। ओविया, गुवनवार, नैरवी, बगरन, वृत्त, भी सिंग नवीं। इतिसाओं और समुखेंने श्रीमती विपुरसुन्दर्ध और मताब्री---ने इस अन्तर्भ कर कर नवा । कृषीवर करन और वहाविकाई अन्न-प्रकारिक रिकटी । कल-कुल्के अङ्गुर जनम प्रेपे एने । वेले- सरक्षाल् विन्य मूर्तिगती असंस्थ मन्त्रकरी **पुन् प्र**वण्यारे प्रकार पुरायेको असने अस्त्र पूर्व । ३१ असने असने सामानार इस्कों रहे हुए करू जॉवने रूपीं। उन्होंने जन्मनावा मुकुब भारत कर रस्त भा और वे भौओंके रिन्ये सुन्दर कार और दूसरे कव-को-सब विद्युत्के समान केहिनती क्रानिकांके रिक्ते प्रधानकेना क्षेत्रन क्रमुत हिल्लानी केटी कीं। इसके क्रम् उन मिले। देक्स, प्राप्तक और म्युक्तेसर्वेस महाग्रक्तेक साथ देखेला कर्ववर पुत्र संस्कृति आची. संसूक्त हो. राजे । तथ वेजीने. आरत्य हुआ । अने संस्कृति निरम्बार अस रीरव केवलओरे पूज-'तुपारा और योग-सः अववा हुर्गन देवको तो अधीविनी सेगर्थ मार्ग्न रिज्य फाउँ ?' जर सम्बन राज देवारा । यह कर में। इसके बाद देवीने जिञ्चानकी क्षान क्रेपर चेले—'देनि । अन्यने कम जानके उत्त पूर्वन देखको जार अल्प । वह मोजीको संजुद्ध पार विशा। अस कुला सारके। देख बढ़तो पूर्वते जुने कुछावी भारति कुल्लीवर दुर्गमासुरके इस्त अनदान हुए केंद्र सम्बन्ध हमें। सिर पढ़ा । इस प्रकार ईश्वरीने कर सम्बन्ध बीनिये।' तम वेजीने 'प्रमान्तु' काइकर पुर्गकातुर तालक केवको मारकर कारी केद

तम देवला चोले—अस्थिके । आश्री इन्क्लोपोंके रिप्ने असंस्थ नेत्रोंसे युक्त कव बह सुनकर संबं बेलतं को जलक हुए। बारण कर रिन्या का, इसरिज्ये भूतिशेव कारके अपने अपने असमें बरामके जारे गये। मिर्न एकेफोंका परण-केमन किया है, इसरिन्ने

होगी। सिवे ! अस्पर्य वर्णन आवक भी किया नहीं करनी वाहिने। में स्वारी महादेशका जब किया है, इस्तरिये स्तेश अली अल्बीनवेदा विवास्य करनेके रियो भाग करणाजनकी जनकरीकों 'दर्गा' असेन उसत है। बैसे वर्गकारकों सन्तारी महान्यते ! आक्यो बन्यातर है। हान- हकार अस्ते भी अस्तोवा संदार वालेली---क्रमिनि 🔋 आरक्को जनकार 🛊 । अस्य इसमें तुन्ने संक्रम नहीं करना कहिये। यह मैं जनन्याताको आरंबार नगरवार है। सरकाति । सत्य-साथ बक्रारी है। अधिकारें जा पुन: आणी भारतात्रकोद्धारा जिल् वरकेवरीमा प्रापः वान्य और निर्माण काली क्रारे केव होने होता है, इन अनरकारि इसाम्बोका का स्वयं में प्रशेषको देवी उन्हरती संबद्धान करनेनाली भगवारी दुर्गाको कसोवाके गर्वके केनिजाल बराम करके बारेकार नामकार है। जन्म 🧘 आकरक गय, - लोकारमें उरका होउँसी और बंबामध्य उन बाजी और भ्रारिकी पहेंच होनी करिन है। असुरोका बक्त करूँनी। क्लब्दी सुनी होनेके **बर्ग**, जन्म। और अप्रि—ने तीनों अल्बंक - बहरन इस समय नुबे लोग 'नवका' कहेंगे। नेत हैं। इस अपनेत अपायको नहीं सानते, जन में ध्रमस्का कर कारण बारक अपन इम्परिन्ये आकारी सुन्ति करनेने असमर्थ हैं। जानक असुरका कथ करोगी, तब संसारके शुरेकरी कारत करमञ्जीको क्रीक्रकर कुराम अनुक्त चुन्ने 'अरकरी' कर्नने। बिरा में भीक कौर है, जो इन-जैसे अनरीयर दृष्ट्रियात (धर्मकर) एमा धारण करके राक्ष्यांध्ये करके ऐसी इक करे। देखि । अस्पको ४८६ - इसने कर्गुरी, इस सरका वेश 'बीक्केवी' हेला ही बता करना पार्तिये, जिससे सीनो जान प्रसिद्ध होता। उत्पन्तम पश्चीपर कोचा निश्मर निप्न-काकामीले विरम्पत न असुरोबी ऑरले बाधा प्रदान होगी, सब-सब हो । आन इक्तरे प्रत्रओका नाज काती थे । 🏚 अकार लेकर अकावनीका करवान

मक्सोंको देखकर गीएँ काम हो अलक्सोंके। सताओ कही गयी है, वे ही अक्सानरी कामी साथ उनकी आर बीकरी है. उसी तरह मैं तुमा जन्मे हैं नका अधीको दुनों कहा नका है। तीजों स्तरको देशकर मानुक्त हे दीवी अली है। अभोद्यत एक ही व्यक्तिका प्रतिकाल होता सुन्दें न वैक्तनेसे नेता एक क्षमा भी मुतके 📲। इस पृथ्वीवर महेश्वरी प्रसाकीके समान सम्बद्ध बीतवर है। मैं मुन्दें अपने मचोंके बुलए कोई दवाल देवता नहीं है; बजोरिक से कारण समझली है और सुमारे लिये अपने देवी सचाव प्रकाशीको संतप्त देख में दिनों-अभ्य भी है समाती है। समस्तेन भी अपि सक रोसी रह गयी थीं। (Seepe ५०)

binnenesbtefesztesfessessusprerefssetesbeseenenbeneerskelikrundezészferszeissztst 'क्रान्कवर्गा'क जन्मे आक्नी क्यांनि परिवन्तवर्ग सुनोधित हो, अतः तुन्हें कोई कार्रेत । कोमान्त्रि । कार्यको क्याकार है । एकाके दिन्ने मेर्न देखानी कार्रा है, अती ारत—वेक्स्पर्क | कैसे करतेनी—इसमें संस्था नहीं है। को वेकी

रेवीके क्रियापोगका वर्णन — टेवीकी मूर्नि एवं मन्टिरके निर्माण, स्थापन और पूजनका महत्व, यह अन्वाकी ब्रेह्नता, विधिन्न मानों और निविद्योमें देवीके इस उत्पव और प्रजन आदिके फल तका इस संहिताके संवण एवं पाठकी पहिचा

काराजी बोले जातवर्त, प्रदार्शन, स्थानन प्रकारो स्थानने अध्या **स्थानक** क्रियानोगका स्थान क्या है? अनका मन्त्रको पुरू हो जाता है। " मुक्ते बलाइचे ।

भृतिकोञ्ज । मोश्रमका असान संतरका भीग है, समसाला है, यह अन्य-सन्तर्म असिद्धा पास फिक्कोन है। प्रकृतिको काका जाने और स्कुन्सानर-सह, वैनिकारक, अवरक्तकर-

सर्वत सम्बद्धान्तर ! मैं उन्तरेत वरण अनुहर नवानी समझे । उन होनोंके स्वकारको एक क्रियाचीराका सर्वेद सुरना व्यक्ता है। का इसरेसे अधिक व्यक्तार जनूक संसार-

अनुक्रान करनेवर किस कराकी प्राप्ति होती । वालीनव्यन । जो प्रमुख देवीके लिये 🛊 तवा को परा अन्या उत्तरको अधिक जिन, परवर, राजदी, अववा, निर्दुरेका, मन्दिर है, वह क्रियानोप प्रवा है ? ये एक बाते. प्रवाता है, उत्तरेत पुण्यपालका कर्णप सनो। प्रतिबिच चोराके द्वारा आराधना रानकृत्यारजीने करा-भागविद्यान करनेवारंको जिस कहन कराकी प्रति **है**गान्त ! तन जिस करवनी कर हुए हो होती है, वह सार कर का पुरुवको जिस 🏚, बढ़ राज में बतारा। 🐉 अवान देखार जारत है, जो देगीके किये प्रस्ति वेशवाता है। सुनं । अन्योग, क्रियायेग, प्रक्रियोग—ये श्रीयालका वन्तिर युनवानेकाल अर्थात्व श्रीन्यसम्बद्धी उपायनको सीन वार्ग कहे गये हैं, पुरुष अवनी यहते वीसी हुई सभा आने जो भोग और मोश देनेवाले हैं जिलका जो आनेवाली हजार-दजार पीटियॉका उजार आरमके साथ एंग्येन होता है. जाया गाम- कर देल है। अरोहों जन्मेंचे किये हुए और 'प्रामकोप' है; अनका बाह्य करा;ऑके साथ | वर बहुत को बाब क्षेत्र रहते हैं, से ऑकातके को संबोध होता है, जो 'हिस्साकोध' कहते. वर्णियका विश्वीत आरम्ब करते ही क्रमापरमें वेशीचे साथ आस्वाची क्युतासी यह हो जाते हैं जैसे विश्वोंने पहा, सम्पूर्ण भावनाओं अस्तिकोन वाना कवा है। सैनों नदीनें क्षोकाशह, श्रमानें पृथ्वी, महराइंनें मोनोने जो क्रियाजेंग है, उसका प्रतिपातन समुद्र और समस्त बहोने सुर्विक्या विरिष्ट विकास प्राप्ता है। अर्थनी प्रतिस प्राप्ता होती है, अनावा है, अली अध्यार सप्तान हेप्साओं में भक्तिले ज्ञान होता है और ज़ानले मुस्ति हानी। जीवरा अच्या श्रेष्ठ मानी गयी है। ये समल 🕯—ऐसा जाकोंने निजय किया गया है । विकाशोंने महम हैं। जो उनके हिन्ने मन्दिर वरंतु कोलके क्लेक्का उलय साम्बर है। काली, कुरुश्रेम, प्रयाग, पुन्कर,

मार्क तु प्रकृति विद्याल्यकारि अहा दशकान् अभिन्नं तहपुर्तात्व मृत्यते अवस्थाननाः

wife tree queen abude provide action and the provinces and and मेंकर्ग प्रमुख अर्थान्य और प्राप्त अर्थन है असे । इस प्रमुख प्रोप्तान profession provide provide from basels, one the professionals and it is forced expectati भी स्थानने सरमाहा स्थित हरवानेत्रात प्रत्येत हुए पूर्विक निर्मात करावा है. with desirable and it was it to bed with an our displaced one क्षांक्रम हैंद्रावर प्रांत कारण के सिनने को बोक्क्रोकर अन्यत्नाकृष्ट को है। मिला है, अन्त्रे क्रमान पार्मिका नह पूजा अहानापानको सुनियो स्तर्गान वान्त्रे सामुद्री क्षांन्यक्रिक प्रतिकृत होता है। से स्वयंत्र पूर्ण अनीवर्गन पूर्ण प्रतिकृत प्रतिकृत स्वयंत्र मध्यमान जन्मत प्रधन्त्रो प्रवेत्स कावान है, जिल्ला विद्या वर्षारकोई क्रिके प्रध्येत कार्यन बार निर्भव क्षेत्रक अन्याच कर्का परम करूने हैं, अल-अलको अवस्था अस कर होता है। कार है। क्षेत्र कर, जुल कर और क्षेत्र को और शोलावधी प्रार्थित की हुई उनन den fin

किया-विभागत कर्मन एक इस और या क्यान्यका कर करते हर देनीओ के विकास कारण कर है। को अन्तिन सुरातीको क्रोक्सर ऐस सभी पुरा देवीके कारणी जाने हैं। जिन्होंने सेनीक बना सामा जो हनोन्से आने-वर्तनाह कुन्ट साहाना है, pris quest related that yet the year \$1 belos properties quiet. appliere hit find eagle find with all providing well provide, find you

कक्षणां क्वांची पृथ्वेती कारणा कथ्क पूर्तिको प्रश्नुविशित सीहे ज्यानात है, अन्ते मानानाना बावर्ग प्रकार प्रकार के कुन्यकारको काल और कर स्वास है? कारत है। प्रात्मक क्षारमकारे केवल कार्यानक कार्यान, आयुर्व, प्राप्ता, प्रार्थकों संपत्त कृत्यमें दिनकी केंग्रिकों कीम क्यों है और जागरकोशा आहिये कुछ जाग तथा एक रिकारी आर्थकाची है, वर कार्या कर्म रेग्वरी मीओके हुन्त्यो वर्शमधीको महत्त्र्यो । जनम अन्ति है तथा कुत और कर्पुरविक मी केन्द्रन मन्त्रपूर्णन कर अन्यन्त्री स्वित्रमंत्रातः देवीयाँ आसी क्यारे । कुन्न कारण होन्द है को समय की समय पहली अपूर्ण, नवनी, असरावस्ताने कर्मान । में संस्थान देनों के तथा है। जो अध्यक्त सुद्धानक्षणी पहली और इससी कारणे किया, काल-अरको अन्यक कहा है। हिंदी होते एक, कुछ अरहि अन्यहरीक्षण होने जनक अन्य पुरू के अध्यक्ते सम्बद्धा जनस्वताची विशेष कृता प्रत्ये पाहिने । क्रमान्य करने हैं, व क्रियम है नम है। में प्रतिस्था, व्यव्या रेमीम्मानो असे क्षेत्रांकृतः केवी क्षा पुरस्कातः कृतन कार्त है। जाराकृतः आहरी पार्थितः विकासकारा और मोबा क रिलीम देखेक करिएको सीमा है। विको प्रेरीस्थानम, प्रार्थ कर्मान । क्रमाना beider mit gere bie ft. it ihr bereit, som unde find fente abbrecere, gber bie Di rente diverge fenire dirent fil un unest faught que unit, une araid है। अने पहले उसके माने को सकत है। अपना कारी करीये। असनको स्टान्य

<u>pqayady pingmana (ippqyija i axao</u>namma<u>nang pyg</u>piaaxa<u>l (</u>pgaminana <u>ni</u>gov<u>ia a tog</u> dat bariff करता हुआ देवीके भारतमें रचना रहनेकारण-पुरस्तावीको अञ्चलकाने प्राप्त करता है। अभीव चरार्थ केमे हैं।

प्रदान करनेवल्ली परनेक्षरी । प्रसन्न होओ ।' पाश्चिक और स्वरीरिक क्योंकर नाम करके इसादि पारनोद्धार पूर्वत एवं मधानद वर्ग, अर्थ, काम और मोश—इन बारे

क्यालक क्रम्बन क्रम सकार कान करें । हेवी - क्षेत्र सुद्धा प्रतीकको जल करके को विकार करार है। उनके प्राथीने अधार कर्ष अल्ला प्रत्यकाले साथ प्रदेशरिका पुजन बरबारे बुडाई है तथा से बारनेको अधीत करता है, अल्पे रिप्ने कुछ भी अल्पना नहीं कार प्रश्नन करनेकानी है। इस प्रकार होता। शासकके प्रश्नवश्चनी सुरीवश्ची मोधारीका बहार करके उन्हें वैकेशके स्थानें अपने प्रथमके अनुसार एक्सेसम करे। यह नाना प्रचारके क्ये हर करा अर्थित करें। प्रकार देवीको अराव्य क्रिय है। प्रकारको रक जो पराध्य अन्युत्रक्तिया नैपेश भक्षण सन्दर्भ, प्रमुख और सुर्वको अस्पे पहिचे करता है; यह मनुष्य अपने सारे पायपञ्चको जाने, नेरोको मोड़े और ब्रह्मजीको सारकि कोकर निर्मल हो जाना है। यो पैत सुक्ता काने। इस भारताली नांक्स्मादेश एककी हरीयाको यवानीको प्रसारतके लिये प्रम करकान करके और कुमगानाओंसे करता है, यह जन्म-मरमके बन्धनसे मुक्त हो। सुशोधिक नारे । किए असके भीतर भरणकर्वा प्राप्त क्रेसा है। विद्वार पुरान हरते। दिवादेशीको विश्वकर्वाण करे। अस्पश्रास् मुर्ताचाको दोलोताच करे। उसमें संकर- महिकान कुल था। भाषना करे कि पर। सर्वतः सनदर्भाः स्थानदे पूजा करे । पूजा, अन्या स्थानेती सन्दर्भ प्रभावते स्थानेत रेगने कुकुम, नमा, कपुर, अगुरु, कमा, सूप, असमी देसपास करनेके निविध रचके दीय, मेंबेच, मुन्तावर समा अल्प भन्य- भीतर बैटी है। कब रक्ष बीरे-धीरे बले, तथ प्रामोद्वारा निकारकित एक्केक्ककार्यकारिकी जल-अवकार करते हुए आर्थन करे— महामान्य गर्देकरी श्रीलीरी देवीच्या पुजन 'देकि } दीनवालके | ह्या आरक्षी सरकारी करके क्यें झुलेने झुलावे। जो अलिवर्ग अन्ते हैं। अस्य स्वरंगे रक्षा करियमे। (पार्टि निकारपूर्वाम उन्ह विभिन्नो देवीच्य जल और। देनि जनागरलन् वरकान् दीमधाराले (\*) इव केलोलाव करता है, उसे दिएक देवी सम्पूर्ण जानवीद्वारा देवीको संतृह करे और बाजके समय नामा प्रकारके काले क्षणनाने । साम मैशाक पारको प्रक्र मधाने को अक्षण जा नगरकी सीमाके अवस्ता रकको से हतीया तिथि आसी है, क्लवें आल्जबर्गाल क्लान कई वस एवपर देवीयी बूका करें हो जो जनस्थानक प्रत करना है तथा थेएक, और अध्य प्रचारके स्रोतकेंत्रे क्यांकी भारती, बच्च, अस (अधुक्त), सभूचा सुनि करते किर को महीने अपने घर है। (बुध्वरिका) और कामरकी कुरतीरी आवे हराहण्यर सैवाड़ी वार प्रणाप सरके र्शकरसम्बद्धाः गौरोकेनोनी कुल अस्ता है, यह जनदन्धाले अर्थना करे। जो विद्वान् करोड़ी सन्तीर्थ मिले एने वामसिक, इस प्रकार देखीका नृपाय, प्रत वर्ष स्कोत्सव

बारका है. यह इस स्वंकने प्रमूची भारतीया है। को कार्तिका वार्त्रकार्य केंग, शास और प्राचीन करके अन्तर वैकोक अन्तर प्राचन वालक सुरू कार्य क्रीवार है।

विश्वप्रकार इन्छन्यको साम है।

क्षारक करोड़ने । अस्ति क्षारतेनर अस्तुर्ज को जो नेपीको क्रिक सम्पन्नार जन कान्यर मानकार्य निर्म के के बानी है हानने संस्था आर्थनके प्रत है. मुगान पुरस्ताक स्थान नहीं है। इस क्यान करने प्रशासना करने नहींक करने अरनाम करना करेंको। क्षरवेते कर्गावन प्रकार क्षाप्तानन स्वापना । क्षाप्तानांका परम कृष्याची नाम कार बहुम्बर क्रांनिक्त की समर्थ जो है, दिनकांशकों क्यानिकारी है। इसमें कार हैता हुमरा क्रीन संभवे हा सबका है। यूकि - प्रकारक असरकार है। यह कल्कानाओं हैं। जनगढ़ अंश्वर अनुहार फरके संक्रम चान तक मोत्र अदन करनेकानी है। Bornde कुछ राज्या सुरक्षां अवने कोचे हुए जो इसे अस्टियानको मुनना का राज्यात्रविक शानको प्राप्त कर विका: अनोधानो क्षेत्रस सुनाम अक्स नकत क पहार है. कृतिकाम् प्राप्त क्ष्मिनकिक्ताः सुरर्थन्ते इतः वह कामानिक्ये प्राप्त होना है। जिसके कामे अवस्थानके प्रभावनों है सरम्ब प्राप्त विकास और सूच्या अकारोबी कि की अपनी पाप निर्देश कालों प्रस्ते प्राथमें किय गया था। इस निरंपन्त वृत्तिम प्रेली है, यह संपूर्ण क्राराक्षक करके संभावित स्थान अंकार अर्थेर विशासकीर सुनीन करके भाग नहीं क्षान्त्रमं पूर्व हो संक्ष्मं पानी हर से । में इत्या । यह पूत्र केंत्र अर्थर मार्गान्त्र प्राप्त आहित्यालके स्वाप्तको विभिन्नके अवस्य कार्य है, इसमें मंत्रक नहीं है। अन कुलन कराता है। देनी दिल्ला विश्लार करती. अनुसा कुने कुन करणा कर्तान्त । हान्त्र्यं अर्थाक् कारकारे कृति काले रहते.

papping 1<sup>2</sup> + 2 + 4 de 1 de la camacam palen e e e de 25 a e e comaçõe y de passación madega en el exace p कारण संबंध नाम्य कार्यन आर्थिक कृत्ये पर्य सावक और भारतस्थानको शुक्त सुर्वाधन पूर्वते महत्त्वको देवीको पुन्न मुक्तेकाको को विशिव्यक्त अञ्चलको कर कारण है का अल्पूर्ण महत्त्रको जात कर इतेर कृष्ण कामा है, यह इस मोकाने पूर । तथा है। फिनानो अन्य धोन्यत्यन्त्रे असि बोंक कुने कर अस्तित असाम क्षेत्रण सुन्य एवं रक्षण्य नित्रं साथ इस नक्षण् अन्यत बोरामा है बात अन्तर्वे सुख मारूको जन। अन्तराम सरमा वाधिये मध्य मुख्योको भी निवार कर कृषे पुरुषी प्राह्मिक क्रिकी प्राप्त अर्थक अनुस्तरे पुरानको अवस्था अनुस्तर करना वर्षाक । प्रत्ये किया अन्य

हारतकार अनुसार और योक्नीकी अन्तिहानों क्रम कर रेन्स है। को सुन जैन हार करके त्रांच्या शहानी, जारची अवृत्ती, दिश्याची पर्वत वाहरेजारे प्राणको अन् महानी कर्प प्रमुपेश्री निर्वाचनारों देखीया क्रम वस्त्र वृत्याच्यी स्थानीय क्रमानीतास्वर

(SIMPLE 45)

# कैलाससंहिता

# ऋषियोका सुनजीते तथा बायरेकजीका स्कटते अस—प्रणवार्थ निरुवणके तिथे अन्ते॥

मी हिल्ला स्थानन अञ्चल समुन्ते (

मार्वश्री और पुलेके काम प्रकार है।

मानि जोले--- सुलामी ! स्थाने अलेका सर्जन सर्हे । आरम्बानीने युक्त परम मनोहर कवारंतिया महाने पार्टी परिविषये ।

अञ्चलका वर्णन करता है, कुन जेन- वार्णाने इस प्रचार प्रकार पूर्णक कुने । तुन्हारे असि मोह क्षेत्रेके कारण ही में सुन्दें पर जलह सुन्त रहा है।

इतना सक्कर व्यासानीने काशीने व्यापात मातलाओं ! तुन वनवान् दिसके भूगियोंके समा सुरुजी के संस्थात, काम-मनि-संगय, विभा-मर्वती-संग्रह, रिकार्यको प्रसा कर्यनीके प्रति क्षेत्रकार-चन्द्रति, सेन्याराचार, संन्यारा-पन्यार, संन्यासन्दर्शासन्तरम्, धन्तेकृतम्, प्रस्तार्थः-बद्धीन असीर जलंगीया वर्णन करने क्ष: प्राचित्रक तथा कुरुवीके निरुत को र्मकारकी अकारका काते हुए मुस्तानिक प्रके व्यक्तिके प्रकार के क्यांत किया।

क्षि बेले—म्हाधन क्राओ ! आव इन्तरे लेड गुरु है। असः यदि अस्तवा इक्कर अनुमद हो से इस आएसे एक उस पूछते हैं ( शक्तान् विकासिक अल्य-वेदो तुरस्यक प्राप्त मोद रस्तो हैं, इस कारको आको इस समय

की मताश्र दिया दिया। यूने । विरया-अमेरिक करिया । होबाँदे कुल्ल बहुते आर्क्ष को बाल्क्स्स को अक्तार (अक्रुप्ति) और पुरस्के यस पूर्णिस विकास था, को इसमे विकास-निकास सभा सहित करून और संकारके पूर्वक नहीं सन्त । अब इव कड़े आहर और कारक है, जा कार्नेतिस्तीय शिवको उनके अञ्चले साथ औ सुरुष पानो है। कुर्व्यक्तिको । अस्य प्रशासन्तर्वेतः स्थला

श्वक्रियोकी का कल सुरक्त सुरके कृती। अन्य अन्य विकासकात इतन सरीरमें सेमा<u>ख हो उसका। इन्होंने गुसके</u> कैल्पासर्विहरूका वर्णन भी पर्य अकृष्ट पुत्र महत्वेवजीको, तिभूकत-अन्तरी महादेशी अधारो तथा गुरू म्माराजीने कहा—पुन्ने I विकासकार महासको की सर्वतन्त्रकेन करकार करके प्रतिकाल करनेकाली हिला कैरनका पुनिकोको अञ्चलका करते हुए सम्बीत

> स्टमें संदे स्टिमी। कल्यान हो, तम सब स्तेम शक स्ट्रेस रहे ।



मानकेस बारकोर सार्थने बाहर निकारको हो। जान मानके मिरनाथर पैठे हरू सुनिवाद आदि हुनुहोंने को तक अहंकानकुम थे। 🗘 आरम्प किया। विकास मानवारी मानवा देवरे मांधाने ...

भारतः तथा क्षात्रसम्बद्धाः प्रत्यका पास्त्रम् जीर स्थानिक् धा । यह स्रोधार सम्बद्धाः, अन्यायः करनेवाले हो, यह निश्चितकपने अनगर ही। इसे महत अकराहिले पूर्व का 1 अगर्न सम्पूर्ण में तथ क्षेत्रोंके क्षत्रक इस विकास आवर्षकार जुल विकास थे। यह प्रकारमञ्जूषेक भर्मन करता है। कान देकर अल्यक्तव कान्द्रशामीके क्रमीय ही जा। मुन्ते । पूर्वकारको १४क्त धर्मको मान्तुनि महायुनि मान्त्रिको विक्रीके पान अन्त्रे विकासको। प्राताओम् कर्नम् क्षेत्र क्षेत्र को नारे होतिल कुमारका दुर्शन किया । वे नारे हर करों । से बैदों, अल्लामें, भूराकों सभा आप - सूर्यके सम्बन रोकरती में । मोर उनका श्रेष्ठ सत्त कार्याचेर भी काविक अर्थानी कहन हा। उनके का पनाई भी। सनी कारनेकाले के । देवला, असूर लक्षा भएका अक्षोंसे प्रदारता सूर्वित होती की । सुसूत्र क्रांट औक्षेत्रे जन्म-मार्जन्य कर्षे क्रांनेक्स्ति आदि क्रांनी होन्य बदा हो है ! सम्बूध में क्रान् का । जनका सन्पूर्ण आहे करन सन्तानेसे क्रांसिको जनकी अनासना सरसी जीं । क्रम्बल विकामी केश का । उनके मसरकार अहोने अपने कर क्रथाेंगें होण्याः सर्वतः कटाओंका समूद क्रोधन देतर था। ये कुकुछ, यर और अन्य करन कर रहे थे। भिरानिक अर्थित नहीं है। उनके मनने महत्त्वा दर्शन और पूजन करके 🕬 किर्मा करतकी प्रकार नहीं भी र वे शील-उत्पर क्योश्वरने बाडी व्यक्तिये क्यान अवस्थ

जारेव केले—के उपक्रक क्रमार्थ, क्ष्मान जान बढ़ते हो। उन्होंके-बैसे प्रकारकोर प्रतिकारक, अन्तास्थरकार भागरायक्तके बहे-बहे पूर्वि शिष्य होकार तेचे. बीजाने युक्त तथा प्रशासका है, उन आव क्षेत्रे राज्ये हो । मे अध्येन प्रत्योके स्वर्धन्तियाः काली कार्तिकेयको पर्याकर नगरकार है। प्रवासे इस श्रंभीको परित्र करने हरू सम वेदासके अर्थपार क्या ही जिल्ला स्वयन है. ओर विश्वेली और अपने जिल्ली फिल्मर में केंद्रानका अर्थ करते हैं, केंद्रानके बरमाक्षक-क्राजन बरज्ञा बरमाकामें समाचे अर्थको जानते है और नित्व विशित है, उन रहते थे। इस सर्द्र कुम्मे हुई व्यक्तेवजीने अक्ट्रकानीयरे वर्गवार मनस्वार है। प्राप्त मेरके इक्रिय हिल्ला—कुमारन्त्रमें अभियोकी इटमएकार्थ प्रतिकृत सुरुषे प्रशासनपूर्वक प्रवेश विभाग, अर्थ अवर: नवस्कार है। जो सब्दे ग्राह है, जिल्ला करा माहन दिलकुमार, ज्ञानका प्राप्ति धारमा पहा है सवा की नुद्ध धारतीके प्रता है. उन कारनेवाले, समाम अस्तरोवं कारणा और भागी भारतिकामो नगरकार है। प्रेमी ! सर्वदेश-वर्गपत कावान सकत्व सही है। अस्य अग्रहे में अस्वप्त अन्य और महान्ते 3वके साथ उपकी प्रतिपुता 'गजावारने भी भरव पक्षन् है, वाररम और वार्य अवसी भी भी भई सामसरके रामसे प्रतिद्ध एक भूत और भविष्यके भी जाता है। अन्य भरोबर का, को शामको समाध अमास को । बरबाव्यक्षश्रापको अवस्थार है। आव स्थार किलास विस्तानों केस था। उसका जरू देखा (कासके राजेसे क्या) हैं। स्वन्द्रव (गर्नसे

मनस्कार है। अस्य क्युर्भुजनस्वारी, सामः अद्यं सन्दर्ग अजीवको वेनेवाला है।" सवा कारी सुजाओंसे क्रयहाः स्टीतः सुद्धाट,

स्तरकर) ही आपका रूप है। आप सूर्व असुरविदारण देवको नगरकार है। आपका और अस्त्रको समान रेजानी है। बहा-स्वात नवाक्त्रकों कुवोंने सने हर मारिजातको मालासे सुसोधित, मुकुर आदि कुकुपने अहिल है। अपन बार्ट आई भारत फरनेवाले आव सक्दरमाधीको सदा वर्णप्रामीको आववानको बहिना सुनकर भगस्कार है। आप विकास विकास और सुत है,। आप कर-ही-कर आर्जान्द्रत होने हैं। आपको कियं (करपान) देनेवाले हैं विकास प्रिय नवश्वता है। ब्रह्मा आदि देवला प्रति और 🖁 तथा किया और क्रिक्के निमे अन्यक्षी किंतरगर्मान गरबी जानेकारी मरबा-निधि हैं। आयम्बे मनमार है। आप विशेषके द्वारा जिसके पवित्र कीर्तिधायका मञ्जानीके बालक, कृतिकाओंके कुनार, विनान किया जाता है, उन आप कायको भगवती बवाके पुत्र सथा सरकेशिके वचने जनकार है। देवलाओंके निर्मत किरीहको शक्य करनेवाले हैं। आप व्यवसुद्धियान् विभूषितः करनेवाली पद्म-वालाओंसे देवताको कारकार है। व्यक्तर क्या आवको। आवके मनोहर वरकारकियोंको एजा को महीर है। असन क: प्रकारके अर्थका निभान - जाते है। अस्तरको ननक्षार है। के बहुबंध-करनेकाले हैं। आयका कम क: वार्गीसे परे- क्रपा व्यक्ति इस विका कान्यसंत्रका वाट क 🕯 । आर्थ वक्रकरको सार्रकार सथस्कार 🕯 । क्रकल करता है, व्या वरसम्पतिको जास होतर क्रदरात्यन् ! अश्यके बार्य विश्वास नेत्र है। यह सर्वत्र पुन्तिको बक्रनेवस्तर, और करद करी हुई मुजारें हैं। उस मुजाओंने 'हिम्बर्शालकी पृद्धि करनेतारम, असप्, अन्य बारह जल्पूच करण करते हैं। जलपका असरोन्य तथा अनकी प्राप्ति करानेवारण और

- व्यव्हेंबर्व इस उक्तार देवलेनाधीर बर और अच्च करण करते हैं। अन्य कावान स्वन्दकी स्तृति करके तीन बार

<sup>।</sup> पास्ट्य अवस्

**बद्ध बार्**शरीयम चन्द्रवेशाच प्रत्याच प्रतिकृष्यत्रकारेण करदासमाहराज 💎 मानवानोकुवर्गनान्तुव्यांद्ववस्थाने व्या प्रधानकान्त्रवीकावान्त्रवाको ॥

३% व्याः प्रमानार्थायं प्रथमा केंद्रियां विते । प्रणमान्त्राची प्रथमाना अल्याना अले व्याः ॥ केंद्रण्य प्रकार कर केंद्रा सार्थिक आधिने केंद्रा सार्थिक केंद्र सार्य सार्थिक केंद्र सार्य सार्थिक केंद्र सार्थिक केंद्र सार्थिक केंद्र सार्थिक केंद्र सार्थ सार्थ सार्य सार्थ सार्य सा **म**ें मुक्तन भूतको मुहास् निकिताय के मुकाय मुक्तकवाय मुक्तकवाकिदे तयः ॥ **अ**ग्रेगोलके मुळ महाने दें। स्थापन नमः परस्यक्रमः प्रमाणकार्यभागः ॥ कारणायः कारणायायः विकासकाने अस्त । सन्द्रास्ता केन्द्र सक्त्राहरूपी एक्ट 🛊 दिव्यक्रिकाम समान दिवस दिवस्ताच्या विकासिका दिवस्तान-दिवसी ना ॥ गाद्वेचाप नगस्तुम्यं अर्वतेकत्थाय भोगते अमापुत्राय वाहते प्रस्कालनपूर्वाण्ये ॥ ्यद्वविधार्थनिधार्थिने : यद्धध्यातीसक्ष्याम् अभ्यक्षसम् अभी जनः श धारमाननन्त्राच प्रतासिक्तामानं क्रमानसभावनं क्रमणनन्त्र नमीऽस्त है स

मिनीन व्यक्तने क्रमके पास साथे हो गये। कृतार्थ हैं। कल्पमा विज्ञानमें बेरित हो बारबहेकजीके द्वारा किये गये इस बरवार्थपूर्ण असम्बंध प्राथक अवना अस रख रहा है। मेरे बालदेकतीले कोले—'सुने | मैं सुपारी की बावक है। बसुओं (कीकों) के पान हुई कृत्या, सुन्ति और व्यक्तिसे तुम्पर बहुत (बन्धन) को बुक्क्नेसले अगलान् वशुवनि प्रसार है। मुखारा करणाज हो। आये मैं ही उसके बाब्धार्थ है। ऑफितीदें सन्दर्भ महीं है, जिसके स्थि तुप-जैसे जीवराग (तै: 3> १ | ८ | १) अर्जात '45 मह स्था महर्ति भाषामा मारे, सभावि भार्वको रक्षर और 🐉 सभा 'सर्व होतद् महर्व' (माम्बू'रू) —

बरमेश्वर है। अर्लेकिक और स्वैकिक— अस्तिकदन कीक्रिके। उन्देशकी किमिसे सम सर्वकार्त, सन्पूर्ण प्रशिक्षकोशके धारण इते प्रणामार्वका कनोहर हैं। मारनेकार और सम्बंध काली है। इस

कालीर कालीलें कहा ।

करणी परिक्रमा की और पूर्णीया क्ष्मणी। जेलनेकी शक्ति वा यस करनेकी केष्यस करित निरुक्तर असमस्तक हो कर्रमार साधाक हमने नहीं है; संक्षणि यह आरम्बर अनुमद है प्रकार और परिक्रमा करनेके अनुनार में . कि आज सुप्राने बात करते हैं । सहजार ! मैं क्रोजको सुभार महेश्वरपुत्र भगवान् समद इस अवसमयो आव श्रमा करेंगे ! जनव कड़े अलग कुर् । उस समय में महालेप सबसे अंतम मक है। यह साक्षाह परनेश्वरका सुम्बराकौर-स्त किंथ कर्ण रिज्यू करूँ ? (सै- ३० १।८।१)—ऑकार की च्य तुम कोरियोंने प्रयान, सर्वमा परिवर्ण और प्रशास दौरानेवारम समस्त मनत् है, 🕬 मि:स्पृष्ठ हो । इस अनत्में काई ऐसी बस्तुः सनातन श्रुतिका कथन है। 'ओमिति तस' सम्पूर्ण जनस्वर अनुष्य करनेकं निज्ये 'यह सम-का-सम्बद्धा ही है।' इत्यादि करें हुल-जैसे लायू-संत भूतरावर कियरते रहते. भी श्रुतियोद्धारा कही नवी हैं। इस प्रकार मैने हैं। जसान् ! भरि इस समय स्थाने हुना संभाव नक व्यक्तिकारने प्रकारकार समय सुबक्त हो तो कहा; में त्योकपर अनुबद्ध फिक्त है। मत्यून का है कि समीह और करनेके किये उस विकासका कर्णन करोगत ।' काहि—सभी बदार्श जनकरे हैं। अर्थ हैं, स्कन्यको सह बात सुनकाः नदान्**नि अ**न्यको द्वारा सम्बद्धा अतिनकान क्रेस हैः : बायकेंबर्न विकासकार हो नेकके एकान का बाल मेंने सुन राजी है। स्वालंग ' मुर्ने काची जारा जेला एक गाँउ मिल्ल है। अन श्रामदेश कोले—भगवात् । आच क्रमा करके अन्य प्रकारके अर्थका स्था प्रकारको विभूतिकोके कृता हैं। सर्वक्, स्वत्वार-वर्ण्याको ध्वानवे रतकार आव

मुसिके इस प्रकार मूकनेवर स्वापने सरकारण जीव है। अस्य परनेवारके संसीध अस्यास्त्रकार, अवसीस क्षेत्र करणभौतार

होते. कार्यक्रमं स्ट्रमं, कार्यकेन महिलान्। यः गठेन्युनुस्काने स गाठि कार्य संक्रितः ।

स्परित्न तथा करा कर्षानाच्ये उपाच्ये साथ कर्णन आत्म क्रिया, जिसे सुरियोंने औ इसकेवाले और मनियमेंसे विशे हुए बगवान् क्रिके एका है। भश्रामित्रको प्रणाम काले का क्षेत्रका

(क्षाध्यक्ष ५ — ११)

# प्रणवके वाच्यार्थरूप सदाशिवके खरूपका ध्वान, वर्णाभ्रम धर्मके पालनका महत्त्व, ज्ञानमधी पूजा, संन्यासके पूर्वाट्टभूत नान्दीशाञ्च एवं ब्रह्मथन् आदिका वर्णन

मुख्ये ज्ञात न हो । तथापि तुध लोकवा अनुवह - इन्टिय-समृद्यायके जाश सर्वाप्रयम जिल्लामे विषयका वर्णन क्षकेता । इस मोक्स्पे फिन्से और कभी भी उत्पन्न नहीं होता, जिसके बीच है, वे सब राज प्रकारके शरकोर्स निकट विद्युन, वृर्व और बन्द्रसका प्रकाश मोतिल 🕯 । पायेश्वरकी अभि जिल्हित सामाने । काम नहीं क्ष्म तथा (आयंक प्रकारामें 🗗 यह अने वानाओं अधित कर दिया है। अतः सम्पूर्ण बगर्र क्या ओग्ने प्रकृतिन होता है, नहीं जानते । व प्रदेशन ही लगुण निर्माण हानेके कारण साथे ही सर्वेशन दिखा बाद सभा विदेशीक समेक परस्का परमात्मा है। मैं भागम कामा है। हिरामकाइक्के चीना अण्या शक्तिम प्राप्त उठाव्या मृतमे श्रापकः विस्तानसम् औ धानवस् प्राप्त प्रमुश कृत्याके पूर्वक बाहरा है कि यह संस्थ है, स्था है, स्वेच है, जो सर्ववाको प्रवासिका, सन्दरी। मैं वारंबार इस प्रत्यको शेल्पमा है। भागस्वकार प्रयो शिक्षण है। जिन पर्या कि उपायके अर्थ माधान् विक हो है। पुरुषकी प्रगटनिक दिवा सक्तियाको मृत्यय असम्पर्के प्रधाननथा अर्थुनिय प्रकारका और निकाल है, इन परमेक्ष्णके हीन कर्य

हीं भन्दर्भ कर व्यवस्थान प्रतिश्वार बण्यार्थ अभावा गया है। जहींसे बनमीत कार्यक र तुन्हें साध्याद के क्योंकि हम क्या उस परमेवारको र पाका होट आसी मान्यान शिक्षक आरवन्त भक्त हो जारे शिक्ष- है, जिसका आनव्यका अनुवाद करनेवाला सम्बद्धे ज्ञासरऑप सकसे क्षेत्र हो । गॅंन्से एसम किसीने डम्स नहीं आहा, विका नहीं स्मकोपे कहीं कोई सेनी सन्तु नहीं है, जो इन्हर्माहेत यह सन्पूर्ण जगन् भूनो और कार्यकाले हो। इसर्फरमें मुखारे सम्रक्ष हार जकर होना है, जो परमास्त्र साथे किसीथे प्रणानके बाच्यार्थभूत स्तबात् यहवाको वे. का पाइहा धरमान्या सन्पूर्ण ऐक्सीये सन्पूर्ण स्पृति-शाब्दो प्रमणी तथा धनाहरा निर्मुण, अपने गुणीसे ही निगृह

वर्ग करों दिल्लों अञ्चल अला स्ता अन्तर्य क्या में निवृत्य दिल्ली कृत्यात । बन्कन्यरंगरं । अ विशेषाचेकान् पूर्वकारं । यह पूर्वन्द्रवसमे प्रकृति शासन्तर्यते ॥ के अन्यकृति को वै कृत्रक्षर करवन्त्र, क्रिकेट कर्मा अन्यक के कृत्री न सन्दर्भ क कार अपने विकास अन्त मने समस्त । यदिवरिय जनाते कार सम्रह जनाह । (वित के पेट के १२। ५—१०)

है—स्वरूर, ब्रह्म और इन बेमोने मरे। बेदान्यक्नों अधिकार नहीं है। सहै सम इन स्वक्रतीका ब्याद करना कर्ताने । वे इन्यु - करनाने इन्हेंक अनुरातके रूप्य समे हों से विकास, सम्पूर्ण देवलाओंके स्थापन क्रम्या ही भूतियों और सुवियोंने प्रतियामित आदियेन, अस्य-क्रिया-स्थानमा एवं परमास्या वर्गके, अनुहानमें आविष्कार है, देलीका कई जाते हैं, जब देवाचिरंचकी सरकात वर्ति करावि नहीं । अपि और सालिने अस्तिकवित करातिमा है। ईसामधि पॉप क्या करके कर्मका अम्बूल्य करनेताला पुरूप अध्यक्त करीर है। ये पहलेकरी कहकार का है। निविको तह होता, वह का वेहेकमार्गको अन्यते अञ्चलानि पुरुष्ट एकविकाने एकान विकासिकाले परनेपुरने एको सञ्जी है। क्रमण्या है। में सारा प्रसान रहनेवाले शका वर्णांशर्य और क्राध्यक्तांचेर पारश्यक्रीयर क्षीत्मा आधारो पुरु हैं। इन प्रभूके बीच- कुरवरी परवेकरवा कुरूब करके कारा-से मुक्त, दान भूजार्व और पंछा नेत्र हैं। 'ईलान' और जॉन उनके सामजानों जात से नने हैं। हान प्रकार में प्रश्लामक कथा है। मैं ही सबस्थार, नियु-प्रका—इन लीमीसे मूल ही कान्यक्थ-मानकर और निरामकर नरमात्रक हैं। सर्पहाल: अक्कानो ऑक्ट्र होकार जनुष्य होता, उत्तर हैं। में प्रत्यादि अधिकारों क्यांति श्रीतिकों, क्यांति और विताहरी के संग-कानभारतमें अने व्यक्ति कानक अध्यक्ते सक्ति है। वृद्धि विश्वास तथा आवारत दूव हो जार । इस विव्यक्तित हैं।

अर्थोनन्यासकी कड़ीन है, उनके हारा झानके सन्वदर्भे तरार श्री कार्यकार क्रम कारण जीवन है, इस्तिये कारणका बोध कारकर जीवन्त्रीकारण पास असीको सुने । यूने । प्रम मानवालोकमें कार - इंनेवाली है । व्यक्तिके शिवी प्रस गुजाको कर्म प्रतिस्तु हैं। उनकेले जो उत्पादक, अधिक सर्वोत्तक सभा विद्वीय अवस्थान काहिये । निक्तां रिक्ते स्थरपूर धर्म है, यन द्वारांका विशेष क्या सार है, साधवान क्रेकर धुना ।

क्षे रे बुक्क केलिकोको निक्ष प्राप्ताः स्तर्क उैक्लिक अको-अपने अस्थान-क्षेत्रे माना जनका सुकार-वर्षका प्रस्तक है । अक्रायको प्रस्तिको प्रतिकोको, प्रश्नामंत्रि 'मल्पेन' क्या ज्ञा पुरावय ज्ञानका मुख्य है । अनुहासको देवलाओंको नका संतानोरकादको 'असोर' मन्त्र हरूप है। 'सध्यकेप' मन्त्र नहां निस्तरोकी भृति होती है—देसर शृतिये कहा अदेश है तथा 'सम्बोजात' गमा वनके पैर हैं। हैं। इस प्रकार अधि-अभ, देश-क्रम संक अर्थात हाः कविन्यी उनके करियके हाः अङ्गः सचा सून्य-यु:सादि इन्हेंबने सहन करते हत् इदय-अभ्यन्ते इसं सुर्जाणन है नियम आदि बेल्यार अध्यस गरे, विश्लो प्रवाह कामा: अध्यान करके हुन्-जिल अन्य में मन्त्र आदि कः प्रमानके क्षत्रा पुरूष सम्पूर्ण कार्नेका संम्यास कर है। अर्थाको प्रयास मार्गको रीवर्ष को समझ कर्याका कंत्रास आर्थक प्रशास प्रमाणके सम्बद्धि और व्यक्तिसम्बद्धी समाद्रश्यो ही हारमधी पूजा काले हैं। यद काकार्थका कर्णन क्रांत्रेण; परंतु काले एवा जीवनी: शाकात विकास साथ और बैहम—में तीन कर्न हैं; क्लीओ बैटिक, महातहा है। समयन क्रोड़ क्रेनेके, करारक अरुवारने सम्बन्ध है। वैवर्णिकोको सेवा है। सोआहुतहको बहववाले में उस क्यावर

प्राच्योक क्यानंत्री प्राच्या, वेदालकानक बार मान्द्रेशक वेदान कर गर्न हैं है। कांगत तथा सुद्धिकराने केंद्र आचार्यको कारान्यकार स्टब्र्ने कारान्य, प्रयासका प्रतानी जान । जनम वर्षद्वारे मुख्य वर्ष अनुर और युद्ध प्रधानकार— में मीन कन्द्रीमुख मानक आवार्यके सर्वाप प्रकार विविद्यक्ति, देवना स्वयंक्त करने गये हैं। उनके ब्राह्मि रूपा प्रमाण आर्थिक हार। अने प्रमाणीय से के प्राप्तम वार्ग्य जिनने प्रवास सम्पन्न संपृष्ट क्षते । विक गुरुवारी अन्तार से बद कारहः हो, सरको आर्थान्तन को और उसमें कापूर्वका दिरोतक केवल हुन बीकर भी। लागगर अल्पन्त काक गांक प्राप्त से म प्राप्तान के क्षुप्रदक्षणी कर्त्वी क व्हार्याका जान-काल क्षत्रे । जा सम्बन्धा काल काल काल का निर्माणका कारावार सुर्याचन हुआ विवास अन्यनिको क्रांशये बदान्य, भागी हुई सामग्र किय कर्न करके गुरुको कुरकार आयोगके सञ्ज्ञाची शह करको विने कुमकन् क्षात्राच्या विकिनी जन्दीकाञ्च करे। (अर्थि) क्या नका अवरा कारास्त्राच्या का कामीश्राद्धनो विश्वविद्यांको स्था एक और बलु अन्यक्त किने नेन्दे समाव 🕽 वे प्रायम्भेकी काराओं राजों है। प्रकार स्वाधान्त्रमें मेर्न्यामुखः । करकाश्रीतामाँ पुत्र वर्गका करे । को असर्वात्रकारी वेशका प्राप्ता, विश्वनु और मारेस करो क्या है। यूने अध्यक्तरूपो हा सरश्येर निर्म सूर्य क्षारं अन्तिकारको उन्हें अक्षानि, देवानि सचा अजीव अवीवन देवारि निन्दे काणानेन् सचा राजीं कहा गया है। मीमर दिला श्राद्वांगे समाग गीमाकि जनमे परित्र पुलियों है, वे क्षेत्रको क्या, सह अकेर आदित्य जेला कलाको । अञ्चलको व्याप्तको वर्ग गर्भ । 🗈 नवी है। चाथ सम्बद्धान्त्र सम्बद्ध अस्ति ।

व्यथमको आसेचे कि का सन्दर्ग आका, विशा विनक्त और प्रक्रियम्—व

्रमेला कम् पृथ्वीयर स्थानके अस्ति पहन्त बार मुनीबर है जानीन्तर दवल है। प्रोजने सरहाह प्रमान को। समक्षान क्वांपियास कुर-साद्वार्थ क्षेत्र जहारकृत देश आदि न्यारहः केनुकार धरावहन् होकारके कृत्यन सर्वाराधिन्ही-होश्य प्रमुद्ध तथा यामधून आदि कर्नुबय का विभाग कार्य हुए दुवस्तुनेक आसन प्रार्थनलम्हाच मान्द्रीमुख साने क्ये है। इसे अहचा करे। प्राप्ये प्राप्य से से हुद हो हैरलुक्कानुर्वे किया, विकास और मुख्य प्रक्रेशकीय सरक्यार गीन सार प्रकारकार प्राप्तिसम्बद्धः नो नीच अल्पीयुम्प नेवारः है। ब्यां अनुक्रमा विशेष अलीवार सरमा करके कार्रां मार्ग्याद्वे वाच, विस्तावी और इस तथा प्रंपान्य कर 'बेरे सन्वास्त्रक प्रांतनामही—हर मीरांको सम्पादन-वेजन अञ्चलन मो पर्द निपरेक्का एउन किर क्रमणा पन्न है एका भारत्व आस्माध्यान्त्र हेन्स्स् अपूर्णिक कारह तथा अन्यार्थ

<sup>•</sup> मन्त्रः कार्यः वय-५८ और पास्त्रुपरः। कार अनुसर अन्तर १५० काल्य में लेता है आरोजुन करे हैं — ३१ ला, विशे और विकास

<sup>्</sup>रायाकः विकासनीतिः । अनुसन्धाननात्राम् । असमित् संदूर्णना कर्म से बहुम्बर्गन्य सामाद्र व्याप्तवास्त्रास्त्रास्त्र अवतः अद्योगेनास्त्रास्त्रे स्था अस्तानारे प्राप्तु । वस्तानारे सामानारे साम to the grade six is a real

कालपञ्चान है उसे अन्यत्येग्वेकी आज्ञा क्रफ़ॉकर लाम करे । अलंबाद अल्बयन आसर्नोयर निदाये नवा 🗝 कां ∽ करके सङ्घ हो वर्गकामका आरम्य कते । विश्वदेशनकपम्य बादियस इटपासनम् — प्रकार कडे-

'विश्वदेशार्थ भवन्तै वर्ष मराज्यां नान्टीकार्ड श्रम प्रसादनीयः।

संस्थ है।

काके इसी प्रकारोंका अक्षानसे पूजन करके। आप अनुस्त्र करें अनमें करमञ्ज प्रस्तायांको स्कापित करे । किर पाला निवेदन अरे 🍍 ।

इस प्रकार पार्च देकर साथ भी अपना लेकर में पार्यशक्ती विर्विधने सभाज पैर को ले और उनर्गाममूख हो अस्वमन करीया ।' ऐसा संकारण करके आसमके करके एक-एक आदाके लिये जो दो-सं किये मुक्रिका दिवससे आरम्भ करके उसरोक्तर आर्थण करियम हुए हैं, उस सम्बन्धे अपने हाथमें प्रक्रिती सारण करके से विश्वेदेवस्थ्य ब्राह्मणके लिये यह आसन इत्तरायांक हाओंका स्वर्ण करते हुए इस समर्थित है यह कर कुमासन हे स्वर्थ भी क्षकरं कुश लेकर आसमपर स्थित हो जाय । क्रमके बाद करें 'ऑस्मजान्यम्लक्षाकें विश्वदेवाचे भवन्द्रभी संग्रन्ट क्रियताम् । इस अर्थात् 'हम विश्वेतेय ब्राह्मके रिवर्ग नान्दीमूल श्राह्ममें विश्वतेयके रिवर्ग आप आर्थ द्वेत्रीका बरल करते हैं। आप दोनों होनों क्षण (समन प्रदान) करें हैं सदनकर ना-दीशाद्भवे अपना समय देनेकी कृमा 'प्रापृता भवली आप केनों महण करे।' करें।' इतना सभी ब्राह्मीके ब्राह्मणोंके लियें ऐसा कई । किर वे होनों बेह्न ब्राह्मण इस कहे. सर्वंत प्रकृत्यावरणकी विधिका वही प्रकार इतर वे प्राप्ताव —इस दोनी प्रकार करोगे। इसके बाव अजमान उन मेह इस अकार करपाका कार्य पूरा करके ब्राह्मकोसे प्रार्थना करे— मेरे प्रशेरचकी इस सब्द्रलोका निर्माण करे । उत्तरसे आरम्प - पूर्ति इं अंकल्पकी सिन्धि हो — इसके लिये

ं मत्त्रश्चान् (कड़ितके अनुसार अर्घ्य दे, क्रमक जरणोपर भी अक्षम आदि **बदा**ये । एकन कर ) शुद्ध केलंक यसे आदि धोचे हर सहयक्तर सम्बद्धेयनपूर्वक विष्टेटच आदि पत्रांचे पत्रिक अन्न अति क्षेत्रक पटाकाँकी कार्यका स्थारण करे और कुश एक, वरीसकर पुषक पुषक कुश कियाकर और अक्षत एवं कलके 'हुई वः पादान् कहकर तकं बही जल क्षिष्टककर प्रत्येक पात्यर आदरपूर्वक होनें प्रश्न स्तम पृथिवी है

प्रथम मुख्युमारे हो विश्ववेशीक रूप फिर आह प्रयालीके क्रमण देखति कार साध्येक अधिकारियोकः विको तथा इसमें क्यान्यों (Alain, M. 1948) अप्रिये किये बाह्य अप्रिय करने बालिये। अपने अध्यक्त प्रयोग इस

<sup>35</sup> सम्मामसंस्थान क्रिकेट्स- इन्होस्सा, ३९० स्था । या पारी पराचनीको **पराधा**लने सुदि ॥ १ ॥

५% क्षेत्रिक्यक्रीक्षण क्ष्मा भूष्य पुत्र, स्व इदं क वर्ष प्रदानीयर प्राचनात्म वर्षि ॥ १ ॥

इंदे नेवर्षिक्रवर्षिक्रकांची ताल्योक्षण प्रयोग स्था हुई व पात्री महायानेक्य पार्वक्रालक अदि ॥ ३ पर्यं क्रम्भ अस्य आद्येके दिने कल्लाको उन्हा कर हैती व्यक्ति ।

करके अञ्चलसहित जल से 'स्वाहा' जोलकर जनकान् सदानितकक कान करते हुए हैंशान Fieffer ib (

अन्तर्ने इस प्रकार प्रार्थना करे— यंत्यदपदानगणाद् बस्य नामजपार्ट्यः। **सूने कर्म भनेत् पूर्ण तं कर्द साम्बर्गक**रम् ॥

(उनामहेबर)की मैं बन्दना करता है।

मधोक्तरूपसे प्रमिन्न हो, वह आप कई 👚

पात्रम् " इत्यादि वालका याद्य करे । वहाँ सुताका काकाध्याध्यसकित पाद करे । पुरुष-रिक्त हुए देवला आदिका चतुर्ध्वस ब्यारण सुककी की विकियत् आवृति करे। मनवे कनके निज्ये अन्न असिंग करे और अन्तयें 'न । सर्थविधानाम' इत्यादि वांध मक्तीका अब बारे । मम इस बरवबका उचारक करें। 🕆 सर्वक— अब प्राप्तकारोन भीवन कर भूके, सब आ् माला आदिके किये भी अन्न-अर्थनकी वर्षे जूनाका बात समासकर क्षया-अर्थना-पूर्वक का इत्त्वायोशने पुनः अमृतापिष्यनमसि स्वाहा बद्ध मन्त्र पड़कर उत्तराधे सनके लिये जल है ।

तदनकर इत्य-पैर को आवश्य करके विकादानके स्थानकर जान । वहाँ पूर्वामिनुस "जिनके बरणारजिन्दाँके जिन्तन क्षं बैद्धकर भीनभावसे तीन बार प्रकारकार करे। माम-जयसे म्यूनतापूर्ण अथवा अधूरा कर्म इसके बाद 'मैं 'तल्दीपुरू' आञ्चक अङ्गपूत भी पूरा हो जाता है उस समझ सराजिय विपक्तान करूँ/हां ऐसा संकल्प करके दक्षिणसे लेकर उत्तरकी ओर में रेखाएँ खींके इसका कर करके कहे — जाहाणी ! और इन रेलाओपर ऋषका: बारह-बारह मेरे हारा किया हुआ यह नल्टीमुक्त आज, पूर्वांत कुछ विद्यार्थ । किर दक्षिणकी ओरसे देवला आदिके पाँच 🕆 स्वानीयर चुप्रकाय हेली प्रार्थनाके साथ उन क्षेत्र जाहरवाँको अक्त और क्षत होड़े। चितुवर्गके तीनी है प्रसम्भ करके उनका आदिवाद हे और अपने । ह्यानॉवर क्रमहः अक्षत, जह क्रोड़कर नवें क्काममें लिया बुआ जल छोड़ है। फिर पृथ्वीपर असाधार्मादेके खानपर भी मार्जेन करे \$ । **रप्यक्री भाँति गिरकार प्रणास करे और सत्यक्षात्** अत्र पितरो भाटपभ्यम् **सम्ब**क्तर **३ठकर ब्राह्मणॉर्से कहे-—'यह अत्र अमृतस्त्य**ा देखदिके वाँचाँ स्वानीपर क्रवण: अञ्चल, जरू हो ।' किर उदारचेता साथक हाथ जोड़ होड़े इस प्रकार अवनंत्रन देवाँची स्थानीपर अलान प्रसक्तापूर्वक प्रार्थना करे । शीस्त्र- । प्रसंक्रक लिये सीव-सीव विव्य है = । (इसी

मृत्याची ते पत्रं द्रीरिंगमाने आक्षणस्य सुन्तऽध्न अ्ते अृतीमि स्वाहाँ यह पूछ मण्ड है।

प्रमाणका अचीन इस अवतर हैं। ७० मनजान्यक्रफणी विश्वेषा देवेच्या जान्द्रीयुक्तेच्य आहा र लग प्रकाट ।

देव, ऋषि, दिव्यः बल्ब्य और क्या—इल्लंड गाँध त्यान समझने चाहिये

<sup>🕯</sup> पिता कादि, भारा आदि तना आत्म आदि 📑 तीन स्वस्म हैं।

<sup>🙎</sup> सम्पर्कतः द्वयः प्रकारः कारे । - जुन्नान्य बातायां क्रमोन्द्रम् जुन्नान्य विकासां क्रमीन्**मः जुन्नान्य साधाः** मान्द्रीसुरकः । यह प्रयम् रत्नाक मार्गन प्रयम करा प्राप्ते । अन्य प्रयोग अन्य रक्ता आंग ओ प्रमात करे

<sup>&</sup>quot;शिवपुराम-पास्त्र इस प्रकार हैं.... सक्षणे बन्दीमन्त्रच स्थार्यः विकास कानामनाय स्वाहः । इतादि

सभी बाल मुँदावा है, वर्षष्ट्र किसाओं साल- 😘 बदाने का 🔑 १-८१४ का अक्षा कार अध्यास कार से । फिर कार सूर्याय गय 🕒 अ मानन सन कालों। भूते कुर मक्त प्रतिनकार सुन्य हो हो । ४४ ४नव न्यः । १५ भागाने ना प्रतिज किये तथे ही, बारण करे । महत्त्वार क्या 🐸 अन्यत

प्तरह क्षेत्र स्वान्तेवर भी करे।) अपने क्षेत्रध्य और सनिया कादि लेकर सन्द्र मा महासूत्रमें करानी हुई बद्धिके अनुसार सभी। नदीके सटवर, वर्णनगर, शिकालवर्षे, बनमें विश्व पृथ्वकु-पृथ्वकु केरे कार्युचे । किर अक्का गोलालामें विल्ली जला स्थानकर वितारीके सादगुण्यके रिन्धे जल-अक्त वितार करके वहाँ वैद्य बाल और आजन्य अस्ति हो। अस्तक्ष्म अन्ते इत्यक्तमान्ते आके काले कार्यक्र का वर्ष । किर 😘 कारो-क्रिक्टोबर्चा अवान करे और यूक्तेंक उसे अक्षणे इस अववदा सेन कर कर करते. इन्सन्दि "अक्तिमीके प्रोहितम्" इस मन्त्रका कठ करे । क्रुवेक्सका एनः कार्य कार्यः क्राह्मणीयो इसके कार्य अथ महास्तरम् 'अफ्रिजी क्यान्यक्षरपूर्वक क्यान्यक्षित्र वृद्धित्वत्र है। किन देखराज्", 'एतस्य सम्बद्धानम्', और इये स्वेजें प्रतिक्षेत्रेक विभवे क्षाला-जार्यक्त करके राजना । एवं काभवरम' अत्र आवाहि सैतरे स्था 'रो विकारीकर विकार्यन करे। विकारका प्रमान नो देनी रानेप्टमें इत्यक्तिका बाद करे। कालों अन्हें भौजीको सानेके लिये देहे सलाहाल, न मरस तज मन छ में पत्र-क्षांत्रक जनमें कर है। सनकात् पुण्यतः संगतसम्बद्, 'समाप्रायः समाप्रातः', अन बरुवार बारके सरक्रमेंके रक्षक भी-वर करें। दिखां जनश्तानि', 'सुदिरादैन्', 'अधारी कुलरे दिन क्रम बाज्य काव्यन स्था गरिन्हारम्, 'अधातो सहनिकास'— हम व्यक्तिसभा साध्या उपवासकृतेक प्रण रम ( स्वयक्त यात आरे ) स्वयम्य वर्णसम्बद्ध केंद्र, बार्टिन और उन्हलके बाल्डोको बंग्हकर केया। बुरान अगरिका स्वध्यतम करे । इसके नार् सार शासकार करके और हो विश्विता, करन अस्तरात्को तमः । ३% हानाराने गर्गः <sup>1</sup>३% कारण करे। पुरुवाकुषाधान कारके उससे जरगराने नगः' प्राथाने समये असा आदि अन्यो-अन्यका क्रोशम कर कहर-जीतरने क्रवहोंके अतियों 'ॐ और अन्तर्वे 'गमः शुद्ध हो होता, पूरव और आकर्षकी लगाका क्लोब चतुर्वीय करवार कर करे। क्षतिकाके प्रकार केवकर सेव कामी एक इसके बाद तीन सुद्दी एक लेकर जनकी महेबार्ग्स-भृतिहरे प्रावृत्यों और विकेषा - अवस्मपूर्वक क्षेत्र बार राज्य और प्रमाणने हिल्लाभक्तोंको बाँट है। लक्कार मुख्याकरी ही से बार अन्यक्त करके नानिका स्वर्श क्षित्रके रिक्टे क्यां आदिवरी श्रीकृष्ण है, भरे। उस समय आगे क्साचे वानेसाले मुक्कीनर संभागत् प्रकास कारके क्रेस, सब्दोंके आदिने प्रकास और अन्ताने 'तम क्रीबीय, संख्या तथा कुछ आदि जो भोकार ज्याहाँ जोड़कर करकर जकारण करे।

सार्थिक स्थापन प्राणंक रोकांको किया हो। यो किया स्थापन विकास के आता की स्थापनीय ...... रोजाय १००० विकास ५४ विष्ट होंगे

पृत्रक प्रणवसकारें हैं। दूध-दही भिन्ने हुए बार प्रणायान कर परिको (अश्रक केवल जलको) सीम बार

'ॐ अन्तराधने नयः ह्याहा' ॐ ज्ञान्यत्यने **सारकर पुनः दे बार अन्तरपन सरे** । इसके तमः स्वाहा" अर्थ परमान्धने नमः स्वाहाः अने **बाद धनको स्थिर करके सरिवार आसनपर** प्रवापतयं तमः स्तातः इति । तदनमार पृथकः- पृथाधिषपुतः बैडकः जालांकः विधिले तीन

(अध्यक्ष १२)

### संन्यासधहणकी शास्त्रीय विधि—गणपति-पूजन, होम, तस्त्र-शुद्धि, सावित्री-प्रवेश, सर्वसंन्यास और दण्ड-धारण आदिका प्रकार

मध्याह्मकारवर्षे सान् अरके साधक अपने प्रार्थमा करे। मनको कन्नमें रहते हुए गन्य, पूका और नैर्महरूकोणमें देवपूर्वित विक्रयन गणेशकी आज्यकारका करन करके आध्येषता-पुजा करे। 'राणानां त्वा' इत्यादि यक्तसे सम्भन्धी यहाँकपपक ध्यालीपाक होय करना विधिपूर्वक गरोक्तजीका आखादान करे। सर्वाचे। इसके बाद आवादनके प्रश्नात् उनके स्वस्थाका इस इस वन्त्रसे पूर्णाहीत धारण कर रखी है। इस प्रकार आवाहन आदि करके मौन हो गुरुकी आज गजाननकी पूजा करके लॉए, पूजा, और घीकी रहासुक्तक और सद्योजानादि नारियक और गुद्ध आदिका उत्तय नैवेश पांच यन्त्रोसे पृथक-पृथक आहति निवंदन करे । तत्वक्षात् तत्व्यूल आदि दे हे । अप्रिमे उपलयक्ति पहेश्वरूकी पालना

सक्तर कारते हैं। बामदेव ! तदनत्तर अपने अधीष्ट कार्यकी निर्विष्ठ पूर्निक लिये

तदननर अपने मुह्यसुप्रमें बतायी अभूत आदि पुत्रा-एक्प्रोक्त्रे हे आये और ह्यां विधिके अनुसार औद्यासनाग्रिये प्रकार ध्यान करना चाहिये। उनकी हवनका कार्य समाप्त करेर तत्पक्रास् अङ्गकान्ति एउल है, जरीर विद्याल है। सब आल्ब्यरहित हो अपग्रह्मकालम्ब गायती-प्रकारके आञ्चल उनकी शोधा बदा हो हैं। अन्तका जय करना हो। हदक्तर साव उन्होंने अपने कर-कमलोमें क्रमपा: पाश, करके सार्यकालकी संख्योपासना तथा अङ्करा, अक्षमाला तथा वर नायक पुताई सार्यकालिक उपासनासम्बन्धी नित्क्हेस और अपन करनेके मक्षान् सम्पृत्त्व ले चरु प्रकार । फिर अग्निये शिवसा, करु दन्हें संतुष्ट करके नमस्कार को और करें ओर वीरोटवीका विकास करते हुए

<sup>•</sup> धर्मीसन्धुकारो इतके किये तीन मात्र शिरहे हैं । प्रथम भार शास्त्रप्र कहे 'त्रिवर्दाम दितीय सह 'प्रकटांस' और तुनोच कर 'विक्टांस' (

र कुराक्ष्यक्रकारं अनला अध्ये में साथ आदिवर्ष दा जाने हैं। उनमें प्रथम दो को अववन जीव आलिया दोनों आन्याधार कारते हैं। प्रभापति और हायुक्त उदेहरारी अवस्था तथा और और सोमके ब्देक्यसे 'अञ्च्यभाग' दिया जन्ता है।

###++ keelle udmuufi uuditteggassyls esä fotoart tiide no<del>dd om</del>aantei pägi<u>t nod</u>aa tii tudik ciinn मक्त्रो एक बार आधुनि है।

विद्वान् पुरस्त आंत्रके इनामे एक आसम्बरः ईडानस्ट वर्षन सम्बन्ध कर को । नदेशान्दि केतं, जिल्लों पीचे कृता, जसके जन्म कतुम्बीह मन्त्राच्या भी पात करे । इस प्रकार मुल्यार्थ और अस्त्री क्ष्या पश्च विका ५३० - तमा-होस कान्ये अपनी गुळकासार्थे करूपी हैं। क्षेत्रे मुख्य आवन्त्रम बैठका सीव- हुई बद्धनिके अनुस्कर इन-इव देवनाओंके कारते सुन्धिरविक हो जानानपूर्वक स्ट्रेडका कृदिकान मुख्य काह होन का । इस इत्तराज्ञानं आनेत्रका मानारीचार जन करना कर्य जो अर्थकनुरू आदि वर्धनन्त्रको क्षाराने अञ्चलको हो. यह जानको ही जिल्ला होता करे। अन्तरित राज्यकन हरा विक्रिपुर्वक कान करे किर तम अधिका है। इसीन्ये क्रिये हुए यक मनुद्रापकी सुन्दिक क्षक क्यान्तर को पीने वर करें। को निम विस्ता क्षम करना चर्माने। असरकर अस्तिने कार दिसाचे कुशवर रहा । 💎 अस समय यह क्यां कि 'वैर प्रतिने मी कुर पीले क्रमको निवित्त कर । इनके बाद के नन्त हैं, इने सककी सुद्धि के i' उन कार्यात-वाका, स्वयुक्त तथा प्रयोजनार्थन् अस्त्रुचे अस्तर-राजनी सुर्देश्वेत निर्णे बर्गक अन्योक्त जब करे और इसके क्षारा अस्त्रककेतक बन्धांका यह करने हुए पृथ्वी क्त क्या आही भी है। किनको भगवाद, जादि संस्थाने नेवार कुनवन-वार्यका करवज शिक्क परकार्यकर्म स्थापका प्रभावति, सची गन्दांकी सुद्धिक रिनेयर प्रमापक p-s, विश्वेषक अरेप अञ्चलके निष्ये भी क्लाब्दा प्राप्य करे गया शिक्षके करणार्गकरो एक एक आहित है। इन सम्बंध सामके का फिल्म करने हुए मौन रहे। पृथ्वी आर्थिको ६५ और अस्पर्ध 'यन नेपाय' जन्म, नेज, पत्त्व और आफान्य में माहकर प्रमुखीय इसारक को वृधिकादियक्को करायो है। सन्दे स्वर्ग (बाधा --१३- प्रकारतमे का स्थाप । अब श्रा और राज्य से प्रकारि सक्रक हैं। हरकारि) । अस्य क्षान् वृत्रपालकाश्चन कनाकार काला काला काला कार्यु वाणु वका क्रमांका — मे अपने जात का काले अधिक मृत्यां कार्याद्वयक्ता है। संघ नेत्र मारिकार अञ्चलि देशनवाचा करने सम्बद्ध करे। किए लावा और सब्द में सेकरिशक्तक है।

रोदेंप्रेयल <sup>क</sup> इस क्याने एक के आठ था। 'प्रणान' लाहां इकाहि याँच अन्योद्धारा होता करके, जाने नियम्बर्ग माहा प्राप्त कुनलकेन करकर असही है। इसके कर् आपने विकासने अन्यां स्टेन्टसर स्ट्रा पुरा प्रकार सन्तरो प्रकार कारनेके पक्षान् अस्तुनि और है। स्वान्तर निरा प्रकारक निरा स्ते । इसके कर काम करे । को अपने कान - प्रवर्णन विश्वा गया है, सरका निर्मा करके

पूरा मच्च इस प्रकार है । सेम्प्रिकेक अधिनार्क सक्तकश्चार प्रचारी का चानकों । असियों नकपी मानुष्ये सर्वतक्षरा पर्य गोमन् स्वता । (अलोद मे॰ ६ स्॰ १६६ । ४१)

र क्रमार्टक रेजने पुत्रक राजक कामा क्रोजन करने प्रतित्व जैसे राजने अस्तिक रिना <del>पॅक्किकार-इंद्रेड व्यक्तिकार है इच्याचे अहीत. विरक्ष विद्यान कुलार नेतर वेदन वेदना स्वीतक विद्या कु</del> भी। अरुपाने कार्यात चार्यक अञ्चलको र. गाउँ एक मानी रामान्य मान गाया माना वाज्य वाज्य वाज्य वाज्य वाज्य वाज्य वा

अमदि साल गातुर्वे हैं। जल्म, अधान आदि शुद्धि चौंच कानुओन्चो जन्मादिवस्यक कहा एक २ सम्बद्धिनस्थक, 🕯 । अक्रमपादि पाँचों कांकांको कोक्रपञ्चक 😗 श्रीक्राहिपञ्चक, . मानो है। (अनके नाम इस अकार है— ६ समाविधानुसारक, 😘 प्राताविधानक प्रकृति और पुरत हैं। चेशक्षकाने जब हर् प्रक्रक—ने म्यरत वर्ग हैं, इन एकहरूकार् किया और करण। ये पाँची मानली प्रतान वच्छा है। 🛊 । 'मान्यं तु प्रकृति विद्यात्' प्रश्न सृतिने 💎 प्रशन्ते सन्द 'मिनिवा' तथा 'सन्तेत्क

क्ली अकार पुरस्य अकारी और निश्नमि होओक ं लेकजनकापिने परमालने दिव्यानेदं न कर कर रहता है। यह विकास कहा नक है। यह उदारण करें। सरकार अवनी साराजें स्तव निका, भ्योतर, स्टापिन्य, शरीक और सतानी हुई निर्धित्ते पहले स्टान्यमंत्रर रियम-इन परियोक्त किक्शल करते 🖟 सम्बद्धन करते प्रतिक्रित प्रस्का अस्त #दान् ! 'प्रजाने लग्न' इस श्रुतिके बरक्यमे क्**ष्टे आक्रमन क**रनेके पश्चात् पुरोधा मह किन्नत्व है। प्रतिवर्गदेत हुआ है। आसार्थको सुवर्ग आदिसे सन्दन्न सनुवित मुनीकर । कुथ्मीके हेम्बर दिन्यवर्णना को रक्षिणा है।

िर कर्म पुर और कर-में कर हैं। क्कान्यूट है, अवने अवेकको समान: क्रुपुरि जक्रमां भी जोड़ है । फिर सम्बु अयन अयन कारणन तीन करते कर क्रमारी करो । १ पुलिस्कारियक्रक, अञ्चल, जलका, मनोका, विज्ञायका ८ अञ्चलकदिकोशनकात, १ वर्ग आदि और आस्प्यून्य () प्रत्ये रिया गर्न विश्व पुरुष्यम् तथा, १० नियत्सदि तत्त्वयञ्जक कृति, अञ्चल, क्यांति, संकल्प, तुम, (अध्यत पद्मवाञ्चम) और ११ हिन्सस्य-पुरुषके किने भोगकारकों जो वाँच अन्तरङ्क सम्बन्धी वश्तीके अन्तने 'पुरस्नै दिवाज्योतिने काश्या हैं, कहें तत्वधक्रक कहा चया है। इर्द र यम इस धायवकर उत्तरण और ैं। क्रमके साम में 🖫 - निमाति, बाता, राग, असके क्रम अपने उदेशकर त्यान बताका

प्रकृति है नामा बाह्रे भागे है : उत्तेसे में ताम - सम्बन्धी मनोबेद अन्तमे अर्थात् "विविद्यार्थे अन्तरम हुन् हैं, इसमें संसाय नहीं है । बारतम्बर स्वात', 'कर्मोरवाम काला' इनके अन्तर्भ काभाष हो 'निवरि' है, हेला श्रुतिका कथन कालवानके लिये 'उक्कारता पामाताने 🛊 । में निवास आहि जो परेंग साथ हैं, इसीओं 🕬 न्दर्यन - निवासमध्य न सम्बन् 'बक्ककक्क' करने हैं। इन बॉब तरनेको व देवाय हर्द न मन' इसका उक्कान करे। माननेकारक विद्वार भी गृह ही बंदार कथा है। सारकास 'उतिह सहाकरसे देवपन्तरतेमहे। सिमानि प्रमुद्धतिसे नीची है और मह मुख्या अन व मन्तु मस्तः सुद्धनम् इन्द्र प्राराभिकः स अकृतिसे अन्तर है। जैसे कोन्सी एक से मां इस नक्तके अन्तने जिश्रस्थान पुरुषान अस्ति असके दोनों नोलकोनें यूनती सहती हैं, ॐ एराहा' कोलकार कार्यानाचके दिनके

वेके — प्रेरामाणिक्षकः प्रकार न्यांगर निरम्न निवस्त नृक्ष्योग्यकः विभावन्तिवक्षयाः कारी क्रिक्नोंकि इदे २ ज्हा ।

कि( जग्राकः विसर्जन करके प्रातः कारिक ज्यासनासम्बन्धी नित्त होन करे । स्थार्ल्जपाक होन करके उत्तरे अपना सब इसके बाद प्रमुख्य 'से मां सिज़ानु प्रमत.' इस कुक दाव कर है। क्वॉलक्सक्से ऑफ्रिका यन्त्रका जप करे ।<sup>क</sup> वस्पञ्चल् ंया ते अहे. आत्मामें अंग्लेप करके आहण धरसे निकल र्थात्रया तनुस्तरफाररोहात्पात्पानम् 🕆 इत्यादि जाता । सुनीश्वर 🕽 किर 📲 साधकः मन्त्रांसे हावको अप्रिये गपाकर इस निप्नाहितकपरो 'सावित्रीप्रवेत्र' करे— अफ्रिको अद्वैतयाम-सम्बद्ध अपने आल्याने आरोपिन को । लदनन्तर प्रातःकालकी तत्मनितृतंरेण्यम् 🕉 संभ्योपासना करके सूर्योपस्थानके पश्चात् प्रतेदायामि इ मर्यो देवाय घोष्टीह 🍪 सः बालालक्ष्ये जाकर नामिनक जलके भीतर सावित्री प्रवेशवार्ध, धियो यो न प्रचोदयात्, **प्रवेश करे । यहाँ प्रसम्रतापृष्ठेक वनको ३%** भूर्गृय कः सावित्री प्रवेशयर्गम, तत्सवित्-विधरकर इत्सुकतापूर्वक वेदमन्त्रोका ३०४ वरिवयं भर्गे देवस्य घोमहि धियो या ३. करें। 🕸

जो अग्निहोत्री हो, यह स्वापित अग्निमें

प्राजापरपंडि ६ करे तका बेदोन्ह वैद्यानर

🕉 पु: सावित्रों प्रवेदायर्गम, 🕉 <u>प्रचोदकात्</u>

—- इन वाक्योधन प्रेमपूर्वक उद्यारण

<sup>•</sup> मर्मान-पुरुषनं कहा है कि. से मा सिक्कन मध्यः इस फन्मो ऑफ्कर उपन्यान क्रमके उरागे क्राप्तमयः प्यज्ञपात्रोंको जला है । यदि पात्र रीजस भातक हो तो उन्हें आजार्यको है है

पूरा गन्त और उसका अर्थ इस प्रकार है—

से पा सिस्मानु अस्तः श्रीभन्तः स्य कृतस्थति । सं भागपन्नि किञ्चनकपुत्रा य कोत न बादेन वासुन्तन करोड् का । अधीत मरुद्रण इन्द्र, बृहस्कीर सथा आधिः। ये सभी देवना मुद्रापर करन्याणको कर्ण करे। ये आफ्रिक भूके आयु, ऋतकरी अन राम सायरको शक्तिरो सम्बद करें। ताप ही गुहको दीधनीवी भी नामये । 🕆 पूरे मन्त्र और अर्थ से 🕏

या ते असे पश्चिम सनुस्तरेकारीकान्यास्थानम् अध्यत्र चन्त्रीने कृष्णकर्यः नर्या पश्यितः।। **बड़ो भूत्व बङ्गमारहेद हमें जेतिन्**। जालंक्द्रो भूव आजायमानः सक्ष्य एडि ॥

<sup>ै</sup>रे अभिदेव । औ तुम्बरा पहिन (यहाँम् प्रकट होनेनान्य) स्वरूप है उसी हारूपसे नुम नहीं पंचारा और मेरे लिये बहुत से मनुष्योपयांची विद्युद्ध यन (आधन सम्पत्ति । की सृष्टि करते हुए आवाकपरी मेरे आकर्षे विकासमान हो स्वाओं। तुम बहारूप होसर आपने स्वरणक्ष्य यसम् पर्देश आशा है अस्तियेश है तुम र्म्मध्यीसे उत्पन्न होकर अगने भाषके स्वथ यहाँ गधारी।

हे यहाँ जाए राज्या तमे आहा. जिल्हान: इस मुक्तारे अधिमतिता करके सर्वाच्यो टेवताध्यः नरावः देसा कहका कोड दे। किन संन्यासका सकल्य के तीन बार जत्कातांक है। उसके यक्त इस उक्तर है। 🔗 एवं हे या आधि: सूर्य: प्रत्ये पच्या ज्यादा - १ ॥ ३५ लाग योगि गरम ल्याहा ॥ २ - ३६ आयो में गच्या स्वास ॥ ३ ॥ (धर्गीसम्ध्र

बिनिष्टं थक् पूर्व बलारक्यनापित फजायती तुन्तजीस जुलाँगि जिल्लाको प्रीदेशिकाल्यक्याता ऐसा कर भीको आर्ज्य दे—'इदं प्रकारतये न मन' कहन्तर त्यार करे। यही सामानवीट है

<sup>🛊</sup> धर्मीसन्थ्ये 'ब्रॉवर्ड्स' पात है

करे और फिलको प्रश्नम म इस्त द

करें . में चनकरें जनके सन्धार चनवान् च्याहीनकी प्रकारत प्रकट हुई है और प्रकारन प्रांक्षाचेद्र आके प्रारीरणे काम करनेकाली है। और सकको जात होगी हैं। प्रकार सन्दर्श इनके पाँच मुख और का मुजार्थ है। ये सेता. केरोबा: आदि है। यह दिनका अधिक. केलों के प्रकारिक क्रोजी है। मृत्य कालक कालोंका राजाविकार व्यक्तीरकारण और विकारिको सारकारको पूर्व प्राप्तकेरका इनके अंदा गावा है । विकार इनका है और उनका दिख मन्त्रकारों जिल्लंकर करती है। इसकी कहा एक है, क्वरीब कवा और वासकार्य अञ्चलको सुन्द नवर्षण्या चरित्रके स्थान अधिक केर वर्ष क्षेत्र । इस्ते व्यासन्त्रका कारते है। के सर्वव्यक्तिके दिश्या कराज्यिक जनावास कारते है। देशको सन्दर्शानको वर्गनको है। सन्दर्श 💮 इस प्रकार राज्यतिका विस्तर्यक्ता क्रियुक्तमधी निर्माण तथा अलगा है। इस अनुबक्तमा जन करे। मन्यकृत् ४२४-८ हर शुक्र-वृद्धिकारम पुरस् प्राथमध्य आणि अनुसामका आस्थान नेपार

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* प्राथकीका क्या कर । गामकी सार्कारकोचे कार क्षेत्रण परवर्णनात हार प्रकार स्थान । प्रयक्त हुई है और अर्थने नीत होनी हैं। क्षण्यान है। व प्रभावक्षणा देवी अवने का साम्रीचें क्षणी आगे करनेकाने जीवांके हाजीचे तम प्रकारके आएव भारत करती. मरणकारमें उन्हें शुनावार मनकार दिन है हुए केन्द्र (कानुबंद) कहे, करवानी क्या क्रोड़ प्रश्नेत करते हैं। हुस्तीनवे सह क्षीर तृत्व आणि आधुक्तांत क्रमंद अष्ट्र वर्षेत्र अका इटकामानक वचाने विराधनाम कि मुक्तिर है । इन्होंने निष्ण क्या भारत कर - इन्हान्धर प्रस्कानन परण कारता निर्माणनी परता है। प्रमान सभी आयुक्ता स्थानितित इसासना करने हैं। दूसरे मृत्यु और उसे है। विक्यु प्रथम देवना अधि गया बिरक मीकिस कुल जी स्थल विकासका राजानीराज और मनुष्य ही सम्र प्रमात सेयन अस्तिमार करके प्रमानकार बाग विश्वकी

करानुकरी काला और्क स्वेकरेकी समयो प्रकारके तथ करक अर्थ नुसास संस्था है इस प्रकार शास्त्रीयुक्तेह सम्मन्दर जिल्हा कालं सामूक्त (विस्तिक ११४११)—इस प्रमुख कुरुवेदास्त्री अन्तरक आदि देवी सिवक् । ६ ११००० १ तक प्रकृतर करे — टॉरेक्स साथ

अर्थ न स्थार प्रमाण परिश्व पद्मा प्रचानन प्रध्योगीयो आहे तथे समुख्यांच्या हरियर सामनेत्रम् । भूमेमा अनुतेकितः । इति विक्रबुत्वेदानुसम्बनम् । (वैतिर्हामः १ । १० । १)

भी बारतमञ्जूनका उपलंद करनेपान्य है। संदी कांग्रे प्रकारों किलाओं प्रतिन काल है। अवोत्पादक उत्तिनी मुख्य मुर्गेष प्रेस पास्त असार है। पास प्रकार में या अंगाएन एपिए का लगानन है त्या में उत्तराष्ट्रक धारण न्तर है। क्षत्रकृत्य अवस्थ अभिकार तथे वह पृष्टकर हैं—इस क्या का प्रेड्यू करिया अनुध्य किया हुआ बेरिक अवनव है।

कृत्युन्तरस्थानां विश्वास्य । सन्दर्भावाद्वारामानामस्यास्य सः केन्द्रो विश्वस्य सम्बोत् आस्यानः देव कारणी मुद्रावस्त र अभैर १२ विकासकाम् (तिक्का स समुद्रात्मकः कारणीयकः पूर्व विकास स्वाप्ताः केरवे तीव विकास निर्वितः सर्व मे मोपाण।

पुर कार्यान्त्र कर, क्रमान और उपनाने अस्ते प्रतित्वे क्रमान में प्रति आधार के विकास अवस्था करें। सर्वननरं संदर्भ क्यां<sup>र</sup>िक का क्या कोलका रख्य काल करें। शिनियोको अपन्यान रिप्त रेप्प)—शेला एपमो ६ समा सामित्रम प्रश्नाम स्रोत कारते हुए पूर्व दिलानो एक अनुर्वित प्राप्त नेन्द्राः । एवं मे पात प्रत्यने अंश्वेनरमः । —पुरः प्राप्तका भारत । इसके बाद विश्वास्त्र प्रेय चान्यंको अक्तरक सामो कुन एकामी आर्थक सामो उसे क्राचाने प्रमाद क्रान्ड अर्थन व्यवस्थानिको हाक्यो से । रम्पन्ताम् प्रभव का परकारिकः निवाननकर सामके साथ प्रधाने में इस प्रकार - प्रधानन बताबे संस्थाननु सहस स्ट**र** ()

kt componencencenced de la componence de la constance managa in secreta de la lacama cama como esta este de de विशेषणका राजेक्यामध्य प्रश्निक्त वर्ष । अनुसार और सार प्रमानो अधिवाधिक सार्थः अर्थात् 'में प्रोपोर्व परम्पन् अन्यते परमन्त अस्यतः अस्यतः सरोत् वितः अस्यत्यते अति स्थापीये पेन्स्रीयकी व्यवस्थाने असर ३३० (४०-वर्ग आवता वाच और प्रारम्भावकी पुरिचन मंक्र है। जूने ' इस कावनंदर मन्द्र, मेन्यनं उत्तर देशका उत्तर के कुर्वकी और मैंड करके क्षीर अञ्चलको सामकः भीन कर उद्धारक करे । । एका क्यों कृत्य अधिक कोर । कृत्य कुर क्रान्तिः मन्त्रक्षम् पृष्टि निर्मात और मनने, असने आनार्थं प्रको पन्ने, नक्षमं सहस्र प्रकार । काल क्लान्य-अंबर स्ट्राट करके जिल्लाकरणः अस्ति क्लान्यको जिल्ले स्रोतीय और तृत्व हर कार्याच्या अवस्था करें 🕟 环 पूँ अन्यानं । श्रीकृत्य करों । यो कह आकर्त अपने हत्कते मिल , 🚓 १९० जन्मत गर्मा 😘 तुन 🏚 जो व्यक्तिपुत्र और व्यक्तिप स्वार गर्फका क्या मन्त्रक करण - ६८ पूर्वप रहत्व रहत्वले ६८४ <sup>क</sup> औ आर्थित यहरे अल्ब्युल्ड् संस्थाली क्रम सन्ते pcon क्यानिकार स्थान क्रामे हुए शानभाग हो। तथा आकर्ष विश्वास क्यां— 1-४-म स्थानुस्था कर कारा (बेरी ओर्फ क्या का का कुछ क्याच्या वर्ष और निकास

4.0 — ४० म अपूर्व गांची स्थान को कहाता । अस्त्रकार धामकम् विकास वामकार्गकम् । क्षम्बर प्राप्ते ही होत्र बार दें। फिर 🧀 पुंच्या कियान करने हुए मुन्तेर निकट का बढ़ क्ष-कार्य क्षेत्रा 🗻 अन्य स-वस्त क्ष्यां अन्य कीन क्षात कुन्नीचे त्यंत्रास्य स्वयूक्त क्ष्यांत्र भूत अन्तर्भ तथा । इस प्रकार गीन कर आहे । इस समय का अन्तरे मनको कृतीनका

<sup>ा</sup>चे बद्धा अनं का है। अस्तान है और अस्तानकार बंदीन ५० अन्यत्र कार गांव है। यह बद्धा, सार्थ कारका बहुर भागानुस स्थित समय कर १ एक . है आवार्य क्यान आमान असमाना अर्थ स्थान भाग्य प्रान्तानो वेन अक् और प्रति प्रिप्त पुरर्गमा । अन्य प्रकृतमा अंगर्गमा 🕸 और मर्ग प्रमुख अनिवास क्षत्राच्ये अनुस्थानमञ्जूषे वा अन्य सै - त वह रहार अन्त्राव क्षात्रा रहें। हे ५००० - तूर मीत्राम कृदियं क्यों हुई फरमध्यको निधि है। तु मी, तुने हुई इन्द्रोत्तको रका कर

र की पुर्णकार संस्थान । जान नागा नाम मानु नीते पूछ । ६ जी सः चांचार की पान पार तीना **त्राव की** सर्गानकर में गर्वम त्यांग का रेपा. जैने भूतमा मुक्तमंत्र और वर्गानमः । इन नजन: भारतेशाँवि स्थान दिना

<sup>।</sup> वे देखें, पर कि सब्बा अवस्थार को मेरी रक्षा करें 5 भी और वास्त्राप्ति को 147 वर्ग का अर्थ में रूपन से अं हुए। सम्बंध कार्य रूप के प्रश्न के पूर्व में बंबरनार अवदा करने प्रकारण कीर्य देखा 🖁 पूर्ण मेरे रिप्ने कर-धारमान बनो । मुनावें स्रो प्राप हो, उसका निवारण करें।

• कामून कर के प्रदेशका जानका करका, जाको नामाओं, अभिनाद के गाँकी है है*।* 

प्राणकका उन्हेंज को । इसके कह कृष्य कर्षा - व्यारंक्जीकी पूजा को । 💢 अधारत १३ )

क्षणुरियं कारणाः किरम्याः कारणाः करे क्षांको करनो स्थित कन और देवसम्बर्धन बुजनती। पद्धनिके अनुसर प्रतिनेत्र

edt felt servenmeli Tannenmen og med sentannet linket promoter din et en nælik sammer på क्रीनाओं रहते । विकास मिनते प्राप्तार जेपपूर्वन्यः जन्मकोर जन्नेका को संभ्य कराने । तेषु गुरुनी अन्तर मुख्यों और हेमने देर प्रथा और करोड । वर्तमा कि वह प्रथमके छ। उन्हरिक अर्थकी mercian male man al arm i brunn une deret qui prete men victori better क्रीका विश्वपाद पार्न आरम्प इस्पेक पहले ही। है। सामुहान दिल्क रूपाकी भारत पृथ्वीतर क्षद्ध गोवर नेकर श्रीको बाजर करके गोने। पश्चार गृहको स्वापन अन्य को श्री गए क्या हो और कृषेकी विज्ञानि ही हतो प्रत्य अनीन हो, इसकी आजात निया दूसरा क्षुन्ताचे । किर क्षेत्र आरम्भ क्षेत्रेयर उस वार्त्त कर्म व वार्त । नुस्ताने अनुसारे विराम मान्यको क्षेत्राविक क्षेत्रको क्षान है। क्षेत्र केट्नाक मान्यके अनुसार सन्तर-निर्देश क्रमात्रा क्रमेकर इन स्थानके संपन्न न्यान्य चेत्रसं रिकार्य क्रमाने करण हो। पुर अस्मि बुर्गाहरू रुप्ते । नाइन्तरं कृष्यकारप्तां प्रथमि उस्ते जिल्लाहे क्षारं अपना पन्त अर्थेर कृत (बराव्यक्रियोग्स इस केर व्यवको अध्या विवेदकारमपूर्वत प्रयोग्न प्रभाव प्राप्त वर्गात क्रानिको विकास अञ्चलि स्थानको अञ्चल कर्ष असीत विकासको अनुसार कारणानी। मन्त्रकेकी अञ्चल है। अल्या क्रम इस प्रकार केल्यान्त्रका अन्यत प्रमाणके विकास क्रम 🖢 । 🚁 ऑस्ट्रेस्टर-५८६ नायोगेन पान्ने मार्ग्ययोग । व्यक्तिवादिक व्यक्तिः अञ्चलक विक्रम 🖼 सम्बद्धाः कार अध्योधीन पान स्थानन वाम छ। १ वा किवापुत्रक प्रते १ वर्ग, पुत्रवे आधारक अनुसार K भारत का कर्यान पूर्व के इस सम्बन्धे का प्रतिकृत नहीं प्रकार सङ्ग्लाम केली कारको प्रतिवर्गन्तः को । सहस्या हैकारकी, दिक्को पुत्र कारको अवसर्व के स उसके कोश क्रमानुस्त इस प्रांत्यक विरामके अपूर्णि अर्थानांका महिल्लाम विरामित्र पराय पर कार्य करवार प्रत कलको नेवान पैतानक के और वर्जी भी राज्या निवस कावा पूजा कार्याको सम्प्रानेक, रिन्ते हे हे। ज़िल्म जरा हिस्सा प्रते । बह गुल्क, निकार जनेन जरते हुए कारको निर्वपूर्णक प्राप्ति नेवार इत तथ क्षीता कर – या प्राप्त करे करे. परपूर्ण <sup>क</sup> वेच्या प्राप्त तथा । इस बोर्स का अच्छा है। बेग निर्मा कार निर्मा तथा 🖼 प्राचीको सेंदर-रीत का पहल हुए गोलार आर्थ, और अच्छा है, वरंतु है चालान्त्र विश्वेचनकी पुज विशे किया करानि भोजन पनि कर नामक्षान् होतुः विकास अन्यते प्रदान कान्यतः। तेता कान्यतः कृत्य विन्तानामा विकास graphic fortunes printed wrong and fought who less that first the क्षाकरका प्रतिकृत्य विकास व्याप करे । जिस्सावन प्राप्त प्राप्त काम असे वर्धानी समाने कलाई the filescale transport that their release that the state of the state of the state of

<u>ed harran proponero de encenté dou alor en la réalisaçõe por equilibrio es en encentral palaçõe</u>

#### प्रणवके अर्थोका विवेचन

क्षानार्थे विकाससम्बद्धाः स्थानन् । सम्बद्धाः अभिन्न अक्षरं 'म', अस्के बाद कीमा अक्षर 🛊 कि प्रकार कः जनस्यो अर्थोकः (प्रमान) कहा गया है। सद सब अवस्थित परिवार अभीत बस्तवी देवेवस्त है। यह सम्बद्धिनम् है: विज्ञानक जो कर अक्षर के का प्रवारके अर्थ कीन-कीनके हैं और असितित है। कारत वरिकार कहा बसा है ? काके बसा - निवृद् ! अब क्यारण का बकार्यकर वरिक्षण संदेशर भौत-मा कर मिलला है ? जिल्ला है प्रजाने पीने केड (अर्था) लिले ।

मुनमें को कुछ पूछा है, जरे आहरतूर्वक मिन्हों। मकारके कार अनुस्तार और महके सुन्ते । सुन्तीर् और व्यक्तिकारको म्हेक्टका भी अन्तर अर्थकप्राचार नाद अस्तित करे । क्राला करूर करनेकारे मुनीकर <sup>1</sup> मेरे हुए। क्या रिज्यकर को जनवर्ग है मेरिस करे। इक्स्प्रकार भी जोश होता। यहत्व क्यात्स्य अवद्यान अवद्यान सम्बर्धः। अर्थ है, क्लन क्यानांत्रत अर्थ है। मीलरा हेम्बराओश्वय अर्थ है, जीवर प्रवासन अर्थ कराउँमा, जो सर्वत गुढ़ है। मान्येम र है, परिवर्ण अर्थ गुरुके कराओं दिखानेशास्त्र शुकारे केंद्रवज्ञ परामान् संपारके द्वारा काराचे नचे । जुनिकोड ! कर कही अभीषि को । करके 'सदादिश्योग' समा को चाँच " नाम हैं। है जारव आदिका-"अ", दूसरा चीवर्ज विस्तारपूर्वक वर्णन है। शिक्का धावक

कारदेवजी केले—जगवान् प्रक्रमा ! सर—'इ', तीलरा पश्चम वर्ग पर्माण केवाराओंके पार्टी मोबर्क पा ! कियु और पीवर्ष अपर अप । इस्के रिका प्रकारतिके भक्तम कार्तिकेन : आयमे कका पुरसे कर्ण नहीं है। यह समितिका केर्याव अवस्तिक अधिक अन्य क्या है ? असी ! है, में काहिकानों निव्यवालय अवस्ति

प्रतिकास करत करत है और उन अभीवत अर्थ सुने। वह करत है किनलियुक्तनों कार्यसीयम्बन् । मैंने जो-जो करो मुझी है, इस अलके अपर भारतर कर अकार निर्मा । इस्त्रका सम्बद्ध-करके वर्णन क्रीजिने । असके अनर उत्तर अद्वित नारे और उसके सुक्रप्राप्य एकट् ओले मुन्तिकेष्ठ भी क्रमर ममानिक अध्याप मन्त्रप परिवार ही अनुवार्तका परिवार है। में इस इस माह बनाके पूर्व है जानेका साधकका कियुक्को क्रिप्तारके लाभ कहता है। उत्तर लाजूर्य करोरक विन्यू होना है। इस अकार प्रकारको जन क प्रकारके असीको जर प्रकार है उसार हो रेपाले पाएके प्रस

्यूने ! अब मैं देवलास्त्र सीसरे अर्थको 🛊 और प्रथा अर्थ शिक्को सारमध्य प्रतिक्रित कर अर्थका में तुमले पर्णन व्यक्तिकम् नेपेक्सस्य है। इस प्रकार के क्र- अर्थ - करता है। सिद्धांनातं त्रपद्धांन अवस्ति आरम्ब मध्यम् अर्थ है, जनको गुन्दे कंपला है। सुनिने प्रत्यकारो इन समन्ता कामक कहा है। anen क्षत्र क्षेत्रेनसारी सर्व्य व्यापाली के इसे प्रकारण पाँच सुरूप देवल सन्तरूपा कारत है। प्रकारकों केटोने चौच अधार नातके। चारिये। प्राथिक क्रियमी कृतिके संगर्ने भी

इन चौथे अन्तेका अल्लेल क्ल्ले हो कहा है

मन्त्र विकार्तनिका भी क्षान्य है; क्षानिक है। अनुकारक प्रकृत स्वाक्ति । साम्बन्ध कृति और मृतिकार्य अधिका पर नहीं है। है। स्वाधिकार अधिकृत हारके कारण की प्रतिकारण विरोध का जुला है। अन्य अन्य, अन्तांकाच्ये, जनान्य है और विरोध विरो पनि पुश्चामा नर्गन मुने। यक्ता क्या प्रमानकारका अन्य है पन भी हती व्यक्ति हैंगाएँ कार्यके अवस्थित अवस्थित व्यक्तियान का प्रक्रांच्या व्यक्तियानिक सार्थ क्रमान असे ब्यूटर्स क्रांड्रिय करें तो ही पनि जान है। में जन्य प्रांत्य निर्देश करते भागवानं नेतनक परिव मुख्य केनावे गर्व है। अन्यस्थानार्थ वहीं गिरतः। **कुल्लाने अन्यार संबोधनात्रक को अधारत पार**ी के ब्रह्मानंत्र कारणार्थ नेतृत्रक की क्रांस्त्र के ब्रह्मानंत्र कारणार्थ क्षत्र है, वे हो महेश्वरदेशके बार्याहर प्रत्या अनिवृत्त है। दिश्य क्षेत्र व्यवस्थानकोई व्येको 💎 🕳 🛍 व्यवस्था सुर्वेदने हाती अर्थका क्षानका अर्थापुरूष है। यूने ! कुरून अवस्ता अधिकादन विकास है। हिस्सार केवर्ष भी यह क्रमानानकार को बार क्या है, से हैंजन- क्रमाहितक ही है। अवलेकारण लॉन की रिक्के अस्टिक्स है ।

प्रमुक्तिका कारण है। यह मुद्रक विभिन्ता । प्रान्त अंदर्शनको ही कार्य मुद्री है। प्रकारका है। एक में निर्माण आणि रिवाल कहार द्वारा कर्त पर वहीं है। इस राज्यों है। यह राज्ये प्रधानका अनुसार सहसार हुई है। से तह बरी-सब पुरुषकुर मुने हे अनुकार्य भी सुन्ति आदि वृद्धानाका अनम क्रमका प्रत्यन प्रत्यनकार मामके हैं अर्थार रेक्स्प अर्थिक कथाने गये हैं। ये बांच्या है, यह क्षेत्र अवन इस मुख्य कमोनी कार्य

रेक्ट मुख्यात इस क्रमेनक आरम्भ क्या कर काले हैं। क्रम अन्य क्रमाना कारण पहले कुन मध्योद्वारा विश्वकं विकासका अंग्यानिकानिक्षं विकास क्राप्य कर नहीं है । औ रिक्ता अर्थ स्टान्स्य का आदि व्यवस्था कराई प्राप्ति क्रेमी है। हारी पहली प्राप्तार groups was much suffer out a fact traps from safetime travity street. अर्थापार्थ के जेवार पेपान अवस्थार कारणावादावार विकासी सामाना प्राप्त हो

THE R . LEW

track & h. as regit busin state हमें शहरतमान क्या करते हैं। नहीं है। समूर्त नेक्ष्य हमा क्रातिकी अभागा पराञ्चालका है। अनुष्य को के प्रान्तावको, बहुने वह सुन्या होना है हैद वर्षि हैं। कुरवरिक्ष अभागित है। कुमार ओवरिक्स व्यक्तिका विकास है। कुम कार्यकारमा आर्थनक कामनाने वर्षन क्षम क्षम इक्षमुर्विकान क्षेत्र किल्लि आहे. वर्षक क्यारिश्यक है द्वित्रिक कृत्य प्रकार गया है। स्वक्रिकी होती सरस्यानको विरुक्त है। चील हो नेने जनकार विकास कीय काम कार अध्यानकार ने प्रवाद और का प्रयान प्रवास है. पर्य है। इस गाँचा कुमाने भी सदानात पुरस्का जिसने पनि सर्वोद्धान सहस्र कर रहा। पर्वाद्विकारम् तथा वर्षः हो कम्बलकारमञ्जू अञ्चलका सम्बन्धाः स्था कार्यः कार्यः है । वर्षः स्वीतः

तृष्टि, विश्वति, तीवर, विशेषध्य क्षण अनुमदः—ने प्रावेशको प्राथ कृत्य हैं।

a word as \$ . Before it alongs in through replicating the constitution is

🖁, बुद्धि, रक्तकः मानु, रस और कनः के कन्ताधिराज दिवकती जनसका पूर्णकः मानदेश क्यो ब्रह्मा निर्म ब्याह यहते 🛊 । ब्रम्मकाल विकास करना वर्णको । मन, नारिकार, उपस्थ, गन्ध और वशियोः 🗝 हे

पुरुष क्रांत करने करू और अस्तात—इव अधि सहोजसकरी सहसे ब्यान है। इस चौनीको जहार होतानकारके काल कर रच्या जकार पह जनम् पञ्चकहारकार है। वश्यकारके है। पुरीश्वर । प्रकृषि त्यास, गाँच, कार्ज क्याचा मध्य अ दिख्यात्वक प्रकृष है, का और काम- इस मोकका सहाये ही क्ष्मान्यको अनुवर्धका गाँको क्षमीका समितिका है एका ब्याम् कर रक्त है। आकार अत्र मैर कर विज्ञानक सामार को है से प्रशासिक साहित्यत और ऑब े वे वीच अवोरकर्ता क्वाम ब्लाह है। जिलके उन्हेंस किये हुए बार्गरी उत्हाह

(SHOPE TY)

### शैवदर्शनके अनुसार शिवनन्त्र, जगत्-प्रपञ्च और जीवनन्त्रके विषयपे विशद विवेचन नक्षा शिवाम जीव और जगतको अधिक्रताका प्रतिपादन

सन्दर्भ करना जादिये । तुरुषे जिन दिख्याको असंगर्क निर्व भी अस्वकता है है । उन्हर

स्टबन्तर उत्तम श्रम पर्द्धांपका वर्णन करके। कार्यक श्रिक्त है। इसमाने स्टिम स्वाप्त समान महित्र मिन्नीय अतेर रहेग्रह । स्वयंत्रहे द्वानित्स 🖁 🤊 में अध्यक्ष विरुग्ध आज सी अस्मान्य क्रिकार्थ के स्व कर-सर्व है। वायदेकहोक सामार्थ क्यक से है। अमेक्सकार्य राजिके पुरुपार स्वन्दर्भ कहा । अने ! कार्यमानकार्य । सक्रार्थ पहुंकर माहित हो रहे हैं। या पनियोर्ध नेकर को विकास कार्याक्षर है अर्थात् कर्य- उन्हें उत्तर है स्वर्ग है क्योंकि पहल से दिक्की समाचे प्रमित्तरुक कर्मफनवार्यो अत्रक्त निन्त किया कर्म में (अस उनकी क्रम नहीं करके जानाम ने विविध विश्वपेका विद्याद शुगरी फासिय क्यांकि वे अञ्चलकारी विवेचन है, का क्रम प्रदान कालेकाना है, (दिक्क-प्राप्तके विवर्गन वात कालेकाने) अतः हा-शान् पुरस्कारं विवेकापर्वक हारका है। यहाँ प्रोव \* अवध्यानेश कृतः अनुसरकार

वित्र केन् इद्यालक इस्ताव और विकास कर्न अन्यानक परिच अध्यान है। अन्य अदिवास पर्याच्या अस्त है। यह जोरहा है। पुरायन्त्रातः क्योंक कः भूभ दिख्यमं दल्प है। यह हन् है। नकी वर्षों भूग क्रांस है। वर्षों पर्या अंग अंगल अंगल है। जीने स्वर्गना - यह प्रत्यक्ष है। जानाओं क्षणकर्म | पूर्वित के फोर्स क्षणकर्म है । वह स्वयंत्र है । अने अध्यक्षण असे आंक्रार क्षण है । असे विकास है। हो बार विकास किये की अनुवास बीटा है। क्या – दिस्तवूर किये कर सम्बद्ध की बीटा है। अपूर अवर निर्मी तर्मोद्रमा प्रयक्त कुर हैं —का जीनजा े कार्यकार वर्षाक्त में बरफ है। यह वेसू है । "क्ल-क्ल कार्य सकत् कर्तृत्राक्त्रं येथा घट ३००७४४-मा । चाचा कार्य है क्या विचार कांग्रामी कार्यक्रे बरुक संस्त है। जैसे प्र⊈् क्रु पाक्रश्य सरुक बोला है। यह रणकाण सुध्या कर इसे कार्यस्य दिक्त से प्रध्या मादि कार्य है) सह कपन्य हम्य । जातः वर्त्तुजन्यम् (इस्तरिन्ये कर्ताके उत्पन्न हुए हैं) का मिनावर मुन्ता । पंच्यी अर्थि अर्थ्य वृत्य-विसं म्यापास इत्याप राज्य है या उन्हार अर्थ आपन्त करो आप द्वारामा औई विस्ताधाल कर्ता है, वर्श सर्वदर्शतम्बन् ईपर है।

प्राच्या पान्य करनेकले कावक ! केले "स्थित"वायका केर मिला जाता है। कव शंकन नहीं है।

क्षाचे आदिक तीम मानवंद अञ्चले क्षाचा हुए। कहा एकम होती है । क्रावरी वैद्यानिक निज है और अधिक कीन कियांक अंशर्य — यह है काल्यांने क्यांक्राविक क्यांत्रांक्रिक भी कार्यभावको आकृत्यको लोग है। है—यह स्थापन देखा साम है। महायने मूर्त । विद्यानाने परम्पायाने को को नाकरक । लोक आर नदने की गया ही कारोक कामान्य तथ, बिन और आकारण कामान्या कामा एक है। दिया और मनानुबर्ध निवर्ति की जाती है। कहांच मन् - करनेके चौड़कते ही कारनेका बॉन जिसके प्राच्य नीओं किश्वामी विद्यालय है। अवानि पहर्ती, यन लगावार निरासक दिया । बार्ग्य केर्यालय चेराक्ष्यः चरनाम्बर्गः अर्थने वृष्टिन्दक् प्रथं नरस(नन्द) वार प्राप्त हर् है । अर्थनेक्ष्राचे कान-कार्यको हो कामा कारण माहित्र । यह निष्य अतेर प्रश्निका हो हजातिक वर्ष प्रश्न सन् प्रच्या प्रचारकार वार्यका है। अन् अनु अनु गर्या है। हम इच्छार हरिकामार्थका प्रकार 🕝 सन् अन्य साहान्याचे प्रकाराका अवस्थाता स्था सर्वान्य-प्रका 🛊 प्रविताहर प्रभावकात्मा है यह प्राप्ते पृथ्यभावका बुद्धक (ब्यानकात वर्षे विद्यालया) दिख मुन्तिम काली है। ज्ञान संबद्धार क्यांक्याची निवासन है। लग्ने जालाई अञ्चलका में फिल-स्टर है. का मीरिया है अपना क्रियायकों विकास प्रचार हुन प्राप्त है. मरन्यसमानें विद्यास कराने भीभाषामें कही गयी है। मुनिम करनी है। प्रकार और निम्-वे वास्त्रेष । इस प्रदेश अन्य प्रेसे को में अन्तर्य कारण चारवारे प्राप्त कर है। अने अब यह करना है। प्राप्त क्रमाना कृती क्रकार वर्णक्रमुख्य वर्णकार भी जन आकरण कैसे हांगा है यह सुपारे पोल्लाह माननके करण्याक्षको अस्त होने है तह हो। मैं कहा ग्या है। सावधान होका मुन्त ह क्षापात करपालको है। किया काम और में उस क्योंने सकार और हातर अध्य

कुम्बार दर्शन होन्से स्थान अनुसानहरून कर और क्योंने मोमनक होती है, यह वर्तनक आंक्रिकी सन्तका प्रतिकात्म काले. अवदेः वकानाने भी मनिकार आ वाली है। है इसी प्रकार इस प्रमान प्रकास दर्शनका किराबरी आन आहिये अस्तिया और हैतुनक अवस्थान करके परचेका बांकाला का देखी बाती है। असे बांकानत पर्यालकाको काला जा सम्बन्ध है, इसमें असी आरोपन करत है प्रयक्त निवर्तका होनके जारक वरकात्मके 'क्रिकन' का ही का किस की पुरस्तक है, केरत प्रत्यक्ष - सुनिक्त प्रता प्रतिप्रकार किया गया है।

ही देखा जाना है। हा- काज़ब्य जो जारीर है, 💎 जीवबोद आंत्रान जो निवाहीस है, यह वानिका कावन है। हार प्रकार सभी प्रार्थित किन्नार है। हंश्वर कारकार है, प्रतिकार मुख्यभाषको जाने है। सुनि कक्षणे है, मुख्यम्बाको (प्रमुख्य और श्रांक कारकक) है। असन् प्रमानके नियम सामेतान्य शन्त प्रांतनक अंधानके निरम्त अधान प्रसार ही महार पहल प्राप्त है। फिर-एक्स्ने उह पहला है, अन्य मुने ! इस अध्यक्ते प्राप्त कारण है। परमानाचे जो सन्ते का होता है। प्राप्त नायस विकास कारण और

है; बह बहि सकारके साथ है इंडमर 'र के दिवस्ताको बारका है की है। आहित करन बाद से हैंसे के विवर्धन भागी हो जाता है।

श्रम सुनिके प्राप्तन गर्मा दूस काक्यमें

<del>र्वेद्यानीको लाग रंजने राज्य । भीम् अन्य दिलाका जा ह्या है। प्रज्ञान' लाग कैसन्।</del> क्या राज्य है, को परवास्त्रका कावक है । यह वर्षाय है इसमें संदाय नहीं है। यूने 🖰 सरकारकी मूर्ति कार्त्त है कि उसे बहरजनाया दिख्यपुत्रमं यह कहा तथा है कि पीरत्याप् जनना करियं । उसमें जो पुश्य बसायक है, अल्स अवनि आतत (इस का परमाया) Billen प्रदार में तुन्हें करा रहा है। देश - केल्प्यूकर है। केल्प्य-इत्याले यह सुवित कामें जीन अक्षर है—'हूं, अंज' इस होता है कि जिससे विकास समाने हान तथा र्तन्त्रांचे को अ है, वह पंद्रान्ते (अनुस्वार) स्थापकारपूर्वक अभनुक निर्वापकार क्रिया और संस्कृते (विजर्ण) के साथ है। क्राध्यक्तः विद्यमान है उत्पीको आस्ता वर सम्बारको साथ जो अ' है. यह जिल्लांग्यांत्व परवान्या कहा एका है। इस प्रकार मैंने यहाँ

📉 अन कथः चार दूसमा विकासन है । इसके सी अप व्यक्तमञ्जू हो जायना । इसमें जो प्रश्नुवर्ग (औकस्पून्य) का उद्यक्त कराया सम्बद्धार है। यह विस्कार बाध्याक है। अध्योग, जन्म है। इस यूजर्ग आदि वह 'जनग के हुन्त विका ही सम्बद्धानक अर्थ कान गर्थ है। ब्रिडियाल हान और ब्रिड्याला संग्राही प्रकरात्त्वक शिल्प की प्रसा महासम्बन्धे जीवका सक्षण कहा गया है यह प्रसार और मान्यतंत्रं है, यह विद्वारांका निर्मय है। गुरू किया परवर्गतका प्रथम न्यन्द्रत है। कृष्ण-क्या किन्त्रको द्वार महामन्त्रका उपदेश रत है, क्यांत्रेस्की क्षेत्रधार क्षासम्बद्ध अध्यक्त तम् मा तम् पद्यो कामा प्राक्तकामकः प्राप्तेषाने विद्यानी ज्यानीयम् प्राप्त नीऽना विकास ही क्षेत्र कराना अर्थाष्ट्र संगर है। य " इस झांनक छान इसी पनवर्गकरस अधान यह यह अनुधय कर कि. मैं प्रस्तानापूर्वक लगन किया है। धगवान् क्रफ्रायात्मक दिल्याच्या है।' इस प्रकार तथा। अक्षरको तीम दृष्ट्रियों नहने गयी है। प्राप्तः कर कहानम्ब भीवनायक होता है अर्थान् क्रिया और हम्बरक्य। ये नीजे दक्ति बीवकी विवरूपनाका अध कराना है. सब - जीवकि वर्ष विवर है इन्द्रियक्कारांत्र्य क्षये बाज (जीवा) अपनेका सकतात्तक एवं प्रवेश कालो जीवकाय हो सदा जाननी और हिलाका अंत्रा मानका विस्कृत साथ अयसी करती है। अनः वह तृहिष्यका सीध असका इक्टम विद्ध हो जानेसे क्रियकी संबन्धका (सहसूर) का मानव हो है. हंग्स सिश्चम तिक्रम है।

अब मै जगनवञ्चन राज प्रमायकी को 'प्रजन्म यह आपर है। उसके अर्थको इकलका बाध करनेवाल प्रश्नातंका सर्थक

<sup>🕶</sup> बहु सुर्ति केलाशक्तंत्रनिबद् (६ -८) जी है। इसका बुत बाट इस अकार है— दे तथा कार्य परण क विवास व कारतवार व्यापाल - १०४४ - २०४५ - १० व व ४व - ५५० ५१० व्यापाल व ४ देश और इन्द्रियाने क्षेत्रक 🥍 सुन्याम अस्त्री कोई अधिक कार्य नाम मान मान सम्बन्ध की नीति ह क्रमान्य अन्तर्कतः क्रियास्य क्षार्थः प्राप्तान्तिः भाग निर्माय समाने सर्वे गर्ना के सामानिकः कर्मा निर्मातः

है। इंग्लिक अन्तर अन्तर अन्तर है जह कन्तरी प्रचीत हुई है। ईशक्ती विकासि प्रकारको प्रयक्ति करावाचे है ।

ब्रह्मान्त्र । अन्यत्रहेत् सर्वत् (अंतिरहेक् क्राह्मात्राक अर्थत्वा विद्यानाना व्यवस्था ११८११) अधान का प्रकार दिनाको प्रतिप्रकार और महाराजने निर्मात-सन्तरात्रं स्थितक स्थान है। इससे प्रयास और क्षात विभ्नयक्षयकी जनमि असी है। प्राप्तानको प्रमुख्य सुचित्र साली है। नरनाहा अस्तुत्रक, विशोधान अंग्राट, विस्ति अर्थेन (शेक्टीक २ | १) पूज कावको आस्त्र श्रीह—इव बांच कृत्यांका हो हानके नात्रक बारको नेतियोग श्रुपिये संस्थानको कृष्टिक उन्ते प्रश्नक स्थाने है। यह साम सम्बदारी 8.44म वर्षन कि.स है। सम्बंध ! पर अनी भूतियोगे वर्धी है। सम्बन्धकर्ण ब्रुन्च्या को विवेद्यन्तर्भ सम्पर्ध है, उसे मैं। एत्यावाले कार्ने विश्वासम्बद्धी प्राप्ति ह्याँ है। मुन्तरी अञ्चलक जन्म एवं 🜓 भूती। करका बंगीलक्ष्म इस वाहरूमों पूरवाहरूकार शिक्यप्रक्रिका संबंधि हो बायानक है। यह अपने । सब्बन हैं । सुनिसंह । कार्यक्रिके प्राच्या मुख्याच्या विश्विम क्या है। विश्वनार्थ का प्रय प्रोकों निव्हरीकी अपूर्ण पूर्व है। इनमें क्षप्रस्थित है, प्रस्तवे विकास अवस्य अनी है। बहरण विश्वत है अरकरण, दूसरों साथु, विकासिकाः आवन्त्रप्रक्रिकार प्रापृत्तांच ताला है, । तील्या अस्ति । चीचर जल औरर चीक्सी निधुन आअन्यकृतिको हुन्ताः प्रतिकताः स्कृता हुआ है । पूर्वती है । पूर्वती अत्यातको सेन्तरे कुर्वात्रात्रिका आवश्यक्ति और अवश्यक्तियों पुर्वतिष्यकों पूर्वता जैसा स्थाप कार्यक क्षोकवर्ग किव्यंत्रानिक प्रकार हो है। कृते ! तथा है, उसे सुन्ते । आकारतने प्रकारत सम्ब **इन्होंस विकृति अर्थाद कामार्थ क्रमार वर्ष है । "ही गूज है; कामुने एक्ट और स्वर्ध में गूज है;** क्रि**वारीकाः नार और अ**स्तर-राज्ञांकानं किन्द्रकाः आधिने क्राव्यं, एतर्स और क्राय-स्मृत्यं सीन प्राच्यात्व कराचा क्या है । प्रवास्थानिक अध्याः सुनोकी प्रधानना है; जनमें श्रास्त, स्वर्श, क्रमान क्षेत्रा है। इस्त्रवारिक संविधारिका स्थान क्रमान कार और २स−०के चार पुणा नाने पने हैं क्रमान हुआ हे और फिरमामानियाँ अन्यापनि अधा मुख्यी भ्रमा, सार्ग, एन, राम और क्रमांत हो है। मुक्किन क्रम क्रमा क्रम क्रम क्रम क्रमा क्रमा क्रमा क्रमा है। जाने भूगोधा व्यापकार्य क्या १४वर है अभीत् अन् हेक्कारे कह अहमी स्थानका प्रकारे गुज्यका आकारती कृष नार् बचीय सुने । जिस्सी ईटामें अन्तर हुए हैं . अर्थ्य कावारी भूताने विका अवतर मनायक हैप्रायके अन्युक्तकार प्रान्थिय होता है, है, यह दिलाया गांवा है। हारके विकरित मानुस्तान अयोग्या अध्यास बाजन्यमा सध्यति गुन्तमं अस्ते वे पून पूर्वनरी और कार्यक्रमे सर्दोत्रमध्या प्रथमित हुआ शुन्तेने बाल्य है अर्थात लाग पुरस्कारी है। इस अर्थर अक्षर प्रकार हो कुल्पून योगः युन्तीः जल्माः और अस्तुननामाः कन इत्तर और तैनीम व्यक्तमध्य अवने अकृतिक अर्थमध्य व्याप्त है। इन्यादि व्याप्त इत्याप्ति अक्षरोक्तः आनुवर्षेत्रः शुक्तः है। अतः ब्लाव्यक्तको संबद्धान कार्यत्रे। योग पुर्णका प्रकारभोद्धी प्रमानिका प्रकास्त्र मुर्ज । हेरलेको बहु विकास ही 'प्रमाद संस्थानक है। इस-वर्गन्तराहरू प्राप्त पुर्व है। सामृत्यक अर्थन्तराहरूका जो आरमा है, उत्तरिका गाम

Trainer man & sair possession was \$1. Reprocess forward \$10 were \$1. make many graph private property. Special also referred \$--1-400. gen freigen gen abrittem mege if mebremme i mebremme befreienen gint and pit mount through from Indian accord it from pile & क्षीय कर्म कर्मी कर्मा से कुल्पी अस्तुमान है। । (अस्तुमें १५ १६)

Total & all redirect that doll the first find the first blue Recognized the restrict exercise it with right scores was an even on treath from the THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PARTY AND THE the fall transferr and thereta project the state of the description or separate the second service of the contract of the second aber å pår spirettet far staget, de paret fester per i meller i til Breat frames, and write and pick of pignings were been me management grouping that specific in you all arm I will provi provided and past barrel the fet of all per test setting test THE RESIDENCE IN THE STREET, IN THE SEC. WHEN THE RESIDENCE AND

principle and private perform of the pair of Principles . Aft. 14 Appellation ( buildings they wise as box. South the post \$-0-400 1 feet. Phone sinch et al nigrest men : 5 err : a men sir a feele : 54 42%-कुर्विको पर्या तथा तथा और विकास क्षेत्री प्रमुख करते हैं जो कर्त कर करते हैं हर्गकर्त करन हो का पूर्व पुत्र विकास . प्रस्त करने हैं, सम्बंध कर पान्य है। फै पान प्राप्तान कार्य । अवन्य पान-पानी क्षा-पान पानेको अर् सन्तर्थ है और क्षेत्र कर्मकृतके अपूर्व के हैं, कर्मांच प्रत्ये के अध्यक्त समान क्षेत्र है का क्षात्रक कर dample girt it group and wind over \$1. They \$1 or formers growth the state. क्रम किया क्षाप्त परंच क्रमोत्राची समाने जानी है का प्राथमा रूप रूप है। में परं word fright with might apolish and all particular attentions and man and respect to season on the law sections was need which for he have been ween our judy appear it all them being beprivate received and state of the same of the same of the same I want to the second strains are not being to the property But on gloss words par to the story was grad to star it then many propert action graph attents a dealer - promote paragraph profession security if a makes that years and assembly by purious traperious and talk if your foreign profigs graphen and foreign but being would

# महावाक्योंके अर्थपर विचार तथा संन्यासियोक योगपट्टका प्रकार

स्वन्दर्भः कहते हैं—सूने अब स्कः, (तैंक्रियेक २१८), महाबाक्य प्रस्तृत किये जाते हैं— ื १२ आहमनिय यो ऋहा वरात्परम्। प्रकार- ५ । ३ तथा - १३-वेटशाभागुकवारे तु स्वयमान-दरवक्षणम् । ९ प्रशानं कहा आव्यत्र-१), १४-सर्वभूतस्थितं ब्रह्म बदेवाहे न संशयः। **२-अ**ष्टं ब्रह्मास्मित् अन्य (१६५८-१) । १५-लस्मास्य । प्राची ऋषस्य 1-तम्बर्धास्य (सा>उन्हा-८ से १६ तक) अलोधनीस, ्राण्डकः र कृतः १६ अयो 👅 प्राप्ये प्रपन्नि वेजनश्र ¥- अवमाला हहा 2 4 903 प्राणो;स्मस्मि, ५ क्रिगवास्थानदे सर्वप् (ইলা^ ৭৮ १७-थायोश्च प्राणोजनस्य जाकत्सस्य ६- प्राणोऽस्मि इचानैवार ३ प्राणी ऋर्मास्य ्कीक ६) १८-त्रिमुकस्य प्राप्तोऽहमस्य, ७-ब्रज्ञानस्मा १९ सर्वोद्धः सर्वात्मको संसारी यद्धार **८ कदा मद्दान सर्दान्तकः (**सन्तर २ । १ - ६० -५ अन्यदेव नहिदिनादची अविदिनादिव ्यद्य भवां चडुर्तमानं सर्वात्मकत्त्रा-(%4 5 3) दक्तिक इप् **१०-रम् ते आस्याप्तर्याध्यम्तः (जहः २० सरोजनिवरं प्रश्ने (अ-राध्यः ३ (४) १)** ३ ७ । १ — २३), २१-सर्वोऽहे विमुक्तोऽहम्। ११-स बहार्य पुरुषे बहुत्सामहित्वे स २२ बोडमी मोडहं हंमः साञ्जमनितः। इस प्रकार सर्वत्र चिन्तन करे १ अब इन जुका है । (अब अहे बरार्टिम का अर्थ

मारावाक्यांका भावार्थ आहो हैं -- प्रजाने शताक अन्त है ) शक्तिस्वसम्ब अक्षा यह का वाक्यार्थ पहले ही समझाचा जा शक्तियुक्त परवेश्वर ही अहम् पदके अर्थपूत प्रकार दिवस्त है। 'इसर' ओसरका है। (अब दिन जनकेंद्र सर्वन'का भारतवें क्षेत्रेके कारण कारण प्रतिकारणे गर्नार पात रहे हैं--- ) परमंपरने स्थानीय होनेके किसा भवा है। सिव और प्रतिको संबोधने कारण वह समूर्ण जनस् उससे कार है। काम असम्बद्ध अस्तित होता है। 'कामार' कर्मा (अक्ष 'क्रानोजील' 'प्रजानारम्' और 'बदेनेट असन्दर्भा भीकवा है। 'अहा' अस्तारे अदमुतः' इव कावनोंके अर्थनर सिधार निका क्तिवार्त्तानुस्था सर्वेत्रस्था स्वष्ट ही जुल्ला काल 🖫 ) में अस्तरस्थान अन्य है। पहर् होती है। यहने हैं इस कारका उन्हेश किया। जान कब्द परनेक्ष्यका है कारक है। जो मना है कि बढ़ शरीकशाय नरनेवार में हैं। नहीं है, यह वर्त है - नेतर विकास मारे । वर्त क्षेत्री भाषामा करनी चाहिने। (अन्य 'यत्, तत्'वा अर्थ क्रमकः 'नः और 'सः वै सरकारिकार अर्थ करते है—) तत्त्वपति अर्थात् को परकारक वर्ष है, का परकारक पुरा प्राथमों सरम्यान भागे अर्थ है, जो वहाँ है—ऐसा मिन्युन्तनमध्य अन्तरस्था 'सोऽहरप्रस्थि' में 'स: प्रमुक्त अर्थ मतस्य करनेवाले विद्वालेंने कहा है। उन्तर्वत नेका है अध्योत् मानव प्रान्तमात्रका बाववर्त वटाहा सर्दनिया हुन कावनीराका बरनेश्वरका है बावक है, अन्यक 'सेउहन, जान का है कि 'मेउनूर स इस स्थितः' क्या व्यवकों क्रिक्टीस अर्थकी स्वकत के अर्थात के बरमाना वर्ध करनेकार दिवस क्रमानी है। क्योंकि 'अहम्' पर पुँतिसमू है, है, वही वहाँ (इस सोवामें) भी विका है। असः 'श्र'के सत्थ अस्तव अन्तव हो व्यवनाः इस प्रकार विद्वानीको व्यक्तेके प्रकार ही करंतु 'तत् कह नर्मुतक है और 'तल्' पुॅलिक्ष्म, - करक्युक्त करकारकार अर्थ वहाँ अभीत है । अतः मरस्परविद्योधी तिकु होनेके कारण जा क्षेत्रीमें अन्यय नहीं हो सकता । जब होनोका अभिदितादति इस माक्कार विकार कार्य अर्थ 'क्रफियान करनेकर' होना, तक अर्थने हैं---) वही । 'अन्तरंक राहितिकर'ने सरकार्गिक्यूमा होतेले अन्यक्षी अनुवर्णीत अधिदितार्गीर्थ इस सरकार्थे किस प्रधान नहीं होगी । यदि देशा न परना जान से सी- यातनाई भी लियरीतराज्यी सरकार होती है. कुल्लक्षमा जनसङ्ख्या सहरकः की किसी और हैं। इसे वहीं कुलतः हैं; सुन्ते । किंदितात् का पर क्रक हो अर्थको कामभावत विकास है।

बाता है....) 'अपनात्म तहा' इस कामणे अधार को बकावराज्यों निवित नहीं है, 'अयम्' और 'आत्व'—वे दोनों वद उत्तरे भी पुषक है। इस कामभरो यह निश्चित **क्षी**रराष्ट्रकार है : करा: वहाँ अन्यवनों अत्था: होसा है कि मुस्तिकार करावरी विद्वित रिग्ये कहाँ है। 'अपूर्व क्रिकाम् परमेश्वरसम् संगई और हो तस्य है, को निविधानिदेशले पर

हैं है 'अवदार' सूच्य कर्तीयर अञ्चलका, बरम अवत्या अक्ष है—यह इस कावस्था संस्थि 20 April 1 (1)070 प्रधानका क्षण । इस्तीनके का अवश्य का अवश्यक्तितात के उन्होंका इन समस्य और न्यवास का तत—में संबंध उत्पाद गुलोंसे नित्य सरवाय है। अवने और कानुवारक्षक हैं। इस सहस्रकारकोंके उन्हेंस्स्य बसकेके अंदरस्तात् के अर्थवें अपून हैं quart & ) we fielderft flem & seufer ift (अब 'अन्यात्म ब्रह्म'का अर्थ मतस्य असम्बन्हरूपने ब्रात है, काले रिया है। इसी

Goal- on han alada bide med als Salemenmann non remaining and an parapara zata de si designa de autom par है। बागू को जान्या है, यह सर्वाच्या है, यह अवको इन्द्रम् और मर्वाच्या बाग्रहा कहा हैंदर्जाको अन्य नहीं हो सम्बन्ध । अन्य आन्या नन्या है । इनकी नीन केंद्र है । यह अन्य का तक्का आदि का कृषेका, परिकासन् परकाशनः सका परावतः । यहः अक्षाः और विव्या — वे हिल्लक क्षेत्र क्षांक्रक हैं, पक मानक फादियें । । सैन क्षेत्रक बुनिने क्षेत्र स्थाने हैं । ये क्षेत्र कारण:

गुरने हुन हो सामगर्भे अनेगर निमार वित्ता भी जो होता नेमम है, में प्रार्थ, गरावार काम है 😅 का नुकार अन्तरांनी अल्बा कामने का राग है। है। को सब ही अनुसन्धानम तिथा है। यह जी कुरमाने प्राप्त है, वाले मुर्जने की स्थित है। इस अध्यापना विकास प्राप्त में साम ही मुक्त को अर्थ किया जाता है, यह अर्थ है। क्षानकारम्ब है । का प्रान्तकारकार कर श्रृतिकों पर करकर महत्त्व में फिर करते हैं

बार्क्सार्थकार्थना अवस्था होती है। अनीका बाराबा का सूका है। में फालका होतेका

(अभा रूप तु सन्तर १९मा चक्षाणे पर अवर तथा प्रशासका है। हुन वीनोंके

ं केश्रे, प्राच्यों और गुम्बंद प्राच्योके क्षेत्रकं काई कर की है। के कुमाने हैं की पुन्तिपन्ताय सम्बन्धा अनुपनि क्षेत्र है। अर्थकत्वन है। इस संस्थेत पृथाया यही है। यह अन्तुर्ज गुन्ताव, प्रयूजे विशासनाथ, सन्तु क्षा क्षा है है। अरोको सर्वामा प्रकार क्षा अक्षान्य ही है। वर्व में 🐧 इसमें मास्य 🖁 । युक्त और आफ्रिक - इस के सर्वाधनाओं - स्त्री 🖁 - मैं विकार् के सम्पूर्ण नाम-सम्बाधनाय

क्षित्रकारम् सारामी है। 'अस्पानात्त्व नाम । सूत्रे र में प्रित्य अस्मारम्म, विद्यानम्म और कुलने जो नामू काम है, यह नाम अयुरेका दिल्लाना—इस ती-तीवा प्राप्त है। पुरिवर्ता कारतेश्वरत है। अस्माना एवं हिरानवर्षात काटना आविकार और प्रत्या है। युवारी अस्तिके कि को बालो सब्बा स्थान को होता । पुत्रांत्यकार प्राप्त हाना यह समझ तो कि क्षान्त्राच्याचीनकर्ते जो तत्त्व सूर्ण है। य नहीं स्तर आस्तरमध्य गृहीन क्रे समे । विहा क्षत्र प्रमाणिक विरायकाचा पृथ्यो द्वायाचे स्वत्यको काला विकासम्ब और विरामाण्यका द्विरामानुस्तर्भुनिर २००६ म्. ५० प्रण्याना संस्थे । एवः पति प्रतुत्व बारामा है । इस साथ मन्त्रीया सै प्राप्य (क्रम्बोन्स- १/६/६) इसके हैं। वे 84 है क्रमंत्रक हैं जीवना मी अर्गहरूककारण्यांच प्रभक्ते अन्यर्थाने हेर्यने क्रम्बर मी मीच (आन्य) कुरसंख्या दाई। नेप्रांच्याना स्वयमं सद्ग्या है। ओ भूत वर्तमार और भावन्यकान है. हेरलप्रकार क्या क्यान है का अपने क्षेत्र का अपने का जा का लेग अस्ति हो का पर है है । ्यारा का सरम् सूनसंस्था— अनी वे २८ (स्था कुळ का ही है) का प्रकारताच्या क्री सामान्य गाव्या है। असः यदः वृति स्थातान विश्वक गुमाने उत्पन्न हो है। विरुक्तवार्थ कुम्म साक्षान् सान् ही है। अन् निरूप ही सर्वाच्य है जननेया उन्हेंगा अब अस्तर्यक्त स्व इन्द्र प्राप्तरपर केंग्रे कुत स्वक्ता प्रकृत गुर्केने निम्न सम्बन्ध है। हुत्व सन्त्रकार सामार्थ कारण है. सुने । अपने और परावर्ध मेको रहित्व प्रीकार अरम् करके अर्थपुर मनकारा विका ही कारण है ही अफ़रीक अरमा है। उसी काराओं राजे हैं। ये ही तिहा में हैं, एक्टी 145-25 MO इस बायायका अर्थ नंतरी ही बताये गर्थ है" । इंशासाकोधनियाहको वैताका 'सकोजानादि' गाँव वन्तीका न्यास कृतिके के कारणोद्धरा प्रतिकारित अर्थ अरके बसका मुख और कारणअंकि केर्क कारनेकाला होता है। गुब्बते काहिने कि ज़िल्लोंड ज़रीरने अकृतिन क्यानका प्रकारकी क्रियारेको प्रशास अञ्चरकृषेक उन्हेश करे । कल्काओका न्यान करके उनके नसकारा मुख्यो अभिन्न है कि में आभारमीत दिख्या आवाद्य करे। सरवात् स्थापनी कब्रुको सेकर अल-वन्त (कट्)में समा आदि मुझओंका जरर्शन करे। किर चलक्कार उसकी सुद्धि करके उसे अपने अञ्चलका मारके अस्त-सूर्वक नेवज काको बीजार प्रव्यानमें स्थापित करे. पितः क्वकारीकी काल्यना करे। परिश्वा वैकंक ओकारका कारक करके गमा अविके अर्थन करके 'ॐ एका' का स्वारण करे। क्या कर प्रक्रमी पूजा करे। अन्ते अस्य कुरूल और अस्मान कराने। अर्घ्य आर्थि संबंध है और सुगरिक्त जान गरकार प्रगायका हैकार आगातः खूर-दिवासि सर्वार्थन करे। ककारण जारते हुए कारका पूजन भारे । विकास आह नामोले पूजन मारके नेमोंके इत्यक्षात् साम कार अन्यके द्वारा नितर करा वार्यकर आद्वार्यके साथ 'इस्वविद्यानीति परम् श्चानको आणिनानिका करके किनाने कहे— इस्तादि अन्तर-राजन्तिक नामोको समा है हिला ! को क्षेत्रा-का भी अन्तर करता 'पृत्ती' वार्तान' प्रावर्ति अनुवारतीके 🛊 -मेरभाव रक्ता है, यह कवका भागे क्वांको को। सरपक्षात् 'यो देवानं प्रथम इंग्ल है। यह ब्रुलिया किञ्चल करूक गया, प्रस्तात् —(१≠।३) से लेकर 'तस इसरियो तुल अपने जिसको स्थिर करके प्रकृतिस्थिनस्य यः पः स महेश्वरः (१०।४)

} कारफ पूर्व है। दिलबुका भी मैं ही है। यहां निर्भव हो काओ ÷।' देख भवकार गुरु सम्मे (परिवा) नेरी कृत्वारी मुक्त होकर मेरे पहालेकतीका शतान करते हुए उन्हेंके कार्य भावनायां ज्ञात होते हैं। को सर्वात्त्वक प्रान्तु दिख्यका अर्थन करें। विष्यके अस्तरायकी है, बही में है। में ज़िसका है। कार्यहर १ इस कुल करके उसमें जिसके अवसन और प्रकार सम्पूर्ण व्यवकोके जर्ब भगवान् हिला हिलाकी मृतिकी माचना करे । किर निरसे मुस्रक्षम् विकासी एकतम्बर झान् अद्भान अन्यक्ती कालाओका भी न्यास करे।

 तालकं आरम्ब्हें प्राप्त नार्वः सर्वात्यको प्राप्त्य जीवन्त्र चारानीक्षित्रकार्यको हो नारा सर्वातः का पूर्व क्या प्राची पह परिवार कार्यन के उत्तरप्रकार अर्थ अर्थ में से उन्न उपनी **भूतिराहः मुद्दे सा हि साधानिकानमुकोहता अर्थान्यः । १००३ ० १०५७ ५ मा** पानकानम् अ क्यांका कार्याकार राष्ट्रकाच अनेता हि सर्व स्टिश्वई अक्षति स्वत्यक्षेः पूर्वजीतिः अ कुर्वा क्षेत्रक भव्यक्ति । कार्यक्रिय कि बहुयों महासादेन मुक्ता मध्यक्रकीयताः । क्षाओं को के अन्य का जाने ने जिल्ले करना । होते की सामान्य करना की समान्य किसानित क

(चिक्र कु के संर १५ १६—३१)

र बारणाच्या विशेषाच्यां। कुनरेपाच्यांचे परितराम् इत्याचः चौत्रणतस्य दुनराकः राजनीत्रीय व "રેશ્વયુક ત્રીજ (જે ૧૬ (૩૫ ફર)

कारे। इसके बस्ट जिल्हाक सामने कदार - इस प्रकार नास्कार करके सुर्गान आधिकार है। फिर एक अपने अर्थ शिवासणी। आक्षय से सुर्खा रही। सुर्खा रही। 🐣 नमस्त्रार करें। इस समय जिल्ला उठकर वर्णन किया। मुख्यते नगरवार करे। अपने मुख्यते सुरुका

एकः महानागनपरेपनिकाने एकंकिः यादः और उनके दिल्लीको सी अलक झुकार्य ।

कारिकी क्यी हुई बाला लेकर रूपे जिला जब मीन और बिनीतमायसे गुरुके 🔹 मूळ जिल्लानिर्देश वरक्काम्बिक काम्बके समीच खड़ा हो, तक गुरू सर्व उसे इस विराह्मिकाम्प्रका भीते भीते जप करे । जनुकूतः प्रकारकार उपरास है — किया । अरमसे सुम क्षित्रसं 'पूर्णा:सम्' इस बन्सनकका जय समक्ष लोकोपर अनुत्रह करते रहे। यदि करके गुरु इस बालाको शिक्सके ककाने कोई जिल्ला बानक लिने आने ले पहले पश्चा है। महरक्ता लामाटमें मिलक कांगका। उसकी परीक्ष कर हते। फिर शास्त्रीयधिक सम्प्रदायकः अनुसार जनके सर्वाद्वने अनुवार उसे तित्व बनाओ । राग आदि बिर्धियम् बान्द्रका लेक करावे । तत्वज्ञात् होबोका स्वागः करके निरमर जिवका मूख प्रसन्नतापूर्वक बीपालपुरत अध देकर जिल्लन करते रहा । ब्रेष्ट्र सम्बदानके सिद्ध विकासको स्टब्स् और सरकायादका अर्थित एक्ष्योका सङ्घ कर्ग इसर्गका गर्हे । प्राक्तीपर करें। उसे कराव्यान देने तथा आवश्यक संकट आ जाव हो भी दिखका पूजन किये कर्म आदिके विने पूर्वाचन प्रकृत करनेका जिला कभी भोजन व करो। ग्रूमवितका

विकास अनुबद्ध करके करें — तुम करा - मुनीबर बायटब <sup>।</sup> नुकारे सेतवार समाधितक गहकर 'में दिश्य है इस अकरनकी अन्यन्त गोपनीय होनेयर भी मैंने यह म्बादमा करने 📢 ।' मी कहकर यह कर्ष योगपट्टका प्रकार तृष्टे कमाया 🕏 🖰 विरायको नामकार करे। किर समादायकी असा कहकर स्वन्दने वनियोधर कृष्ण करके प्रचारको जनसार दूसरे लोग की उसे उससे संन्यासियोंके और और सार्यविधिका

(Steams 30-53)

# धतिके अन्येष्टिकर्मकी दशाहपर्यन्त विधिका वर्णन

प्रवासत्तपूर्वक वर्तिवर्षके इस अन्वेष्ट्रिकपंका । आसय है दहवज़रमें मुक्त हो गये हैं तका से

क्रमदेश ही बाले — जो पुरु कृति 👯 प्रमुखे बर्चान कीजिये, क्योंकि हीनों लोकोमें इनके जनैरका दक्तकर्म नहीं होता । बरनेपर आपके सिका दूसरा कोई इस विषयका हनके प्रतिकारे एक दिया जाला है भए देशे अर्जन करनेवाला नहीं है। भगवन् <sup>६</sup> क्या है। जो एक अवस्थित । अस्य दोकरनन्त्र । जो पूर्ण परवक्षणं अवंधानका

एग्रिस्तान अन्यास दिल्लाकारो वर्षः असम्बद्धानसीराई सङ्ग कृतः । वर्षः अन्धर्कं दिवं जातु च मङ्ख्यानकंक्षणम्। मुरुभक्ति एकारकव मुखी मत सुसी भव ॥ (शिंग पूर्व के र्सन्दर्भ ५३-५४)

amundi वार्गते प्रतिराज्यको कृतः हो अधिकारी—वे तथ विकास की होते हैं। परमाध्यको जात हुए है, उनकी नरिने क्या है चौची विकास देवता दक्तिन वार्गने प्रकारमञ्जूषं पुरस्के इस विकास करीन वार्गक अध्यक्तानं सन् हुए श्रीकारो सन्ध है

बावाधिता हो कियाँ विकारपूर्वक अपने कार्य में जीव पत्र श्रील हेन्यर पत भीर हो से परिवर्ण जिल्लामा हो साला है: बदले हैं। किंद्रा करि कोई अधीरिकर क्रेनेक करान - इनके विका को जार नागीके भीन सम्बर्धकारण नहीं कर पासर हो उसके दिन्दें केवल है, से पुरस्ताने लेकर अर्जानेकारण के 2004 क्लाल 🐌 सामधान होचार सुन्ते । वर्णको लेख भागोने विभाग करके जीनको और क्षेत्र—इन सीय प्रकाशिक परिवार कृत को अवस्थितक सामने परिवार है। नहीं But है, उसे मुसके मुखसे मुख्यार पति केलक्टिय व्यक्तिको प्रत्यांचे प्रणाय करके बाव-विकासीहरूल बोलका अल्यास करें। सोवात्त्रकाके कर्नने ही समाने गर्न वे क्रमे कारते कर यह भारतेन्त्रीत विकाले भारता अनुवाहकार वेकला अने सदाविकके नीतं कार्य रहे। बने ! को फिल निकास्त्रीय रहे हो कार्ने हैं। जानको आवा देश प्रकारों अब और अवैनियाओं बामको वेपाधिके संदर्शन बाद वह विश्व है से करान्ये रक्तम काहिये : सुने ! अहि देशको उसे 'महास्थको साध्यमा उसरेस है इर्जलनाके कारण जीएता आरम करनेके जनवित्तक प्रदेश आणितिक करके अपने हैं। कारकार्य चाँग निकासभावारे शिकाम समान प्रतीर केने हैं। इस अकार सर्वेशर दिनाधिकानी, कोई समुख्यानिकानी और जातो है, को कही अवस्ता नहीं होती। स्थक चौजों सब प्राणियोगर अनुसर भारतेने सत्यर । मुक्ति हेते हैं, जो अध्यानीकी आयु समाप्त

अन्तर है---व्या कराएके । प्रच्ये ! मैं अन्यका - अस्तिहा है । व्यानुके भावतेय ! अया तुम कर किया है, प्रारंतिक अच्छी तरह विकास वारके अस देवलाओंकी प्रतिबद्ध वर्णन सुन्ते । वे वाँको केवता उनके प्रत्यक्तक स्वर्गरकेकानो स्कट्ने जहां-वी कोई की जाते हैं और वहाँ वर्षक चोनांका उनकेन श्वरीरका परिवान सरस्र है, वह पनि महार्थ अनुसारोकने असे एका पूर्वपर्य सन्य साम

बेक्ट्रमा-क्राधके बाववंति को हाता, हता साथ से क्रममा: शर्ति कारिके कार्यने हीते कारण करके अपने जीर्ज करीरको भाग है। सर्वनियमा भगवान जेकर जस्पर अस्पर मो भगवान स्वाधिकके अनुस्ताने करीके बारते हैं। उसे अनुनुत्रेस करके निवास केने हुए किएन्यल पाँच आशिकाहिता देखार अवस्थि हेते हैं। अपने अपि क्लानकावारी अतो है। उनमेरी कोई तो अधिका मान्यकारण एक पूर्व आहेती कार्य अर्थिकानी, कोर्ड क्योति-पञ्चाकाल, कोर्ड अरथेकी अधिकाक हेनी निर्देशी प्रदान कोई जारावणका अभिनानी होता है। ये औ में जनकर संकर इस वर्षकार कर कर राते हैं। इसी सरा पुरत्विवानी, सम्बद्धा क्षत्रका को पुरस्तन्त्रीओं कारण हा गाने हैं। अर्थभावती, सर्विका अभिवासी, फूल्य- अतः वही समहिवाद समूर्व हेश्ववैसे बुक्त पक्षाक अधिवासी और अधिवाधनका कर है और वर्ष मोक्षका राजवार्ग है, ऐसा

केवानरकारकात्र निश्चन है

करनेने का खेनकी सर्गन से कारी है। वातर से जान।

जेकर बन्ते। काले व्यक्ति सरीपको सुद्ध जिल समय यति मरमासम्ब हो इसीरके अस्त्रों महत्त्रकार मुख्य आदिसे जानके पूजा विकित्त हो जान, कहा रूपमां असे होते करें। कुननके कालम जीवहरूपमानी कामहाराज्यको सुरते पानि अनुपूर्वनाताची बानकारकाच और प्रवाहतकावचार पान कायम से अस्के करों और को हो जाबै । बारके स्वयुक्तका उद्यारक करे । अस्के अस्वे में राज वहाँ सामा: प्राप्ता आदि पाननीयने सञ्ज्ञाती स्थापना वारके स्ट्रापना अरुपी क्रव्येक्ष है कार्के सारवर्षका कार्यकार्यो और अस्तिके क्षारित्वा अधिकेक करे । विरावर पूजा प्रशासको साथ मुख्या वर्णन करें सथा एककर प्रशासना अध्या कर्णन करे। कारामा क्रांचे प्राणीका राज न हो चारोची क्रीचीन अमीरको हाटका रूपरे कार संबद्धका निर्मुच्य करमञ्जेतिः स्थान कर्तक श्रोतीय आदि वारण करावे । किर कार्याक्रमका उसे मिरपार सारण कालो रहें। विधिशृतीक उसके कारे अहाँने अस क्ता व्यक्तिका वहाँ समावसावसे संस्कार- राजाचे । विकासन् विकृत्यु एक्साधार aca बारका जाता है। संस्थाती क्या कार्यकाः अव्यवश्वातः विराक्त करे। विरा पूर्णी और स्थान करके जनकन् विकास असम्ब काम अस्ताओं से सबके प्रतिरको अस्नेक्त करे। कर रोते हैं। इसलिये असे प्रतीरका क्रती, सन्द्र, मनस्क, बाँब, अलाई और इत्तरनेकार अर्थे होस्र और असेर काले न होनेसे. बारतोर्थे कारक: आइश्रमी बारवर्क आधुनक प्रकारी पुर्वति नहीं होती। संस्थानीक बच्चोक्करमपूर्वक सरस्य कराधर का सम इस्तरको दुनित करनेकाले अध्यक्ता राज्य यह । अक्टोंको सुद्दोगिक करे । जिस सूच देकर उक ही जनत है। इसके गाँवाँने रहनेवाले स्थेन। प्रशेरको इकने और विकानके अवर रसकार अस्तरम् दुःस्ती हो जाते हैं। इसलिये का ईकामदि बहुवहानय नामाय । ध्वा ब्रेक्का परिहार करनेके रिक्वे कार्किका कार्यका बारे। अर्थहरे ऑकारले कुछ जीव विकास बराइका करना है। इस समय 'तर सक्तेजाताकी जातानकीना क्यारण करके इरिन्यार्थ से लेकर 'तन अमीतकंश्वः' समाधेः सुराध्यित सुन्धे और वालाओसे वह राजको मन्त्रका निर्मातकिस होकर का करे। किर अल्लिक करे। किर पूर्व, बाब तक अपानें ओवारका जब करते हुए निहीते. हावानांके बेदवनांकरणंथी श्रांत्के साथ केक्कानको <sup>क</sup> पूर्वि करे। सुनीकर | देला जलको जबकिन्स करने हुए उस जेतको

(अब प्रान्यवर्तको प्राप्तके संस्कारकी । प्रवत्यार साथ गर्ने हुए वै साथ गर्नीर विधि कारते हैं।) पूर का विच्या आदियां। चीनके पूर्व का उत्तर विद्यार्थ प्रवित्र स्वान्ती काहिये कि व्यक्ति प्रतिस्था वक्तेरिका रेतिसे किसी प्रतिप्त कृक्ति निकट वेयनकर क्रतन संस्कार करे । अक्षन् ! में कृत्वपूर्णना (शब्द्धा) सोर्थे । अस्मी सम्बद्ध संन्यातीना संस्कारको किथि कथा रहा है, सामधान कक्के बरावर है होती साहिये। किर प्रकार मुच्या क्याप्रीय स्थानिके प्रता महत्त्वका में अन्य अन्य अन्यव्यक्तिको प्रति अञ्चलकार उन् marks कर्या कार्यक प्रातीक यह और कुन्छ करो । सहन्यत मा ८४-व क्यांन प्रातीन विकासके । प्रस्केत कारण जानसक कृष्या विकासकर । (१०६६) में अध्यार अस्य अवस्थि सेनाय स प्रात्मक प्रोत्परीह रची । प्रमुख्य अपरे पहले पर अ अ अवेशर सन्तक्षान् अवद्या एवं अन्तवका अवस्था (पुरस्को विभि पो है -) प्रांत्ये अनुकृत्य काम रक्षते हरू रिक्यात साहित्ये । प्रत्ये विधाननम् तथा वर्धानायो विकास कामा प्रोत्त सर्वात क्रिकारण क्रिकारणा अर्थायर काम्क प्रमा अक्रम स्थानिक पूजा

(tels) with कृता विकाले. कुलांक जान सुरावर्ग क्या. बहुत्ताराक्योक्तीरक्त्वे क्यांकर तमे करके Beek भी प्राप्त क्रथ निवासका प्रस्तानकीय संस्तरकारी गांगके भागा अर्थत समाज सर्वाकार्याते पश्चिम्बानान्यांको योथ कारते हुए। तथा कामरा अनुव्या करनेकाने जनसङ्गीत **प**ञ्चनकानेप्रात का प्राप्तका प्रोप्तक करें। प्रदार्शनतीयाँ विभाग करें पुनर्ग करें।

करने हुए प्रश्नुपर सलते उसका अभिनेता .................. ३-३ और में प्राप्त तके में है बहरपहरू क्षत्रको, प्राप्ताकारक पुरस्क प्राप्ति । विश्वपार प्राप्ति पीत्रकार विश्वपेत्रह प्राप्ता निर्धानिक पार्ट - विश्वप अमीर संस्थारकार्य पुरस्त कार्य एक हुए जुन अने नाबरत गरेगा। यह केन क्रोकार होगा क्षताच्या अतेन प्रतिकारणन कार्या इत विकासक और कुरानेक्यांने कर्मनी पूर्वा प्राथको दशकार राष्ट्रदन्त जीवर बीनावान्यर वहरं प्राथक्तित प्राथको भूग अर्थि क्षेत्र क्षा सन्द्र विकाल जिल्ला स्थान पूर्ण पूर्व विकास को । किन पूर्ण कोर स्थितनका विवेदा विकासी अंतर जो । जिले काची पूजाने सरकारत कोंध को परिवास करनी संस्थान 20फिल्ट करके को वृष् और गुण्युकारी को विकासमा वार प्राप्तकार का बाग्ये. क्षुकार है। इसके कार्य निकार र उपलब्ध के कार करनवार (प्रक्रीश्व करिया) रक्षमा हैस्य कशकर अलो राजिने क्रमाने वृत्तिक तैयों। मारामान्त्रने नीननाम, **बुरुद्व के अर्थ**क प्रधानक में स्वर्णन ने पर कुल्योंक नामक संस्थान करने पर्वक प्रमान (१) यक् २६ । ६८) इस कारको क्वका प्रकार किन्नु कराका क्रमानको पुन्न क्षाचे प्राचार्य क्रमान्त्रीय क्रमान्त्रम् अस्ति क्रमां, पुनावर्षक्षा क्रमान्त्री वर्षेत्र है। योज्य क्षत । विकास का प्राप्तने प्रथमः । पुरू कक्ष्मः क्षेत्र प्रथम पायनकानिकारे जनाने साथ देश १६।३) इस स्थलं अस्तं प्रस्तं प्रस्तानात् स्वर्तं । क्याकृत् (शर्मानीयाः)कं स्थले प्रस्तान कार्यः द्वानो प्रोत्तासः स्वतंत्रुपंतः व्यानुसंख्यः अक्रान्यन्तंत्रः ५२ जन्तं ततः द्वार स्थानः कार कर। सम्बद्धान् क ने नगन्त्रन्त् (श्रु- प्रक्रोधुन कॉन्स्), निर्म प्रमुख आग्र नार क्षेत्रकृत १६४१६८३ प्रामान्ति याचे विभावतः अवस्थानत्ते प्राप्त प्राप्ताः वार्यानाः वार्यानाः क्षत्रका नार्विकालोक प्राप्त करियों, अन्तर्वेक रहे मुस्लिक्ष्ट्र । यह दशरामान्यत्रकी विशेष सूर्य कारफारक केवल करो । इसके केल् उस कारको नको । अन्य कांनवाके ककारकारको <del>पद्मानक पाट है। विद्या प्रथा व्यापनका नवर्षा विशेष मुना । (अध्यान २४-२६)</del>

#### यांतक लिय एकाद्याह कुमको वर्णन

हिंग्यक्तक अन्यक्त पर । याने अनि अन्य अन्य सुन्त को बनाव है। वृत्ताकांक्यों अनेक्योग्य देवंका मान - प्राप्त प्रमाप्त कर्मात्र अञ्चलकाराम्या अतेतः अभिनासम् अनुस्ताना अन्तरम् है । अस्य प्रमाप्त

का नहारे करून है । क्रिक्टिया प्रतिस्था अनुसर कारण कार्या के उस सम्बद्ध कर स्थापित कर सम्बद्ध कर स्थापित कर स manerate min geben in befor moral and Bi provid it practi & with side कर्ता है, उनका में कुमले बोलवा करता. अपूज बारण करती है तथा होन के प्राप्तन क्रांग्ल है। विश्वीवति केटी क्यांका अध्यक्त आध्य और नाम मुहाई है। अन्यक्ते क्षाकारोत्र आर्थ क्षानेत्रम् १८२३ सन्यक्षान् आयुवारीन व्यापकारीनार्यानारः सन्यन् है। कुरन्। अस्तरकारकोस्त प्राध्नात कारक योक्षाच्या त्याच श्रीपतित्रपति प्राध्नाने कनाने सम्पूर्ण बोबहर कुर्केको आर परिच प्रकार कार्यो और हिलाओक सुन्त सम्बारको रेन दिया है। वे कार्य साञ्चारम् असर्गानसम्ब वैक्यार साम् । स्थल वस्त्र वारमा वारमी है । उसके हार्य और कृत । प्रश्नुकृत्यात अन्या चौद्धा चौद्धार कर्मान । कैन प्रत्यानेक स्वयून स्वीत्र कर्मा है । कीन क्षात्रका क्रमा प्रधानकार विष्यु क्रमांत असन सुनाधिन प्राथनके पूर्व कनकार्यो कुरूर जिल्लाक करकूर पुरुष्ट करूर प्रदेशका कुरूरते के मध्यके अने हैं र कारियका प्राच्यात और शाके प्राप्त संस्था कामून विभिन्न मेनूनोने प्रश्नातिक कथाना हरके. कारत । किर अनुस् प्राप्त प्रश्न क्षा की अनुस्ता । जीताच्या (क्षाचित का रही है ) क्षाचीनीयर कारके. पुत्रकार निर्म काराची हुई च होतक. ज्यापक कुनकर कुनकमा यो है। उनके प्रयूप क्रमाने आवारक प्रारम्भाव कर्ष स्थानन और तक प्रारम है। इस केन्यून कर्ड और med meine uim gefreifen meneligt erfente funfor stat. क्षेत्रकार्थिक क्ष्मित्री हर्विकारेंद्र करनी पूजने। कारण में क्ष्मी क्रमार्थिको जार प्रकृति है। बारे। इसर और अप्यानके निर्म कृति तनक करियान कृता और निरम्भ स्कृत कुरुवहर प्रारम्भा कार्य कर परिवार है। प्रश्न जोग जान रेपके दिना भारत्य साम्रह कृतिर्वाल अर काहत्व काहत् सामृत्य अर्थाहरू है। कारवारीकाहते सम्ब है। इत्याः चौत्या बीत्याः प्राप्तमे कृत्य तथा। सार्वन्यकर्मार्थकम् चान्यांकायोः प्राप्तास्य होतीः pile we quality grave who with pull & from deplaced Beginnell

्यति अवच्य क्षेत्रा स्थान वृत्तिकार हो कार्याद्वाच करणे पर इस करता वर्ष . 😘 नो इसमें क्या निर्देश हैं । इसमित्रों ही औरविक्रिको अस्तिको उन्हर अस्तिकारिक के श्रीकार्य व्यक्तिको आणि प्राप्तकारको कार्यक करें। क्रुप्त तरह पाँची संविधान्य। अनुवासे क्रुप्त क्रुप्त किन्तु हो सम्बन्ध है। अनवारी सम्बद्ध प्रत्यक्तक निर्म अन्तर्रकृषेत्रः । स्वयंत्रं अनुवार् करनेवान अनवार् विवार से महत्त्वमा आहेर मुख्यभावत परार्थन ग्रहर। इत परिच शृतिकालो अधिवास विरक्ष है। मन्यक्षान् रहे के हैं है है जो — इस इस्पर्तनने ने दिल्ला सम्पूर्ण करने करनेय बीजनवर्षाराः परदु-साम् और कार-काम मनावे पेका काम अनुवादने वेन्तर है। इस क्षत । हारके वान् प्रत वीनावीको हारे प्रकार प्रकार है। तम् अनुवानारका वान्यास्थानी

और भीजी वर्तन्ते पुरत दीवक निवेदन करे । अभी किली प्रकार भी न प्राते । उप राज पानाओंको अर्चन करते समय Territori

कुरत्य, आचार समा अर्थित रिप्ते करा चौत्रेशे वर्षणकाके हिन्दे क्षाद्ध प्रकार

देनियोक्त व्याप करके इनके मैरने सङ्गाम है। विश तान्यूल, भूग और दीव देवर कराने, किन्दुओंद्वारा बैरोने पान, हाथांने धरिक्रमा हुनै नगरकार करके सकावतार हाथ आकारणीय सका कसाकाँवर अर्चा देखा जोड प्रम कथ देखियोले इस प्रकार क्रार्वना माहिते। वर्गपर शहके जलकी गृँहोते को — हे बीमलाओ ! अन्य अस्वक प्रमात करका मानकर्ग सरमा कराव धाविने । हो निवाधदबंदै अधिरामक रखनेकाने इस कांशके मक्रात् विच्य सारत रंगके बाल और चरित्रको बरकेशरके अस्तारविकाले राज हैं असरीय अर्थित करें। कहपूरण पुरुष को और इसके किये अवसी सीकांस है।' इस भाष्युक्त है (इन मार्थोंके अकावनें करके। प्रवार तार्थना वाली: उन सवका, है जैसे प्रांश भारतम् करके इन्हें अधिन करका आधी भीं, उसी तरह किए देवार, विदर्शन कारिये)। तत्त्रकात् सूर्यान्धाः कचन, कार हे और प्रमका प्रसाद सेकार सुरातरी अन्यन सुन्दर अक्षत तथा ज्ञान भन्यने कृष्ट कामाओंको बॉट है या गाँआंको खिला है मनेशर कुल कदाने । आक्ना सुर्गाधान कुन आधार जातने द्वार है । प्रचके सिता और

अर्थी पार्चप करो । स्तिकं निजी कर्सी आरम्बर्क 'अर्थ ही' का ज्ञान करके किए। भी कारोडिड आउटका कियान नहीं है। यहाँ 'रागर्वकान नम:'बोल्ल्स काहिये कथा '85 हीं' कार्यक-आज़के रिज्ये में नियम है, उसे में 🎮 बात रात है। युन्तिकेत 🛚 सूक और सुने । सभ्भेषांमे रमः । इस तरह अस्य अस्यारीयने इससे कल्यारमधी अर्तत् क्रीपी । आञ्चालर्त अर्थित करते राज्य वाक्यकेयमा कर लेखी पूरण कान करके प्राथमान करे। व्यक्तेवचीत व्यव स्थलपान है। इत्यानें पृष्टिती बीपरामर्जनके पक्षात् अध जोडकर धारण करके देश-बारकका बीर्जन करनेके अलोका नेपीको लिये पृथक्-पृथका केलेके अञ्चल 'मैं इस पुरुष्तिविको कर्मण-साह क्तेवर पूरा-पूरा स्थातिक कैंग्रेश रखें । यह अयोगा' इस प्राप्त अंशल्य कृते । संवालको केवेड की, कवार और मधुले किविता सीर, जाह उत्तर हिंदुसमें अवकरके रिप्ते उत्तम क्षत कुआ, मेलेके कर और गुर आदिके करने जिल्लो । किर करवार कर्य करे । उन स्रोता चादिनं । भुर्भुतः सा<sup>र्</sup> जोलकार करस्काः अस्त्रजोत्तर कृतस्त्रमुर्वकः क्राम अस्त्रका पालन मोशन आदि संस्कार करे । किर 'ॐ हीं करनेवाले जार फ़िक्शन हाक्कनेको स्थाय नैनेसं निनेदवर्णि नयः' बोलका बुलका चक्रिकाको बिठावे। वे ब्राह्मक कैनेक-समर्थनके अकुल् '३% हों नैनेपास अस्टर लगाकर काप किने क्षेत्रे काहिये । आध्यमनर्गं पानीयं सपर्ययामि नमः 'अञ्चले अनमेते एका आद्यालये को-'अन्य इन्हें को केवले कर अधित करे। युनिशेष्ट ! विश्वदेवके लिये धर्म आहा बहुन करनेकी सम्बद्धान् प्रशासनामूर्वक नैवेकको पूर्व विज्ञाने कृत्य करें।" इसी समूह दूसरेहे आत्माके क्या दे और जल स्थानको सुन्नु करके स्थित, तीसपेसे अन्तरस्थाके रिच्चे और

करनंबर्ध प्रार्थना करके शासुकर्ता यति श्रेष्ट्राः करे । सर्वन्तर ब्राह्मकोकां विभिन्नत् दक्षिणाः और आहरपूर्वक उन सबका प्रधाकितरूपसे हैं । जमी जगह और उसी दिन नामयमधीन बाग्या करे । किर उन सबके पैर धोकर उन्हें करे । रक्षाके निवे ही सर्वत्र अधिक्रशुकी युर्वाधिमुक्त बिठावे और क्या आदिने यूजाका विभान है अतः विकासी महायुर्वा अलंकन करके जियके मन्द्रल भीजन करे और लीरका नैक्स लगाये । इसके बाद कराचे । सदरनार वहाँ गोकरमे पृथिको बेटांक पारंगत काम विद्वान् इत्याणीको क्रीपक्तर पूर्वाच कुन्न विकासे और सुनासर केशम आदि नाम-बच्चोद्वार गया, आजामामपूर्वक पिण्डवामके रिज्ये संबद्धमा पुष्प और अक्षम आदिसे क्यकी पुत्रा करे । करके तीन प्रव्यत्नीकी गुजा करं। इसके बांद, उनके लिये विधिपुनंक जुता, काला और पहल विकास समाने के आतम इमें पार्क अन्य आदि है। अन्यक परिकास पार्कि दर्दाम ऐसर बद्धकर इस विष्युको प्रसम मास्तिक सूच क्वाब बहुकर उन्हें संताब दे। मण्यालाने दे दे। तत्पक्षात् दूसरे पिष्याको फिर पूर्वात्र कुञोको विकासर 🧀 पू अपकारणे है है। फिर सीमर विपयको उद्यारण करके पृथ्वीपर स्वीरकी बन्दि है। 'परमात्मनं इस पिष्ण दर्ताम काहकर सीसरे मूर्नाकर । वह मेंने भ्यतदशाहकी मिकि अध्यक्तमें अर्पित करे । इस नरह भक्तिः भावसे । बतावी है । अभ इत्यक्षाहको विधि कनाता विकिपूर्वक विषय और कुशोदक है। है, आदरपूर्वक सुनो। तत्पश्चात् इठकर परिक्रमा और नमस्कार

अन्तगत्वनं द्रमे पिषद् दर्दाम बद्धाकर हुस्से म्बाहा 🕉 पूनः स्वयत 🕉 सून स्वाता इसर

(अध्यय २२)

常

### चितके हादशाह-कृत्यका वर्णन, स्कन्द और वामदेवका कैलास पर्वतपर जाना तथा सुनजीके द्वारा इस संहिताका उपसंहार

म्कन्दानी कारते हैं — बायसंब ! बारहवें करावे । किर परमेक्सके निकट विकासर दिन प्राप्त कालं उद्यक्तां ब्राह्मकर्ता पृत्रने ध्यापनपा-पद्धनिये उनका पूजन करे। कान और निस्नकर्म करके जिल्लाकों, तत्पश्चात् मीनमानसे प्राणध्यम करके व्यक्तियों अश्रवा क्रियके प्रति प्रेय देश-काल आस्कि कीर्तनपूर्वक मध्यन रसनेवाले ब्राह्मणोको " विमर्कात करे संख्याको प्रणानीक अनुसार संबंधार मध्याह्मकालये सान करक पश्चित्र हम इन करने हुए अस्परापृतिक पूर्व करिया प्राप्तकोको ब्लाकर प्रक्रिपायमे विधिः (मैं अपने गुरुको वर्ता पुना करनेगा)' पूर्वक मानि मानिके कारिष्ठ अन्न योजन ऐसा कहकर कुलाका स्पर्ध कर किर

अवस्थित्वक अवस्था संस्कृत बादाणाचे निर्माचन कान जातिये कर्मच जा तो एक क्यापन. परनेकी मुख्य और प्रमुक्तर पुराने दिन्य होते हैं और बावह बाह्यणांकी कड़कारि नामास पुणा होती है। परंजु इय गुराशमें दिये गये समानक अनुमार दाला बाह्यानीको निर्माणन केटन अन्यवस्थ है।

कारकार्या और रहे और प्रकार विभूतित का आयोगा राजनेक निमे अन्यन भी अन्यन-प्रकारकोको कुर्वाधिशुक्त आसम्बद विद्याचे । अन्तर्ग है । इन आसन्त्रेका सम्बद्धः अन्तर्भ अवने मुख्या जल रेक्स धाम करे। उन जनम हे अभीत वर देनेकर हैं) । समाके रिज्य 'इंद्रणसम्पू' हेला कहकार ' इसके क्या 'में देखा' (पूर शतुर क्या---४५ असुवतासम् गुध्म् अस्वाहकान 'सर्वजनसम्बद्धा' ऐसा कक्कर क्रकान्त्रकान आकारत करके अवस्थित (अवस्थे रही हुए चनकामानका, नालुकाका

प्राच्यानोंद्र मेर क्षेत्रण अन्यवस्य कालों, केलनेद्र काल वार्यकाल और मुद्र की रामे । क्या स्टारिक आस्थि करने ३० अन्त करके उन्हें बचान्यार उसे। फिर इत्तरकोका बढ़े आदायेह साथ विश्वन करे. कोकानकाल भी प्रोक्तम पूर्व अधिकेट शर्जात् उन्हें स्वादित्व आदिका सकत करें। करके हाथसे अस्तार रहतें करते हर् करें 🗝 क्ष्मे | अञ्च कार आक्रमोका की कार 'विक्तो | इक्समिद रक्षान (हे किक्स) | इस गुक्तओंके क्रवचे किकार करे। कारों गुरु के अधिकाको आप सुरक्षित रहें) किर ब्रुक्तार 🖟--- मुक, बरावनुक, बरारवर गुरु और घरमेही । जब झक्काओओ चीनेक रिक्वे कक वेकर उनसे मुक्तः वरनेत्रीः मुक्तकः अन्ये अन्यसम्बन्धः इस प्रकार प्रार्थना करे—'सदारिमादयी थ महेश्वरको अध्यक्त सारते हुए विकास करे। जेल बरदा भवता (शक्तरित्व आदि मुहत्यर

क्षाक-प्रशंक आलग एके। आदिने प्रणयः, १७ , १३-१४) आदि स्थानका ज्यारण बीबचे द्वितीचला पुर तथा अन्तमें करके अध्यानकित इस अध्यान साम 'अस्ताहरमानि तमः चोरमकार अस्ताहन करे । करे । किर मधनवार करक औ और नमः । ३% करमानुस्य अवसहयानि स्वः । ३% श्रीताः आरके "गणानी त्या" (सु॰ सन् । का:बररफाय अध्यापार्थ्य ना ३५ १३ । १९) प्रस अध्यापा चाले कार अरके परमेतिगृहम् अत्यद्वामि ग्यः। इत प्रकार कार्ते केलेक आदिवन्त्रोका, प्रधानगण्या, करू ) से मान, अरवास्य और अर्था निसंदन स्वक्रेजातादि याँच प्रदायन्तीका कार करें। क्षते । फिर कल, मध्य और अक्षत देवार 'ॐ प्रस्कृत-कोशको। अन्तर्वे भी अवस्यान्यव पूर्व कर: इस्कार्ट क्याहे पुरुआंको तका जन्म बोल्हे और अक्षत कांहे, फिन 🎎 स्टारियाय नयः' प्रकारि समसे आठ आक्रमसदि जल है। हाच-पैर और ग्रैड नामोबेर अवस्थानकृषेक अस्त अन्य भोनेक रिजी भी कर अर्थित करे। migrafius) सुर्गान्धार कुरवर्गने असंज्ञान करे । आवयनके वश्चास् सम साम्राजीको सरमञ्जूष्य पूर्व, शीध देखर 'कुलांगरं सुरमपूर्वक अध्यानीयर विकासर पूज् जरू शकलमारधर्म सम्पूर्णमञ्जू (की नवी का देनके अनगर मुख्यमुद्धिके लिये क्योकिन कारी आराधना पूर्णकवारं सकल हो ) देसर कपूर आदिसे युक्त तान्यूटर अस्ति करें। कड़कर कड़ा हो नकस्वार करें। इसके बाद-किर इंशिया, अरक्यास्था, अस्पन, कसर, केलेके क्लोको पाक्कपरे जिल्लाकर जलारे जातान, क्रीकी और कॉसकी करी हैकर **कृत् करके कार्यर सुद्ध अस, स्टीर, युआ, परिक्रमा और मणन्यरके छा। उन** शास और जान आदि कालन करोसकर ज़लागोंको संतप्त करे तक उनसे आशीर्कार हैं । कुन: प्रकास करके पुरुषे प्रति अधिकार परम अस्थिका कैल्सर किलारिकाको सहै करिकके रित्ये प्रार्थना करे। सम्बद्धान्त् वर्षे। जेत्र दिल्प्येसदित कायदेव जी विकर्णनकी व्यवसाने कई-"सदर्शनवादयः वयुरवाहम कार्तिकेनको प्रकान करके सीवं त्रीता भवासुसं भव्यन्तुं (स्माहित्व आदि ही परम अनुत कैलालाहित्यरण का वहुने <del>प्रोतुह के भुरतपूर्वक कहाँसे कथारे) । इस और बहादेवजीके निकट का उन्होंने</del> प्रकार विश्व करके वरकाजेतक अनके पीछे- ज्ञासांता महेकरके माना-महस्क मोशवायक चीक्षे जाच । किर करके रोकनेवर आने नः वरगोका दर्शन किया । किर प्रक्तिभानसे क्राकर लौड आहे । सौटकर क्राच्या केठे हर । अपना साथ अक्रु मगमान् सिक्को समर्पिश marent, क्रमुक्तमें, हीओं और अवायोंके करके, वे सरीरको सुधि धुलाकर उनके साब सबं की जोजन करके सुरस्पूर्वक रहे। निकट दुव्यकी भारि यह गये और बारेकार हेला करनेले उसमें कहीं भी विकृति नहीं हो। उस उद्यक्तर नमस्कार अरबे समे। संस्थक्षत क्षकती। यह सम सत्त है, कल है और उन्होंने वॉर्ति वॉलिके स्तेत्रोधरा जो वेदो कार्रकार सत्य है। कुछ प्रकार प्रतिवर्ध गुरुकों। और आणवोंके रस्सो पूर्ण में जनवन्ता और करान आरम्बन्स कार्यकारम विस्त्य हार पुत्रसक्ति वरमेश्वर दिखकर सरवन किया। अन्तर्ने विवासोकको प्राप्त कर लेता है।

बाहा हुआ उत्तम १हरर है, जो मेदान्तके सुरापूर्वक रहने लगे। तुन १९भी लागि मी विश्वहरूको निक्षित किया गया है। तुसमें इसी प्रधार प्रशासके क्षर्भभूत महेमरका तथा मुक्रमे जो कुछ सुना है, जो जिल्लान् पुरुष केलेके मोपनीय रहसा, बैदासर्वस और कार्यको जलकार 'शिकोऽहर्गारेम' (मैं फिक हैं) अस्त करके कहीं सुसारे रहें राज इस कवते अववस्थान दिवसी भागम विश्वनाधनीके बरकोर्गे सामुन्यसमा करता हुआ जिल्ला हो जला है।

कामदेवको अवहेत्र हेकर दिन्य शत्मदास गुरू अद्धिकाशक तीर्थको जाउँना । तुन् किर वेरे वैदेश सार्विकेय विता-माताके सर्विय- साथ सम्मानगरका एवं सर्त्याच्या अवसर मन्तित जल्करविन्दोंका विजय करते हुए अप हो अनेक शिक्तरोंने अल्बर, फोम्बशासी एवं

कोकार्य ज्ञान् कोमोका उपलोग कारके इसके कार देवी वर्ताती और महादेवजीके बरक्तर्राकेन्द्रको अपने जनकार रककर मुने । यह साक्ष्मत् भवकान् शिवकाः अवकाः पूर्व अनुबद्ध प्राप्त करके से अझै तुन्तुरश ही यह बहाँगे। अतः यति इसी योशकायक कारक मन्य वीनकारका ऋत अनुपव एवं उत्तव मुक्तिकः। विन्तव किया स्तजी कहते हैं—इस जकार स्वीचार करें। अब मैं मुख्येककी सेवाके निज्ये

(अञ्चल १३)

॥ केलाससंहित सम्पूर्ण ॥

# वायदीयसंहिता (पूर्वखण्ड)

प्रयागचे कृषिधोद्वारा सम्मानित सुनर्जाक द्वारा कथाका आरम्भ, विद्यास्थानो एवं पुराणांका परिचयं सद्या वापुर्तेहिनाको प्रारच्य

**मा: शिक्षण सं**धाय सरकाय समृत्ये। **प्रधानपञ्चित्राच** अभिन्यस्थित स्वयं क्षेत्रके प्रति धर्ममा क्राणित्वं स विद्यंत्रं क स्थापनं वेक्स्प्यूपने b स्वयं विश्ववर्धन प्रदेश र्गारमञ्जूष मार्ग्येत अल्पाद व संख्य इसके दिनाय व

विश्वपन्ति में सरका लेका है।

जारों सद्भा और प्राप्तास्था संगय हुआ है तथा। जब इस अकरों आर्थना की अब मुनजीये इत्यक्ति कत्रकारपाचिक निर्मातनी एवं प्रकार कार विकार মারুপালে প্রিকানি উল্লেখ্যাক ব্যাকর

शुर्व इस पूजाको पक्षण करके सुरुतीने उनकी प्रेरणारं अध्ये निये बतान क्ये उपयुक्त सर्वित्रास्त्र-पोला आसम्बर्धे श्रीबार विन्त्र । उस सम्बर वर्धार्थकोते अनुकृतः वक्तनेष्ठान क्रमका आसार करने हर उन्हें अत्यन्त अभिनृत्त क्रांके का करा करी।

जल--- विवाधनारिक वेपन्ति कामुळ काने हे. - का सन्तर्की सृष्टि । अहन्दिकान् पदास्तर रोधार्यकारी । आव पालने और संभारत हैन तथा प्रकृति और अनंत्र हैं और इच्चो अपन् बोजानाथ नहीं बुल्बके ईन्द्रा है. प्रत प्रमाणनाम, बुलह्य नका - कथारे हैं । तीओ म्लेकाच ऐसी अंगई बाल नहीं क्रमानक्तित जानक्त्रम् विकासी प्रवास्थार है। है को अत्यक्ति विक्ति प हो। असर किरमां प्राप्तिको कारी कुलना नहीं है. आन्यका इसे एश्रीय हेनके सिनी सार्थ कार्य विकास देखने क्रमेंच न्यांक्स है समा आ नर्न है। अने अब समाम मोर्च सम्बास प्रशासिक और विकास जिल्हार भागाय करता. किये किया आपका महीने भागे की जाना क्या है, उन किवासहर, सन्तरूप, अञ्चल - वर्गाओं । इसन्तिये आप इस सीध यह परितर श्राचित्रपति, सहाद् देवः प्रदूष्णाच्य परवासाः पुराण सुनाये, को अत्यन्त श्रमणीय, उत्तम क्षणा और अपने मुख्य सक्त केदानाके जो कर्जका क्षेत्र और अर्थन बहाद कीर्ज है, आरश्चर्यकारे सम्पन्न हो । केरकारी पुनियोंने को इस्तरनेकारा नार्ग है पर प्रवासने शुद्ध नपर न्यंत्ववृत्त एवं शुक्त क्वारांचे उन्हें इस

वारतात कार व्यक्तिको १ अस्परी अराचोत्रक किया । यहाँ हेट्सरील कर्म मेरा कम्पतर किया और मुख्या कुरू की है, बहुर-स्थाने हुन पहल्लाओंके पहल्ला हेनी हुएको आपने हेरिन होकर में अस्पन मासरकारे सुनकार निर्देश क्रांकास्त्रका, समझ मार्कियाद्वार अस्मार्कन प्रशासका विकासकोचा प्रसम् नीर्विक प्रतम तका चानीभागि प्रवादन करो नहीं कवीता । अच क्राज्यको कियान केर्राज्यक्रियोगिक में महानेकती, देवी कर्तनी, कृष्णा स्थन् क्रमात्री क्रम अफ्रियर आहे । सुराजीको आहे. गर्माप्राणी, नन्दी तथा सम्बद्ध-विकृतस देश मृत्रियोक्तर कर अस्तरकार विकास कड़ा । अस्तरात् क्याकार क्याकार अध्यान कर के उस इन्होंने इन्हरं स्वानकरांपूर्ण सन्दर करने कारधार । करन कांग्रत केंद्रमून्य पूर्णकार्या कांगा काहिया, इनकी श्राक्तवान्य क्या वृति । सुनियोद्धान की । हो दिश्यतन्त्रके इत्तरका सरका है और जोन

क्रांत आहे कार्यको जिल्हे बहुत्व के तथा विद्यार्थ . है. क्रांत्रपुरस्थ 🜓 । अस्तर काम् ५-वान पास्तन साम्बेर रिस्स 🔒 विकास्तरास्त्र सामान् होत्रिया निवास विश्वा होत् को ५ मामकापुत्रक माराज्यति रक्षात्व, वेनके प्रतंत्व, प्रयान वर्ष । वे 🔞 🐞 सानद्वाराख्य, भारतात् विच्या झक्षात्रीका भी पालका है। ५ असिस्टाम, इस्तानी निया क्रम सर्वेद क्रम क्रमंत्री १५ नियापुराणः, मृद्धिक विकासकार्यके अन्त, तथ अन्तेने १५ व्यान्त्राम्य, सम्पूर्ण प्रत्याने व्यक्ते प्रत्याको ही सारम १५ क्राम्यसम मुक्तानोंक प्रकार शानके अन्यनार प्रकोर क्षात्र वह मुक्तानका परित्र क्षात्र है। प्रकोर

कृति को क्षानारी काम देवेकाली साक्षान् साधन जान जो को कुल्या<u>देवाची हुआ ।</u> वृत्तिनक है है। विकास समानं नवामीका प्राप्तकारी बोक्तकर्त्वकारको नदास्त्रं सांक्षप्त साम्बं प्रदे क्षेत्रनाथक और ३०वर प्रार्थनका विकास है। का भारति विकास किया वृत्त कारति स स्तार है। आनवादान न्यूनाने इस विकासको आनाओं नेतृत्वर स्वानो (विकास ) स्वानोत स माराज्यकेस पूर्व । क्र. केटकु व्याप कर जानको केटकारको माध्यमें विकासन हुए। बीमांका, विरूप्त नामाप्रकार, प्राप्त और हती तरह इन्होंने प्राप्तकेको अधिको सारक मानेत्राच्या —मे धोद्य निवारी है। प्रयोद भागः । वार स्थान ५-तथाने मंतीया विका । आज अरम्पेद, समुर्वत मानामेच्य और अन्य भी क्षेत्र-वन्त्रते पुरासीका विकास सी कारि अर्थानमध्ये भी गिम निम्बं अन्य में में एनकिन्न है। में दिन क्यों कर्तन मेरे विकार अञ्चल के जाने है। इस अक्षण अधीनस्त्राव्यंक्र बना केलको से अक्ष है विकासिक वार्ग क्या-दुवरेने पिता है। इस - विद्यु धुरायको श्रूष्टी सरकार, यह संह विद्यु र क्रमां विभाव क्रियानम्हार्वे विद्वाद साधान्य, नहीं हो स्थानम । हिन्दाना और प्राप्ताने भागवान् भूतवार्गात दिन्त है, केना व्यक्तिया केन्द्रयो व्यक्ति कार्या कर हिस्सका प्राप्त व्यक्ति कारान है। सन्दर्भ जनस्का नामने स्था का है अधान को बोरानियक कानने कृत्य है. भागवाम् विश्ववेदा अस्य अन्यान जीवतस्वति कृषि । हेले कुरवदा चेट यह गरेकावर प्रधान है कि. यह कार नहीं प्रचार हुई तथ उन्होंने सबसे पहले. मुहल्या प्रधार पहर केरान र वर्ग प्रणासनी अन्यवे स-सन्तर पुत्र काकृत्यु बहुत जीको प्रयाप कहा। काव्युवन अर्थेश कार्य-पूर्वान्य नवे विकास और अन्ये कर प्रथम पूर्व, विकासीर , मुरानको परिव राज्यम है । बार और सहस्र इब्हानको करनेश्वर तिरामी जगननकी कृष्टिका १३६मा अन्तरक प्रशास करनाचे तत्त्व है। र प्रस्तुत्रको, 😘 - जिल्लाम् रहस्य, ६ व्यक्तिकाषुरामा, ८ मार्क क्षेत्रम्यान्त्रम्, ्र स्थापिकोपुरायः, ६६ कारकन्त्रक १४ कामन्त्रमा १६ सम्बद्धान, किरमा अंदर प्रचीनके वी प्रकारकार्थ सार्थ । १७ राज्यस्थानक और १८ व्यापानपुराना— मुम्पांत बागे वेत्रकः प्रमुखंत हुआ। वित्र (क्रम्युगम क्रांश है, मो क्रममून विश्वत अर्थन्तः मुख्यमे सम्पूर्ण अरम्बन्धरे अपूर्णन हाई । अस्यान्यः रखन्ताः है अर्थरः एकः अन्यान्यनिकः क्ष्मान भगवाम् संपूर्णः सम्बन्धनेतः व्यवस्य है। इस सम्बन्धे प्रशासनाना सम राजिने इसी नगर प्रकार हुए। जैसे अर्थनाचे उत्तरम है और यह सारह संदेशकाओं विश्वास क्षान प्रकार होती है। इस सामन प्रमान है। प्रमान निर्माण सम्हान भागवान विभाग

इकार हो सी बालीस और बायधीधसंहिताने - क्वाबार है । चार इजार एल्जेक है। इस परन मधिज

ही विद्या है तथा इसमें धर्म प्रतिद्वित है। जिसपुरकारक आपल्यानोने सुन निम्मा। बेद्रव्यासने इस एक लाल इस्त्रेकवाले केवल धार इसार एसोकॉकरै वावकीय-फ़िलपुराजको संक्षिप्त करके चौचीस इजर - संहिता रह गयी है, को से भागांसे युक्त है। इत्येकीका कर दिया है। इसमें सात उसका क्वीन में करीया। जो बेटोंका विद्वान् मेरीकारी हैं। पहली सिंधेश्वरसंक्रिता, दूलरी, य हो, अलमे इस उक्षम प्रात्मका वर्णन नहीं कदमंद्रिता, तीसरी शतरुपसंद्रिता, जीबी करन कारिये। को पुराणोको न अप्यता हो कोदिस्त्रसंहिता, चाँचवी उभासंहिता, कठी और भिक्की पुरावपर कक्का र हो उससे भी कैलाससंक्रित और सातवी वायवीवसंक्रिया ३५१औं काल नहीं कहनी चाहिये। को है। इस प्रकार इसमें सत ही संहिताई हैं। चणवान, दिशका भक्त हो, सिओक भिक्षेश्वरहेरियाचे के इसार, रखसंदिताने इस अर्थका चालन अरता हो और केक्ट्रीहरे इजार पाँच सौ, रासकार्याहिकाने से इजार रहित हो, उस पाँच-बड़ते हुए धर्मात्वा एक सी अस्मी , कोटिस्हर्सालाये से इकर दिल्लको ही इसका उपदेश देवर साहिये । हो सो चालीस, बमासंकितामें एक इकर जिनकी कृपासे मुहरको पुरापासंकिताका आठ सौ कलील, केलाक्संहिलाये एक आन है, इन अधिततेजन्ती धगवान् कासको

(अग्रवाच १)

# ऋषियोंका ऋहाजीके पास जा उनकी स्नृति करके दनसे परमपुरुवके विश्वयमें प्रश्न करना और ब्रह्माजीका आनन्द्रमञ्जू हो 'रुद्र' कहकर उत्तर देना

**अ**परिकार कुआ और सुक्रिका कार्य आराम अस्रतेक मुक्तसे अपनी स्तृति सुनते हुए हुआ, जब जीविका-साधक कर्य--कृषि, भणवान् ब्राह्म किराजव∺ वे । देवताओं मोरका और वाकिन्यकी प्रतिष्ठा हुई तथा और इन्तवंसि धरे हुए सुन्दर रवकीय वेस-प्रजन्तर्गके होग क्याग एवं अनेत हो गने - शिलायर आहें दिन्ह और चारण परस्पर तब कः कुलोपें बरपत्र हुए पहर्षियोमें परस्पर। कातजीत करते हैं। यक्ष और गन्मर्य सदा बहस किंद्र गयी। 'यह वरवहा है। धर नहीं है'। रहते हैं, विहंगोके समुदाय कराय करते हैं, **इस जकार उनमें बहान् विवाद होने लगा । अकि और मूँगे जिसकी शोधा बढ़ाने हैं तका** किंतु पर्य सत्त्वका निवासन्त अस्यन्त कांद्रिय निकृत्व, कांद्रसप्, क्रोटी न्द्रसप्, और

सुतनी कक्षरे हैं—भार्षियों ! बढले हो सबत । तब वे सब स्नेग जगत-सहा अनेका करुपाँके बाएकार बीतनेपर अधिनाजी ब्रह्मानीका दर्शन करनेक रिध्ने सुरीचंकारुके पक्षात् जब यह वर्तपान करूप उस स्थानपर गये, जहाँ देवलाओं और द्वीनेके कररण उस अथय कहाँ कुछ निश्चय न अनेकानेक निर्द्धार जिसे सुशाधिस करते हैं.

कुछ अञ्चलक राजने प्रसिद्ध का है। इसमें केवर से क्लारी सेवा कर गई भी हमसे नाता प्रकारके कनवार् भरे इए हैं। असकी अन्तरी वाहे को भा हो गी की। लेकाई सी कोजन ऑप भोडाई दल योजनकी रसकीय पुष्पित वृक्षीयर मनकाले और क्राप्ते अनुनि की । शाहे हैं। उस बज्वें एक बरोहर एवं विकास काई करोड़ विकास सक्योंसे अलेक्स है। हैं, उन अक्सर्यक्ते

उस क्यारमें जनापति जान अपने सम्बद्धारोंके साथ निकास करते हैं। वहाँ जाबर इन बुनियाँने माक्षात् लोकपिताबा प्रकारकीयारे देखा : देखाँगियोके समहाय अन्यति संस्थाने सेठे हो । उनकी अञ्चलनित स्त्र स्वर्णके समान थी। वे सम आयुक्योंसे विभृतित थे। उनका मुख प्रसन्न un. अनले सीम्बश्चम प्रकट केता का i उनके मैद्र कुमलदुरकोर सम्बार विश्वाल से । दिव्य-कार्तिको सम्बद्ध विका पत्थ एवं अनुसंग्रनसं चर्चित, दिव्य केत बसाने स्टानेपित तथा देखा जालाओंसे विश्ववित प्राप्तानीके बरकारविष्ट्रोकी बन्दना सुरेन्द्र, अस्त्रोन्द्र संधा योगील भी करते हैं। जैने प्रथा विकासरकों बंध्य कराने हैं, असे प्रकार समस्त शुर्व रुक्षणांसे पुरत राज्यत् सरस्वती देवी इत्थान

क्रकाबीका दर्शन करके इन संभी है । इसको: भीतर एक रमणीय सरावर है, जो - महर्षिचीक मुख और नेम रिक्त करे । अस्ति मुखार निर्मेल जल्हें। भए। सहस्र है। महाँकः असरकार अञ्चलि बॉक्सर का सुर-नेतृकी

क्री बेले—संसारको स्था, जलन नगर है, जो प्रसा:कारलेक सूर्यकी चालि और संदारके हेतू तीन कल धारण करनेवाले अवस्थित होता रहता है। वहाँ वुर्धर्य वृत्तिको । आव पुरामपुराव वश्याला प्रवासको स्वयस्तर क्का करानीक्षणकी देखा, १५०क सभा है। अकृति जिनका सरीर है, को अकृति में राक्षरतंत्रां निवास है। वह गयर तवामे हुए। भ्रोम उत्पन्न करनेवाले है सक्त प्रभूतिकवामे मुक्जीका सन्त जान बद्धना है। इसकी तेईस विकारोसे भूका होनेवर भी अ बाहारहीकारियाँ और सबूर काठका बाहर क्षेत्रे नाशनकों निर्विकार है, उन जानोकको हैं। प्रोटे बुवों, कालु क्रमे, अध्यासम्बार्ग कल्लार है। प्राप्तक जिल्ली के है. सथा सैक्ट्रहों मलियोंने उस नगरकी शहरे तो भी जो उसलक्के करने निमास प्रतिया है यह विकित्र कहुकूल गाँकायंत्र करने हैं तथा कहाँ रहकर जिनके आर्थ असकारान्यदे बुक्ता-स्त प्रतील होत्स है सक्त और करण सम्बद्ध-स्वास सिन्द होते



जो वर्गानीकान्यकम् तथा जनका लोकाक

क्षक्ता है, जा सम्पूर्ण जीवोका अरीरसे संयोग । प्राप्ततस्वका मालाकार नहीं हो १६८ है । आप क्षीर विद्योग करानमें इत् हैं, इन ब्रधानीका सम्पूर्ण कालक शरणा-प्रांच्या करनेवाले भवस्कार है। नाथ ! मिलास्ड ! अन्यमे ही जात समस्य कारणोके भी कारण है। मध्य ! सम्पूर्ण जगरको सृष्टि, पालन और संस्था होते। यहाँ काई ऐसी वस्तु नहीं है, जो आपको 🛊, लबार्थ माचासे आकृत होनेके कारण हम । विदित न हो : कीन ऐसा एतम है, जो सम्पूर्ण आपक्षे अहीं जानते ।

महर्विवरिके इस प्रकार स्तृति करनेवर ब्राह्मश्री अवने अञ्चल क्रियाकरणस्यक्षरा समस् प्रथम #न मुनियोको आङ्कार प्रदान करने हुए गम्बीर संसारको सुष्टि करनर है ? सहाधात्र ! तपारे बार्फोर्च इस प्रकार बोन्डे ।

क्रवाजीने कहा----वजान् सस्वम्यासे पंग्यापीतस्वका कार्दश देश संच्याः बहाधाय जात्तेत्रस्यी बहर्वियो ! तुम : सब त्येन एक साब यहाँ किस रिज्ये आने हो? जेव आक्रयंसे लिल ठठे । वे बेकताओं,

इद्यावंताओं में हे हम सची पूर्वियोने हाथ गर्व और विषक्रतलक व्यानयप्र हो। व्य काइ विनयभगि वाशीमें कहा।

अज्ञानके यहान अध्यकारमे आएए हो लिखा जोड़कर चोले ( 📦 रहे 🖁। परक्पर विकाद करते हुए हमें

जीवोंसे पुरातन, अन्तर्धामी, क्लूह विज्ञ्य मुतजी करते हैं—इन मारमान दरियुर्ग एवं भवानन परमेश्वर है ? कीन इस संटेड़क। निवारण करनेके लिये आप हर्ये

मुनियांके इस प्रकार पूछनंपर सहार्थिके ब्रह्माओं के इस प्रकार पुरनेपर दानमें और मुनियोंके निकद स्वां हो ऐसा काले हुए आनन्दन्धियोर हो क्ये उनका म्≍ ऑले---भगवन् ! हमलोग सारा दारीर युक्तकित हो उठा और ने हाथ

(अध्याव १)

## ब्रह्मार्जीके द्वारा परमतत्त्वके रूपमें भगवान् दिवकी ही महनाका प्रतिपादन, उनकी कृपाको ही सब साधनीका फल बनाना नशा उनकी आज्ञासे सब मुनियोंका नैमिबारण्यमे आना

भूनो और इन्हियोंक साथ बद्धा विच्या, होती." सम्पूर्ण ऐक्रयीने सम्पन्न हो के

क्रकाजीने कार सुनियो ! जिल्हें न छह और हुनपूर्वक का समस्त जगह पहले पाकर सनस्राहित काणी त्येट आती है जिनके. जकट होता है जो कारणोके की स्राष्ट्रा और आजन्द्रमय शास्त्रमञ्ज अनुमन्न कानेवात्य विचारक परमे कारण है, जिसके निवा और पुरुष कभी किसीसे नहीं इतसा. जिनसे सम्पूर्ण, किसीसे कभी भी अगल्की उत्पत्ति नहीं

<sup>।</sup> यहाँ जानो निवर्तने अक्टम बनक सह अगस्य यस है निहन् ने फेबेरि क्लाइन ह मान्यत् सर्वीयर अञ्चलिकारहेन्द्रपूर्वकम् सम् मृतीन्दर्यः ।🗗 प्रथम सम्बन्धयते । ●तन्त्रया म यो शत्य प्रवास क्षत्रवानन्त्रम् अ निकासप्तेऽ-श्रम्भत् कृत्यत्र कदाप्तः । (दिश कुंग्लिस (हैन कुंग्लिस १११ जन्मी)

कारण जो सब्बं ही सर्वेश्वर काम बररण करते. बैठकारमा परावर्षिक समाधिक सुने निरा है, सब मुनुसु क्षिप एल्लुका अपने इदय- है। है जो इस क्षर (विनाससीस), अञ्चल आवारको जीतर काम करते हैं, मिन्होंने (अफूति) पर तथा अनुसरकार अधार कारको पहले जुले हो अन्तरे पुरुषे कारके (अधिनाजी) जीवलसावर कारक कारके हैं, ares किया और युद्धों ही सम्पूर्ण नेदोंका करका निरम्तर ब्याम करनेते, मनको उन्में आन दिया, जिनके कुलाकसादके मैंने यह लगान रहनेके तथा अवस्थि सरककी मानना marvitent कर प्राप्त किया है, को इंग्रह कारते हुए उनके सक्तक रहनेसे और अन्तर्ने अबेटों ही बुधावी मॉर्स निश्चल भावने क्वॉन्स जात है जाता है। किर से सारी अक्रमान्यान आवस्त्रामें विशायकान है, जिन- वाचा अवने-आव दूर हो जाती है। उनके बरवपुरूष परमान्यते जा समूर्ण जन्म, पास न तो विजली प्रकास करती है और न परिपूर्ण है, जो अनेएंड ही बहुत-से निकाय । सूर्य सभा प्रयूप्त ही अपनी प्रभा बैनाको है, कारनेवारने हैं, जो नक्षेत्रर एक बीजवर्व अनेकः अकाविता होता है । ऐसा सनागन श्रुतिका स्वारोजे वरिकार कर केरे हैं, जो सकाम अध्या है। 🕆 एकामात महादेव महेशायां है कुलक करनेवाले इंधर इस जीवॉलॉल्स इस अवस्य अस्तरकदेव अस्तर वाहिये। अस्ते को एक्सक सम्बद्धन् सद हो है, दूसरा कोई कर्म ही समके आदि हैं, सिंगु हनका न नहीं है, जो सक ही मनुष्योंके इवयने आहि है न अन्त । वे स्वमानने हैं निर्मतः, चलीजांकि प्रतिकृ होभार विवस है, जो साथे अवस्था, परिपूर्ण, सोव्यक्षीय समा सम्पूर्ण विश्वको देएते हुए भी दृश्रशेले सरावारकम हैं। इनका एरीर अञ्चक्कीक

बीकोंके सामन्य एवं उन्हें समित्रका प्रदान अधितु उन्होंने प्रकारको यह सन्दर्भ जनत क्षानका लोकर्रेकरे कराने रासले हैं, राज सार्वोचें औह बुक्तर कोई भार क्रमानक नहीं होता । मे कामनि सर्वक्षित नहीं होते और सदा समस्त (दिला) है। ये क्रीमान नांचर संबंध और अवल्लेड अभिद्वारत हैं, जो अन्तर्भ शक्कारो रहित हैं में नित्यकृत होकर क्रांकिकार्यी एकाव्या चनकाव् स्था कारानी राजको कावानी मुक्त करनेवारी हैं। मुख समस्य कारणोपर भी प्रास्त्य करते हैं, कारणकी सीमासे गरे रहकर कारणकी प्रेरिय जिनके लिये न दिन है न सारि है, जिनके करनेवाले हैं। ‡ वे सबके करर निवास भागान भी कोई नहीं है, फिर अधिक हो हो। बाले हैं। उस्पे ही सबके आकारकान है, ही कैसे सकता है, जिनकी ज्ञान, कर और - सर्वत है सका क्रः क्रवतरके अध्या (कार्ग) में

व प्रत्य भारत्य प्रदेश समाच न परिवर्त । साध्यांत्रको प्राप्तांत्रकोत्त्र हरणाले अपि ॥ (कि कुलाओं कुक के ११३)

र परिवाद करते किन्न सूर्व न च चन्द्रकः जल काल विवतिहरीलेक सकाती प्रतिः ॥ (शिंग पूर्व कर की पूर्व की ३०३४)

सारा करने । वेद्यान् । अस्ति अस्ति विश्व के स्थानिक । अस्ति विश्व के स्थानिक विश्व के स्थानिक विश्व के स्थानिक

<sup>(</sup>शिंश कुष्मार क्षेत्र कुष्मा ३ । १७)

महाराक्षर पुरिवादके प्रकार कर देनेकी है। इस विवाद अधिक कालेले क्या साम करनमें परिवत है। उसका, औरस, चुक्रमें भी महातर एवं उसकुत सामन है श्राप्त किसी प्रकारचे कभी नहीं।

सुक्षा प्रमाणा पूर्वान केवार कोरियाको होता. सारुव्या: स्वरूपी वर्ती । असः यह दिन्ह

कुछ इस सम्पूर्ण जन्मको पालका है। है और उससे भी यो जो निवा, इस्तरकार इसरोत्तर उत्पन्न कुरोते ने परव उत्पन्न हैं। अन्यवस्था तथा अधिनाही भगवासमा है, अन्ते अक्ष्मर बारा कोई नहीं है। अनन्त यह उसमें निव्ह रसनेवाले भागनगराना अञ्चलकारिकारी क्यारकार पान करनेवारे । यहाँकी ही दक्षि आता है। यनवादाताना बच्चारा (पूनर) हैं। अपने प्रक्रामधेनों अल्बन रेनेनाने पता है उसकी देश पते मानीस्ता और मधरतानेह मानसरपर है। धरनान विकास प्रति मन्ति। जो उस इनके सकत की कोई करा भी है, फिर क्षित्रमें कुछ है, का संसारधन्याओं कुछ हो इनके प्रकार को हो ही कैसे स्थानों है। वे जाल है—इनमें संबंध नहीं है। यह असि अपनारक्षित 🐮 प्राचला आजिएकोके चलवाल क्रिकारी काराने ही उपलब्ध होती है राजार्थिताओं कार्य विश्वकार्य हैं। ये ही और कार्यी क्षण भी परिवर्त हो अध्या होती सुर्विके अन्तरभागे आपने अनुस्त क्रियाम्बरमान- है—इसा प्रकार में मोनों एक-दूसरेके हारा इस सन्पूर्ण जनत्त्वी सृष्टि काले हैं और आधित हैं—ग्रीक मेले ही, जैसे अङ्गाले अरगणकाराओं अब जिर प्रचीने सीन के चीन और चीनले अपूर होता है। जीनाने मानाना । प्रत्य अध्यो प्रमृतिक स्टार्म है । ये हो । वाकस्त्रकारो ही सर्वत निर्मान निरम्ति है । कारको किरिया कार्योपे विकास कार्येक्स र स्थानिक स्थानी अध्याने अध्याने प्रध्यानी कृष्य हैं। क्लाक्किसे ही उनका वर्तन होना है, ही काव्य है। अन्तःकरणकी सुद्धि आ प्रसारकार साधन है भर्ग और उस मनेके करा, सम्पूर्ण देखे, सर्वाता और सारायका अस्तिवादन केंद्रवे किया है। बेटीके विकास—हात साथ सामानोको पूर्वकाराओं आध्यासको महानेको पूरार और मानोने समान कानुस्ताने मानवादि सका अनुसामको जाती है, उस अधारते प्रसाद (प्रमानक का अभिनेत रेजने ही बाराजा था, हाराने संसाध अन्य-सुद्धि का सम्बन्धे आह होता है और आहें है। में, मनमान रिम्मु, स्वरंग कथा असने सर्वनी वृद्धि होती है। धर्मकी पश्चिते बाली-क्लर केवला वर्ष असूर आक भी तक पहर (शीकके) वार्षाच्या क्षण होता है। इस संबंधाओंके हुए उनके वर्षानकी प्रकारकों अपन विस्ता पान औषा हो गये हैं, उन 🖫 धर्मभन्न, मून, सुन्न और प्रतिन्त चीचको अनेक बच्चेके अन्यानले सामनः अल्बाह-विकारकारी भोगीको इसका स्ट्रीय अल-बहेब्राफे सरकार इस्य जान होतार क्षेत्र असलाव है। सरकाव बीतर और असी क्षानी अने असे परिनात अस होता काहर भी कार्रिया पुरस्त एवं काम करते हैं। है। कह अधिकासके अनुरूप ही महेपाओ चह कम स्टेन प्रकारका है—स्कूल, कुछन कुरकासरकात ओळ होता है। जर अस्तरहरे क्षीर क्रम केनोर्न करे । क्रम सन्त देशारा अति। क्रामीका भाग होता है । क्रामीक स्थानका रीमा क्याची प्रमाध देखां है, यह स्थान है। अभिनाय क्योर करवंके स्थानरे है, कर्निय for his improves many क पुरस्कानी कर्युंग क्रांग है र

formal plants, departs ago Will have transferred to the state of the state. Personal di salat with the 1984 from beign and sounds and responsible being much and word has passed बार्ड प्राप्त करने सामी इस सन्त प्राप्तिक for one great with the state from easily followed below and desired probability the department of the same of the same of the पूर्व करते । यसके अन्तर्व जनसङ्गत अस्तरहरू असर्वातकीरे करी वित्रक पश्चक कारनेवर साधान् जानुवेनल नहीं कथारेंगे। फ़िर में ही हुए सब तरंगोंके कंत्यानक साधन क्षेत्रका करायंगे। तत्वश्चात् तुन क्रथ लोग करण सुन्दर कुरुवाची जाराकारी-पूरीका जाना, जर्म निनासक्ति शीवान भनवान् विकासक भारतमानेता अन्तरम बारनेके रिज्ये देजी पार्यसीके साथ राज्य **विका**र करते हैं। क्रिजेसने ! क्हाँ सुन्हें नक् च्यारी अरक्षार्व दिल्लाकी देगा । उस आक्रवीको बेश्समान तुम किर मेरे मास आया. तम मैं सुन्ह चौक्षका करून मलाजैना । उस क्यानसे एक ही अन्तर्म मुक्ति तुन्तर्भ इत्थमें आ जन्मनी जो अनेक जन्मंक संसारककरते हुटकारी दिलानेकाली होती। यह मैंने करोबन सरक्ता 📙 former began the part operate in such a former and transfer arger ( and spays proch) the Probed do not by the way any appropria केल्ड पूज्य एक है।

ner water from parts on north free and the st deplies a trap magnet am ap has been des manyile a manyile भूति प्रकार प्रतिका प्रतिकार करती पात्र करता. करवाँ प्रतिकार राजिनाविको वर्गात के वर्गात्र व

State of 1 Milesper green first day कुरा सम्र कर्मक विकासकार्य एक और report from an entitle than det prost desp No. 10 About the April 1 at all रेक्सकर अन्तर्क अन्तर्कत अन्तर की उपच्छे । वर्षन्त्र्वतक कर व्यवस्थ कार्या विकास कर्मा विकास कर्मा ।



The Total Strengton Selven argue New er कारों के। तर्याने अविधारका ऋषिकोंकी कारक का कर वहा रवर्षाक प्राचीत प्रीता है। स्वान्यानें, कोन्य प्रवान कर भवा । न्यानिक- वहाँ प्राय: अत्यन्त गर्नात्व कार देनवान वृक्ष चित्रका वर्षलकी विकासओसे प्रान्त कृत् है तथा उस कार्ने विकास जीव असुआंकर अकृष्ये स्वान मध्र को संबंध बलके अध्यय है।

# नैमिनारवयमे दीर्वसङ्के अन्तमे मुनियंकि पास वायुरेवताका आगमन, क्ष्मका सत्कार तथा ऋषियोंके पूछनेपर वायुक द्वारा पञ् पाश एवं पशुर्यातका तास्विक विवेचन

कारक अनेक अनुकार प्राचन कारनेकारेंग क्रम तुम्माधारों के क्रांतिक अरोर कार्याचार्यक्रारा महत्त्वान सहर्वियाने का देवारे आहेशजीयते. देवना प्रांचत तथा वितृष्यनीहार विनरोका अत्याकना करने हुए एक भारत् प्रतका धन्दैभाति पुत्रम करक प्रश्नीपका आकारत क्षेत्रस ( क्यू वेहा जब आस्त्र अनुद्वास घलीधील सम्बन्ध किया ? इस कुला एक भारतिकोच्छे कर्तका आक्षपीत्रका व्यानकारी समाप्ति हो जानपर अव कान कहा । तदानसर समय बीतनेवर जव प्रकृत दक्षिकाओं से युक्त कर कर समाप्त इआ, तम अवसजीयते आक्रमते मायुरेश स्वयं **भ**र्ती कथारे । क्रमको आचा देश र्राचेकालिक बङ्गकर अनुहास करनेवाले वे मृति इन्द्रार्थिकी बातको बाद करके अनुपन भूषेका अनुभव करने समे। अने सबने **३८कर आकाराज्या बायुरेक्तको अला**ग किया और उन्हें बैठनेके निन्ने एक श्रेनेका कर। पुआ आसन दिया । मामुदेशल क्स अनुसन्दर बेटे । धुनियोंने उनकी विशिवत कृता की। सहयभार क्ष्म क्षमका ऑबन-पन कारके में क्रायान महात पूछने तरों।

नःप्रयातः साठेल-जाग्रको ! इस महाम् बाध्या अनुहान पूर्व होनेतक तुप सब स्थाप अञ्चलक स्थाप व ? बाल्यका देवसंस्थ

सुनजी करने हैं। सुनीकार रे जब कहते कोई क्षेत्र में नहीं आचा रे नक अनुक्लोग क्या व्हेंग्ना व्हाही है ?



र्भ जन हैकोने नृष्ट्रं बासर से नहीं सहेवाची ? गृष्टे अस्थानावये वृद्धित दिन्ने जब आप स्वयं काई क्रवांक्षण तो नहीं करना थक्ष ? मुखारे चहाँ आ गये तब अक हमारा सब प्रकारने

क्रिक्ट-सङ्घ्या हो है नक्षा प्रकारी अवस्था भी। मन्त्रा था, तथ प्रथमे विद्यालकी प्रातिको लिये। विद्या प्रथान पुरु ? भूर्वकालको प्रकल्पनिकी क्वालक करे। मरमञ्जेने इन सम्बद्धे नहीं मेजा । हम इस जल जनमाने उनलमा किया । देवाचे अवच्छे अन्यकान्धी प्रतीक्ष्य काले हुन् कारण आधने अञ्चलको विका स्थापे किये। पुरुष बरुषाव्यको अञ्च करता है ? इसरी कोई क्रार्चनीयं यस्तु नहीं है।

**ऐक्षपंत्रो संक्षेपले बलाया ।** 

विकास सम्बद्धाः स्टब्स्टर अन्य होती । अन्य पहलेका बुलामा सुनिये । आयो ईक्ट्रॉक्कक प्राप्त केले प्राप्त किया? क्रमार प्रदेश अञ्चलकारके आवारण हो। तक अस्य अञ्चलकार्य प्रक्रातीके विस्त

वानदेशता मोले—कार्विको ! अर्थिको क्रारमान्यस्थात प्रात्मचर्तिने इस प्रारमानसँ- करूपता चाम क्रेसलोशियकस्य सम्बद्धाना कर क्रमा करके इस प्रकार कहा— वर्तीर्थ । उसी वास्त्रमें कार्युक्त प्रदाने 'प्राक्षणो ।' कारोप रूपाने शेष्ट है । ये ही परमा । प्रक्रिकी स्वत्यवरणो अपन्या की । करकी का माराज है। उन्हें सर्कते नहीं अन्य का तीन संबंधाने संसूष्ट हो धवने उनके पिता सम्बन्धाः । प्रक्तिपान् पुरुषः ही उनके स्थानकार्यः देवदेव महेवरने उन्हें इस्तेन दिनाः से दिनाः बीक-जीक वेकल और समझाश है। जीव कुलाएकरकारे पुत्र कर बार्स करके भी जनकी कुराते ही निस्ताते हैं और कर्ण कारकानोंने केंद्र केंद्र कारका कुनि होनार विका कृष्णके ही परकारकार्य अनीर होती है। अस: - सामी बोलने हुए उनके सामने कारियार हुए। क्रमंत्र कुमालकारको जाहा करनेके लिये बेट्रोके अधिवासि सथा सबके पासका किस सुकारोग नैविकारकार्य अञ्चल आयोजन कोबुरका स्वर्धन कार्यक मामग्रीसर्वित करो । दीर्वकालतक क्लोनाले उस बाले अक्राओने उसे प्रमान किया और उन्होंने 👺 स वस्य कारण स्वतंत्र्यको असमध्य करो । अस्य आय वस्य । अस्य वस्तर किन्नुवार्यः बारके अन्तर्वे उन स्वरंकके कृता-प्रकारके बहुर्गस प्रकार सम्बर्ग प्रसाद पूर्वकी शृह्य कार्यकाल कही प्रकारने । उनके मुलसे कहाँ अरमे छने । आक्रम क्लेक्ट क्रिक्टे सुनकर सुने जनानाम होत्या और इंतरी करूकांभागी । इस्तानीने आयुक्तवास्य हाम आह किया था मानि होगी ।' बहाभाग ! ऐसा आनेस देवार - इस्सीओ मैंने सवस्तके बस्को उन्होंके मुस्सी

**म्यान्त्रोने पुष्टा---आवर्षे वह कौन-सा** क्या सकता दिव्य क्योरिक दीर्घकारिक जान जात क्या, को सरवरे भी परत करा बार्लेंड अनुहारकों रहते हो है। असः इसः वर्ष शुन्न है तथा विसर्वे अस्य विद्वार सम्बद्ध

कानुरोकता चारो-महर्विको ! विके वीर्यकारको बालनुहानमें रागे हुए उन पूर्वकालमें पद्म-बाल और बालुपरिका ओ महर्षिकोच्या यह पुरत्तान कुल्यमा सूचकर इस्त अल जिल्हा का, सूच्य साहरेकाले पापुरेकता मन-ही-कर जनम हो सुनियांने पुरूषको इसीने देवी निहा रहानी वाहिये : मिरे कुए मार्ज केंद्र रहे। फिर कर सम्बन्ध अञ्चानले अपन क्षेत्रवालत द:सा आपने ही हर पुर्वानेकर अन्तेर अस्तिआकारी शृद्धिको लिये। होना है। बलावेर विवेदकार नाम हान है। अवारे अन्यवाद प्राथमक सुर्गतु आदि बालुके तीन भेद महत्र करे है—सह ं (प्रकृति), चेलन (जीव) और कर होनीया

हिलाला (परमेक्ट) । प्रची सीनोंको सम्मने पान पुरूष (औन) है। पान से अफारके कावा पञ्च सथा कर्यात करते हैं। अन्तर है—पुरुवकों और काववार्त । पुरुवकोंका कुल अन्य अनी तीन प्रकारको अर. अक्षर आहा पुरत और परकार्यका करा हु का है। माना कर संजोंने असीस मार्थने हैं। अधार ही। मार्च अनादि है और फलना क्यानेन कर कह बद्धा गुना है। क्षर सम्बद्धा है कम कहा। केनेकर अस्ता अन्त है बाला है। कार्यि जन है हुआ अर और अवर बेजेंसे भी के कर्जका नेतर जानाते कुछ समान नहीं है, परकारत है, असेको पति या प्रमुक्ति वाले । स्वापि अक्रान्यक जीवने उसे अपने-आपने है। अकृतिको है शर कहा क्या है। बुश्व कर रसर है। चोन कर्नका विनास बो-लेख्ये डेरिश करता है, यह इस और अधार - लेलबर सम्बन है सरीर । यहां इतिर्म और क्षेत्रेसे किंद्र सम्ब करनेकर नाहा जन्म है। अन्य मारण जनके हार हैं। असितान मान्याच्या ही नेतन अनुस्ति है। पुरस्त करा चरित्राच्यानसे कारण्या हुए सहेवाओ बाजाने अल्बर है। यह और बार्नके हता कुमान्सवने महत्त्वा नाम होता है और Suffeet प्रश्नके साथ सम्बन्ध होता है। अलगा चार हो कारेगर गुरूप निर्मल---सहेब्राकी श्रीक है। जिल्लाम कीय जर हान्सरिक्से और करत जाती किया-मानाचे आकृत है। चेतन जीनाचे आचारितः प्रतिनाचे अधिनाचा प्रश्नेनाची है। राग कारनेवारम अञ्चलका वास है कर योग्य वसूचे सिवे क्रिक्टों अपूर्व कारताल है। असमें मुद्ध हो जानेकर जीवा, पारनेकारत होता है। बारत असमें अवस्थितक स्थाः दिन्य हे जाता है। व्या निश्चार ही होता है और नियमि उसे नियमाना Person 2 t

माना मिना हेतुने आयुक्त नामती है ? अवसि इंटी है और असि असि अस्ता रूप केस मिरश्रांको पुरस्को आकरण प्राप्त होता है। तस्त्रविकास पुरस् उस अकारको है है ? और किस उपको उसका विकास प्रधान और प्रकृति करते हैं। सस्य, एवं और सोला है 🤼

(जीवा) भी ही जवार कहते हैं और जो इन - बारनेवारण है, प्रकृतिको मोरक कहते हैं और शिक्ष की कुछ क्षेत्रीके केरक केंबर हैं। सामा जिसके समान के नामा है। निवा मुस्तानी रक्षत्रेक्टर्व है। अध्यक्षकार की वनरम है, व्यक्तिमें पूछा क्रवंकाची बेलकार वह प्रिम्मका है; असीने कर समानकी समा में तीनों गया प्रकृतिको प्रकट होते हैं; अभिकार उपायरण आहे होता है; क्लेकि विश्वयान सही है। सुका और अलेट हेनुको कार आहे की कारक है। धोलके दिन्ने अंक्रेक्से कारियक कहा गया है, हुएक और किया पना कर्न है इस आकरकों कारण। इसके हेनु समस कार्य हैं सका करता और है। महत्त्वार अक्ष क्रेनेसे वह अववरण कु के कोड़—में मसोचुनके अर्थ है। सार्रिकारी काला है। करना, विका, सर्ग, काल और - वृति कर्माओं से करोबाओं है, सर्मानी वृति विकारि — हुन्तिको कारण आदि कहते हैं। अन्तेश्वरिये क्रान्नेकारी है तथा राजसी नृति कार्यकारका को अनुकेष करता है, जरीका कथाप दिश्तीयों एक्टरेक्टरी है। चौक

निवा गर्दी हैं, उसी प्रकार सरीर आदि व्यक्तः असे हैं। 🐣 परार्थ अलगाने अधिक भित्र गार्टि है। करतु है, कुसरा कीई नहीं ।

सामुकी सामाधिक निर्मात पर्छा है ?

भात महर्षिके कारकी मानाने किन्सी हेनुकी क्यान्पर्वत बाहुन फिताने ही प्रतीन तक हो गया और

At to being a fertaged for agant far was bord as each of the eventuance of a bin bangan provide a bank and a bin a मन्त्रजाहै, योग भूत, नाम झानेन्ययों, नाम- हा माहित है ! सन्दर्भ मृद्धि, इन्त्रिय और क्रथंनिको सक्त प्रचान (बिल), भ्रह्मन्त्र जरीरको शस्त्रा नहें बानने, क्योंक स्रृति (बृद्धि), अवंतरत और मन—ये कर (बृद्धिक क्रत) अर्तनवर्ग है तथा सर्ने अन्त-बराय—संस विश्वका जीवीस तथा सन्दर्भ शरीरका एक संस्थ अनुभव गाउँ होते हैं : इस प्रकार संक्षेत्रमें ही किकार्स्सिक होता । इसीनियों केंद्र और केंग्र-सीमें अन्यान्तः (अकृति) यहां वर्णान किन्तिः गर्वा । अस्त्रात्राक्ष्ये कृत्यंनुपूतं विपर्वविक्यं करण्यानी बारश्चावामान्त्रे ।इनेवर ही इसे अन्तव्य कर्युरे व्यापूर्ण क्षेत्र वसावीर्थ व्यापक गाम 🛊 और प्रशेर आर्टिके क्याने जब 👊 अन्तर्यानी बळा जन्त है। यह न नी है, न कार्याक्रमानके जात होता है, तथ उसकी पुरुष है और व वर्षमध्य ही है। व उसक 'मानक अंक्रा हाती है ~र्टामा हाती तरह. चैसे है. अ अगल-मानलमें है, अ नीचे है और म कारकावासाचे किल इत्यार विसे इसे किसी प्रसार शिक्षेत्रमें। यह सन्दर्भ सम 'विष्ट्री' करने 🛊 वाहे करपांचाकार्य 'पट' हारोशेने अनिनाम, निरम्कार हवे अभिनामी आदि नाम धारक कर रोजी है। प्रीते यह प्राचने श्विम है। हानी पुरुष निर्मार विचार अर्थाप् कार्य मृत्यिका आदि कार्यक्रमे आधिकः कार्यन्ते कार आधारकाक्या काकारकार कार

्यून्त्रवार को यह सरीर यका गया है, इस्तनिये एकमात्र अन्यन्त्र ही संतर्गः, इन्तमे बक्तार असूद्ध, पंतर्थीन, यू.सम्ब कराने केनको आचरा पूर्व प्रार्थित तथा घोष्यः आंग अस्तिया युग्यमे काई मध्तु नहीं है । प्रारीप ही सब विपत्तिबोच्या मूल ब्यारक है। इससे र्धान्तान एक — प्रची ! वृद्धि, इनियर वृत्त हुआ, यून्य अवने कार्यके अनुसार असेर अरीरमे व्यन्तिमा किसी आगरा शक्क सुन्ती, यु:स्ती और मुक्ष होता है। जैसे कशसे मीचा इका संग अपूर क्रमक करना है, उसी प्रश्यान आहारको आहारिकत सुआर कर्णकारी कंतरका मृद्धि, इतिक और कर्ज कृत्य प्रतिस्का जन्म क्या है। वे प्रतिर प्रतिनमें मार्थक्क अक्टूब है। आया कलक. अध्यक द लोके आलक क्रमें जाने है। कोई क्टार्च निक्षण ही कियामस्य है; परन्तुः इंगकी मृत्यु अनिवार्च इंग्ली है। कुनकारणं

<sup>•</sup> न में की व क्यांन नेव वापि त्यूयक. नेवाची जाने विकंक च जवारवार पूरवान ४ अराजित अभीष् जर्मन् निरामुसम्बद्धाः र सदा विद्वारीत सः प्रश्नो का अस्तिकार्धानान् । (知·黄·明·赤·黄·赤·4) xc xc)

**ब**र्च्यार्टिन सेकं पुरस्का तर पान् अस्तुहरूवश दृश्कापूर्व व न रिकास । किया बीनभूतन प्राथमित असून सुन्दे , या च पूर्वत असीन कीन करीना (衛子學 哪 衛 愛 衛 与(4)(-4)()

मनिव्यक्तरूपे सहस्रों करीर आनेवाले हैं. वे देखे लिये मिल जाते हैं और विस्कार किर सब आ-अस्कर कव जीर्ण-शीर्ण हो जाते हैं, जिल्लाह जाते हैं। इसी प्रकार प्राणिकीका यह

सम पूरूप करों कोड देता है। कोई भी समाराम भी संयोग कियोगरी पूर्ण है। बीवास्त्र किसी सी प्रारीएमें अनन कात्माकः ब्रह्मजीसे लेकर स्थाना प्राणियोंतक सभी रहनेका अवसर नहीं पाना । वहाँ कियों पूत्रों और पत्रा को गये हैं । इस हानी पत्राओं के और कम्-कान्यवॉस को मिलन होता है। यह जिसे ही यह दहान वा दर्शन प्राप्त कहा गया पश्चिमको नार्गने थिले इह दूसरे पश्चिमोक 🛊 । यह जीन प्रशामें नैयता और सुल-१ स मधानमके ही समान है : जैसे महासागरने जोगता है, इसलिने 'पार' कहनाला है । यह एक काह कहींसे और दूसरा काह कहींसे इंग्रस्कों लोलाका साधन-पार है ऐसा जानी बहुना आगा है, वे दोनो कांध्र कहीं भोड़ी बहाया काले हैं।

#### महेश्वरकी महताका प्रतिपादन

कायुरेवात कारते हैं—बहाविको । इस वाति या महेश्वर ही व्यक्तात्यक जनगरका अनन्त रामगीय मुजीका आवश कहा गया। सन्तन्ती कुहानेवाले हैं। घोलर, घोला और अलोहन है : प्रचान वरपाणु आदि जिसने भी जादेव विद्यमान रहते हैं, दूसरा कोई नहीं कर तत्व है, इन सकता कर्ता वह पति ही। होता । वे ही इस जानाकी सृष्टि करके इसकी है—बह बात अर्थ संपन्नमें भार आती है। उक्षा करते हैं और अन्तमें सबका संतर कर किसी भृद्धियान् का केरन कारणके विना इव - डानने हैं । उनके एक और नेत्र हैं, एक और कह तत्त्वोंका निर्माण कैसे सम्बन्ध है। पश्च, जुला है, सब ओर मुजाई है और एक ओर पाल और पतिका जो बास्तवमें पृथक - बरण है। वे ही सबसे पहले देवताओं वे प्रवाद स्वरूप है, उसे जानकर ही अञ्चलेका । इस्ताजीको रूपक करते हैं । भूति कड़की है पुरुष बोजिसे पुरु होता है। अर और कि 'बदरेक सबसे बंह महान ऋषि हैं। मैं

विकास निर्माण करनेवाच्य कोई पति है, ओ. भरश-धोचन करते हैं। वे ही अनत्को 🖁 । यही यहओको यारासे एक करनेवाला है।ख—वे तीन ही तब जाननेवीमा है। विज है। उसके जिल संस्तारकी सुद्धि कैसे हो युग्योंके लिये इनसे फिल सुमरी कोई यस्त् सकती है: क्योंकि क्या अज्ञानी और याज - अपनेयोग्य नहीं है। सहिके आरम्भनें एक ही अक्षर—ये क्षेत्रों एक-कुररेसे संयुक्त होने हैं। इस भवान अमृतस्थान ऑबनासी पुरूष

नैकास्य भारतला नर्ड अन्तरमी भारतीन करवांचान । यांच साम्य १९४४ ८८ ५५ ॥ जन्मचि मेना कालं में कार्य में समेचालां महोदानी। समेला से व्यक्तियाती तदाद मूलस्थानामा अ (विभ पर कार संर क् रहेर ५ - ७ ५९

महान् हैं। वे अधिनादी मोधर इस जीवशी है। बहें आवकर ही कुल परवानव्यव इदय-गुप्ताने निकास क्राने हैं। 🕆

युक्त (सरोर) कर क्राक्टक रोकर रहते हैं। विद्या और अविद्यार दोनी गुड़कांकने दिवस

pat anggadinar kanad fila 1910 nagnada kan banana la 6 000 kanadan padara umar ral pave blug मार्गकाको जानता है। इनकी अञ्चलानि अन्तेते एक ता उस वृक्ष्मा कर्मका फलीका सुर्वके समान है। से प्रभु अज्ञानान्यकाराचे एकद ते लेकर क्वाचार करना है, बिरह् को विकासकार है। 🥈 इन परमान्यासे परे- कुरण उस कुक्षकं कलका क्रमांग न करनी कुमरी कोई बच्च नहीं है । इससे अस्पन्त सुक्ष्य । हुआ केवल संस्तर गरण है । ( जीकाक इस और इनमें अधिक नावन् भी मुख्य नहीं है। बुक्षके प्रति आसन्तिय हुआ हुआ है, क्या इनके यह सरस जगद परिवृत्ते हैं । इनके सक - अर्दात होकर प्रकेश कशत गृहत है । का जब और दार्थ पेर, नेत्रे, मनवक, मुख और काम कामी भागककृषाचे भारतकृष्टिल प्राप 🖁 । ये लंबको सम्बन्ध काम काने स्थित हैं ... कारपांच्य परश्चपद्धा और कानी पश्चिक में जन्दर्भ इन्तियोके विषयोको जाननेवाले. का माशास्त्रार कर सेन्स है, तब प्रोकर्राहन हैं. परंतु कालवर्ग कब इन्द्रियांसे गाँउन हैं। हो सुन्ती हो जाना है। हन्द्र, बड़ा फ़र्यु तका सम्बद्ध रक्षणी, सरसकः, प्ररामदाना और कृत वर्गमान और भविष्य सम्पूर्ण विश्वकरे सुक्द है। वे नेतके किया भी देखते हैं और । यह पाधावी रकत है ओर बादाले हैं। इसकें कानके किरा भी सुनने हैं. में सबको जानते. प्रसिद्ध क्षेत्रत रास्त्र है। प्रकृतिकों ही मरक 🕯 कित् इनको पूर्वालयसे जाननेवातम काई। सथकान वर्गहच और व्यंचर है का शायानी मही है। इन्हें परान पुरस्त करते हैं। में अनुने 🏗। ६ में विश्वमध्ये सहेश्वर 🖟 परंग हैका। भी जारपण अन् और पहान्य भी धरम चरमान्य 🛊 जा सम्बक्ते इत्रथमे विसन्त्रयाय अवृत्यका अनुस्त्रम करना है। प्रद्राप्ते भी एक साथ गरनेवाले से पक्षी एक हैं। लेख, अर्थाल एवं ऑवराली धापालाने

विकासिका को गहलिंकि है अहै: । वेदकान पूर्ण वटनवर्ष पूजन अस्तिवर्ण कात सरमार्थको ४५५ ॥ (84-45 1 5 + 4 4 + 4 + 4 + 5)

र अनीम-परिचयाने व अनीमां प्रविद्धिभाष्यकः । अर्थातः भूमियोजनीकाः अर्थायानुस्य निर्हारः रक्षेत्रपरेवर्कातेन । सर्वायः प्रभुतेताते विकास अरम सुप्रदेश स.व्याप्ताका अध्यक्ष्मिक वार्यन्त्रवाणीर्थि भूगोरित छ। उसमै भूगि च मेस्वस्य एकारः पृथ्य यात्र ॥ वर्गा प्रत्यक्षकाच्याः मृत्यक्षे निर्मात्तवार्थिः अस्तेतवः वर्गकाः ॥ (物學術的學術系 ?t—tx)

<sup>🕆</sup> ही भूगर्गी म सन्तरी भवान सुक्षवर्गमध्ये । क्यो द्वेष निरम्त स्वयु वरोजनक्षर प्रयानक्षर ४ (शिष्ट पुरु मार्ग रीट पुरु मोर्ग स् ३०)

<sup>🖁</sup> बन्दरित यक्तः अभागो नजूदी भदयमेत च भाषा निर्म सुन-प्रतिमाणाहाँ प्रायक्ष या । याको नु क्रमंत्री विकास्त्राका मु क्रिकेशस न ( an in an an in in an el 36-43)

कारत रहता है और अधिर अपने बोकारत निवार अस्तुओं विवारी अस्त है जा ईवारीके की पान मान दिला गर्ना है को ६० केन्द्र निवार और अलंबर नेपालकार्य, भी पान देवना स्था mains. Pers. - territorio fin il merch. et fine estecuti per mant et mert fin सार्वभूत क्षारे प्रत्यकृति प्राथमित पूर्व अतीर क्षार्थित क्षार्थित कार्य प्रति प्रतिकार समा weit it is

विकारण अनेता, विकारणीयार पार्च सरकार्य, है उसेर प्रकारणी कामान पूर्व सारम्याना specific that it is never their problem and other its never side at a sensing problem. है। के सकती क्रमीना प्राप्त होना की अहर क्रियाना क्रमीनाने प्राप्त प्राप्ताना the marks & might story breakly. Both morning to market storyment कारका केवाराज्ञास की केवार और संस्कृत जानकर जान सम्पूर्ण करते (कांपनी) से कारमंद्र किन्तु पुजर्शन है। अन्तर इत्यान सुद्ध क्ष कारत है। व प्रानृत्त विश्वास साम foregang an arrigard) an extens with the at least macrost by कारण है। को काम अर्थारण परे, सिननो जब अस्तरकारण, काराचेर भी प्रश्ना, संस्कृत दिस्स क्रमान क्रमा क्रमार क्रमा है को भागक न्यान क्रमान क्रमान क्रमान

है। विकास करिया अञ्चलका है कही करिया प्रात्मक परमां, बेराक मोरानेंद्र साली नाह अभिनुष्टाना स्वापन ग्रामा है, से मानून नाम स्वीपनेत को काम पाँग है। वह मुक्तनेत्राणी पुरंतकार्यका एक एवं प्रकार प्रत्ये प्रत्ये प्रत्ये वाच्ये वी है प्रत्ये वाच्ये और present reserv purps foreign men bet until setting all gar prompt men all विद्रार अनुसारी संस्तार स्थानके, सामन्त्री अनेनात्रों, विश्वारती हैना । प्राप्त, नाम अर्थन कि सामन्त्री कारों प्रांत्या कर की है कक एक उनकी सामानिक बरावर्गित केराने करत क्षेत्रिकारण प्रमाने पूर्वको रक्षा चार्या प्रकारको सूनी पत्नी है। पत्नी क्ष्मिकोने प्रस क्रमान्त्र अभिनेताः कार्यः है। केर्सः पूर्णः सामृतं क्रमानं विश्ववदे त्यापः सुद्धि । अन्यतः व स्तेत्रं parties to the contract and the second parties of the contract Provided untriger meit unt bei ift. Confect untri fil im mein ableifelt homes der fine auch gemein de warfen, daven an ann de gente andrer ich bie क्षानंत्रक अन्तर्भ के कारण कारणका पूर्णी अन्तर व काई अन्तरमा है न अन्त है, न and नवांका विकास करते हैं। एक और जन्म करते करते के हैं। एक की हैं क्षांत्रक कार्यने प्राप्त क्षेत्रकान्य अवकारीका अवकार्त किया विकास कार्यन मुक्ताना कार्ड पर अवस्था प्राथमान्त्री प्राथमित और मेहरा प्राथम है। यहि एक पूर्वपार प्राथमान्त्री और distant married from the triving making statem \$1 mg ton spirite street before the text transferred all toler were given resolution for the congraft & 16 metres, arresport merris best. Life befor b. og bid & und f. bebuit ment bit if nicht wer gegit wurdt gir finneam febent gement Greet endmen by the finding first the gland and special at the second state is the way it accomplished श्वरणमें जाता है। 🍍

ब्रह्मजीके मुखसे इस ज्ञानको पाया वा । जो - तंने हैं ।

भाषी, सबस्य गुणांके इतस्यक तथा संसार- अम-दमसे रहित हो, उसे इस धरम उत्तम सन्धानसे पूजुरनेवारहे 🖐 । जिन परान्देवने ज्ञानका उपदेश नहीं देना साहिये । जो अपना सबसे पहले बहाजीको उत्पन्न किया और धुत्र सटाचारी तक शिव्ध न हो, उसे भी नहीं स्वयं उन्हें बेदरंका ज्ञान दिया, अपने देना चाहिये। जिनकी परमदेश परमेश्वरमें स्वरूपधिवयक बुद्धिको प्रसन्न (विकसित) परम भक्ति है, जैसे परमेश्वरमें है, वैसे ही कारनेवाले जन परचेश्वर जिस्तको जानकार में। गुरुने भी है अस महात्मा पुरुवके इदयमें ही इस संसार-जन्मनसे कुटनेके लिथे उनको ये बताये हुए सस्यवय अर्थ प्रकादिक होते हैं। अत संक्ष्यसे यह सिद्धानकी बात बड़ बेदाना प्रात्कका परम गोमनीय सुनो। धगवान दिव प्रकृति और पुरुवसे परे शान है; पूर्वकरूपने पूछे इसका स्परंत हैं। वे ही स्विकारूमें जगरको स्वते और किया गया था। मैंने तहे भारी भीभाग्यसे संहारकारूमें पुनः सबक्के अस्पसाद कर (अस्याय ६)

蓉

<sup>्</sup> एरमंबर । सर्वीदत् विमुणाधीको वहा स्थापन् परान्य ॥ पर्वस्थात्राहरूलः 刊 64 ते विकासम्बद्धकं भवातिकः अचर्यातम् नेवदेकं जगापुर्व स्वीनकामसूत्रासके ॥ बारमर्दिभिः परी यसमन् प्रयक्तः पोरवर्षने धार्मपरी पासपुर्द प्रदेशका विभाषाचे च ॥ सर्वेश्वराणी क्यां महश्चर ते देखनामां धरमे च देखतम् । पत्ति फर्नालं ५१३६ मरानाईदान देखे म्हानेन्येन्यरम् ॥ तस्थ निवाते कार्यं द्वारणं चं व निवानं ४ तत्सम्येऽध्यिकश्चरंत वर्षयंकरणे कृत्यमे॥ पराण विश्वपक्ष प्रांच्य सूनी स्थानदेशको श्रृपा श्रुप वाले क्रिया नेप प्राच्यो विश्वपिट कृतमा । न सन्धारित परिः गर्देशसेच निर्देश न केस्तित कारण कारणान्यं न पर संस्थाधिकधिय ॥ म चाह्य अभिक्त कक्षिण य सम्य कुतहर ने <u>् जन्महेनशस्तद्वसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धाः ॥</u> 🖬 एकः सर्वभृतेषु गुर्वः च्याप्रसः विश्वतः सर्वभृतानसम्ब च भ्रमाध्ययः स कृष्णने ॥ सर्वपृत्तप्रकासम् रहश्ये चेता व निर्मुण एको क्यों निष्क्रियाण सहये विकासमानाम् अ निन्यानयपाले निव्यक्षतमानं म वेतमः। एको बहुनं चालपः कामजेकः प्रयम्पति ॥ प्रोत्काकेमाधिकारचे पर्यु कम्पन्ने जनसे जीतम । जातम देवे पर्युः पारी, सर्वेरेन निमृत्यने ॥ विश्वकृद्धः विश्वविदः स्वाक्यमेनिकः कारककृद्युणी प्रथमः विकासमितिग्रेकः **मा**क्को क्रिक्**षे पूर्व केटाक्षेणांद्दारसम्बद्ध् यो देवस्तमत्रं कृत्या स्वत्मार्वकारमञ्जू** ॥ मृत्रभूरताल् संस्तरम् प्रकारं शालाः शिवस् (ति पुन्तिः मेर पूर्णाः १५५—५८%) 🕇 पहल 🚓 पुगः प्रक्षिप्रयेक्षा हेवा साथा सुधै तस्येते व्यक्तिता द्वार्चाः प्रवतप्रास्त स्वतस्य ॥ (हिल्पुर मार्थ संस्पूर परि ६ ७५)

#### <u>\$40</u> PROCES | 4 PROCESS | 4 P \*\*\*\*\*\* हाहाजीकी पुनर्श, उनके पुन्तसे स्टब्टका प्राकटन, सप्राज हुए ब्रह्माजीके हारा आठ नामोमे पश्चरकी स्नृति तवा न्द्रकी आज्ञामे जहान्त्रारा सृष्टि ग्वना

हैंग्यून राध्य नहीं उपरिच्य करीन प्रत्येक प्याप ... अक्षत्रका गीतमें को सम्युर्ण गोजायी मेक्सपार. **९५**नाने कान व्याप्ते प्रमुक्तानीचे कांचा दिल्लाका लगा प्रका संनामकी स्थिति निर्मे भागमन्त्रोको अन्तर विकार, जो उनके ही प्रवय करो।" कार्याचे प्रकार विद्यात । पारणेकारीये अधारे प्रया पाराकान् अस्य नाराम कराये प्रकार हुए है 🤊 महत्त्वता त्याच्या हरकारीय कहा — 'प्रको

which are the rise through the region कीर गर्मकार अनुष्या कार्यके. उनके सामग्रे महत्वा अन्तर्भ काव सुनवराजक

महाराज बारावादेश्य क्षेत्रम क्षात्राव्यक्ते मुक्तनोत्रोत्रकी मुख्य और है। अन्य सुन

क्षामक, सम्मान निवास जनास्य पान् और जाने और दोड़ने नन । तेथे और सैंडनेंस क्षा-अकृत्यार । यो अन्य क्षा-अन्य पोर्टी, जोन्यरान: अग्रारक प्रस्तात सम्ब (स्था पुरुत ) जो स्था है के क्रोर इंग्लंब्रेयमे गीवर से र इन बावाद पन , रिश्वाम ही प्राप्त है और औ प्राप्त है, मे **ईशन्त्रः विकास का प्रकार का वार्य का इवर्यन्त्रों। प्रशासा वह वे १ गणकार प्रहादन व्यवस्था** इन्हों ने सुर्वित्रकारको हुन्छ। नहीं को । सुर्वित्ये । दुन्ध कारक वर्ष हुए हैं करा करवेड्री प्रक्रात्रकों को हैंगरम क्रो मनमा अर्थिद महास्था जान करने राजे. पूर्व प्रत्या द्वारा दिशा र प्रश्लावनिके क्रारीरमें स्था प्रकारतीये पुत्र सुर्वाहको प्रकारते वाही प्रकारक गरिद आकेवन अर्थावनक सुरव मारी स्थान भी र प्राप्त प्रकार है पेकारणाक प्राप्ताना है जिस्स प्राप्त । वर्ग विकास स्था अवस्था करनेकर भी अब कोई काल न करा। सहारकीय यह अवस्था करा करी - उत्तर सब अन्तर करने द क कुना । उस द काले उत्तरत सामन करनेकाले अन्यूनुत सहस्रात कारण प्रवाद करत र करेशको आसिक्ष होनेपर , जिल्लेख १ हारे कर १ हमे कर १ वेस नृष्टारे प्रारम्भाके कर्ज नक्ते अनुवारे केंद्र भिन्ने अन्याको मृत्य प्रीवन प्रदान विका है, उस राजी। जब अवस्थित्वाचाने कुर कर जनक शुरूको करते । व्यक्तने सूचे हुए वस्त्रान्तवी हर अवोगे प्रथम हर प्रथ कर पूर्ण करनेको । पार्टिन स्थान-प्रथम प्रथमको क्षेत्रक ( प्रयासीन हेकका बहुतर्वाचे अपनी विकासी। जा अकृतमा सम्बन्धे कारण सुन्दर नेब्बहार क्रमण कांच्य और पोर्टन कारण वर्षे केन्न औरने प्यापनम् हाम्ब्री और न्यान हाम्ब्री कुमार्ग ३४ गामी। आकार आदिष्ट हुए प्राप्त प्रधानकी गाउ गीप आसे थे। अस क्रमानीने पुर्वित प्रभार अपने क्रम काथ। अग्रामीने क्षेत्री प्राप्त मोद्द शक्ष्युक नागीर दिये। तम प्रान्तक मान्ये प्रान्यान् कालोक्षत् प्राप्ते कहा प्राप्ते । अस मीनानीतित यह अनुसम कृत्यात्रास्त्र प्रकार हार्शनकालो का सम्बद्धे आकृत सहार यह रहे कारनेकी निर्म कारानीको जुन्ममें बार्व केवार है। असर कारानुके असम करेन हैं ? अर हुए । इस अपन्यंत्रपर प्रभूप अवसंख्ये प्यापक अध्युप्ते प्रत्युप्तक व्यवस्थित है, क्षेत्र के 🕸

<u>Beiwaust pangaparamannus prangant filpen pun</u>erpensen<del>as pasapatan telahan kanas kata ta</del> बोले—'देश 🛚 शुर्चे हात होना कारिये कि मैं । हिरवको मेर नगरकार है । 🔭 सहि करे।'

विकासके आठ नामेद्वारा परनेश्वर शिक्यतः करें और सर्व श्री प्रशासी सृष्टि करें ।' स्तवन किया ।

कतदेवजीको नमस्वर है। इस प्रकार आठ अक्राजीने देवताओं, असुरों, वितरी और

करकारलाँग्ररी ब्रह्माजीका रूप्त्रं करते हुए चूर्ति और आद जानकाले आव धनवान्

परपाला है और इस समय तुन्हार पुत्र 💢 इस प्रकार क्रिश्वनाम महावेषजीवरी श्रीकर प्रकट हुआ है। ये व्यं व्याना का है, सुनिः करके लोकपितामहः प्रदाने तुन्हारी सुरक्षाके लिये यहाँ आये हैं t अतः जनायपूर्वकः उनसे जार्मना महे---'मूत, तुम मेरे अनुपहसे इस तील मुच्छीको भक्तिया और वर्गपानके हवायी गेरै कुत्र स्थापकर कर्ण क्लो और पूर्ववत् प्रवाकी भगधान् महेकर ! कावनासन ! अस्य सुष्टिके लिये मेरे घरीनसे उत्पन्न हुए हैं: भगवान् जिलके ऐसा कहनेपर इसलिये जगतानो ! इस महान् कार्यमे ब्रह्मजीके, मनमें कही जलावल हुई। यन संश्वत हुए मुद्ध ब्रह्माकी आप सर्थन सहस्यक

क्याजीके इस प्रकार प्रत्यंना करनेपर नोले---भगवन् ! सह ! कल्पाणकारी, विपृत्यप्रक स्वदेवने विकृत आवका तेज असंस्थ सूर्याके सम्मन अन्त अस्ता' काकार कनकी बात नाम हो। 🛊 । आपको नवस्कारं है। रसरवसम् और । वदनवार प्रसन्न हुए महावेकनीका अधिनन्दव करण्या विश्वहन्तरे आप प्रवदेवताको करके सृष्टिके लिये अनकी आहा पाकर नमस्त्रार है ! करों और सुर्शय (कामभेन्) । बनकान आगने अन्यान्य क्रमाओंकी सुद्धि ने दोन्हें आपके एकस्य हैं। अस्य पृथ्वी- आरब्ध वर्ष । उन्होंने अपने बनसे ही नरीचि, कारकारी प्रार्थको नामकार है। स्वर्धमण मृतु, अङ्गिरा, पुरास्त्र, पुराह, कर्नु, असि कामुख्यवाले आवको नमस्वार है। अन्य ही। और बसिष्टकी सृष्टि की। ये सब बहाजीके बसुरुपवारी इंग्र हैं। आपको नवस्कार है। पुत्र कई नवे हैं। धर्म, संकल्प और सरके अस्त्रन्त नेप्रस्ती अफ्रिका अन्य पञ्चर्यातको साम्र इक्को संख्या बारह होती है। ये सम क्यान्यसः है। ऋष्ट्रत्यात्रसे युक्त पुराने तृहस्थ है। त्यानवाँ सहित इनके बाव्ह आवारप्रामप्यानि आव वीन्यदेवको नमकार दिव्य जेस कहे गर्व हैं। को अनत्वान, है। स्वाक्तवाले वजनानपूर्ति आपयोः क्षित्रवान् तका पहर्वियोगे अलंबुल हैं। क्यस्थार 🖟। सोमक्तपं आपे अभूतपूर्ति तत्पन्नास्, जलपर स्थित हुन् रुद्रसम्बर

शिक्षण्यात्वः

महाने भारतम् ५% ध्वरकरामितरेकाने । यसे भारतम देखार रासायान्युपपरामे ॥ **१र्थाव शितिरूपार नन्द्रेस्ट्रायचे नम**ादितक वसने दुन्ति नेनः स्वर्शन**का**रमे ॥ **ब**ार्क करने हैं। पानवस्थानिकाय बीमाय कामकपान इस्ट्रमजाय है की 11

**प्रकार प्रश्रास कार्यासम्बद्ध गणः । । जिल्लाम क्रोक्टर समस्याम् सम्बद्धाः ।** 

<sup>(</sup>即 宇宙· 松 宇 衛· t3 | xt-106)

केम्प्रातकोच्यो, कोन्युके विवासेच्यो, कारिके अन्युक्त थे, पुरा:-पुरा: कृषि होनेका वर्षाने अंग्रेड गुक्तरवाको संबास अध्य हुन्, जो सन्। असिलारी मुक्त नृतु-व्यक्तेर, वर्ग-व्यवर्ग सभा रजीनुमानी अध्यक्षा होती है। में सामने क्योंकि स्थाननी जातकांक अनुसार कर्त है कियारों और क्लामन् होने हैं। साँध, पक्ष, 'जबे अपने राजाे हैं। कारण हुन्। उनके व्यक्तवाली वाली हुन्। विकास, जून और प्रतीर आदिने विविधाल कार कर्मान अवस्था ( काम्या ) वर्गामानेका । एवं कार्मानामे पृथ्वि को है । वर विस्तानामे क्षाच हुआ । क्षेत्रक क्षाप्त और क्षांच्याच्या व्यापके अस्त्यामें हेक्स अस्ति अधिनारीते क्रभी, करण, जीरानाय, जुन, डीट, क्रकर, वर्णनके अनुसार ही निक्रित किया। कानी अन्यत् हुन् । रेप्पानिकारित ओवरितनी । भी क्वीने बेटीने अनुसार ही विशिष्ट विन्ते । अक्रान्त्रीके पूर्ववर्ती मुख्ये कावती कव, स्वर्तात अधिनांको ने ही साथ और वर्त ब्राह्मेंच, विकृत प्रतेष, राजवार प्रतार प्रथा विके, को पूर्वकारणों अने असा थे। विका कार्योत हुई। क्योंने कारने पश्चिम सुराते भी काफे पूर्वभाव ही दृष्टिचेया होते हैं। इस काम और अभिनाम कामना कामनी असार निर्मित्र अञ्चलेने असार सुर्व हैं। महात्मे रेन्सर अनुहुन्कृत्य, और वैराज अल्पक कृत्यका अक्रांतिन, उच्च और उक्कांने निव्यत, नीत्नी, अव्युक्तिक हुत्रता । अन्येत अनुरोधी और भी भर्ततो सच्च सन्यूतिके आर्थनूता और भार्ति-महा, विकास, मध्यरी, अस्त्रसाओके मन्त्रमेंचे मुस्तिया है। इसीको सहस्राधिक कानुसार, क्यूबा, ऑस्टर, स्थाप, पर्धा, प्यु. 🗪 वा प्राम्प्य करते हैं।

चतुर्कोची पृष्टि करनेका कियार दिल्ला। मृत और सर्व आदि समूर्व निवर एवं प्रकृतनीने कृतिके हैंग्ये सम्मानिक है असी. अनिन्य स्थापन प्रकृत प्राप्तनके नकत की । विरास्त्री कुमान विरास । सरमक्षात् सुराते अन्तेनी विराहेने वेले-वेले कर्त पूर्व करनेने क्रमाने भागके अञ्चलेको सक्त प्रथमनिक्त किर क्रवीं क्रमीको अवस्था । जस समय वे (लिक्षु)के का अपूर्णकों अन्यत विकार । अवन्तरे पूर्व आवनाके प्राचित प्रोचार विका-भूरको जानुक सके हैं। अने संबेत्तन और साथ और विश्वा सर्वको अन्यके हैं:

क्षा और मन्त्रर्थ में भी अक्षरनीनेंद्र अञ्चाने । इस अन्तर्भ विश्वसाने ही सार्थ हरिएनीनेंद्र क्रान्यांको प्रयोग हो। क्यों केरण थाए, जाय, तार्थ तथा सार्थ-विस्तारको वैयोगा महूं करते कुन कर वर्षणांको अन्यन्तः अधियोधे गार्च तथा जैनिया-सामा गार्च और फल-फुलेंका प्रशासन पूरता। अन्तरी पत कारीत प्रोतेन्य अन्तरमा प्रकार अस्तिकोना मानक पहली कार्नात हुई। कार्क अन्तर नियानिक सन्तुओंकी हुनः पुनः इतिया पुरस्को प्रमुपेर, सितुन् इन्य, प्रकारक अस्तेवर अस्ते किए और नागरना सार्थि क्रोच,क्राल्य और क्या नानक पत्नके पूर्वमा रहते हैं, इसी प्रचार कुरादि कारावे कार्यान्, कार्यो क्रम, सहरक संस्थ,बैस्सम प्रमार सम्बन्ध अक्रमीनी संस्थापृष्टि उन्होंने विभवा । अनके कारकार्ति कुरस्ते एकविक विशेषकर्वना सब कुछ अकृतिका विभार है। क्रोल, अव्यक्तिया, अनुरोधीन मानवः वयः, यह प्रकृत काल, क्रमूल और वृत्तिकी प्रकारी बहुत-में कोटे-भद्रे जानी जनत हुए। क्योंने अस्तिके स्वर्णाय नगरों भूवे समृद्धिसमध्ये

विकास है। यह समारत अस्ताव अस्ति कारण और कृतेयाँ के विकास करे अनुसन्तर रिवत है। मुद्धि प्रस्का तथा और अधिनायकार नांचर हो एक धूनांक winder \$1 manager growth which \$1 \$1 that through parts werest approximate ह सामाहे पार अन्तर है जात यह सामून्त है सन्दर्भ बंजीका प्रमुखीय हुआ है। क्रांके क्रीक्का स्थान है। प्रकृतकार

का प्राप्तकारों अन्तरक एवं सर्वत प्राप्त क्षार क्षारकों जनका जनक जनका जनका अन्तरकारकारी चीताहे जनाइ कुने ईश्वरके अपन और कुन्नीका क्रमके के बनान है। मै करी-नहीं प्राप्तिकों है। प्रतिकार जीवरण निर्माण है। उनके मुख्या अध्यान प्रकार हुए विकास प्रकृति प्रत्येक देशकित कर है । यहाँ और । प्रारंशित यह है, यहंग आधार वेक्स और वैतरने क्रमानी प्रमाण स्थाप पुरूष है। इसमें हुए। और । हुए प्रमाण हम है। इस प्रमाण प्रमाण असूनिये

( SPRING +- \$1)

## भगवान व्यक्ते प्रदानांक मुन्तसे अकट होनेका रहता, न्यक व्यवस्थित स्वकथका वर्णन, इनके द्वारा महत्त्वगंकी सुद्धि तथा ब्रह्माओंके रोकनेसे उनका सृष्टिसे विरत होना

प्रमुख्ये जुलको सम्बन्धा पहरेकको सूत्र और विकासन कृतन है अन सूत्र पर more than the part through the color of the color of the colors to the colors than the colors मानेकुरके रहान में संभी कहा ही रहते हैं दिला दिला करना हुए। और विम्लूकी करना men t women much spream delt it ereignet mine alle medt select समा है।

क्रमें क्षेत्रे- क्षेत्रों है अपने कर्तृत्व । कर्तृत्वन क्षेत्र । क्षा स्व है। को कारणकारणो कृतिक क्षेत्रत हुन्छ। पूर्वकारणो विकास स्वातीय सम्बद्ध नही विरुद्ध और अधिनाहित प्रयान कांग्रन्थ क्रम रहा था। क्रम्ब आयो विनानकी में कर बार कुरूर है। किसे बहुत और किस्तु पहुलों को एक बाहा का, बार्ट में सूर्य स्थानं प्रमानं व्याप है। जिल्लानं कार्यानं अवस्थानं । केर्र व्याप अन्य कृत और विकर Replacify opinion has the famous which all has no favor you see § : अपने अर्थन के प्रवाद विकास पर जो प्रथा गया। अपने विकास अर्थन और ना --- मेनी के पंजरवास्तर ही एक क्षेत्रोंक, ब्रोट्स्क्रियार निर्माद करकार्यके 📑 । ये हार्यक करवार जनस्की मृद्धि कार्यक है, के व्यवंत्रक पुरस्क कृत्य भारताने यह और संक्रान्य क्ष्म है और स्वकृत्य व्यवस्थ Appropriately property up that all risk 7. proof up & 1 post une beget formers & 1 पान प्रतिके की, पात तथा अंगर कीया कीया अधिवित्र हो तथा उनके पानी करकी नामर्थ milet ; wrong flook, was result at \$1 printed flow milet? \$ \$2 prove markle firth goald provid migh abstract after market forgon forms may प्रकारको सुद्धिकार्यमे, विकासको रक्षान्तर्यमे मारकारानी प्राप्तान विकास भी का एक अपनी रोजाने रही पाने हैं तथा असमे इक्राची पृष्टि को की। इस सन्द्र पुरः सक्राने कावारकान्य अन्तरी प्रतेशन कारती है। मारायकाची और प्राईपरे प्राहाको पृष्टि न्यूनको संबो अन्तरेस स्वत विद्वा भी । इस अधार निर्मित पारचीने स्थार - वर्नभारे नेतर और पुरू पीने पूर्व है । किया और महेबर परस्क अस्त होने और अनेत मामनित केलार मांगके निर्माण एक-पूर्णन्या दिन जातो हैं। उन-उन प्राप्त की क्वां बावनारे लिंद आदि सन्य कारनीके क्यानाके रेजार कार्यिका अनेक प्रकारीके आक्रान है। अनेक वार्य कार्यके प्रकारका कर्नन किया करते हैं।

आविश्रांकमा को पारव है, उसे बार सुर उपनी वाली नहत् वेक्सी नर्वनके सन्तर 🗓। उन्होंके सदर्भावके सकानीकी वर्तहरूल पत्नीर है, कर्तीक अवन्य अधिके समाव कार्य अधिकिकारणे फारा फार है। जीव है और फार-परकार की महान् है। अञ्चलको जनम होनेकारे जात जनेक ५० जनार अञ्चल महेकरका किरान्य रूप कारको प्रकारको सुन्नी करके प्रार्थिकोची अक्ष क्यानक है। ये प्रारम्भेको निराण कृष्टि व होनेने क्या आकर द:सी है मुर्जिन हेलर कृष्टिकानेने उन्हती सहकार करते हैं। है जते हैं, का उनके दु:सार्क कारिय और आह: साके क्रमानसामी अनेक कराने अस्तर्मानी वृद्धिके निन्ने अन-का कार्योंने अस्त्यानिकी प्रकार्मी अस्तर्भाव किन मनी क्यूननोके कानी कारनकान केल-संबंध करी है। महेकर का अनने कारणपूर्व करनेकरणी । एक समय अक्राजीने पीरामीहित कारों हैं। में ही रेजेस्सीर, अस्तरमा 🦇 बनावान रहते वालीस्क सेनारमारे क्रम अन्तर्भि, अन्तर्भ, साम, प्रार्थकारक और वाल-से प्रारंकी कृष्टि की । वे सक-के-सम सर्वन्त्रको बनावर होत परत देशकी हरके अन्त्रे हो सवार है। सान्दे बनावर क्षेत्रक, परनेकरते कार्यक और एक अमेरवी । भारत कर रहते में । अभी निर्माद, मीरवालक क्रांतिको अधिरक्षित को अधिके विश्व बारण और विकेश के । जल और पूछा अधी पहल कसी है। उन्होंके अनले असिद्ध हो उन्होंके. जह ग्रहेंको क्रमी थी। चनकोर्स क्रम उनके क्रमान क्रम भारतकार अन्ये कार्य करनेने औड़ आयुक्त थे। इन सरकार्यने सम्पूर्ण जीवा करनेकरके परवार केल है। ये करती विशेष स्क्रीओ देखकर विस्तरको स्क्रीकरे

प्रकार पहल्की एंक्टरपार्टने रिव्हरिक क्षुर्व की १ अन्यत्यके प्रकार है । सहस्रो सुनेति सम्पर्क बारपारको परवेकर कियो अस्तुते अस्ता हेव है। वे अर्थकारको आयुक्तको कारोबने प्राप्त और नारामान्यी कृष्टि की कार्ने आरम क्रांसे है। अनेक कर, वानुनेत को । हम्मे क्या पूर्ण कुल्पा कल्पान हम्मा और को सुनंतर है। के मैनसी नेस्तर का प्रथा विराष्ट्रको अला किया था। जिला भारत वाले हैं। परंपर, विरिक्त और हुए und abertage grages forerferene unter अनोबर कारणे भारतात् आहे. है। वे महान् कुरमार सामरे साले है।

कार्यन्ते प्रधानवीके कुर होकार जनकर अनुरक्त अनकान् पहले अहि सरनेकी जनका सी । सर्व हेते हैं। इसका सारा व्यवहर कहीं भूकरोंको आव्यतिहा कर रिका था। का कहा — देखंदंपंचार १ आपको नसस्वर है। नहीं होती। अञ्चन क्रमओकी सहि तुन्हें सुद्धि क्वीजिये औ अरमाधर्मवाली हो (" -

ब्रह्मार्जीके हेस्त कहनेपर परमेश्वर स्त्र, हो गर्ने । कनले हैसले हुए बॉले—'मेरी सुद्धि बैसी

आय ऐसी प्रजाओंकी सृष्टि व कीन्तिये, कर्मा ( ब्रह्माओंसे ऐसा करकर सन्पूर्ण आयका बज्जान हो । अब दूसरी प्रवाशीकी अनोके सामी नगवान का वन स्वरूपनिक ्रसाथ प्रजानको सुष्टिक कार्यसे निवृत्त

(अध्याप १३-१४)

#### ह्मताजीके हरा अर्द्धनगीश्वररूपकी सृति तथा उस स्तेत्रकी महिमा

इस्राजीको रची हुई प्रजा वद व सकी तक सब कुक देनेवा*ने. मन्* असन्तरे रहित, मक्तक विकासक मैक्नी मृष्टि नहीं कर सके। महादेखी पार्वनीकी स्तृति करते लगे । 🛊 । तब इन्होंने घनमें ऐसे विचारको स्वान दिया, जो निश्चितरूपसे उनके मनोरधकी सिकिये सहायक या। उन्होंने सीका कि प्रजाओंकी वजिके लिये परवेश्वरसे ही पुछना चाहिये: क्यांकि उनकी क्रपाके विना ने प्रभावे कह नहीं सकती। प्रेस्त संस्थिकर विश्वासम्ब ब्रह्माने तयाया करनेकी नैयारी क्यं र शब को आहा. अनला । खेकचाविनी, सुक्ष्मतम, सुद्धा, सावगन्या, सनोहरा. विर्मुणम्, निकासक्षा, निकास्त्रः, निन्धा नथा सत् ईश्वरके पास एतंत्राकी जो उनकी परमा इक्ति है, उसीसे यक मगवान् क्रिकेचनका अपने इट्यमें किन्तन करते इए अधारी नहीं भारी तदाव्या करने लगे । गीव तदाव्याचे लगे हुए परमेही ब्रह्मपर उनके पिता बहादंवजी भोड़े ही सम्बन्धें संतुष्ट के गये। तत्वन्तर अपने अधिर्वप्रतीय अंत्रमें किसी अद्ध्य

कत्र है का फिर क्यां ब्रह्मजीके पत्म गये। इन मर्यक्रामी, क्तोंने पुनः वैभूनी एष्टि करनेका विचार समझ उपस्थामे सूच्य अस्वागनकसस्य किया । इसके काले ईवरने उपरियोक्ता और मनातन त्रिकको दप्यकत् प्रणाम करके समुदाय प्रकट नहीं हुआ वा इसलिये इस्तानी इंटे और हाम बोड महादेकती तथा



बाक्य भी-ने हेव । ज्याच्य ! आपकी प्रतिमें आविष्ट को जनवान बहादक आये जय हो। इंचर ! संदेश आपकी जय हो। इसेंग्स्से नहीं और आये दारीरसे ईश्वा संकार सर्वगुणकात जिला! आपकी अर्थ 🖻

कृष्टियों जो अन्यानको आर्थ प्रकार होती है. सर्वान्य प्रकारक । आवस्त्री जन्म हो । किन्द्री काला है। अस्पन्धी कन हो।

अवन्यदी कर हो । अन्य अन्यानामके सुरुषः सामग्री क्रान्त हरेगानी हेपि । अन्यानी अप अन्यन्ते क्रमार्थान्त प्राप्ति है । अन्यन्त्री क्रम हो । हो । प्राप्त हिल्ला अञ्चलित सुप्रार्थन्त हेन ।

tenenmeditenne fregeligenengenertelfinerertefteremmenledetilbesterribert सामुर्ग केवानाओं काली प्रोक्षा है अस्ताओं प्रोकृति है असको प्राप्त अस्तापार्यक्रों चारावह क्षत्र हो । क्षत्रीराज्येत्वरी कार्यक्रमानको हो 🎋 अनुस्कृते स्थान क्षत्र रोता है । अनुस्कृते क्षत्र अन्तरको पान हो। अनुस्थित कवियो । हो पान हो। पाने । विश्वास प्राथित अन्यको जन हो । अकृतिको एर रहान्यान्त्री जन्महत्त्वे जानकः इतेर एकान्यान् आवते ही bie i ammen wie die mieffengeft - apperent fram ft. armeit wie ib i ब्रांस्थिते क्या हो। जन्मम् महत्त्वाचा और अवस्था जेव संस्थानेका समृत्र को को क्रमान क्रमारकार्यन हेन १ अन्यको जन से, अस्तुरान्द्र क्रमश्राम्य प्राप्त राजना है । आकार्य क्षण हो । अन्यंत्र सहाम्मीत्व और क्षाणी व्यापी क्षण हो । अरकान्यंत्री १५३ क्षाणीते म कार्यकार प्रकृत करते एक पार्वकर । अस्तिक कर्या वर्त्वकी । अन्तर्की एक अरक्ती कर हो जब है। अनुसं कन्त्वी हो। संसामनी विकासि इस्तेवले माना प्रते । अररपार मान हो । विचा- अञ्चरीका प्रमुख्य कारवेवाची प्रते ' मानार्थ । आरम्पी क्या हो। निया- सर्वाची क्या हो। प्रातृत्वदा केवर्ग होर्च भारतारि । अरमनी जन हो। जनका और हरेनेवर विकास क्रान्यको हैत र क्रांन्स्ट्रें स्टब्से अक्रांन्से ? अन्यक्षे जन आरक्षी कर हो। विकास के विकास के १ हो । प्राची " अस्त्राच्या केवर्ण गाम काम होना" अस्त्राचे अपने बैचनको सून्तरोठी वेत्राचीको करणक है। अनवादी क्रम क्षेत्र किए क्षेत्र विराह्मण कर दिया है, अध्यक्षी क्रम क्षेत्र क्षान्त्रम क्षा और अनुकान्त्रमें की अन्त्रकी, पश्चीपत विकास पुरूषकी अन्तरहार ही चरित्र सरावार है। जानको जब हो जब काकानवार अनुवादी प्राप्ति कारानवारे हो । अन्तरे मीन सर्वाद्वार जीनां स्वेच्योच्या चरतेन्त्र " अरक्त्यो जन्म हो । प्रश्लीवन निर्वाण मानव और मेहार कारनेवाली पुरस्तावीक विशायका अधूरती प्रतिपूर्व देशिक ( अस्त्राच्या) अन्य हो, पर्या हो। पर्या हो । क्षत्राव्यानारिको प्रत्येक्टी । अस्त्राव्या स्था त्रीको मोको अंचवा आव्या अस्थानका और हो । अस्पन्न च्यानका संव्यानको मान्यका – मोजो अस्त्याक्षीयुर्वे अस्त्रिके ! अक्षरोत्त्रको पुर यहर्गेन्द्रमे वैद्धावित्रकाले ! अन्तर्भे अन् है। प्रची जन्मक हान्या अन्तर्भे क्या है। अन्तरि वर्णकर वर्ष सम्बोक्त प्रमुक्ति और विकास आरक्षी अपूर्णको अव्यक्तरमाहित्यां कु कार्यकानी कुरवाद्रिके के अंगीत है, अनवादी अन्य के र व्यक्तियांचारिको दिस्के । अनवादी अन्य हो र अन्यवासम्बे आवारी अध्यान्त कराअपूर्ण किरावा किया कार्यक विके बार्याक्रि क्रमात द्वारा कारा मोरिका अन्तर् भाग हो। मेरीर । अस्मारी पात हो। मेरी पुरुष्के कुल कोकर ' प्राप्तको क्या हो। सेवो देवि । आयो स्थानमध्य प्राप्ता ३०० - गुलावार वर्षण करनेवाको प्रदेश्वर । आयापी केवन अर्थन्त्रे किन्द्र भी अल्पन्य है। अन् हा। अर्थन्त्रवर्ष । अववादि अन् हो।

आपकी जब हो । मनोवाञ्चित वस्तु देनेशाली । तथा पार्कतीके हर्यको बढ़ानेवाला है । जो देखि ! आयकी जय हो । भगवन् } देख | भक्तिपूर्वक जिस किसी भी गुरुकी सिक्षासे कहाँ तो आपका उत्कृष्ट धाम और कहाँ मेरी 🛛 इस स्तात्रक। यात करता है, वह शिव और तुष्क वाणी तथापि भक्तिभावसे प्रलाप भावतीको प्रसन्न करनेके कारण अपने करते हुए पुद्रा सेवकके अपसध्यकी आप अधीष्ठ फलको प्राप्त कर खेता है। जो समस्त क्षमा कर दें। 📍

रद्ध और देवीका एक साथ गुणकान करके। जो श्रेष्ट नर और सुन्दरी नररीके रूपमें एक ही चतुर्मुख ब्रह्माने रुद्र एवं सद्वाणीको सर्ववार । इसेर बारण करके स्थित हैं, उन करूपाण-नमस्कार किया . ब्रह्माजीके द्वारा मठित यह । कारी भगवान् शिव और शियाको में प्रणाप प्रक्षित्र एवं उत्तम अर्द्धनगरीश्वर स्तोप्र शिव करता है।

भुवनोके प्राणियोको उत्पन्न करनेवाले हैं. इस प्रकार सुन्दर उक्तियोंद्वार। भगवान् जिनके विवह जन्म और मृत्युसे रहित है तथा

耸

লহাতাত

जय देख महादेव अवेश्वर गहेश्वर जय सर्वगुणक्षेष्ठ अय सर्वशुर्धानमः॥ जय प्रकृतिकरूपाणि जय प्रकृतिवारिके जय प्रकृतिपूरे हा जय प्रकृतिसुन्दरि ॥ जयाम्)चपहामाव । चयः विश्वजगण्यक्तर्वयः विश्वजगनक्रीय जय विश्वजगद्धर्वत्र जय विश्वजगत्स्वीचः ॥ जय आश्चांतकेश्वर्य अप शास्त्रतिकालय जय श्वाशतिकाकार जय आश्वतिकानुग ॥ जयाब्दप्रयपार्टलनि अधारपञ्यसोएति श्यातन्त्रयनिर्माति । **अ**यावहोकनायत्तवगलगाणकृषणः वयः देवाक्षयिक्षेये स्वात्मम् ६मदृशीनम्बले अयः स्यूक्तव्यवययोशे वयः व्याप्तचण्यये ॥ **ज्ञां**न्ज्ञ[श्रद्धसंस्थानस्त्रीयसि जबातिबोरसेसारण्डलोगींपलग्यर जय जिपुरकालाहे ज्या विपुरभैरवि क्या जिपुणिसर्मुक्त क्या विशुणसर्विनि ॥ जय प्रथमसर्वेत जय समंप्रवाधिक जय प्रचुरदिक्यम् वय प्रार्थितदायिनि ॥

जरामोधमनोरथ जक्तमोषमहास्त्रील ः अयामो**पमध्यव**ल् ॥ - जनसम्बद्धना*वि*के ॥ *चथापेश्चाकटाश्चात्यम्*तरमञ्**क्र**मीतिक न्।वैक्कित्यस्थिशतस्यसम्बद्धः अयामुर्यक्षयेतिष्कश्रेष्ठानुगकदम्यकः *ज्ञां मुल्लिसंस्कृ*विषवक्षाङ्करोदममे क्रदेशिकेश्ववैद्योवेदीश्रीअनुभाग जय विभवतिर्भत निरस्तपरवैपयः॥ क्रणीतपञ्चार्यक्रयोगपरमामृत अस पञ्चार्यविशानशुधासोत्रहरूनिकि ॥ जयसादिमन्ध्रशानसभ-परस्कानिहरी क्क देव 🕭 परे धाम क्र च तुष्के हि तो क्यः । तव्यपि माध्यन् मक्रम्य प्ररूपना धमस्य माम् ध

(दिल पुर बाल सेन पुर संब १५। १६—३१)

# महादेवजीक शरीरसे दवीका प्राकटन और देवीके भ्रमध्यभागसे शक्तिका प्रादुर्भाव

वायदेवल । महारोक्जी सहावेपकी वर्जनाके समान काले वारीसुध्यक्षा प्राप्ताचे नहीं हुआ वा । मचुर नाम्बीर, सङ्गलकाचिनी कृतं करोहर इसलिये नारीकुरणकी वृद्धि करनेके लिये काणीं कोलं—'ऋहर . तुमने इस समय मुझने शक्ति नहीं है। सन्पूर्ण ककियोंका स्त्वारी इस त्यासाओं में संतष्ट हैं और तुन्हें ज़कको सब ज़कारकी शक्ति देवेबाली असर सभा क्राधानतः मधुर क्यानं क्राइकर देवेकर करता है, संस्तरभवको पूर करनेकाली इस्पे अभने प्रारीरके व्यवभागको देवो कर्जव्याचिनी देखि । इस कराचा वागतकी स्वानीको प्रकट किना। जिन दिन्य गुण सरकता देवीको अञ्चलेता पुरुष परधास्था किक्की पराश्रांक काले हैं तथा किनमें जन्म मत्त्र और जरा आदि विकारोंका प्रसंत्र नहीं है, के धवानी इस समय तिपके अञ्चले प्रकट हुई। जिनका परमञ्जन देवलाओंको भी जात नहीं है, से सम्बंध देवासओकों भी अधीवारी ऐसी अवने स्थानीके अञ्चले जकट हुई। इर सर्वशीक-महेश्वरी परनेक्रानिकी देशका निराद पुरूष प्राप्ताने प्रकास किया और उन सर्वज्ञा, सर्वन्यापिनी, सुक्षरा, फदलकाचसे रहित और अपनी जमासे उस सम्बर्ग जनत्को प्रकारित कानेवाली बराजनिक वक्षदेवीसे इस प्रकार कार्यना की ।

बहादेवजीने सबसे पहले मुझे उत्पन्न किया दक्षणी मुनी हो जाहने। और प्रजाकी सुष्टिक कार्यमें स्वयाना इनकी आक्राक्ते में समझ जगत्की सुद्धि करनेवर देखी सहामीने अपनी भीतिके करता है किंतु देखि ! मेरे भागसिक बध्यपागसे अवने ही समान कालियती एक

हैं सदस्तर सारी प्रजानने कवान बालस है। आयके प्रजानमंत्री वृद्धिके लिये ही तयसा भी है। आविर्माय आयसे ही होता है। अतः सर्वत्र अभीष्ट कर देता है।' इस ककार परण उद्धार चरदायिनी नाया देवेश्वरीके ही क्रार्वन



बहुएकी जोलें - सर्वजननाकी देखि । विद्वार किये आप अपने एक अंसरी मेरे पूज

ब्रह्मकोनि ब्रह्मके इस प्रकार शासक संभाग्यमें त्ये नवे हेवाम आदि सवस प्राणी। सन्ति प्रकट की। उसे देखकर देवदेवेबर बारंबार सुष्टि करनेवर भी वह गहीं रहे हैं। हरने हैंसते हुए कहा — तुन सवस्ताहरा असः अस में मैशूनी सृष्टि करके ही अपनी इकाजीकी आराधना करके उनका चनेरन

<u>onsoned des namenous proposes des participares de nomen en mangente de participar para participar de la denouge de c</u> क्षुणं करते ।' परमचन विभागी क्रम अञ्चलको असमन्त्र और संस्थेत प्राप्त हुआ। वेर्याने निर्देशको बरको यह देवी प्रदानीको प्रतिको प्राट्यांकका यह सारा प्रस्तु सेने प्रार्थतके अनुसार रक्षणी पूर्व हो नवी। तुन्ते बाद स्टाना। प्राणिनीकी पृथिके कुल क्रकार सहारतीको सहक्रांतको अनुवाद अस्तुको इत्र विकासक कर्वन किया गया है। कृतिक शक्ता हेओ ज़िला सहारकारीके जारियों का युवकारी युद्धि कार्यकारण है, अरर अभिद्र हो नगरें। फिर मार्ग्यक्ती भी अमध्य सुननेकाल है। को प्रस्तिन देवीसे अन्तर्भात हो क्ये । तथीले इस समान्ये क्रांश्ये सन्दर्भावकी इस कथाकर कीर्नन भीतर स्रोप्यांतिके जोत्त प्रतिश्चित युआ और अस्ता है, उस्पे स्था प्रवासका पूज्य जान जेता मैथ्नपुरस प्रजाको मृश्विका कार्य काल्ने है क्या वह शुक्तकान पुत्र पास है। स्वतः। युनिवरी । इससे ब्रह्मजीको भी

(अस्थाय १९)

भगकान् ज्ञितका पार्वती तथा पार्वदोके साथ मन्दराजकपर जाकर रहना, शुष्प-निशुष्पके वधके लिये ब्रह्मानीकी प्रार्थनासे शिवका पार्वतीको 'काली' कहकर कृषित करना और कालीका 'गौरी' हानेके रित्ये तपस्यके निवित्त जनेकी आजा मरैगना

कार्**नेकतः मध्यते है—हम् प्रकार** । महत्त्वातीले ही समानव वरणसन्तिको बालार असने मन्त्रो गया देवीके माथ अन्तर्यात क्रभावति सद्भा मेक्नी मृद्धि करनेक्री इक्का इंकर काम्बल् तिम कर्द्ध गर्भ, कर्द्ध गर्भ केकर कार्य भी अस्त्रे क्रांसने अञ्चल नासे. और क्या व्हरके निस्त हुए है और आधे प्रशेरमें पूर्व के रेक्ट आये क्षाराओं जो वारी अन्यक्ष हुएं जी, बहु काले. लेखु और विश्वित कन्यराओं से सुराधित के प्रत्यका है बकट हुई हो। अहरतीय अपने परम सुन्दा चन्दरस्थल है, व्यक्ति अपनी अतम मिल्पर ।

बहर दिये ।

्रक्टरच्या क्ष्मियोने पूरा प्राची !

साध्यक्ष को<del>टा वार्तिको । कर्</del>दनार्वे अत्ये पुरस् प्रतिको सिन्दर्भने जन्म किया । स्वामान प्रथमको ऐस्तिकोच नहरियानीका के बिराट् वृत्तर ही जारकपुष अनु कामानने किय निवास स्थान हुआ। इसने वालंती और है। देवी प्रमुख्याने अल्पन एकर समझ्य जिल्लो अपने विरायर क्षेत्रक विन्ने सहा कारके ज्ञांत बडावाने सनुबने ही वनिकवने. भागे का विकास का और दीर्घकानके कर इसे उनके चरकारकिन्द्रोंके स्वर्शका सुख हरूके पक्षान् सन्ते केल तक दक्ष आहा कुशा । इस वर्षकक औन्दर्वका बाह-विकास आहिता असङ सुराबार विस्तारपूर्वक कर्णन बाहरू मुख्योद्धा स्रो क्षाक्रेसकाने बहु सलाधा कि धनकान् करोड़ क्यांने भी नहीं किया का ककाता। प्रकारने रक्ष तथा देवताओंके अपराय क्षाप्तः अन्येत सामने समान वर्णाचका औन्तर्य गुक्त हो अञ्चा है। इस्तिस्थ अस्तेष्यमंत्रे वेदीकर क्षिप महर्गकी इकाले का अलगा रचनीय कुम्बके - चयके क्यांतको अक्त अक्त पुर क्या रिका । इस अर्थित बीजिये हैं। करने असे ।

क्रम इस तरह सुक समय मीत पत्रा वाशीक्रत केली। और अक्रमंत्री पेश्नी पृष्टिके क्रारं का अर्थनाकः अक्रामीने 'समान्तु' कदनार सर्वाही किर काईटी। क्याद्यकार (यदा) अर्थाको रहित्र कर दिवा । अध्यक्ष योगने समी । प्रक (age) कर केलेके क्यांक रियो केल्पर 💎 🕬 अवसर तेम यह होनेसे प्रयानीत के रिवने अर्थन करे—'प्रथे ! अन्य कृतनाथ वनकार् निव्य सर्व क्यानीओ क्ताप्तने देवीको निष्क्ष करके भी वैसे-रैले जनता करते हुए है केले । क्रमें होतेल किरावाची और क्रमंड १८०-१९०वी - अफरान् कियने कहा **- तिथे । मैंने** निवासे अपन कृति, परायक्ताओं रहिल, अर्थक का मनोविजेदके तिये वह कस कड़ी

सर्वनेत्र पर्यत्या सराम करके रैन्य- अक्राजीके इस तरह आर्थन करनेनर आजनके सनीय दिया हुए अभिवासस्तितः भागवान् जनवर्षात्व का व्यवस्ति वार्वनीयो भगवान् विरोधन वहाँने अनार्धान क्षेत्रर विन्यान्त्री वहाँने हुए कुलकराबार क्ते गर्ने। वन्यत्रकाके कारकों वर्तकार केन-'तुन से कारते हो।' सब सुन्दर देशीयांक्षित महेश्वर कहरियों रामशीय तथा अर्थाकरी देशी मार्थती अपने इपाधवर्षके र्दिष्ण अन्य पुरवर्ग चुनियोचे रचन धररण आहेर सुभवर पुरवर हो की और परिदेशके पुरुवस्ताकर समायानस्ति।

ेरेजीने कहा--प्रचले । वर्षि मेरे इंक क्रमार्थ क्या गर्नी, तम पूरण और नियुक्त काले रंगपर आपका देन नहीं है से इतये कानक हो देख कानत हुए। वे परस्तर भाई पीर्वकारनो अनमी किशाबा आग वनन बे । करवें: सर्वोक्तरमें अवस्थित के परवेड़ी क्यों करते के हैं ? कोई की विसारी की प्रकार का केमं भारत्में के पर प्रेश का संबंध सुन्दरी कर्न व हो, जाने भारतक विक प्राप्त अन्तर्गात विकासी भी पुरुवाने तुम्प मारे अलगार अनुसाम नहीं हुआ हो आन्य सम्मात कर्त का सुन्दोंने हैं कर केमोने अक्राओं से बढ़ नुन्तिके साथ ही अनका जन्म होना नार्य है। क्राचीन की की कि 'पानेते देनीके अंगते जाता है। विश्लेकी यह वृद्धि ही परिके अस्या में असोनिया करना अस्य है, जिसे -चेलवा अस्य अहं है। नहीं वह अस्ते पुरुषका एको तक रति जो जान हो से रका। वर्षका हो नवी में इसका और पर्या अपने म को अन्तर्भय परस्कारको सम्बद्ध हो। अनके हो स्वयस्त्र है ? हमस्तिने आपने स्वतरमध्ये इति करणवासने पीक्रित क्रेनेकर इस प्रमुखे जिल्लाकी निष्या की है, जा कर्नकी स्थानकर क्रमीके क्षाची मारे कार्ये।' अन्यते इस अन्य में बूगरा कर्ण महत्व कर्यंगी अन्यत

मीश्राीर है ही। सभीने मुक्ता उन्हां आहि । हेला स्कूमर हेली मार्चती सम्माने वेक्सअंभिक्ते जीतकार अन क्षेत्रोने जन्मत्त्री. अवस्तर एउटी हो गर्जी और सनस्मके रिज्ये अनिविद्योक केरोके शरामाच और कु विश्वय करने राज्य कारते प्रापेकी

कुमारीस्थाला प्राप्तिको निवृत्य और है। मेरे इस अन्तिमक्यो व मानकर तुन

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

कुरीत क्यों हो क्यों ? वर्ष तुक्का केर देन 💎 दिल मोले—ब्यंद अवसे इकानकर्य केले संभव हो सकता है। इस होगोबा कह इन्हालक्ष्में ही दूसरे वर्णने नुस्त हो काओं। हैन भी क्या काल्येकरी प्रेरणाने हुआ है, देवीने कहा—मैं आपसे अपने रेपका क्षी है। कालोग यहे साधारण देवसायें हो मैं जीह लीगे हो काउँगी। क्रमान मानवार वेश कुळ-कुळ विश्तालार - दिल कोले---वाओकि ! पूर्ववारको बागाएको एकाच्या विजये ही है, अला कार्निक बावेची ? प्रियो आरथ मैंने तुपक्षरे जीते यह परिहारसमुक्तः देवीने वहा—प्रमानें संबेह नहीं कि स्वहा सुन्दर और ही उन्दर हो जन्दनी ।

कान केले सम्बन्ध के समारक था। मेरा 📉 महादेवीचेंद्र देशन करानेवर मामनेक कारकावन आवन्तो क्षेत्र नहीं है, इसल्पिन का - मुक्तकारो हुए-से जुन रह नने । देशसाओका प्रमाणकारा प्रत्यक रक्षण किये विमा अन्य में - रोक्टनेके रिज्ये इस नहीं विस्ता । पर्या साथी करें कराती।

महीं क्षेत्र को और विकास के संबंधा है ? लेकर बच्चें इस सरह संबंध के रहा है से क्षत्र कर करमान्त्री पारत के और मैं विस्त सभा इसके दिनों प्रचलक कारनेकी कथा अभिनाति है। फिर सुमार मेस डेम म होना अभागमधाल है ? एव नेरी मा अमाने

कदानि वहीं; क्योंकि कार्याक्यों अवस्ति वरिवर्तन नहीं कार्या । सर्व भी इसे काले ही जनस्की उत्पत्ति हुई है। कामदेककी - कालनेका संकाल अही कर सकती। अब कृषि हो मैंने सरकारण स्वेतीको रहिको हिन्दे को सरकात्रास अध्याकीको आराजना करके

करने लगा थर. जत- मैंने को भाग कर जेरी हो क्याने क्यान्ये अवस्थानी आहि हो। दिया । इस में जेवल क्या स्टीमानिकार भी भी । आतः समस्यकारा उन्हें मुस्तकार तुन केल

बात करते थी। मेरे इस कंप्यवादी प्रस्ताव अली स्वतान वेजलआंको आनंते ही उत्तर च्हेंकी प्रतीर क्षाँ है, समाधि आपकी आस देवीने कहा: अध्यान् ! प्रतिके स्वारके जावार में समामाद्यारा स्वारकीकी असराधान व्यक्ति होनेनर को करी अपने जलांका की। करके है जनन अर्थीह शिक्ष करक काली परिवार नहीं कर देती, यह कुलावुका और 📑 । पूर्वकारण जब मैं १९१कि जाएके स्थानी कुण्यक्तक होनेक भी सरक्ताक्षित निर्मात कृती हुई औ, तब स्वकारहरा ही जैने आप ही प्रवाही जाती है। वेस प्रतिर गीर वर्णका - अन्योधारको प्रतिके प्रवाहे प्राप्त किया था। मही है, इस बालको रोच्या आरको बहुत इसी प्रकार अन्य भी सन्त्यहार प्रधान कोड़ होता है, अन्यका हरिया का परिवासने अहारको संस्तृत करके में फैरी होश आहेरी हैं। ची आपके प्राप्त बढ़ी 'काली-कल्टी' कहा। हेल्ल करनेने नहीं क्या दोप है ? व्या कल्टार्य (

परकृत्वीकृतः भी विक्तितः है: अतः कार्य तिन्तं करवेची प्रकारो अवति देखीको

(Mana to-Pc)

पार्वतीको समन्ता, एक ब्याप्रपर उनकी कृषा, ब्रह्मजीका उनक पास आना, देवीक साथ इनका सर्वात्वाच, देवीके हुए काली त्यवादा त्याग और स्मसे कृष्णकर्णा कुमारी कन्याक रूपमे स्पन्न

हुई कौरिनकोके हार। शुष्क-निसुन्तको वय

करिकार साथ कर्नने स्टेंग्यो स्टेंग्या स्ट्रायक कर अल क्ष अ अ स्टायके कार्य अने विकास क्षेत्रक रूपका रूपका में रूप वर्षने सकार परिवर्त कियों तथा नेपासर दिवालयं वर्णायर कनी। यदिव व्यायको विश्वतिक यदि ग्रुट अन मानी । इन्होंने बहुत व्यक्तिकार्य साथ विका स्थापनी, सारे अनु अवस्त्र गर्न से । वर्ष हमानक रूप किया का अन स्थानने प्रकार पुत्रके प्रत्यक वीवित हो गई भा और पह केंग्र को सम्बद्ध को र कार्य- विक्र कार्याको क्रमाने । वर्ष-प्रदेश किंद्र मही बेरर महेन्यत हैं। विरूपक सरकारोंके जिनमें जुला । महत्रमार माना- देखीची और ही देख राज का देखीके संस्थित विकास पर को करवा दर्शन और प्रसाद पान्न सदा यह करती कारतना मी फाने कारके कई कर अस्तानम सम्मान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान क्रमान derpe it part and morganicarie felt after ut fix my area for it person. It क्षोर किरा समावामी का बारूक पहला यून पर-प्रभाग मेरी एक कार्यकाल है। क्यानीका परम्पायम केंद्र पारण चर्चा वह आयक्त में प्रमार कृता करने तार्गी । क्षात्रकार और अने बेरम कुमार समाम प्रातिको कुमाने संस्था मेंनो प्रधारक प्रक ब्रालेक्ट संस्थान किया । के मन-वी क्या जनकर पह हो गये । क्रिए के इस सम्प्रको साहा वर्गनके, पारवाराविक्योच्या विरुक्त ब्यागी । साहाय वेशीय व्यापनका क्षेत्र हुआ । सामग्री पूर्व विकास क्रमेन्स्य विभूति क्रमीयत क्रमारः भूतर विकासनी और क्रमीर अपूर्वारी अवस्थ काले. प्रज्ञानी कहा निर्माण अनुसार की हुए हो गयी । साथ ही सामर्थ जन्मसिक् क्षेत्रकोंद्र साल्य पूर्णा अस्ति, सम्बद्धान्याद्वाल, सूत्रका यह स्त्रे गानी अर्थन क्रम जिल्लान सृति बीची प्रकार प्रवास कृत्य काली और बारी रहते सभी । इस प्रवास अकृत्यानाओ 'बल्लाम् क्षेत्रर ही स्थानार कम भारत अवनी कृतावेशावर अनुभव कान्य वह दिन क्रम्बर पान्य कार्य स्थान करू कार्य क्रमा राज्य औरता होती नामे । मका। यह द्वारमध्ये यहाँ जाना था। - देवन सूच्य जाति हैनोके द्वार्यके कार्यक्रिकेचे विकास अस्ते हो जा दुरमानक दू गते हो ब्रह्मार्वाकी प्रकार गते। इस्टी कृतिर अकुनन् हो जन्म । यह ४-वर्ष अनीच । इत्यूतिहर्शनन्त अन्तरे हु जन्म प्रत्ये विचयत

क्षापुरेच ५,८५ हैं। व्यवस्थिते १ सहस्थार विकासीवर्गनार दिलावी हैने सामा ६ बहुरके, बेटी प्रकारकार बाल शुद्ध होते । वेसका साम्यान्य अन्या का राजा और वस वस्त्रेणारिकी कृत विकास प्रकार से प्रतिकार सम्माने सेवा कार्य करता । अस तह अस्य पूर्व कानी जानी भी । कुछ मन्त्र मनाव्ये कारणे - जन्मभीका स्थापन कुछ नावेकनी निवारने बहुरते प्रथा नामून कामन बील पाना तथा हैना। स्थान । प्रथा केनीचारै लगाना वेजी और नीमाने

क्रमान क्रिका

कुंब कुंबर के प्राप्त के प्राप्त के लिए हैं कि है। केरोंके क्रमीर भागन अन्तर्व मेक्टर स्थापन । अन्तर्वत नाम वेत्रीय । इनने के करावा को प्रावदान और आंधानकार फान्य, किया ? क्या हराया निर्म अन्यादी क्यां (व्यवस्थातक वेद्यानम् युवानं अस्ति ।

Reverse was dust with mile 2.

१केर पंतर- प्रदाय । एक भूतिये क्षेत्रक विभागम् । समानी । क्षाविकारको बहार्कारको अस्त्रको अस्त्रको अस्ति । स्थानीक इस कार्य कर्मन स्थानक सुनी पालों है, तक समान प्राप्ताओंने प्रथम निर्देशकाकृत्यारी संबंध पालेंनी संबन्ध हा और प्राप्त काम को अब पूर होते हैं। अन्ते प्राप्त अध्यक्त आगरणाई अध्यक्त

बिराया । शुरूत अर्थेर विश्वास्थ्य करवान कारणा किए क्या क्रमानारे वृद्धिक विशेष अस्पनेत क्षांत्रको राज्यात्रतीयो केन केम द पर का था. एकपटांग प्राप्तकम् विश्वास्त्र प्राप्तको हाथा. बाह तन्त्र मुख्यार प्रश्नात्त्रीच्यो प्रमान वाही राजा. तथा शत्य वर्त वर्तमा विश्व वर्तन वर्तन विशे धार्मन क्षाची । अनुति दैक्कानक केली अनुसान प्राप्तक कारण पुरुवनीकी सर्वेग्नी का अन्य प्रीकारके स्थान पूर्व प्रान्तनीरावार प्रारंभ प्रारंभ है और अन में यह मोनामी है कि स्वरं नी trans artes, errer bubbt retirement generer. Parts ferferen familien bereits ige ft. ein किरक । वर्षी सरकेष्ठ प्रोक्षण अन्य असमें आन्य वेरे साधान विश्वास्त्र स्थान है। अस्त-वृत्तिक्षित् प्राप्तकृति प्रार्थिको इत्यो । वे किल्प्य । प्राप्त नाम जाना लोक्याकार्थः कार्यमं मनन्त्रो प्रतिकृत की बान वहनी भी । विकास है। अन्य नृत्ये अस्ति साम जो अवने ऑस्ट्रेंग्स रक्षा पहिला भी रूपन्तात पुनाम परित्र प्रभा है अने में प्राप्ता सामने विका अञ्चलकारको भारती आपी अभागाना । केल बळ स्कूरणे २ जल- वर्ज बहुर अञ्चल निर्वारतकार्यक्रमें कार्यनी केवल अंक्षा के ने कार्य अपने क्षा कार्य का कार्य का कार्य का कार्याक्रम है। क्षा वर्तन्त्रक विर्वाधिक स्थापका से मोग्यपनी

अर्थान्त्रे, ब्राप्त प्रमुक्त प्रमुक्त विकास । यहानावे । प्रमुक्ति विकास अर्थान विकास प्रकृति । हारू को अवस्थानक प्रति के के के का क्षेत्र को की ? अधना का अस्तरको एक स्थित हो है। अस्तरका । करान्त्र कार्य-विक प्रथम विक अनुस्कृत स्थलन की स्वरूपकार्य किये ही हारायाने, प्राप्त आप बार्ड किस अनेक प्राप्त है। अन अन्य इसके प्राप्त को एक microsit field were work \$7 write would lette widow i france महामानक सम्बन्ध प्रकारको सर्वाद वर अन्यक्त । और सुन्तर सम्बन्ध ८ केम हैं, जनको केने का ही अचीन है। को स्थान स्थेकांक नामी है, है राजा है। इससे इनका कराइ पान कर क्षती बरावेक्स्पूर्व परिचेत कामने कामर अस्पूर्व । स्था है और में नेक्स्पूर्व की सम्प्र में है। कर सरकारक सम्पूर्ण परंप प्राप्त कर निया है। विनास अल्पन की इसके परि प्राप्तक केरकेवर वर्ष स्थान ही कि.बारकानांच अन्यवदा जन्मून प्राप्त हुन्छ है । असे अन्य निर्माण वर्तन्तर्भक्तावरम् है। वर्गन् अञ्चलंकी वाच से जानको बार्चु माध नहीं। आप कृत्यानके का है कि अनुब कुछ दिस्ता पहालेकोंका जिल्हे मुख्या हो जानून। अन्यक हुए। यह प्रशंक रची का कार्य सम्पर्क स्थान

भीरवर्धा हो नहीं । त्याकारेच (काली धनपातिकारे सवार्धक विके एक प्रवास सिंह स्वकाषय आवरका) सक्तो सामी क्वी जो। इदान किया, जो क्वके लाव ही जाना वा । अनुवारि प्रतिक की प्रस्तका मान 'कोशिकारी' करा देवीका गहनेका लिये प्रसाराजीने हुआ। यह बतने नेवके समान काणियानी विकासिर्धिय बामस्थान दिया और वर्ती कुर्व्यापानों करण हो राजी। देवीकी यह बाजा प्रकारके प्रश्नारोंने उनका पुत्रम क्षातामग्री सुनित ही जानाँनक और वैच्यानी किया । विश्वकर्ता सक्षाके हाग नामानित कारमानी है। उसके आठ बढ़ी नहीं मुजाबें हुई कह फॉक्स अपनी माला गोरीको और भी । जाने इन क्रमीचे जात, कहा और ब्रह्मचीओ क्रमतः प्रचान करके अपने हैं क्षित्रस असदि आयुध धारण कर गर्स से । अद्वासि कराव और अपने की समान क्रम देवीके होत क्रम है। क्षेत्रम घोर और फर्निक्सानिकी बहुर्वस्थाक प्रतिक्योंको साम लिल । यह गीन केरोसे कुछ भी । जतने से देन्यराज शुक्त निशुक्तको मारनेके लिखे मानकारी अर्थणकार २०८ जन्म का जात इंकर विकासक्तिको चली नही। पक्त था। अने पुरुषका स्वर्ध तथा रविका काने समराष्ट्रपाने उन राजे देखरायांको कर इस समय असम हुए सहाउतीन उस कर्मन करता है

कोण नहीं जात का ओर वह अन्यान सुन्दर्ग विराधक । अने बहुतका अन्यात वर्णन हो जुन्म भी । देवीने अपनी इस अजारन जातिको है, इसरिको अस्त्री बिरनुत कका नहीं नहीं क्राह्मजीके इत्रकते है दिवा । सही हैम्बहबर कही नयी । तुमरे म्थलासे उसकी बड़ा कर भूका और निज्ञानका क्यां वारनेवाली हो । अंत्री वार्क्तके । अव वी प्रस्तृत प्राराष्ट्रकार

गौरी देवीकर क्यामको अपने साथ ले जानेक लिये ब्रह्माजीसे आज्ञा माँगना, ब्रह्माजीका उसे दुष्कर्मी बताकर रोकना, देवीका शरणागनको त्यागनेसे इनकार करना, इह्याजीका देवीकी महत्ता बताकर अनुमति देना और देवीका माता-पितासे मिलकर मन्दराचलको जाना

निलप्ताले कवा ।

म्बा बुक्रमें अवस्त यन लगावार अनन्यभावते. आव असायनि हैं।

काप्टेयता करते है—कोशिकोको बेरा सका काल का है। अलः इसकी क्रमान करके और बकार्याके हाशने देवक एकाके सिवर क्षारा कोई मेरा क्रिक कार्य नहीं यक्षान् भौरी देवील अन्यूपकारके सिन्ने है। यह वेरे अन्य पूर्ण विकारनेकाल श्रीना। जनसार संकर इसे प्रसन्तरापूर्वक हेवी मोर्टी---क्या आरुपे मेरे आसम्बर्धः अंग्रहाका कर बदान करेंगे ; में इसे आर्ट रहनेवाले इस व्यासको देशा है ? इसने तुह करके सम्बद्धेक मान करोग जाना कारती बागुओं मेरे राजावनकी एका की है। इसके नियो आप गुले आज़ हैं, क्योंकि कार है जो और मुख्यापर एक हाहर में एक दिन्दिह हरता हो समाने है ? अन्य ही उत्तर छ मेक्सप्रेडी पुरानी कुरतावृत्ते बर्गानुर्वे काल्य हुए। अक्षाकी विकास प्रांक है । प्रतंत्रतीयर कर्न

West & P.

मान नहीं करत कर्ता है।

with the service makes better that comes in terms to क्रिक्ट्रोन्स्य है। क्योंकि आयोह प्राथ्या । इस प्राप्त करों, क्या प्राप्त स्थान काफी कार्य भी केंग्स । के अनुकार शाहकार कार्यकार बहुएऔर कर प्रोप्त प्रार्थक की, माराज भागे पारमा, यह प्रमाणको क्षेत्रण भी । तक नौतिराजी स्थानको स्थित हुई । स्थानको men metere bie t aver ift bewegt, befreit bige feut gegent bewegte ift mitgroft, grove mise oliv urskuft file, will a fact dulch ared flesbrank is our track and after thanks owner service conclusion was from the safe-ही अन्त्रीय है। अल्पने विका प्रत्यानिक पूर्वित हिम्मानुबाद सुर्देश करका कर्तु क्रमान विकास

bilds for agree oil sink and \$? goes fire family quisling कारकी सुरूपाला कर्मन करने करने । अपने करनेचे और भी समाजना प्राप्त क्या अने क्या - द्वित । क्याँ औं कोश्ते ) क्या क्या क्या स्ट्राप्त अस्ति । विद्रार्थि को प्राप्त और कहीं का अन्त्री, अन्य केवल के का और राज्यांको का क Approved that I never become tribut deposited their message from according मुन्तने साधान अनुस कर्ण सीच गुर्व है ? अंदार ही कारण है। अनंतन हता जिल्ह या केवल बाराने अन्ते वांत्राज्य वर्षे नवा या, वो अरवाद अवस्था बारान 😆 निकारकर है । इसमें बहुत की मी और ओर - बहर कार्य है और बुध, है और परिवर्क से सी month programmes was grown the one and all the delegate of approach appropriate their मानको पुरस्तानका नाम हेरा हाल कारक न हिल्लाका एवं केव तेवल को को आहे जाते । कार भारत्य वार्ग्य विकास है। अस हमें कुम्मानीकी हमेंह वहीं कर अवसे । असमें अन्त्रे वान्त्रकार पान अन्त्र वंत्रक संस्था संस्थान अर्थ अर्थ अर्थ वर्ष कारीओं । प्रेरो द्वर्तिक अवनको कृता करनेको । स्थानक (१६४-१५५६) औ हो । सान्त है क्षा अनुसन्दर्भ है ? इस अनुसन्दर्भ ही। अनुनेत्र हुन्त महत्त्व । यह आहे । यह उपनेत Copies formert og stort before som å att samer som sentig som akt. West world severe west it all \$1 हैं अर्थ — अर्थ में कुछ क्या है, जान 🛊 जनके सानी कारात्व नेत्वकी पात पान गरिया है। यह देनन हो नहीं अवस्थि अनगी, अनगर, अनेन अनगर असी सन्तान मेरी प्रत्याने का रूप है। अन् पहुर प्राप्ताः प्रतिः है। अन्य सम्पूर्ण स्वेपाधानामा विश्वति model. Pert fictell arrays milital actions काराना करा होते । इसकी हो कार कारानी कारान हरिहा करनी है। service with table it was arrest time town parents that the sale water it. किया हो की आगन्त प्रमान हमादे पूर्व अन यह प्रमानको नामा में अन्य आपनी क्रानिकार करोड़ किया है। यदि प्रत्ये भीतर प्रत्येन पर किया क्रान् की प्रत्ये की

सका रुन्हें नाना प्रकारसे आधासन दिया। प्रतिके बर्जनके लिये उत्तरकरी हो उस क्षमके बाद देवीने तपरवाके प्रेमी तपावनके व्याप्तको औरस प्राथ्धी भारति क्षेत्रम् आर्थे पुरुषिये हेला। वे उनके सामने फुल्लेकी कारके सरिवयोसे बातबीत करती और मर्च का रहे थे। ऐसा जान पंदना था, पानो देहकी दिव्य प्रधासे क्सों दिशाओंको इतसे होनेकाले कियोगके शोकसे पीड़ित हो। उद्दीपित करती शुर्व गौरीवंकी घन्दसखलकी चे आँश्व बरसा रहे हो । अपनी ज्ञारकाओंचर । जली गर्बी, जहाँ सम्बूर्ण जगतुके आधार, बैठे हुए किहंगमोंके करुरवॉके स्थानले आहा, पालक और संहारक परिदेव महेशा मानी वे स्थापुरतकापूर्वक भाषा अकारसं विराजधान श्रे । दीनकपूर्ण किरवय कर रहे थे। तदनका

(अध्याव १६)

\*

## मन्दराजलपर गौरीदेवीका स्वागन, महादेवजीके द्वारा उनके और अपने उत्कृष्ट स्वरूप एवं अविच्छेत्र सम्बन्धपर प्रकाश नथा देवीके सम्ब आये हुए व्याचको उनका गणाध्यक्ष बनाकर अन्त.पुरके द्वारपर सोमबन्दी भामसे प्रतिद्वित करना

गौरवर्णसे यक्त बनाकर गिरिराजकसारी देवीकी वन्त्रन की। फिर देवीने विनयपुक्त केवी पार्वतीने जब पन्टरमाल प्रदेशमें प्रवेश काणीद्वारा भगवान शिरुनेवनको अगाम किया, तम के अपने पतिसे किस प्रकार किया। वे प्रधाय करके आगी उठने भी नहीं फिली ? जलंडाकारमरे उनके भवनहारपर पानी भी कि परवेश्वरने उन्हें होनों हाथाँसे रहनेवाले ग्रमेश्वराने क्या किया तथा पकडकर वडे आक्नुके साथ इटघरी लगा महादेकजीने भी उन्हें देलकर इस समय खिया। फिर मुसकराते हुए वे एकटक उनके साथ केता करांच किया ?

रसके हुए। अनुरागी पुरुषोके अनका हरण किये उन्होंने पहले अपनी औरसे वार्ता 🖹 बाता 🗓 उस परम रहका शिक-ठीक अण्या की। कर्मन करना असम्बद है। हारपाल वडी

ऋषियनि पुरत अपने सरीरको दिव्य समस्य उस भक्तनमे सानेकाले क्षेत्र पार्कदोने नेत्रोस उनके पर्य-चन्द्रकी संघाका कर-सा व्ययदेवताने कहा-जिस प्रेथमधित काने रूपे। किर उपसे बातजीत कानेके

देवाधिदेव महादेवजी योखेः सर्वोङ्ग-इतायक्तीसे राह देखते हे । उनके साथ श्री सुन्हींर प्रिये ! क्या तृत्वारी वह बनोदधा दूर भारतेयजी भी देवीके आरामनके लिये हो गयी, जिसके रहते तवारे को धके कारक क्रम्मुक्त थे। अन्य से मातनमें अनेवा करने मुझ्ने अनुनय-विनयका कोई भी उपाय नहीं रूपीं, तम हाक्रित हो उन-उन प्रेमजनित सुक्रमा वर । यदि शाधारण स्त्रेगीकी भारित भाजोंने वे उनकी आंत टेलने लगे । हेटी भी इस दोनोंने भी इक-दूसरके अधिवासम क्रमको और उन्हें पायोंसे देल धी भी । उस कारण किराधान है, सब तो इस बराधर

कृत बार्कान्य कार्यान्य अनुस्त के और में अन्तर कार्य है। प्राचीनक प्रत्य अन्य अनुन 🛊 में क्षेत्री अनुन 👚 और मैं कुमरे दिये कुन विश्वासकती प्रोधान, पूर्व है उद्योग न होती है। की प्राधान विदेश merbilien gewenn die um gieb bereit. विकासक और वेकारण हैं, किर क्षणें निकास क्रेम केल सम्बद्ध है। में अल्पे प्रमाने 🚶 व्यवस्था सुद्धि और संकार नहीं कारतः। स्थानस्य अस्तरमें है जनकी जुड़ि और संसद प्रथमका होते है। यह अनुस्य गौरवपूर्ण आहार तुन्ती हो। देखनेवार स्थानता सार अगरम (पालार) है, क्लोबर नहीं काराचाराम्यः सर्वाण है। अवस्थि विकास इंटरेक्ट नेस्र वैकर्ष केता क्षेत्रा । इक्लोगीका क्या-इतरेले जिल्ला क्षेत्रर रहना वाची सन्त्रन महीं है। केवलाओंके ब्यार्ककी रिव्हिके महेरुको ही मैंने उस समय उक्त दिन शीला-कुर्वक व्यक्तन करान कहा था । तुन्दे भी से शह प्राचित्रकार अस्ति क्रान्तिकारी हो।

mergaal neut gaar de rengene serlieb i dit op gear fiere weren die retreit. safett menseer fram E sår qui treury uniter frenk sår oppretekt कोमादि । यह क्षेत्रीये ही पंत अर्थिन सोपानमध्ये । यहप्यून अवस्थिते प्रायूपीयकः प्रापेश्ये वेशी क्षांत्र प्रतिकृति है। प्रत्यक्त देख्या किये प्रतिके प्रतिके प्रतिके प्रतिके प्रतिके स्ति हो पर व्यवक मकारण प्राप्ति कारण करते. विकासिकारे अन्य कृतक्षा इसे सन्य कार शृतकारणाः स् क्रम राज्येक विकासनों पर प्रमान विकासन के अपने अध्यासन कोई प्रमा न है अपने र Prove the first and the special foliate from although some only although विकास प्रभाव हुमार केंगू की है। यह स्थानन अर्थन कुछ अर्थनी कहाँ प्रदेश करेंग कार्यका कार्य अपने और अनेतर के हैं। क्षेत्रकारिक विकास के सूत्र पहल कार्य

the and increase that from कर्य-मुक्तिया विकास के या के स्थापन है। एक उद्योगितायोग्यो कृति पति है, इस एक उपयोग भी निकारक क्षेत्र कराविकारी विकास हो। यही हेंगा है ? केरी करक में हुए स्टेप्टरी



mer regard out all a face que qui en fact. Desta l'amount eur l'home que à raig हा करते । जाने पाने कारण पहला है कि पूर्ण अध्यातुमानों पूर्ण और जिल्लाहरू साथ types of all over these are an area peer bross were pery great. Berneuten varie fine de les arrives unes que proparette unes proparettes unes services de les proparettes que कुमा है की कोई बात नहीं है. जो अन्तर्य है पह भी बनावा दिए पह ब्राह्मण करने कर्त गोलीको कहा प्रकार करने हेरी है कहा

विराम्पर मोकाको रक्षा कारते रहते हैं। इस*े इसीके फिद्र बारक करके कहा* विकार है।' सतायेंगे ।

क्षाचन्द्रों सरकर बनके भावने साम कर जन राजकारी हो व्यक्तांत्रिय केन्द्री क्रांड्री, गया है। मेरी प्रमाणको किये का अपना बहुनेकडीन अने महर्थाकर अन्य पुरके प्रस्पर अन्य रक्षणीके सम्ब शृहर विस्ता।

विकास प्राप्तानी आयको अल्यानस्य सारो । भागारम मार्थन केरी है देवीका द्वार कक्र और अन्तर्गायस्य प्रेय बदानेवाने सम रूप हामच प्रसे प्रकार बालजीन काली. बचानको शुरुकार महासंकारीने कहा—'नै हुई देनीको आज्ञाने ही एक जनमेने उस बहुत प्रस्ता है।' पिर मेरे यह जनस उसी रिका। को देशकर केवी कहरे लगी— गांधे अग्नि विशेष कावब, पर्वकी-शी दिया ! यह बनाव में जानके दिन्हें मेंट लागी. आवानिकारी, वारी, तथा रक्षकर्रीयन केव 🜓 अन्य इसे टेन्सिये। इसके समान केंट्रा बारण किने अव्यवस्थाने परचा प्रतिकृत इनारम्ब दूसरा कोई नहीं है। इसने दूह शिलाबी दिया। उसने स्वास्त्रीय कार्यन मनाओं के सम्बद्धों में। तयोधनवरी रक्षा की और उन्होंको अल्लिक किया का । इस्तीनवे भी । यह बेरा आवन्त करू है और अपने - संमयनी नाममे विश्वात हुआ । इस प्रधार रक्षणात्मक कार्यके मेरा निकासमात कर देखीका क्रिय कार्य करके चलार्यक्रमक देश को स्थान नहाँ जब नवा है। मोखा । यदि आध्यकांसे पूर्वत किया। कन्यपूर्वत मेरे आनेसे आकारे प्रशासना हुई है और यदि । महाबाद फिस्में सर्वयनोधारिकी निरिहास-आप मुक्ते अल्ला अन करने हैं से मैं कुलारे गौरी देवीका बनागर बिठाकर का काइनी है कि यह करीको अस्तानो मेरे रासव सुन्दा असंबदानेस साथे ही उनका (अध्याप २०)

## अप्रि और सोमके खरूपका विवेचन नथा जगत्की अप्रीयोमात्मकताका प्रतिपादन

कार कर्ज बारी कि 'सन्दर्भ किया करना है। सन्दर्भ सुरूप प्रतोगे के ही होनी

को पोर नेजंगन प्रारंप है। को अहि प्रकृत है। एसः प्रमूप आदिन्हें करने । नेज और प्रमूहे भीर अक्टब्य मोम प्रतिस्था भागर है। भेदाने ही दार बराबर जाएरको बारण कर क्योंक लॉक्स्स करोर सामिकारक है। रखा है। अधिके अधुनकी उत्पत्ति हाती है

क्रांपरोने एक-प्राची । पार्वनी को अपन है, बंद प्रतिद्वा क्रमक करना है, केरिया जनायान करने हुए महादेवजीचे वह और आ तेज है। यह स्थानन जिला नामक अभीकेमसम्बद्ध कर्ज कार्यक्रमाक है। एस और तज है। समकी वृत्ति 🖨 ब्रकारकी केवार्यका सार क्यापता आजा हो है और धंद 😩। एक सुबंक्या है और दूसरी अहिताया । आजी श्रेस को । असा इस विकासी इस इसी गांध गांधित भी से प्रकारको है। एक कामक्षाः सम्बद्धं कामे मुक्तनः बाह्यते हैं। असमक्ष्यंपणी और बुक्तरी जनकानिकी र नेज कायरंथ अन्ते—महर्मिको । सहरेपका किन्नुम् आर्थिक समावे उपलब्ध होना है तका

और अध्यासम्बद्ध क्षेत्रे अधिको पृद्धि होती है, क्षेत्र अध्याको अस्पार अने प्राप्ती अन्तर्य अपि और विभक्त है हुई अहि। जन्मेहर जुनके क्रम क्रम्य है का वैकारक मन्त्रको, निजी क्रिक्तान्य, होती है। एतम- और पाछले मुख हा जान है। अस्त्रिके सीर्यान्य सम्पर्कि इतिस्थाना क्रमाहर कराने है। वर्षा प्रमान्त आवत् अयोग-मॉन्स्स क्षत है। प्रत्यको कालो है। इस प्रकार कर्पन हो अनुसरित किया; इस्टेन्से का प्रकृतिको इतिकारका प्रमुख्येंक होता है, जिससे यह आंध्यकारक क्षार क्या । वर्ष्ट्र केल्प्युनिका प्रस्क आरोपोन्याच्या अन्त् केवर एक है और अकुल्युके क्षात्र का भावता का ओर बार्ग्यक प्रमानको अन्तरिम होता है, प्रश्नीयक आप्रमान हो वह यह प्रकारिक आध्यापनीको मोन-बन्द्रपति क्या अवन विद्यालय है; और विद्याल बार देश है। अनः इस नयावी क्रमोनके अर्थकार सार्य है, बार्यनक स्रोम: अध्ययक्षाच्या स्था क्रमार विकास प्राप्त दियो हो कामान्त्री आहर नीचेवते क्रांच्य है। इस्तेतिको क्षेत्रा है। विकारिको स्वाप क्रांसि सम्बन्धि अर्थित है, अरखी गाँग अन्यकी ओर है और को अरक्षापन प्राप्त कर विपक्त अल्पने धान कैसे के कारकार आञ्चानक है। जनकी गाँव नीव्यकी और अंकाली है। जो आँच के हम गाँउ व्यक्तवार्ध तथा 🕏 । आधारपार्विक ही इस इस्बोक्सर्य क्योंक अनुसर्वाचनको डीक-मोक्स कारक 🛊 मध्यानिको काम की गता है नेकी विकासकी अहा अर्थालाकारक, अन्याको स्थानकार किर क्षांच क्रिया-प्रार्थिको, अरकारका प्रतिनिक्त है। यहाँ क्रम नहीं सम्बन्ध को विकासिको प्रतिनहीं किया अपने हैं और प्रतित नीचे नाम हारिय अपने हैं। इस्त करका वर्गनामान्य ओवाकाओं केन्यालीके आंग जिला केले. हम अवसर रिज्य और श्रीकार्य । हारा इसे आर्श्वाचिक व्रत्या है, यह अस्त्राच्याकन कर्षा जन कुछ काह कर रका है। बारकार हो जला है। इसे श्रीवजनको हरूपर्य बारक ऑप्रमुग जन्मण देशा जन्म पंजामात् हो पारके कामध्यक्षेत्रे हुन प्राणुन जन्मक जाना है। यह अभिका बीर्य है। मकाका ही अर्जनामानक बात का प्रतक्ष वह साधन आधिक बीची बढ़ाने हैं । जो इस प्रवास भागते । जनेवर प्रांचन है ।

कामनीर मेर्च है और शर्मित प्राप्त । जार्ममा अध्यानका साही हानेवर दिसमें अनुस्थान (States \$4)

#### जगत 'वाणी और अर्थकद' है—इसका प्रतिपादन

यह संग्रह रहा है कि जनकरी बाराओं सकता - योगराव जनका करने और अर्धभावना के की निर्देश कीने और नार्क है। सा अन्याओं अंग्रेस हो प्रकारका है। उसे करातका किया करा पर है. विकास ने नहीं । करों भी ऐसा. को सम्बन्धी विश्वति हैं, उसे विद्वार सीच अर्थ नहीं है जो मिना संबद्धार हो और बार्ड अवस्थार करते हैं--- सहस्य पुत्रता और भी ऐसा प्रभ्य नहीं है जो बिजा अर्थका हो । यह । एक्ट्रम कह है जो क्रानीको जानक अस अन्यक्ष कृतार अभी उत्तर सन्दर्भ सुनायी देनी है का केलान कियानमें आसी है,

मानुप्पार करते हैं—सार्वियो ! असा अध्यक्ति साराम्य होते हैं। इस्क्रीयार सह (मार्गी) का सम्बद्ध हान में मंक्षेत्रमें ही। नाम पार्गनीयरै प्रावहन सूर्वि करून है। उनकी बाह सुक्षण कही नहीं है और जो जिन्हरूको अरहन्य हुआ है। अनेक भूतर अनेक अंपर है भी जीवाने को है, उसे बरा कहा कवा है। ही प्रकट हुए है। उनकेने कुछ से पुराकार्य का प्रतिस्थानम् है। मही विकासको प्रति है अन्य प्रकारका उन्ह श्रामित रहनेवाली, परावर्षित कही गयी है। हिल्लामध्यो आरम्बरे बाह करना माहिये। क्रमेहमरिक्स (असे क्य करनेकारने) होती प्रसिद्ध है। 🛊 । यह एत्यूर्ण कृतिक्ष्यांची सम्बद्धिकार है । 💢 विकासकार्थ प्रतिष्ठ प्रया पूर्णा-पूर्णा बढ़ी प्रतिकारकोर नामरी विकास हो समान । भी हो शब्द है, वे शब के सम करणओवारा कार्यक्रमुक्ती कृत प्रकृति कार्यः गर्याः है। कार्यक्रम कार्यः है। कर्रा प्रकृतिके को करीओ कुम्बुलियो कहा गया है। यही आविकारणे जीव परिमाय हुए, में हैं मिशुद्धान्यकर नामा है। यह स्वतन्ताः निवृति अति कराने है। वे वीम कराने विभागातिक केती को भी हा: अध्यक्षिक अस्त्रेत्वर सर्वांने प्रकार है। करा: परा परिक कार्य विकारको प्राप्त होती है। उन कः सर्वव न्यानक है। यह निमानरहित होनार अभ्याओंनेंसे सीन से प्रायक्त हैं और सीन. भी 🐠 अन्याओंने प्रापने विभाग है। आर्थक्य बाराचे भने हैं। कभी पुरानेको क्रीहरो हेन्सर पुर्श्वानस्वर्धन सम्पूर्ण अस्तर्भवाज्ञिके अनुस्त्य सामूर्व सम्बर्धि सम्बर्धिक प्राप्तानिक विकासमाने हुआ है। अस विभागमें एक और मोनके अधिकार आहा. जैसे भड़े आदि विद्वाले स्थात है, जर्म उसक क्रारावेच्य जात हैं। परा प्रकृतिकंद को कादिने। को छः अन्याओंसे जात होनेकारत है, नारे काहि करतरे हैं। अन्याना, पक्षणा और कोकाने व्यक्तिया और अन्यानिया पति भूजन भी तत्नोंके अनुस्तात महार मीतरसे जन्म है। म्बाहर हैं; क्योंनेंक उनकी क्रमणि ही सरकेंसे 💎 में मॉम राज्य बंदरने गर्ने जिनसे सन्पूर्ण हाँ है। इस कारणपूरा तरवेंके ही उनका जगत जगह है। अही साधकोंको पह सम

क्रमक्रांतिके संस्थेपने वर्ष उच्चन्यी एक तथा संस्था और मेरफारसॉर्ने भी

केते हैं। ये सन्तुर्ध अञ्चलकाश्राम्या वे सारे तत्त्व एकमात्र विकासे ही स्वाह है। क्षेत्र प्रकारको गरिकाम होते हैं, ये ही निकास कियाता करन करन है। बाँच सरमोके **क्रमां मा**—वे सीन अच्या कार्यसे सम्बन्ध कारी आसी है। निवृत्तिकारमके प्राप पहले हैं तथा पुरूताओं, प्रस्ताना और स्वलंकार्यन आक्रमाओं रिवरिका प्रोपन कल्लाक्या—चे औन अर्थने सम्बन्ध होता है। प्रतिक्व-कल्लाहरा उत्तरे भी अथर Yerdonit है। इस सकते भी मरस्यर अवस्थित अन्यकारी श्रीचा है, व्यक्तिकारी क्रमान-स्थापक पर्या कराना काला है। संभव की जाती है। सभावति में निका क्षणार्थं अन्य करोले काल हैं; क्योंकि के करमदारा अस्ते की उत्तर विकेकरकार्यक क्षाक्रमान है। सम्पूर्ण कर की कारोंने स्थान एक कार सोधन होता है। सामिकारमहास 🖟 क्वोंकि विद्वार बहुत क्वेंकि स्वकृत्यों है। अस्ते भी अवस्थ स्थानका रूप स्थानकीतः मद करते हैं। से वर्ण भी जुजरोंसे जात हैं: करतनें। क्रल अभवके अन्यत्कता सोमन क्रमेरीक उन्होंने करकी करतारिक होती है। हो जाता है 'अरीओ 'परण क्लेम' कड़ा

क आवारी संस्था कारत काला है जा है। में इक्ति उन्य प्रति व्याक्ति की भागांत कृत है। असे प्रणाब नाम जिला प्रणाबाद करते हैं। महत्त्व को इस हैं और का की सक रन

मुख्य देशना वर्गातचे 🗃 अध्याची वर्गातको. विकास ही गरथ उनकी गृहिकी करकार गानी क्षांद्राने चांक्षत रह जाना है, करके पानको । ३० दिख इच्यांचकी करान है। दिख कर्मा है अर्थ का सकता । असकत कारा परिवास कार्या, । और कार्यन बतरका । बाहे इन सं-रोका भेना केवल राजधी है प्रति करानकमा हका है। जानकर एकपान सामाद किया है से है । प्रतिस्थानका नंपांत हुए विकानवास्त्र अधान विकार है क्या लोगांका स्थान है कि हीक-दीक प्राप करी हो सकता। सरकी जो और कुलकानों ही सरका का है। अन्य कार्यात और पुरिवार प्रत्य भी असमान है। साम कार्य है कि पराप्रति दिवसे किन विश्ववादी को विकास कार क्षेत्र कार प्रश्निक अवस्थित है। जैसे अवक सुन्देश विका नहीं है, है, बढ़ी आता है। फ़ा क्रास्थानक आफ़्ति करने प्रकार विकास विकास करानिक रिस्कने स्थानोगर्स ही गिल सन्तुर्ग जिल्ली आणिक हो है। नहीं सिद्धान है। जन सिन आंध्रहामा इस्ते हैं : विकारशृष्टिमें टेन्सा प्रत्ये करण करण है । उनकी आहा है वार्यकारी सो जानकाचे करणी निकास नहीं होना । यह है। इस्तेश हेरित हाकर विकासी अधि-ससी विकासकी प्रतिनिक्त प्रायमाना है । य सो पायमा जुल्ह अकृति कार्याच्याने सहामाना, पाया 🖟 और 🗷 🕬 कुन्धानं कुल्यास विश्वसंचानी । और विश्वसंख्या प्रकृति—पुत्र तीन कवार्य कर्म वृद्धि है। फ़िक्को का अवस्थिकारियों विभाव हो के अध्याप्तर्थिक क्रमत करानी है। बता शरीक है. अही प्रमूर्ण केंग्रुपंत्री पहुंच प्रचारका अच्छा वानर्वत्तव है, वही बराबराहा है : यह इन्होंके संधान नार्यवालों है। सामूर्या प्राप्तक कराये विकार है। सामी अर्थेर विशेषण अनके प्रयापन विश्वकार प्रतासन्त्यक्ष हुनी आवका विश्ववको

.(अक्लाम २५)

# ऋषियोके प्रध्नका उत्तर देने हुए वायुदेवके द्वारा शिवके स्वनन्य एवं सर्वानुप्राहक स्वरूपका प्रतिपादन

प्ता—काम्बेक १ पूर्ण कर्मा नहीं बार केंग् ? उस उसमें कुछा कियाओं कहा बादाओं क्या तरक। उनर्जुल-काई अन्तर्रहकान्त्रमें क्रमें अन्तरकार अवक जाव केस प्रकेश संविधन। विर्वतिक वार्थ आगार अगार्थ है, अन्य सम्बंधी । तुर्दृश्यको काहा सम्राटको । अस्य

सहरकार क्रांत्रियों को कारण दिवानी। क्या सम्बन्ध करू **गाँ वि**त्य सकरण से ना भारेंद दिवस अन्य दोन्फ नहीं है स्वयंत्रिक कामचित्र विशेषकात भी क्षान्यभाषां राज्या है सम्बद्ध अनुष्य करने। यह विश्वानक नहीं है सकती। बद्धान्य कि है को सम्बन्धी आधिकारण अगन्धी करू सरक ही। से बार्च की प्रेसकोर कराजेस ही होने हैं । इस क्षारंको संसर्ध क्षेत्रम कट राजको एक साथ अयस विशेषक वृत्तिवराष्ट्रस कैस्ताकी जनी ही बन्धन कुछ क्यों नहीं कर सफला ? वर्षिः नामिकाना निव्य क्रकारमे सीवा ही विकृत है।

which affected the days at days game of from the per pet from

particular form & on which did is special. I freque or frequency deposit with shift fault mand worself pair area \$ 10 off a fight west source fire property first recovery on the form of the forest of the sta-हरपूर्व हुमार्ग प्रथम प्रतिकारण कर व हरकाने क्षेत्र प्राणे है । ये समून्य proper all an area of the former forces are an arrange from \$14. there were paper as there are proposed. The side, agree will as were proposed. where or developing it is seen produce assembly self-third and self-time. at sever was given it with the program are not training trainer. from over your district to all his part placers. पुरिवर्त कार्यक रिकार कार अस्ताक अधिक प्रतिक्र कार वर्ष क्रिका ने पान they may all makes and it was begun more procurating it must been were form wer 2 service wide some 2 also not process of 2 and notif कुर्मात् (पूर्णक सर्वात है। अन्यक पूर्ण में अन्यक्त स्वयून् कुरूक्त सेनी In spage and business of press of the freedy and the part of sections the space and also written and area. Advantage by \$ to an exist with the A ser man men bei den an einem auf mit den fernannen bei alle beiden gestellten. west secure were that wheat he has any pult accessor sowie proper service accesses the rate from their parts and provide all. Mar come à su su sour mort air un par fou d' qué ent many for the property from all states were partied for the entering with the state public spinier groups find because that implicate \$1. the firsten up waster and the weight \$1 perfectional service in the tips which we all service per which enters and all proper flow out it at each when from traver with all many is not received the state and and and pain formal part of graph a room & separate Parts & . Affects & & man & second of a of services & the forces when some & specially have bestief freedom of quity step promis for an are absence and a softe spring with ally speak with all self- at parties, as we have sen it as water first. I distribute a property of the state of the th freezh augest frejta ad tod - a serten frejen aradinarin en all freezil sugarit traje self \$ "may" throught give \$ no service freezi di and not may self \$1.00 female sergets. Then he we sat offered word female. क्षांत्रेय है है । क्षांत्र्य र समूच के सम्बद्धार । जनवार करके उपन्यंत्र रिकारी से प्राप्त है कार्याच्याचीको अभिनीहर-अवनी आहरूने करणा । रचन्द्राव अन्तरहोत किया है।

मह कर मिन्ना-कर्मको लेकर एरन्समोद्धारा नहीं है, जार कर्मा सब्द स्वरूप होता है।

करते हैं। कैने बरबेड़ी दिन्य बुरबोसरकर उन्होंबाल केले किया का सकता है। रनेवाने अनुनार करते हैं. उसी प्रकार सर्व्याताओं कहीं कहीं की निवाद होता है, यह वर्ष विभार क्रिया क्रम क्षाप्रभीवन अनुकार करते हैं। जिल्लेक्ट्रवीक न हो, राजी होड़ बान्य जाता है। परनेती क्रिक्टो शोकीयर अपन्य अरनेके जो कित पत्रको रूप्य हेकर उसे अधिक रिन्ने ही स्थानिक असी सम्पूर्ण दिर्शक्त कराता है, यह असरे हेर की

रिरामको अस्तानका मानान से जिल है। भागभाग् हिम्म सम्पर अनुस्ता ही मंतरते. और जो सित है, अही सम्पन्न अश्रमह है। है, विक्राविका निर्मा नहीं बारते, कारेनिक अल्लाह क्रावार्त किएने निर्मात कारनेवाले विकार आरोगाले लोगोमें जो दोप होने हैं, ये किय सम्बन्ध अनुमह अरोगाले कहे गमें हैं। निवारे असरका है। जात असीने जी, जो अन्वत-वानका अर्थ है, को भी अनुव्य मिनक हैले. एवं हैं, वे भी और वीधान्य पूर्णि ही बदल नवार है; सभीका करवान भी हैल्लान कियांके प्राप्त कोकजितके रिक्के ही किये गये. ही होता है. अन- राजवार अपकार करनेवाले है। विकासीकी दक्षिणें जिल्हा भी भारतको जिल्हा सर्वानुसारक है। दिश्यके प्राप्त इतिहा नहीं है। (अब कर राथ-देवने प्रेरित: बद-बेसन कभी तक किन्ने ही निमुत्त होने प्रोक्षर किया जाता है, सभी निक्तीय माना है। वरंत क्रयको जो एक कार्य और एक काल है () इस्तेतियों क्यारीय अध्यक्तियों- क्यान क्रियरी अस्तिक नहीं होती, इसमें को राजाओको ओरसे निर्म हुए राजानी जनका स्वत्राम ही प्रशिवनक है। जैसे सूर्य प्रसंदर की जाती है। वर्ष्ट सामुक्ती रक्ता अवनी किरण्येक्करा अपनी कामरनेंको कारनी है से आसामका निवारण अरना है। जिल्लाकों दिन्ने प्रेरित कारों हैं, परंतु में होता। पत्नी साथ आहे तीन क्यानेसे अपने-अपने सामान्ये अनुसार एक साथ अवस्थाके विकारणका प्रथम किया जाता और एक रूपान विकारित की होते. है। पदि पद्र अन्यर सम्बद्ध नहीं दूधर हो। स्वधन्य भी महावेषिर भाषी अर्थकर सारण आनमें चीने ज्यान देखाना है आश्रम लिया। जेला है, जिल्ह यह यह होने हुए अर्थकों बारत है। यह राज्यान अनुसारण कर्ताओंके लिने सिद्ध मही कर समाना । रचेकांक्रिके किये ही किया काम काविय । जैसे आंक्रिक संबोध समर्थको ही विकासम भूते अल्के और्रवरणको परित्यक्ति कराना है, कोभक्ते का अहारको नहीं, उसी प्रधार है। यदि अदुरासक इसके विपरीत है तो। मनवान् दिव परिवक्त मानवार्व पशुओको को अधिनकर करते हैं। के एक दिल्ले हैं। है एकश्यूक करते हैं, इसरोको नहीं। के रूपे धार्मकाले हैं, उन्हें ईश्वरका दक्षण अपने अला वैश्वी होनी पाहिने, वैली यह सार्व नहीं मानाने एएका व्यक्तिके। (ईश्वर केलाए काली। बीची मानकेश किने नार्याची क्रमेंको हो क्या हैने हैं, इसीलिये निर्मेष कहे। क्रमानका सहयोग होया अध्यानका है। करों हैं।) अर्थ: के दहांकों ही दब्द देता है, कर्ताको भागतको जिल्हा देखा होगा सम्बन्ध and recorded it forths I and any page deliter with I and arrestorable प्राच्यांकर कोच्या क्रेमी है। यदि क्यों क्या रा प्राच्या प्रकृतकों है। पर्दा क्या (प्रीप) grif if it also not become court or constitution extent the B wife कार्यको भीत दिखा करो कारण कार्यको को अस्तर स्थापकार और अस्तर स्थापकार्य प्रतिकृत माने है निवार, मुख्य मार्ग और मानाने होते हैं। कार करें में प्रीकार प्रियम करते हैं जो ... प्राच्या देश से अध्यक्त ही संस्था will place street & allower extrafers. For it of waged gall researched y to was a superpose the shortest price and \$10 and that for only the

beart strong services from their appropriate forth & title it work after tigen errer merbenen betreit fente fie it it mere men fein nie

कारत प्रोक्तको के प्राप्त केना है। विकास प्राप्तानिक समानने एक सामनी प्राप्ता है। कार्यक हो है अन्तर्गान मही है। यह करक कार्यक व्यक्ति साम कार्यन proving the st favores of facel of the speed if it is the forest order forget marteit ware und fi mer. It in fig fagen bei it beuten gewen b. er English party out the service of the first the service English the service English the service English the service that the service English the service that th कार कर है। कहारे अपने कार-क अन्तर । कार-केर और है अन्याद । केर-के प्रकार बहुत है, के भी करना संस्थान और तेन अतेन नहीं हुन्छ। का राजनिक्त क्षात्री स्थापन क्षात्र क्षा क्यांको एक है। यह प्रेमान को कुछ पार कर है। पूर्ण प्रयान को प्राथमिक महत्त्व तथा और महिला, अधिकारणी अनुस्तार अधिका और अपनारको औ हु की हैं। पन group with fireign global arts and there's registered briefly hardware better bear अमिनकी विकास कार्य करें के अध्योद निष्य द नाम क्षा का है। केन क्षेत्रने केक कुछ जान आंक्रफ हान और नेक्निंग कुछ। कारण को है पांच सरकारों अवस्थि हिन् हुत है कहा कहा मोग कहा। काई सुम्मान्त । कारण है। अन्य मेरा और केवाद दुर्गानार girt & nite may respect throat tentre. Tops after these to support sources will Bourtaurit mit & mertematet auf et & gertret geft ger freuer gierriere Browning it get productic was from all form or made, and it is write-\$10 \$, and assessful expected where they \$1, on five twee water \$10 \$. grant rate if and tast through man by Archi in recording our b. egroup from the \$ from temperal with the street want town \$1. कार करें के कार का है की कारण अवस्था कारण के का - अवस्थ page, mape wit fought, well the west with \$ 44 from: wifet will aftered girth \$100 and they were that from we depote off at easier t Montell fiefe i weite mert fin grock bie erben erfreit Grace fi क्रकारक होना है—लाइंक्डे सर्विना है, क्रमी प्रकार जिल्ला भी कह नावा अधिकार जानी सुनायी ही— सराम् औप अमराम् क्लंगिका कावार ही इसके उपकारक होने हैं, औपरम् " इस करोका नहीं रूप उसारक इसे सम्बद्ध बनाते हैं। उनके विद्यासन हुआ, उसे सुनकर तथ लॉन बहुत बनाव क्रोनियाओं अकारत हटावा नहीं ता हुए। इनके समस्य संशयीका विचारण है। 🛊 वे शिक्ष ही इपन्य अधिद्वारत है। शिक्षकः चवान्द्रेयको प्रकाम किया। इस प्रकार पन होता, इसकी आजनके जिला एक करा भी यह नहीं बाब कि इस्ते पूर्ण जान हो गया। मार्थे किलान । अन्तरे प्रोरित होकार ही कह लाग 'इनका जान अपनी प्रतिक्रित नहीं हुआ है' जनम् विभिन्न प्रकारकी चंहारे कान्ता है। देशर समझकार ही वे इस प्रकार करने । प्रमास दिवा दुवित नहीं होते ।

\*\*\*\*

्रमती समय आकाशसे जर्गसकत सकरा । अस जानके निये को सदा अहात. एक तथा इन युनियमें विक्तित से अप् किया यहाँ जोर्च भी प्रयुत्त (बेहाजीक) नहीं युनिबोक्से संदेशकिन काके भी नाय्येकने

सभावें में शिक्ष कामी सांकित नहीं होते। साय्टेनका कथा मुनियों । परीक्ष अन्तरी आज्ञाकविकी को प्रान्ति है, यही और अपनेशक वेलने ज्ञान दे प्रकारका काना संबंधः विकासम्बद्धाः स्टाती है । असमा सम्बद्धाः नावः है । यगक् हानको अस्तिः कहा जाता है मुक्त है। वसंग्ने सक्त इस स्वयूर्ण दूरकः और अवगेक्ष झानको सुन्धिर। सुन्तिपूर्ण अध्यक्षको विकास किया है, सक्षयि अस्के अवदेशको के त्यन होता है, उसे विद्वार पुरुष क्षेत्रको दिल्ल दुर्जन नहीं होने। जो दुर्जृद्धि यागक्ष कहते हैं। नहीं मेह अनुहानको अपराक्ष बावक मोहकस इसके कियरीत बाजान के जायना अवसंक्ष कानके किना मोब नहीं रक्षण है, बह यह हो जाना है। शिक्की होता, संगा विश्वय करके तुमस्येण क्रांसके बैधवान के लेका बनात है, तथापि आस्पार्यका हो अह अनुहारकी रिर्मानक <del>िलवे प्रयक्त करो ।</del>

## चरम सर्वका प्रतिपादन, शैकानमके अनुसार पाशुपत ज्ञान सवा उसके साधनीका वर्णन

कौत-सा क्षेत्र अनुहात है, जो कोशकान्य मोश्रदायक शिव जपराक हो साते है। यह क्रानको अपराक्ष कर रेण है ? उसको और नामधर्ग बीजो क्वेंकि कारण कपत्र नीथ क्सके साधनोको अन्य आच इवं बतानेकी जकारका जानना कहिय। इन वर्षोके नाम कपाकरें

पुरतः काम्युवे । यह कहा रामा है। काके सिद्ध हानेपर साक्षान् हैं---केंग्रमा, तब, जब, भ्यान और क्रान । वे नायनं कहा । भगवान् दिक्का बताया । उनसेत्तर अंद्व है उन उत्कृष्ट् साथनोसे सिद्ध हुआ औं परम धर्म है. असेको शह अनुहार - हुआ धर्म परम धर्म मान नवा है। जहाँ पनस

इस प्रदानक सर्ग रिलन अर्थ इस काको है—हर्ग का स्थ्य े नामुक्तक है और स्टीमा है

# to the production of the feature of the first of the first of the first of the feature of the

क्रांतिके मुक्त-मानके अर्थात् संस्थितः अल्बा प्रमान करते हैं। बन्तोंबर प्रतिकवित हुआ है। क्लिने यह

क्षेत्र को अवस्थित क्षेत्र क्षेत्रक क्षेत्रकार कालो स्थान है। स्रोत्सालक से क्षेत्र-साक क्रेसर है। बैटिक कर्न के प्रकारके कराने रावे हैं, असका विकार की करोड़ क्लेकांने 🕯 — परक और अपरक। वर्ग-सम्बन्धे किया नया है। उसीने समृद्ध 'कर्याया सार' अभिकास अर्थने बचारे क्रिके सारि ही जनामा और 'साधारत जान' का वर्णन किया गया है। क्षेत्रवर्णना को परन कर्त है, यह है। युग-पुगर्ने क्षेत्रवर्ण विकासिक अस्त्रवर क्रारियोक्त दिलो पूर्व क्रायियक्त्रों क्रांपित है और क्रायेक्त केरके रिप्ये सरावान क्रिया स्वयं क्री को अन्तरम् वर्ग है, यह कामदी अनेका तीचे चोनावार्गकारो वर्ण-त्वाँ अकरीनों है

कुल क्रीन-इस्ताबको संविद्य करके उसके (बार) जीवोच्या अधिकार भी है, या विज्ञानका प्रयक्त बारनेव्यते मुख्यतः सार कैक्क्यावर्गित वर्ष 'बरम वर्ग' पाना गया है। प्रकृषि हैं—एक, दर्शम, अगारव और इससे किए के बार-कार्यार है, अपने समाच्या महत्त्वकार्यी उपनव्य । उन्हें संविधाओंका अधिकार क्षेत्रेके का सरकारण या 'अधार्य- प्रकारक 'काक्या' कारण प्राक्ति : उत्पत्ती भूनी बारतासर है : को अन्यरण वर्ज है, कही जोतान नरव्यसमें सैकाई-हवासे मुख्यन है करण क्रमंका प्राथन है। वर्ण-प्राप्त आविके - व्यक्ते हैं। चालका सिद्धान्तमें जो परम अर्थ बारा कार्याः कार्याः कार्यः विकासस्योगः वदाना गणा है, यह धार्यः" कार्यः भार काङ्गीवाकु निकारने पृथ्य है। जनकान् कान्नेके कारण बार प्रकारका नाना नका है। विरायके अन्य अस्तिवादित को परंप अर्थ है, जब कारोपे को बाजावर जोन है, का क्रांनिका जान केंद्र अनुहान है। इन्द्रिया और। क्वारापूर्णक दिन्तवा साधानकार करानेकारन पुरस्काह्यर करावा किसी प्रकार विस्तार है। इसलिये काल्या योग ही संह अनुहान **१आ है। जांसू दीन-मारलोद्वारा करने जाना नवा है अंतर्ने भी बद्धान्त्रीने को उत्तर** विकासका राज्येत्रक विकास क्रिक भक्त बसावा है, उसका वर्गन किया जाता है। है। यही अनके स्थानकार सामग्र समये अनकार जिनके द्वार परिकरिका ओ प्रतिकारण दश्या है। साथ ही उसके संस्थार: "नामकुकानम कोन" है, उसके हारा सथान और अभिनंतर भी सन्बद्ध काली विस्तार- "हैनी जार'का बहुव होता है। उस जानहान कृतंबा सत्तावं नये है । प्रैय-आयनके से नेर. पत्ना ब्रीस ही सुरिवर परम ज्ञान प्राप्त कर 🕯 — और। अंगेर अधीर 🕒 को शुनियों। फार- होता है। जिसके हरकों यह हाल प्रतिक्षित हो क्षाओं सरका है का और है: और वो स्काम । असा है, उसके उत्तर चरवान किया उसक है, यह अवर्तन मन्त्र नमा है। साल्या होने हैं। प्रमुद्ध कुम्प-प्रश्नाशो का गरम मोन क्रीकरमा पहले रहा अकारका था, बिरा किन्द्र होता है, जो दिल्ला अवशेक्ष हर्हन अनुसरक अन्यारकार हुआ। अर्थ विश्वविकार कारणा है। विश्ववेद अन्यरीक्ष अकारी संस्थान अरब्दि श्रीक्षाओं में निर्मा क्षेत्रक है। अस्य समा विकासका स्वारण हुए क्षेत्र स्थान है । इस प्रकार

मर्था, निवा विश्व और चेत—चे यत कर है।

कारत है । यह प्रदान सेवार काराया कारत कराये हैं। अतिवार अति मुख्यन बाज्य-कार्या कार्य है। अनेक प्रमुख कर्मन कार्य है। उन्हें अनक है। प्रमुख कराई प्रकारण अने mage of fore fewer cause marrie den de gree be in mermit स्वरूपम् अनेत्र और अन्यून्य — में स्वरूपक है। सिन्दु का स्कृतिक समूच है मुख्यक अबद पांच है। में अन्तर्भ मुख्य गांच अबद प्रमुख को पर जी गांच गुरू है, फिल्मी किरमा प्रांत्यक्षा है। प्रत्येश अर्थि परि पान विशेष है, नगरिक प्रमुख और पुरस् कारी करना प्रत्यानीच्या असीर परित हो उनकी प्रार्थन प्रत्येक अध्येत है अध्यान को मान्यक्रीको स्थापन रहतो है और इस पन्ति को अधिकारो विक्रान्य कर है इस अपूर्ण कुर्शनिकारिको प्राप्त पार्थन अस्ति अस्तिति अस्तिको प्राप्तिक अस्ति वर्गनिका पार्थन पार्थन harten, annue, per è : partural fingles : è : que apar finerals peter à : se verse क्षा कर कर बंदर को दिन हो। हम कर है। यह परिवार कर अलेका है। यह परिवार के प्रतिकारित हर्तमा कार्यानी पूजन पेक हो जना। नार्य है , ये ही प्रतानका और प्रतानक असेत हैं। इस्पाद्ध्य अर्थाद क्षेत्रको अन्य पीय नाम अस्पाद इत्याप क्षाणे हैं। जो नाम प्राप्ता है, 

बारको, ब्राह्मको पुरुषको कराया गाँव है, बाद हेंद्रा व्यवसार्थकरायो क्रम पार्ट

afternånnygngalernygenegenegenesterlinnnerstransproper vorbiblisserennengege me de frem die Mere une merer unbeford, mempera un serie benen unblieb geber प्राचनका अनिवास करता करें है। पहांचर करना करने हैं से अनवर कर निवास करें है। व्यक्तिका अन्यान पर क्यां अवको क्यारे अने है। उन्हेंको व्यक्त और अन्याद्वाद्वाच्या प्रत प्रत्यो प्राप्ति कालो कालो अञ्चलका भी व्यक्त गया है र द क अध्यक्त है और अवस्थित व असीर परि जान तथा जियार सार्थ हुए अन्ति, इन्त्या काम, जान, है । और अन्तु (अक्रान्तेष्ठ, प्रार्थ) और पानामा । भी इन काम प्राप्त निरम्भी काम कृत्य 'मा Perform professor arterings spirit per mark & comme some serie remon trace अकरी, कार्यात कार्यो प्रको पहलेखे ही। इसीके स्तरीर कारण है। उस सर्गर प्रतिपत क्षा है नवा ने प्राप्तकार अन्तन प्रद्वालयन अर्थन से क्यानीय है व्यक्तिक है है, इंडरेन्स प्राप्त काल्यों है अवया थे है, वे क्यावा पेट का कई गर्ने । उपलब्ध हेवर विकास कामीरराज्ये मेरनक संकारत विकास का मुख्येना है का समक विकास mittee firm & priest francest, and wrong the forester & priest अर्थका कारक्यांने केंद्र व्याच्या क्षेत्रे केंद्र के निवास साहित है। जैसे केंद्रांके क्षाने हैं। वेहंश नामाने को यह प्रकृति विश्वपन्त यान्त्रनामा केल नार्क्कृत प्रात्न कारको पान्नो है। इसमें भी को कारकार अरेग एक अर्थन संगत्नो हा बार केन्द्र है। उसी

a diese first freign field den begin als tree in it dies des geginner der jaar in क्रमा कारण परि प्रेरंड के निवास संग्री अन्तर । बहुत गांव जान के सुरक्षा ने अनुस्थ करते हैं

मुरुवादित संस्तर संस्था निवृति मारो हैं; होचेन कारण का वरित्रीको आकारका है अस- सर्वार्ग सरवेचेर प्रस्ता विद्वार अहे जन्म है। उस होच्छेर नवाधानमें वरितनेस है। 'मंग्यरपेक' करते हैं। इस विकासि अपने असके भीवने यह विकास असर इंस्पीय है। किने बनो इन्द्रिकेके होते हुए भी जीव होते. उत्तक बस्त पिता विस्तकतन है. उत्त कहा कारनेने होनेकारे क्यून-पूजा कराजीको क्यूनांद अवर शिक्के रेजने अर्थ पूर्णकरको नहीं जरनते. क्यांकि मान्याने ही क्यों अस्थानको अन्याह वहरे । प्रका अवहर जीवाको भारते आवत कर दिना है। पांतु भगनाय कियाँ हीन करके बाक अनुस्थानीके हारा स्त्यारिक सम्पूर्ण विकालके प्रान्ति सरकाश्वर अवने प्रारीरके अधिका होतेकी भागत इंक्टिक्सिके न होनेका भी जो कहा किस करनें . यह । सरक्षात, अवस्था विकास के अपने रिक्रम है, उसे वहीं रूपमें और और अपने आरमको अक्रूपनी असरकार स्टब्से हैं, इस्तरिकों के 'स्टबंस' काइसकों हैं। को इस अवदर-कर काक्सकों और विभाग काइकारी सभी उत्तर गुर्नोसे निवा संयुक्त होनेके कारण करें क्षेत्र कारणकर अर्जाशस्त्रक प्रार्के कार्येक अस्तान है, जिस्के दिन्ने अन्यत्त्वे किल्ह्यान्य करेत्वर अस्त्वात्त्रिकारे निर्मेक के अस्तिरिक्त किरके कुरने असमानी सक्त नहीं है, अक्राव्यक्त नकुनेय शंकरका किनान नहें में भगवान् वित्य राजे ही 'वरणरावा' हैं। जनभी अञ्चलानि सुद्धाराव्यक मानिके

अर्थनाहित अर्थात राज्या रित्य आदि पाँच और प्रत्या है। इस प्रकार पर-ही-पर भारत भागोप्रास निवरित अवदि माँची कारमधीची कारक शुरूर्तान्त हुआ बनुक दिलके आव प्रत्यिका सामग्रः कंपन और गुणके अनुमारः कामेक्सा है भावनव पुर्णने करती पूज क्रोक्त करके भूभित, अर्थसम्बद्ध और करे। कुळनके अन्तर्ने पुनः प्रान्तनाथ करके अनिरुद्ध जार्रोद्वरा इत्य, कान्य, तालु निरुष्को भारीभाँकी स्वास्त्र रसको इत् तिन-कृतका और प्रक्रुपनारे पुन्न पुर्वपृत्तका नेदर जानामुख्या का बारे। किर पान-स्वात करके भूकमा महोद्वारा अर्थ अस्ताको अधिके अन्य अनुतिनीका उत्तर करके स्वकृत्यर प्रक्रके भीतर है आप । अस्थर पूर्णाहीं को नवकारकृतेन आहे पूरा क्षांत्रकों है। यह सरम सुर्वेक सदस रक्षांत्र अधार अधिस अधीर पूरी करके सुरहाँ कैलरके क्रत राक्ति और अभी पुरा है। उसके रिज्ये हुए जरावी माँवे अपने-अवन्ये क्यान क्रोंने दिवत अ' से लेकर 'श्र' एक दिवक करनीने क्रमीत कर है। इस प्रकार क्राविक् अक्षर-वार्तिकार्यः बीक्रों नोत्सकार कार्यसे जील ही सक्तानक बाहारत हानकी कपु-नन्त्रस्य है। यह कपुरन्त्रस्य अस्तरस्योगे असी हो जाती है और सम्बन्ध का अन्यती निकत है। काने एक कार्यपुरत इत्यह-अल सुविधरत ना लेता है। पान ही वह परण उत्तन कानराको अस्त्रत कर रस्त है। इस कानराकी - कहाना-इस एवं करन केराको सकार नुरू है। वारिकाने निवास-सदस अकसादि विकास जाता है, इसमें सेवान नहीं है। बन्त है। का बन्तके करों और सुधारतका

अन्यार्गकी क्रमते हर अस्ते सर्वेका समान हरवार है। वे हीतर हराने यह

-----

(अध्याप ३२)

#### पाशुपत-ब्रतकी विधि और महिमा तथा भन्नधारणकी महस्त

मारायत भाने वसे हैं।

विकास के कार के किए अपने कार ने कारक कर करे गये हैं। अरवार्यको आहा सेन्कर उनका कुकर और

ऋषि बोलें — भगभाव ? इस बरश उसका करके कावकः भी, सर्विका और करने इक्क कार्यक्त-प्रतको सुन्दरा कारते हैं, जिलका करे। सरवक्षात् प्रत्वोको सुद्धिके उपवेशको अनुभाग करके प्रदेश आहे तक देवल किर क्यमच्याचा उन समिया आहे. सामविक्तांकी ही आहरियां है। इस समय कपटेंबने करा—में तम सब सोगोओं। यह करवार यह विकास को कि 'बेरे इसीरबे गोपनीय पातृपत-प्रत्यक रहता कराता है, जो ने करा है, पन सुद्ध हो जाने।' कर विकास अध्यवित्रीको कर्नन है तथा को सब अल्लोके काम इस इक्टार है—वर्गने पूरा, बागोका नाम करनेवासा है। विज्ञाने युक्त काकी बाँची सम्बद्धार्थ, बाँच क्रानेनिसर्गः बीर्जभारती इसके रिप्ते जनम काल है। योग कार्याक्षार्थी, बीच विचया, सामा आदि रिवर्षके हारा अनुगरीत स्थान ही इसके लिये. सता बाल, जान आदि चीच कायु, मन, क्रमाय देखा है अञ्चल क्षेत्र, वर्गीचे आदि तथा। युद्धि, अस्तुहार, प्रकृति, प्रस्प, राग, विकर, क्षण्यान्त भी ग्राम एवं अक्तून देश हैं। यहारे कहता, नियति, कहता, कावा, सुद्ध नियति, क्रकेदर्शाको अलीव्यति आप सार्थे कोवर, स्टाडिया, क्रकि-तरव और विध-

बिरम मन्त्रीते अमृति करके होता मन्त्रकार करके अल्के अञ्चलको रजेनकरहित एउ हो जला है। जिस हेपमाओंकी विशेष पूजा करे। ज्यासकको जिल्ला अनुसर मरकर का हानकन् होता भार्य क्षेत्र बच्च, बेत बज़ोपयील, बेत पुरू है। तदानसर गोवर साधार उसकी विश्वी और बेत करन करन करन करना करिये। यह कराये। सिर को कन्यक्रस अधिकियान कारके आसम्बर बैटकार अवने न्हींबर करके अधिने हक है। इसके का इसका कुछ से पूर्व का अस्टाकी ओर मेंध्र असके तीन। जोड़का अस्त्रेह इस दिन उसी केवार इतिका प्राच्याच्या करनेके पश्चान भएकान दिला सरकार रहे। जब एत बीतकार प्राच-कारक और देवी वार्कनिका अधार करे। किर का अर्थ, तब अनुदंशीने पूर- क्वीक कव कृत्य संकरण करे कि मैं जिल्हासकों बलाबी हुई। करें। उस दिन क्षेत्र समय निरहार सहकर ही विधिके अनुसर का पातुका-का करूमा । विदाये । किए पूर्विकाधे प्रातःकाल प्रती बाह जातान्य दारीए निर न अन्य, तकतकाके अन्य होज्यवर्धनां कर्त करके कारीनाव किये अध्यक्त बारह, क: का तीन क्वोंके लिये। अवसंक्रम करें । स्वयंक्रम ब्याविक उपयोक्त अभवा नारह, क:, तीन वा एक व्यक्तिक अन्य प्रकृत करे। इसके नाद साधक सब्दे रिन्ने अक्स गरंग, कः, तीन वा एक दिनके जारा गया है, करते जारा लिए गया pit प्राथमी दीक्षा के 1 संकल्प करके जिल्ला के का काई जो केवल जिल्ला पिरवर पिरवर कारण क्रेक्ट रिस्टे विधिकत् अस्तिकी स्थापना करे। इसके बाद बाल करके परि सर

र्मिकारकार्य अन्य का गाम है से विभावता का ने में बाहिता जिस अवस्थ है पहान्त्रकों, हो जान । अन्यत्र नेपाल क्या प्राचन का प्रकार क्षेत्र क्षात्र का अपना पाने पुरस्त बोक्काकर के सारक कर में रकता. अर्थरूप, पूर्व - अर्थरूप केवाबक, अस्तुवार क्रम अन्य को क सन्तर कान्य में । अनुकेत को कु वृक्तिनीन कान्यों कु करी में के कर कर कर कर के कार्य कर है। पूर्व के व्यक्ति कार कर के किए पूर्व कार्य कर है में । महाराज्य के में पेर प्रोप्तर अस्पाल करें । अन्तर अन्तर और कृतुम अस्पात करियांकर bereitet sint ge ment sint unt. geregter fentiegen digent met. priefer and partie in termental product and drove the frame that क्यांद्रात हमें क्रिकी सर्वाचे अन्यान ( स्वाप्त अन्यान स्वाप्तिक कृत जीवत क्रि परमान्त्र करूर केल्प्स मान्ने अपूर्णि को उत्तर कर कर पूर्व और अकृत अर्था अन्यक्षेत्र पर पूर्व है। पूर्ण क्षात्र प्रकार का विशेषक अन्यक्षा अनुस्था प्रकार प्रकार क्षा formerages marget was recent marked and agreement failed and margine profit worth more unit; which wonder all a first spe the side angled Begregath reven spire you trace their Breater spire you stry services foreignes up & foreignes where foreigness and the finite grate group कर । केन्द्र मेन्स्प्रकृतिक प्राप्तक केन्द्र की कर का प्राप्तकार पूर्व । एन्द्र कुनते कियाका की अपने भाषित । वहीं कार्यक का है को बांग करती हैने कार्यक का अगलक अगलक कोर क्षेत्र ऐनेकार है। यह अनिर्देश दिन हो संदर्भ और कारणाईक एउटीके पितृप्रोक्तमे पितृप्त कर कर है। इस प्रकार जुई हो र किन्सुपत्र कृतमा और स्वाप्तर्गार्थि temperature anguieren unprese sent de esta del select i pro-महिलाम का हो। जैन्युम्पि समान्य कर्त और कुल्लेको प्रत्येकार्य अन्तर जन्म मानावानीका पुत्रक पार्ट्य वर्णान स्त्री हो अन्य क्षेत्र प्राप्तिक पुत्र सामावानी क्षे Come de de comitación acquaire accome descripación finales acceptantes apriles par कारणार्थ दिवालों में कारणार्थ पर पाने गर्थ प्रमुख्या की राजने प्रारम्भाव कर हुआ पर हों - कार्य क्रिकेश और देशों के हो। को हो कारण गए, बहुत क्राव्यक्त के के क्राव्य क्षाप्रमाने अन्यक्षका अध्यक्ष क्षाप्रक मुक्त है। मेंस्ट अञ्चल आदिके विकाल भी र्कन्तरमा हेरेका नाम क अर्थन असम्बद्धा को बात है। व वह किन्युक्ति स्थान है। कुरमान्य अस्तर अस्ति की । का भी ने किया अनुसर राज्य हैं । अन्य कुरमेश कैयाँ कार्य की क्रिकार परकारकार प्राच्या कार्योंन कर : Tops नहीं हैं . के दिवसे किये पूर्ण की we would added about their part with land and any we सर्वात कारण सर्वात्व चर्चन्यम् विकृति कार्य है। तुम हो। हर्म्य (कार्य) है। Barrier auch auser febergebt sonie fermit fester mit up fin wenige पुरुष करें। इस विकास प्रोत्तान करने बाली, अन्तर, कुलने, प्रात्ता, आर्थक, प्रात्ता, प्रात्ता, प्राच्येत विभक्त अनुसार प्राच्ये व्यापास स्थान शेलात और हैशन स्थान सुनाई

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

कार राजान कार्यन्ते । कोर्न-कोर्ड सरमधी आंत्रक, क्योशांकी कोर्जानी, नव कार्य कारोपानका विकास कारते हैं। बूतरे पहलेकी, क्रांस्क सूर्योकी, साल्याओकी, अक्षरके कुरवा निवास होनेसे कुछ स्तेन क्लोसहित क्षेत्रकलोकी और इस उत्पन्त प्रतिस्त कुण्यत निषेध व्यक्ती हैं। 'अपनेर व्यक्तावर जनत्त्वती कुण व्यक्ती व्यक्ति । इन अन्यक कुरुके रिल्मे केत अनुकारी धून देना सम्बद्धे संवारणीकी विश्वति वानकर काहिये । 'तापुरुव' अवन्त पुरुषे रिक्त दिक्की प्रतासको रिन्ने ही इनका पुरुव कृत्या अनुस्त्रोह मूचका विधान है। करना जीवत है। बाबकेश के दिल्के मुख्यत, 'सक्तेशात'

साथ ही कहा अञ्चलित भी पूजा आवश्यक जल करके चहालगी विद्यालने जले।

क्रम प्रकार आवरण-पूजाके पश्चम बारको दिन्ने लीपानिका तथा 'ईकान'के बरनेकर दिलका शूकर करके वर्च हैंतरे भी उहाँर आदि श्वाको विशेषकारों। महिल्यूनैक का और व्यक्तनसदित ननहर केल कार्राचे । कर्करा, कबू, सबूर, कारित्य । इकिक निवेदन करना कार्रिये : मुस्तमुद्धिके गायका बी, कदरका कृत तथा अगुर रिको अवकावक अवकाशनीतीत ताल्युक मानवा बाह्य आदिका कुर्ण-क्रम सकतो वेकार प्राप्त प्रधारको कृता प्रश्ने पूनः प्रकृतका किल्लाकर को अब रैकार किया काता है, जो अधार करें। आरली करारे। जलकात्र क्रमके दिन्ने सामान्यकारचे उपयोगके योग्या पुजनका होना कृत्य पूर्ण करे। न्यारा तथा कतान्त नका है। सामृतको बार्स और बीके अवकारक कार्यानगीनित जाना समर्थित क्षेत्रक करवार क्षेत्रकारं केरी साहित्रे । अरे । स्वात्यर क्षत्रकारं स्थान व्यवकीरस सरपक्षात् अत्येक मृत्यके निम्ने प्रश्नक-पुथ्यक अर है। राजोकित मजेकर मन्त्रहें राज अर्था और आकारत देनेकर विचान है। 💢 प्रकारते संस्थित करके दें। सर्थ कृतन करे प्रथम अस्वरक्षां भवेत् और दूसरोते भी कराने सक प्रत्येक पूजनमं कार्तिकेवारी पूजा कश्मी पार्विथे। उनके आसूनि है। इसके यह सुनि, अर्थेना और 🖁 । अधनावरणको भूता 👔 जानेकर वरिक्षका और प्रयान करके अपने असमको विशेषकारकारे विकास विकेश रिका पुत्रम अन्तर्गत करे। सद्यान इस्टेमके सामने हैं करनः काहिने । तुर्वाचानरकारे क्या आसि तुन और प्राकृतको कृता करे । इसके बाद अञ्चल्यांकोकी कुलका विभाग है। वहीं अन्ये और आज कुल देकर वृत्रित सिंह क मारावेच आहि एकाव्या वृतियोगा भी वृतन पूर्तिसे वेपलाधा विलयेन करे। बिर आकर्षका है। जीवे आवरणमें सभी अधिरेकका भी भिसर्जन करके पूना समाप्त मकेश्वर मूजनीय है। महायासरकाने कामरको आरे। मन्त्रको काहिते कि प्रसिदित हसी कार्य जानमें क्रानकः दल दिक्यालाँ, उनके अकार कुनोंकरूपने लेखा करे। कुनानके अर्को और अनुवरीकी क्रयतः कृत करनी अन्तने सुवर्णनय क्रयतः तथा अन्य सम कारियो । वहीं प्रधानेंद्र वाज्या दर्शाची, समस्य जनकरणीस्तील जन विवस्तिहरूको गुरुके क्वोरिनोलोकी सम्बदेखी-केपालभाविते. सभी आगाँ दे दे अभाग विकासको सम्बद्धि घर अस्यत्रकार्यस्थानी व्यवस्थानामधान्ये हे। स्हर्शे: सद्भानी तथा विश्लेषस

काराम्य विविध कर्ती गरी है।

प्रत्यपूरियोधी कुल करके प्रथमि हो से अब प्रात्मके अनुसार प्रत्येक कराने परक इस्तामनी स्थाप दीनों और अन्यभोष्यों भी जो विशंत पुरुष है, उसे परस्ता है। क्रांस्ट करे । सर्व उपकारणे असमर्थ क्षेत्रेयर - वैकायरकारणे हरिके करे हुए विकरिश्वका कान-बुक्त रहावार का वध मीकार रहे आवार्ता कुळन कारण व्यक्तिये। ओश्चामकार्वे करवाल विकास भोजी हो का भूक समय भोजन करें। जनिश्चय दिल्लीनहाकी कुछ जीवन है। सामके अतिहित परिवित कोजन करे और आवादकारको योगीके को पूर् दिक्यांस्कृतको विजयनकारे पुण्यत् ही होत्ये। अस्तवर, युवानेश हत्त्वहे। आवस्तवरूपे नीतनका इक्तर अध्यक्त चीर का मुख्यार्थिय समय करा इक्त क्रिक्टिक मुजरके मोर्ग्स है। कारे : प्रतिनीय क्रक्रमधीया पारम्य करते हुए भारतस्थानार्थे भूतन्तेः स्थिते पारस्य इस अल्बार अन्यान्य करे। वरि श्रांति हो से - मन्तिन्य दिलल्किको उत्तर परण नवा है। एरिकारके दिव, अर्था तक्षानों होनें प्रश्लेषी आदिक्यालों नोनेद्यक्तिः यने हुए पुर्णिकः और अध्यान्यक्षास्त्रो, अपूर्णीको सम्बन्धः रिव्युची अस्य सम्बन्धे । कार्तिकसारको मुनिके महार्देशीयो उपकास महि। प्रथ, आसी और और महर्गशीर्ववासने वैद्यंपरियो अने १५ क्रिकार्ट्य सम्पूर्ण प्रकारी भारत्यो, चौता, विश्वयो प्रकार विभाग है। चीरवाश्रयो रक्तरात्म स्त्री, कुमकाने यहे हुए रचेन संख्या कुम्बरान (म्रावराध्य) मानिके संध्या नाम-अन्यय आविके सम्बद्धिका जान करे। माराने सुनंबरणननिके लियुकर पूराव विराज्य क्रमा क्रमा क्रमा सम्बाधनका और कारण काहिये। कारणुवनामुने अञ्चलका अर्थक्रमान् शास्त्र रहे । संस्था अरेर शास्त्र सामिन्द्र और बीजने सुर्वकारकानिन्द्रे सने पूर साबार जांच और बहावर्षे राजा को। सीनों जिन्नके पुरावकी विकि है। अवका सबोके न काल कान करे अच्छा भाग-काथ कर से । जिसलेशर सभी चारतेमें सुवर्णनय निरहका का, बल्की और क्रिकाहरा किलेब कुछ ही कुला करना कालिबे। सुकार्य अधावने बिरमा करें। इस विकारों अधिक बाउनके कांदी, सोंब, कारर, लिही, तरह का और क्या राजन ? (स्तानारी पुरूष काची अञ्चल किसी बस्तुका जो सुलाव हो, सिट्ट साम अवस्तान व करे। अभारताल करि बैसा सेना धारिये। अवधा अवसी सर्विये आकरण कर जान हो उसके ग्रह-राज्यका । अरहार सर्वणकान रिकृता निर्मात और । कियार करने उसके केंग्रस्थ निवारण प्रताबी समाहिके समय निरम्पर्य पूर्ण करनेके रिजी कुछ, ब्रोध और कर आदिके करके कुर्वजर, विशेष कुछ। और इसर क्रमा अभिन्न अविकार करे। असकी करनेके प्रधान अध्यानीका सथा विकास क्रमाहित्यकेन प्रत्यकर और अपूर्ण आवरण । क्रोड़ ब्राह्मक्यात पूजन करे । किर जासकंकी व करें। सम्बन्धि हो सो असके अनुसार आज़ा से पूर्व का उत्तरको और पुँड करके मोदाय, वृत्रोक्षार्य और पूर्णन करे। भक्त बुध्यस्तरूप बैने । इत्यमे पूर्ण से, प्रान्तव्यन बाल रिकारक करने कियाकी प्रीतिक रिको - करके, 'साम्बन्धराहित्व' का स्थान करते हुए ही राज बात करें । यह संक्षेत्रने इस जान्यी कवारतीत जुलनाच्या जन करें । निर पूर्वतान् आहा से हाथ औड़ उपलब्ध करते.

करो—'भगवन् । अस्य में अल्लाकी अक्षाक्ष्म 🐧 का बीचेवान पान गया 🕻 । पासमें निका इस इनकार उन्तर्ग करना है। ऐसर कह रखनेवाले प्रस्तके सार देव इस प्रकारिके क्तिकन्तिकृतः कृत कारानं इतर दिशायकी ओर संयोगने क्या होयार यह हो जाने है। कालोकर त्यान करे । नदमन्तर दन्क, चीर - विकास प्राप्ति सम्माननामं निराद है, यह कटा और नेसन्याको भी हाल दे। इसके अक्टिन्ड कड़ा गया है। जिसके हारे अपनेने माथ फिर विधिपूर्वक आकान करक कहा कहा हुआ है, जो नागरे प्रकारायन पञ्चाक्षर करूका सब करे।

अपने जरीरका अन्य होनंत्रक ज्ञानाधानके जन्मन्ति बाता ग्या है ( चूल, बंस, विज्ञान इस करका अनुहार करक है यह 'नैप्रिक तथा अध्यक्ष ह सह रोग भी भागनिवाके हती कहा गया है। हमें सब आधारोंसे कहा, जिसको हर च्यान है, इसने संक्रम नहीं है। हरा हुआ न्यापाएक जानन वर्गहर्य नहीं का ज़रीरको व्यक्तित करता है, इस्टिने सरको क्योंने तह है और जो कान 'जिन्ह' कहा बच्च है तवा पार्नेका बच्च इत्यारी है। जो बारह दिनोनक प्रतिदित कारोक काराय क्रमका राज 'यान है। विभिन्नोक क्रम क्रमका अनुद्वान कारण है, जुनि (ऐसर्च) कारक क्रोनेसे क्रमे जुनि का का भी नेतियांक ही कुल है; स्थापिक सारों 'किश्राल' भी कहते हैं। विश्राल तहत तील इसका आवाच किया है। जो अपने कारनेकारी है, अन-कारका एक साम रक्ता क्रतियों भी रूपावार क्रमक समी निकामक भी है। शानके महाम्बद्धी केवर वहीं और कार्यनमें सरक हो से सीन दिन का एक दिन जना कहा जान । भागामें बान करनेकारम भी इस प्रकार अनुसार करना है। यह भी। इसी बस्त साधान महेवारांच कहा गया है। कोई नैक्रिक ही है। जो निकास होतार यह पार्थवार (स्वाधि) सम्बन्धी धरम अपना परम करीका मानकर अपने-आपको जिल्लाकोके निवे बद्ध भागे असा है. जिसके बरकोने समर्थित करके इस उत्तन क्योंकि उत्तन बीच्य प्रतिके नदे भाई प्रत्या तथा अनुसार करना है. अनके अन्तर अन्यन्त्य अपने अन्यी हुई आर्थातयोका करों कोई नहीं है। विद्वार हाद्वारा भाग निवारण किया वर इसामने सर्वका प्रथम मननकर न्यायानकार्यांका आयाचा दासन करके याद्यान प्रतका अनुदान कारते के कारोंने भी नावाल कुट कारा है, इसमें पक्षात् इन्टरश्यामी कारका प्रकी समान मंत्राच नहीं है। महारीतका भी सकते जनमा संग्रह करका सदा परमावानमें समार बीर्य (बल्द) है, बड़ी मान कहा गया है। सहस अर्थाये। अतः जो सभी समयोगे प्रस्त तकाने ताल

है, रिलाने जनावन जिल्हा का रामा है जो अपनिषक रीवर जान करके तथा जो भानचे जान बारत है, वह

(अधाय ३३)

#### बालक उपवन्यको दुधके लिब द ली देख मानाका उसे जिसकी आगधनक लिय प्रेरित करना नथा उपयन्त्रको तीव नपमा

माई ज्यानन्तु जन कोटे वालका थे, तब दुःस बुआ। उसने पुत्रको बढ़े आरएके साथ अधीने दूसके निज्ये तत्त्वता की भी और क्रार्तामें तत्त्व तिथा और प्रेमपूर्वक राज्य-प्रवास मिल्या था। वरंतु प्रीयस्थानकामं उन्हें असनेयो गढ़ यु: व्ही हो विकास करने लगी। विमा-असको अववनकी कृषित कैसे आहा महासेवाची वासक क्वपन् कारवार कृष्यो हुई अध्यार में कैसे शिक्षके प्रश्चामध्यते बाद करके रांते हुए मालाएं कहने समे

रोकर वे कृतिकृत्यर हुए।

कारणे परदा साथ असुरस्युक्तको अस सदस वैजोका प्रोक्रणे हुई बोली—'केटा ' कारणपुर्क मनमें ईच्याँ हुई और वे अपनी कारण एरिकालक युक्त अधानियोंने मेरे माँके करा कावार बड़े प्रेक्ते भोते-- इन् बीजको करीने प्रोतकार कहतुमें विश्वत मैं जेडा सा औं चेडेल ।'

केटकी यह कत सुरुवर स्कारकदकी। तुन्हारे लिये कहीं हुध नहीं है। मानिपूर्वक

त्रहरियोंने पुरा --- प्रथो ! धीन्यके कर्य क्यो स्वर्गाधनी बस्तर्क कर्वे ३० प्रथम क्या भागमान् दिसाने प्रत्या प्रोधार कर्षे शीरसामर । भार फल्के अवनी निर्धनसम्बद्धा स्वरूप हो

जनकर तपलाने निस्त हुए ? तपश्ररक्षके . माँ ! दूब खे, दूध हो ।' कारकांक कर कर्पने उन्हें नरमके विकासकी प्रपति कैसे हुई, इठको जानकर उस समितनी प्राप्तन-प्रतीवे शिक्तारें को ब्रह्मीरिका करना बीर्च है, करा करने इतके विकारताके दिन्ने इस सुन्दर कारकरक्षक कारको अवृति प्राप्त किथा ? - अगुच किया । असने सम्बं अक वृत्तिसे कुक चायुदेवने कहा—कार्विके ! किसूरि क्षेत्रोकार संबद्ध किया का । अन कीजीओ महारूप किया का में काम्यु कोई सावारूप जेसकर जाने आकार, बंदा रिया और कारान्य नहीं में, परम मुजिल्लान् युनियार बीसकार वारीने कोला दिया। किर सीडी व्यक्तकरूके पुत्र में १ कई अक्तपारमें ही मानीमें सोशी—'आओ, आओ मेरे निर्मित् जन्म के जुन्मी भी। परंतु किसी त्यार !' मों बाह कारकारो साम करके कारणवा में अवने करते जुल हो नवें — हर्यके रूपा रिचा और द:ससे वेदित हो मोगभ्य हो गर्ने। अतः भागन्यक् जन्म अत्ये कृतिम इच अत्ये हत्वमें है दिना। करमके दिवे हुए उस नज़क्टी दूशको चीकर क्य प्रकारको अस है अपने पामके बालक अत्यंत व्यक्ता हो उठा और माराजने को पीनेक रिजी बहुत ओड़ा हुन । कोला—'भी । अब दूब नहीं है।' एक प्रक मिलन । बनके मान्यका केटर अनकी हुकाके बहुत दु:स्त्री हो गर्ना और बेटेका बसाव अनुस्तर पर्य-गरम काथ दूध बीकर करके। बीवकर अपने होनों हाजांदी उसके कामर-अवस्थानं देशस्यर ज्यानकामुक्ता अवने वस्त प्रभी वस्तुओवा अभाव होनेके 'मातः ! नातमारो ! तर्मानारि ! सुक्रे दृथ विचा मा तुम दृथ तक्षी विचा ऐसा अरवन्त कार्यक्र नरम-गरब मानका दूध हो । कड़कर रोते हुए मुझ्ने करंबार दु:सी करते हो । सिंतु भगवान् शिकारी कृपके निक

माना वार्वती और अनुवारामीय भागवन्। वार्गी और विश्ववद्यार धीमानावी नाम विकास जानकारिकारोपे की कुछ सर्वार्धन कार्य-स्वातार्वाण करी नामा स्वर्शायनकार विकास को से बाई समूर्व सम्परिकायः भाग को। या दिवस का वर्ष अन् उन क्षात्रका सेन्स है। प्रकानित ही ही कर देवेकाले अवर्तन्त्रका वरणायक विकास काशास्त्र है। इस सदस इस मोताने उनकी आरखना। काकन करना नक है। प्रकारनीका सो कुरते महीं की है। व भगवान ही सकता पुरस्ताकों जान करेड़ महाबक है से एक इसीवे जीन करन्य कुमानों अनुसार करन क्षेत्रकर है। जोने हैं और किए हार्गने प्रकट हाते हैं। यह इस लोगान आजार वहल क्षणी सी बालकी जन्म दूजर जन्मी सम्बामी प्रकल है। नहीं काल-जन्म भागवान् विकासी पूजा नहीं की जनकी रक्षा कानेने मध्यतं है; अन नुसरकी 🗦 । प्रणोतिको हम हरिय का सबे आरे गरी। इच्छा गरी कारणे वार्ताच प्रणोतक स्थापिक हमा कराका है कि तुन्तार किये हुए जो किए एक जनावट स्वापकर केवार बक्रावरिक जनवे है। अहर रे कुर्वजन्यने करवाने किया अनेना । हम प्रश्नों र हम प्रभाव जिल्लाक अने ही क्रिक्युचे, ब्यूट्यार में कुछ दिया जाना है। वहाँ कुछ भी दुर्वच नहीं ना वाना है। वह करी करेगान क्यार्स जिल्ला है दूसरा कर्या जनक चन्न जिले केन सुन्तर विकासी से स

क्यों ? अरक सेनी काम सुन त्यों । यदि क्यों । मुखारी रक्षा होगी । क्षिरकारः स्था सन्दर्भा

करों । अन्य देवनाओंको कोक्कर तथा जनवन्तु एकाविका क्रे केकर वर्ण पीवर

प्राप्त किया है यह बिरमा होसकी शांत्रके उपसन् बार्ग कर्षा क्या कारा विद्या हुआ है। अने बादी से बादी मार्जनीत्रांका मानवाम् दित्य विकासात्र है। तथः असर्वानयोगाः निकारका कारमेवात्राः है। सेने क्षाप्रको अरेक, कारण कार्य है। महत्त्वामे 🥍 भून्द्र को प्रक्राक्षण मध्ये कराया है अरक्त मेरी अब प्राप्त क्रम् अन स्थूननय से क्षेत्र । अस्ताने क्षम्य करो । इसके करने से क्षेत्र

स्कारोकार्ती है को में देशने का कन्दी ही उनके । जानू (अत कशन है। इस प्रकार अंदर्क केव्यर अवर एक्ट्रान सञ्चलन हो। हेन्स क्षप्रदेशन नेतन है – का क्षानुद्धिकार, क्षक्रार कारक पुरुष्के किया किया । पूर्वि बारमांच्यां का बात सुरुका उसकी उदारम्य का आजाको जिलेशार्थ करक है बर्माकारी कारा का काम बहुत प्रापत हुई। अलक प्राथान कराम किया और गामानी हैको जन्मको नेवारी की । उस समय सम्मन प्राप्तान करा केटा ! बुक्ते सामृत meritalis केने कृत करा - 'पानी विकास अब्बा विकार केवा है। गुवार का विवार : गुवास बहुन करें। अलाकी आवा मेन्कर केरी प्रमानकार क्या-स्थान है। अस तुम् देर । अस वालकार तुम्बार संग्या अगरमां की । म अस्त्राक्षा । सरमा सन्तर्गातमस्य भागन हिम्मानम् प्रमेणके एकं निरस्तरम् सम्बद्ध

जर्मकार्थक करने (Adaptive में भूग नंदर देखने कनाद कामून्यको क समय t (कि कुला-के कुले ३४। । ।

(MODELL D.K.)

रहने मने उन्होंने आठ ईंटीका एक मन्दिर सम्बन्धमे समाना और उनक रूपमें विक्र बनाकर उसमें भित्रीक विश्वसिद्ध की म्यापना। ब्रालना आरक्ष किया । उनके हुए असमें की। उनमें माता पार्वमी गंबर गंजासंत्रतः अत्मेपर भी उपमन्य किमी प्रकार रूपमें रूपे अनिजाही महादेवजीका आवाहर करके भी और महा नए शिवाप का आतंबादकी भर्तिकारायसे पञ्चाक्षरा-प्रमाद्वारा ही समके भाँति जोर-जोरने उद्यास करने रहे। उस प्रज-पूर्व आदि क्याबाराये उनकी पूजा करने। इस्टब्के) सूनते ही उनकी संपन्धार्थ विद्या हुए व जिल्काललक बनम स्थम्बामें लगे थे । आलनेवाल वे मूर्नि बस बालबच्की सागना तम एक्सप्रती कृष्टानसम्ब बाल्यक हिजवर श्रोपकार उसकी सेवा करने लगे। हासापर-अपसम्बद्धे जिल्लामे अन कार्याकारं संघानां बाक्तक महान्या उपमन्युकी उस तपामाने करने देख मरीकिक आपसे विज्ञानकानको सम्पूर्ण क्रमबर जनत् अवीत्र वर्ष संसप्त प्राप्त हुए कुछ मुल्लिये अपने राज्यकः हिस्ता।

## भगवान् शंकरका इन्डम्प धारण करके ठपपन्युक भक्तिभावकी परीक्षा लेना, उन्हें क्षीरमागर आदि देकर बहुन-से वर देना और अपना पुत्र मानकर पार्वतीक हाध्यमें सींपना कृतार्थ हुए रुपयन्युका अपनी माताके स्थानपर लोटना

स्वायन्तर चनस्त्व विच्लुके अनुरोध करने । अनुष्ठ करनेक स्थि जा पहुँचे । इतस्यप्रधारी

या औदिस्त्रजीन पहले इन्डकर कथ भारत करके क्ष्यसन्त्रके पास जानेका कियार किया। किर श्चेत ऐरावतपर आसव हो स्वयं देवराण इन्हरूत क्रारीर प्रकृत करके भगवान् सदाचाय केवता, असूर, विस्त्र तथा बहै-बने नागंक साथ उपनत्न् मुनिके त्रयोकनकी उत्तर कले। उस समय यह हेतलस क्षापी सुद्धारे जैवर लेकर पाजीसहित क्रिम्ब-लक्ष्याले देवराज इन्ह्रको इवा कर रहा मा और कार्यी सुँडमें बेत क्रत लेकर उन्पर लगाये क्षक रहा का । इन्ह्रमत क्रम करण किये उमासहित भगवान् स्टाइस उर क्षेत्र स्थले उसी लगा सुरतंत्रित हो रहे वे जैसे उदित हुए पूर्ण कन्ह बच्चलसे बन्दराजल सोधायकान होता है : इस शक्ष इन्हरें सारत्यका जासम् ले परमेश्वर दिला क्रमन्युके उस आवायक अपने उस भक्तान



भवित हो भवा।"

अप्रीष्ट बाल्युने प्रयान केलिया ।

हैना कहन्या उम्र सम्बाद्ध वनिक्रमा राज्य-का अपने इस व्यक्तिका साम हैना। र्वेजिने बाहर इस्तर विशासनायको आह हो। विशाहण । गरका है ।"

लिये जाना इत्तर जनकर जेल ।

प्रश्नेकर प्रियमो अस्या देल सूनियोने सेष्ट अनुसार का समूर्ण क्षेत्रकरोक भी ईक्ट है। क्षणान्य पूर्वतने कारावा क्षणान्यतः प्रकारम् प्रकार किया और प्रवेत्रके भी उत्तर है गांव किरमा और पूर्व प्रकार कहा। 'ऐनेवर ! प्रकृतिके को है। हाहकरी स्थेप क्रांतिके जनकार्य ! याच्यान् ! वेनोपार्रायाचे | आव. जन् अस्त्रम्, व्यक्त अव्यक्त नवा निन्धे एक काने पार्टी प्रचारे प्राप्तां मेरा स्था अलागः और अमेक नाइने है। अनः मैं उन्होंसे पर कार्युगा । जो चुलिकारको परे सका स्तंतक इन्द्ररूप्रधारे दिवा वर्णे । काम कामर्ग आहि कोगमेंद्र सरायून आर्थको प्रानं प्रदान कालन कार्यकाले कीव्यक्त कहे जेका प्रहापूर्व । कार्यकाले हैं, तत्व्यापनी पूर्व्य अकृष्ट व्यवकार क्रमानको । मैं सुन्तारी इस सप्तानको बन्दुन क्रियको क्रमानक करते हैं, उस भागनार मेनुह हैं। तुम बर सरिते, मैं मुखे सम्मुखी फिल्को ही में बर मार्गुरा । हरायम रे दुखक र्वतन्त्र को नेती प्रमान है, यह में ही सा समा कायुर्वतर अयुर्व है। इस इन्सरेकके कांच् दिश्वासके द्वारा स्वतार क्रम करके मै

हात्रों आवृक्ता क्या — 'श्रमान् । से मनवान् । अःगृंत्रनः कर्षे हैं। प्रेश्वः वयाकार दिरम्बद्धी व्यक्ति व्यक्तिना है। यह वृत्रकार इन्तर्ग एको यह उद्धानक विश्वास करनेह उसकन्तु कारो — क्या तुम मुझे मही जानते । वे पुषको की इक्का क्रोड्सर इन्तराह कथ स्थाल क्ष्माल अस्य कार्यक और तीजो क्षाण्यों किय प्राप्त हो गये। उस समय स्त्रकोचा अधियाँन हुन्त है। एव सुवन्त नुत्रः अध्येतः अध्यये अधिवाणिन धोर धानका मनानकार करते हैं। प्रदानें र वेरे अब्ब हो। लेक्टर वृत्तिने प्रक्रके प्रदेश्यमे ब्रांस स्थित और काओं। स्ता नेरी ही कुछ करों मुखान बाहे जोरने सिंडनाइ किया। किए सम्बद्ध कारणाज्य हो । मै पूर्वे क्या कृत्य हैया । निर्मुलः । कृत्या अरुवार्यक्र-टाका विकास काले हुए के सहयों जान थे। इस निर्मुण जाना तुष्पान: अधारी देहको राज कर नके लिये उत्तर व महोत्र का करने निरुद्ध क्षेत्रम, जो एकनाओन्दरी, गर्ने, और आशीपी, धारम्म, सारम, करने,

ज्ञाहरून क्यानन्यु अपि इस प्रमाण स्थित मापुर-१७ - करने 📍 बहु - मुक्कार हुए तथा कालोकना& नेवका नाम कालेकाले. बद्धारका राज्यका अन्य कारो हुए ये धूनि जानसन्तु शिवने कोली क्यानस्वाति इस इतकान् पुन्तवर अधने धार्ममे विद्या प्राप्त-भंदः धाररणको अधनी जीकार्युक्त राजः दिया र इनके क्षत्र कुछ उस अध्यासम्बद्धी नन्दीबाम्बरी ठण्य∽्र कार —कार्ग्य शृष्य समयान् अध्यक्तं विस्तरक्षक्रम करीन बीक्रमें ही करूड़ विकासी विकास समाप्त हो। समाप्ति इसी किया । बन्धहरून परमेका समाप्तान विधिने क्रमंत्रज्ञे वरमत्त्रम् आरम्ब्राजीकी निर्मुशना असन काल-मूर्शनगरकारका भारत का निरमा क्षणांकर तुंचने नवनं प्री प्रमुख्य सम्पूर्ण महान्त्रः । ओर प्रात्तुत्व प्रयानम्बद्धः इते दिसाना । स्थान स्वपृष्टका का दिका। पूज को जारने कि <sub>को</sub> गरी एवं प्रभुत्ने का मुनिका स**्व**र्थ

beinte feldef eine bedeute inne ide i geden fiede beleit beite besteht felte befriede beite bei per

drift sidt, dramming sing and that the beliefest and beliefest and कारत कोरत करायंकि कामुका दर्शन कोश कालीका कालेप करे। एकारे ब्हांगरक और पुत्रमेवार पहल्ड रहता कामी. ब्रुटमार सर्वत धूरवे होते. मुन्दारे इंटबर्व की दिन्ता विकार प्रत्ये क्षण कृति वार्तानीके प्रत्य प्रति अर्थात करता करते. यो १ स्वयंत्रात मार्गान्यके क्षेत्री कुरावार प्रतास्त्र विकासी अर्थन्य । वे स्पर्वते केले तृत्वारी माना है। हिलंद के अपने मन्त्रामधी कथा विश्वास अक्षा केरे तुन्हें अन्या एक कम विश्वा और beife fermenbet fieb ger die bereitenb gegeb find aftremen unter ferm i wenn क्ट्रांक्को सक्ते एको, साम्बाको प्राथिती प्रथमा हो गई। व्या, मेरी अन्य, की, चान क्षेत्री होने अपने तुम्क विरुत्, अहार और अन्य प्रत्य क्षरेत्रीर रूपका को क्ष्यु तुम्ब है कुछ अलीर केवनाओं को दिलाई दिला में दुआंके पहल नक नकी-नीज



geben an feb :

abrente, materie, alle aufen mere. | Ten arb - mit | spr arek mit-कदानकि मानत की गुन्दे कार्यक किये । प्राप्तको । ये सन्द्र स्थाप क्रमे । अन्यने में कालेल कुरान किया है और उनस्था का क्षांत्री क्षांक है। केंद्र पूर्व अवस्था नवा manifest teters on mer feine i mit भूको पार्क से देशने-पूर्वती अधिकालाई हा. इस नवाडो एवं कही प्रशासनके सार्थ क्षानीह प्रत्यको वर्तनो । वै संस्कृत हैं । प्रत्यक्रिक up up tra i pe febreit auf server future salt scores orders a

क्षान्त्रम क्षान है -केन्द्र काइका क्रिकेट के देने प्रचंत्र प्रकार क्षांत्रक नाम हैनक और व्यवस्त क्षेत्रक की and he store was a second gegrer que \$ 1 quêté un Miscouth volfe केंग्रापंक करते वाल्याक अन्यत विश्वतिक क्षा अन्तर प्रावणके स्थानकार्यकार होता होता क्षेत्र अन्तर स्थानकार क्षात्रक व्याप reacht. Art are this in relations from a phracieral wh water over wires Parent gradier ground with my man acres, peak grant sprop firefright क्रिके मध्य वर्षा क्षात्रकारे हेंग प्रकार आहेता हैंग अनीवेद क्रिका प्रकारण निरूपे 'बर्ड अक्टर, बार्ड आसे कहता चार्चनेत्रकेर नेतृत्वित हो पटे केमार्जन करों पुरत्यक अंदेर करवार कारणा क्षेत्रकर केवार्च, त्या केवार, अवेदनर्गक्षकी हार्द्यायक bife pool beging begin mit i section उनके त्रपोमव तेजको देखकर प्रसम्बद्धित हुए। सन्वरश्रदादिक ! आप सदा मुह्मपर प्रसन्न प्राप्तरते उपयन्य भूनिसको एकः हिट्या बरदान होहये । दिया । पाञ्चपत-व्रत, पाञ्चलकार, शांकिकः ब्रह्मयोग हचा चिरकालंडक उसके प्रवचन- एकको चर देनेवाले प्रसन्नात्मा महादेवने को परम पट्ना उन्हें प्रदान की । भगवान् मुन्तियर उपमन्युको इस प्रकार उत्तर दिया । शिक्ष और शिवासे दिव्य वर तक्ष नित्य बाद प्रसम्भवित हो प्रणाम करके हाम जोड़ दिया ! ब्रह्मवें ! तुम भेरे सुदृढ़ भक्त हो : माँगा ।

रहनेका बर दीकिये ! साथ ही, अपना सामन्द विवरोगे । दास्तव, उत्कृष्ट होह और नित्य सामीपर प्रदान कीजिये ।

स्तवन किया ।

करुणासिन्धो ! चले गप्रै । शरणागतज्ञत्सरः 🕛

वापूर्वय कहते हैं — इनके ऐसा कहनेपर

शिक्ष क्षेत्रे<del> — बत्स इयमन्यो ! सै तुम</del>्पर कुमारत प्रकर वे प्रपृष्टित हो उठे । इसके अंदुष्ट हैं । इसकिये मेंने तुम्हें सम कुछ वे ब्राह्मण रूपमन्तुने देवदेव महेश्वरसे यह वर क्योंकि इस विषयमें मैंने तुम्हारी मरीक्षा ले स्त्री है। तुम अजर-अपर, दुःस्वरदित. उपयन्युः जोत्रे—देवहेकेश्वरः ! प्रसायः यहास्त्री, केजस्त्री और दिख्य ज्ञानारे सम्बन्ध होड्ये । परमेश्वर ! प्रसन्न होड्ये और युद्धे होओ द्विअप्रेष्ट ! तुम्हारे बन्धु-बान्धव, कुल अपनी धरम दिव्य एवं अव्यक्तिकारियों तथा गोत्र सदा अक्षम रहेगे । मेरे प्रति तुम्हारी चिक्त दीजिये । महादेव ! मेरे जो अपने अकि सहा बनी खेशी ! विश्वयर ! मैं तुम्हर सगे-सम्बद्धी हैं, उनमें बेरी शदा शदा सनी। आऋपमें नित्य निवास करूंगा । तुम मेरे पास

ध्या कहकर उपमन्युक्ते अभीष्ट वर दे करोड़ी सूर्वेष्ठि समान तंत्रकी भगवान् ऐसा कहकर अस्प्राचित हुए हिनकेष्ट महेसर वहाँ अन्तर्धान हो पर्व । टर केष्ठ उपमन्त्रदे हर्वगद्धद सार्णाहारः पहादेवजीकाः परमेश्वरमे उत्तय वर पाकर उपमन्युका हदय प्रसन्धनासे खिल उठा । इन्हें बहुत सुक्र मिला उपयन्य को हे — देखदेव ! महत्त्वेव ! और वे अवनी जन्मदायिकी माताके स्थानवर (अध्याव ३५)

॥ वायर्वायसंहिताका पूर्वखब्द सम्पूर्ण ॥

# वायवीयसंहिता (उत्तरखण्ड)

# आवियोंक पूछतेपर वाधुदेवका श्रीकृष्ण और उपमन्युके मिलनका प्रसङ्ग सुनाना, श्रीकृष्णको उपमन्युसे झानका और भगवान् शंकरसे पुत्रका रूप

सूत जनाव **सम्प्र**त्यसम्बद्धाः प्रत्यकोतन्ते । भौतेक्यातरक्ष्यकृतुः वर्षेत्रुरुव्यक्षाः ॥

सतजी कहते हैं—जो समस्त संस्थार- क्रमन मोले । स्वक्रके परिश्वनाने स्वारणका है तमा इन्स्वकल्पम हिम्मको नमकार 🖟 ।

प्रसादके प्राप्त होनेका प्राप्तक शुनाकार क्षणावरक ही म्हान कार्य कारनेकाले अनुन्ध बात पृक्षनी है। ऐसा निश्चय करके क्ठें अरोर प्रसिदिनकी भारत **अपना** सारकारिक निवकर्व पूरा करके चणकन् मामुदेवको आचा देश किर अस्कर उनके बास बैठ गर्ने । जिनम समाप्त होनेवर जब अक्राह्मकच्या काबुदेव मुनियोंकी समाने अवदने लिये निश्चित क्तम आसनमर विराज्यात हो गर्थ—सुरापूर्वक वैठ वर्षे, लब से लांकनन्त्रित क्यानेस परमेश्वरकी श्रीसम्बद्ध विभूतिकः कर-ही-वर विश्वय करके इस उच्चार मोले—'मै उन सर्वज्ञ और अध्यानित महान् के भगनाम् प्रकारकी प्रराम लेता है, जिलकी विभूति इस समस्य बराबर जगतक कार्न केली सर्व है।

इन्ह्यो शुच क्षणांको सुनकर वे निकाल क्षत्रि धनवानुकी विभृतिका विकार एवंच्य वर्णन सुरुवेके निन्ने का उनक

प्राणियनि कहा श्रामकम् । अवपने मीराक व्यान करें जोने करे कृत् केमराने नक्षाण अध्यक्षक चरित्र सुनत्वा किसकी जिल्ला नक्ष स्वतः आहुत है, उन धननान्। यह तात हुआ कि इन्होंने करणा पूर्णा तिले हराच्या करके भी बरकेश्वर दिवाने उस कुछ प्रवासन्त्रको अनवान् शोकरको कृत्य- या स्थ्या । हमने प्रात्नेत्र ही मुन रस्ता है कि मध्याद्रकाराओं नित्र निवयके अंत्रकले बसुरंबनचर धनवान् बीकुका किसी समय बाक्ट्रेस कथा वंद करके का राये। तथ जीनक यहे वाई उपसन्दरे किले से और र्वेपकारकार्विकाली अन्य कृति भी अन्य इनकी प्रेरमान्ये कशुक्त-जनका अनुक्रान



क्रकार जान किया ।

विधिपूर्वकः अग्रिमित भाग इत्यन्ति बन्तामे उन्होंके लाख जानन्तिन होता है। श्रीकृष्यके शरीरमें चल लगकर उनसे

कारके उन्होंने परच ज्ञान जास कार शिया था; जारह अहीनेका साम्रास, माञ्चपत-अस अस अस्य कह क्लाचे कि चरावान, करवाका तरपञ्चात प्रनित्न इन्हें उतन हान हांकुञ्जने वरम जनव पार्युपनक्षम किस ज्ञान किया। जरी समयसे उत्तन प्रतक्त पालन करनेवाने मध्यूनं दिन्य पाश्यून मृति कायुद्धन जोले अध्यनी प्रकारणे इन बीक्स्प्राका कार्रा अर्थर घेरकर उनक अवतीर्ज होनेपर भी जनातम मामुदेवने पाक नैठे गडने लगे। किर मुख्यी आज्ञामे कालक प्रशिक्ती। निन्दा-सी करते हुए याच प्रक्तिमान् ब्रीकृष्यने पुत्रके लिखे भाषा क्लेकलंक्क्ले लिये प्ररारकी सुद्धि की बी। दिवकरी अगराधनरका अंदरय मनमें लंकर में पुत्र-प्राप्तिके निवित्त तथ करनेके निज्ये उन तथस्वा की उस तथस्वासे संगृह हो एक महासुनिके आध्यस्यर एवं वे अहाँ कहन से वर्षके पश्चान् कर्वद्रोसहित, परम ऐक्वर्यशासी मृति अध्यन्त्रभीका दर्शन कर रहे थे। प्राप्तवा सान्त्र विश्वन उन्हें बर्शन दिवा। भगवान् श्रीकृष्णने भी वर्ता जन्मर उनका श्रीकृष्णने यर देनेके लिये प्रकट हुए सुन्दर बर्जन किया। उनके सारे अङ्ग भागाने अङ्गकल महादेवजीको हाथ जोड्कर प्रकान क्रम्बल दिन्याची हेते में । बक्तक त्रिपुण्डुले - किया और इनकी लूनि भी की । नणीसहित अहिन था। स्वाक्षको साला क्री वनका साम्य स्टाजियका सरवन करके औकृष्णने आपुषक वी । वे जटावप्यक्तसे मन्द्रित वे । अयने स्थित एक पूत्र ज्ञास किया । वह पूत्र इतकां में बेटकी ऑहिं के अपने विष्यभूत सपन्यासे संसूष्ट किन तूए साक्षात: विश्वने सहर्षिकोचे थिने हुए से और विकाशिक श्रीविकानको दिवा या। वृक्ति मान्य जियने ध्यानमें तत्पर हो प्राप्तभावसे मेरे में। उन अन्तें अधना भूत्र प्रदान किया, इस्रान्तिमे क्रातिकामी क्रमान्त्रका वर्शन करके श्रीकृष्यके प्रात्मकानी-क्रूपराका नाम मान्य क्रीकृष्यने उन्हें नमन्त्रवर किया। उस समय ही रहत इस प्रकार अधिकप्रक्रमी कतके प्रस्तृत्वी क्रितीमों रोमाञ्च हो आया । बीव्यक्तका वर्धार्वे उत्तवन्तुये प्राप्त त्याय और क्रीकृत्यतमे बाढे आवरके साथ मुनिकी मीन भागवान् संवरतमे युत्र त्यान हुआ। इस बार परिकास की। किर अत्वास प्रस्तवसके अकार वह सब प्रसद्ध केरे पूरा-पूरा कद साथ बलक जुका हाथ जोड़कर उनका भुजका जो अनिदिन होने कदना मुनता था कारान किया । सहनकार उपकार्यने शुनाता है, यह भगवान् विकालक ज्ञान प्रकार

(अञ्चल १)

#### रुपमन्युद्धारा श्रीकृष्णको पाशुपन ज्ञानका उपदेश

🖁 ? भगवान् जिन पशुण्ति कै.मे 🖁 ? ओर. 👊 ? नाय्देव 🕽 आप. साक्षान्, प्रीकरके

क्र्यानगरेने पूछा - याज्ञपत ज्ञान क्या औक्तुन्तने क्रमन्त्यूने किस प्रकार ज्ञा किया अञ्चलका ही बहात् कर्ध करनेवाले जनवान् स्वभव हैं, इसलिये वे सक कर्ने बनाइये। मीन्त्री स्वेत्कारेचे अञ्चलेक समान पुरस्ता करेड्ड वाल्पे काल में ही है। इस मात्राह्मात । कर्त्य हुन कानोच्ये कानाम समय की है।

शास्त्री कहते हैं---का कार्विकेकी का क्षेत्र सुराक्षर कामुकेको जनभाग संकरका क्रमण करके इस प्रकार क्या देश अहरूब form i

बायुदेव बार्ट-महर्षिको । कृतेकाराजी श्रीकृष्णकारमधारी चलवान् विष्णुने असमे आसन्तर केंद्र इस महर्षि उपलब्धी उन्हें प्रसाध अतके त्याचकुर्वक में उस किया ।

depart 1 \$42 many 4 ft महादेवनीये देती क्यांतीयवे निवा दिवा परत्नकत ज्ञान तथा अवनी सन्दर्भ विपृत्तिका क्रमंद्रेश विका था, मैं उसीको सुनमा कराण है। नक्षरंकती पस्तिति सेले हरू ? पस् कीन account \$ > 4 and less switch who and It aim fine fore were west und 前 章 7

Magnet auf der meren finder

कार्यान है की (कार्यान) का बोधन अवस्थानम कार्या अवस्थ है विश्वाको



महेश्वर बञ्चची। देव उनसे अवना कार्य करने पहुल्ला श्रीकारको इस प्रकार कुर्ताचा है। इर नाकार्यो ही अपार्ग अपने कीवार् अवस्थान्त व्यान्त्रको स्था देवी प्रत्येतिक प्रदेशको अन्य देवी है। यदि models were from which with the party was such it and potention कान्यान्तराचे देशांतर्थ निर्मात आहर्ति वं !....केववरे रूपन ! प्याप्त प्रविष्के और बाँच रूपना अस्ति कारानिको सेवार पार्ट्यायाचेत्र को भी उनके करना है समावार्थ की उसी साधारक स्थानों, प्राप्तारी जानका प्राप्ती है, से प्राप्त सामानक प्रीप्त हो क्षेत्रक पाँच मुक्त के जान प्रत्यान किया है, यह कामाने । प्रत्यानाता प्रत्य कार्य है। व सब व्यापन है और इस्तेर की क्षेत्रेक्ष कराया शिवार दिस्तावी आधार कारण अंतर स्थानकार विकास प्रमुखी कार का है। ये प्रमुखी - श्रेण्यानिकार किये आसी पुनि काले है क्षको प्रमुक्ताको क्रम और सम्ब अनी मृद्ध कर्मकारा निवास करती है और बहुतको बर्जन्य है और परिस्कृतिक उनके अन्तर्भ अन्तर्भ अन्तर्भ कार्यान कार्या है। विकास नेतर है कुरन प्रकारिक होत्यन में अन्य हो हन्दें हर । और यह संयान विकास प्रत्य है। अन्य प्राथित कुछ करने हैं। जो बोचील करने हैं। असीर अन्योपको पुरुष कुछकु अन्य असीर à avera, and ret yet f. A if from favorier une and fix à empe fre.

सरा भारम किये रहती है 🗀

प्रतम कामी है। बाब्ह आदि क्येंटियों जगलका प्रतम कार्यकारी है। प्राप्ताकी अजलती है और विकास उच्छाने अपने शिक्षकों है आहारे समूर्ण जात्रको सृष्टि लिये नियस कर्न ही करती है, दूसरा कुछ। करते हैं तका अधनी अन्य मूर्तियाँद्वारा पारतन न्हों । कब्द आदि जाने जाते हैं और बोलना अरीर प्रशासका कार्य भी करते हैं । प्रसाराज आहि कर्ज किये जाते हैं। इन सम्बंध किये जिल्हा अपनी विकिय महिंगोद्वारा विकास मंगवान प्रकारकी गुरुतर आजाका जल्लान। करून, ऋर्यन और संदार भी करते ै। करण असम्बन है। परवेशर जिनक विद्याला मयवान हर भी तीन क्योंने क्रांसम्बर्ध ही आकास सर्वव्यापी होकर विभक्त है सन्पूर्व बन्तका संहार, सृष्टि समास प्राणियोग्ये अनकाश प्रदेश काता और रक्षा करते है। आस समाये उत्पत्त है. कायलक जल आदि नामनेदोद्यस करता है। वही प्रमानते सृष्टि करता है तथा कारा-भीतरके सम्पूर्ण जपन्को जारच वहीं विश्वको मालव करता है यह सब का कारण है। आधितन्त्र देवताओंके लिये ह्या महाकारूकी आकाने प्रेरित होकर ही करणा और कम्बाभीजी वितरीक्ष सिन्हें कत्व है। धनवान सूर्व इस्तीको अरहासे अपने करेकाती है। साथ ही पन्तवांके लिये कारू तीन अंशोद्धरा जलन्या करान काते. आदिका को कार्य करता है। जल संबंधे। अपनी बिएकांग्रस शृष्टिक लिये आदेश हैरे जीवन देख है और क्ष्मी सम्पूर्ण जगत्को। और सर्च ही आकाशमें नेप वनकर वरसने 🛊 : चनुभूक्त किवका प्रयस्य सामका हो। विषयते अराज सम्पूर्ण देवलाओंके बन्द्रमा ओवध्यांका योक्स और निजये अलक्षतीय हैं। उसीसे हेरित होकर आणियोंको अबद्वादित करते हैं। शांध ही देवगुरू इन्द्र देवताओंका यास्त्रन, दैत्योका देवलाओंको अपनी अमृतवनी करनाओंका दयन और तीनों लोकोका संरक्षण काले हैं। यान करने देले हैं। आदिख, कसू, इस, बस्कोल सदा जलमनको पालन और अधिनीकृपार, प्रस्ट्राम, अस्काद्यानी इंदिक्रमध्य कार्य सैधालने हैं, भाव ही ऋषि, सिद्ध, नागाण, बन्ध, बन, यसु, क्यानीय प्राणियोंको अपने पानोद्वारा गाँग पक्षी कीट आदि, स्थावर प्राणी, नटियाँ, सेते हैं। क्रमके स्वामी मक्षराज कुलेर सायुद्ध, पर्वत बल, सरोवर, अङ्गोरहित बेद. प्रार्कियोको उनके पुरुषके अनुकार सहा धनः सामा, जन्म, बैदिकासोप और यह आदि देते हैं और उत्तव मुजिवाले पुरुषोक्ते कालाशिये लेकर विकायक्त भूगन, उनके सम्बक्तिके स्वध ज्ञान भी जन्नन करते हैं आंध्रमति, असंख्य ब्रह्माण्ड, उनके ईवर असाध् पुरुषोका निवा करते है तथा अस्त्रास्थः, अनेवरन, यून और परिचयः, भ्रेष जिपकी ही आजाते अपने बातकायर दिया-श्रिटशाई, बात्य आदि कालके विज्ञ-पुर्वनीकरं स्वरूप्त करते हैं। उन संबक्ते भिन्न भेद सभा जो कुछ भी इस कारतुने देखा भी।धरको लामसी ग्रेहमूर्ति काल गया है, जो और जुना जाता है, कह सब धनवान्

क्षंकरकी आज़ाम बलसे ही टिका हंओ है। स्वायर अट्टम अवंबर यह और बेलब 🗝 इनकी आज्ञाक ही बलसे वहां पृथ्वी पर्वम, अवकी स्विन है। मेच, सादुर, पश्चमाण प्रश्नादि देवला, (अध्याप १)

### भगवान् ज्ञिथकी ब्रह्मा आदि पश्चमूर्तियो, ईशानादि ब्रह्ममूर्तियों तथा पृथ्वी एवं शर्व आदि अष्टपूर्तियोका परिचय और उनकी सर्वव्यापकताका वर्णन

परभाष्या शिवकी मूर्तियोधे का मन्तुर्ण बिद्वान पुत्रने मगवान् दिवकी ईसान नामक बराजर अगुन् किल प्रकार कराम है, यह मुर्तिको अन्योदिक, बाधी, शब्द और सुनो - ब्राह्म, किन्यु , रूप - महेदलम तमा - मनपक आकाञ्चलककी श्वासिनी मानते 🕻 🖰 सर्वाराम — वे इन परमेश्वरकी बाँच मुर्तियाँ । प्राणांक अर्थक्रतम निष्ण क्रमण विद्यानीने जाननी करिये, जिनमें का समूर्ण विश्व मरेश्वरक नेन्यस्य शानक विकासी सम्बद्ध किस्तारको आहा हुआ है। इनके शिका और । इन्य स्वर्श और बाक् तत्वका सामि जनहम भी उनके वर्षि प्राप्ति है, जिन्हें बक्क कहा है। यर्नाची मूर्जि क्रिक्की अधीर मानक करू नहीं है, जो उन मूर्नियोमें न्याप अधिहानी बताने हैं। चगवान निवके न हो । ईतान, पुरुष, अबंद बायदेव और बरणांचे अनुसन रहानेवाले यहाचा पुरुष सक्षोजात — ये जहादेवजीकी विकास परेच - स्थानी वायदेव नायक धूर्तिको स्थान परयू, अक्रपृतियाँ है। इसमें जो ईसाब नामक रस और मनतमाकी स्वापिनी समझने हैं अन्यते अवदि अञ्चलक मृति है, वह प्रभुतिके तका महोत्रात नामक मृतिको से झाफेनिक. 🕏 । मूर्तिकान् प्रभू ज़िलकी जो नत्युनम कामकः अत्योग 🗯 । महादेवजीकी चे भीको मूर्तियाँ पूर्व है, बह क्यांके अक्षयकार शोध्य कान्यायकी एकपात्र हिन् है । कन्यायकारी दिनाकाकृति। महेक्टरकी औ अल्बन धृष्टिम अल्बी कर्यात । उन देकविदेव महस्टेकर्जाकी अयोर मायक यूर्ति है कह धर्म आदि आह. यो आह मृतियां है, करवक्त ही यह मरान् बारानी 🐧। विकास व्यादेवकी सामस्य अध्यक्षित भागमं स्थित है, जैसे सुतर्व सनके नामक मूर्तिको आगमवेता विद्वार पिरोये होते हैं। अइंग्रारकी अधिष्ठाने कराते हैं। इदियाद पुरुष अधित-रेजन्यो दिखको सद्धानम् हैशाय तथा महारेष - वे दिखको विरुषान

उपमन्य करते हैं — श्रीकृत्य ! महेश्वर - तायक मूर्तिको मनकी अधिष्ठारी करते हैं ( (बन्धा) केवले हैं। इस बनाएंगे कोई भी एसी. मूर्निको नेत्र, पेर, स्वय और अपि-सम्बद्धी सामान् जोका अंत्रह्मको व्याप्त कर्णके स्थितः उपन्यः, गत्थः और पृथ्वी-नरपक्षी अधिकार्यः अन्तरका (प्रकृति) में अधिवृति है। एक्यांको इनकी क्या ही फलपूर्वक करना अङ्गोले कुछ बुद्धितत्त्वको अपना अधिहान है। उन आई पूर्तियामें वह विश्व उमी प्रकार

शर्व भव, स्व, उप, धीय, प्रतुपनि,

अबद मुर्नियों 🖁 । कोक्रमणी इस प्रार्थ आदि (दिवाक्यर (सूर्य) काम शास्त्र करके सम्पूर्ण बाब, हेक्स सूर्व और संध्यम ऑक्ट्रिन विकासी है। विजयते किरणांचे अवृत धरा है क्षेत्र है। उत्स्वी कुलीयको कुर्नि सम्पूर्ण और हो सम्पूर्ण विश्वको उक्त अनुसर्व भागकर सराव्यतं कारक करती है। उसके आवस्तित करते हैं, वे अवस्थि धारकार अधिकारका नाम प्रची है। इसलिये यह दिलके महारोग नामक विका है, अने उने रियम्बरी 'अल्बी' पूर्वि कहन्मती है। यहै - मतदेव' पूर्वि कहने हैं। यह जो आदर्शी कार्यका निर्मात है। उनकी सन्तवनी पूर्ति पूर्नि है, वह परमाना क्रियका हा आन् स्थान मनान जनगढ़े निष्ये जीवनग्राधिनी है। जल है नका जन्म तथ वृत्तिकोर्ध व्यापक है मामाना भवनी पूर्ति है। इसकिन इस इन्होंनवे यह सन्दर्भ विश्व क्रिकारण ही है। श्चमार्थि किसके माहर मोनर महानू होन्सर पुत्र होती है उसी प्रफार माहराम् दिल्लाहै निवस है। जन क्षेत्रकरिको पूर्विका नाम नहा पुजाने इनके लाजन-पून्यकानुका जीवक है. हमन्त्रियं यह 'रोडी' कहलानी है। इंग्ल है इसन्त्रियं सवको अन्य दान देना. भागमान् क्रिय मानुस्थाने वार्व गरिकारित होते । सम्बन्ध अनुमान क्रांपा और सम्बन्ध अनुमान और इस जगरूको गाँगजील क्याने हैं । साथ- करवा - यह शिक्षका अवगधन जाना गया 🗗 में इसका परण-पायम भी करते हैं। बाजू 🧂 जैसे इस जगनमें अपने पूर्व कीए आहित भागवरन् उपको मुर्ति है इसकिये सरध् मुख्य प्राप्त रहनमे किया विमानक आईटको इने और्थ करने है। बराबाय धीवकी प्रस्तानन होती है, उसी प्रकार सन्दर्भ आकाशकाविको मूर्नि सक्को अञ्चलक देने जनसकी प्रवासको समस्य संस्कृत जनस बारनी व्यर्कव्याधिकी नव्या कुरमान्द्रात्यकी होते है। बहि बिह्मी भी रेडकारिको स्टब्स भेटिका है। यह भीन नामसे प्रसिद्ध है , अन- हिम्स क्रम्ब है के करके क्रांत अहमतियारी इने मेनी पूर्ति भी कहत है) । सन्दर्ज दिलका है ऑन्ड्र किया जाता है, इसमें वेताचे निवास करनेकानी तथा सन्दर्भ संदर्भ नहीं है। आठ पूर्नियोके सपय सन्दर्भ आताओकी अधिक्रापी जिल्लार्मिको विक्रका काल करके स्थित हुए करवान् 'पशुर्वान पूर्वि समझना चर्णहर्ष । यह दिल्लाका नम् सब इकारमे समय कहे में क्राप्तिक मित्राका कर्कन करनेकाली है। क्योंक् प्रक्रंत समग्रे परव क्राप्त है। पत्रेशरको जो 'इंजान' नामक वर्ति है, बढी

आद पूर्तियोग क्रमक पृति जल अधि, जगतको प्रकाशित काली हाई आवास्त्रवे प्राची' कारणे हैं। निरामकों नेजोचनी जैसे बहाबकी बाद सीमानेने उसकी हारसाई

(अध्याम ३)

## क्षिष और शिवाकी विभृतियोका वर्णन

अभिकारण में पूछा अनवाद ! अभिक्त है, बार स्था मैंने सुरूत । अस्य सूत्री बार रेजनी भगवान शिवकी परियोंने इस जाननेकी इस्ता है कि प्रायक्षण शिका और सम्बन्धि जागत्त्वते निर्मा प्रथमन कान्य कार राज्या । याग्येश्वर दिनकान्य श्रामार्थ श्रामार्थ श्रामार्थ हे, उन

अन्यतं सामा अत रहन है।

प्रमाने ईपार का विकेश करे भने हैं। जैसे कहसंस्थान नेद हो जाते हैं। किय है बेली किया देवी हैं, सब्ब बेली किया - दिलाकी इच्छाले बराइलीय दिला-क्यों अकार विम्न और दिकाने कोई अकार न- अदर्शक श्रेता है, जैसे जिलमें सैनका । मनके। जैसे वर्नकाके किया वे बन्दान सहत्यार क्रांश्रामारने प्रांक्तिये क्रियानकी

#4+20+200<u>0++4</u>0021-201000<u>+++4</u>040++40214+4+42 दोनोने भी और क्लक्त इस कन्यको किया स्वतंत्रिया नहीं होते उसी प्रकार दिख विकास अभिका भी स्वतिके विका उपमन् नोले--केक्की-क्या । मैं स्त्रोधित को हेले । केले के सुर्वाल सधी रित्या और विवयंत्र वीरत्यात्र दंशयंका और "प्रभाषेत्र क्षेत्रा नहीं रक्षों और प्रभा भी उन का क्षेत्रोंके बभार्य कारमध्या संक्षेत्रके वर्णमः सुर्वदेवका विता नहीं शहरी, मिरलार कार्क करीन्त्र । विकारपर्वक इस विवयका सर्वेषः अक्ताब ही साती है, असे प्रकार शक्ति और मो जनकर रिवा भी नहीं कर संपति। समित्रमानको सन्त एक-पुसरेको अपेक्षा कानवार महत्त्रेची भारती कृष्टि हैं और होती है। र सो विवये विना कृष्टि पर महादेकती क्रांतिकान्। इन केनॉकी अध्यक्षी है और व क्रांतिक किना दिख<sup>ा</sup> । निभृतिका लेक्स्पन ही इस सम्पूर्ण पराचर जिसके प्राप्त सिन क्षत देववरियोको स्रोप जन्मतुके समन्ते रिका है। वहाँ कोई कहा, और भोग देश्ने समर्च हुने हैं, वह अर्जर अक्रमन है और कोई क्या प्रेसनकार है अधिनीय विश्वनी नराज्ञरित दिसके ही मेर्ने करकः हता, असून क्या पर और अस्तित है। जानी पुरूष क्सी प्रक्रिको अन्यर करो गर्न है। भी जिल्लाका सर्वेशर परवाला देशको अनुसार जन-महत्रकारके जान संयुक्त हो संस्कार्य भएका का अलीकिया मुनाके कारण उनकी रहा है, बारी अस्तद्ध और अबर बद्धा क्या है। अबश्रिकी बद्धों है। यह एकवार विकरी कारों निया को जबके बन्धनों कुछ है, का चरावर्तिक सुद्धिकर्तिकों है। नहीं जिलाही बर और ब्रह्म कहा बचा है। अवर और बर - इकाने विधानवर्गक शाम प्रकारके विधानी फिरियालकार है, क्रमार सामानतः निर्म रकता करती है। यह क्रांक मात्रामसीत. और निवास सामित है। जिया और जाना और विश्वा-नीन प्रसारकी बंजानी विकास को बदाने कर सिंख है। निश्चके अहानें अबी है, जब क्रमिक्टिंग्सी दिखाने ही इस जिया और पैरव नहीं है। यह सम्बद्ध दिन्य। जनस्वाद विश्लार विश्ला है। व्यवद्वारभेट्से और जियाके इससनमें है, जनतियों ने दोनी अस्तियोंके एक-तो. सी. जनार एवं

देको है, बैसे ही रील्य है। बिल तरह बन्द्रमा । मरबके तरह द्वारताओं प्राप्त होती है। स्वामे और इसकी फोट्नीने कोई अन्तर नहीं है। करनके आदिने जाते प्रकार सुहिता

क्यों न साम् अन्ति क्या मुक्तिक विकेश में अन्ति कि इन्ति नर्ग कान्य विकेशित । प्राप्ता कि विना व्यास्तानरेत न निकाने प्राप्ता या भारता है। सुतर्व सुरुवाधना ॥ क्रमा प्रशासकार प्रशासकार क्रिका के भिन्न के भिन्न प्राप्त है (see a fight film)

<sup>(</sup>far to the de de X ( to -- (2)

कृतित जनार होती है। जास्के निश्चमा होनेवर - मलकर मलकर जनल्की सृष्टि करती है, अमिकाराओं पहले तावकी उरलींत हुई। सिर - ऐस्स विज्ञ पुरुवीका निक्षण है। ३४व, क्रिका कादों भिन्तुकर प्राथमक कुश्म और किंचुने और इच्छा—असनी इस सीन क्रिनियोद्धार शक्षांतिय वेजका । उन क्रवांतिकारी महेश्वर जानिकान् ईवार कहा सम्पूर्ण विकासी प्रसार प्रकट हुए और महेश्वरणे कृत निया जा करके किस होते हैं। यह इस प्रकार हो और कार्जाकी ईक्री है। इस प्रकार विद्यालकारी कह अन प्रकार न हो-इस सरह कार्जीका महेकाने कारीक्षी पावक शक्तिक निकान करनेताली महेकाकी इकारतिक क्राह्मचीन इतन, जो पर्गो (अश्वती) के निया है। जनकी जो ज्ञानकरित है, वह काइरमार्थी है संस्थापुर अनगर्क सम्बन्धेमारे जन्मजनका तीक-द्रीप निश्चम कराते है; पुष्पक्-पुष्पक् अपाद हुए। उनके जान हैं— जीवों इस्तिवीसे करात्कार उसान होता है।

कृतके विस्तानको जात् होती है और मानुका वृद्धिकत होका कार्य, करण, कारण और कार्याने कारण निवरित, करण और विद्याची सभर जिल्लानी जो किस्तानीम है, यह सुर्विष्ठ करें। कल्पने राज् तथा पुराव हुए। किर्रातंकल्पकविष्यं होकर अवसे हका और मानाचे ही जिलुक्तांत्रिका अकास अकृति विश्वको अनुसार वार्यका समूर्व जनस्की इर्ड । उस जिल्लासम्बद्ध अकारकारे सीची तुमा क्षणभारते मानवना कार हेती है । इस अकार साम, एक और नमः इनसं का सम्पूर्ण अथनः अस्य-अर्थनानी जो शांक है, ज्य कारत है। गुजोंने क्षेत्र होनेवर काले गुजेवः वराशसिको केरित होवक है संजूर्ज अध्यक्ति नाभक तीच मूर्तिको प्रकट हुई। साथ हो सुन्ति करती है। इस तरह सारिकोले 'बहत' अर्ह्य तसीका कार्याः कट्रांब संयोगने दिव प्रसिक्त बहनमे हैं। प्रसि **इ.अ.** । अन्तिकं विकासी आक्राके अनुस्तर और क्रांतिमान्त्वे प्रकट हरेनेके कारण कर असंस्था अच्छा-विच्या प्रकट होते हैं, जो जनम शना और हैन कहा गया है। कैसे अनुस् आदि सिद्धान्तर सामानीतिको सामानीताको जिला सम्बद्ध जन्म नहीं होता. अधिक्रित हैं। प्रशेराकरके केवले प्रतिकोठ करी प्रकार का और वधानीके किया कर बाहुत हो भेद करने गये हैं । स्थानुत उसेर सून्तमधेर वारावार जगरहरूरी जरवति नहीं होती । स्की मेर्ट्स उनके अनेक कर जारने कार्कने। और पुरुष्के प्रकट दक्षा जगत् की और काची शक्ति मेडी, जिल्लाकी बैजाबी, मुख्यकम ही है; कह एके और मुख्यकी **अक्षालको अञ्चलको अभैर इन्युक्ती इन्युक्ती विश्वति है, अलः को अनेर पुरुषके अधिविद्य** क्राक्ष्मकरी है। यहाँ सहस कहनेसे क्या है। इनमें शक्तिमान् मुख्यकम किया से हारथ—जिले किया कहा गया है, यह इसी अरमान्य को नमें है और श्रीकरिन्से हिया प्रकार 'प्रकाशकारो प्राप्त है, जैसे शरीर उनकी बराधारिक ! जिन्न सराविक कर्य गर्न हैं अन्यराज्यको । असः सम्पूर्ण स्वापनः और दिवस कनेप्यमे । शिक्यो कोपर जेपानका अन्त प्रक्तिमन है। यह पराहरिक आवश्य शाक्तिके और दिन्स कावर कहनानी परमात्मा ज़िल्लाको करना करी गयी है। इस हैं। परमेखर फिल कुम्ब है और परमेश्वरी सरक यह परावर्षिक वेंश्वरकी क्रकारक अनुसार किया अकृति । महेश्वर किस्प एवं है और

हेन देवना है, और अनुसे किया जन्मी । क्या - साम्यान्य दिन्य पराच्या है और स्वित्ती कर मुक्तिकारों किया हुन्द्रार कारणांके हैं। तेन कारकें । देवनकार प्रतिनेत र दारावाकार र किया क्षेत्रिय है fourte marrie dark it a wrong fire later record but worth process to menger & sebr mengelt finen mutte mermen place ift bierreit unt gemilf pile. approached from subset & with ferferent subsets from all amount founds with sends कोलको प्राप्त प्राप्ती । स्वान्त्रकारी प्राप्ति है और । सो-न्यार प्राप्तिको विवर्तनार्थी है । हरको अञ्चलिको उन्ह नामा । अन्यान् 💎 सम्बन्धन प्रत्य विकले हे और वर्गाकरी Company and it will be the commented with the figure of the day opened when it was medicine i mirating strate fieldfill & silv. and sample with & also allow braging कुर्वारी वेदंगी । कारकार का कारत है और अगाना प्रकार के रिवास विकास का क कर्तने क्रांचरे । क्यूप्रांतर विशेष कर्त है जिल्ला क्षेत्रे है का समाव क्रांचरायुक्तका हुनेत कर्तनी क्यूनेक्ट - अन्य क्यां है और अन्य अन्य स्थानकार दिला करा कारण स्टानी कार्नेन कहि वामान्त्रां का बादमा है है तक क्षत्रां मा पूर्व है का कर भीर बहुकारांका कुछ अंतियों । बर्डाकों कुनुसार विकास रिकार है है। किया है करते हैं। और प्रशास के लिएक प्रशास के अपने के प्रशास करते और करते कर की है है कि प्रशास करते और करते क पाने । मानाराम् अरुप्ताने कृत्यकार्यं कार्याः वार्याः वार्याः कार्याः है और हातः कृत्यकः वार्याः मानोकाने सामान्य प्रेमार अन्यतः है और प्रश्नितासम्बद्धिन अन्यत् नेत्याना है सम fine manufacture & air most a pite on room promore my burth क्षानामान्त्रीयन है। जिल्ला दूसर अन्य सहस्त्रात्र व्यवस्त्र है। वेरसमूह राजने है कारों दिया करोते असेतर अनवाद नित्त कांक्रांत्वे स्व अवदा मानव अनाव करते

कर्मा क्रिकार विकास के प्राप्त के किन्द्रिय अर्थ है और स्वयुक्त कर अस्ति है।

क्रमाती प्रकारका वेतन्त्र अन्यान । कारतवा , कार वेतन्त्र है । स्थापने राजनी गरीव प्रकारनी मुक्ता है जेले सहस्रकार प्रत्ये कथाने स्ववंत्र । अहर निर्माण कियान के निर्मा है। क्ली कार ही है और दिखांत्र के इस इस्तानक हैं। अनुसी अने सम्बन्ध कानुसीयाँ स्टान्स कार्यान्य प्रकृति देश है और कार्यान्ति पार्कते । आगाः कार्योः है । और विश्वास्ति पार्कतः प्रमुचित प्रकारण क्षेत्र क्षेत्र है और कार्यक का कर्जुओं के स्थान कार्य प्रकारिको हो विद्यान कृष्य आकृषि केला, कार्यकार है। प्रकारमध्य कृष्येरी केलान है। सहस्रकारी पान है और प्रचार्क स्थापित । एकानी प्रांत्र । स्थापित स्थापित स्थापित बारकार का सर्वाद है और विकासनाथ काली है और दिल्ल प्रतिकार प्रतासन प्रामुक्ति । प्रत्यान्त् सञ्चानाः अनेतृत्य है और अपनेत्य और उन कानुभावः प्राप्ताः है। महाभाग प्रकार महीत । सन्तर्भाग प्रत्यान है अन्याध्यक्ताओं सम्यान विकासी अन्यान हो। कर्तने प्रेरेंग (विव्यवस्था किय क्या प्रतिकारिक प्राप्त है और स्वार्ध प्राप्तकारी and the state of the term of the state of th Surfaced for an est of \$ Mr foreign operand product है के बार में बार राज्य प्राच्या मांचर अस्त है से निर्देशक कन्या दिया। बचार्च अपन्य पूर्णनः वर्णन हो पना प्रता हुई भरतका है।

men mára i

श्रीकृत्या र अस्य सेथे सुन्दरी संबद्धा क्षण्याकाको विभाग होने हैं। शुरूकारी अन्तरी ब्रुटियो अनुसार पराच्या निरम और भारतंत्र हो दिन है में प्रान्तवर्धन दिन्स कर्मनी दिनक, बचार्च सम्बन्धा कर्मन किया है. मांत । कम्पापाकारी मार्क्सको आसारा है। यांत् इक्कापुर्वक सहै; अर्थान इस कर्मको और क्षेत्ररक्षिया कार्यमें यूर्विभी । मरावरम् यह नहीं मान तेमा पर्राट्य कि इन होनीके क्षान्त्री सहयूर्वेष है। कुरूनकार नार्रेष एक क्षानिक पूर्वेक स्थानको हमारा (सीचा) है के विकास किया कर प्रस्ता के अन्यक्ती । जो है। जो क्यार प्रस्तानके भी पन्नी काम है। बारावान विवादनायाया व्यानंत्र सीमानो को है, बारवानुर दिखा और विराय के क्रमानी विकास करके अने अराज कार्य है। इस संधार्थ जानकार कर्मन केले किया की और महत्त्व-वन्त्ररमा देवी रिल्मा सार। वयस्य है। जिन्हरं अन्य विल्ला प्रतिप्राणी मोनिकास करने करनी है। दिल्लानक प्रत्योंने अधिक कर दिना है तथा से उनके रिक्ता समान प्रवह बालका नाम धारण असन्य पक्ष है इनके ही पनमें ने आने है काली है और कारेन्द्रोगर दिय अवली और उन्होंकी युद्धिये अन्तय होंगे हैं। अर्थका जिल जिल क्यांकेको अन्य स्थान एकारेको स्थान व जनन्य नही होने । नहीं बार्टी गयी है, बार बार प्रतिक को विकासी और दिया विध्यतिका प्रतिक विध्यति है, बार क्षेत्र निर्मा है और कर का साथ पहार्थ अध्यक्ष है, प्रयोक्ति अपरा पानी गयी है। Marie कांचर है। जो अवने को है जो प्रशान किया का अवस्थान की पत किया है. परिष्य है। को एक्स्पान है तथा जो बहुक्तान । यह पूछ है। उनके पुत्र १६१मको जाननवाल है इस इस बुक्तुको बारचान नहान्याओर धुन्य 🐞 इसे अन्त है। बारबंधुन्यने यह क्ष्मी जना दिख-व्यक्तीके नेपाने विकासको । अध्यक्त परा विवर्तन वह है। महीने एन और प्रनिद्ध्योक्तरेत सामी सोट आसी है। देश जन्दर हर क्षेत्रकार्य किया समुख्या करनेश्वरूपी नहीं निवर्तन कहीं करने काम है, करको प्रकारित कराने है ज्यो प्रकार कहा को बाबगान है ओर करी करी रिक्त कार्यनीवार क्षेत्र का नेज काला अंतर कारकारत है। " जो अपने कार्य और मन्दर्भ जनवन्ना जनवन्न है रहा है। है इत्यावर विजय क करे हैं, वे बानीकर ही क्षेत्रों निर्मा और निर्मा सर्वाच्या है सम्बद्धा जो बारेका हत्या करते हैं। रिप्सा और कार्याच्या पर्यापाल है। अन्य स्था के दिलाकी कर विश्वति संस्थाननी विश्वता हुन क्षेत्रीका प्रकार काल का जिल्ला कार्यक हमानक प्रकार कार्यक अधीप हुए कार्यकार्यक हैनके व्यक्तिकती अवस्थित है। इसे आयोगाना

कर्म करने दिन्दरिक रूपा के दूस हता. असुनात पर मैंसे निवास पंजनिक्ती व होत्रम पूर्ण भाग क्षेत्रेह पराव पति । सेवेह पराव पत्रहा विभूति परवेहित व (Re 10 m 4- 3- 40 Y 46-40)

पुरुष किसीसे भी प्रवासीत जो होता। जो करणाध्यव औदाव्य 📒 तूच इसरोंको इस परा और अपदा विश्वतिको ठीवा-डीक - इसका इक्टेझ न देना । जो तुकारे जैसे कोन्य बान तेता है, यह अवत विश्वतिको लोजकर - पुरूष हो, अपूरित कहाना; अन्यक्षा नीम ही

पार्वनीको इस विकृतिका उन्हेस नहीं देन। कुछ को दर्शक नहीं है। भागीको । यह संदर्की अवक्र है । अतः अस्यान

परा निभूतिका अनुसन काने एलता है। - रहता। जो ऑसरसे बन्ति, दिवका अस श्रीकृत्यतः । यह तुरसरे परवास्या दिन्य और विकासी हो, यह पदि इसका प्रीसंत और कर्जनिके चेकार्ज स्वरूपका लेपनीय करे से असेजानिका बारका भानी होता है। होनेका की कर्णन विकास सभा है; क्रमेरिक तुम । यदि पहलेको प्रकार प्रतिकासक क्रामीक्षर चनकान् नित्यकी अस्तिके चोन्य हो । जो प्रथम कर शतकारै प्रतिपर्धे काम यह जाय, क्षिण न हो, क्षिपके उपास्का न हो और से भी बारबार साधनका अञ्चल करना भक्त भी व हो, देने लोगोको कभी दिख- वाहिने । देल करनेवाले पुरस्के देखे बहाँ

(Merry V)

#### परमेश्वर जिल्के यक्षार्थ कल्पका विक्वन तथा उनकी अरणये जानेसे जीवके कल्याजका कवन

क्यमन्द्र कहते हैं—बद्धक्य ! घड स्थानी बहते हैं । इनमें विद्या बेतरा है और बराबर जन्म, देवाचिदेव प्रदारेकवीका अधिका अधेनना । यह विकासिकासम्ब विश्व स्वकार है। परंतु बहु (जीब) धारी बाहको। बनारगुरू बनकान् जिलका कार ही है, इसमें भेजे होनेके कारण जगहको इस रूपने नहीं . संदेह नहीं है; क्योंकि किस उनके कराने हैं। कानमे । महर्गितम तम वरमेन्द्र५ जिल्लोह भागिन, मिद्रा तथा पराविताः या घरन निर्विकारण परम भाषको न जाननेके काएक । तस्य—मे शिक्षके तीन उत्कृष्ट रूप माने गर्म इस क्यान्त्र ही अनेक क्ष्मोंने कर्णन करते. हैं : बरावोधिः विकास के अनेक क्यारकी B—कोई का वरमासम्बद्धे अत्वर् प्रश्नमाः आसम् भारत्वर्षे हैं, उन्हें फार्नि काले हैं। कारते हैं, काई परस्तातका समाते हैं और अधार्य बारणा का प्रातका बाब विद्या है तका मदेई आदि-जन्तमे रहित असुद्ध महादेवः को विकासकारीका परम ज्ञान है, उसे करण कारण काले हैं। यह महाभूत, इतिया, तत्व काले हैं। परम तत्व ही अन् है, प्रताने अन्तरका समा जाकृत कियमहार जब कियरित अस्तु कहा गया है। सन् और सरक्को अन्तर प्रका करा गण है। इससे निवा आसन् होनोका परि होनेके कारण दिन क्रमहि चैतन्त्रका क्रम परावा है। मुक्त और अदसन्त्रति करानाते हैं। अन्य अहर्विकीने न्याधक होनेके कारण इसे इत्ता काले हैं। आर, अधार और उन क्षेत्रेके वरे बरव राजका प्राची ! बेर्से एवं प्राप्तकीक अधियति बरक्का । अतियादन किया है । सम्पूर्ण कृत कर है और परभारता शिक्को से पर और अपर हो रूप जीवतना अक्षर प्रदल्ताता है। से दोनों 🏿 । कुक लोग महेश्वर निज्ञाको विकारिकाल- अस्मेश्वरके कुछ 🐉 वर्धनिक उन्होंके असीत

क्योकसम्बद्ध स्टब्स् रूप्त है ।

है। प्राप्तानक दिल का केनेने परे हैं, काल है। से कालने लाकानी पृथ्कि हत् प्रवारिको अराभारकर कार्र को हैं। बाब बार्लि हैं, काबार जान किरक्यकर्ण है और कर्म कारफान हिन्दाचे सर्वाह-अन्दिरकाम विद्यालको विराद काले 🗓 आनी पुरस सभा समाहि और माहित्यर काएग बहुते हैं। जनकार दिलको अन्तर्भाषी और परत कुल अन्याधानको सम्मीह पदाते हैं और व्यासमान पदाते हैं। दूसरे होता क्यें प्राप्त, रेशक और ध्यक्ति। ये केनों करनेवार कियके कर है, किश्वकार सकते हैं। कोई क्यें तुरीयाल धर्नोर्पेक प्रचीनों प्रचारने प्रचल होने हैं। यह जानते हैं और वर्त्त सीव्यत्त : विवले हो क्षेत्रोंके कारणावनी देखा कारणा राज्य विद्वारोका कारण है कि वे में जाता, पार. परम कारण है। असः कारणनावना क्रमी, पेच और विशिक्त है। अन्य सीप कार्य, मुल्ये क्यों सम्बोद-व्यक्तिया बारका प्रतासे हैं । किया, कार्य, कार्य, कार्य और कारकारण प्रकार कार तरेन भरवंश्वरको साहि-स्वकित्तकर है। जूसरे ज्ञानी उन्हें माना, स्वत और कालो हैं । जिल्लाह क्षरीरमें भी अनुमार्तन हो , अनुहित्तम कालो है । बांचुं अनुमान ज़िलाको कांद्र भारति काही नानी है । इस्तीरकी जानिकोंद्र अभीनकान कालने हैं को कोई हरीनातील । धोर्ड आविमा राजेन्याली जो चलपुणि है, जिल्लो जिल्ला क्रमान है, खंडों ब्राएम । कोई संस्तरी क्षा कारिश्यक्तामा आकारण और वजते हैं, कोई अवंतारी। कीई कारण कैपीकर्क भागनामा अवस्थान होता है. भारते हैं, बोर्ड अस्थानक। बोर्ड उन्हें बोर असमा जान व्यक्ति है। असी और नार्यक समझते हैं, बोर्ड सीमा। बोर्ज समझत असरे बोनों की जनवान विकासी अवासने हैं, कोई बीवरान; बांर्स निवास बराते हैं. परिवारिक है अने इन व्यवस्थानको अनंत । धोर्ड कवित्र । वित्रतीके क्रांक्तनस्थार के निरिष्य है से किन्दीके कालें लेनिय है। कोर्ग-कोई निकासी प्रधान, पुत्रक, एक उन्हें हुए कहात है से पुत्रन अञ्चल मानंत और कारतकार कहते हैं। अकृतिका ही कोई अन्ते सरकार कराते हैं के कोई नाम प्रधान है। जीवास्थाओं ही क्षेत्रत प्रधाने | निराबार | बिराहीके प्रशाने के अवस्था है से 🖫 तेर्नुस क्यांको वरीको कुरमंत्रे काळ किन्द्रीके मत्त्रे दश्य; कोई उद्दे वर्णनीय मात्रा है अतेर को सार्थ-प्रवृक्तक परिकारकार - महत्त्रों हैं हो कोई अर्थन्तकारीय । फिल्हीस क्षात्रका कारण है, उसका नाम कारत है। यहने में प्राव्यक्तका है से किन्होंके असमे भागामा, विका इन सकते हैंगर, पासका, प्रकाशीत: कोई उन्हें किनानका किया सकते भारतपार्थ्य, जनसंबर, निवर्णका एत्या है से कोई अधिका कावाले है। जनरे अस्तिर्वाच और रिरोधानके एकावास है। लांगीका कारण है कि वे अस्तरकार है, कोई हैं। है सर्वजनतम् एवं अन्यक्त है। इसरिक्षि अन्ते विज्ञानकी संज्ञ देते है। किस्ट्रीके कार्य अने व्यवस्थाने अध्यान, व्यवस, अध्या अतेर से प्रेय हैं और विश्वतिक प्रताने अप्रेय । कोई कारणकर कहा गया है। सारण, नेता, उसे यर बहाता है से कोई अवर 1 इस शरध अभिनानि और भारत सराध्य गया है। एक उनके किन्यमें मूच्य प्रधानकी करण्याचे रूपेन महिन्दरको निराद और हिरम्बन्धर्यका होती है। इव जान अलेलिकोके महरून

र्ज्यान्त्रात् कर करमेक्यके कमार्थ स्वस्थाका प्रतियेकी र्शयक समाप्त प्रकार समाप्त है। सब निक्षय नहीं कर पाने । जो सर्वायाकसे कर यह हुए। जीनामा समन्दे शासक, ब्रह्मके मरमंबरकी करनमें आ पने हैं, में ही उन भी आहिकारका, सम्पूर्ण जनतके रचनिता, परम कारण जिल्लाको जिला कालके ही जान शुक्रणीयमा जिल्ला प्रकारकालका परम मते हैं। जबतक पहु (जीव), जिनका पुरसका साक्षानका का लेगा है, तब पृथ्व हुसरा काई ईसर नहीं है इन समेंश्वर, मर्वज्ञ । और चाप क्षेत्रीको मलीपानि इटाकर निर्यम पुररणपुरस्य १९था जीनों जोकोके क्रापस्य इअन का ज्ञानी महान्या सर्वोजन समस्ताको शिकको नहीं देखता. सकाक वह बाह्योंसे जाम कर लेता है। बद्ध हो इस दुःलयन संसार-बक्कने गाड़ीके

(अध्याप ५)

### शिवके शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सर्वमय, सर्वव्यापक एवं सर्वातीन स्वरूपका तवा उनकी प्रणवस्थानका प्रतिपादन

कारताओंसे सम्बन्ध है, न कमकि बारवार जगह जिसमे अधिष्ठित हैं अन कोगों सबा उनके संस्कारों भी उनका आनवा 🖟 का कभी बोहबें नहीं पड़का 🗵 न कर्च और करवा है; व अवस्थित है और व अगवन्त्र, हिरमयपति, हुँबर अगिवकापति अवान्यः न निवन्तः है, न प्रेरकः, न पति है, न-एकपात्रः स्वः की परमध्यः परमान्धः हैं।

उपयन्त् काल हैं। सदकदन ! कियाओं लिये काई मालू न तो वर्गाधात है और न न हो आराज्य करनका ही बन्धन प्राप्त है. या अवस्थित ही। उनके लिये न विक्रि है न कर्मकर और न प्रध्याकर हो। प्राकृत बौद्ध, निषेष्ठ व सन्ध्रम है म मुक्ति। अर्थको आईकार, अने फिल इन्द्रिय, लक्षाणा और अकल्यानकारी होष है से उनमें कभी नहीं मञ्जापुरामकार्यके की काई क्यान उन्हें नहीं कु रहने । योग् सम्पूर्ण करन्यानकारी गुण उनके सकत है। अधिक नेजानी शान्यको न कारक अना ही गतने हैं। क्योंकि शिव साक्षाल क बहुन्य, न किया, न निवानि न साथ और न परकारमा हैं। वे शिवा अपनी शक्तियोहरस हेरकम ही कुथान जात है। उनके न तो कर्ज इस सम्पूर्ण जनत्त्र बगान होकर अपने 🕽,य उस कार्यांका परिवास है। य उसके सामायसे चाल र हाते हुए महा ही विश्वत गहते कल्लाकम् सुरत और दुःस्य हैं. य उसका है: इसलिये उने स्थाण करने हैं. यह सम्पूर्ण सेव्यतनात । भूत, प्रतिका और वर्गमान भगवान् जिल्लाव्यामने वये हैं। को ऐसा

**बायको जा<sup>त</sup> है। न इनका कोई कारण है व 💎 एक सर्वक्य हैं। उन्हें नमस्कार है। वे** कार्या । न आदि है न अन्य और न मध्य है। इस्स्यक्रम, यस्य महान् युरुव, विश्वयक्षाह् क्रतंत्रय ही है। क्रतका न कोई बन्धु है और न-ईशान-धिनाकपाणि तथा कृषणवास्त्र है। गुरु है और व बाला ही है। बनसे अधिकाकी के ही कृष्ण-पिट्रल क्षणीयाले पुरुष हैं। वे कर्ता कीन करें इनके समान भी कोई नहीं कुटपके भीतर कमलके मध्यभाराये केवाके है। इतका न जन्म होना है न भरण । इतका असध्यतको भरित मुश्यस्थ्यने विन्यन करने

देव सदा विवासे राते हैं। क्वें सीव्य, घोर, संदाध नहीं है भिन्ने अभून अनुन और अन्यन् बन्ना नवा 👚 समस्य सम्मीका फल है। प्रकार उन परमान्याः परिपूर्ण है। <sup>क</sup> बिवका काचक है। क्रिक, स्ट्र आदि नामोर्चे

बाल्य हैं। उनके केल मुन्ताने रंगके है। तेत प्रकार ही अवसे उन्हाई पाना सवा है। कामनाके सम्बाध स्थाप है। अञ्चलक्ष्म अवस्था प्रमाणकाला शब्दक विकास और अपने औ अर्गेर साम्यार्थको है। वे सुवार्थमा नीस्वारम्यः सिर्माद्व प्राप्त क्रेमी है, वार्ष्ट वरा विर्माह है, पुरस्के

्रामंत्रिके प्राथमिके व्यक्ति स्थानी है। ये पुरविष्यंत्र वर्ष्यवर धनकान् दिया विद्याद बाद्य और वरववानी व्यवस्त जीवार कारानेंद्र औ कारत है। बंगन और असंगननें - कारी हुए सालोक्सीको अलावका कहर है। को है। इस प्रवक्तां की प्रमानन है। जिसके । बाव्युक्त उन्निकर्ण जनकारी कर जाताई हैले इसने और ऐक्कों देखें गये हैं सिनमें कार्यों गर्या है—अकार कवार नकार **अवकार ज्ञान और ऐक्कों अन्यत नहीं है। और पाद। अवहारको ज्ञानक कहर है।** भनंत्री मुख्यांने भागवान् विकासी काकाने प्रवान प्रान्तेहरूम कहा गया है। सकार समाने अर्थातक संक्षायंत्ररात्मी बदयर प्रतिश्वितः प्रत्यक्षेत्र है और जब असम्बंधनकी सूर्ति है । कराया है। क्यांक करायों प्रयक्त होकर प्रकः अकार कार्तात है कर रजांसूर एक सृष्टि-मोरिका कारणनक राज्याचे इसाधाका कर्ता इसा है। इसार प्रकृतिका स्रित है. अर्मादकारको विज्ञानपूर्वक भागामा उपरेश वह मध्यम्य मधा कामध्यको सीर्वा है। देनवाल करवान फिल ही है। एक संस्थित जकरा जीवालक एवं बीज है का नालेग्ल कारणानक रहनेकाले गुरुआके की वे गुरु है। तथा संदारकार्यों का है। जाद पान्य पुरुष में सर्वकृत तथा सामीके गुरू है। कान्त्रकी चरवंश्वर है वह विश्वेत एवं विश्वित हिम मीला एके कुल्की सकती। जनमी शुद्ध है। इस प्रकार प्रयास अवनी सेन साराधांक क्काभाषिक प्रतिक समाने क्याको है। उसे द्वार ही मीन स्वयोरे इसे अनुस्का प्रतिनादन अनुपन क्रान और नित्न अञ्चल क्रमीर पात्र, भएनी, अपनी अर्जुध्यका (जार) के हारा है। उनके वेक्पनी कहीं गुल्ला नहीं है। जिल्लाकप्रकार केन कराना है। ज़िनने ह्राह्म क्रमका सुरू अभाव और वरू अन्तर्भ है। दूधरा कुछ भी नहीं है जिनसे बहुबर करेई करने अप्नीय नेत्र प्रधान, कान्नव क्रमा न में अधिक मुक्त है और व क्यान ही है अर्थर करनवर भारे हैं. य जिल परिपूर्ण है। तथा को अवेदने ही मुख्यते शांति विश्वास कर्ष मृष्टि अर्थनमें अपने किन कोई क्रपोजन । भागमें जनाशमान आमानान विकास है, जन मार्थे हैं। बुलगंपर मरम अनुमद्ध ही उनके भाग पूनव मरमञ्जूर विकास बहु सम्पूर्ण जनम्

(अध्याम ६)

मेंगरान्त्री नापरार्थन विशेषक् प्रान्त्रप्रात्नेको उ ज्यानोत्रीक विशेषक्तः कृषा १४ फारको दिन्दि तिष्ठकोकातीयेते कृषी पुरुषेक सहीत् ॥ (निक पुर का से क क ६ ३१ वह यह सम अवस्तर (३।५) बेस्तवतीयनिक्त्रों है।)

### परमधाकी अस्तिका क्षिपोद्वार भारतकार, शिवक प्रमादस प्राणियोकी मुक्ति, दिवकी मेवा चकि नवा पाँच प्रकारके जिल-धर्मका वर्णन

इक्तमानिक इतिक निया है। जो सकते मोहमें बाल देती और लोलायुर्वक को किल्पक्षण है। यह एक होकर भी अनेक अंशके अध्यवने लुक भी यह रेती है। इस काराने व्यक्तित होती है। जैसे सूर्वकी प्रथा प्रतिनेक सताईस प्रकार है, सरश्रईस कुछ क्रेक्स भी अनेक कराने प्रकाशित होती। प्रकारकारी इस समित्वे साथ सर्वेशर दिख है। उस विकासनित्से इका, सार, क्रिका संबद्धने विश्वको ज्याल करके दिवत है और माना आदि अनेका प्रक्रिको जनवा हुई इन्हर्केट नारजोर्ने मुक्ति विश्वकरी है हैं, ठीका उसी शर्फ जैसे अरिप्रसे बहुत सी। पूर्वकात्मको बाल है, संशासककानसे बुटनेकी विक्यानीयाँ प्रकट होती है। उसीसे स्वाधिक प्रकारकारे कुछ प्रकारके पुरियोक भवने वह और ईश्वर आदि तथा किया और विरोधर । एंड्राय इआ । ये गरवार विकास अभार्य-विजेक्दर्वना सारे कियार तथा अस (अक्षा) - और किससे जीवन करण करते हैं ? इन्सरी आदि पूर्तियों भी करोरो जबाट बुई हैं। इनके जतिहा करों है ? इमारा अधिहासा कीन रिवा को अन्य बसूएँ हैं, वे संब भी उसी है ? हम विसक्ते सहवेगरी एक सुरूपें और क्राफिके कार्य हैं, इसमें संशय नहीं है। यह दु: समें रहते हैं ? विवसने इस विश्वयर्ध प्रतिक वर्णान्याचिनी जुन्नक तथा झानानम् अस्त्युनीय जावत की है ? वर्षि वर्षे कारन, कविकी है। उसीके शीरांज्यभूकन भगवाद, स्वकान, किवति (विश्वित करू देवेबाता हिल इतियान कहलते हैं। इतिथान कर्म) और व्यूक्त (अक्टिलक करन) रित्य केट हैं और इस्तिकवियों-स्थान इसमें कारण हो तो यह कंपन चुकिसंगत किया है। ये प्रशिक्तका दिखा हो प्रसा, सूरिन, जहीं जान अइसा। चौची नवाजूत तका कृति, कृति, रिवरि, निव्हा, ज्ञानशरीय जीवतक भी कारण नहीं हैं। इन समका कुक्कारास्ति, कार्यक्रमित, आआक्रांसर, संयोग सका अन्य कार्य की कारण नहीं है: बरकार, करा और अवसा मानवारे दो जिला है, क्योंकि के काल आदि अवेतन हैं काल प्रतिकार ही कार्य है। भारत, अकृति, ह सबसे अधिशत तथा असपर्य हो से प्रत भीता विकास विकृति, अस्ता और सत् अपल्का कारण नहीं हो सकात । अतः वर्धेन आदि जो कुछ औ उनलब्ध होता है, यह सब कारण है. इसका विचार करना बाहिये क्रम सरीवाने ही सन्वान है।

उरमन्त् कहते हैं - परकेक्ट जिल्ली सलक्त बरावर जालकको अगायास ही आदि क्रम भी प्रकट वह है। परस्कर प्रकृति करनी क्रिकर करने लगे---इस जनस्कर भी क्लीने जन्म हुई है। सहस्वते तेकर कारण क्या है ? इन किस्से जन्म हुए हैं सुद्ध किया और सुद्ध करना है, क्योंकि एक अधिकातनके जेलन होनेनर मी नह सुरू-इस प्रकार अस्त्रसमें निकार करनेवर जब से वे प्राप्तिकविक्ती क्रिका देवी बाजभूतर वृक्तियाँद्वारा किसी निर्वाचलक व प्रप्तैक

बारतेष्ट्राच्यो सरस्याम् अस्तिन्य प्रतिनदा स्थाने अस्ति असर कृषा काले हैं. इसमें सम्बद्ध नई आह कर सी ।

सक्ता तम कहान भारतवाराके रिवल क्षेत्रार आक्रोन्ट करतीके भी विर्विध मस्त्रीको हुर सरकारणा विकास को अपने से गुजांग ... है. चरावासकी कृताओं ही मांक बोनी है सरक, राम भाग नाम संपत्ती है नाम दन मीमी। अंग परिचारों की कामी कृत्या क्रमी है। efenteit ub & mentantell auf erbeten mien, mennerateur fereite der in beiten gene सरामा पात्राचार विकास सारम्यानी है। इस विकास वाचित्र नहीं होता है। करना क्षम करून बार्ट दिने अन्तर बीचे कुरावनस्त्रपूर्वक स यह बाँक दीनो है. पर अन्तरी दिव्य गृहित का अनेकालकारका जान और काक प्रांतिक कर्म कानकारी क्रांकिकान् वहारकारोका वर्णन काले नात्व 🛊 । इस वन्त्व एक जन्यन नहीं जाते का 🖁 🛪 ब्रह्मात संबंध क्षेत्राच्यानक पृथ्वेच अन्तरा । अन्यः अन्योतक क्षेत्र न्यारे क्रमान कारणांक साथ संस्कृत विश्वास क्रमाया अस्तुतन वाले. सिद्ध हुए विश्व अकरी हम प्रांतिक द्वारा है सम्बंध करने हैं । अने अध्यक्तिक प्रध्येतर नावार प्रध्येत है जागान्त्र अञ्चलेत है। लटकार कामधानंद अंग कृत्य करत है। देखका दिल्का प्राप्त प्रश्निक को जा का का का का अपने अपने का बाबू (अपने) व व्यक्तिक का भवितकोत्तक हो। एवं पुरिकार दिख्य गाँव, कोही की भवितका क्षय हाता है। तब वर्ष बद्ध अनुभव करने तनता है कि मानतर, क्षीनहरूपेत जा अनुने हुन्छने प्रतिप्त- दिन्छ हो। स्थानी है। फिर नवजाराहरूपे वद सर्वेति प्रयासन् विकास द्वांत्र करने हैं। उस्ते प्रकारके प्रेसप्तकेक सामान्त्र संस्थ प्रार्थिको सन्तरस्य प्रार्थेक प्राप्त होती है, होता है। एक संसर्थि व्यवस्थि वेत्रसार स्था हुमाराबार्ड वहीं कर श्रृतिकार काथन है। गुलिस इनका इनका बनावर्ध वरावर्धकारी फाट्नीय प्रांत्रसम्बद्धाः प्रांत्रसे कथीः विद्यापः नहीं ज्ञेल है। वस कारधीयाव परवेदारका मेरव हारू । ३८० वर्गाः और वर्गांकवान् स्थानं प्रधान प्रशासका वर्गा है। प्रसारमे सम्पूर्ण काराम्बर्गः करमानाकारी कर्षात् अन्तर्भ है। कारामे पुरस्कान विकास है और कुरम्कार म्हंजबरी क्रिक विक्रम से प्राप्त और क्रमेका किया प्राप्तक क्रम्यान क्रमाना करिए प्राप्ति हैं बराई क्राप्त क्रियमित नहीं है। एक दिन्स और जिल प्रमुखका अनुसाम दिन्समें आहा है। क्षांन्यको कृत्या हो प्रानी है जब बाद गृतिक और प्रतिकाशन है। यह बीज प्रतिकास क्रम हें बार्ज अने आरोपी है। बेक्सना दानकी पहलू, अव्यवस्था कुला को अपना है। उसे दूस कीस्तर की कारी अध्या को मूं मानश्च और पुरुषी कृत्यामा । धारिज्यासको संदश्च नहीं सहनी पहली । स्वीपूर मुक्त क्षेत्र आगे हैं। श्रेषका क्षेत्रा, जनका प्राप्ता, १ अनुनर्गतन ५ और अनुनर्भा (अनुनर्भाग) औ कालको दिस्सू सफरा बुद्ध स्थानुं सेनात्रे कर्मको चांक सामित्रे हैं। इसका किर अर्गकर्मा, जरकी परेका, धभागा प्रांच्या नीत भर होते हैं - वार्नावक नाविक और भूषका वृत्त्वं वर्ग्याक्रवाकी कृत्वा इत्येकः उपनिष्ठिकः (जिन्नके क्या अर्थहरूत क्ये विकास मुन्यप्रभा पान्य हो अपने हैं। प्रान्ति अपने अपने नहीं है। प्राप्त मार्थिनक सेवा कराए है। जब अर्माय 🗦 । परमानुर अपनी स्थाननेत्रक कम्प्रानने नातिनक स्थान है और पुत्रन आर्थि कर्ण

कार्रिक रूप है। हर विकास कार्याम प्रथा विकासकारी आगर्योंने किए सारका काराय होतेवाओं का पर सभा है वर्ग वर्णन है, असीको वर्श 'अपने सन्दर्भ कार कोक कारतारा विका-अर्थ कारक है। जब, आनवार प्रकार किया है जारे विकास है। अर्थिको 'क्षार्य काले हैं। कंत्युक्ता अर्थाः काल्य कामान्यंत कारमा अर्थाः हम अन्य

'रिकासमें' भी सहस्र है। परिकास: क्रियमें जन्म है। श्रीकारत क्रियमें क्रियमें प्रति जिस क्षा कर, ब्यान और अपेश निवासिक दिलके आधित से ध्यापन है, समार कृता क्रमंत्री क्षेत्र तथ है। क्रांचिक प्रयोग और क्षेत्र उन्हेंस किया नक्ष है। अन क्षण्यान-मानुक और प्रमाणका में दिला समाचा भागी कृतिकार कुलामा सामने कि यह अन्योक्त (अनुर्वाण) है, क्ष्मेंबदे जल बजने जल्म ब्राह्म क्रिक्ट प्रतिकार वर्षण नथा है । दिल्लाको विकास हो । असमा काइटरमा है। विकासमार्थकारो साम करें : ... ( अध्यास ७)

# त्रिक जान, जिक्को उपासनासे देवनाओको उनका दर्शन, सुर्यदेवमे हित्तको पूजा करके अर्ध्वदानको विधि तथा व्यासावनारांका वर्णन

विकास प्रमाणक करावर्थ ।

सृष्टिकी उच्छा करके सरकार्य-कारकोक्षे शार्ड हो गण-भिक्त हो साथे ही अन्यक्तो ब्यास रूपार

क्षेत्रको वो ने -- बाराहर रे अन्य है इस अब्बार हरा। इस नवाच इंग्यानामा भागानीहै रिक्ष प्रारको सुनने बाहत है जो बेटोका विश्ववादन रेकनाओं सबसे प्रथम रेकन ब्युरम्बा है तथा रिश्ते प्राप्तान रिपाने अपने केन्द्रनि प्रदाननीको उत्पन्न विकार प्रधाने क्षान्यकारम् सन्दर्भनी एर्न्सन्ते नियं काल है। अन्यक्ष संचार अवन विका सन्दर्भनने देखा हाथ ज़िलाको पूजा केल को जाती है ? पूजा जाना ह्यानानिक जनक बहानानिक जी जनक अर्थाट्य कि.स्वर अधिकार है तक अन्यान का ब्राह्मको और क्षेत्रपूर्व दृष्टि देखा और अर्थात केया विरुद्ध होते है ? इनक क्षणका उना कुछ एकनकी आपन से १ सक्टेनकी स्थानक क्षार्थकान स्थिता है क्षा कार्य कुराश्चीको राज बाजवा स्थानके सामध्येत क्षक हो इन प्राप्तदेशन अवस्था सरकारकी राजना पुरारत्य करा । अस्तवान दिन्दा रेह्ना की और दुवक, पुश्रक वर्षी तथा आधार्य की केरोज, प्रात्मक संस्थित करके काल व नहीं जावाचा की । प्रत्यंत बहुके किया शंचकी हैन हार है। यह दिन्स कार्न अर्थन अर्थन महिन स्थाप को । सोधान सुनायका प्रश्नापीय हुआ क्रम्यसम्बद्धात हो अपने प्रति क्रिकुण १५०। फिर क्रुपी अर्गर सूर्व बहुन्य विष्कृ अन्यक्ष बारमंत्रपटना है। यह दिवस अन्य मुख्यती। और अर्थनार्थन पुना प्रकट और से सब स्थान क्षायां के काम प्राप्त है और अन्यायांन ही याक्ष । अन्य रेखना बक्षाय्याय पहला बहुत्वार पहला बहुत्वा देशकाला है। में इसे एकपार्थ ही बताईका - कार्य लगा। तमें धारवान बहुधा अपनी क्षेत्रीक इसका विकास स्थान करें ने काई करें। स्टोर्क इस्केट कर स्थे स्थित इस अन्यक हान ही नहीं सकता है। एकंकानके बहेबा क्षेत्र हम्बर प्रमानभूभये इन दक्काभूभ आहे

ाल्या क्यांना भारते मोतीस्य प्राच्या इतस

मत सुक्ष हो जाता है।'<sup>क</sup> ऐस्त कड़कर उनसे पूछा। भागवान् मह नहीं अभागांत हो गते। अब लगे । अन्तर्वक्राचिम वर्णित कार्यन इत्यते होक होक करावेकी काल करे ।

मुक्त-- आर्थ करेंच है ? जनसम्ब स्वा कृते। तस प्रयम्बका सक्तेकारी भी उन भारत - लेह रक्ताओ ! क्यमें पहले में ही देवराआची और कृपाप्तेक देव्यका Mr.) हम समय भी सर्वत्र में ही है और आवश्य प्रस्त्र हो स्वश्नात्त्र नेतृत वार्लाने भावित्रकों भी में ही गोरत । मेरे विकार इसका आहर 🗢 में जुनकोगीयर साहत संस्कृ 🦸 । कर्मा क्षी है। मैं भी अपने मेजने सम्पूर्ण इद आर्थनीय एवं पुरवतम भगवान् अन्तर्का नार करना है। बहुको अधिक और वृष्यभ्यानको अञ्चल अस्तर्वाका जाव मेरे समान काई नहीं है। जो भूक जानमा है, देवनाभाग प्रकास प्रत्येक आरम्पूर्णक

रंशन क्षेत्र - भागवान् । इक भूकावार् हेवाल ऑन एक प्रत्याच्यो नहीं देखां. एक में किया वर्णना आपकी पूजा होनी वर्णाय और भारतकदक्त वार्योद्वार प्रस्की कृति करने उस कृतावे किरामा अधिकार है ? यह

क्रिक करके का अधारमध्याने अधाने संस्थानी । अब अनंबर जिसमें देखीकी ओर अपूर्ण मन्य नरम निया । यह देखे इन्यर यसक्याते हम देखा और अधन क्रम मोध कृत्वा करण्याः विके वसूर्वान अकरण अपने सूर्यात्म व्यवस्थाः दिलाकाः इत्यार सह गर्ग और प्रमुक्ते साथ प्रमुक्ते निकट आये । साक्ष्य अध्यक्षे वैद्युने पुणाले अध्यक्ष क्राणाचांकक हारा बालको जीनकर सर्वन्त्रोयम् सर्वान्त्रह वर्वा क्रांनायां विद्यार्शस्य प्रवे जिल्लाम इए योग्रोजन अपने पुलियो अपूरे बच्चे और श्रमकारीय दिश हरवार्थ जिल्लात दर्शन करने हैं, कर्षी अभा का कालेर आह मुंबर्ग और बार मुख महादेवकी उन कुल्युनेने कही देवता जिन्हें या , कुल्यून आओ बान नार्राहे अवदे हो । प्रेमानको प्रकारका अनुवारका कारकेसाको जा। अनुवार आकृतिकाके आकृतीहरूका पारकारिक कारते है। इस बाजनां चना स्वरूपका देखने ही जब देखन वह जान नहें भक्तरीको भी उन्हेंन बायरेय महेक्षरके कि मुर्याम क्रार्काहको, क्यांचा अन्यतास बावधारक विराजनाव देनार । जो संसारको । नाव, राज जन, पृथ्वी तथा क्षेत्र कटार्थ औ स्थानकर जिसके परवप्रकार का हा कहा है। दिनकों हो सामन है। संस्कृत करावार कहा मका हो नित्य सिद्ध है। उन मनाधरीका भी। दिवयमक हो है। पराधर देशी कारकार उसके देवनाआने राजेन किया। नामधान रंपता चनकार सुर्वका अर्थ्य विद्या और क्याबार मनंदारमञ्जाकी वैदिक आर वीराध्यक दिला किया । अर्थ क्ष समय से इसे प्रकार मां बोहोरा सबीपारित पारधानकी सादि कान्य क्षांने "शिवका कर्ण सिन्द्राके अवाव है

सी वर्तन् मनका नद आस्मा करना अस्य वयानिका वर्तन्त स न्तानक क मंत्रिक कि माला को अधिकार के मुख्य

प्रश्नात करणकर्ष अर्थन्तर्थन अन्तेत्रका । समोधीवादः सको सहित को यो केट साम्बद्धी ।

OF SEC. 14 143

और मच्चल सुन्दर है, को सुनर्गके समान है। यह कारकर बेनेशर सिकारे प्रकार कानित्यान् आधुवणोसे विश्ववित हैं, जिनके आरके देवता जैसे आने थे, वैसे यहे गये । मेन कामानके सकात हैं, जिनके इंडबर्ने भी अध्यक्तार रीचिकालके मक्षात् कर यह साक कामक है, को प्रवास, हुन्द्र और समायक्षको भी। तुन्नु को नका, तक बनवान् संकरके अञ्चले कारण हैं, का वनवान्को नगरवार है।'<sup>क</sup> बैठी हुई महेवरी विश्वाने पतिदेखते आके चीं कर करन समोरे पूर्ण शुक्रार्थ, कुकूम, निश्ववर्षे पूछा। एक देवीसे जेरिल के कुछा और पुनासे पुन्न कार भरेनेके पाँउने बन्हापूनन नहादेवने सेटीका सार और सूर्वस्त्व है। राज्येशकित आय शामा भी स्वेकाने उस प्राप्तका प्रकार किया कित्वको अवस्कार है 👫

रियो कुछ भी पूर्वभ नहीं है। यदि वह बसा वारायक, सारश सुद्धियान, आसीन 🛊 स्त्रे अक्टूब ही सूल हो जलत है। इसलिये कुशहरण 'परहाज, ओह विहान, भीरान प्रतिदित क्रियकापी सूर्यका पूजन करना बाधःशका मुन्दि, पर्वता सूद्रमार्थक अग्राधना करनी कांत्रिये।

प्राप्ताल, कृतिया और वैद्यांक्ये दिया गया है। यरावान् विकास दिव्योवे भी जो प्रतिन्त्

केकर का केवंश्वरको अर्घ्या है और कई— निकालकर सम्पूर्ण आगमीने केन्न शासका 'मराबन् । आय जनम हों। आन अवके जनदेश किया, मिर का परनेवाकी आजारी आदिकारण है। आम हो का, विध्यु, बहुत की, गुरुदेव अगस्यने और वहर्षि दर्शीको सूरमधीन महादेव स्वयं भी युग-सुगर्ग को एकएविता हो सूर्यमञ्चलने जूतलकर अकतार हे अपने आधित करोंकी शिलका यूज्य करके अस-काल, मुक्तिके रिन्ने शानकर जसर करते हैं। ज्यपु, क्यागुल्याल और सार्वकारली उनके लिये. साव, मार्तव, अङ्ग्रिश, सकिता, पृत्यु, इन्ह, कतम अच्छी देखा है, जनाम कारक है और इस - मृजिकर करिन्छ, सारस्वत, जिधाना, सुनिन्नेह श्रायकारमुख्य प्रत्योक्तीको काला है, उसके विकृत, कलतेजा, साक्षात, वर्णकालक चाहिये। धर्म, अर्थ, काम और मोशके तुमकिन्दु मुनि, कुला, शक्ति, शासेन हिन्ने जन, काणी तथा फिल्मप्रारा उनकी (माराप्तर), उत्तर, जानूकश्र्य और साक्ष्मर बार्अकासकार कृष्ण्येशायन सुनि—ने सम सरपक्षालं, सम्बन्धले विराजनात प्रदेशन ज्यासायसम् हैं। अस्य क्रामकः अध्यक देवलाओंक्टी और देखकर और उन्हें समूर्ण कांग्वरोंका वर्णन सुने . लिहुपुरापार्वे इसलोंचे केह जिल्हास देखर वहीं अन्तर्धांत इत्यरके अन्तर्धे होनेवाले काम जलवारी 📦 नवे । इस सामाने सिवपूजाका अधिकार - व्यासन्तरार तथा योगावसर्वकरारीचा वर्णन

मिन्द्रकर्णक कृष्णात्मक सुवर्णकर्णास्त्रकम् शुभावः कर्णायनेतासः अस्तुत्वतः स्थिति प्रशेषकर्थनायानः ॥ (शि॰ कु: बा॰ सी॰ ब्लाबन ८ । ३२)

<sup>£</sup> प्रत्यासाराम् अवेक्शस्य प्रत्याकरम्यं कृतकम् करीत् । तिन्त्रण प्राच्यात सरमान्त्रारं कर बद्धम विभागो पूर्ण प्राच्यो ।अन्त्रिणे ॥ िक के बाद संद प्रतिकार के 194-197) र्से= विश्व पूर्व ( सीटा चारूप ) २४—

💲 उनका वर्णन 🕏। उन अकतारोपै उपदेशके अनुसार करवान् शिवकी आज्ञा भगवान्के मुरचरूपसे चार महारेजस्ये चालन करने आदिके द्वारा भक्तिसे अत्यन्ते जिल्ला होते हैं। फिर उनके सैककों, इजारों आखित हो शाल्यवान् पुरुव मुक्त हो जाते हैं। हिम्म-प्रक्रिया है जाते हैं। खेकने उनके

(अध्याय ८)

立

## शिवके अवतार, योगाचार्यां तथा उनके शिष्योंकी नामावली

वर्णन कीफिये (

कडुकीयासि, मुजलक, जीतव, बेददिश धुनि, गोकर्ष, कुश्रुचि, सुकल्, जैमिनी,

श्रीकृष्ण कंटे-- भगवन् । सवस्य रामोदर, राम, रामात्व, रामकेशक, पुगावतीमें जोगावार्यके क्याजसे भगवान सर्वज्ञ, सम्बद्धि, साध्य, सिद्धि, सुपाया, शंकरके जो अच्छार होते हैं और उन कण्यप, असिष्ठ, विरमा, अप्ति, उथ, अवतारोके को दिख्य होते हैं, उन सवका पुरश्रेष्ठ, श्रवण, श्रविष्ठक, कुणि, कुणवाह, कुसरीर, कुनेत्रक, काश्यव, ३३१वा, खबन, उपमन्युने कहां – संत, सुतार, मदल, बृहम्पति, उनश्यः, वामरेखः प्रहाकालः, - महामाराजी महानित्न, बाच-सवा, स्वीर, दवावक, केंगीयव्य, द्धिबाह, प्रत्यभ मूर्नि उप, अत्रि, यनीयर, हिरव्यनाच, कोशल्य, स्पेकाशि, गृहावासी दिवसर्था, जटामाली अङ्गास, कुशकन्यर, प्रश्न, दर्श्यायकि, केतुमान, बासक, लाङ्गली, महाकाल, जूली, दण्डी, गीतम, घल्लवी, पर्धापङ्ग, धेतकेनु, बिहान, सहिष्णु, सोयप्रामां और बृहरश, देवल, कवि, हालिहोप्न, सुतंब, नकुर्लाखर - वे वाराह करपके इस सामदे पुरानाध, शाहसू, क्रमल, कुम्पकर्ण, कुम्प मन्त्रचारमें युगकामसे अट्टाइंस मोगालार्थ प्रशाहक, उत्कृत, विद्वार, क्रम्बुक, प्रकट हुए 🕻। इनमसे प्रतोकके आश्वलायन, अक्षपाद, कागार, उल्लूक, प्राप्तवितवाले चार-चार शिष्य हुए हैं, जो वतः. कुक्तिक, गर्ग, भित्रक और रुख—ये क्षेत्रमें रेक्टर स्थ्यपर्वत्तं क्षताये नये हैं। मैं क्षेत्राचार्यसर्वः महेश्वरके दिव्य हैं। इनकी क्ष्मका क्रमदा वर्णन करन्त 🖁, सुने । श्वेत, संख्या एक सी बारह है । वे सक-के-सब श्रेतिकारम धतास प्रेमनमेतिन दुन्दुचि सिद्ध पासुचत हैं। इनका दारीर प्रस्पसे शतसम, ऋघीक, केनुमान, विकास, विभूपित रहता है। वे सम्पूर्ण ज्ञासांके विकेश विपास, पाशकास्त्र सुम्ख, तस्वत, वेद और वेटाङ्गेक करंगत विद्वार, दुर्मुल, दुरोम, दुरसिकार, सनत्कारार शिवालायवे अनुरक्त, शिवजानपरायक, सब सबक, सनन्दन, सनानमं, सुधायो, जिरजा प्रकारकी आसक्तियांसे भुक्त, एकपात्र प्रजु, अम्बज, सारखन, मेप्र, पेघवाह भगवान् शिवपे ही पनको लगाये रखने। स्याइक, कपिल, आसुरि, प्रक्राशिस, पाले, सन्पूर्ण इन्होंको सहनेवाले, धोर, बाग्कल, बराहार, वर्ग भार्यक अङ्गिता, सर्वभूतहितकारी, सरल, कोभल, स्वस्त, बालवन्धु, निरामित, केत्रुभृङ्ग तपोधन, क्रोधशून्य और जितेन्द्रिय होते हैं, तहाश्रुकी

मान्त्र ही इनका आभूक्या है। उनके मानक मन्त्र दिक्को ही विकास करें रहते है। कियुवनुको आङ्किन होते हैं। उनमेंने कार्य में उन्होंने मेनवरकारी विकासको अङ्करको नेक किरमाने करावें 🏚 जटा धारण करते हैं। साला है। से मदा पत्य धारण करने किये किनोंके आरे केस ही कराकम होने हैं। ही करिकद बेते हैं। के योगाकार्यीमध्य हम कोचे काई ऐसे हैं जो जटा नहीं रखने हैं और जिल्लोको जाय-पानकर सदा जिल्ली किन्दर्भ ही सद्ध भाषा मुहाने वहतं है। में आरामना मरागा है, वह शिवका संस्थुन प्रायः, पान्य-पूलका आधार काले हैं। आप्रकार लेखा है इसमें काई अन्यका विचार बाजायान-सम्बन्धें संस्थेर होते 📳 🎁 नहीं करना बाहिये। फ्रिक्षका हैं इस अधिकानमें चुक होते हैं।

(30MBR 1)

## भगवान शिवके प्रति अञ्चा-मिककी आवश्यकताका प्रतिपदन, जिल्लामंके चार पार्टोका वर्णन एवं जानयोगके साधनी तथा शिवधर्मके अधिकारियोका निरूपण, शिवपुत्रनके अनेक प्रकार एवं अनन्यचित्तसे भजनकी महिमा

वित्य अगण्यमं 🛊 स्वयत् 🕏 🥍

बाहरने करना करते. उसे पहले की धाँन श्राह्म सम्बन्धी आकारकी सुर्गह केने ही बागबार

महत्रका जीवरणके पन करनेपर करने वारिये ( बाद्धारी क्यांनेकी हैं) और इधमन् मन्दराजनवर प्रदित हुए सिम-पार्वनी- असे इस खोकने वर्णाक्षाने पुरानोकी रक्षा संबादको प्रकार करने हुए बोले —बीक्स्प 🕛 करनेवाली 🛊 जो पानव अपने बर्गाक्षक-इक्स समय दर्श पार्वतंत्रने अगवान् दिवा अर्थक पालनवं लगा गान है उसीकी सुप्रजे पूछा— महादव । जो आञ्चाराच्य आदिवंद शरहा होती है, दुसरकी मही। कर्णावनी माधानम् नहीं लगे हैं तथा जिल्हार अन्त करण परनोके सन्दर्भ धर्म केंद्रीस किन्ह है। र्षायत एवं बजीयत नहीं है, देशे सक्सति, पूर्वकालमें सदाजीने बेरी ही आज़ा रेक्स प्राचन्त्रेक्शामी जीवाचाअके बहुत्वे अन्य उनका वर्णन किया या। अग्राजीका बताया हुआ बह धर्म अधिक धनके हुए। साध्य है महादव हो करत । देखि र परि सम्बद्धकः तकः अनेकः प्रकारके कियाभकापसे मुक्त मनमें बद्धार्थाक न हो तो पुत्रवकर्ण लयस्या, होता है। उससे मिलनेवात्व अधिकांश करा जय आक्रान आहि जान नकर अच्छ साधनके अज्ञाय नहीं है सथा उस धनके अनुहानमें भी भी उसके क्सीभून नहीं होता है। याँद अनेक प्रकारके हंश और आप्यास उठाने पहले मन्त्राकी सुध्ये बाह्य हो तो जिस किसी भी हैं। उस महान् धर्मने परम दर्शन बाह्यकी हेन्से में प्रतक बदाव हो जन्म है। फिर से बहा चन्कर का क्योंक्यी मनुष्य अन-कश्यक्षे मेरी मेरा दुर्जन, एरड़ी पुजर एसे भी साथ जरणमें आ जले हैं उन्हें मुखर मार्गमें धर्म, मामानका भी कर सकता है। ३०० जो गुहे - अर्थ करम और वाश प्राप्त तम है। क्यांक्रम-

को है। उसमें अधि भाग रक्तकर को घेरे हो। हारा को अन्य कारणकी सान परित्नीका को हैं, उन्हें कर्माओकोका मेरी उनसम्बन्धे जिलेक किया जाता है उसीको कोन करते हैं । अविकासर है, दूसरोक्टर नहीं, यह नेरी रिक्षित होति ! जिसको निर्मात वर्ष प्रसन्न जनाना अनुस है। येरी अपारके अनुसार वर्गकार्गसे अधार्यम यहाँके सनुसरे भी संद्र है; क्लेकि कार्यनेवाले वर्णावणी पुरस् तेरी सरकार्य और बहु मुद्धि है स्थानन है। विशव कोणकी हवार मेरे कुरमाज्ञानको बाह और पाना आदि रक्तनेकाहे मोशनेक हैंग्वे बहु 'सम:जलाद' बारोंने मुक्त है जाते हैं तथा के दुर्तम है। विराण का और विकास हारा कुरराव्यमिरक्कित कार्यों सहैककर सेल असर इत्तिकसमूराधका विजय साह कर रिया है, साधार्व प्राप्त करके करवानको निवास है। इस निरक्त कुलके रिको ही चोलको सुरुक कारे हैं। इस्सेंटने मेरे कारने हुए कर्णकर्वको कारका जना है। क्षेत्र पूर्वकानेको इस पहलार अध्यक्ष व बालार जी जो मेरी एराज से । सेवेकारण है। मैराज्यमें ज्ञान होता है और मैस भार कर असर है, यह साथे ही अपनी असरसे चोग । चोगाह पुरान परिस्त हो से भी असमाना बहार कर रोजा है। यह कोरि- चुक हो सरत है, इसमें संसय नहीं है। मोर्गेट भूगा अभिक जाएमा नारभ है। अनः 💎 सम प्राणियोग्ट क्या करनी जातिने। केरे पुरस्के प्रतिकारित वर्णकर्मका कारण अस्तु अधिकारकर्मका पालक सम्बंद रिक्ट अभाग करना सामित्रे ।

किसी क्याचे रिक्ने अस भारता है, उनके परकोचानर विधास १९१म, पहले सन्द हैंको बड़ी रूपके बड़ी अभि है, बड़ी बड़ी अरथ, प्रॉन्ट्जेंको संबर्की रूपका, बेय-भारी लॉट है, नहीं मोड है और सही अन्यत्त प्रात्मोवा। यह न-यहान, यह करन-कुर्व कुलात है <sup>म</sup>ा केनेक्टरि ! मैरा को कारका, वेश किरान कारना, ईक्टरके जीत श्रमकार्था है, यह कर बरमोरों पुन्न अनुसार एकन और सब जानसीन होना मताबा पता है। इस धरानोके पता प्रवासकों देशने निवास अध्यक्तक है। जो ई---आन, किया, वर्ण और योग । यह, अञ्चल अन्यवेशको निर्दिक्षे रिन्ने स्तर इस काश अर्थेर व्यक्तिया प्राप्त ही प्राप्त काहरणता है । अकार करचुंका क्रांत्रीका फराव्य करता है, यह गरके अधीन के विधिवर्षक बढ़ाजानेयन- और ही विज्ञान करत मेनको भी किन्न कर बार बार्ज होता है, अने किया बारते हैं। मेरे - रेस्स है। दिनो ! हाती पूरण जानारिको हारा हारा विकित कर्णाश्रमप्रकृता जो मेरे कुमन इस कर्मनम क्रारित्यो क्षणानामें रूप करके है। मेरे करूपे हुए भागेरों ही सुरूने कर्मकवनसे बुटकास का कास है। कुन्य-कृतिकरभावके जिल राजानेकारे राजकाके कान्यव को वर्ज है, उसे कान्यव अस्ति अस

अधित है। अन्तरात संभव भी अस्पर्यक्ष है। को मोक्षामानी जिल्ला होकर कुलरी अल बोलमा, बोरीसे कुर रहना, ईंबर और असीर वर्ष हैं, करके आवारणका गाम धार्म भेरे असामी वीगामा उसम होतार

<sup>·</sup> In this contact is the merion of the particular of

कारक भक्त है; इस्तरियों सोनी पुरूर योगके रागी हुई है, यही 'बानी' बहराने केन्य है, बीच चेनचक हो नेरे प्रजनने फिरह हो जहीं चल्लाक्षर-वचली अल्लीह. anne के प्राप्, कर्या और किया- प्रम्म कराने अर्थको सम्बन्ध स्थी। क्या को पानों भी मानके क्या और कीर्नननें आपेंगे ? उनके जारा किये गये क्या अवका

क्षारा पुरुवाकुरकार परिवार भार है। इसरी नहीं सना को की अरकारों कराने हर पारको बाल्यको प्रेरित होचर वर्ग करोगो. जिल्ला अहरि विद्वाले अहित है और विरक्त ही पर्पय सम्बन्धे स्वता है, केन्द्रर कर्न केरी हेन्द्र-पुजानें सभा ५३५ है, नहीं भरीर करनेकारके नहीं; असः कार्यके कराओं समयः 'इसीर' है। बूसरा नहीं । वेसी पूजाओं ही हैना काहिने । जिने । पहले कार्यन्य बहुद्धारा । 'कार्य' कार्यन काहिने । कहर को यह उत्तरि कार नेरी कुल करके फिर अरन्वेतने तरक। किये करे हैं, उन्हें 'कर्न' की बात नक है। है सर्थक केन्य्या अध्यान गरे : कर्षथ्यने मेरे हैंजो सरीरको स्वयन्त है 'सर्' है. मेरे कथार्थ स्वरूपका क्रांच आह हो करोगर कुरकु-सारहायन अर्थिका अनुहार गहीं। है। यह राज्य में निही, फारर और सुमनेने अञ्चल तथा सहन्यान अस्तिका करिया भी जनभाग रात्तो है। यो मेरा भाग बाद हो नहीं जाने बाह राज्य है, नेवाधानर मिलपुर्वा पूर्व प्रकारिक हो अपनेत्रों आदि ग्री । मेरे सरकात विकार सरक हो मरनर रहता है जह व्यक्तिमें तेह एवं चीनी "असन" है। आएल आसिनेट रिन्में की हार् प्रोकर मेरा सरकृत्व जाह कर संस्त्र है। जो सन्तावि नहीं। जेरे आपनोंके अर्थको कर्नाधनी पूरव करते विरक्त नहीं हैं, वे नेस- मलीभीत जनक है 'हरन' है, इसरी किसी

भीनमें ही प्रमुख होनेके अधिकारी हैं, क्योंकि 💎 हेकि 🖫 कृतिमानकाल कहा अन्यवा अनुसरको नेत्यत रस्ते हैं। नेत एका वे। आत्यत्तर कित एकाने तरका अनुसर हो। अवसरका है—बाह्य और आध्यक्ता । इसी उसीमें युद्ध निद्धा रसकी वार्मीये । बाह्य प्राप्त पर, पानी और प्रतीर- क्रुन निर्माण पुनानो आधानत पूजन की पुना अधिका कामनोंके मेरले नेत मजन तीन प्रकारका और है: क्योंकि इसमें क्रेमेंक निवार नहीं बाक गया है। इस कर्म, यह, काम और होनर एक अन्तर्ध हीक्टोन्सरे केनोबी भी प्राप—मे के जनको बॉन कारत है; असः अहं सम्भावन को सारी है। जीसरको साम्बुहरूप क्रमें मॉम प्रमारकार भी नक्षते हैं । सुदित्यते ही सुदि समझनी नाहिये । माहरी मूर्ति आदिने जो नेस कुमन आदि होता है, अदिको सुद्धि मही कहते हैं। यो अस्तरिक मिनो कुल्टे सीम मान रेनो हैं, यह 'बाहा' ऋदिसे स्ट्रिंग है, यह बाहरते ऋद होनेयर की कुम्ब का कुम्ब कहा कुमा है तक नहीं अहाद ही है। देनि ' कहा और अत्यक्तर क्षप्रम-मूजन क्रम मुनके प्रता क्षेत्रेसे सेवाम अंतों ही जकरका करन क्रम (अपूरान) अपने ही अनुभवना नियम होता है, तम कृषेना ही होना साहिते, निया सामने नहीं 'आरम्बर्गर' बाहरमात है। मुहारी सभा ६०३ - बाबरहित अजन से इसामात निकास बिला है। 'कर' कहरनात है। क्रान्तनार का - (क्रान्त) का है करान होता है। मैं से सक बाहरते पहुँ पर पहुँ पहुन पन्न है। इसी है पुरस्कार को बनित है, पर्पय केर पन

भाग्यन्तर पूजरवें उनका जी भाग (प्रेम) है, भाग मेरे अनुवाहसे ही उनका बान्से मान्यपूर्वका दक्षिणे काची आहाल नहीं होता है। मरम निर्वाणकम फल उदान करता है।

विश्वाने अपने धिलको मुखे समर्पित असीको मैं बहुन करना है। देनि । बिस्टाका - कर दिखा है। अन्तरम जो मेरे जरन्य भक्त हैं, मुक्तमान आरमा प्राप्त ही है। यही भेरा से महात्म पुरुष ही घरे धर्मके अधिकारी है। सन्तरमध्यमं है। यन बाकी और सर्वद्वारा करके आत लक्षण बनावे एवं है। मेरे कारी भी किश्विकाल कामकी इंद्या व अस्ताजनाथ प्रति मोह, मेरी पुजाका रस्वका है किया करनी वास्ति । देवेश्वरि ! अनुवोदन, स्वयंकी भी मेरे पुजनमें प्रयुक्ति, कलका इंदिन रस्तनेसे मेरा आशस्य स्था हो। जेरे लिये ही शारीन्त्रा बेलुआवार होना। चेरी माना 🖟 क्यांकि करशक्षीको नदि परन न कका सुननमें पश्चिमान कका शुक्ते समन मिला तो यह मुझे ब्रॉड मकारा है। सती शर, नैव और अञ्चल किकारका होगा, सरक्वी देश्व ! पारवार्थी होनपर भी जिल कारंबार मेरी स्मृति और सन्दा बेरे आर्थित मामनजा नित्न गुप्रमे है प्रतिहित है, उसे नक्कर है जीवन-निर्वाह करना—में आठ कराके भाषाके अनुस्तार परन्य में अवहाय दला। प्रधाराके निष्ठ बाँट बिहारी परिन्ताने भी हो से 🜓 किन्नका कर फलकी हुन्यों ने रखकोर ही। 👊 निप्तांक्र संपत्ति औतान् पृथि 🖟 । यह मुहार्थ लगा हा. यांन् पीके व कम बार्ड्य लगे - संन्यामी है और बड़ी परिवार है। जो पेरा हों, में मन्त्र भी मुझे जिया है। जो भना नहीं है, यह बतरे बेलोबर निहान हो तो कुर्वनेकारायस ही पत्यापालकी किया न भी बुझे दिव नहीं है। पांत को मार अब है, करके किया हो नेरी सरक तसे हैं, वे यक । वह बरवाल हो तो भी प्रिय हैं। इसे अवहर मुझे ऑफ्क दिन है। परपेश्वरि । उन देन कहिये, उसने प्रसाद ऋण काना भागोंके लिये मेरी प्रार्गममे बायकर दूसरा चाहिये तथा यह मरे समान ही पुत्रमीय है। कोड़ों आपनीयक नाम नहीं है तथर मेरे लिये जो भारत चायाने मुझे धव, पूजी कल भी बैसे असरेकी अहिस बक्कर और कर्जु अधवा जल नगरिन करता है। उसके रिप्ये साथ नहीं है। म्हानों सर्पार्थन हुआ जनका भी अनुहरूप नहीं होता है और यह मेरी भी

7,7

# वर्णात्रम-धर्म तथा नारी-धर्मका वर्णन, ज़िवके भजन, जिल्लन एवं ज्ञानकी महत्ताका प्रतिपादन

कारक ही करने हैं। देवेश्वरि । अब में लिये संक्षेत्रके बर्ल-बर्वका कर्जन करना है। अधिकारी, विद्वार एवं शेष्ट्र लाइन नकरेके क्षेत्रने काल कान अधिक्षेत्र, विधिकम्

वे में किस्त्रात्त्रीयों अंदर्त अल्लाओं प: तसी दम को ताब स प पुन्दा का संग्राम । पर्य पुरुष कृष्य आप की में प्रकृत्य प्रयानकोता. सम्प्रात न प्रणाजनायि मा यू में न प्रणाजनीत क (計學事務學 to 1 ot-u2)

<u>@</u> अर्थनकार, किसे में केन्स्ये क्षेत्र व विशेषकार्य पूजा परव

रिक्सिन्द्र नुजर, इस ईक्षा देव. एक और चरण, प्रक्रकृतीका<sup>क</sup> चार प्रतिक चारते. कर्मन तथा प्राप्त प्राप्ता प्राप्तित प्रक्रापुर्ताने विविध्यनेक पूर्व प्रक्राप्तान प्राप्त करण, राज्य बद्ध अञ्चल, योग क्रिकाम्बर साम प्रदासका प्रतिकाम विरुक्त अध्यानन, बारान्यन प्रमाननी, पानी अन्य तथा विरोक्तः पानक (कुर्मार कार्यक अपन्य सम्बद्ध अपने प्रीय, विश्वत- का प्रांचे बाता) का साथ क्या और कार्या कारण, कार्यकारीय-वारण, बारही शारण गामका । ताल, हिस्सको विकेतीत क्षेत्रका, कुन्नुत सम्बन्धा, निर्वेदञ्ज कानुका संग्रन (कान्येक्ट्रमोद अल्प) वैक्ट्रमा अल्प-म मन्त्र, राज्याची काम बारवा असक वे सभी कार्यों, साराम्य वर्ग है आहार्यके क्रमी क्रिकेट महर्गररेको विकासी पूजा क्रिके क्रिकेट वर्ग है है हमा, व्यक्ति,

• व्याराश्वरम्त्रीतके व्याराज्ये अव्यापनी महत्त्वकृषीया वर्णन इतः प्रकार है—-मोर्ग नाम का योग भी कुलाकर निर्देश प्रशासन न चौना क्यानेकम् १९३ रवेन्द्रों कुंबलकारिया क्रेसलक्ष्मीय स्थानकर १ काल स्थानकर स्थानकर स्थानकर स्थानकर स्थानकर स्थानकर स्थानकर स्थ क्रीलया पूर्व तथा वर्ष प्राथितीय क्षत्र कृतिकार प्रकार होता है। क्षत्र होता है क्षेत्रे सम्बन्धे श्रेटांटीय विकासकार कृत्येकारणे दक्षण कर्मान कृत्येकारण x 30 b माराज्या २०४ मोहो राज्यातीत राज्यम् र धाराज्यातीत या और होपालकारक रांच ४ १३ ३ में के कि प्रार्थिक के एक स्वार्थिक प्रार्थिक का प्रार्थिक प्रार्थिक प्रार्थिक का प्रार्थिक के का प्रार्थिक का भागों के क्षेत्र कार्य रह के कार्यक्षित संवर्धन अञ्चलकात् है हार्य अधिकारक प्राथमिक हुन मीतद्वाप प्राप्त प्राप्ता वर्षात्रेष द्वारा इर विम्तृत्वापर्यते उपने ४.३६ ४ क्यांच्यांक बोल्या ह्यांचे विके, दिन जात्यका क्यांचे विच्या क्रांचेर पूज्यक क्ट्रपान क्रमोरीय विशेष प्राप्ता व सम्बन्धिनारों पर्य देश निवास देशिया s bu s स्वरूपी रोज्यों सीमांपंपाधम् तथा छन् तथम् राम्युक्तियोगास्य ५३५ त मेंगूर नेका पूर्व रहें भी और कुरान्य कर . ने बोक्स और कुरान्यक प्रक्रमण कर कर है। क्षाप्तर्थनंत्रां क्षाप्तर के अवकृत बारान्त्र है । अञ्चलनेत्र केन्द्रा पुरण्यांको प्राप्त है कि कार्य क्षेत्र नेतृत प्रकार केन्द्र तका अंदर्भ रेजनी केन्द्र हुन, तका केन्द्र हुई और स्रोपक केन्द्र के अन्तर क्षाविक्य कोला की कारण आहे. कोला कार्य अपने अपने अपने अपने अपने क्षेत्रक का कारण (2 वर्ण है। (2 वर्ण नहीं) क्या में और १ कर कुम्मक क्या प्रकार को । क्या के समाने गोन्द्र "मानुद्रार अवने रहता अन्य १३०। करण देवा क्षेत्रकार करने होते. प्राचनक सुद्धा करना से और तेवाव का करण कुणका कर बाज को हम कार प्राप्त और पीर्य निर्मे न पहल्लाओं लोको प्राप्त रहे । अन्ते हिन्दा स्थान लाहर अहित्य मानवं व्यानकोक करके व्यानिविध को त्यां उपको उद्दर्शका, व्यानको और प्रेकी हर क्षण औद्याप अञ्चलको पूर्व ३ वर्षेत्र कृत्य (तीर्व व्यापकार) हात्र और स्थान और त्या प्रदानस्था औरवर महाका निरमाने औत्रक प्रकारन कार्ये कते. प्रतिकार पहुंचन एताने और अवेदक राजना अन्य दिन्न की हैन क्षा करवार वन्त्रत है। वेस से व्यवस्था बहुतको जानो और व्यवसे स्था कुछ प्रश्नेत कुछ एन है। में का और अधिकार से केंद्र करण अवस्था की वे नाम में प्राप्त हुआ है । ३० 🕒 ३० 🕫

wan ik s

अब चीरियों (चरियों) के स्थान विकेशन: अधिय और पैरामी रिन्ने नहीं विभिन्नत अस्तान और मेरा पूजन— ने प्रकार है। एक क्लोंकी रक्षा, बुद्धमें भारतेश्वले प्राव्हकों, क्रांक्कें, बैटकें प्रातुकात्माने ही प्रतिक्षेत्राने कारण, होनाचा एका बेल स्थान और मेरे बाह्यर नामका जन हो नेपाल सम्बन्ध नेपने का नवा अन्य और नहीं वर्ण तथा अर्थका संस्था है। क्षान्य काम क्या क्यान्य काइक काम 💢 होताने को पहुन्य अननी हुव्याने मेरे करना । गोरका कर्मनाम और कृषिः है विश्ववृत्ती सेवान्य प्रस करना निर्मे हुए हैं, कैरमके वर्ष कराने रूपे हैं। जुनेतर पूर्वजनको सेमाके संस्कारने जुल होनेके कर्ने—क्राह्मन, क्षारिय और वैद्योगी केना। कारण कार्यांतरेको सम्पन्न है, वे सी आहे। प्रकार को बाद राज है। बार स्थान, मेरे - किक्नेने असरत हो क विरस्त, मारोन असे बीक्रोंकी, करता आहंग इका अवनी प्रकार विश्व नहीं होते. जैसे कराने कारान्यत कर्नकरीके स्वयं ही प्रकारण करना पुरस्कों। करा । और असादने निवहर हुए इन निर्नेकी है के विक्रीय कर्न है। करकारियों, पतियों प्रत्यांकों मेरे सरस्यका अन्य हे साम्य है। कौर कार्यारियोके दिन्ने आर्थ्यक्त परस्य किर करके रिन्ने पर्राच्यार्थक्ता विकि बारम धर्म है। फिर्मिक रिप्ने परिवर्ध रोगा है। रिप्तेया नहीं का जाना। राजानि समा स्वकारकर्त है, बुसस नहीं । करनारित ! नहिः करनार्वति भी अववस्था नहीं रहती । मैसे

क्रीतेय, प्रत्य, असीय (क्रीरी म क्राश्म), परिचारी अलाह क्रे हो भारी मेरा प्रश्ना की मान प्रकृतनं जिल्लाम बेरान्य अन्य गान्य समान्ये हैं। यो वर्षे प्रतिको सेवा क्रोडकर और राज प्रकारको आस्त्रिकोंने निवति — अस्ते सरार होती है, जा नरकमें कारी है। पुन दश बर्जीको प्राह्मणीका विशेष धर्म कहा। प्रश कियानी क्रियान करनेकी आंक्ट्रपक्ता mit to

are it freuer fereich gewert-कार के पाने हैं। विभाग विभाग के जा जाना वर्षका करोड़ का के हा है। इस वर्ष करा रिकोच धर्म है। यह मानुसार अस्त्रान्यातीके और चूरित प्रचन केवल राजने ही बरेगान, रिन्हें भी उनके समान हो जानीह है। इन एक प्रक्रावर्धक परान्य पान जानक असने कारको और प्रकृतकरियोको की रासमे काल, प्रतीक, मीत, क्रांस, विविज्योक सम कोजन नहीं बरना करिये। पक्रम, सह जीवीको अध्यक्त विवरण, अपूर्ण, कहरीती, करान्य और सम्प्रतेनां—प्रत्यान कियान कैने पूर्णियां प्रत्यां विशेषताः प्रत्यापतियो मिरमा है। मेरे अस्तापनी पानेकारे राज्याओं, मिरमार मिरमेरेड वर्ज हैं। हेरि ! इस प्रचार मा अस्तिनोके रिन्ने कोनेने शर्मका पंचा प्रशा की अंतरको अनने अस्तवका सेवन क्रमानिक क्या, क्या परिवर्ण, पूर्ण क्या क्रमानिको, प्रक्रमानिको स्था परिवर्णने इएकारी अनुसारक इयन अस्ता, उस्र और महस्त्रोके वर्णका वर्णन किया। साम स्थेनोनर विकास न करण, केन्स्र ही बड़ों और मान्त्रिके दिनों भी इस निवाकी विकास है। विकास राजना, साराज्यानी का करेश दिया। केन्द्रार ! सुन्हें मंत्राम, मुलबर केवकर लोकमें जीवर करन कारिये। बड़ी समूर्ण केवेक वर्ष है

केर विरक्त कार्य विर्वाप विरोध स्थान स्था है। बैस हो। बेटवार सन्तर सही हा उन्हों। बेटा स्थान हो कुरनी संस्तर नहीं है। कैसे केसे शहर बच्चा प्रदर्भन कहा सरक ? विकर विदर्श औ है क्यों प्रकार का जिल्लोनियोंको अहम प्रारंखन स्थानन सरका है। मुनिया प्रार्थकारो विकासको को पृथि होती अस्त्याती है। अन्य होता, सन्दुर्क, है। कभी मिलन न होनेकले इस रूप, इकाद नहीं है से कर्प करनेले भी एक

क्रमी तथा केरा साविका क्रमा प्रांतन के विकासको विकास किर सम्बाद विकास

प्रत्ये किये भी नहीं है। प्रांत्यूनों होन्या जाते हैं। हाथ, पेर जारिक्त प्राप्तानीने बारका केले और केलो काम प्राप्त गर्थों है, बारका-प्रार्थन बारका ब्राह्मन्त भी से बारकार्य क्रमी प्रकार का कुरुक्ता प्रत्यकोरियाओं, का है। इसे प्रकार करूप प्रत्यक प्रत्यका निर्देश मिनो भी काई करिया भी या काथ है। वे. पूरत करती अवक्रांत्र र को। वो प्रतिक की पानोंके क्रियो क्रियो कार्याक्यक कारत इसके प्रति अवसंख्या करते हैं के word that grown from \$1 od atrill arra, much and all stimule पालंको परिवर मा है समूहन बाहिते, अरुवार राज्यो किये हैं, अरुवा पाल अर्थि केवर्य अस्ति व्यवस्थि प्रसूप कार्यकारी अस्त्रात्ते अस्त्रे विकास स्थापन कार्यास्थ्यी

भी अन्य मनुष्योको कर्तकारको । १५५-५ ४८२ है इस प्रकार परकारक कुरमानेकारों है। के बेरी अध्याने अस्वार है। औन्हरकारक क्रिके लोगों सांकांक क्रिके and selected travel of \$1 period first group, service product step areas. क्षेत्रक कुर्मन कुरमेक्काने क्रम क्रमोका अस्त विकास है। संस्कृत क्षेत्रका, हरिकार कुरस्य क्षे कार है क्या क्यान परमार प्राप्त के अर्थ के अर्थ कि विकास का विकास के विकास है। फिन क्यांका कार्य अन्तरम है, उसे इस अधिकार जानक और साम्रा पर क बारोका की प्राप्त है। बार है, भी करते अपनेका है का महिला सेवा करता पता बाजी इसके देखने अपने का अन्यकार्थ कर्ती. है। ब्रोक्टका ( को क्रिक और विकासकार्य) अरुपी होती है । अरुपं अध्यानम् करू, संग्, अस्तरमूनमं पुरु है और उन्हों स्वीतने सम्बद्ध अवस्थान, कामाने व्यापिकार तथा जातन्त्र है। इसके देनो क्यार चीतर क्या भी करीता आदि भागोका वर्षका कार्य होने नामता है। ऐस्त गार्टि है। प्राणीको सामग्राः एका और में कर सकत करने करने कर कर करते. आसारत करोड़ों सामका असी देखता क्षाना क्षाना प्रकट केरे है और कभी स्वापनार करते. फिर उन सामाना क्रमूर्ण क्रमोका एक स्वयं क्रम क्रम क्रेम स्वयं । क्रमार्थ भी आल है। यह क्रिम क्रिमी मन्त्रमा और काम भागोद्वार का तेत्र नवार ? और बांध निरू कारत है है से कर्प वैश्व कर लोख जरूने नवकर साल हो। कहर और बीमाने, कर्न करके का र करके tion & on high rong off or once. Boy first at provid serious found

सन्पूर्णनोत्रवे इक्कान्त और वरलोकाचे भी (ज्ञान-क्ष्म्यव केन्द्रवं) की प्रारिके किये इस सर्वत्र वरवानव्यकी ऋषि होती है । यहाँ 🥸 अध्यक्ता अन्य ऋष्ट्र करना वर्तास्त्रे । नमः हिलामं इस बचारे सब निविधा

समा है और जिनकी बृद्धि सुस्थिर है, देलें सुरूप होती हैं; अलः परावर निभृति (अध्याम ११)

女

#### पञ्जाक्षर-मन्त्रके माहात्यका वर्णन

आच सम्पूर्ण प्रातके महासमार है। अस पै. महान् अर्थनं परिपूर्ण मनकृत चारिये। अस्ते मुक्तरे पञ्चाक्षर-प्रकार प्राप्तस्थाका क्ष्मतः वर्णम सुनना चाहना है।

शीकृष्ण जोले जार्यज्ञ बहर्षिकार ! जन्मार अन्य-स सुक्ष्म होनेपर भी इस सम्बन्धी

🧀 इस एकाक्षर वश्वमें नीजे गुणोसे असीत सर्वक, सर्वकर्ता, खुनेपान, करा—केनकीकसूत 🕆 सर्वध्याची प्रभू सिम प्रतिकृति 🖁 । इंद्राप बक्राक्षर बच्चके, बह्वाल्यका विस्तान्यवंक, आदि जो सूक्ष्य वकाक्षरध्य प्रदा है, वे सब कर्मन हो हो कराह क्योंने ही नहीं किया जा "नयः शिवाय'इस क्याने अलगः विवत है। प्रकार: अतः अनेपने इसको व्यक्ति सुक्ष्य पद्मार-वयाने प्रक्रमहरूपयारी सुनो — बंदने नक डीवाम्बर्व दोनो जगह यह साकाम् भगवान् दिन स्थानमः बाष्य-च्ह्रभर (प्रजनसङ्गित पञ्चाक्षर) युक्त समझ बासक्यभावसे विराजधान है। अप्रयेष निरमधनोके समूर्ण अर्थका साधक ब्रह्म होनेके कारण दिया पाया है और पश्च गमा है। इस बन्तमें अक्षर तो बोड़े ही हैं, उनका बावक बाना नया है। फिब यांतु बहु महान् अर्थाने सम्बद्ध है। यह बेहबार और अप्तयः। यह वाम्य-मानक-मान स्वयंत्रत्व है। बोक्स देनेवाला है, विश्ववदी अत्यक्तिकालको धला आ रहा है। बैके कड आजारो निन्द है, संश्वादक है जना पोर संसारमागर अनादिकारको अपूर्व है, क्रियाकान्य मानव है। यह माना प्रकारकी, उभी प्रकार संसाधने क्रुप्तवाले वणवान्। विराह्मपोसे पूला, दिवा, लोगोंके पनको जिब की अनाविकालने ही बिहा विराह्मणन प्रसन्न एवं निर्माण करनेवाला सुनिश्चिम हैं। प्रेमे औषध रोगोफा कामानतः प्राप्त है, अर्थवाला (अथक निक्रम है मनोरक्षको उसी अवसर मगभान् विश्व संसारकेकोके पूर्ण करनेशाला) तथा परमेश्वरका प्रभीर सामाधिक सन् माने गये हैं। पनि ने क्यान है। इस सम्बद्धा नृत्यसे सुरस्पूर्वकः भगवान् विश्वनाय न होते से यह अगर् अक्षारण हाता है। अर्थन जिल्ले सन्दर्भ अध्यक्तानम हो जाना; नवानि जन्मी जन वेहपान्यिकं सारे मनारकोकी सर्वेदके लिने 💲और जीवरना अलामी । अस- इन्हें 🎞 अस इस 🌣 नम रिभाव बन्तका प्रशिवादन देनेवाल प्रश्वास्त्र ही 🖁। प्रकृतिने लेकर किया है। यह आवि वक्षक्षर क्या सम्पूर्ण परमानु वर्णन को क्या मी क्यानय तथा है, विकाओं (सप्तरें) का बीज (मूल) है। बैचे व्यः विज्ञी बुद्धियान् (चेतन) करण्यक बटके बीजर्प पहान् बुक्त दिया हुआ है, इसी. विना साथै 'बर्जा' नहीं बेरब पाया है। चीक्षेत्रं रिप्ये वर्ण कार्ये और अधर्मते जलावेंने। पांतु जो राम और अञ्चय जारि

स्त्याने हैं ? जो सर्वात हैं, वे तो मन्त्राले विकास आही कोई दसरा सब्द जाते हैं। कर्त निर्म 'सम्बद्ध है, अनुके प्रेरा-का-प्रा

कवर्गमा अवदेश दिया जाता है। अवदे कवार । होबॉले प्रका है, में ही हाती कार बाद सकते और मोक्ष भी देले जाते हैं। असः निवार है। वे राग और अक्षान असी क्षेत्र हंबाने भारतेले अर्थात परमाना विभागे किया नहीं है: अस ईश्वर कैसे बाद बोल समाने प्राणिकोंके अस्मित्रकंकी विश्वी की होती। ै ? किनका सन्तर्ग छेनेसे कभी परिवय की रोजी कैलके विका सुरवारे रहित हो हेका. ही नहीं हुआ, इन सर्वह विकाने जिस निर्मान कहारी है, जारी प्रकार सर्वात किथाया अल्लाक - वाक्य--- बहुतक्षर-मध्यका प्रकार किया है, य होनेले संस्कृत और जन्म प्रकारक देक यह प्रकारपुर हो है, इसमें संस्कृत नहीं है। क्रालिये किन्नार पुरस्कारो पार्वको कि यह अस: पह सिद्ध इत्स कि जीवोंका ईपाके क्यानेका सद्धा करे। पक्की संस्कार-स्थापको उद्धार कारनेपाले स्थापी ५००-४१४के विवस्के ईक्टरके बावलीयर अञ्च अनुबंदि एर्चेज परिपूर्ण सदाजित्व विकासनः न करनेकारण पूरूव प्रस्कृते जाता है। सामा 🕻 : में प्रभु आहि, मध्य और अपाने रहित स्वप्तावकारें श्रेष्ठ भूतियोंने पार्न और हैं। स्वाचानके ही निर्माण हैं तथा सुर्वात एवं । भोक्रकी शिक्षिके लिये जो सुन्दर साल कही महिन्द्री हैं। अर्थे किया अन्तर्भ अन्तर्भ है, उसे सुन्तरिन सन्तर्भ सहिन्दे। औ कार्यको । शिक्षानको अनोद स्वयंत्रकार कार्यक एक, हेव, अश्वत्य, कार्य, प्रतेश और मिल्लाकारी वर्णन है। का पहाशार-कार प्रकारत अनुसरक करनेवाला हो, का अनका अभियान (बारका) है और है लिया परवाका हैता होनेके कारण दुर्शनित अभिनेत (काम) है। अधिकार और कहलात है। " अधिका एवं रागने पूक अभिनेत (बावक और बावा) एवं होनेके. चावव अन्य-नारवास्त्र संस्तर-द्वेशको प्राप्तिने कारण परविश्वपुरुष्य वह मना 'सिद्ध' कारण होता है। असः वह कोचल, स्त्रीना बान्स गया है। '3% तमः विकाय' यह जो अध्यक्त संस्कृत (शंधवरण्या) हो स्ते भी महभूर विभागायन है, इतना ही हिल्कान है जातो. जना. एतन ? जिसे. सुनवार और प्रत्य हो परमध्द है। यह विश्वास कल्यानकी प्राप्ति हो तक राग असी विभिन्नाका है, अर्थकार को है। यह उसी दोनोका नाम हो जान, यह बन्धन सरहा रिक्या स्थान है, जो सर्वह, परिवृत्तं और अन्यानसीसे युक्त न हो हो भी सोमान सथा समझने योग्य है। मनोब्दी संस्था प्रकृत को समस्त स्वेक्टेंबर अनुष्य करनेवाले. होनेबर भी जिला विकास बहुदार-क्याका हैं, से भगवान दिवा प्रती कार कैसे अद्धा निर्माण स्वांत्र विश्वा किया है, प्रत्येत समान

बदशर-जनमें वर्षे अहाँसदिन सन्दर्भ

<sup>-</sup> राज्यसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानः स्वतः । स्वतः विश्वतन्त्वसम्बद्धान् वृत्वनिक्रम्पनः ।

**या रहशाः मना उसी प्रकार थिया है, जैसे अल्लान पूरा कर किया : आदिये 'नमः** विचानभार है, वे सक बहशा-मक्कर्या जिसकी जिहाके अवसारामें विचापार है. सुत्रके प्रेरिक्षप्त पाच्य हैं। जिसके इटवर्षे 🍱 उसका क्रीका सकल हो गया। प्रशाक्षर-किल्हत शास्त्रोसे क्या प्रयोजन है ? जिसने - परम्पन्नासे मुक्त हो जाता है । (अध्याय १२)

चेत् और प्रमान विकासन है असः असके 'ॐ नदः शिलाय' इस वकारत जय क्षयान दूसरा कोई पन्न कहीं नहीं है। सात- इस्तापूर्वक अपना किया है, उसने सन्पूर्ण करोड़ महायन्त्री और अनेकानेक उपमणीसे। प्रत्या यह दिया और समस्त द्वार क्राह्मका पुलिसे सूत्र । जितने विषक्तान है और जो जो फड़से युक्त 'दिश्यव' से शीन आहर नगः दिस्ताय तक शहरूप-मन्त प्रतिष्टित है, मन्त्रके जनमें लगा हुआ कुल बाँद वांनकर, रुमे दूसरे बहुमंत्रक्क मन्त्री और अनंक मूर्स, अन्यत अवचा अध्य भी हो तो वह

立

# पञ्चाक्षर-मन्त्रको महिमा, उसमें समस्त बाङ्गपयको स्थिति, उसकी डपदेशपरम्परा, देवीरूमा पञ्चाक्षर-विद्याका ध्वान, उसके समन्त और व्यप्त अक्षरोंके ऋषि, छन्द, देवता, बीज, शक्ति तथा अङ्गन्यास अरदिका विचार

और पुरु-किन्यकी परन्यस भी जाती होगी, जाता है। ऐसी परिस्थितियें आपके मक्त किस उपायसे मुक्त हो सकते हैं ?

बाबिनवित होकर संसार-बन्धनमें युक्त हो। सकता 🕏 ? अने हैं। अं अक्षत्रनीय और अखिनतीय 🖁—अन मार्नासकः वास्त्रिकः और प्रार्शियः। बहुत ठीकः बात पूजी है। अब इसका उत्तर

देवी कॅलो— बहेबर 1 दुर्जय, दर्जकुच दोणेसे जो दुवित, कृतस, निर्दय, बली, एवं कर्जुबर करिकालमें उस भारा संसार लोभी और कृष्टिलंबस हैं, वे मनुष्य भी भर्मसे विमुख हो प्रापमय अध्यकारसे मदि मुहले यन समाकर येरी प्रश्नाकरी आच्छादित हो जायगा वर्षा और आग्रय- विदास्का जप करेंगे, उनके रिप्ये वह विदा सम्बन्धी आकार नष्ट हो कार्यमें, धर्मसंबद्धः ही संमारभवनं कारनवाली होगी। देवि । क्रपांच्यत हो जायगा राजका अधिकार मैंने क्रांकार प्रतिप्रापूर्वक वह बात करी 🖁 श्रीदार्थ, अविश्वित और विपरीन हो जायात्त, कि भूगलपर मेरा पॉनत हुआ मक भी इस इस सथन उपदेशको प्रजानी नष्ट हो जायगी। पञ्जाक्षरी निष्याके हास बन्धनसे मुक्त हो

न्त्री पार्ली । यदि मनुष्य पतिन झेकर सर्वज्ञ कर्म करनेके बोग्य न रह जाय ही गहादेशजीने कहा —वैकि ' कलि- उसके हारा किया गया कर्म नग्ककी ही कालके नन्त्र मेरी भाग बनोरम अहि करानेवाला होता है। ऐसी रकार्य प्रजाक्षरी विद्यासन आध्या से भॉन्स्से पनित पानव इस विद्याद्वारा कैसे युक्त हो

पदादवर्षानं कहा—सन्दरि ! तपने यह

है। का बेटबर अन्य पीकार और तथा करकर । दिखा हुए है। क्षाप्रकार के प्राचित्र के विश्व के जान है है है है जो जान है जा जा है जा है

कुन्ते, नात्री केंद्रे इस विकासको नांक्सीय कारता है, बह मेरी सम्बंध प्रसू कर रोता है। सम्बद्धान्त अवन्य प्रकर की फिल्म का । इस विकार अधिक फानेसे कुन साथ ? क्षेद्र क्षेत्र प्रमुख क्षेत्रक (१८०१) क्यांक की क्षात्रक करने सकी क्षत्रीक क्रकारमपूर्वक येग पूजन कर में का आंधकार है। प्रमाणके का बहुता क्या है। रिपर्नेद्र अवस्थित हो समान है। किंदु पहाराम्पेद प्रधानमें हो संबद्ध, बेट् सहित पश्चाक्षण कर्नात केली केला प्रतिकास नहीं, स्थाननार्ज केला तथा यह समूर्ज जानत्

सम्बन्धाः कार्यः है ज्ञान्य द्वारो त्योगः को जानाः । देशि । प्रत्यक्षात्रम् अन्तरेशाः कार् प्रधानके अनेद्रान अपने प्रतिन्दी सुमान प्राचन जन्म पर हो बाल है और साम है। पर्दे इस करांक्षण की मोकाबी स्वीत नहीं। प्रथक प्रकृतिक विष्यका नहीं और हो प्रथक क्षेत्री । परंतु को व्यक्तिपूर्वको स्वारक्षण कराने 🗍 तथा में अवस्था के विकार स्वार्ध 🖟 दूसरा ही एक अन नेता पुरुष कर नका है, भार भी। मध्ये कहीं नहीं तहन र इस समय समय हर मध्यके ही अन्तरन की कारने कहेंचा १४५६ और उत्तर बहुतक्षर-कारने विद्या हारे माना है। क्रानियों तन यह हम और है। क्षार मेरी प्रतिको प्रतिक हाओ क्रान्स रियम महावारकार की प्रान्ति करोक्षी से यह नहीं क्षेत्र है। वहन्तर पूर्ण क्रांति कारानी मन्दर को नहीं है। कर्म कहा है या और कुछना जेरने एक जुन्ह होती है। मुक्त क्षा व्यक्तिया-व्यक्ति क्षारे वेता पुजन अन्त्रतात् वित्यक्तिक मुनियांका स्थान करना है, यह अन्यान है सम्मानकारों का अन्यान अवस्ता प्राप्त है। अर कुरवारण के करन है। ऐकि " हैरकर असी, क्रान्यक्रमणो भगवान् सारावानक कारावान बोच क्रोड़ निरम्ब क्रिक्ट है कर प्रथम का प्रतिन्ति अनुस्य के जनके बोन्स होन-महारक्षर-अध्यक्ष द्वारा को श्रीकानायाने मेरा प्राच्यान प्राप्त करने हैं। इनक अधि कुरमा करना है, यह एक है अन्य है। योई, हरकार्य पहल्क अंदर्शिया कर होना है। बर्गना हो का अवस्थित, कह होने बहुतक्षर । हाह्याओं कीचे सम्बद्धानी कृति करणा बहुते मानक हारा मेल पुत्रत कर । मेल फक वे जिल पूर्व सहायक न हारेले हते कर कक्षाक्षा अन्याद्य क्रारेज प्राप्ते ने कुका है। यदी को वे र क्यू अनुरू पहले आंध्यानकारी का करें पढ़ अनवारी जीवनार हम बच्चोंड हुए पहिल्लीवरिक्क मृति की, का प्रत्ये क्षा नेते वृत्र विकास कर । जिल्ली क्षाओं, व्यानसमूत को नवे हैं। इस प्रशेषी निर्देश क्षीका नहीं हो है, पहल्की अन्यक्ष क्षेत्रक क्ष्यानक लिया विलाल प्रदान पहल्के नेनवाला कृत्य करोह वर्तर तृत्य अर्थनक कर्या व्यान्त । अनुन्त । वेर पुत्रोको माना मंत्री है। अन श्रीप रे लिक्षा नेकार है। क्षांक प्रदान प्रतिकार करते हम प्रकार क्रम क्रम्मके सेन पुजन करना नर्महरू । क्रो अर्थना व्यवस्था क्रीत क्षम ब्रांग्य करनेकारे कुर पंचारों होता पेका नेते ज़ील के बुद्धानीक प्रति क्रमा क्रमें का कर (बाराना क्षान्त) आहे मुन्तेर क्षा क्षा अधारक बाराने क्षा अधारक क्षान्त अधारक

रक्षा वर्ध है।

ेंगा.. बट्टा प्रयोग करना वर्णाये । सरक. है । सर्गन्द ? वै दिला ही हम बन्तवा वेवल

Bankamannyan propertus propertus personal de la compansa de la com बांच मुख्येत्वान क्रमान क्रम प्रांची अक्रमेको बाल् "प्रधान व्याच्या व्याप्ति व्या प्रकाशनी प्रकृत विजय और बारवायाक्य मामसे पूजा किया है, जो समास सुविशीकी विश्वीर है म्बाक्तरको जन्म प्रश्नेको प्रधानको जनकार तथा सन्दर्भ सम्बन्धनको सन्तनन प्रजानोंको विधियन् जो निरद्ध विन्या । बीजर्मानमी है। यह निर्द्धा मान्य मान्य में तरमञ्जूष्ट अन्त्रीने अपने पूर्वेका प्रकारम् मुख्यते विकासी, इस्टिंग्ये मेरे ही व्यवस्था क्रमाने इस क्रमान्य और सरके अर्थना भी। प्रतिकादन बारवधार्तर है । हमान्य एक टेबीबेट क्यादा विका । आश्राम् रचेकाविकाम्या प्रदानी । क्याचे स्थान करना वर्णाले । पून केलिकी क्षा वन्त्ररक्षको पासर मेरी आरावानाची अञ्चन्द्राणि मजने हुए मुचर्गके सम्बन् है। हुमार रक्षानवाले इन मुनियोने इत्थाँ) क्याची । इसके बीन वर्धाचर क्रमायाँ को हुए हैं। यह हुई यहनिसे इस बच्चका क्या काते हुए का मुकाओ और नीन वेशोसे सुओधिन है। मेन्द्रिः स्वर्गस्य विस्तरपर बुकुनान् पर्यन्त्रः इत्यद्धं सन्त्रद्धार वस्त्यवस्थानाः कृत्यः है। निकट एक मान्य रिका क्योंनक स्ट्रेंस हो प्रथमि पत्र और क्रयल है। अन्य में सरामा की। में स्वेक्सपृत्तिक रिल्ने आयम श्रामीचे नान् और आभवनी नुष्ट है। क्रम्बर थे। इसलिये बायु पीका करार वृश्वाकृषि औन्त्र है। वह समक सूध स्वामाने तम तने । पर्या उनकी नगमा कर । वश्रमाने कथान तथा समूर्ण आधुकारीने रही की का सीमान् भूतामान् कर्जन नहा है। विश्ववित है। ब्रेस कामानके आमनपर मुद्रेर विश्व है और मेरे चलारेने मिरचर जसकी। मिराजवान है। इसके काले-काले पुँचराने बेटम बढ़ी कोचा का महे हैं। कुछक अपूर्ण इस प्राणियोको स्थित देखकर मैंने श्रीव प्रकारके क्यों है, जिनकी राजिका सम्बद्धान क्ये अल्ब्ल दर्शन क्या और इन प्रवर्शन हो रही है। वे बर्ज है—बेस, अर्थि प्राण्योको सङ्गाधार मन्त्रके स्थि, कृत्या श्रुष्ट, म्यांत्रील नवा रसः। कृत कर्णाका क्रम, देवाग, बीज, जांसा कीलक. वर्ष पृत्रक-वृत्रक प्रयोग हो तो इन्हें निन्दू बहुपुञ्चास, हिन्तुन्य और विनियोग--इन और नाएने विमृत्तित करना वादिय। सम्ब कारोका पूर्णक्षमके ज्ञान करनका। विन्तुकी आकृति अञ्चेचनुकं समान है और संभारको पृष्टि को इसके रिक्षे मेरे उन्हें जाएकी आकृति दीर्वाहरको अपना । बच्चकी साथै किन्तिको बच्चची तथ मे उसः सुध्रांश्व ! यो तो इस बच्चक क्रभी अक्षर मनार्थः महानवारे सथकार्थं बहुन कह गये। बीजकम है, स्वापि उत्तरे दूसरे अहारको हुन और केन्साओ, असूरों गथा सनुष्योको मनाका बीज लाकूना कार्किने। सैर्प मुक्तिका भागीयानि विकास सार्थ समे । । सारपूर्वका का क्रीका कर्ण है, उसे कीलक अन्य प्राप्त अन्य विद्या प्रशासनीके और पविष्ये वर्णको सर्वक सम्बद्धना कविने । क्षप्रध्यका वर्णन विषय जाना है। आदिने इस मध्यक नाम्बंद प्रति है और पेरिक सन्द

क्रमस स्वर्थि करे तमे है। जानमी अनुहुन, नियुक्ति क्रिया करता है। असीन नम विक्रम, सहसी और बिराह, में सरका: निरमार्थ के स्थानमें तम जिलाये सहयेशे पाँची अवरिक्षे क्षान् है। इस, सह, विष्णु, यह ऐसीका मुस्तवन्त्र हो जला है। जन-स्था और सन्त । ये क्रमणः रूप क्रक्रमेंके । सामन्त्रको पर्यातने कि नह दूस मन्त्रने कर क्ष्मता है। बराउने । मेरे पूर्व अर्लाट बागें काली और प्रारोगोंट फेटम इस हो नेका रिसाओंके तथा समाके-जानों भूग इन एसन, उन और होन आहि करे। (कर मकाराजि अक्षरोधे क्षापक ज्ञान है। अर्थरके बढते का प्रजर तीन प्रकारका होता महाक्षर-मन्त्रका नहरू अक्षर जान है। है। मानांगक, वाकिक और शारीरिक () हता। और बीका भी उद्धल हैं। है। परिवर्ण देखि ! जिसकी जैसी संबंध है, जिसे कारित है और तीमरो अक्षा अनुसान गरमा विकास अवन विक जोड़े विकासी जैसी गया है : इस पहाश्वर-क्याके — क्य किया काँड, शरीब, सम्बन्धि, इसाह इसे बोजाब जिन, सैंदा, कुछ सभा प्रकाशन नाम साने । और ब्रीनि ही, जनके आनुनार कह चैत्र (शिवसम्बन्धी) बीच प्रमध् मेरा प्रावर्डवंधने क्या क्यी अर्थ कही अवस विकास क्रम है। तकार स्थि कक्षा राजा है। जिस विकरी भी सरवारद्वार वेसे पता बार मन्तर दिल्ला है, 'तिर' करूप है, 'या' नेत्र है। मन्त्रता है। सन्दरी की हुई बह चुतर कर और बन्धार अच्च है। इन क्योंके अन्तर्ग अवद्यक्ष मोशकी प्राप्ति करा देनी। सन्दरि । अहरेके क्यूर्वालकाके माथ क्रका: तक , बहुतो कर लगकर जो कुछ कुछ क् माहा, कर, हम, जीवर और कर कोइनेसे. व्यक्तको किया गया हो, वह करवासकाने अञ्चलका होता है। १

देखि ! बाइसे मेट्के साथ यह तुम्हारा है और कर्ज करनेने आवन्त विवदा

🕯 । यसराहे ! मीनम, असि, विक्रानिय, औ सुन्यत्वर है 5 इस बहाआर-स्थानी जो अफ़िया और अस्ट्राज — वे ज़ब्दारादि महाकि परिवर्ध कर्य, 'व 🗼 को कामाने ह्यासी लका मुझ्ने जिला होत्या है । सम्बन्धि औ देरे उत्तर

३५ आम् औरिक्श्यक्ष वर्ण कामम सम्बदेव प्रति प्रतिरक्षको दिवस देवल हो सेपाव म स्थित वी क्षीलके अर्वाहरूक-विकारके क्षिप्रकार क्षिप्रकार क्षिप्रकार के विकास के विकास के विकास के विकास के प्रकार के क्रमीनके अनुसार क्रमी किन्त्रांच साम्बर है। सन्तर शतानंच अपेट्रमें को विश्वितार दिया राजा है। इससे ५% मीजन, 'तथः अतिः, 'विकास' इति भौत्यकम् उत्तमः असर है ।

र अञ्चलक समान्य पर्याप के कामन शर्मान और ३३ इंट्रपण जन ३३ वे दिनमें स्थान, 25 में विकास स्थाह रहे की का सम्बद्धन हुन हुन की नेप्रकृतन सीवह रहे में स्वतान कह हुति। विकारिक: हान्याकः । इसी नेज्य करन्याकाः प्रयोग है— यात्रा । ३० ३३ अक्षाप्रको स्थः ३३ व नहीं केवाः का को ने क्याना का कि है। अनोकार का 🛌 से संस्थात का को ने प्रजानकरम्बारम् १० - विज्ञित्तानमे स्र प्राप्त प्राप्ति अने हैं हत्यह नाम एक प्रधार मन्त्रान साहित। ७५ सामानानी जान विभाव प्रतिपद्धानाने को नुसे विनादकार्य का इंदर्ग म स्रोतान का नुद्धे से प्राचने भगः सहयोः यो कोठयस्य नमः सभी, विशित्तोत्तयः नमः सर्वतिः

tanairenrationeneeneeneeneerettater-erebtarenaeneeneentitain (अमनर्थ) नहीं हो गये हैं, उनके रिज्ये तथा. कहा रहा है. जिसके विधा बन्त-जब रियान्य प्राचार्थ मेरे ही विकास करणा है, इस होता है और जिल्ला होनेसे अब-बार्ज अवस्थ निकासी उन्हें पानन काना काहिये। अब मैं। सकुर होता है। बहुरे बकावी दीशा हेलेका शुभ विधान

(अध्याम १३)

女

गुरुसे यस होने तथा उसके जप करनेकी विधि, पाँच प्रकारके जप तथा इनकी पश्चिम, पन्तमकानके रिप्ते विधित्र प्रकारकी पाराओका महत्त्व सभा अंगुलियोंके इवयोगका वर्णन, जयके लिये इवयागी स्थान समा दिशा, जपमे वर्जनीय बाते, सदाबाग्का महत्त्व, आस्तिकताकी प्रशंसा तथा पञ्चाशर-मन्त्रकी विशेषनाका वर्णन

मार है।

(महारंपनी करते हैं ) बरान्ते । चुरुकी विशिक्षण् पूजर करके चुनसे सम्ब एवं अस्तरहोतः, विरुव्यक्तीतः, अञ्चलीतः तथा क्रानकः क्रमेशं क्रमकः क्रान्त करे । इस नगा विभिन्ने करनाचे आवरण्य रक्षिनाचे होत. संबुध हुन् गुरू अपने पुज्य विष्यपति, जो मो क्य किया जाता है, का संध निकाल एक क्येक्ट इनकी संख्यों स्त बुका हो, होंगा है। मेर सामयमूत मना क्षा गुण्यते संवाने क्रमण्ड रक्तनेवाला हो, आज्ञानिक, कि.कारिक और अनुसिंह आकाररकित हो और उपकारपूर्वक साथ प्रेरिके नाम ही शांशकारे की कुछ हो से कारके शुद्ध हा गया हो, पुत्र- विश्वय शुद्धिक अवको सिर्देश ज्ञानी है और असर नहान् पात - निन्ने पूर्ण कलकाने राम हम् पाँचप हजावृक्त प्राप्त होता है. विरामको नाहिने कि वह काले. बन्यापुत्त, जनके महामानक सन्दर्भ, पुन्त-संबर्धका भ्राम्यार्थ, अवद्रतितः सङ्ग्रास्थ्याम्, मान्त्रः सम्य और आकृष्णापुरः। भ्रामेन्त्रः भारतकेनवनवन एवं प्राप्तान मुख्यतं नेवाचे । सरके उसे क्या वेशः कुमले विश्ववित करें । क्रान्तिक हो, अनमें शुद्ध काल राजते हुए तन्त्रावाद शिव्यते साहामाहिया पुरुवाहामान्य प्रकारपूर्वक इन्हें संस्कृ करे । प्रकार साधक और प्रावाणकी पूजा करणकर साहा अन्यने कर, काकी प्रतीर और धनके सदयर, नदीके किनारे मोजास्वादे, आकर्षका पूजन करे । यह वैभाव हो तो वेदानको, विस्ती भी परिच स्थानमें अवता गुरुको अस्तिरकाराने हाथी काहे, रख, रख, यश्में हिर्दे द्वायका काल आनेका सुख निश्चि, क्षेत्र और गृह आदि अर्थित करें । जो अपने - मुध्य नक्षक्र एवं सर्वदंगराहित शुप्त केराने गृह कियों सिद्धि साहात हो। यह अन्तरे दनमें अपने उस जिल्लाहों अनुप्रदूर्णक विकित कृद्वमान न करे। सहस्रमा कर प्रामाणियों- अनुस्तर मेरा ज्ञान है। इकारण स्थानमें प्राप्तित अस्य न अस्य के नामको मान्याने अर्थाने अर्थाने अस्य नामसम्बद्धान हो उस स्वरते इस खेलीके का उत्तन क्याचा शिक्तो क्लीमीर 🐒 प्रकार बचावरित निकारभावते ज्यारम करावे। कांचार ज्यारम कराकर

Endboortderionad Traftart entrarefinition frathogaties against cottaes traiter the rap

हिल्लको इस अन्तर आसीर्वाद है — 'तुष्तरतः अनेसु वर्ष क्लान है एक अन्तिक अन करने क्रमान्य हो, कहर हो, प्रीचन हो, दिन हो' निहन्तोतिक स्थल गाम दे⊸ेएल इस नगर् पुर विरूपको स्पा और असन अस्पनार्थीयकाल विद्यारीका कार्य है। के प्राप्तम करे<sup>ल</sup> । इस प्राप्तर मुख्ये कथा और अंके-मीचे सरसे बात सक स्वष्ट और अस्वष्ट अक्षा पावर विका एकावर्षिक है संबद्धन । जो एवं अक्षरेके साथ पनाता पानीवार कारके पुरक्षरकरपूर्वक अतिहित जा। स्थानक अवस्था करता है, जानक यह सर्व कार्यकर क्षण जानता हो । पद काराना जीने, प्रान्तक - महत्त्वात है । किस जानों नेपाल निव्हानका अन्यानकारको सार्वरसाञ्चानिक निर्व एक इतार किलाति है अध्यक्त कहार जीते इतारके आह प्रस्तांका कर किया करे। जो ऐसा अक्षरीया उक्तरण होता है तथा जो सुरारके बारका है यह बरण भारतको प्राप्त होता है। यो - सामने पहनेवर औ उन्हें कुछ सुनानी नहीं अभिनित्र प्रांत्यको स्थापन वेज्यान राजने भोराम होता, वैत्रो स्थापने 'अलेख' बाहते हैं। वैजन कारता है और नवाके किसी अक्षर है, असे अपने अक्षर-पश्चितवा एक वर्णने दूसरे कार्युच्या प्रोत्त्व कार अवहरपूर्वक पूर्व कर वर्णका, एक वर्ण क्यारे वृत्यरे वहाया तथा सम्ब केम है यह 'बीरक्षरम्बा' कक्नावा है। में और अर्थका मनके हारा कार्यका पुरक्रको करके प्रतिक्षित्र स्था धारान सामा है, जिल्लाकार होता है, यह 'नवना' अप अस्तिः सम्बद्धाः इतः स्टेक्टरे कुलसः कोई वहीं। कहनसङ्घ है। क्लिकः जन स्टा मून्य है परस

बार प्राचेद पुरुष आराम प्रविचार अपने जुना बाहर गया है कहा अनुन्ये पर अपने औ क्रमणे दुन्तारे साम सुत्र दिल्लात और अन्ते पुन्त अस्तिक पान वेतेपाला है। मुख्या विश्वन क्षेत्री हुए आए वा पूर्वकी अन्यास्थ्यपूर्वक को अन होता है, उसे कोर कु किये जीवभावते की, जिसको 'स्तार्थ' कर काले हैं। अरुपं काले की म्बारक करे तथा बहुन-प्राचन अर्थाएक हाता. अर्थाद और अन्याने जन्मानाम कर रेमन केंद्र भीको सन्तरंका होका क्रांके प्रकार पहल गास कराया गया है। प्रकार्यकार पुश्चिमान् asilt करें । प्रस्के कह समानी-करणार्थी सामग्र प्रत्याना सामे स्थाप शासीय गर विकास सम्बद्ध करनेत प्राच्य और अच्चन प्रचाना स्वरूप कर हो। यो ऐसा करनेने क्रियाम करते हुए हम क्षेत्रिक सम्बन्धा अध्ययमं हो, यह अन्त्री प्रतिके अनुसार बाह्य बारे और विवादकार असरे का, विशास हो एके, अन्ये ही मन्त्रांस मानसिस क्रमि, कृत्यु, देवाल, बीचा, स्तरिक स्तरा प्रकार । यह कर हो । वर्षेत्र, और अन्यता स्तर कर कान्यानीसम् सुद्धाः वरतेपुरस्याः करूनः करके । अन्यर्थं कः समर्थं अन्यरकार करे । इन क्षेत्रीके क्षक्रावरिका अब करे । कारण कार कार है, कारण जानकार केंद्र मध्य गया है।

🕯 । यह विश्वविद्यालय विश्व के जाता है । 🤍 वेश है, शर्मक कर की मूच कार नेनेकाल कार्यकारों करिये कि वह चुन्न देशमें अक्षाया असर 🛊 मानस मनवा परंप शरस

प्रेस्त कार्य प्राप्त कर्या प्रोप्यकार्थ क्षेत्रप्राप्तिकारः क्ष्म कार्य क्ष्मिकारः क्षेत्र का पान्य व

Territor and the face for the first

श्रामिके अनुसार करना करिये ।

क्षातुर्वे कतावा वचा है। रेशाची गामन क्षातुर्व संश्राम वार्विते। मोशासार्वे कारना आवशुरा काम काकृत्य करिये । जाना करा सीगुना हो सामा है, परित्र कर पुरुवीस (विभागोता) के बीओपी बारवरी । यर अक्षानों किने हुर् जनकर करू सहस्रापुनी मानुवा कारोवर क्षावको अस्तुक अधिक कराव्य काल है। वर्षित वर्णावर का काल होता है। शहूको कनकोंसे सी गुना अधारम्था करीका नरवा स्थानमा मूँतरेको इकारगुरस, स्वारिकामनितको सारमाने जेकारमाने कोशिगुरस और और निवास किये इस इवार मुख, जोतियोगी कारतसे इर् जनको अन्यस्ता कहा गण है। सूर्व संबंधपुर्वा, प्रकाशको कुल राजका गुन्व और अति, गुरु, कन्नक, बीवका, करा, जाराज कुललंके को पूर् करकोरी मजन करनेकर। और मीअनंके सर्वाय किया हुआ गर्थ सेक कोटिनुस अभिन्न करा मसका नका है। होता है। पूर्वनिनुस किया हुआ कर मारनेवर अवन्यन्ते करावरि अपि होती है। अधिकार-कर्ववे स्वास्थार प्रकार करनेवारण अंगुरित अक्षरची (अवके करावते क्षरित— क्यांन करे अवका जनमनान कर से १ नह २ क्रारोबाली) वाची गयी है, इस्तरियों विज्ञा अवस्थाने मैठकर, सोकर,

Dupanganaptanteradopenso<del>nabu</del>rrasp. unhan appezn<del>ouneen enj</del>enz<del>abetanepu</del>zza हर्मानोंको अनुष्ट भी भागसमीत जब अनकारी जुन्म है। कुसरी अंतुरिन्नोंके साथ कदक्रपुरा करू देवेवारत कहा जाता है। ३४ अङ्ग्रहक्रार जन करना पाहिने; क्लेंकि भीच प्रकारके क्योंक्से बोर्ड एक कर अपनी अङ्ग्रेतक निमा किया हुआ कर रिम्मार क्रेसा है।

अञ्चलको जनकी गलना करना । वस्त्रे किन्दे हुन् करको समान का कुलको मोठके सभर काइक्से गुजान क्लीकरणने और क्लिकावितुस का होत सहस्रके दानोने क्याची गर्नी मतन है। पश्चिमध्यपुर अवको क्याप्यक अभग क्य-कार्यनं कर केनेकाली होती है। कराईका आहिये और अवस्थितुका कर साविकारका हानोंकी फल्ल पुरिदर्शकरी और क्वील इंस्त है। सूर्व, अपि, स्वाहन, वेकार तथा क्रानेकी जात्व पुरिव्याचिकी होती है, पंतर अन्य शेष्ट पुरवर्गके सचीव जनकी ओर पीच श्राक्तिको क्यो पूर्व जारक अधिकार कार्नचे । करके जब नहीं करना वार्क्टने, निरंबर करनी करमहत्त्वस होती है। जनसर्वनें जैप्दरंको रसकर, कुर्म काल्यर, नेना होकर, स्थर भोजनायक अध्यान काहिये और तर्जनीयां कोलकर, गरंगी अपन् रागेटकर, असूध इत्युनगरम्म । नामाना भाग वेतरे हैं और हाम रेग्कर, सम्पूर्ण सरित्से असुद्ध सम्बन अव्यक्तिक प्राप्ति प्रकृत वारती है। एक हो। तथा विराप्तवपूर्वक कथी जब नहीं करना and सुनोबर पारण करानोरान भागी गारी नार्वाने । जब कारो परवर क्रोच, कर, है। ही ब्रा-नेकी काम काम और प्रकास क्षीकरा, कुकना, कैमाई सेना तथा कुले क्रानेकी कारण प्रध्यम् इति है। भीवम् और नीम मुख्योको और देशका कर्नित है। क्रमोकी प्राप्त प्रमोहर्गिकी हुने मेशू कही। जोई कभी वैस्त सम्मन हो अन्य में उन्नानम मधी है। इस सरहकी मारवाने कर करे। का - करे अकवा पुन्हरे रशन नेच (पार्कतीरवीत क्य किलीको दिवानं औं । कनिविधा दिनका) करन को या व्यान्यकर्तका

कंपने-बारमें अध्यक्त एका क्षेत्रण जन न द:स्त क्षेत्रा है, क्रूपी नाव परानेकानें भी केमा करे । राजीने का सरकारण अवधित स्थानमें 🛊 — इस विकासको अधीरकारण करते ै । समा अंबोर्ने की कर न करें। होनों भीच अवस्थारने हीन, मीला और अन्यन्त्रका फैलाबर, क्यार आस्त्रको बैधवार, समारी अञ्चर कारोके निने करिन्तुराने प्रशासन-मा कारकर बक्कर अवना विकास बाजुरर अवनी बक्कर दूररा कोई अपन वर्षी है। क्षेत्रहर जन न करे । पदि कृतिन हो तो हन एक। करतो-किसी, काई होते अवना सैक्स्युरूर विश्वजीक्षा पारत्य करते हुए क्षय करे और अर्थ करते हुए अपनित पर पनित्र पुरस्के असमा पूरव वयावाँक तम बारे। इस जब क्रारोवर की व्या नक निकास व्या विकार वें बहुत कहते हो अन्य राज्य ? प्रोदोन्सी होता ) अन्यवस, मूर्ता, मूल्, परिता, बेरी यह कार पूर्व । क्रमानारी महत्त्व वर्णावर्गीन और नीवक रिले भी यह नव क्रमुक्ताको कर अवैर अवान मारचे निकास माहिकोता। विरास की अन्यकार्य करणायक भागी होता है। आयार परंग यहां हुआ लगुन्य भी, यदि पुहार्गे जान वर्ष है, अन्यार काम यन है, आयार होडा महिलाम श्रमा है, से क्लोर रिंग्ने यह किया है और अधार की परम नमि है। जन्म निःसक मिद्ध होगा की फिद्ध सुगरे आचारहीन पुरस्त संस्तरमें निरिद्धा होता है। मिलीके हैंग्ये वह सिद्ध नहीं हो समस्ता। और फल्लेकरें भी सुरू नहीं परत । किने ! इस प्रश्नके रिप्ने एक, निर्मि, महान, इस्स्टिने सम्बद्धी आवारकार् होना कर और केंग आविका अधिक विकास काहिते <sup>क</sup> । नेदार विद्वार्गने नेद-सामाने अवेशित नहीं है। यह कम कानी सूत नहीं कारकार्यार जिल्हा वर्णके हैंको को कर्न होता, सब अवस् ही सुता है। यह महानका विक्रीत कराका है जब कर्नके पुरुषको उसी। कामी किसीका प्रमु की होता। यह सक कर्मना सम्बद्ध आवरण करण कार्यने । सुनिद्ध, शिद्ध अथवा साध्य ही हो. रिन्ह् नहीं जानक समानार है, कुसरा नहीं। मुख्ये क्योंहरते जात हुआ क्या सुनिन्द इस्युक्तनेने ज्याचन काव्यपन किया है। कहासता है। अस्टिह पुरवत भी दिया हुआ \$स्त्रेरियों का स्वक्रांकर काहरतरत है। जो केवार सर्वाचारका की बूक कारण जानिकाल है। परम्यतने आह हजां है, किसी गुज्जे महि मनुष्य अमेरिक हो से प्राप्त आदिके असेदाने नहीं फिश्म है, यह बचा काम्य हैसा मारक समाचारहे कभी भ्रष्ट हे करनेक की 🖟 ( से मुहलें, क्याने क्या मुक्तें असिक्य हर्षित नहीं होता । असः कहा अधिनकमन्त्रयः अञ्च रक्षनेवातम है, उत्तरको विका हुआ वर्षा अस्तान रोजा काहिने। जैसे पुरत्योगाने किसी मुक्ते प्रशासित हो का अस्तानित. कावार्ग करनेके जुन्त और पुष्पर्य करनेके हिन्दु क्षेत्रप है एका है, इसमें संकल नहीं है ।

आस्तर पहले कई अनुबार पहले क्षमा आकार पहला निवार आस्तर करना गतिः ।। आकारहेन: पुरुषे त्येके भवति विनिद्धाः । पत्त म सुबो व कारस्याव्यक्तकार्यक्ष्यम् अन्तन् » (भि) के का से का मार् १४ । क्काक्

होनेवाने इसरे प्रकांको लागकर विद्वान पुरुष । हास्सा इस प्रकास वितियोग नहीं करना इसरे मन्त्रोके सिक्ष को जानेसे ही यह मन्त्र केन्द्राला है। सिद्ध नहीं होता । परंतु इस महायत्तक सिद्ध है। इस अन्तर्वे सम्बद्ध नहीं हैं; क्यांकि यह बन्त । यायांसे मुक्त हो परमगतिको प्रगट होता है । पारि आविकी अपेक्षा न रखका अक्ष होता

इमलिये अधिकारकी दृष्टिने विजयुक्त है। तबाधि खेटे-खेटे तुक फलांके लिये साक्षात् वरमा विद्रत प्रश्लाक्षरीका आभाव ले । चाहिये, वर्षोकि यह नज सहान् मल

्रतपपन्यु कारते हैंः **प्रयुक्तन** । इस होनेपर में दूसरे मन्त्र अवस्य मिद्ध हो जाते हैं । प्रकार जिञ्कुलवारी बहाईकवीचे तीनों माधारि । जैसे अन्य देवलाओंक प्राप्त होनेपर लोकोंके हिनके लिये साक्षात् महारेखी भी मैं नहीं प्राप्त होतर परंतु मेरे प्राप्त होनेपर वे जार्चनीको इस प्रकाशन जर्मकी विधि कही सम देवता जात हो जाते हैं. यहाँ नक्य हम सम औ, जो एकामधिल हो अक्तिआवसे इस मकोके लिये भी है। सब मक्त्रोंके जो दोब हैं, असंगकी सुनक्षा या सुनक्षा 🕏 वह सब (अध्याव १४)

# त्रिविध दीक्षाका निरूपण, इक्तिपातकी आवश्यकता तथा उसके रुक्षणोंका वर्णन, गुरुका महत्त्व, ज्ञानी गुरुसे ही मोक्षकी प्राप्ति तथा गुरुके हारा शिष्यकी परीक्षा

भूखी नहीं है।

विज्ञान देता 🐧 और पादासन्धनको अधिक दिवसके द्वागियो प्रवेह करके ज्ञान-दृष्टिये सी

प्रीकृत्या जोले—प्रयासन् ! आयने करता है । इसल्जिये इस संस्कारको ई! दीका मक्का महात्मा तका उसके प्रयोगका भी काले हैं। क्रिय-दारासमें परमाध्या दिवने विधान बतत्पर, जो साक्षात् वेवके तृत्य है 'दातनवी', 'दातकी' और 'मत्ती' तीन शब मैं उत्तम क्रिय संस्कारको विधि सुनना प्रकारकी क्षेत्राका उपदेश किया है। प्रकेर चाहता है, जिसे बन्त-बहणके बकरणयें बृष्टियलपात्रसे स्पर्शसे तथा सामायणसे भी आपने कुछ सुवित किया था। यह बात भूड़ों जीवकों जो तत्काल पालोका नाल करने-बाकी सेजा सम्बद्ध बद्धि प्राप्त होती है, वह रुपम-थ्रो कहा --अच्छा, मैं तुन्हें शाम्पर्का दीक्षा कहरतारी है। इस दीक्षाके भी जिल्ह्यरा कवित परम पवित्र संस्कारका हो मेद हैं। तौज़ा और तीव्रतर । पारतेके विद्यान बल का 🝍 जो समस्त पायोका जीम ब्रांनमें जो शीवता या मन्दता होती है, क्षोपन करनेवाला है। मनुष्य जिस्सके उनीके भेटसे में दो भेट हुए हैं जिस दीक्षामें प्रभावसे पूजा आदिहे उसप अधिकार प्राप्त । तत्काल निद्धि या शानि प्राप्त होती है, बही कर लेता है, उस पहामकोधन कर्मको नीहरूरा बानी नयी है। जीविन पुरुषके संस्कार कहते है। संस्कार अर्चात् सुद्धि पापका अत्यक्त होयन करनेवाली जो दीक्षा करनेले ही उसका नाम संस्कार है। यह है, उसे तील कहा गया है। गुरु योगमार्गसे

प्रकार होते हैं।

सरकर्ष प्राप्त करके अवका अके शास का गाँ भर सकता। मार्ग्य करने अध्यक्ष होनेनाले हम सन्धानीत - बीजारी एक-पुश्तीको नार साम

इसन्त्रभरी दीक्षा हेते हैं, यह जारती कही गयी। है। इस्तिनने सर्वया प्रकार करके दिल्ला हेता है। क्रिक्सकरी दीक्षको करनी रीक्षा करते. आकरण करे, जो भूतके भीरको अनुसन हैं। उक्कों बाले क्षेत्रकृष्ट और बाल्यक्ष्मका हो। को एक है, वह दिन कहा नक है और रिकाल जिल्ला जारक है। जिल एक बाहरते। औ दिश्य है, जब एक माना गया है। जिल्लाके भाग था मन्तर अरेक्स्सो लेकर जिल्ला आकारने शिव है एक अन्यर विरामनान बोक्सर कारते हैं। व्यक्तिकारके अन्तरार है जैसे शिव है, बैसी जिला है। जैसी विका विका मुख्ये अनुवर्षका बाजन होता है। है, बैसे मुरू हैं। तिका, निवस और मुख्ये चैच-धर्मका अनुसरमा अभिनासम्बद्ध है। प्रान्ते समान ५०० विस्ता है। दिन 201: गंबोबरो उसके विकार विकार विकार कार्यकारक 🛊 और गुरू कार्यकारक । असः कारत है। जिस्स दिस्ताने गुरुवी प्रतिस्था करतः सम्पूर्ण बावसे गुरुको आज्ञानो हिस्सेनार्थ महर्ते कथा, असमे हार्जि नहीं असमे सका असमें करणा माहिने । गाँद समुख्य असमा मास्यान य से विद्यार, न दिल्लाकार, न भूतिक और न जाहनेकारण और वृद्धिनान है से वह पुरुष्क ब्रिटिइस्से हैं। केसे हैं: अस: प्रपूर क्रिक्सलेंड असे पन, बाली और विजयहारा कर्णी काक्षण्योत्तवे देखनार पुरु क्राम अक्षण निकारकार—सथरपूर्ण कर्ताव र करें . पुरु कियाके इस विस्थान होशन करें। को आता है का न है, विस्था तथा उनका कि भोजवार इसके कियरीत आकरण करता है, और दिय करें 1 उनके समावे और पीछ पीछे बाह कुर्नुद्धि तक के जाता है; अस: पुत्र एक भी अनका कार्य करता रहे । ऐसे अरकारमं प्रकारने जिल्लाम परेक्स करें। अकह बना शुर-भक्त और राह कर्ने अस्ता मोचं और अपन्यामी जाति हो प्राविध्यालका एक्पनेकाल को गुरुका किय सार्थ भएनेकाल शक्तक है: क्योंकि यह परमास्त्रीत शिक्ष है, सह शैस क्योंके उपदेशका प्रकोकाकारकारिको 🔁 है। अध्यक्ष और अधिकारी है। वरि युक्त गुरुकान, निहान, क्षेत्रका स्थान है अवस्थार एको (अस्थिक) चरकार क्या अवस्था , सम्बर्धना और विकार। क्या अन्तः करण अभिन क्रेमर है, वित्यालक है के भई मुक्ति देनेवाला है, दूसरा क्रम सन्ता सरीरते कम्प, रोभम्ब, मूर्ति। ह्रम्प क्रपत्र करनेपालां सी कारविकार : वैज्ञविकार र और अधाविकार । परण-व्यानीय राज है, और जिसमे जान निका है। सही अन्यादका प्राक्षातकार कर्पन विकार भी विकासका आदिने गुरुका काला है। ज्ञानगरित नावनाज्ञका गुरु हेला

गुलकी परीक्ष करे । दिल्ला गुरुका सिक्षणीय - सकती हैं, किंगू क्या कोई फिला करती होता है और उल्लाह काके असे गोरब होता. जिल्लाको तार सवाती है ? अमनवाके गुरुके

क्टरमें (ट्यान्स्ट) क्रेड क्रेड क्या अक्टर अक्टर क्या अधिक क्या अपन क्या और आदिका उद्देश रोम' ।

गुरकोः भी चाहित्वे कि। नहां अपने बोल होना और बोलके किया कैसे 'आकर' आखित जाहकामार्गक विकासी वर्क का अनुष्या क्रेगा ? " जो आल्यानुष्यक्ते क्वंतक परीक्षा करे। अणिव वित्याची हो कृत्य है, अह 'बह्न' काल्यास है। पशुष्टी - वर्ष और बैक्सकी सीन वर्षतक परीक्षा करें। प्रैरधाने कोई पशुरूको नहीं लोध प्रकार, प्रत्योगो संबद्धे बालकर सेवा करने और अल; सत्त्वज्ञ युक्त ही 'मुक्त' और 'मोचक' अधिक धन हेवे आर्दिका अनुकृत-प्रतिकृतः हो सकता है, अप्न नहीं। सपल सुध आदेश हेकर, उतन कर्ततपालोको छोटे सञ्जानोरे मुत्र, सन्पूर्ण प्रत्योका प्राना रक्षा । काममें सनाकर और क्रोटीको उत्तम काममे होनेपर भी जो सत्वज्ञानसे होने हैं, कारका सहन्त्रात्रिकतावसी भरीक्षा करें। गुरुके बोबान निकास है। मिल पुरुवकी अनुभव- निराकार आदि करनेपर भी को विधनको वर्षक कृतिह सरकोर अनुसंख्यानमें प्रयुक्त होती। नहीं प्राप्त होते, वे ही संख्यी, शुद्ध सक 🛢, अल्के दर्शन, स्वर्श आदिसे परमानन्त्रकी । दिस्क-संस्थान कार्यके कोन्य 🖁 । जो विश्वीनकी काहि होती है। अनः जिसके सन्पर्कतं है। हिंसा नहीं करते, फान्के प्रति द्याल् होते. क्र<sub>मे</sub>ष्ट्र योधन्यक्रम आसन्दर्भी क्रांत्र सम्बन्ध स्थ्य क्रूपने इस्ताह रहाकर सम कार्य है, युद्धिभाद कुल उत्तीको अपना गुरु युने, करनेको उद्यत रहते; अधिकानसून्य, क्रुसरेको अहाँ : योग्य शुक्रका जनसक अधारे । मुख्यियान् और स्पर्धारिक होकर जिब कवन प्तरह ज्ञान न हो जाब, तबतक विनवाकार- बोलते; संग्ल, कोयस, कवा, विनवसील, बाहर पुरुष्त् किच्योको इनको विरम्तर सेका सुरिवर्गकर, स्वेजाबारको संबुक्त और करनी काहिथे। जनका अच्छी तरह ज्ञान-- विश्वभाव होते, हेररे आकार-व्यवहारवाले सम्बन्ध परिचल हो जानंतर उनमें सुरितर ब्रिजानियोको मण, काली, दारीर और भारत करे । अधारक सरकार कोधा व प्राप्त हो। कियाहरत प्रधोरिक्त शैतिके शुद्ध करके काय, सकारक निरमार मुकारेवानमें लगा रहे । सम्बद्धा कोध कराना काहिये, यह सारवीयन सरवाको न मी काणी छोडे और न किसमें सरक. निर्माय है। दिश्य-संस्कार कार्यने नारीका भी उसकी उपेक्षा ही करें । जिसके बाल एक 🛮 जन: आधिकार नहीं है। बाद कह सिवक्स कर्पाच्छ रहनेवर भी दिरणको ओहेरी भी हो तो व्यक्तिकी आहारने ही उस प्रेरवापकी

मायनायको ही युक्ति जात् हो सकती है। आवन्द्र और प्रकेषको उन्हर्तिक न हो, मह जिन्हें नत्वका शत्य है, के ही कार्य भूका होकर । हिच्च को क्रोड़कर बूको मुख्यक आक्रम से । बूबरॉको भी मुक्त करते हैं। राज्यहैनको कैसे 👚 सम्ब प्रकारके क्यान-विकानका कानकार नियुक्त करके कर्क केर्व

अन्तेन क्षांक्रीक कि पित्र कार्केन्द्रनाव कार्क अवक्रोप कृति व्यवस्थातः मैं पुर्निपटत तन्त्रे के कुल्या कंडचन्त्रांग।तन्त्रांगे कृता मेचा कृता क्रान्यांगमर ॥ (शिक्ष पुर का की का का १५1३८-३९)

अधिकारियों होती है। विश्वया सीका पुत्र विकास नहीं है। वे भी भदि परमकारमं अवदिक्षी अनुमारिसे और कत्याचा मिलकी दिखर्ग स्वामाधिक अनुराग रखते हों अस्त्रात्ते जिल्ला-सेक्यरमें अधिकार होता तो शिलका बरकोटक तेकर अपने वायोकी है। शुद्धे, धनितों और क्लोसंकरांके शुद्धि करें लिये पद्मापालीयम (दिन्य-संस्कार) का

(अध्याच १५)

#### समय-संस्कार पा सपयरचारकी दीक्षाकी विधि

प्रकारके दोनोंसे रहित शुद्ध स्थाय और एक हाम वा आवे प्रकार पश्यक बनाये प्रकार निवर्ते मुक्त काले हिन्सका 'सम्बव' और उसे क्षेत्राजनक सामनियाँसे सुक्तेणित मानक संस्कार करे। तन्त्र, वर्षा और रहा करे। तरपक्षान् वान, नानक, सरसी, तिल, अविक्षे विभिन्नवेक भूमिकी परीक्षा करके. पूर्ण और कुशाने उस मण्डानको आकारित कास्तु-कास्त्रमें कराची हुई बद्धांतसे बढ़ी करके उसके ऊपर शुक्र लक्ष्ममसे सुक्त मुख्युभ्याः निर्माण सरे । जन्मध्येके बीचने फिलकलदानी स्थापना गरे । यह मल्टक क्क बलकर आठों दिवाओं में छोटे-छोटे सोवा, बॉदी शींवा अवका पिष्टीका होना कुक्त कारचे । भिर हीराजकोकार्वे या प्रक्षिण - कार्यके । उसपर गन्ध, पुष्प, अक्षम, सुक्र विश्वाचे प्रचानकृष्यका निर्माण करे। एक ही। और दुर्माङ्कर रखे जाने, जनके कण्ठमें सर्कर क्रामके कायराकी कार्णिका अग्रेट एक निर्माधूर्यक महायूजा आरम्य करे*।* इत्याबालेसे दुर्गुनी होनी काहिये। बक्त वेदी सन्द्र या नदीके विकार, गोकलवर्ग,

उपमन्त्रु कहते हैं—क्ष्युक्त्य ! सामः वा मन्यपने ईसामकोणने पुनः वृत्र वेगीपर प्रधान कुन्य बनावर बैदोसा, अन्त्र सभा सूल लगेटा जान और उसे वे नूतन नखाँसे अनेकः अव्यारकी कहुतंत्रकथः वास्पाओंसे आन्वादित किया जान । उसमे सुद्ध जल भर काको समाने । ताबक्रात् केटीके मध्यव्यागां दिया जान । कल्पाने एक पहु। कुल बुक्त स्वक्रमारेले जुला मुक्काल भनाये। अञ्चलान उत्परकी और करके द्वाना जन्म। स्मरूरेगके मुक्ष्ण आहिके बूर्णले का वच्चल सुवर्ण आदि प्रका क्रोड़ा जान और जा मनान्य काहिबे। मञ्चल ऐसा हो कि उसमें कलक्को अवरसे इक विक जाब उस **ईवरबर आबाह्य किया जा सके। निर्वय आसनका समस्त्रों जार शहरों सूच आर्थिक** बनुभा सिन्दुर तथा अरखनी या तिजीके किंग झारी या गड़आ, वर्धनी (बिरिस्ट्रे कारताले पूर्णसे अध्यक्त करावे। इस जलमात्र), सङ्गु, वर्षे और कारतहरू आदि अध्यक्षको एक का हो इसका केत वा रूपल सब सरकारी संबद करके रही। उन्ह क्रमल बनाये। एक प्राथमे क्रमलको आसनव्यक्तमे अवच्याये क्रप्टनमितित कर्निका अब्रह अङ्गुलको होनी पाहिये। जलसे भएँ हुई वर्धनी अवाराजके लिये कालोर केलर कार अञ्चलने हो और शेष एसे। फिर मण्डलके पूर्वभावने पूर्वनार भागमें अञ्चल आरिकी महत्त्वम महे ! हो । बनायुक्त कलककी स्थापने सरके हिम्मकी

Toompolities in eit nompon minnes ein oodstetet ein ein popper nicht mer ein te mande eit barr er Fenne का विकास भी कारण स्थापने कव्यवर्तन् व्यवस्थान व्यवस्थान make art ---

mit twitte tember meant विकासित विकास कृतक ना कार्याची

mobels forester descript around state state and grangetic tim formall

रक्ताके किया पूर्वीय तथ कर्न को । जिल्ला 📉 अवस्थार 'में ऐसा 🗱 कर्मना' इन मूर्वका कामन और अर्थकारे वेटी बामवार अवस्थ प्रानेकारी अनुवाद पायार गुण अस गुरु प्रमाणकाने कुछ नामने प्रमान करें। जिल्लाके जिल्लो क्रमान किया है पर कार्य तथा प्रधानको बहुत्तर-पुरस्ताता सम्बद्धक प्रदेशक बहेदार विद्यात हो, प्राप्ते विद्याह कारण विकास के अनुसारमुर्वेच राज्यानक सुरात्ये । यह दिवस एक प्राप्त क्रेसन कारभागां प्रकृतिको सहायुक्त कार्यको अस्तिकार और विश्व के र साथ कार्ये: अन्यतः पुरः विकासकारः विकास प्रात्मान्यसम्बद्धाः कृतः पुत्र पर प्रातः हो। अल्याका पुराने पार्ट । प्रतिकारिकाम प्रमुख-कृताका सम्बद्ध काली प्रस्ताका महारक्ष्य हेवरका काल काके अधारताओं। यह और वहत्वकोच्छ बाल कर रहा हो। प्राचीनी श्रीक्षणारी और प्रेयाची अधानी प्रते श्रीकृष का श्रीका प्राप्त कराने कार्यानी कुल क्षरे । जिस क्षेत्रकृत करणानी कना गया । सुप्रत्ये, अस्तरकर अस्त्यी और वैद्व करके बहुत आहित्या महान अर्थीर क्यानिकारण गृहः विकासे और गृह कर्य पूर्वकी और गृह मना करता करें। इसमें कह वेदियान करके कहा हो। हिस्स करायी और हैह विक्रोपनिक पूर्व प्रवास कुम्बाने विकासीकारी आरोह प्राप्त जोत्र हो । यह प्रोप्तानीके जानके worden wird, with give wit i fare all forware above service made wondern कुर्यं साम्राज्य को अपने अपने स्थाने अक्षानि अध्यानुस्तान कुरू नेप्यानुस्ता सुने । विस् क्रमे । अस्थानंत्रे अन्य क घोषाई क्रेम्पन आधिकारका कृत्य क्रम-आये पृत्रुण करके दिनमें विश्वास है। अस्तानवित्रांत्रिकार्थक अस्ताह अन्य प्रति है प्रत्य बाब विश्वासी प्रकार कृष्यारे 🗗 प्रका करना काहिये । कृति - दरवानीके नृत्युपनी - शीलर-प्रवास काहिये । कारोबों सारकार, सीच को अनुसराह दिवा की एउने बीच हो प्रवासीकी है। करना वर्गाने । अन्य विकास भी धार्न वर प्रदर्शनक फर । प्रसंद कर प्रस्तुको मिनिकार पर करे। पूजा गीम क्षाप्त एवं सुक्ताविकार एकाइनी कावार पूर्व क क्ष्म पहल क्षम भी क्षेत्र पार्थक । सामग्री और क्षेत्र सामक कृत्यां कुली है प्रमुख्येका विकास मुख्ये, कुरुक्तानाम असि विकास कार्यक प्रमुख की। महस्यक रूपा पुर: प्रच्यान प्रेयत्या पुरार समय क्षाप्रकारो एवं वेतरवात होताल कार्यः कानों किन्यता अनुमद कानोकी हुन्या एकेंबर अञ्चलको हात उत्तक बन्यावार कारने हेर अनवार्त व्यवस्थानोंने इस प्रकार पुरस्तों नाइक बारवोंद्र पश्चान् वैध-वन्त्रक मोल है। हिन्स पुत्रः सम्बद्धन्ति और देखका प्रथ मोड उन्हों प्रकार करे। point my freezen straid fraud विकारिका ! अन्य क्षेत्रने । काईकार श्रीकृत अन्ये कार्य कार्यो कार्या विकास । क्यारिको । वेरे प्रारीच्ये प्रवेश आसारका विकास अर्थेर व्यक्तिकारीओ

आराधको वार्त्ये अस्पे मसावाग्र मिक्का हिन्मीमें प्रशासनी क्रमीर करे। यो व्यक्तिसे करद इस्य रही : 'में दिला है' इस अधिकायते । इस उत्थान है, उस किनाने केवार सहस्वती विरम्भंद्र प्रतामकर एकं और हिम्मानामक सादव करके अस्ते। आधार्म किरमारियोके अकृतक प्रति । क्यों कृतको वह दिन्यके अधन प्रकारकान विकारकार अस्ताको कानूनी अञ्चलेका प्रश्नों करें। हिल्ल भी अन्ते अन्तवने दिला हैनेकी भावना गरें। अस्त्रात्मेश्यमं अस्तिम हुए ईक्सके कृतीयर अस्त्रात कृतीय अक्षेत्र सा-स्वात्मान बीतर आणिष्ट करे ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

काकै-संशोध करे : किर हिल-सारकों कराने । अज़ीने अंकरपुता एवं पूरण अञ्चलकार कुर व्यानेत अवस्था निरम्भावा व्यानेत अपने आस्ताने स्वीपूर करनेके रिनी असमें कर्मकोर रिक्टे अरोके स्वारम्बदुर्वक एत कारी लेकर विष्कृत प्रत्ये स्थापित अर सर्वेक्ट्रेस दिन्छे अङ्ग-कर्वाञ्चल हो अर्थल जनत्त्व्य हुए वस्तेवनीताको जो देवार गुरु बीच आकृतिको है। इसके कार पूर्णाहरि औन कर आहुति हे पूर्णाहरि होन आरे। केवार वामानेता 'पुर जानकिताके निर्मित प्रताके बाद आराध्यदेवके दक्षिण भागाने कुल्लाको पुनः दश अस्तुनियाँ अभिने असे । सिल्लाको पुनतः तथा कुल्लो आत्कारित

चुना गुरू विकास संवर्त सर्वेत अवने सकतो । ही कारका और । किर विकास जोकन और मिरकर क्राह्मह अन्यान करे : सहस्थर जन धूर्वक कानुका रेजन (निःकारण) आरे। हिला क्रिकारियों व्यक्त्वेक्जीको क्रिकिक, बायुक्त विकारण करके उस नाईके प्रश कृता करके तीन आहरित है है, तब पुरु पुरः ही दिल्लके हवनमें का उनमें प्रमेश को । कूर्वकत् दिरम्बको अन्तरे अस्य विका है। अनेक करके अस्तरे वैसायका नीत विश्वके कुलाँके अञ्चलनके जनका कहाँ करते हुए। सनाव किन्दर करे ! साथ ही यह भागत विकार का कारकार अन्यो-आवको सम्बंध करे कि वेरे सेजन इनका सारा नार नह है नका और का कुर्नतः प्रकाशित के सा है। हरपहाले पहलेक्षातीओं प्रथम करके इसके बाद उस जीव-केलपाने लेकर विकास प्रशेरमें क्रोक्स अल्ला करे, साथ विकास करे। किर रेजकमी की असिं 🟚 प्रश्नोत्ता सर्वेज औं को । मूलकार्या मुख्यमञ्जूता करी नरविने वह जीव-मैतनकार्य आसूर्तियाँ देवी कादिये। विस् अङ्गोंके ने साथक्षमा विस्तवका सार्व कार्यः सिक्तरे मित्र केनेक्ट जिल्ला कृत्य करने सम्बद्ध करने तेत्र आसम्बद्ध निरम्बर स्टब्स कृत अनुसारम् और इसने पारनेके सक्षात् असरकी और मारके को साहितकारसम्ब मधीनित रेलिसे कालित: बैक्सका बजार निवत मारे । दिल्ल गुरुवी और इस्य जोवे करे। काश्रमकार उसके नैश्मानको रहे। युव साथे पुनर्शिनपुरा हो एक लेव रिकारनकर अस्ते अधिकायको अस्ति। कासन्तर एका रहे और फ्लेसे हैं मितर पुत्री तरह वर्गतनसम्बद्धा भी कञ्चार करके प्रभावनपूर्वक लिखे मित्रो हुए पूर्ण करकी पुर अस्में अञ्चानस्थानी प्रकारका करें। इसी लेकर विस्ताव अलय करते हुए जनसंख प्रभावनेते कर्तातः श्रीत्यका की कहार तथा महातिक कर्ताकी करिके साथ कारके प्राप्तानं क्षेत्राचे । स्थित कर केची दिल्लाका अभिनेक करे । साध्यार किन्य जन

अधिकोक्तके जनको नोष्ट्रका क्षत्र वाच कारण 💎 🔀 वाच्यारकार प्रति विवास स्थाप **बारे, अध्यामन करके अलंक्स हो हाम ओड** ः ४ लाग्यामी प्रश्लेष भारतन्ते विशेषका ॥ क्ष्म्यको जान । तस गुरु नहरोचने भारत ३४। ग्रीमी हाओंने भएन के शिक्तके आहेरेने समाने - एकान । और क्रिस-क्क्नका प्रधारण करे ।

स्थानीयरण वालो: अतके जनावाचर कारता थे। जिर भगवान शिव ही जो हिलाके आहरणका बराम करे और वर्ती भोगकीय प्रदान करते हैं. ऐसा करनेसे उस दिश्वका आकारक करके वक्तेकित रेतिको जिल्लाका जान 'कानन' क्रेगा। अने अनुवर्धी कार्यालका कुना वारे । तरमञ्जान क्षांका विकासकों रहनेका अधिकार जाते केका । कंद्र कारोवर्राकी वार्धन करे--'प्रभो । वर्ध रहनेकरे विकासो गुमकी आजना आज निजा वहाँ जिल्लामान हों।' इस तरह जारान करते हुए सथ्य इनके जाराने रहना क्रार्थना करके जन ही-का यह भावता करें क्राहिये। इसके कर गुरु करन्यान करके कि दिन्छ। भगवाम् इत्यारके तेयले प्रकारितः अध्ये अध्ये अध्य तेयतः मुक्तनसम्बद्धः हो रहा है। इसके बाद पूर्व: जियादी पूजा अवस्था इसके हम उस भाग नेवा स्वाधनके मकारा उचारण करे । तिरां हाथ जो हे दर्ग एक शरीर (शिक्ष) और वायासमध्य पूजा, उत्पारण करे-

वर प्रेंग्ये प्राणीका परिस्थान कर देश कुक्तमानवर विकासर व्यवस्थि वहारेसचीको अच्छा होना अववा जिर करा हैना भी क्षमा अरखेः करन्यासं करे । इससे: कार आका क्षेत्रा; किंतु में भागमान् तिसीयांग्यने मन-ही-जन महादेवजीका कान करते हुए पूजा किये जिला कभी भोजन वहीं कर

कार्यक मंत्र हर व है, समस्य यह सर्वन्तर शिक्रकार्य कार्यकान्यात्के अनकात् हिक्के ही मिद्रा रसका अर्थके विकास प्राप्त-सम्बन्धि आसित हो नियमपूर्वक अनीकी आराधन करके जिल्लाकरिकी दीवी आदा प्राप्त करके. अधिकरिका करके जिल्लाके प्राथमें है है। मुक दिल्लाके कानमें और-और फिल- साम ही महानेजनीओ प्रतिका अवका ३२०० क्या सम्बद्धां सम्बद्धार क्यांनीं सन समा होता, जन हमं ब्यानके अल्बन भी है। निगर विकासकार्यकी आजाके अनुसार औरि-मोरे यह किया भी दिवामकार्यसे जाह हुई उन कराबरी आवृत्ति करे। किर वाक-ज़ान- वस्तुओंको उन्होंकी अहलसे बड़े आवृत्ते कारण अस्तार्थ अस्ता-वसम्बद्ध कार्यम् हे, साथ प्रदान करे । साथी अस्तारम साम्बद्धान असका सुरस्त्रवीक उत्तराम करकाश्चर न करे, असमार्थके प्राप्त हुई सारी वस्तुओंको क्रिक्रके प्रति बद्धकार्यामा करे। संस्थान अफिलाको निरंपर रसका है साथ और संक्षेपने बाला-बावक केएके अनुसार काकी प्रश्न करे : अपनी क्षेपके अनुसार ईश्वरकार जनावत उन्हेंद्रा देखर कोन्सकन्त्री। कठाने वा भरने संभारतीयते कृता करता रहे. किया है। सद्यक्त सिंक भूक्षणी आसारे इसके बाद पुरु करिंड, बाह्य और सुदिके सिय, अति तथा नुसके सर्वाय अस्तिकायक अनुसार तित्वको शिक्तकार्वकी सिका दे। प्रतिक्रमुकेन, निकार्यक्रमकाने केन्द्रानानकात्रः विकासकी सक्तरकारके निकानों जो पुरू कता हो, भी अगल दी हो तथा और भी 🗃

कुछ बाले बताची हो, इन सम्बक्तो शिष्य जन्मयास्य संस्कार—सम्बद्धानरकी दीक्षा-जिलेकार्य करे । गुरुके आदेशसे ही का का वर्णन किया है । वह पनुष्योको साझान् क्रिक्णमंक्रा अञ्चल, क्रुन और स्वयंत्र करें । ज़िक्यामंक्री प्राप्ति करानेक्रे रिप्ते समसे न से अपनी इच्छासे करे और न दूसरेकी उत्तम सायन है। प्रेरणासे ही। इस प्रकार पैने संक्षेपसे

(अध्याय १६)

#### वडध्वकोधनकी विधि

बार गुरु फिप्पकी योज्यताका देसकर जिसने छ प्रकारके अध्याका रूप नहीं उसके सम्पूर्ण बन्धनीकी निवृत्तिके लिये जाना, यह उनके म्याप्य-स्थापक भावकी बद्धध्यक्षोधन करे । करूर, कल, भूअन, सम्बद्ध ही नहीं सकता है। इसलिये दर्ज, यद और मन्त्र— वे ही संक्षंपमे छ॰ अध्वाओंके स्वक्रय तथा उनके व्याप्त-अध्या बत्ते गये हैं। निवृत्ति " आदि जो व्यापक मायको ठीक-ठीक जनकर हैं। पॉक कलाई है, उन्हें लिहान इसम कलाखा। अध्यक्षीधन करना चाहिये। काहो है। अन्य पवि अस्ता हम मोद्रो करु।ओसे व्याप्त हैं। शियतन्त्रसे रहेकर कार्य वर्ध करके पूर्व दिशामें हैं। हाथ क्रोड़कर साठ है। क्याक्यक्य जो प्रचास वर्ण आप्या अभूको नैयंद्वा लगा है और लेप पहोंको 'पराध्या' कहा गया है, जिसके और को हुए अनेक रंगोंसे अलंकन

उपमन्य करते हैं—यदनस्य १ इसके है, वह सम्बद्धीधनका अधिकारी नहीं है।

्यवंशम् कृष्ट और मण्डल-निर्माणका भूमिपर्यन्त जो सन्बोस तस्व है, उनको लन्या चौक्रा कलक्षमण्डल बनावे । तस्यश्रम् 'तत्त्वादक' कहा गया है। यह अध्या शुद्ध, दिखाबार्य शिव्यसहित स्नान और नित्यकर्प और अञ्चलके भेटले दो प्रकारका है। काले प्रप्रात्म प्रविष्ट हो पहलेकी ही पॉनि आधारले लेकर उचनतक 'चुवनाका' शिवनीकी पूजा करे। फिर वहाँ लगभग कहा गया 🕯 । यह भद्र और उपभेदांकी जार सेर जावानमें तैयार की गयी खीरमेंसे 🕏 उन्हें 'क्यांक्या'की संज्ञा दी गयी है। स्वीरको होमके लिये ग्स दे। पूर्व दिशाकी अनेका श्रेष्ट 🖁 । एक प्रकारके उपसन्तां हे अध्यक्तमें युक्त मौत कर्लशीकी स्थापना करे । 'मन्त्रास्ता' हाता है, जो बरम किसाने काछ आको तो बारो दिसाओं में रसे और 🖁 , जैसे तस्वनाथक दिवकी तस्वोमे गणना एकको प्रध्यभागमे । उन कलकोण नहीं होती उसी प्रकार इस पन्तनावक प्रकारनके नम दिवास इस पाँची महेदारकी मन्त्राध्वाधे राजाना भहीं श्रीतो । अक्षरोको बिन्द् और अहसे युक्त करके कारमान्याच्यापक है और अन्य कारमा स्थापन। उनके द्वारा कान्यविधिका ज्ञाता गुरु ईमान 🖁 । जो इस बातको ठीक-ठीक नहीं जानना आदि ब्रह्मोकी स्थापना करे । सध्यवनी

<sup>💌</sup> निर्वास, व्यंतद्व्य, किया, क्यांन्स और इंग्ल्यतीया - ये पाँच करवार्य है.

कारकारकर 'श्री- ने ईशानाय नमः ईशाने स्थवनक रहे। सुरुको इस सरह स्थवनकर क्राप्याणि काकार डेक्स्प्यारे एक्स्प्या करे । असमें मुसुस्मा कड़ीकी संकंतना करे । सिर पूर्ववर्ती कलक्षवर 'बं'- में तल्कावय जन अनुसा गुरू कान्य मुक्तके कार्य मुक्तकवारी तरकृषं स्थापनारि बद्धार सरकुरको, तीन आहर्तिका होच करके का नाहेको कृतिकार कारणकारण 'श्रेंके किं अन्योगम अन्य लेकान कार सूत्रमी समाजित करे । किर पूर्णकार् अधोरं स्थापनान्ति कारकार आकारको जान कुल केमाबार मिलाके इटलने आकृत करे का असरकारमें एवं हुए कारकार '३३ वां और अससे नैसन्यको सेकर नारहं नामदेवाध नाः वानदेवे स्थापयापि काकार आसीत्वेके पश्चल् शिकको निर्मेक्स कर मालवेककी तथा पश्चिमके करूकपर '85 वं अस स्टब्स्से हुए सुप्रको एक सूलते ओहे महाज्ञाचन जब अब्दर्शन स्थापकांत और हं कई जेन्त्रले रक्षा करके उस बुसको कारकार सक्तोजनातार्थी स्थानका वारे । तार्यनकार - विकासके स्थारियों सम्बंद ने । किय बाद भागाना श्रामिश्राच करके यहा जीवकर कल्योको करे कि जिल्लका हरीर क्लाक्य पास है. अभिवासिक करे । इसके बाद क्वैंबर, भोग और भोगवन ही इसका सवाम है, न्य क्तिकातियों होन आरम्ब करे । यहके होनके किया इतिम और देह आदिका जनक है । हिंतने जो आभी लीर रहते मधी भी असका । सदनवार प्रमाणनीता असदि पर्वेच प्रथम करके श्रेष भाग शिकाको सानेक करमआँको, यो आकारान्दि तस्वक्रिकी रिंगवे है। बहुलंबरी भाँति कल्लोका सर्वव्यानः 🖐 का सुतर्ने क्लोक नाम ही-लेकर कोइना कार्य करके पूर्णाहरी होन करनेके पश्चनत् काहिये। पश्च-प्रतीक्य कर्ण करे। प्रतीक्य कर्णने 'ॐ हे - नावन्त्रिक्त प्रनानंत्रकल संज्ञानी नमः दिल्लाम कट् स्वादाः यस अवास्य करके अयुरुपेपनी इत्तरिकस्तं केवयानि, तेकंसन्तिनी प्राथकः प्रदेश अर्थाद् अञ्चलेको तीम-तीम निकान-ने प्राथकोत जनकारणी जीवनकार्गः आहरियाँ देनी पाहिये। (आहरेंगें इतक. योजधारि, पृथ्वीकविर्ध निम्धियतमें कंपनानि शिर, शिला, कक्का, नेप्राण और अस— 🖫 🕬 । इव इ:वर्ध गलवा है।) इनमेरे एक-एक कार्तिये। इसके बाद क्राइक्कार कृष्णरे अक्रारहादिक गीअपूर (हं में रे वे 🌣) कल्याके इत्तर काले हुए सर्वेन्द्र सुराको एक वन्त्रोद्वारा व्या महारक्षरके चौच अक्षरीने शार जिल्हा करके कुर जिल्हा करें। किए जार किन्द्रका चोन अरके चौजला हुए कर

्रमा नरह इन कत्माओका केवन करके अञ्चलो सीम-सीम बार मन्त्र प्रकृतर अन्ते अन्ते अन्ते अन्ते नाः जोड्कर हुन्ती हीन-तीन आहरियाँ देवी आदिये । इन सम्बद्धेः भूजाः करे । चचा-—ऋत्यसंदिकताये नयः इक्टबंबर सेंबरबोकार्वे विकास करना शानिकटार्वे नगः । इस्करि । आवका इस सुप्रको अधिवन्तित अरके उसका एक अन्यक्षरीद्वारा क्रमकः पूर्णेस कार्य करके क्षार विरामकी विकास अञ्चलमें जॉब दे । तस्य आदिने मानदि नाशोकी नाहिका हिल्ल हिर केंद्र करके एक्ट हैं। जाय, उस-विकास बारे । इसी तरह मरकवि नामाने भी अव्यक्तामं वह बूल अवके पैरके जैन्द्रेतक करमऑकी व्याप्ति देखे । किर अनुति

कार्या पर कामाभावत संदोधित करें। गुरुकी अग्रत काका किया तथा गाँदे हुए बहुत्वकार विरामको मध्यकाचर प्राचने तावन जिल्लाकामा अनेश करे। उस केस वृष् कानके उन्ने अमेरन स्थिते हुए सुप्रको जनानको धर्म गुन्ने पूर्व उत्तर का महिल बुरायकोर उद्यारकार्यक, प्रान्थनीय कार्य दिवाल अर्थ भारत देश निका स्थान आहित करे । देश क्रमार क्रमण महाम है: अन्यका अन्य विद्याभागे राजनेपर क्रान्यश्रीरचे अल्ला करके निर्मानकत्ताः अध्यक्ष्य तेत्रा है। वर्षः विक्ति विकासी और कर्मना कुर्मान्य स्थाने वराके सीच आत्रुनियाँ यह रोजा जान में उनके राजकी फ्रान्निक हैकर सम्बद्धानों क्षा- तिवाबद कुलन कर। जिन्न गुरु मुनशकार एक मो अस्त का बीकर प्रशंक कार देवनाके नांश्वन चाराने विकासने आस्त्रियांका अन्य करे । नामकान् विकासन क्षात्रकृतः आस्त्रकारः सम्बन्धनं अन्तर्गभान्यः स्वत्रं करकः अन्तरं कारके विश्व कारकार शिक्षाकर गृह होतावर्गित्व चंक को है। गृतकों जन करनोंद्र महत्देवजीके दक्षिण नागके क्रिय हुए उस बध्यके फिल्क आराज्यके काल्य- विस्तान क्रियं काल्य- क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रिय कारको, विश्वकार जान में प्रति तथा जाना किया वृत्र कुणाने अधिनकीतान आजनवर कवित्र 💣 कार आचारण सरके दिवस्थाना असरका । 🕬 दिवस मन ही मन शिवसार धारण सन्तरे मारे । इसका बाद एक दूसरे अञ्चलने हुए पूर्वकी आप निगदाना काले राज्ये शिल्यको कक्षणन्य है। तिल्य भी अवनी जाने शिल्यको कुछ वेचे हुए उस शिल्यकी प्रतिकोर अनुस्तर को सीकर से बार आयानन जिल्लाका किलाओ ही सर्वज्ञार एक पुरुष क्रानंत विभावत सारण को । हमके का गाँ । वसकार हिमान अवस्था का कर है। शिक्यको अवकृतने पूर्वकर किराग्यर ३३ किर डिल्डक कारी ऑर काल, शिव और क्रास्त्रांस महानार कुन देनाधारण है। पित्या जरवासे और नेवार संविद्यार कर स्वानार कूर्व का असरको ज्ञार पुत्र कान्य की। और अन करके रेसाक व्यवस्थानी दिश्यानार्थि होत हो इस वर्गनेत्रोह कांचन अवधानहारा। इंक्वे क्षान ६ । हिल्ल की स्वचानमूर्वक क्याँ अपने होनांकी सुद्धि करें। कि। का तसने लाक के और सबन क्रेक्स अन्तर द्दरीनको क्षेत्रक बेस्क ६ और कुल्ला करके । अयने देले हुए ब्याकी वाल गुरुको बताये ।

(अध्याम १७)

## वडध्यकोधनकी विधि

है। बहुनवृत्तः कर नेर्देश्के अन्तर्भार गृह्य उसे बच्छनाया वर्शन नवरनार गुरुको भारत में सिच्च चन्य आदि कराये. अन्तिये गरी क्षेत्र स्टोन्स जिल्ल कार्युको कार्यको सामास कारक जिल्लाम कुळ पुरूत सिरोति । जार्न सी कुल निर्ण कार्य कियाने कारण हुआ प्राप्त तात विकासपालक. असको उसको है । किर पूर्ववन प्रते विकास क्षाचीन काम । क्रेक्स कार पुजाबर किया शहन - चन्क्रमणे १६ जनकर ईसाम देवाची पुजा

बडाने -दिसका क्षेत्र मारा कृत्य नेजय-सन्दर्भन कारण और शिकाधिने प्रथम कर पनि

मुँद्र-द्वाच क्षेक्ट दिलका करण करे। किर

कुर कुलको पूर्णमा, लटकाकार आधार- विकिश महानका उन्होन कर दाले। कानद ना कारमाराज्यकी जानीक्षरी-कुश्रमार्जन तथ भेटन करके उसके जैतनाओं केवल हाना कर्ण होनपूर्वक करे।

कारीकरीको प्रकास करके मध्यरको उन्हें दिलको अक्षा कुन्ने। महत्त्र्यक्रमीके कुम्बकुर्वक होन् अस्त्रतिकों है। वितायह संदर्ध नाम बातः होते यां परन्। विकासो एक ही स्थान क्रमूर्ण मेनियोंने - प्रतिक्रमे विकासमः जैस्प्रीय गरेपसं । माल करानेकी चलका करे। फिर फ़िल्मके मूल्यम प्रतिरमें लक्न-ओक्षम आदि काले. परवपद्धी आनेवलल है। तुन्हें प्रतमें सिक् करने असमर्थसम्बद्ध केवार प्रदशनको नहीं प्रस्तान वाहिये। यह भगवान् हिनाको निवेचन करे। बिंग कारीरे भी उसे लेकर ज़लार अल्ला है।' श्रीवार्त कुरुराचारे प्राचीच कुरकुरा क्रमार कुल क्रीयु: क्रेनियाँ हैं। उन सक्यें अरके अवनी असवा एवं कुल्वे क्यांका का मन-ही-मन प्राथमहापर विकासी आसामी । आहति हे और प्रयास करके विकर्तन कर भक्षेत्रिक रोतिसे वानीधरीके नर्पने निर्मात है। सरवक्षात निर्मा पूरम प्रतिक्रकारणो मारे । जानीवारीचे नर्पनी सिन्धिके रिले साथ संगित्न स्थापित करे । उस समय एक महादेक्जीका कुम्ब, प्रकास और अनेक बार एका करके तीन आहरित है और विकास मिनिस हरून फरके का किसन करे कि आसाथे प्रतिद्वाधारलये प्रतिप्रको जायना क्थानन्त्रकारे वह गर्थ किन्नु हो गया । किन्नु वह । इसके बाद प्रतिक्रमा आवाहर करके **ह**र नर्भकी अपनि, कर्नानुपूर्ण, सरस्या, 'कृषेक समूर्ण कार्य सम्बद्ध करनेके पक्षात्र, भोगप्राणी और परा प्रीतिका कियान करें। अतमें ब्यानक वालीकरीकेवीका स्वान करे करमञ्जाल कर औरको प्रदार तथा जाति, कनकी कार्यंत पूर्व क्लानकालके समान है। आयु एवं मोनके संस्कारकी सिन्धिके लिये। अलबके पश्चल्यु क्षेत्र कार्य पूर्ववत् करे। औन आयुर्तिका सूचन करके क्षेत्र मुख्य सदनवार प्रमुखन विव्युक्त परमाता

विकार द:स्वा देखा हो तो अस्के दोवको विवयक अस्तरित (अधवा घोडूला और प्राप्तिके निन्ने से के कामस कर कुलगजर्म विकासिक का गुरुके निवारणपूर्वक अभिनें असूति है। तन्त्रकार विकाल हैंसे किया है स्वीत्वा क्रोबन काले. उसके क्रांक्रकी पुराण नेवार निर्मात प्राचारों तेथे हुए शिव्यके प्रश्नका अस्यक काने । किए असिनें पूर्णाहरि वेकर प्रकारक इसके बाद निवृत्तिनारणये स्थानक सुनी। बुजन करे । अद्यानक दिन्ने सीच आहरि देकर

'विरामकः ! यह औष हिल्ले,

**व्यक्तर्याच्ये शिवका यह आहे**क मार्गिका मानवाने एक ही प्रतंत अन्तुर्ग सुनाकार उनकी विशेषका कुछ और विसर्जन कंतिकॉर्ने संयुक्त करे । बेक्सप्रशीकी आहः करके क्यूद्रकारीकी अर्वक करे और उनके कतियाँ हैं, रिप्नेक्-कंनियों (यञ्च-विद्यां) दिन्ने तील अस्तृति है। तत्वक्रम् विद्यातिद्वार की चौंच और मनुष्योकी एक जाति। इस कुन् हुए किन्यके आलाका पूर्वपत् उन्हार विभावको एक साथ अनेस करानेके निज्ये पुरः वापीशकाः पूजर करे । उनके लिये जीन

महारोमजीते प्रार्थना करे। भोजना विकासी आजा सुराये। फिर उनका भी

कान्यानों समान नामक है। इस कान्या वर्ष कान्यान विभाजनां अन्या वार्तनी ब्याच्या प्रत्येक पुरुवंतरित होपायर्थन्य सामा साम्ये । सर्वत्य सम्बन्धि समाराज्यम् अत्येक सीव पूर्वकर करे । इस सामंत्री कृषि कारहः आवर्षन्त्रीया इतन कारहर बहुत्त्व गुरु हान स्वतरिकामकी निर्माणका पूजा नहीं और एमी और आहु हुआ प्रकार प्राचीन नहरू अर्थना चरमात्री प्रात्मको असम कृत है। यान्त्रेन्यकार्यः प्रश्निक पर्यात्रे वितर कर्या की पूर्वत्रम् विकास अस्तरमध्ये । जन्म नामाण अस्त गाउन उत्तरभावतः

महरूकका प्रोक्षण करके यह क्रियन करे कि । वहँकछुचे ।

विकासीय असीर क्षेत्र कृत्य कृति कालीर क्षात्रकारीमान्यात्रकार विकास काली विकास क्षे प्रतिकृतका विकास संबोध कर। प्रत्ये की स्थान कहा अवस्थात्रक का जो विकासी मुक्तीमन् राम्य कार्य कार । सरम् ही इसम्ब सम्बन्धितामार्गको वरणार्गको है, यह सारोही माना वालीवर्गाटकीकर विकास-पुत्रन तको जुर्जाक, समाप नेपालिकी है, ऐसा प्राप्त प्रान्तिक अधिके कुरीवाकत अन्य वार्च व्यान्तवा काल करे। विता इस कुरीतके क्षणकः सम्बद्ध वार्षेक पूर्ववय जीवान्त्रकार आहे शुद्ध अधीरकांक स्वयून विशेष कृत् अस्तिकार कर्ष कुरूप आदि करें । वित्र कुर्याकः विकासका ने अस्तित विकास है और अस्तिवर्ष मेरिका क्रोड़े भी निरम्पति अस्ता भूता है। फैफीचर खेळा निरम प्रत्यान कारणी सूर्व विकास क्रिकार की विकास करते हैं। स्वाप्त विकास करते हैं। स्वाप्त क्रिकार क्रिकार क्रिकार क्रिकार क्रिकार क्रिकार होनकार्तनक निर्म निकासकारको निर्मा जिल्लाका क्षत्र करे। का निरम्बकी कहन प्रसम्बद्धी पर्वारतस्य अध्ययमञ्जन पाने और प्रमाने परेन्द्राची राजपूत्र विक्रा 💤 वर्ध जिल्ह्य कारिकार कार्राज्यांग्रेटबीका कृतका धारण जीवर का इक्सावर कार्यक प्रश्नक विरामीकी करें । प्रमादी आकृति प्राप्त कालके मुक्तकी । ह्याब कर है । किर कैसी ब्रांबर राज है और मार्गित अन्तरम रेपायर है और व दार्थ दिल्लाको सम्माको अन्तर प्रार्थको लोहा है। रिशामिको सहार्थिक कर रही है। इस इसके बाद उस दिन्छ बाद अववान और क्षाच्या कार्य करके होता कार्य पूर्ववाच्या करें । व्यक्तिकार्य कर है। अब अब सरकार्य वितर व्यवस्थानकार आन्त्रहर वृत्यन और विकाद संभाव और विकास क्रमण प्रकास प्रत्ये प्रदेश्योते कृष्य प्रत्ये, पर्य प्रणाही-सम् कार्यः, वित्यवनीपार्वास्य क्रांस्की पूर्वकृति विकासी पूर्वत्व अपना सूनवं । तत्वताम् केन्द्रे बन्द्रांच्य देश्या वृत्तः वर्ते । त्यापान महेकारका विकार्तन करके अन्य प्रार्थित- व्यानक मन्त्रका और और उत्तरका करके बारानको प्रान्तकोता बारानका वर्तकार अधिके तीन अस्तिको है। जिस बाक अन्तरी सामानामाना अन्यनीका वर्षा । केल्लाकारीम क्षेत्रकी सुन्दित विन्ते देवत्रा प्राच्या प्रश्नानको प्राच्या सामीक्षांन्येनीचा शिक्यात पृथ्या सरकः व्यवस्था प्रत्नीवनी विकास करें। अन्यतं विकास अस्त्रात्ताः अस्त्रात्तां करणे हुव अस्तितं तीव आसूनियां है।

रिवरणी पूजा कर्नांत को चार्नाभागवरणों । भागवर् । भागवर् । प्राप्ता प्राप्त प्रमाण को और इनका विकार कर है। - विकासी चर्चनारिह की गाने अने अब कर्पकार किया गांचार्य कृष्यान दिल्लास आहा हता आहते अधिकार्यंत वर्णकारायो

कारीयर सम्बद्धन वार्ग्य पृथ्युद्धिका । निवान- अतंत्रः - प्रम मृत्योवी अवर्थ पायका का । क्या (मुख्यी) अधिवर-तन्त्र (क्यान्) प्रतिन- - श्रूतान्त्रे, सून्त्र नाहान्त्र्यानेन असून्त्र तन्त्रा पूर् कान्यका दिल्लाहे कान्यका नाम कर । किरा सम्बन्धी अत्रत्यका की हमांक है । कराहान् कार्यकारकार वृत्तके विद्यालयका करेको क्षेत्रक विकास पुरः वृत्तक कार्यः कर्ता — Printered and class son promised. From anti-stall unit as a second पुरानेकर की निरामन करें। किन प्राथमक अस्तुन्तर प्रेक्ष करती कार्याचे । प्राथम पूर्व सीम अवद्गित्वों है। पूर्ण असल वृत्र विल्लाह अस्तुनी व कर। रिप्ने विकादित पुर्णाच्या है क्वकार करे।

हेम तथा परणान्त्रों प्रार्थन कर पार्क कांग्रामां हुने, अर्थर प्रारम्भात क्षेत्र, Carrella gibe, quiel desciel serguiseme terent sir seus

मान्ये (जिला) जिला राज्ये (अर्थित) संबंधे हैंबेस्ट्राल्या जान क्षी-तथ विकास सामी हैंस बारायाच्या एक क्यान्त्राच्या अस्तर्भक स्थाना स्थाना अस्ति अस्ति स्थानानेत्रास अस्ति विभागा मुन्दर्देश कर्मन विकास कर - यह विकास हत । अधिरहेश को । यह त्यार विकास अस्ति वास कुम्मका सुर्वित्रके अर्थनको क्षेत्र कार्यक कार्यक र विकासका कुर्वकर विकासी अर्थका सामग्र spread Winciple with most near beat bare in the formula shall beginne principals as principal decuminates purpo allo que dell fugolo period करके नकन्युर्वक विश्वनिवर्धनक प्रान्त क्यों करता। आकृत हो । यह प्राप्त ऑक्सरों के कार्युर्वन हैं विकास विकार कर । पुरस्त प्रकार विकास । और अन्य प्रकार का अन्य क्षेत्र का प्रतिस्था प्राप्तक कर्मा पान-स्थान का रूप जिल्ला दिए और प्रतिक क्रमेंसे अनुक हो । का । किर क्रमारी नामको भाषानकुत्र हो। क्रमा 🛇 😂 मा (१४४४ ८८ छन्। 🕬 समू अनुस्थान प्राप्त अनुस्थित वर्ष । स्थानका अन्ति । अन्ति विद्यालय और प्रवर्षक वर्ष । क्या 🕒 🕬 annumb mare unit are forma to an irrest to an uniteraction अभागन प्रारंतिका निर्माण को । असे पहल, अन्य प्रांत, क्षम, केवल, निर्मा और विकासी मनुष्यं अभावे व्यवका सुद्ध प्रकारकेकः विद्यालकः व्यवकानुष्यः कार्य विद्या नेपार प्रतेशकोन्त सामार्थ अभिनासमान्त्रोत अस्तरम् । येत्र का कृत्य विराह है यह अस कार्य क्रमां अपूर्ण क्रिका क्रों अवस्थार अन्य सुक्रतान क्रमा है। क्रमा स्थापन क्ष्मा भीगोलीका कुम्मानका मात्रा विन्ताई विवाद क्रांतर वार्वहर्ते । प्रत्यनार eran maka sikante kaman bandapa de dayan katan misa महामान्त्रीको अन्यक्षा सर्वे पृथ्य करें अक्ता प्राच्या का व्यक्ता और अवैतर्व भी हत्या मुच्या प्राप्तिक वित रिज्याचे अन्यक्त् रिज्योद । विकास वहर है । पुरस्क वहर स्वाप्त पृज्योव कारणको निवा प्रतिकृति अन्तरम विकास स्थानकोवा क्षत्रम कृतव स्थान वृतिक । में तम के कार्य हुए का रिल्का अनेता आहे. यह को प्रतिकार और आविकास अपने के प्रकार विकास । अन्य प्रस्तात और केरण प्रधानन अनीको । अन्य म प्रान्तान पार्च गाँ पर पार्च प्रदर्शन

(अच्छन १८)

#### माधक-सम्बद्धाः और सन्ध-मात्रात्वकात कर्णन

कार्यका-संस्थार और जन्म-महाराज्या साधार्थ किने कार्याज्याका होता है। कर्णन कर्मान्त । इस करावरी सूचना में काले 💎 सूच जिल और 'सूच देखने निर्देश हे जुला है। पूर्ववर्ग सरकारों कारकार सम्बन्धे और और उस साम करके असी कार्राचन कार्रोक्तवीकी पूजर करनेकं कक्षण, कन्न कार करे और पूर्वहकारीनक कृत्य कार्य करे किर जेने हैंसर दिल्लाको करा पूर्व करके बधारात क्या, यूक्तकात सका मन्द्रात्के क्षा जुनिका जिलाने । पूर्वपृति - आकृतनोते अलेक्स हो, विस्तर काई क्रोजनर्गन एक कार्य पूर्ववत् करके मूल- रक, दुवकु ओड़ पूर्वतः केत क्या आरम कर मन्त्रमें सी आवृत्तियाँ है । शेष्ट्र पुरु मालवाँसे विकासमार्थ, बरमें का और किसी परिव तथा बुरामकाके अक्रारमपूर्वक सर्गम करके बनोहर देशमें बहारेसे अध्यासमें राज्ये सर्व संदोधन कर्ण करे। फिर क्रमकः पूर्णक सुरक्तनको बैठकर क्रियमान्त्रका प्रकृतिके सरवक्षाम् मुक्त निरम्पको अस्य पन्ता है। यहाँ निर्मर देवलंकेचर प्रकृतिका दिस्तका पृथ्य इत्त्वादित करके पुरुषुक्त करारी दिलाके अन्तर्भः काली पूजा पूरी करके वर प्रमुख प्रकार कडे—

स्तरीहारकार्यकेरकायोः स्तर्वेशिकारकार्यः । भक्तोच अद्यानमाः जन्मानाम्यनेतिनः ।

हेनेकारण में ।'

सकते पहले आकरणनें ताले बोल्य है। सही इस अहब-बोरव आदि बहानीका जून-

हरकम् कहते हैं—बहुतक्ष ( क्रम में हुआ क्यालक्ष हक्तेक और करलेकने

कार्योका सन्तराज कारके आधिकेक करे । अनुसार अपने सरीरको विभारता कराने । विकानकेशाना तथा कार्य विकारपूर्वक कारक उन्हें स्टीरका नेकेस अर्थित करें। प्रत्यवर सेची किवासूने समर्थित करे और इस. असल करे और अस्ते भूराने आज सामार एक करोड़, अस्ता करोड़ अक्कर कौथर्स करोड जिल्लामध्य जन करे अथना जीत काल या कर तथक सम करे । उसके कारते 'स्रोतक | बाद अञ्चलक परानेका विकास पादा प्लीप एक अगर गामकारित अगन कुला-प्रशासने तुन्तारे दिन्नं देवस्त्रेनिका तका क्यांनंबा दिन-रातने केवान एक वर्त्त कीवन कारणीरिकार कामूर्ण विश्वविक्रीके कारणको करे। अधिला, क्रमा, क्रमा (अमंदिनक), कृत (प्रतिकृतसंभाष) कर करून करता रहे। हेलां क्या व्यक्तिकशीकी पूजा करके. कीर न लिले से काल, मूल आदिका कीजन अवकी अरहत से गुरु सामकाको साधन करे। मरावस्य सिर्का रिकार्ट्सिय भीत्य और विकासेश्वा कांग्र है। पुरुष का पदार्थीका विकास विकास है, जी उसरोसर श्रेष्ठ patenta सुरका कारतावक सिम्ब काके हैं। काले से कर कारता करने चेत्र है। सामने ही विनिधीय कार्य एक-सम्बन इसके बाद समुक्ते कथा, और्थ आर्टना आरम्ब करे । मूलम्बको सामनको पुरश्रास्त्र अल्था, साम, दूध, सहै, की पूरा, करा कारते हैं; क्योंकि विविधान सम्बद्ध कार्र और अन्य- से अवहारक विन्ध विविध है। कृत क्रान्त प्रमाणकी म्यूनर्गन है । मृद्धकार निर्मा क्यानो क्रानिनश्चित कारके असिदिन क्रमायन अवस्य कर्तक है; क्योंकि किया चौक्याओं चोजन करे। इस साधनर विदोक्तमसे हेसा करनेका विधान है। भोजर किये ही हकाजिक हो एक सहस इसीको वर्गाये कि एक सौ आय मन्त्रको कलका जब किया करे। बन्ध-साधनाके अधिकाणित किये हुए पवित्र जल्मी सान किन्न भी जो ऐसा करता है उसके लिये न करे अवचा नर्क-नवके जरूको वधन्त्रांक हो कुछ इलंग है और न कहीं स्मका क्य-जनके द्वारा अधिमन्त्रित करके अपने अध्यक्षक ही होता है। वह इस लोकमें किया, सरीरका प्रोशक कर ले. प्रलिदिन तर्पण करे. शक्ष्मी तथा सुख पाकर अनामें मोक् प्राप्त और विकासिमें अध्यक्ति है। इक्तीय पदार्थ कर लेका है। स्टब्सन विनिध्येण तथा नित्य-सात, पाँच का तीन इच्योंके मिलागसे तैयार। वैकित्तिक कर्ममें क्रमदा, अलसे अलसे और

ध्यवसं प्रिवकी सामना था आराधना करता। पवित्री हाममें हे सहाटमें त्रिपण्ड लगाकर 🕯, अरओः क्षिये जाकोकः और परकोकार्ये कार्यः स्वाताको भारतः किये पञ्चाक्षर-मञ्जकः जन भी दुर्लम नहीं है। अथवा प्रतिदिन विना करना चाहिये :

करे अजना केवल पुतसे ही अवहति है। परपसे भी कान करके पाँचत्र निस्त जो विकासक साधक इस प्रकार भक्तिः। बॉधकर, बहोपबीत, धारण कर, कुलकी

#### थोग्य शिष्यके आचार्यपटपर अभिषेकका वर्णन तथा संस्कारके विविध प्रकारीका निर्देश

है—क्ष्युकद्ध । असे १६६ आदिका विधान करके बेन्युग जिस्तका इस प्रकार संस्कार किया नया हो वॉधकर कलशॉको अभियन्तित करके और जिसमे पान्यत-जनका अनुहान पूरा पूर्ववत् पूर्णावृतिपर्यना होष करे । किर नेथे कर सिंद्रया हो, यह शिष्य यदि योग्य हो तो सिर जिल्लाको मण्डलमें से आकर मूक उसका आचार्यपद्वपर अभिनेक करे, पुरु-मन्त्रोका सर्पण आदि करे और भोष्यतः व होनेपरं व करे । इस अधिवेककः पूर्णहतिपर्यन्त इवन एवं पूजन करके पूर्ववर्त लिये पूर्वकत् संबद्धतः बनाकर परमेखर देवेचरकौ आज्ञा ते जिल्लाको अभिनेकको शिवकी एका करे। फिर पूर्ववत पाँच लिये केंबे आसम्पर बिठाये। यहले कार्रुक्रीकी स्वाचना करे । इनमें बार तो पाते - सकलीकार्यकी क्रिया करके पश्चकलाकरी दिखाओं हैं। और पौचर्के मध्यमें हो। जिल्लाक शरीरमें मध्यका जास करे। फिर मुर्ववाले कलक्षपर निवृत्तिकलाका, उस शिम्पको बॉमकर शिवको सीप है। र्षाश्चमकाले करवरापर प्रशिद्धाकानाका, तद्भन्तर निवृत्तिकलं) आहिसे युक्त दक्षिण कलञ्चपर विद्यासलाको, उत्तर कलञ्जेको क्रमशः उधकर विध्यको क्षालकावर प्राप्तिकारकावत और मध्यवर्ती जिल्लामाने अर्थिकाक करे। अन्तमे मध्यवर्ती कलकायर क्षान्यतीताकरूपका न्यास करके। करण्याके जलसे आभिषेक करना चाहिये। इसके बाद विवयनको आहे हुए अवदार्थ सम्पान होता है। अतवार्थ पटबीको प्राप्त क्रिक्टके बातकरार शिवदान<sup>क</sup> रखे और हुआ क्**ल्य शिल्याचाल मध्योक प्र**नुसार क्रमे जिल्लाक्षणंत्री संज्ञा है। महरूनार क्रमको । यदापूर्णक, जिल्लाकी वरीक्षा करके क्रमका बकापुरकोरे अलक्ष्म काके फिरमान्यत्वे संस्कार कार्यके अन्तर ३% शिकायका महावेवजीकी आराधना करके एक की आत. कन्द्रक है। इस अकार का किना किसी आरार्तिः एवं यूर्पार्ट्ति हे. फिर देशेकाची आवासके क्रोब, अच्छ, तथा, अस्पूता पुत्र कुम पुनस्त्यर साकुक्त प्रकास सरके एउ. (कामनी-मान) नथा अनुसूचा (ईम्बी मानकपर साथ जोड़ भगवान् जिंकमे यह त्यांग) आदि मुशोका कापूर्वक अपने निवंदन करें --

भगवंगच्या असे । हेर्निमधे कि मधी के ब अन्यक्त लाग्न देव हिम्बरजाले प्रदेशकाम् ।

भाष्य विष्यको आकार्य बना विषय है होत . आदिसे संस्कार) करे । अब आफ अनुबद्ध करके इसे दिश्य अधार शन्य पानेक भी केप्य है।

मध्यक्षम् वर ३३ पूर्वाचार्याद्वार आवर्गित शिवजारकोतः भागारका क्रमण भन्निका कावा एक अधिका अन्तासन का जिससे सब लाकोंने वर्तन अध्यक्तद्विका

चीनर मॅरिश करें। इस सन्द उस जिल्लाकी आहेता केवल कव्यापने विश्वका विश्व-कुरुलोका तथा आहि आहिका किमर्जन भागवाद 🕯 आपको कुलाने मैंने इस कामा शह सदस्यांका भी पुत्रम (तक्षिणा

अवस्था, अपने क्लोसक्ति एक एक प्रमुख करों । इस प्रकार कहकार गुरु हाथ हो सब संस्कार करें । उद्यों के पर नीन क्रिकाके साथ एवं क्रिकारी प्रचान करें और संस्थातका प्रयोग करना हो, नहींके निर्ण हिता विकास कर विकास है पानि कुलन विक्रिका उपवेश किया जाना है—नार्ट करे। इसके बात काक्की आज लेकर आदिन ही अध्यादि प्रकरणये कडे अस्त्राचे असमे इस विकासी अपने होता अनुसार कालहाँकी विकास वाले । हाबाजे दिख्यमध्ये जनकी पुरस्क है। यह आंध्यकको विका सम्पन्नत हीजाके सम कर शिवानम् विद्याकां यक्तकारः रहकाः कर्ज करके शिवकः मुक्त और अध्यक्तीधन किर उसे जिल्लासक्वर राग्ने और वाशोकित करें । आधारहाद्धि ही जरनेवर किर रीनिसे अनाम कर उसकी मुना करे। स्कृत्यजीकी युगा करे इसके कर अन्य महत्रकार गृह उसे गओकित शिक्क करान करें। और यक्त-सर्वण करके दीवन कर्म करे गंधा क्यांकि आचार्य करवीको प्राप्त हुआ पूरण व्यक्तिरकी आश्रत है। विष्यके प्राप्तवे वन्तराधर्यकपूर्वकः क्रेम कार्यः पूर्ण कर ।

अववा समूर्ण मन्द्र-संस्थातका

पुर्व बहुके अपने द्वांको स्थापन ग्रामन द्वारान द्वाराहा कालामक धनकेर को सम्बद्धान दह उत्पन्न विक्रियार्टक अध्यान जिल्लाकी गुजा करें दर अवस्थान के जिल्लाकर हो अन्ता राज्य करण काम जिल्ला है। सन निक्रम काके आगुरुवाद कार्यातका निकास किल्बान अरबद कर्या गाम है। इस दि बाराय के स्मारियातका विकासका विकास आधिकार हो अस्य है।

क्को । वहाँ काल्यमीमा आदि बस्ताओक कामध्या' विद्यासे पर्गिर्देश 'वनिद्या' हिन्दे जिल्ला विशिवता अनुहार्थ किया गया है। कामाध्या अर्थेर जाको 'निवृत्तिकारमध्या' बाह्य हरता बिच्चान सीन नामोध्यी पूर्वश्रके लिखे । बहाह्य है । विश्वकात्वान्य प्रारंगन मनीबी पूर्तन की कर्मका है। दिख-तमा किछा-तत्व और जनायुगका प्रत्येक्व (प्रेव) जनायुगका शासा-मुख्य-ची मीन मस्त्र कर्न गर्ने हैं। शुर्वम सरनार शासन्त्रकारकार प्रतिपादक क्रानिजों वहांदे निवक्त वितर किवानका और अंदने हैं। बीक्**ष्ट**ि इस प्रकार केने तुपसे श्रद्धका काम् असम्बर्ध आत्माका आधिकांक सम्बर्ध यह कर्तवेक मेनदार कर्तका कार्यन gar है। शिक्को 'ज्ञान्त्वमीताच्या काल है. किया। अब आर क्या सुनगर कालो हो ? इसमें 'क्शनिकलाव्य' उसमें 'किटा-

# अन्तर्यात अथवा मानसिक पुजाविधिका वर्णन

<del>गानिकः होक्काकं पहलेस विन्यः कवानके सकत क्रोधा कता है। इनकी</del> (करावरी विर्देश इस अकार हैं- -) एसं ट्रम्नु लिये हुए हैं। इनकी करनाएंसे अन्तर्कानमें पराणे कुमाइस्कामी भनारे सर्वेदिक पत्तन कर्दन्या भाग हैती है। नत्नके विरोधपूर्वक विकास ५वं प्रथम करें । सरकारण उसकी कही जोर्च उपचा नहीं है । वे अपने हांक्षेत्रण और दशर ध्वारणे क्रायान क्यीका अव्यासी स्वकार नवा आवस्यक

पुरा नाप प्रतान करक उनके बाब सिप्तानन योग्ययन अक्यो तीनी तम्बोने भागने सहेशी जिल्लान किनान की। युक्त निर्मन प्रयाचनकी भागना को । इसके जिनाकी अञ्चलानि अपूर्णन कथनदानके क्षमार सर्व्यक्तीहर साम्ब-विकासर संतान कर ६ । स्वयंत्र चरम सुन्दर है । प्रमक्त नेत्र बादे बादे हैं । वे जिल्हा अवस्त सुध लक्षणांचे युक्त और जुल पूर्ण क्लाबोर सकार सुरोपित है। सम्पूर्ण अञ्चलकोचे इत्रभाषकाच है। व अवस्थे । वज्रकावर काले काले प्रैयसके केन्न किया बदका है और समल अंध्युक्त प्रशंकी को है। वे शेल अवल्दकक स्वान शांका बाहाने हैं। उनके हाथ येर लाल है। कालियली हैं, बलकापर अर्धकन्त्रका स्कृट

वैभिनेत्रक कर्म तक कामक वर्णन कामक आहुनकान्त्रि सुद्धान्त्रकोटकके समान निर्माण प्रभाग प्रधानम् जोतं -अस्य मै कृताके है तीन नेप्र प्रकृतन कललकी महिने मृत्या विकासका प्रेक्षेपने वर्णन करना है। इसे हैं। चार भुजारे, उत्तम अङ्ग और मनाहर क्रिल्याक्ये ज्ञित्वने विकासे अति क्षेत्र है। क्षेत्रकल्या वृष्ट कारण किये व्यवाद हर मन्त्र अधिहोत्रपर्वम अभवनिधार अनुहान अपने हो सावीर्ध वाट तथा अध्यक्ती मुट करके बीचे वर्तियमि (बाहायुक्तन) कर । भारक करते हैं और उस्त्र है जायान सुगमन कार्कियल और पुरुद्ध करके गयोजाजीका भीतर समाहर जीत विश्व आधित होगा है. भार सुचकाकी आराधना करके विद्यान् प्राकरणोके सन्ध निराजनान है। वृत्तवे करावे उत्तव आस्वकारी कश्यक वर्ष । 👚 क्ष्मका मुन्दराता हुआ मूल्य कुल्द और भगम कर्त्या है। इनके यांत्र प्रचीधा अन्यना

केत्व करनेवाली भाक्षान् सक्तिमन्त्रः होक्यर्यन्त् ज्ञारः पुत्रन कर्ता कर्तिये। यह मुज्योद्वारा करका युक्त करे ।

अवका अपर्युक्त वर्णनके अनुसार प्रभु

मोल प्रनिभूत. क्रेबे और कित्य हैं। जिलकी एक पूर्वि बनवा है उसका राम क्षरीरका अध्यभाग कुछ है। जिल्लाभाग दिख या मनान्तिक हो। दूसरी पूर्वि दिखाकी स्कृत्य है। ये वाहीन पीलो प्रवा सारका किये होनी काहिय उसका जाम बाहेन्द्रशी हुए हैं। सन्दर्भ अध्युष्ण अस्की लोगा बढ़ाते. बढ़विंशका अथवा 'श्रीकण हो। फिर 🕯 । सन्प्रदेगर सने इए सुन्दर निकन्तसे दनका अधने 🕏 इतीरकी धाँति धूर्नियं वन्तन्त्रास स्वेन्दर्व और लिल उठा है। विविध्य पुरुषेकी। आदि सरके उस मूर्तिमें सत् असत्से परे मान्त्रमे गुन्तिम केलपान उनकी जोधा मूर्तिमान् परम जिसका ध्वाप करे। इसके बदान हैं। इनकी आकृति सब ऑग्से सुन्दर बाद बाह्य पुजनक ही क्रापस सनसे पूजा श्रीर सुद्धेल है। मुख कजासे कुछ कुछ सम्पादित करें। महरकुल सर्वका और ही क्रुका है। वे बाहिने हाममें सोफाशाली आदिसे नाधिये होसकी पावना करें। मुक्कांमय कामल भारत किने हुए हैं और तदननार भूगन्यामें शुद्ध दीवजिल्लाके समान दूसरे हामको रूपको भारत सिंहासनपर आकारकाले आंतिर्धय शिवका ध्वान करे । रसकार उसका सहार। ले उस बहान् आसनः । इस प्रकार अपने असूचे अवादा सामक पर बैटी वृद्धं है। त्रिकादेवी समस्त माशाँका विव्यक्ति शुभ आप्रकालके शुरा आधिने स्वरूपिको 🖁 । इस जकार महत्त्व और विधि सर्वत्र ही समान है । इस सरह ध्यानक्व म्हान्देवीका स्वान करके द्वाम एवं जेष्ठ अनगवनका सारा कम समाप्त करके आध्यनपर सम्पूर्ण अपवारोसे युक्त भावसयः पहादक्रजीका जिल्लाक्ष्यूमे, केटीपर अधवा अफ़िमे पूजन करे ।

(अध्याव २१—२३)

## शिवपूजनको विधि

क्यनिर्माक्षतः अल्बेहः द्वारा पूजा-स्वानकाः अध्येषकः प्राप्तपात्र और आचमनीवपात्र

है। यक्नद्व ! प्रक्षासन को । पृजा-सम्बन्धी समस्य पर्योका लिये पुनसन्तर्भ गया शंत्रक करके स्वाश्चित करे। प्रोक्षणायात्र, अभिका करना चाहिये । इसके बाद नहीं फुल - इन भारांका प्रसालन- प्रोक्षण और बीहरण किरवेरे । अन्तर-मन्त्र 'पट्' का उद्धारक करके इतने शुभ जल हाले और जितने करके विश्वांको भगाव । किर्ग कवक-सन्त्र जिल्ह सके, इन सभी प्रतित्र इक्वांको उनमे (हम) से पूजा स्थानको स्था औरसे ग्राले। प्रश्लाम सदि। भोक, नक, अवस्थित करे । अस्त-मक्का सम्पूर्ण कुन, अक्षत आदि तथा वस्त वस्तर और विकाशीर्व न्यास करके पूजावृत्तिकी कुश--ये स्था अनेक बकारके पूर्व हता काल्यन्त को । वहाँ सब अनेर कृता किहा है हैं । खान और पीनके अलमें विद्यावस्थाने और प्रोक्षण अर्थिक हाल उस धूमिका सुगन्य आदि एवं जीतल परांश्र पूज आदि

क्षेत्रे । व्यवस्थाने सञ्च और वन्त्रम क्षेत्रना 👢 जो अस्वतन्त्रेकी कत्या है । मे जनम बायका कहान, कहा सीहार और पार्वकीरीके बरवांका मुहार बारांने समी स्वारकार वर्ण करके करून कार्रने रहती हैं। करका वृष्य करके परनेवर प्रकारको सभी फलोमें प्रारमेकी कहा है। दिखके भवनके बीतर प्रमेश को और उन कार्य, कार्यन, कुनाजाबान, अक्षत, की, प्रत्योंसे दिल्लीनकुका पुत्रप मान, फिल, भी, सरकी, पुरुत और अस्थ--- विन्यंतनको महोते ह्या है । कारणार करू इन सकतो अर्जनायो क्रोडना काहिये। धोनार शिक्सिक्को मस्तावनर अरुकी कुल, कुल, जो, बार, स्वहित्रम, संगात और । हुदिया सिने एसे । मिर क्रांभनें कुल से भूत-पूर सम्बद्ध प्रेक्षणिकार्य प्रक्षेत्रम प्रकारिक प्रमुख का वरे । इसमे प्रमुख कारण कार्रियो । सर्वेत राजा-मान्स कार्ये सुद्धि होती है । ईताम कोलवे सर्व्याची क्षामान-मध्यक्षे प्रत्येक कामणी कामरशे आरक्ष्यमा करके वर्षे पूर्णक निर्मारण अर्थित अर्थाकेकिन आहे। शायकार अध्यानमध्ये ग्राहे। शायकार प्रक्रियके रिग्वे अरगरमध्ये अलब्दी रखां व्यत्के बेनव्या विरक्षके । कार्यके कार्यन्य करे । प्रान्तके आचार आणिका शामी प्रकारिका प्रोक्षणीयाच्ये वस्त्रां भाग करे—काम्याणाणी अञ्चारकार्यः कुरुम्बद्धारा प्रोक्षण करके विभिन्न प्रोधन प्रतुपका विरायकार है और अन्तर करें। 🖮 कारकारों प्राप्तिये कि अधिक अञ्चलनित एकन है। इस प्रकार उनके कारोजेर न जिल्लीकर सूच कारोंने एकावार अवस्थिता निरमा करे। उसके अपर कन प्रोक्षाणीकाव्यों ही सम्बादित कारके रहते और अठाचे कर्तकार अन्या केंद्रे 🗓 जिनकी क्रारीके अलग्रे जामान्यतः अर्था आहि है। अञ्चलानि क्रम्यतः है। वे परि धनीके क्रम सारकारम् वाच्याचीतः वृक्षित्रम् क्षाप्रधानम्भे है और आधारकार्या चारते हुए से जान वहते विकासकार्यकारी पात्रा करके अन्य:पुरके परवाले विकासी आधारि सभी हुई है। से पारते करे। उनकी अञ्चलकी सुवर्णका कांतके वेश्वर्णका है। धर्म साम्बलक कांक आहेच समान है। भूजपूर अवध्यक उसकी सोचा। बोजाने है और उसका रेच समेश है। जान भवते हैं। बस्तकार बारांबकान एका काक पान नेतिय कोलाें है और सरका कुल हामाने कारकारात हुआ जिल्हार, कुलोनें क्येंकाने है और अल्या वर्ण प्रवास है। अधर्म मृती, सीसरेने दह और क्रीक्षेत्रें तीवत केंत्र आदि उस अवस्था पूर्वाद बालोने क्रमकः समाप क्रम्यान है। मूल अभरके राज्या है। इधिकारे, अधीराम्य पश्चिमचे और अतैधर्य

आवाननेकालने विशेषत प्रत्या करून करनेवाले हैं और भारत-मंद्रात आदिने कामले विशिवार्यक है। अन्यस्के अवर भारतान है, जिसके कारी क्यानी प्रश्नास करोची अलीकांस पूजा कर्य अवधः अर्थ अन्त, वैराज्य और सक्तेंपित होता है। उनकी वृत्ति सीचा है। मैं - रेग स्टब्स है। मैसच्य कावक करेजमें है और नीन नेता और बाद भागतवीं में पहल है। उनके उत्तवार रंग जीतन है सभा देशने ईपान-है। इनके पुरुष्की कार्रित चनुरुष्करणे रिक्त है अर्थात् अधर्म पूर्वने, अराध्य क्षरके अल्ट कर्श्वये इतकी क्यों सुकता अल्टरें हैं। इतके अङ्ग राज्यकों अधिके

पुरतः भारतन्त्रको काराने अस्मानित संस्थात कर । भारतार निर्वादी अञ्चलानिक कारनेकान्य क्षा निर्माण क्याक्य अल्पान है। जुन्ह व्यानिकांद्र सामान प्रत्यक्त है। वे अभिनय आदे अन्त नेवर्षः पून्त हो उन विद्वार, अधिनाहो बच्चा स्वेकां, पाय कारान्त्रे आह रह है, सार्वाव आदि का कारण अर्थन्त्रकारण कराई वाहर अन्तरी बाचा आहे प्रांतानोध माथ का बीचा विद्यादार सर्वकादी, असूबे अस् कारकोर केलर है। वे कारकारी अगिर और बहुत्ता की बहुत् है। कारकिर अन्य प्रतिकारी ही और है, अन्यर बैरान्य अस्तातात है हर्जन देश है। अनुका ईवर पर्व कर्तनंत्रर है। (सम्बन्धन हान कर है, अस्तर है। इस्ता, इस विकास का बहु आहे। रिक्तमर्थ कन्य है, कविकास पूजा तीम इक्ताअस्य किये की अलोका है। सम्पूर्ण मन्त्रामः (प्राप्तानकारः मुर्वेतकारः आरः वेत्तविः स्थानकः है। विद्वानकः वी दृष्टिकार्यः महिल्लाक ) है और इस मन्त्रानोंके अन्य नहीं इस्ते हैं। आहे, क्या और अन्यत रहित शास्त्रकार विकास रहा विकास का विकास का प्रतिकार का प्रतिकार किये विकास अस्तरक है । पूर्व काम अस्तरकार्धाः कृत्याः अस्तिकारकार है । विस्तरकार्धाः कार्या विकासक है विक्रिक विद्योगाओं अवन्तर्गादन एक सुकार और मध्यक कान्यान क्रानेके विक्री जन्मी विका आसम्बर्ध कल्पन कर जो बाद सुर्थका सर्वान्त्रक कर्म विकास है। विकास अन्यन प्रवासन्तर हो । अस्तर्यके अन्तरा जानका स्थापन संदित्तधन थुव, क्षेत्र पुन्न और नैवंक इन सांच निर्देशका क्या स्थानकर वारे इस राजवी इस्वाराञ्चल इसके निर्धालकुका बृहत बारे ।

(कालेंग क्या शतकांत्र) राज्य एक सहस्रकात्र क्षा । बहुत्त्वल की दस हती, कुर, दीन (वैनेक) और राज्युन हेका कहा और प्रार्थणको साथ कान-मानोह विरामी और विश्वनको प्रामाने करान्ये अध्यक्त व्यान्त्रात्वको वैत्या व्यान्त्राते, सुनुदेह प्रकारको इनकुंक करनी आसान और धूर्निकी कार्यका औं आदिक उत्तर क्षेत्रका पहल आदिके करके कुरूराच को जान हैशा-वर्षि हता। कुर्यान तथा अच्छा आदेशों असंबाद बहरोंह मन्त्रोद्वारा अन्यत्रीकारणको विर्वा करक गुरुष अन्तर्व विर्वारमुको ज्ञानार्व । स्व

क्रमान है। एके मार्चक क्रमंत्री कर्माने । क्ष्मी क्रमंत्रीवर्धक वर्गक ब्रह्मक हिस्सका

वेली भाषमा सन्त्रे धर्मकथान्त्र रूप कुक्क न्याक स्थाप वर्षाकार विश्वास । " अरमासा स्थापन देशकारी विद्यालको प्रतिके न्यरन्तरं पंत्रां अञ्चलन अर्थाः मानवात्रम्भे जन-जनवार आदि प्रम्य और

चैनों संभोगी असति करकर असरिका अङ्गितक मुख्यकंक मेग्नाका सम देव अस्मक प्राः है। इस्ते सरकार पुरस्को अध्यक्ष का लिए एक वी देश राज्यक बहु सा करते हैं। क्षेत्र स्पृतिः सीका केरार के कार राज का और संस्थे बार्योंकों नहीं अनुसर का से कार के का अधिकेवल राज करते सभी 🕴 राज वृद्धिका १५५ कर १४४ - बालुबोलरस, उसके बुद्ध होती है। इन्सेन्स कार्ड प्रेटरेक्स, जन्म मार्ग गांव है। इस्तेलन रामध्य भागि राजनाई साम्ब ६ न १० वृक्तार प्रेमधी अस रामय और होया हाभागा नेपासको आर्थ केपा राज्यान आहातु हामाओ ३० ४०००४ रा वर्षा जामारा जुदा सन्दा राज्य है।

और मध्यके निकारको दिल्वे किल्पन नार्तपुरकी प्रकारको एथी इस्कारीका क्रिय harman dender dan P कार करने ।

भारतेनजीके अर्थको सान अन्य क्रिया एवं ओर्स्स संरक्षण करके वेजस्य विस्तापन कुमर करनी हो से उसमें पूर्वाकरका विकार को गाँवें और एकको बीजमें स्थानित करें।

आदिसे राग्ये । किर जलसे जारतकार और दिखाके लिये एक सरव ही जायोग **पालनार्वे एकादके रिल्वे अन्योगी अध्यारीने क्षेत्रा है। पवित्र सुनन्धि अन्तो** (अधीत सुनान्तित हैल-फरोश अधिके जिल्लीवरूका अधिकेल करके को बच्छते क्रमा) सेवा करे । सुक्रमानुक अधिका और वांग्रे । किर जुला क्या हर्व अजेपनीस करती भी क्रांगशः अर्थित करे इन रस्य कवाने। सरपक्षात् परवा, आसमस्, अर्था कलुऑसे विवलिङ्ग अधक रिवापृतिका गांध, कुम, अर्थुमण, धूप, दीप, वैवेक भागीयांकि कोश्रम करके काल-विकित बीनेकोच्य करा, मुख्यानि, काल्यान कल, कुक-कुल्बुक जल, सुवर्ण एवं मुख्यान तथा बच्चूर्ण काले वरित सुवर सामुक कर एक क्यांत्रिय काले क्रम्य वक्षार, आध्यक, बाब अधारको प्रांका wird merbit pie son melban Period gegengend, wer, Gurr, munn, munn सम्बंध व क्षेत्रेयर मधासम्बंध संगृहीत पेरुव और दर्वन वेकर एव उकारकी महाओं है पन करवार अवन केवल बहरतानी कार्यवनियोध राथ प्रदेशकी मानाभिव्यक्तित अलक्कार अञ्चलकी विरुक्ति वीराज्यत को (अल्सी उत्तरे) जल सम्ब कान करने । करना, कक्क और कर्मनेले और और दूस आदिके साथ जन-जनकार सका कहा और पुजले क्या हाकके जानों भी होती सर्वाचे। लोगा, सीटी, तींका क्षणांकान्यत्वेक प्रारंकाच्या नामना अववा विद्वीके सुनार काली कारतं आहेके ्रसामुक्तः भी नावकान कृतः रहते । क्राम्युक्ते सीवा सर्वा व्यक्तिकार निवस्ताल जी, अधार आदि भी प्राप्त है। विद्युष्त, अर्थनम् अक्रमेनीचे, स्रामेद सामान्द प्रश्ना, हे कालद, मन्द्रावर्ग सामक तका विकासकार्य हैसामादै क्या-प्रमाणका अञ्चलित्रेय, कुले गोवस्की आन, बॉबस्स निरम्पान तथा प्रमानमें केमदेवंबार निरमाने अस्तिता दर्पण, क्रांत असी आहि आहि है विकास कार्य अस्त द्वीपक रखे । के असती जैसे महादेवनीको काल करावे उसी आठ दिहाओंने सुं और एक नहीं ही कह सरा महारोपीनामीतीको भी कान आदि कामधानारे हो। इन नवी दीनकोर्ने काम कराना कारिये । उन कोनॉर्वे कोई अन्तर नहीं असीं: यह प्रानियोंका पूजन करें । किर है। क्लॉक ने दोनों सर्वका क्रमान है। नक्ष्में कावक्यनमधे अन्कादन और असामकाक्रस करके किर देवीया किये उन्हीं देवाधियंक्यों। होनी हाहोंने पालको उत्तर उठाने अध्यक्त आदेशसे तम कह को । अर्धनारिक्षाली, जानों क्रमतः संग्र होच रखे । जारकी जारी नहीं है। अतः असरे महादेव और सरपहाल उस महानहे उत्पन्धर विक्रिक क मध्येक्षेत्रीको स्वयं-साथ कुल क्षेत्री रहती है। नित्यपूर्ति अर्गदेश कवर अन्यः सीन कर कियांत्रक्षणे सा अन्यत्र वृत्ति आदिने आर्ड- अवश्रिक कामने कारने और कारनाकार

क्रवारण करता हो। तदनगर गमकायर अर्था और पुष्पाश्चांक है विधियत् सुध अर्थ और संगन्तित चल कहाये। किर श्रांचका क्राइटेक्से प्रतिसंखे स्टियं अया-क्याकृति देकर अस्तर निवदन धरे । इसके - प्रार्थना करे । सरक्षास प्रतिसक्ति वेकनाकर बाद बात देकर आवापन कराये । किर किसार्जन करके अपने इद्यार्थ इसका विकास सुर्गान्यत इत्योसे यक पाँच ताम्यल भेट को । प्राप्तके लेकर यक्षमासवर्यन एजन करे । सम्बद्धान् प्रोक्षणीय पदावीका प्रोक्षण करना व्यक्तिये अच्छा अर्ध्व आदिसे पुरस करके वृत्य और गीनका आयोजन करे। आरम्ब करना बाहिय या अधिक संकटकी किया का पूर्वि आदिने जिल नथा पार्थनीका - विवतिने प्रमपूर्वक करान कुन्यना बदा देना विकास करते हुए विकासिक द्विपि प्राचन्त्र व्यक्तिये । द्वेसपूर्वक प्रत्यसाद बन्धा दनेस 🖟 जय करे । जयके पश्चान् प्रश्नीकाल, परम धर्मका सम्बादन हो जाता है । जयतक नवस्थर, जुनियात, आत्मसमर्थण तथर प्राथ रह शिवका पुत्रन किये जिना मोजन महर्षका विजयपूर्वक विहासन महरे । फिर ज करे ।

(अध्याप २४)

#### शिवपुजाकी विदेश विधि तथा शिव-भक्तिकी पहिमा

टीयटानके बाद और नैलेख-निलेक्स पहले अनर दिशाने क्यारेकर ईसानकोणये आवरणयंत्री करनी वर्तीये अक्का हैगानका करें। बहाँ लिए या दिलाने प्रथम कायुका, नैज़िल और पश्चिमके बीचर्ये आवरणमें ईशानमें लेकर 'संग्राभागपर्यना' अनन्त का विष्णुका तथा हंदरण और पूर्वक तका इत्यां लेकर अस्ववर्धभक्त एवर बीचमें अधाया पूजन करें। कारणके करें।" ईशानने, पूर्वभागमें हर्भियाने, बाह्यभागमें कासे लेकर कारणपर्यन्त र्णाञ्चयमे. ईशानकोणमे, नैर्जनकोणमे, कावम्य दिशाअपि अवशः एतन करे। यह ध्वान क्कावार्थ, किर ईलानकोधार्थे तत्पक्षत्र वाले करना शाहिये कि समल आवरणदेवना टिसाओंचे गुधांचरम अवसा समा सुरूप्यंक बैठकः महादेव और पहादेवांकी मंपालकी पूजा बतायी नयी है के इदयमें आर दोनों होने ओई देख के हैं। फिर सभी केवार अवस्थित अङ्गोकी पत्रा करे । इनके आवरण देखनाओवर्ध प्रकार करके नग अक्षाधानमें वृत्ते दिलामें इन्त्रका दक्षिण करवृत्त अपने-अपने जनाने वृत्तावसार-

करते हैं -- करनदान । दिखाने यमका, पश्चिम दिलाने करनका, आ प्रक्षणचे आर्मीक्ट समय आनेपर आवरणया नैकंत्वकोणने निकेत्वको वायक्ककोकारे आक्रेयक्षेणचे, लाक्क्यरेके सूर्णसन् आयुर्भका प्राद्

शिवान मन्द्रपत् अयोग कार्याच और संधानकः । द्वार पनि स्वित्येकः स्था शहर किस दिल्या अध्यक्त नेत और अधा--इन अमृतिय गुजब परना पारिये !

प्राचीन सिन्ने कः प्रचारको दक्षि भी देनी। बच्छो क्या दश्य क्या करन मना है। माहिने—क्रिसी एक सुद्ध अञ्चल कना - क्रावित्स गायके अत्यन पूर्णाधन प्रीते मध्यरहित, उत्पद्ध नन्धवाले, दृषित, काली स्त्रोद्धान अवध्यतिक बच्च सुन्दर हारोने पुरस्तर्वे अर्थे देवे वार्तिये । कोम्पर क्या ही । करना वार्तिये । उनके कुननवें ईस, कुन्द् हर्व

कार्यन्त्रमंत्र अन्तर क्रमक पुजन करे। अधिन क्रमी क्रांत्र का बोओर का हव (क्या इंटरन तमः पुग्ने सनर्वकान इस्कार्ट () - तका विद्युत्त्वव्यक्तके सन्वान कामग्रीके हो, से इसी तरह नर्भावरमध्य भी अनने आकरम- कथ कशूरी करूर, नुभार, अगृह और मन्त्रभी वश्वके कराव करे। जेग, अवन, कन्द्रनले पूर्वित तथा पुरवसपूर्वले सुकारित प्रेंग, जन, बन्हा अवका आकानारमें भी होती वादिये। बन्हर, अनुरू, बस्पूर, देवलाका कुलन करका व्यक्ति । इसी तक जुलनिया काबु तक पुन्युशके बूर्ण, वी अरेर

कुआ, मूँगर्निक्त अन्न या मूँगक्षी व्रिक्तको, ज्ञीतिक्त अल्लवे गर्व कर्त्रवृक्त क्षेत्र शेषु व्यक् सीर, र्कामिनिका अस, मुहका मन हुआ एके है। प्रशासका, बीटा और कविस्त मकामत तथा मनुसे तर किथा १५४ फोला - पायथत १४, रही १५ वी—मे सब बगताप् करार्थ । इन्मोरो एक का अन्धा प्रविधानो - इंकरके बान और वारके दिने अधीव 🕏 । नत्त्र प्रकारके रूक्त्रकेले संयुक्त तथा एक क्राफीके होतके वर्ष वर्ष अहरत्वर, की सुवर्ण और स्टब्रिसे सम्बन्ध करके नैक्ट्रके स्वयं एवं स्वासे अदित है, जिसके दिये क्षेत्र बसावे अस्ति करना चारिये। साथ हो अधरान नावे हैं। उस अनामनेपर विक्रिय विद्यालन, और जनम नहीं मरोसन्त माहिये । पूजा आहेंद् । फोमल गर्ह और समित्ये होने साहिये । पूजके अनेक अकारके पश्च करार्थ और स्थादिष्ट सिका और की बहुत सी कोटी-मधी सुन्दर कार हेने वर्गात्वे । त्यस प्राप्त और एवं सुरस्य सम्बद्ध होनी व्यक्तिये । समुद्र-पुरुवाहित अस्तुन श्रीसर अस्त अर्थित साथिती नहीं एवं वाले तथा स्वा काहेने करना जातिये। मुल-सूर्विको किये अनुर कारकार राजा हुआ सीलस कार अनकार इस्ताननीके रसने नुका सुवारीके दूकते, और अकानक बाज और परनक नैपने बेच्च करा आदिले मुक्त सुन्तहरे रिग्ले पीटने भागके पन्ता है। समूचनके सुनाव क्रम्यन्त सन्त, मनोंके को पूर् कीहे, दिलाकीतका कुर्व, जो जोसकोची लडिकॉसे सुकोपिया, क्रकेट सुना, जो अधिका काला या दुनित मा समस्मार्थाहरू, दिला कुर्व सुवर्णालय इसका मं, अनुर, अङ्ग्रंतर, कृतन एवं शुन्दर मनोग्नर हो, अववान शिववरी हेवाचे अधिन काश्यम्भ आदि अधित करने प्राहिते । करने योग्य 🖁 । सुवर्णभृतित हो होस सैवर, असरेन्यनके सिमें माध्यका मूलकानु असवा 🖃 सामन क्योंने फ्रोधानका स्था 🐞 क्रमण पुरः कम्पूरी कहून मुगलक्रमणक राजदेशमेके समान आवारवाले ही विश्वकी रण क्षेत्रे प्राप्तिये । पूरूर से हैं। क्यून्ते कार्याये 📑 ऐसाओं क्षेत्र प्रोप्ता हैं । मृत्युर एवं विकास स्पेत्र, को सुर्गाकात, बाविष और सुबार हो। को दिवा गत्मते अपुरित्त, एवा ऑस्से मका स्वयं ही टूटकर गिरे हुए कुरू दिलके. विभूतित हो, भगवान् ज्ञेकरको आर्थन क्रकारे कार्क्षि । भूकानोर्वे किरोक्तः वे ही क्षत्रकाके संस्थान उपलब्ध सक्ता गासीर क्षानि

कनकाकार मुक्टोसे अनेकृत एवं अखया । भी गृहतर बान है। इसमें संख्य नहीं है। जिल्लाको चित्रिक हो ।

करनेवाले प्रक्रमध उपनोप करना कविषे (शिक्षमीकी पूजा करना है से उसे भी कोई जिपके बुल और पुष्ट आदि कारोपे रक्ष एवं चार जा, लगना क्योंक बरावाल भावके सुवर्ण अहे नवे हो। सञ्जवे निका नाना वद्योगन है। न्यायोग्हर्जन बनसे भी कदि अकारकी व्यक्ति करनेवाले सुन्दर काहल कोई विना करिनके पुत्रम करला है से उसे (बार्क्सवर्शक), जो सुवर्णनिर्धन नवा क्लबर कल नहीं निनला; क्लोंक बुजाबरी मारियों अलेक्स हों, बजाने बाहिये। स्वक्रमाने मनित ही कारण है। बस्तिसे इनके अतिरिक्त भेरी, मृटहुः मृश्यः, निविक्ताः असने वैध्याके अनुसारः धरावान् विक्रिके और पदह आदि काने भी, जो समुद्रकी जोजबरी को कुछ किया जान कर बाहा है मजैनके सवाव व्यवि करनेवाले हो वा बहुत करनेवाला करी हो वा हरित, मानपूर्वक जुटाकर राजने वार्तिये। पुजाके होनोका समाव कार है। जिसके पास आहा कभी पता और भाष्य भी सुमर्गके ही बाह्य बन है, वह बानव भी मस्तिभावसे बारकाचे । परधान्या अहेशा दिखका शन्ति औरत हाकर जनवान् विकास पूजन कर सजमहरूके समान करकान काहिये जो जकता है, किंतु बहार वैभवकानी भी गरि दिसन्द्रज्ञानाचे कराचे हुए लक्ष्मांसे बुक्त हो । अस्तिहीर है से उसे जिसका पुराव नहीं मह हैनी बहारदीमारीये दिन हो। समका कान्त वाहिब जिसके प्रति प्रतिहरीय पुरस मोप्र इनन ऊँचा हो कि पर्वनाकार विभागी। यदि अयन वर्षम् भी हे हाने ल उसने यह दे। यह अनेक प्रकारके सामें आच्छादिन दिखाराध्यमके कानका चारी गाँँ होता; हो। उसके राज्यानेके काटक मोनके बने हुए। क्योंकि आराधनाने चरित्र ही काटक 🖁 🐣 हों। इस मन्दिरके मञ्चलके मधाने हुए दिवके प्रति सतिको सोहका कोई अत्यन्त सोचे मधा गर्नोके सैक्स्को स्वको लगे हो। उत्त तपत्रवाओं और सम्पूर्ण बहायहांसे भी चैदोनमें मतियोको लहियाँ लगे हुई हो। दिखा जिल्ह्याओं नहीं जा अकता। इरमाजेके काटकार्वे जूँग सहे रावे हों। अन आंकृष्ण ' सर्वत्र परवंश्वर जिनके मन्दिरका जिल्ला मोनके वन हुए दिला आसमनवं धनिका ही बहल है। वह गुहासे

क्यकं बहासाचरको यह करनेकं लिबे न्यानापार्जित इत्यापे वर्षकपूर्वक अनुसान् दिखाकी प्रतित्र नौकाके समान है। मार्क्ष्यजीकी पुत्रा कार्गी वाहिष्टे। प्रति इस्तिन्त्रे ओ धक्तिमानसे युक्त है, हमें कोई अन्यायापार्वित हम्बर्स भी प्रक्रियुर्वक, रजानून और समाग्रकारे क्या हानि हो

मनका प्रकारक कृषीराव्यक्ति है। अनक बनाविभागमध्ये के व कृषीर अक्रिक्टीक ॥

क्वीकर्णान को एकाव्यिन स्थानिकार्वकः । तेन कलस्त्रहः स लाट् भतिन्यात कारणम् ॥ জিল মুখলাখনত বছ আছে ২৮ আছে ১৮৮)

श्चित्रको शरणमें बाला जाय तो यह समस्त आ**पत्ताको क**ही भी करू नहीं बिलता । रेक्साओं एवं असुरोके किये की पूजनीय हो

सकती है ? बीयुर्ज्य ! अन्तवज्ञ, अधव, जाता है। अतः सर्वेका प्रयस करके पूर्व अवक पाँतन मनुष्य भी पाँद भगवान, पाँकपावन ही तिसकी एक करे; क्यांकि (अध्याच २५)

पश्चाक्षर मन्त्रके जप तथा भगवान् शिवके भजन-पुजनकी महिमा, अग्निकार्यक लिये कुण्ड और वेदी आदिके संस्कार, शिवाग्निकी स्थापना और उसके संस्कार, होय, पूर्णाह्<sup>रित</sup>, भस्मके संपन्न एवं रक्षणकी विधि तथा हवनान्तमें किये जानेवाले कृत्यका वर्णन

इरायन्य कारत है। बहुबन्दर | इतेष्ट्री होता | "- सनोहर अवन्त, हाव --रहते है, वे काफी ए:लाक बागी नहीं कारनी वाहिये, जवनक मृत्यु नहीं आसी है,

क्या भारी क्षाप करवेद भी सन्दिधानासे विकासमें विभूवित तसकी विवर्ष और बच्चाक्रम बच्चकृत्य वदि, देशक्य, विस्तवक्ष, जिस्समे पूर्ण तृति हो जाय, इनला धवः वे मुजन को तो बहु क्रम प्रापम मुक्त हो जानहः एक प्राप्तान् दिवको अगराभनाके करू हैं। 🕯 । जो चरित्रचावसे प्रशासर क्लाड्रम एक 🚿 तेवलोकवे महान् भौग और राज्य 🐠 मे ही बार जिसका कुरून कर लता है, यह भी 🗜 से मदा भगवान् हिस्सके बरणार्गवन्हीका क्षित्रभन्तके गौरवक्त काव्यामको कलः किन्त्र करते है। सौधान्य कर्मन्यम् स्थ, काता है। जो पृक्ष बुर्लंभ सावक जन्म पान्तर जन्म, त्याग, त्याभाव भूरता और किन्नमें मारकान दिवको अर्जन। रही करता, उधका जिल्लात —वे सब क्षत्र धरावान दिवकी बद्ध जन्म निकास है। क्योंकि वह मोशका: पूजा करनेवाल लोगोको ही सुलभ होती है। भाधक नहीं होता। जो दुलंभ यानव-जन्य इसलिये वो अपना कल्यान काइता हो, को पाकर विनाकपाकि महत्त्वजीकी असरधान एक कुछ ब्राहकर केवल संगक्षा विस्ति करते हैं, उन्होंका क्रम्य मकल है और वे हैं। यन लगा उनकी आराधना करनी माहिये ह कुलाओं एवं ओह बनुष्य हैं। जो भगवान, जीवन बड़ी लेजीसे वा रहा है, जवानी दिवक्की वक्तिने नत्वा एस्ते हैं जिनका किया सीप्रताने जीनी आ सबै है और रोप धगवान जिवके अध्यते प्रकृत होता है तक तीवर्गानमें निकट और रहा है, इसकिये मों सदा ही घरवान विकास किनानमें रूप स्थापने विकासपानि वाप्रदेशकी पूजा

तेवां हि सफल जन्म कृतावांको नरेतमाः क्यभक्तियर वे 🖫 भवजनस्मेतसः।

दुलंब जान्य बातुम्य कार्यक्रीन स्थापिनाः। भवसंस्थलोदाका व ते दुःखसः व्यांग्नः

कवरक बृद्धावरभावत अस्तरका नहीं होता. अवस्तिको समान हो; बुधको दक्षिण का और जनतक इन्द्रियांकी जाति औष नहीं हो। पश्चिम भागमें बेस्टस्टरेंड डॉकॉकीक सन्दर कारी है, सक्तम ही भगकान शंकारकी चोनिका निर्माण करना चार्नाके. जो आराभक कर हो। भगनान् जियको नेसलाने करू नीची हो। उसका अवस्थान आराधनके समान दूसरा कोई धर्व हीनों कुन्धकों और हो तथा यह मेसकाको कुन्छ

कुम्बर्गे, स्वर्गिकरुपर, केरीने, रुप्रेनेके जारुकी होती चारिने । नरशके गोजर ना **इ**त्रमधालने का भूतर सुन्दर मिड़ीके पालके कराने सराहर कराना कारिके। मालका विर्विद्युर्वक अभिन्दी एकपन्त्र करके इसका । वरिकास नहीं बालक नक है। कुन्छ और संस्थार करे। सम्बद्धात् वर्ता वहारेवजीकी विश्वीकी बेटीको गोवर और जलसे सीयनः भारतथना करके संसकर्य आरम्ब करे । कहिने । कानको क्षेत्रर समाने तथा आन कृष्य से मा एक इस संभा-बीध होता बस्तओंका कालो जोसाव करे। अवने-बाहिये । वेदीको जोल वा चीकोर बनाना अधने मुहस्कृत्ये बलवी हुई विभिक्ते अनुसार काहिये। साथ ही मन्द्रात भी अभाग कप्यानें और बेटीयर उल्लेखन (रेसा) आवडशक है। कुम्ब बिस्तुस और महरा करे। (रेखाओपरसे मुलिका सेम्बर होना पादिये। उसके मध्यानायमे अञ्चल- ईप्रानकोणने केया है।) किर अधिके उस कारण ऑक्टर करे । यह से का बार अंतुरू आसनका क्षत्रों अथवा पुरतेश्वर सकते क्रिया हो। कुञ्चकं भीतर दी विराजी प्रोक्षण करे। संस्थातर पूजन और हवनके क्रमाईका भाषिको स्थिति कामने गर्यो है। स्थिते सब प्रकारके हर्योका संपन्न करे। मध्यमा अंग्रुलिके मध्यम और स्तम प्रयोकि क्षेत्रेपीच्य बस्तुओंको बोकर जेक्कारेके **प्र**राक्त मध्यपाय या कटिभाग जानेगा जलसे उनका लेशन करके उन्हें राज करें। बादिये । स्तर्थ पूरुप चौपील अंगुलके इसके बाद सुर्वकान्सर्गानने प्रकट, कक्षुने बरमार कुछ दाधका परिवाल बातते हैं। उत्पन्न, ओजियकी अधिकाराओं संवित कुम्बको तीन, हो या एक नेप्सला होनी अवका इसरी किसी उत्तन अधिको वाहिये । इन नेरात्मजोका इस तरा निर्धांश आधारसदित है। अस्ये । उसे कुन्छ जवना करें, जिसके कुर्यक्षत क्रिया करें। सुदर केंग्रीके कहर तीन बार अदक्षिलकानलें और कियानी मोनि बनावे. विसर्की आकृति। व्याक्तर अधिकीय (१) का उवारण करके

क्षेत्रकर बनावी नवी हो। बेटीके लिबे अन्य में असिकार्यका कर्णन कर्णना। ईन्क्युंका कोई निश्च नहीं है। यह निष्टी क बीक्सको परेकी जाति अध्यक्ष हाबीके उस अधिको उस सब्द वा बेटीके आस्त्रकार

<sup>•</sup> राजिस कॅमिने भागि राजिने भनि चैनस्य ।

क्ष्मिक मार्गाहरूकोत् कृष्णान् हरू विश्वकृष्णकः क्ष्माक्षणीतः साम्यः मार्गाहरूको अस् क्यात्रां दशकेत्राच्याः कृत्यान्यकः इतिस्याः । व श्वितार्वेत्रतृत्योक्षीत्रः भव्येष्ठन्तेः कृत्यात्रये ॥ (A) 40 40 40 40 50 40 25 (25 -- 25)

पृत्रसूत्रमें बताने हुए कामते मूलमानकार सता, नैतंहरवकोलावें कृष्णा क्रमा जोत्तम भरे । उन्हें क्लेंको सुन्द और तीन आसूतिको है । वे आदुतिकों की अध्यक्ष मुख्यपुर्वे भरतने हुए कामने दिलागीय अर्थिने अर्थना सेवल करे। हेला करवेशर कार्युति है। इसारी अधिनात शंकातर सम्बन्ध निवाद करना दिस्तांत आस्तानका विभाग करे

रमानित कर दे। सुम्बने समित करना हो। ई हूं है। वे सल है, इनमें सिक्नीन (४५) मी फोनियार्गतं अतिकार आधान करे और को समितिय अर केनेवर अंग्रा कीताक्षर मेदीवर अपने भागनंत्री और अधिनमें होने हैं। अपनुंतः सात बीच प्रानदाः अधिनमे स्थानक वर्ण । वोन्तिप्रवेशके वास रिवन सास विद्वार्थके हैं। उनकी स्थाना जिल्लाका निकार पुरस्त समास कुन्याची अधियो भेतुमा। याच महूनामा है । उत्तमी सीम दिल्लाई हैं । करें । साथ ही यह भागना करें कि अपनी अन्तरंते एक शिल्ल दक्षिणने और दूसरी साम माजिके भीतर को आधिक मिरायकान हैं, के दिशा (3011) में प्रजारिक होती है और ही पाचिरधाने विनाहरिके कार्य निकासकर। बीजवासी दिस्सा सीवार्व ही उकारित होती माहा अतिमें सम्बारमध्यर होकर सीच हुए है। ईज़ानकोलने के जिल्ला है, उसका कव है। अस्तिपर साणिका रखनेत्री सेन्कर बीके क्रिएम्पर है। पूर्व विद्यार्थ निवासन विद्वा संस्थात्वर्णन रास्त् कार्यं वन्त्रत पूरव अर्थं कार्याः जनसे अस्त्रत् है। अधिओशने सन्तर सरे। तकन्तर निरमपूर्तिको कृत काकककोन्तर्वे सूत्रका सामग्री निहा करके दक्षिण वस्त्री कन्न-कार करे और जनारित होती है। इसके असिरिक पश्चिक कुलों बेक्नुसबस प्रदर्शन करे। सुबह और औ जिल्ला प्रव्यक्तित होती है, उत्तवस कार मुझा—के योगों भातुको बने सुद् हों से सक्ता अस्तर् हैं। इस शतकारी जाना अवने-अवने करनेकंक्य हैं। वरंतु करिती, लांखें और जानके अनुसाव है। अधने-अधने कीकके श्रीयोच्छे को हुए सुन्तु, सुन्ताची नहीं ज्ञान अनगर अनगर हुनका जल लेख काहिये कारण करियों अवन्या वहस्राव्यक्षी काहके और गावके अवन्ये साम्यव्यक्त प्रकोष कारण क्षे हुए सुन्त, सुन्त ज्वाब है। सुन्ति का काहिये। इस सरह को विद्वालको काले हैं रिय-अञ्चल को लिहित हो से भी अब्ब है उनके हात क्रमक अलेक निहुत्के रिजे केरवार्थ विश्वेत्युक्तं (चलास्य व्या जुलार्) कवा-कवा वीन्यो शावतीर वे वण्यु स्वध्यायवाही अमितके विकर्ताता विकास के बने लेकर क्यें तीन निहास्त्रोंके क्यें तीन अमूर्तानों है। कुछ से चौके और अभिने समावाद किए कुन्तके नक्तानानों देनाहने साहा केस्थार मुकाबन कर है उनमें भी उक्षाने और अबने 'सक्तिवास देनी वाहिये । अनुहीं देनेके प्रतान् (al-) सर्वतः आठ बीजक्सेंद्वारा अभिने का अधि कामान दिक्को हो कामी है। मेला है। ये कीन इस प्रकार हैं— मूं सुं सूं सूं और भाई अधीनशीवर करवाल विश्वका

<sup>»</sup> ओं युं तिशिकाने बहुन्यानी स्वाहः (श्रीकने मन्ते उत्ती य) ३ औं सूं हिरम्बानै स्वाहः (देखानै) मी पूर्वन्यान नामा जीवाम । भी प्रश्लाम नामा आदिनाम् । जी प्रश्लामी प्रदेश भ हु पुरस्ति त्यक्ष परिचालक । अ ६ माध्याचे स्वक्ष पर्वत ।

अर्थियो केयर क्षेत्रकारकांचा पूजन करके अधोत्तर सुकारो क्ष्म है पुरुषे कर कहा अर्थिकार चलको प्रोधान करे । सरक्षाम् हो उसे अनुसरिको रेकार 'ओ तनः शिकान सर्विकाओंकी अस्तुति है। वे सर्विकार्र केंपट का उकारण करके जीने शुरूप कीकी भागताओं का पूर्वर आदि कुले परित्य काराबी आहुति दे। इस प्रकार पूर्वपूर्वि मुक्तकी क्षेत्री काहिये। उनकी लंकाई प्रश्ना कारके अतिथे पूर्वका, जलका कींव थे। अंग्राधनी हो। समिवाई देही न हों। सार- सरपहला, केनेबर विकास निरामि करके कुर्यों को भी न हो । उनके किलके न करों हों। अधिकार राहर करें । निरू अफिका भी स्था अन्तर् वित्ती अवस्थारे सेट व है । सम जिल्लीन काची सावस्थार अधिने काचीर समिकार्यं स्थान्त्री होत्री साहित्रे । यस अंजुल- वार्श्वः निम्न करन करे । संबो स्विकार्त् भी प्रवनके रिज्ये निर्मात है। अधना दिल्लामार्ने नाराणी हुई क्रमणी कोटाई कमिनीह्रका अञ्चलिक शामान चन्नतिक अनुसार वालीक्यरिक लर्थके प्रमाद होती कर्ताचे अधवा प्रदेशकाँव (जैपूरेशे हुए अधिनेक्को एनका विविधात् संस्थार क्याचेनचे त्राची व्यक्ति। व्यक्ति क्रान्तुक आधान करके तथ ओरले व्यक्तियाँका कार्यका ही हमार करना पार्टीचे । समिन्न- रूपाया कियाना पार्ट्स वार्ट्स प्रोक्सनी पिल—इन सम्बनें की जिल्लाकर क्वास्थलक विकास र जाता कालीक्षरिका नार्वाच्या होजावर्तितः कृतने सुक्तको भरवार अस्त्रेत जिल्लाम नेशास्त्राते मुक्त है। अस्त्रेत सन्ते हाओंने

आन्त्रहरू करके कुल्प करे। यहा-शर्मा अवस्त्रहरूने कुल रक्तार और वर्गलील

हेन्द्र वर्षक्रियंग्य । नात वर्षकर्म करते क्राना पूजा को । किर संविधाना क्रांकिशनों न मिले हो जो निरू सके, जर निर्माण करें। इसके कर नहीं से-से पार हानाको कार बीकी आस्ति है। बीकी करा-नाजका संभव करें। उस कारके करनी कुर्माक्तके समान भारते और चार अंगुल- पूर्णेक माहुओंका प्रोक्षण करके आको भरे रांची हो । अस्पेर काद अस्पारी अस्पृति देनी हुन् प्रजीतानायकां ईसामध्येकाने एसे । मौजेर चाहिये, विकास अलेक करा सोटक-सोटक संस्ताराज्यका सारा कार्य करके सुन्द और मानोके बरावर हो। एकमा, सरसी, भी और मुखाना इंग्लेशन करे। सरकार विता मध्य, रेखा और क्षेत्रका भी विशव करे. प्रेशमा और लीनफोलबर संस्कार करके मुख्य प्रम क्रमानी मध्यक्तींस द्वार, गाँच का प्रत्येका संस्थारके विकास प्रश्येक पुरस्क-पुरस्क बीच असुमियों है अध्या एक ही आहुकि है। आहुकि है और कर्पके अफिके अध्या होनेजी सुनाते, स्रिकारी, सुन्धरे अशास क्षामते भागना गरि । उनके तीन वैर, पात क्रम. आहरि देनी कार्रिके १ अपने भी दिन्ह मीश्रंके । क्रांत सींग और की मरानक हैं । मानुके सम्बन्ध अध्यक्त व्यक्तिकंती अवहीर देवेका विकास विद्वारत विद्वारत विद्वारत विद्वारत विद्वारत विद्वारत विद्वारत विद्वारत है, भारे, अन्तुंता सभी अम न भिलें तो बिली - और बन्तारावा मुक्त है। जनकी अनुकारिक क्ष्म है। जन्मने सद्भुष्ट्रिक अस्ति देशी राज्य है। स्तर रेगके ही बसा, करून, करक कारिये । अवस्थितक लिये पात्रके और आधुक्य अवसे हो भा काले हैं। सम अभिनाषिक करके तीन अनुसन्धे है। किए राज्यानोंसे सन्ता, आनेपनीसभारी राज्य

क्ष्मीया है, ज्ञान्त और शुरूत है तथा वाले हान्योंने जोन्या वालोंड एएक्स वालिये । वालिया राज्यावा मीतक पहुंचक रूपन और पीस कर हजा का का के यह सेवर जो निर्म समय अपन्यानों में पीनी \$1 per propriet men que mêmenter manue des fines eus et mes etre eus ब्यान क्षाप्रेड करका प्रकारकार्य प्रोत्यान करें । है। यह पति अधिवाद गीनव के अधिवाद प्राप्त कर न कर्मान अल्पांक केले क्लानी होते हे लोक्स और मुख्य हार मही में असा भ्रतिकृत्य स्त्रिष्ट राज्य राजे । प्रत्येक काद पारण । यो क्रम्पर्क कारा अतेर जीवनक विश्वास proper writer make amproductive forg mores aid formits safeti spe-क्षेत्रका को 🖑 सामकुक्त कुरमाना सर्वत्रको । स्थाने प्रकारमानुर्वत्र कोई है । सम्बन्ध स्था give where the property and a great state of the same that the same that are ं क्षेत्रका प्रकारक करके अधिका कार्यक अध्यक्ता है। सामग्रे और में भाग बहुत after some floor many flower, flower flow and now were all provide the restriction कोक्कार के क्या अवस्था का और के का का का का निर्देश की का का निर्देश की का का निर्देश Barer Burt mirt fen, die mittell Co grote ein mit men regret most bie होता पूर्वे केवल करके, अधिन अवस्थारे हो । यह देवाओं सुपर होता वर्ताने । सार्थे कारक पुर्वाद्वनिवर्णन क्षत्र कार्य सम्बद्ध को । 🔞 अर्थादको प्राप्त अल्ला स है। कैन अक्टम अन्तर अञ्चलके केलो प्राप्त । अन्तरिय अक्टमो भी व हान्दे । वीर्वाय अपूर्वन विक्रीपुर अभिनेत्रकार्य प्राप्ते प्रते प्रत्यक्ष्य प्रत्यक स्वयं न प्रते प्रत्यको न से प्रतिकृति पर Personal station and a frequencial sport gar, such as you stift this provides account our Des merbeit erreiter, gin-geit gel i finele. Wend were deute Grafter Freiele. Der bei atom acrisis atom & destina artistat mont at & a mount format format of

mir fure jemie bier an fpentement men mer fie mit un petter fer rem ift Former Breede Werte, margel alle stormer design une fe der um element folgis, but arfaut soon fautours it s words unput reaches, forfeit क्षानीकोच्या हाल एक एव प्रत्येत एवंचा प्रयोग्य अस्यत और किसी संस्था समा कारकार (जारकार) कर और अवन कृषेका, उसे हुए भारतको करको नामि विकास सुधा, महार्थन और नामनीया अस्तान पुत्रन पुत्र को सम्बन्ध बहुनों को (कि.से असीन)

हैं कर दूसरों। कर्म देशक पहि है । देशकारिकार अस्पाद अस्पित स्पार्थ । दूसर स्थानमी जानका कार बार्क्स है। अने का कार्यों का भी अवस्था के मेर और न अवस्था कर्म नहीं भाग की जा परिवाह परिवर का मुख्योंका हो। हुआ हो। तथी बच्च सेवह कर है, पर्योक

इस्त्राहर्ति अस्तिकारानेन व्यवस्थि संस्थानी इस्त्राहरू है ... इस्ताहर कृताहर कार्यान विकास THE BOY'S LIKE WE SEE BY THE PART THERE IN WASHINGTON SHEETING page gloring many and appropriate selection to the company of the property of क्षेत्रकोत्तः साथ संस्थापन्न समापः । अस्ति ।

अला है।

रूप दिल्यालयोग्ध मार्गम अस्पन्य अस्पने मजर्याने विज्ञाने । राज्यात प्रथम प्रदेश कीन गुहासूनमं करावी हुई विभिन्न वरिकार्य करें। जानेकर समेदा पूजा करके दिएक और शिक्षाकरमध्ये विकास विकास क्रिकेट स्थापना । मही : अहसे, शहर ही प्रथम, भीजा, साम, कारके कामकः युव्य आर्टिके द्वारा बाजन करे । व्यापन और वृद्धपारमा आर्टि की रखा है । व्यापन कुमनीय कुर्जामधी पूजा करे और पुन्तान्तों जह नहीं अपनी कालि साथ स्वयन करे। जे भागवान् विकासे निर्देशन किया गया हो वार्गहोर्स्सन अधिनाती मनवान् निकासे अभाषा करवा प्रस्ता हो । इसे आस्पर्श्विके प्रकार करके देशकान्येकित कार्य नका प्रीक श्वकारों सार्वित हो, उसे लोकवार व्यास व उस्तु आदि कार्यकी दिन्न ध्वनियोसे व्यानेव करे । मन्ध्र और मूळवाला असी जो अन्य और महत्वेपीको जनावे । इसके कद कर करका वार्षिक। बढ़ी जिल्लान् कृत्या में ही फिल्टा आरम्भ करे। 🜓 वेजी कृति व करे । चात्रम और आयाम

विकार्यनकः बाद् अस्या व्यवस्था अधिकार हो। यहन्ये दिस्तका यनः ही यन विन्यन काने हर् बुल्क्यकान इक्टरक करें। त्रीय संबंध क्रम अधिकारों मानाव कर रिश्वा आया, दिस्ताराज्यकी क्रथाके अवन आदि योज्य सहरकार अच्छी तरह किये हो संबंधियों जिसके निये हैंक प्राप सुन्दा अच्छा प्रापृत किराओं स्वयंत्रे गुरुका भी मन्दान कराकर और किरमहारा भी गय सुनार कारणा करके बाह्रों क्षेत्र आत्रान रहते और सम्बर्ग कृष्य परिवास हो बहानेकजी और बहानकोंके करकोंके आविके क्षण मुख्यति पूजा करे । सर्वयका दिनस्य स्थान करे । वर्षः स्थानस्य गुरुष्य हो से कोजन कराये । इसका बाब कार्य मुख्यपूर्वकः जुलका न हो ये अके.स ही सार्य । इन-कार्य पुरु अस्त कोजन करे। यह अस मन्यान्य अस्या साथ कर-डॉ-सन कर्यनीरकी नवा Bob acappás, भोजन करें। या अन्न आर्थ, कृत्य पूर्व करें। विर वक्तातीक कर्मा है, इनके लिये की यह विश्वि मनान ही। सरस्य नियम हुए पान सुगरिशन पूर्वाक्करा 🛊 अर्थान् बच्छका भाग होनवर ३न्हे व्यान नहीं . शिक्ष और शिक्षकी पूजा करके पूर्वीक कार्य

(Museu (4)

# काम्य कर्षके प्रसङ्घये शकिमहिन पश्चमुख महादेवकी पूजाके विधानका वर्णन

जिलाजमगांकवोंक लिये हैं, उसी प्रकार कीनो और माहेक्टीमें भी विधिनक कर्मको विधि बन्नको राज्यन्त्रज्ञेने अधिक सेट नहीं है। वर क्यूबा शिक्के करों --- कट्ट्रान्स्य १ अन्य में ब्हान्य क्वर्यकर आधित सहस्वर प्रान्त्यक्षमें तत्वर क्षेत्रे हैं, से बर्जन क्रांप्रेस को इक्नांबर और परम्पेकने औप कल्पान है और वा शिर्पालन जना की बाल हेंकेकला है। होकों तथा महोधारेकों । पुरानकर क्रावेदहाने समाप्त सहते हैं, के पहाने, **अश्वाः जीतर और कट्टा हुने काम वाहियं । ईपानक कतन कामक काम पारक पारेकर क**रे केंश शिक्ष और व्यक्तियां वर्षी अञ्चल चेद शहीं । वर्षे हैं । इश्लिये अन्यांनी रोवांका अधन

चीतर भागान्याराः कर्मका अनुसार कारणः कृतनं सहे । ३०को अञ्चलानि सुन् एकिक-चंद्र करी है।

विविद्यांक जुनियों वरीका करके उनके प्रधानी प्रवेशियों और वैशेक सर्वे मनोद्रिकारीका प्रकारक आकारणे केल्या जाल क्रान्तके एका अवल प्रकारी प्रदानित मान हे और का प्रतासको अलोभाँत लोक- हैं। वे भागवान तिन क्षमान यू-मानक्षणीत चेत्रकर प्ररंक्तके समान सम्बा क्या है। समाप्त और तथ प्रकारके आध्यकारित भरवक्षात भागतेल मार्गले यहाँ पहले मिन्निया है। उससे हार्योंने उससेता दिना क्वीरालको करूका बारे । उस विकार्ने एक आयुक्त क्रोध्या पा रहे हैं और अधुनि दिस्स मा है हम्मका सम्बद्ध कराने । इस मन्यापनें - मन्यमका क्षेत्र समा ३३व है । उनके पॉस मन्त मुक्तर अमुद्दार अभार अधिक धारे । सामान्ये । और दूस मुक्तर्व हैं । अर्थकार जनारी विस्ताने कार्निका भी होती काहिये। यशासामध्य पनि है। इसका सुर्वकर्ती वहा उत्तर:कालके पॅरिया का और मुक्त अर्थिक पूर्णने जनाव पूर्णकी चरित असम प्रधाने क्यारिया पूर्व किर्माण करे । भार आरम्भ को भारतभाव और । क्रीमा है । क्रामें तीन नेक्सपी कवान रिस्टे इक परिवर्णका नामके आदि अस्य स्टीको देवी है। यह देखकी स्वयंक्ष है। असी क्षांदि दलके कारचे स्थापित करे । कार्यक्रमी - गोरवायार राज्य-स्थाप आँवाँ दक्षिणीयर क्षेत्री नवार्यक्रमेको स्थापना करे। जन्मको पञ्चल है। उधका पराधव करका किलीके कर्ष्य क्रिय-अन्यन्त्री कर्ष और पारले जिला. विको भी क्राहित है। अनेक अधारकारक कार्यकारको कार्य को । इर स्थानके कार्त है। उसमें विश्वतिकारके कार्य हैन विकास करे। समूर्य कारशासमंद्र जन्म मुख्यते विकृतित है। समूर्यन् विकास सुरुपूर्वक विराज्यात और नाम प्रकारक पहिल्ल वस वर्ग करायके समान क्रमण विकास कुलोंने अलंकुल, कोच अस्थरणाँ- तथा तीन वैत्रोते प्रधानकार है। अल्बार

काहिये और वार्यवसाधन वाहेश्वरोंको पाइर चरितके अधार उरवास है। ये स्टान प्रसार विभोग प्राप्ते क्या क्रम्बर्गाक्षण क्या एते हैं। क्यांक प्राप्त है। परम्कर कुरमान्य प्राप्त काहिये। अस्ते कराचे विक्रमान्यसम्बे प्रमान कार्यस्ति स्वारमा कार्यकाले कार्यके अर्थापने कार्यः दिन्ये कार्यः पुत्रक्षः अर्थाः क्षेत्रम बक्ताः है । वे स्थापनर्ग बारण किये हर है। उनके नरकरनियम गन, वर्ग और रस आदिने द्वारा कुछ-कुछ मच् मृतकाशको प्रदास साही है। कीय अस्वरकोरी पुन्त हो ! मानरकी जाद है तथा हिस्सर कारकपुत्रकात सुसूद सोधा क्रिकें पूर्वादे समारे अधिना आदि शाव बात है। इक्षिणमुख मील करावाके समाप रिक्टिक्टोबर्स कार्यान को तथा उनके केक्टरमें। इत्तरभ प्रधाने धारिक केला है। उनकी भीड़े कार्निकार्ने वैनान्यको प्रधान है और क्षेत्रभें हैं। दहाँके क्षारण का नूस विकास कार सम्बन्धे अन्यो सरका करे । करिनंदरके पश्चारे सूत्रे हैं : इसरवर्ते जुल कैनेकी स्ट्रीर केवन अनेनन्त्रकार मुख्यान्त्रका अनेन हारह है फारने-वारहे वेदहानाम अवकी स्रोधा क्षाप विकार विकार को प्राप्त कार्य कार्य कार्य के दें और इसका प्राप्त कार्य कार्य कार्य महिल भागवार विकास काम नार्वाचेन तथा। बहुत्या प्रमुक्तेनायो प्रोधा शहन बहुत्त ै ।

**बार क्ला देलाओं कोवा है और कह एस्कानकों । 'ईशान' सर्वीवराताम् इत्यादि परिव सम्ब** ) को भागे उदालकांक प्रजाते जाते होता है। जब प्रशंकान तथा इंग्डान्तिने स्थाप है। क्रावार परिवर्त मुख वर्षाटकम्पिके समान कृष्णाकृति करके अञ्चये आकर् है जान-मैर्जन, क्यूनेसासे सम्बन्धः असम प्रति र्वाभणयागमे है तथा किसापति सीम्ब तथा सीव प्रकृत्य नेस्कामकासे वावधारणं विराजमान है। वे विराजमान है। प्रकाशनम् है ।

करका करा काइन और ऑक्ट बंग्स्स करका गाँध है। इस प्रकार उनका स्वाम करना इन सबकी प्रभासे प्रकारिक होते हैं तका बावें काहिये। क्रवोनें मरा, बाल चण्टा. पात्र तमा अङ्गा क्रमणी क्रोपण बढ़ाने हैं। पैर्रामे लेकर मक्रमीकरणको किया करके पुन्तमान 🗗 ब्रुटनोसब्दका भाग निवृत्तिकरणारो सम्बद्ध है। यशोधिम नैसिसे क्रमणा पाद्य असि कारी उत्तर वाधितकका भाग प्रतिप्रावस्थाने, विद्रोपाधीयधील पुत्रम कर । किर प्रमश्निके इस प्रकार ने पक्षाध्याचाची तथा मध्यात् वांच ब्रह्ममन्तरंश वः अद्भानांका मत्त्रका पुरुष्यान्त्रमान्त्र पूर्वरा धारी है। ईसाराध्या स्थापा बन्दारे, प्रणापसे सामित्रम विवासकारी करूप्रमधी है। प्रत्येश्वर विकास किया स्वत्यात पनि आयरणोकी पूजा आरक्ष करे। बातुका-(वर्णधालाः) सद, पञ्चत्रहे

अवस्ति आस्पालको, विकासका और दिखालक भागवान् जिल्हा अपने हारियं इत्योमें भूतः । इनके सारुत है । के सदाविक साक्षन- विकान

्यूलसम्बर्गे पूर्विकी कल्पना और कुरत्यक्रकार काम विद्याक्षकारी जन्मर- साथ शाकात् पूर्तिमञ् जिवका पूर्वोक्त पूर्तिम मुबद्धात भाग प्रारम्भकत्वामे और उसके आवादन करके सवस्तृत्वान्त्रांका प्रारम्भार प्रवासक जाम क्रान्सर्वातास्वरूपे संयुक्त है। बहालेक्का गरवादि प्रशासकारोंने पृत्रण करे । मुक्ट है। तयुरमञ्ज्ञ कर पुरस्तवर्गकको युक्त । सम्पन्न सभी अन्य बेट्यन्तरिने अधवा केन्यल 🛊 । अधारमन्त्र इत्य 🛊 । बाधदेवमना उन दिवसम्बन्धे उन वरम देवका फूजन करें । महिन्द्रस्था मुद्राचल है और सर्धामातक्ष प्राप्तने लेका मृष्यमुद्रिपर्यन पुजन सम्बद्ध क्रमका बगल बग्ल है। उनकी पूर्ति अदर्शन बारके ह्राइटकक विसर्जन किये मिना है। (अध्यक्ष २८-२९)

# आवरणपुजाकी विम्तृत विधि तथा उक्त विधिसे पुजनकी महिमाका वर्णन

उपयन्त् काले 💲 प्रमुक्त्य । पाले आयदाः गणक और कार्तिकायका क्या आहि िहाना और दिस्तके हार्चे और कार्च भागमं। यांच उपचारोद्वास पुजन करे । किर इस समाके

<sup>-</sup> कम्प काल नर्धान विदेश राम प्रकृति और गुण्य— व मान गण्य पश्चिम **राह्यण्या**या देश हिन्दाओं कर पान क्यान और प्रोप्त पान आहे पिया । ये सुनोप्त तथा है भै सक तथा केंग्रेसे स्टेंग हैं क्षानेक्षक स्थानको जाती। अस्यानकाम एवं मिन्स्य । अस्य सम्बन्ध कराना अस्य है । इन दो बन्धीको आहे स्थानेके इस्तरीस करूरी रहे हैं। राजन एक बेटन कार्यश्रका १५७ थ 🖂 🧀 ही प्रतिक्रो अपूर्णेस करूपयी बक्तक मधा है। असम्ब मांच कर उद्देश तेजान जानावाच हानेसे उनके प्रयोगको अनुसाम कलावान कहा राज्य है।

कारों और ईक्सनो रेक्स सकोजनगर्यन क्रव्योंस (क क्रवालीस) ने स्वतः क्षानकः पूजन करे वर्षा काम आधि १००१०-१०म धरे। फिर इत होनोके बीजने

विशासको सामें अन्यासा और उसके परिवार केंग्रा नेकेन ब्रांसक करते. भागभारको करकी सुरित्या पूज्य और। कार्रिकेनका पश्चिमारको, प्रतिकारित विभोतकता, उत्तर दिसायाने क्योदाको बीचर्ने स्टीन्ट स्वयंका क्या कोनावाले जलमें विस्तृति और करकी पृत्तीकरका, मानुवाओं एका क्येक्टीके **अ**न्तरी कृतिसम्बर तथा व्यापनायकेलायाले द्वेतने *पीता*र्वे जनकरीदेशीच्या, क्येत्रा और प्रातिकारित दिल्लाकीरास्य कृतन करे । कार्निकेचके बीचने दिलकारानेकी अर्धान सम्बद्धा मानवर्तिकोची भी क्रितंत्र अस्मराज्ये कार्यकारी प्रीतेनीचा, जोहा और प्रमानक 🗣 कुल करने वर्ताचे। इतीय आवरमधे (गीते) के बीवचे बहाकंटीकी बूल करे। क्रांतिकोर्तामा अपूर्विकोधा पूर्वीदे आहो। प्रमाध्य और प्रमाध बीचने दर्गारेतीकी हिलाओंने क्रमकः कुम्म करे। भन्न, वार्च, क्या करे। क्रमी आकरणमें कनः विकास केरनम्, सर, मर्ल्यात्, स्म, मीन और अनुवारकर्वती एक करे। इस अनुवारकर्वती म्बान्तेय — वे कामकः अस्य मूर्तियाँ है । इसके - महनाम, प्रमाणना और मूलना आसे हैं । इस भार उसी आगरकों सकिओंसिंग महोता सकते विकित कर है और वे सकते के कर आदि नंतरह पूर्विकेयरै युवा करनी पातिये । अपनी अधिक्रोंके साथ है। इनके क्या महत्तेत, दिल, का, प्रेथर, बीरमनेकित, एकरपनित के दिलाके रखीवर्गका भी कार र्रोक्टर किया, चीन देवतेन, भनोदल तथा । हां पूतन करना वालि ।

र्माच अक्रमुर्तिनोक्त प्रतिक्रतीत सामकः पुरस्य । पूर्विमाँ हैं । इन्सेंसे जो प्रकल आह मुर्तिनों है, मारे । च्या प्रथम आवरणमें किया आनेपाला अनुसा ऑक्सोन्स्याले सुराते लेखर पूर्वितार-कतन है। जारी आकरणांचे इक्षक आदि छः। वर्षना आतः दिशाओंने पुत्रात अस्यत काहिये। अपूर्व तथा दिल्य और दिल्याका अधिनकोचरों केलोकाके पूर्विद्वाले व्हार्जे स्थापित क्यें रेन्सर पूर्वीदेशायकेना आह दिसाओंने पूजित करे और प्रेंगानका पून- अधिनकेनावे क्रांतिरकोचे राज्य जान आदि अस्त स्वर्तेष्ये अयोद्धानको पूजा करे और उन्हेंके यह भूगोरि विरास्थीने सम्बाः मूक्त करे । यह क्यालीक का क्यारीकाल क्यापन-एकन कुरूप कैमारिक्य है। पहरूपर ! यह वैने करना कर्षक अस कुरीय आवस्तानें किए कुमले जनम अनवरमाना नानैन किया है। कुमालानका पूर्वते, बन्द्रेशत दक्षिणते, अन्य प्रेमपूर्वक पुरारे आमाराम्या कर्मनः व्यापकारम्या आसी प्रमानामा अस्तिकोत्राके मिला जाता है, अञ्चार्त्यक सुने । एवं उतने, मातुकाओंका टॉक्स दिसके उतने रविक विराम्यके कुले प्रक्रिपक्ति सुक्ष्य अञ्चलकोशको कुले, जेरीका अस्पाली, केलची कुना करे। पश्चिम विराम्धे सार्थ क्याच्या ईस्तरकोलचे सथा स्थास दुर्व क्रमें सन्तिकृत इक्नेन्स्या, प्रेशानकोन्याले और। ब्याब्यानके कार्यकाने विक्रास्थ्य, बराने एकाव और उपनी शांकाम, असि- प्राप्त और पाएकाओंके बीजरें प्रक्रिका, नेवेहवयोगके इसमें शिक्षक और चीववें औरशासा, प्रक्रू और मनेक्सीके

केवलओंका विस्तारकृषेक कृतन हे आनेवर जाती, जावाराओं, जातनिक्ये, वक्षे अलोर साहान्यानो पतुर्व अत्यानमात विकास कतुर्वानो, त्यार कन्वेलन असी सन्ध क्षतं पूजन करे । पृत्रकृतने क्षणेका शांकान- काराविकानीका पूजन करे । इस सरह सुनीय और क्रम दिशान, स्टाने भगवान् विव्युत्ताः तीन आवरणीर्सात प्रकारनीनाः कृत्य नारे । बाद उनकी सुविध्योगी कुम वर्रे । आसित, । समसे प्रथम आवरमने ही रिवस है ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

कार्यों कार-कार पर्योकी क्रम ओर पूजा आवरणमें बारों केरोका पूजा करे, किर

अवसर पुरतिय अस्मरणके धारनी व्यक्तिये । अस्मिने , वेकसओं, राधामें, क्षामां कर्त्वक प्रक्रांकाः प्रोधाकान्ये स्थानः अध्यक्षान्ये सूर्यक्ष्याः सूत्रम् वार्यनेते पक्षान्

कुरुत करें । इस साले देवलाअंगेंड भी कुरुक- क्वीरिकारों हिएक्व-स्वेचा, स्वित्सर्थ क्षमक आवरण है। इनके प्रयम आवरणचे विवादका, मांश्रूमकामाँ कालका और कर्ते अक्षे तक रोक् असि एकियोकी पूजा उत्तरिकार्ने पुरस्का कुळा नहें। विरस्थानर्ज करनी कहिये । दीता, कुला, कथा, कहा, अध्यक्ष को कहेर हवत हैं, उत्पर्ध अञ्चलकि विकृति, विकास, अधीवा और विकृतः— कामान्ये समान है। माना कामरे है अञ्चलक इनकी प्रभाव: पूर्व आदि आप दिलाओंचे प्रभाव काले हैं और पूजा स्वाधिकवानिके विभक्ति है। क्वितेस असमस्यानें पूर्वते हेन्यतः जनस्य निर्मतः हैं। तिस्ता, सम्यतः, सम्यतः तथाः कारतमा क्रमक चार भूतियोगी और उनके सानिका—ये करते भी पूर्वीय विसाके

कार्यार, भाग और स्थि-- से कार मूर्तिओं - ब्रिटीय आकारणों कुर्वीद विकाशीके क्रमकः क्योंदि करों विकाशोने क्रमीय है। इसोने क्रमकः समाध्यार, सम्बद्ध, समादर कार्यक्रम् अस्ते, अक्षम का सम्बद्ध-के और शामनस्त्र कृतन सारक साहिते। कार मुलियाँ भी मुलाँके दिवारओं कें मुजानेय सरकारत् जीवले. अवसरकार्थे ज्याचा हैं। कुर्विद्वार्थे विकास, कुक्रिकादिकार्थे सुतरा, प्रधानवित्योगी कुला करें। उनकेंद्रे प्रथम महिल्ली मोनियों और उल्लिकों अल्लाका से पूर्व आदि आहे दिलाओं पूजन अनुवारिक्तिकी कुछ करे। ईंशन्तवरंशने करे, किर केन प्रीनका कुर्व अधिके सन्तर्थ क्षाची, अभियोगमें प्रकारी, वैद्याकामारे अधीर पूर्व, रविक एवं पश्चिमी साम्य-क्रमाची और संस्थाकोव्यों संस्थानी पूजा पूजन करे। दश, सॉक, धुनू, मरीचि, करे । इस सरह पुरिचेय अस्वरूपाने इन समाधी । अन्यू गः प्राप्तानः, पुरावः, काम्, अतिः, वर्णानाः कारका करके विकास कुछ करनी चाहिते । और सीमग्र— में नारत विकास प्रकारित करीय अध्यासम्बं कोच, न्यूना, है। इनके साथ इनकी परिन्योका भी सामकः कृतिकार्यनं केंद्र कृत विकारकादि क्राम्पीर पूजा करना काहिये। प्रसृति, आसूर्ति केकोबिरीत सुक्रा, सुनेक्षर तथा सुक्रमार्थकाने एकावि, संबद्धीत, सुवि, स्पृति, सुन्ता, संबति, थानंबार राष्ट्र केलुकार पूर्णीय विकाशीलें पूजन अस्मतुत्ता, केमाराता अस्ति सम्बर् असम्बर्ध ---करें अध्यय क्रिकेट कालाधार्थ प्राप्त में काली अधिकारियों मनियात, प्राप्त अर्थिकोची पुत्रा वाली सर्विषे और सुतीय विक्रयुक्तनवराज्या, जारिकारी और विक अस्तरकारें प्रापंत राजिन्योची । असके पता प्रशंक (परंत सुनारी) है। असका जनन

मानूर्व वैविक विकाशीका एक अरेर पूजर पूजर करना वार्त्वि । सर्वेण स्थलत स्थल करे ।

माराने कानुके दिलकारक, जो वजीव प्रकार है—इन्द्र, अहि, क्या, क्रिकेटी, बाहर,

क्रिक अञ्चलको प्रांतरक प्रारमेकी अर्थका जल्लोका साथी क्रावीसको + उत्तरका है. करे तथा तृतीय अस्वरूपमें वर्णकारमसीतं पुजन करके उत्तरदिशाने परावान् विष्णुका

करक साहित्रे। कर केटीको पूर्णीद कार - इनके जनम अस्वरूपने कानुदेवको विज्ञाओं के क्या कारीचे, अन्य कर्माको कृषेचे, अविस्त्यूको पश्चिक्ने, अबुशंको अवनी संबंधेर अनुसार अस्त वा बार भागोंने। वश्चिमने और संवर्धमधी उत्तर्वे स्थापित बोटकर सब और उनकी कुछ करनी सामित्रे ( ) करके इनकी करन करनी आहेले ) का उनक इस जन्मर रशियमें रीज अस्परणीते कुछ आवश्य कारण पदा । अब दिशीय सम अवारण जात्वा अरके पश्चिमने अवारण आवारण जात्वा अरत है। महत्व, कुर्ग, बराह क्रिकेट, कामन, तीन्तेवेंसे एक राम, आव र्वजन आदि जीव हारा और स्वयं आवि -श्रीकृष्ण और इवलीव—वे द्वितीय आवरणवें कः अञ्जीको स्वहेतका अक्षय आकार कहा। क्षतित होते हैं। हसीय आवस्त्वने पूर्वभागमें मान है। दिलीय अध्यक्त नियोधरमय \* है। यहारही यूना करे, हशिलायगाने कही भी क्तीन आकरणमें केट है। अल- उसका वर्णन- प्रतिकृत न हो रेक्क् असम्बद्धकार कवन किया जाता है। उस आजरमणें पूर्णांत करे, पश्चिमणें बाह्यजन्मका और उसरमें विकाशीके कामने किंतुकादि कार मूर्तियोगी। शाईश्वनकी कुना करे। इस अकार तीन कृता करनी अर्थात्वे । कृतिहरूको कृतीका वित्र अञ्चलकोरी कुछ एकश्चल विश्वकावक वरत मानक नकरोप पुरित्त होते हैं, इनकी 'तिशृध - इति नक्काविक्युकी, जो सदा सर्वत ज्ञापक है, र्पमा है (अवस्थित में जिल्लासम्बद्ध मानको मुर्तिने भारतन करके एक आहे। अस सर्द्ध क्ष्मान्य हैं) । इक्षिणदिसम्ब "राजन" पुरुषके जिल्लुके समुख्येहसमन् सार सूर्तिनीका पूका मानने अभिन्यु मुहिनामी प्रकारका पूजन विकास आरके कार्यक, करकी चार प्रतिकारिक प्रकार कता है, के 'कव' करूनले हैं पश्चिमित्रालें करें। प्रधाना अधिन्हेंकवें, सरस्वतीका 'लागस' पुरुष अर्थियो पूजा भी जाती है, जैतिसकोलने, गुजान्विकाका बावकाकोकने क्षणींको संवारकारी हर कहा जना है। सभा स्थानीका हंतानकोवार्वे पूजन करे। इसी अगरदिसानें 'सारिक्य' मुख्य पुरुषाच्या प्रकार कान आदि वृतियों और उपनी विकास पूजन किया जाना है। में ही सरीतमेंका पूजन करके करी आवरणमें निकासरम्ब (मुक्त) है। इस अववर पश्चिम- १८वेश्वरीओ मुख्य करे। उनके जान इस

मानुग्य राजेको प्रेरोकारोचे संबद्धा अबन करावी राजे हैं। इसके क्या इस प्रकार हैं। अन्तर्भ सुबक्ते विकास करना करना करना विकास के दिवस है। उनके क्रमान कुछ अर्थ है का संस्था करना इनकी पूजा करे । विलीभ जनकरणने इन्हेंन्द्री पूजा जलारी गर्ना है

र अस्तिक रह प्रयुक्त सर्वक अपने जीवनो प्रयोक्ति पात कहा गर्वा है हा पूर्व्य की है है है सर्वकाने नरमान्य दिए प्रवर्तरावे सर्वका है।

क्षेत्रपालमा अर्थन सरे :

**बहुतल्बक जोल्ला लाग, करार पर्राट है हो उनके वे बहुन कर्न एकार जो होने** महाराज्य, अञ्चलको महाराजे असीर्थ भूजाय । वेशर सरकारीको कामन है। और क्रमोद आधीषार सभा दानी विद्राधकोची 📉 इस्रांत्रको अनुमा कदि प्राथितिकार

बाबु, सील, कुनेर समा ईकान । इस प्रकार - नीइकार मन्य पुरश्रासमूका पुरानी सुराँगीका भी ने आवरणकी विभिन्निक पूजा सम्बद्ध होने हुए तेमकुर्वक महादेश और महावेगीका कारके अक्रभावने प्रकेशके अध्यक्षेत्री दर्शन कर रहे हैं, देख जिल्ला करना पाहिने । शर्मना करे। ईरायकोकों केतली इस सन्द्र अस्वतन-कृत कनात करके बिद्धालये कृतिहरूले मजबरे, अधिकोणने विद्यालयो क्रानिसंह दिनों पुर: देवंबर माञ्चली, हांक्षणांने सरामध्ये, निर्मायकोणांने दिलाबी अर्थाम् सरनेके पक्षाम् व्यवस्थान स्वकृतकी, रक्षिको प्रक्रकी, अवध्यक्षेत्रको व्यक्ति कर धरे । व्यवसर दिया और अनुपार्क और अन्येकान विकासको एक। पार्कनीके अन्यूल जान व्यक्तांको एक उना कार्य । तत्त्र अन्य प्रतिकारियमुक्त रीहरालकारी अनुसन्धे सत्ताम कहर, हार्य कृषी वर्णेका नदाकरका नेलेश क्रिकेटन करे। यह स्थानक इस गर्फ प्रक्रम आयरमधी पुजाका यहील आध्या (अगमग होन मन आव सम्बद्धन करके रूपमा आगरण रेक्सओंके और) यह हो में उसके हैं और कम से-कम काह्यानार्ग्ने अक्का गाँवमें आवरममें ही एक अक्का-(चार हेर )यह ही हो दिया महाकाओस्थित महायाम नीयकेयरका क्षेत्रीका जाना नवा है। अन्ते कैनकके कुर्वदिकाओं पूजन करें। सदन्तम समान अनुस्थर जिल्ला हो हन्छ, महत्त्वक सैनार केनकोरिकीकी कारों अंतर अर्थक करे। अरके उसे अञ्चलका निवेशिक करे। इसके रिका को आधारतमें निवासेकारे सदकार कर और सम्बद्ध-प्रकाशकी आदि कारि, रिन्दू, केल, पक्ष, राशल, अनन्त निवेदध कारोह अस्तरी असरकार केल पूजा आदि अन्तराम, प्रय-कर मानेश्वरोदे पुरस्ते प्रमात करे। अल्पी प्रमानेनी अनेपाले क्रमण हुए अन्य नारा, क्रामिनी, भूत, पेताल, । हुन्य, प्रोक्रम, क्रम आविष्ये क्रमण क्रेमीयक केल और कैरकोर्क जनक, काश कंगिकांने | हो नैकार कराकार है । चलिकार कुरू बैधक करवात हुए अन्य वासासम्बारी औषा, वर्षी, होते हुए बान-काथ करनेवें केजूसी व बारे। सम्बद्धाः, पर्यम्, सम्बद्धाः, पञ्चाः, पश्चीः, कृशः । जो अत्यः याः अञ्चलः है अतेर युक्तनेद अति मोट आदि शह मोतिये जींच, पतुन्य, जन्म क्लेशायी, पायरा एसता है, यह साँद प्रकारके आकारकारे कृत, शुद्र कन्तु, क्रथनात्रका कर्नको किसी अञ्चले क्रीन कर

विकार अञ्चलकार्थेक अस्थारपुरा एक है और इन्ह्रांक हो तो उनेपूर्ण सकता त्यानकर सम्पूर्ण मुक्तप्रनित, मत्याजनित, सरिक्रमोस्त तथा अपूर्णिः योगमे काम्य सर्वोका सम्बन्ध and भी करे को कुछ भी प्राव्हशास जड़- और । इस तरह कुछ समाह सरके सहस्रेष केलनारम्क प्रवास है, कर सम्बद्धां किया और और आहेचीको समान सरे। जिल्ल विकास कार्यभारती विकास अवकार अनकार भवित्रसावसं बनको कुमारा प्रारंक स्तुतिकार स्वयान्यसम्बद्धे प्रकार को । वे एस श्लेष हाथ । और । स्तृतिके प्रश्लात स्वयाद स्वयुक्तसम्बद्धेक

रिवर्णाक्ष्मे इस्टेब्सका बज्ज करे ।

मानकः मांग है। इससे क्यकर कोई योग । नहीं है, ऐसा सम्बद्धान्त इस कर्नना प्रयोग विश्ववाचे कही वहाँ है। जेलारवे कोई ऐसी। करनेकरक कुळ क्षूब करनक आगे होता मालु नहीं, जो इससे बाव्य न हो। इस है। को प्रतिदित वर्षका एवं एकावस्थित रवेकाचे किरानेवाला कोई करा से क संकर एकेन्स्रावस कर करत है, यह भी बरलोकार्वे, इसके द्वारा का सलय है। यह अधीर प्रकारकार आकार कर यह देश इसका कर नहीं है, देना कोई विकास नहीं है। जो अर्थका अनुसंधान करने हुए किया या सम्बद्धाः क्योंकि सम्बूधी जेयोक्त पूर्विया, अपूर्ण अध्या कार्ट्याको सरकारका बढ़ होड़ कारण है। यह उपकारकारक इतेत्रका बाठ करता है, उसे निश्चितकारों कहा जा कवारों है कि पुसर आका आसीप कर जार हो कारा है। 🕸 को भूक फल जन्नता है, कह तक अर्थका अनुसंधान करते हुए सनतार एक विन्तानांकिकं समान इससे प्राप्त हो सकता बालनात प्रतेत्रका बाद करता 🛊 और 🕯। समाचि किली क्षेत्र करको ओहरको पूर्णिया, अञ्चली एवं कर्ल्डकीको सन इसका प्रयोग नहीं करना चाहिये; क्योंकि एसता है, बह अञ्चर्न अधीप्र परस्का आगी किसी नदानसे राख्य कराम्की इच्छा होता है। रसर्वेत्रास्य पुरुष सर्व सम्बद्ध हो जाना है।

कान-से-कान कुछ सी आठ जार और सम्बन्ध । बहादेवजीके अंदरवारे कादन के अरुव जो सी है से एक हवारते अधिक कर बजाधरी। कई किया जब, बद का विद्य होता है। विकास जब करे । सरश्क्षास् अवशः विका अतः ब्रम्हीके क्षेत्रको कर्मकः प्रयोग करण भी। गुरुवी कुमा करके अपने अध्यक्त आहिये। इन्हें तक ब्रह्मक विजय कार्य अर्थेर स्टब्राफे अनुसार बाल्यकांत आहे जो कार इसरोसे दिखा होनेवाले नहीं स्तारमंका भी पूजा करे। किर आवरजों- हैं, अमें स्त्रेकिक के जारलेकिक करनेके परक्षित देवेश्वर विकास किलार्जन करके प्रकृती दिन्ने जिल्लाम् पुरुष इसका प्रयोग सारे। क्रमकरकोश्रीक्ष का साथ मध्यक गुरुको क्रमकरकोर्ने, बहुत्व रोगसे क्रम आहेर्ने आक्या शिक्यरमानित जनाँको है है। तथा वृधिक्ष आदिने यदि शासि करनेती अभवा करे हिलके हैं जोएवसे दिखके जावश्वकात हो से इसीसे प्रार्थन करे। क्षेत्रमें समर्थित कर है। अकवा समस्त अधिक कद-मध्यार वार्ते कनानेके कम अरमान्य-नेपन्यअनेपातः मार्थारिकाः नीमाने स्वापः ? इस मोनाको बहेश्वर विवाने सैयांको पुत्रन कर्ण्ड राजन प्रकारके होप्यामांग्राचा निर्म कर्मा पारी अवशिका निर्माण - करनेवाला अपना निजी आह पराचा है। का सीनों सोकोंने निरमात मोनेशर अल: इससे बढ़कर वर्षा अवन कोई रहना

(Street 9+)

#### <del>Crassorfice amenda francomentante e forma dispersión segara em bes panaga a perioda a pe</del>ssaga e perioda de p शिवके पाँच आवरणोमें स्थित सभी देवताओंकी स्तृति तथा उनसे अभीष्टपूर्ति एवं मङ्ककी कामना

उपम्यक्तान

स्तोतं धदमानि हे ५०० पद्मकरणवर्गतः योगेश्वामद पूर्व कर्म येन समाप्यते ॥ १ ॥

व्यक्त योगोचर शामक पुण्यकर्म पूर्णरूपसे हो ॥ ५ ॥ सम्बद्ध होता है । १ ।

রখ বাধ ব্যাইকানার রোগা प्रकारिय-गृहर निसर्व तम्बर परस् अतिगृहकस्यप्रस्थापाः

चिन्तथस्यचार । प्रकतिकशोश्य कृष्यो ! आपकी जब हो, जब हो ॥ ६ ॥ आपका तन्त्र कल्पुनराहिस्से रहिता, निर्माल जमानुननायांक्य जमानावृत बाणी तथा सम्बद्धी यहँकसे भी घरे है। जनेन अगस्तस्य श्रापकी जय हो, जय हो ॥ २ ॥

स्यथार्थनेर्यमान्त्रेग अय स्व्यव्यक्तितः

है, आपकी बेहा परम सुन्दर है, आपकी जब अल्पकी बच हो, जब हो ॥ ७ ॥ हो । आपको भ्यायकि आपके ही हरूच है । जयादन जयाश्वर जयाश्वर अध्ययन । 🕏 आपको जय हो ॥ 🦭 ॥

अस्तिक वर्षा निवस्तिक जनसङ्ख्यांनस्य । भारतपर्यम्बरी**माध्यर** 

आपके जीवियहकी कहीं तुलना नहीं है, अप्रमेश परमायन् है अन्वक्षी जब हो। आपकी जब हो । आप अतक्ष्यें महिमाके माधार्यका महेचर ! आयकी जब हो । आधार है तथा सामित्रमय मञ्जलके निकेतन। अजन्म शिला । आयक्ती अध हो । दिर्मल 🖥 । आपकी जब हो ॥ ४ ॥ ।

विद्याल क्या निकासको । मिरकाफानर বাব ईस्परिकारण स **५ व** 

दिरक्रम (निर्मेल), आधाररहित तथा उपपन्य कहते हैं—अधिकाया | अन्न में बिना कारणके प्रकट होनेवाले शिव ! सुन्हारे समझ यञ्चावरम-न्द्रागंते किये आपको जय हो। निरन्तर परमानन्द्रमय ! जानेवारी स्तोपका कर्पन करूँमा, जिससे जान्ति और सुसके कारण ! अगवकी जय

क्रवालिपरमैदार्यः व्यक्तिकळण्डलहो । शहनसम्बद्धः वयासर् धरीभूतः ॥ **१ ॥** अव अतिदाय उत्कृष्ट ऐसर्वसे सुत्रोधित तको अत्यन्त कर्त्वणाके आधार । आपको ्यनस्य पटवीमतीशतनस्य २॥ **अध्य हो । अध्ये | आपका रस्य कुछ स्वतन्य है** अपत्के एकमा असक | नित्व तक आपके वैभवकी कहीं समता नहीं 🏗

जयाध्यक्तीनकत्तर ॥ ७ ॥ आपने विराट किवाओं काहा कर रहा। है, मित् आप फिलीसे भी प्रताह नहीं है। स्कल्पतुल्यपंडायके थय कुद्रश्यानीय ॥ ३ ॥ आध्यकी अध्य हो, जय हो । आप सम्बसे आपका लेकियह स्वभावसे ही निर्मल उत्कृष्ट हैं, किंदू आपसे बेह कीई उड़ी हैं।

**आपं विश्व करूपाणम्य गुणोंके महासागर** जनायेय अग्रमाय जाणभव जन्मार ॥ ८ ॥ आप अञ्जन 🖏 आपकी क्व हो । आप भक्षुत्र (पहान्) 🗓 आयमी अप हो। आय ं क्यानक्ष्यकृतः 🕬 अक्षतः (निर्विकार) है, आयकी जय हो। आप अनन्त कान्तिसे सम्पन्न हैं। आप अविनाशी है, आपकी जय हो।

संकर । अत्यकी जय हो ॥ ८ ॥

THE PARTY. TTPS replay 4694 सार्वाच्या । 🕈

नवासार । स्तानी वर्शनिवस्थाने क्या । जातकानी । महाभाषाको । भारत् परिच्य नका महारच 💲 हुने 🕽 आवकी अब 🛍 ।। १५ 🛭 आवर्षी जब हो । १ ।।

बा करे भाग 780 WATER AND नकः विकास कारतक सम विकासमा है ॥ रु ॥

असम् चरम आराध्यक्षते नगरमार 🕯 । आप पान कारणको रास्त्रकार है। जाना करकारमञ्ज प्रापृक्ते अध्यक्षा 🛊 🕕 १० छ । न्याचीनगिर्द कृतक अर्गाद सम्प्राम्प्य १३३० **अन्यतिकके ! आवको अस हो (। १६**३) क्रमण्याद्वीतन्त्रमञ्ज्ञी असमे क्षेत्र विकासिका ॥ १२ ।

जनम् आयके अमीन है। अस कापनी सकता है । १६ १२ ।

अस्त्र गुरुप्रेम दिन्द भूक्तकस्थानस्य । 1949-अस अर कहानी जातिक **सम्बद्धान्** ६ १३

है जनाम-न्द्रक र यह लेकक इक्काप 🙉 असमके ही आक्रिम हैं: अन अस्य द्वसमार सम नाम नगरपंत्र जगन्तन्त्रक लीवते॥ ३८ अनुध्ये करके इसे इसकी आर्थित वस्तु प्रसार करें ॥ एक ॥

इत्यांकके अन्यानकोव सर्वद्रगरई-३ पानानकशिकेशमें

अभिनके । सरान्यतः । अल्पनी जयः लहिन्छ कन दानुनेप्रगति न उत्पासन **हो । सर्वजनस्थान । आवको जब हो ।** जन्मस्योप देशेक कराइने सद्वशिकः ॥ १९ ॥ कारतीय केवाचेदरावित्रति । अस्त्रवादी व्यव हो । अस्त्राप्त तथ परत्य निर्वर्तन कर्मान्यम् । अस्तके जीविषास्त्री कहीं उपना नहीं है, आवक्षी क्या हो ।। १४ ।।

का पाइकामातीने इस्टिश्कानपरिता

nir i Emple Publical करनेवाली देवि ! आवकी जब हो ! जन्म न्यानुस्य ! और जरामे रहित हमें ! आयन्द्री जम हो । कानमे भी अनिहास उत्पन्न प्रतिकाली

> क्ष्यानेकांक्ष्यकारको जब विशेधरप्रिये सम् विश्वस्थापुर्वे अन् विश्वविद्यालयोगिक स्टब्स् अ

अनेक प्रकारके विकासीये विकास वरमेश्वरि ! आवकी वक हो । विश्वनाथ-प्रिये ! अध्यकी जन हो। समका विकास नवकार है और जान परम देशराओंकी आरापनीया हैकि । आपकी क्य है । क्यूके विश्वका विकार करनेवाली यस महरूर्यालकांश ज्या स्थानकांत्रके

देवताओं और अस्पेसदित पद सब्दर्भ जन पहुनक्षांक जन पहुनदांदांत्र ॥ १७ ॥ महरूपच दिश्य अहोवामी देखि ! आरमस्य कर्मकृत करनेने कीय समर्थ हो। अध्यकी अस हो। बहुत्तको सकाहित कानवाली ( अलब्दी जब हो) बहुनावक बरिजवाली सर्वयञ्जले ! आरवदी जब हो । महरूदाधिन ! आवन्ती क्या हो ॥ १७ ॥

Windowski Project Company

बरम कल्यानायम गुजानते अत्रय पूर्वि हैं, आपको नगरकार है। सम्पूर्ण जनत अरपर हो प्रयम हुआ है. अन- जायमें ही जवानुवर्गाणको । १४ ॥ **लीम हो**ना स १८ ॥

रेपेचरि ! अतः अलके विना ईकर भी कर देनेने समर्थ नहीं हो सकते । यह जन क्षकालमें हैं। आपकी जरमर्थ आवा इउस मर अन्यकारों जब कार्यकारणरे » १५ ॥ है। अस: देखि ! आव क्रवने क्रम भागावा कर, कार्याचे अलीन दिल्बे े आध्यार क्योगब दिख्य कोजिये ॥ १९ 💃 🖟

प्राप्तको दशक्तः सुद्धस्परिकर्तन्तः ॥ २०॥ सम्पूर्ण स्वेकोची १६स प्राप्तके किये स्टास है। क्यांने कार के अन्योग का अन्य । वार स्थेयकपूर्वना अवसार बारक बारते हैं। 🛈 भवत्व पर्यार्थिते वर्षः अर्थितं से स्वयंत्रत् ॥ २१ ॥ औ दोनों आत्रा शिक्ष अर्थेर शिक्षके

क्राटिक्जविको सम्बंध निर्मेल है। कर्ण, क्या - क्रटाम करें ।। २३ — २६ ॥ और भारत अस्पोर विश्वासम्य है। अस्य इटायरिकनवटमोहारका अहारत्यः। सक्त काम रहनेवाले है। प्राप्तातील भवने १५८८वंकर जन्म शान्करेन क्यांनरन्त्र । धनिष्यावरे आपनी अर्थना की है। प्रकारत में प्रकार तह तमंधन: महर्र ।। ५०-२५ ।।

मिन्नारेकामुध्यक्तम् अस्मिन्देवः दिस्तान्ताः ।

क्योक्टिक्स कर्त् प्रदान करें ॥ २२ ॥ किर्माद्वियम् एते एवे अस्तरप्राचन शरी परवर्ग दिल्ली जिल्ला (नवककार) सलानी पर मद्य देखी महत्रातीबादर्शनिव १४४ ॥ करे ॥ २७ — २९ ॥ क्ष्यंत्रक्षकपरिकान क्षानुसम्पर्गनके राज् ऋषियों क्रिक्रमें: यार्थ नित्यमित्यं स्थापिती :

अवस्थानका पान करके तुस रहनेवाले देवता - यो अतःकालके सूर्वकी मॉर्स अस्य

बाबी ! आपके चाँच मुख और द्या जार्चभागमें वेरे द्वारा इस प्रकार पश्चित हो वन भूजाएँ हैं। अवस्थी अञ्चलनित सुद्ध बेजोकी आज्ञा के प्रतिदिन मुक्ते प्रतिर्वत कर्यु

सम्बद्धा और निम्मास देवता है। विवादसिये पुर्वाधनांत्र्य गुण धानम सम्बद्धा ॥ २७ ॥ विरामकान सर्वादेश्य आप ही हैं। मैने प्रशासनित्नं क्षेत्रं कर्याप प्रशासक्ता । रहा अल्ब मुद्रो प्रार्थित कल्पाला प्रकार कीले पूर्व गाउँ है ने प्रकारत ॥ २९ ॥

जे शुद्ध रणदिक्रमणिके समान दिवेल, इंगान नामसे जीमज और सदा कल्यान-कार्यः १४६ व्यक्तानाः प्रयासन् व्यक्ताना ॥ ३३ ४ स्वयुक्ताः है, यरमानाः विश्ववदी मुखानिकानिनीः क्यानिकाके अञ्चले आकार, प्रकार वर्ति है: विकार्यकों सा. राज्य, प्राप्यानित इतिस्थरमा, सर्वलेकमननी शिका सुप्ते कलाने प्रतिष्ठित, आकाशमध्यलने निका निक् पञ्चाक्षणका आणिय क्षेत्र स्थलन, परिव कलाओंसे यक और प्रथम आवरणमें विकानभावी क्यांजी विकासमध्यावको २३३ व समारी पाली वालिको सराव पुणित है, 🕮 र्पाचत्र परसद्ध महो मेरी आसीह चला ज्यान

बानामुक्तिकारमः क्षात्रका भागाना सेप्यक्षकारं कृतिनी काराभेदेरनेकाः॥३५॥ कुर्वकार्याभवनि क शिक्स परनेत्रियः॥३०॥ १७-व्यापके प्रस्तवान प्राप्त पादाकी रहन क्रवोहरूल पुरस्करंग प्राणिक में जनकारमन् । २६ ॥ अनने जिन्नवीनेषु बारमाह न प्रमुक्तरून् । ३६ ॥ हिस्स और बार्वतीके क्रिय एक, दिस्कके एवं को एक करना एक्टन पढ़ समितिया। कारण क्रमानकारणी सर्वज संबंध विश्व- प्रविद्य परने अस्त प्रार्थित ने प्रयानकार ॥ ३२ ॥

मनोक्त और कार्तिकेन परकार केंद्र रहाते हैं। प्रकारी जुन्ह, भुरातन, तट्यूका नामसं क्षिया और ज़िय बोजोरी सत्यस है तथा बढ़ा। विक्यात, वायेही ज़ियके पूर्वज़र्ती बुरक्कर आदि हेक्सा भी इन दोनों देवोका सर्वका अधिनामी, शामिकलाकका मा शामित-सत्यार करते हैं। ये खेनों बाई निरन्तर कलावें प्रतिपत्ति, बाध्यवकलें स्थित,

दिख-बालाजेन-परायण, दिलके बीजोपे महादेवजीकी प्रथम और सत्याजोंमें कार सत्याजोंसे दिखबीजोंने सतुर्व तथा हैरह सल्याजोंसे मुक्त है, मैंने पूर्वविकाले परिक्रणायसे पुरू है और महादेशजीके उत्तरभागार्थ क्रक्तिसहित जिसका पूजन किया है, वह क्रक्तिके साथ पूजित हुआ है, वह मनित्र परमद्वा किया भेरी जार्थना स्टब्स्य परित्र प्रसाद्धा भेरी जार्थना पूर्ण करे ॥ ३० — ३२ ॥

अञ्चली-फ्रांच्यश्रम्मार्थ योगीत सहस विद्यापन् स्वतामनं वृद्धिमञ्जलसञ्जनमः । द्वितोर्थः दिवस्थोजेषः कारकायाम्यस्य विकास ॥ ३४ -शर्मादेशियदिग्धामे अक्टम शह समर्थितम् । प्रिका परमे बाह्य प्रवर्षित में अकन्छतु : ३५॥ विका परमें अल्प प्रवित में अकन्छतु । ४१॥

जो अञ्चन आदिके समान प्रवास, कर प्रदान करे ॥ ३३ — ३५ ॥

क्तूणक्ष्यसम्बाहा वासाक्ष्यं जावेगपकः भक्तप्रसरकी:सम प्रतिद्वार्था प्रतिप्रितम् ॥ १६ ॥ तयोगको प्रस्कृत्य ते मे कामे प्रयासानम् ॥ ४२ ॥ कारियमञ्ज्याध्यक्षे महादेखार्थन रहम देशस्त्रोत्तरदिरमाणे दावस्य स्वष्ट राजनिसम् पित्र पर्य कहा प्रार्थित में अन्यकान्। ३८॥ सही ॥ ४२ ॥

सन्दर्गके समाने एक-पीत वर्णवाला, सुन्दर । सङ्ख्य दिल्लोक्स के मे कार्ग प्रपञ्जात ॥ ४३ ॥ श्रेषधारी और बायवेच नायसे प्रसिद्ध हिलाऔर शिकाली जिलालक पूर्तियाँ 🛊, जनवान शिवकं कररवर्ती मुस्तका दिखके ही आविता रहकर का दोनोंकी है. जलके मजलमें विराजमान तका प्रधान करें।। ४३ ॥

अर्चनामें करे ॥ ३६ — ३८ ॥

श्चाकुन्द्रभावाल सर्वाका सौध्यलक्षणम् देवानं द्वतिर्गं नवतं देवदेवपदावंकम् ॥ ३३ ॥ विद्यस्य पश्चिपं ककां विश्वपादानी रतन् ॥ ३९ ॥ विवृत्तिकृतीरम् य प्रविकास अध्यवस्थानम् भरीय किल्लीक्ष् कर्णापकार्यप्रकृतम् ॥ ४० ॥ देवस्य पश्चिम पागे सकता सह समर्गितम्

जो शङ्क, कुन्द और बन्द्रमाके समान प्रतिस्वाला एवं अपोर नामसे प्रसिद्ध है, बच्चा स्वीत्व तथा सर्वाचार नामसे विच्यात महावेक्जीके दक्षिण मुख्या अभियानी तथा है, भगवान् क्रिक्के पश्चिम बुख्या देवाधिदेव दिवकं वरणोका युवक है, अधियानी इवं शिकवरणोकी अर्वनाने सा विद्याकरूपर आस्त्र और अग्रियकरूके हैं, निविधकरूपमें प्रतिक्रित तथा पृथ्वी-मध्य विराज्यान है, दिलबीजोंचें द्वितीय तथा - बन्युरुपें स्टित है, दिलबीजॉनें तुरीय, आठ कलाओंने अष्टकलायुक्त एवं जनवान् कलाओंने युक्त और महादेवजीके पश्चिम-क्षिपके हरिकाभागमें प्राक्तिके साथ पृत्रिक न्यामें प्रक्तिके साथ पुलित हुआ है, है, वह पवित्र परवद्या सुद्रो नेरी अभीष्ट वस्तु वह पवित्र परवद्या सुद्रो मेरी आर्थित बस्तु दे ॥ ३९—४९ ॥

दिक्का स दिकायाम् स्वयुर्गे दिकामधिते ।

क्रिय और शियाकी इत्यक्तमी मूर्तियाँ नगर्य दिस्तव का कार्यकान व्यक्तिक । ३० ॥ विवासमाध्ये भावित हो उनी क्षेत्रीकी आजा डिरोबार्च करके बेरा मनोरश पूर्ण

को कुनुस्मार्ग अववाः केमरसुक दिलाइ च दिलायाः दिलाइवी दिलाको ।

अभिनानी है, प्रतिद्वाकरणमें प्रतिद्वित आजाका आदर करके मुझे वेरी अभीड़ बालु

如果我们的,我们还是我们的,我们就是我们的,我们的,我们的,我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们的,我们就会会会会会会。""我们的,我们就会会会会会会会 जिल्हाम च जिल्हामध्य कांग्य जिल्हाकांत्रकः। सन्तरन जिल्लोकस्य व म कार्ग ५४५ सन्दर्भ । ४४ -

नियमायाने पर्यक्त हो किय-वार्वनीयने सिद्धांता तका इनकी केनी ही आद आज्ञका नावार करके वेरी कामक सफान जानियाँ अनना सुक्ता, शिका (अवका महरे ।। ५०८ ॥

रिक्क म दिल्लाका नेक्ट्रों दिल्लाकी।

िकके आक्रित रह कड़ी होनोंको आक्रम करें ।: ४९-५० ॥ किरोभार्य काके यहां मेरा वर्तरक बदाब नकक क्लेशको नासमी य शतः। महर्दे संबद्धाः ।

मध्यपूर्णी स जिल्लामी क्यूबी र ध्या क्रमाता विकासमार्थ है से काम सरकाराम् ॥ ८६ ॥ - अनुस्य विकासीयको दिवास् कारवीतिकास् । ५३ ॥

रेंक्स और विकासी असम्बद प्रतिर्ध मन्त्र क्रम्ब करें ।। ४६ ॥

व्याओं ज्येतुकाका ३८ वर्ग्य क्रिक्टल्याच्या वली विकरण**ं**ग वलक्षमधनः ५० गण्डम **करें ।। ५१-५३** स Harist of the Committee of प्रार्थिते में प्रमान्त्रम् विकासीतम् व्यासनात् ॥ ४८ ॥ मेरम्पनतमे व्यानादमाविवासम्बन्धः

वाम, ज्यंत्र, का, काल. विकास, विवासीमानकारकार, क्रम्बरिकारम समाज्ञमध्य तथा सर्वभूतः क्यन-- वे आह जिम्मपूर्तियाँ समा पुरस्की रूपसानुसाले -कैसी ही आठ क्रांसियाँ—कामा ज्याहा, पंजनेतरकांक इडामी, काली, विकरणी बलविकश्मी, उपलब्धम श्रीमन् प्रमानम्बरम्पन वस्तप्रकार नाम सर्वभूतद्वामी —वे सम्ब दिश्लांका विकास विकास विकास ॥ ५६ ॥ किय और सिमाने ही शासनमें बुझे जाबिन नव बना प्रधान करें 11 ४%-४८ ॥

अवस्थित मुख्या विवादायकोर्क क्ष्मण्डाक्ष्मण्डा कोवरण्डात विकारिकासः ॥ १७ ॥ । मधाला सम्बद्धानम् दिनीयाकानेपूर्विकः।

अनन्त, सुन्त, दिल (अवत) रियोगभ) एकस्त्र एकस्त्र, जिन्ही क्रिक और दिलाओं कश्चकता वृत्तिकी जीकव्य और दिल्लाकी—व विकारमा), एकनेत्रा, एकस्त्रा, त्रिपृति मोकन्टी और दिस्त्रप्रियो, विकास सन्दर्भ (अवयानको ते वे कार प्रमण्डनाए संप्रधान क्रिकेट आवरणाने पूजा हुई है, क्रिका और शिया और जिलाकी नेपरम्या भूपियाँ जिलाके ही जासनसे मेरी मन-कामना पूर्ण

> नवैकादसम्तंतः ॥ ५५ ॥ महादेवादय अन्ये जोंग कि महिना वर्ष क्लेबलाने जिल्हा

भव आदि आह धूर्नियों और उनकी निश्च अनुति क्षेत्रके अन्तर्वनमे तायर रह कान्यी। शामितवी तथा क्षत्रियतिर्वाचन नताद्व आहि अनुसाका व्यवसर करती हुई युद्ध मेरी अर्थाता ज्यारक भृतियाँ जिनकी विश्वति सीमरे आवरणमें है। विषय और पार्वनीकी आक्रा विगोधार्थ करके मुझे अभीषु काम प्रवास

> पुषराज्ये विद्यानीले Henrytte vol 3 8 परिकर्णभन कर संगादकको वालेन क विस्तृतिक संघट स PROPERTY AND A **可知此时间们已**可用 तस्य गान्यसम्बद्धी क्रमाध्यक्षित्व योगन्द्रमः श्रीमान् सीनन्द्रस्थाप्याः। नवायक कुम्बल य ने कार्य क्लाक्या । ५७ ॥

को प्राथांक कहा महानेकारी, प्रश्नात नेपक समान शब्द करनेवाले, बेक, ते वे वस्त्रे प्रवच्यान् विभागीत्व शायकात् ॥ ५० ॥ सन्दर्शकानः कैन्द्रासः क्षीरः विमानस्कोरः

रिरामसकी मानि केने को क्रांत्राम कर्णनामें पालन करनेकाने राजाने विश्वासनाथ है, केन कारणांच्य दिरासामधी साहित होने अध्यक्षणाया विकास अध्यक्षण हुआ है जो क्रम्पूर्व क्रांपन है, बहुत्रराज्यात (अप)के अल्बान् दिवके क्रिके के निकर्त के अनुरक्त प्रतिकारी स्वति पेक जिनको प्रांचा ककांची तथा नेजनी विद्यान करका शह आन्य है, जिन्हों, प्रस्त सीन और के की नाम है, बारक क्यानकर्त है, भारताई डिस्केंड बेब भी प्राप, साम हो 🖁 जिन्छा सार अहा प्रारम्भागन अस्तोचा निरुपा संग्र 🛊 गया मोदे और जान है जो जान्यो क्यांपूर वाल्या विकासकाया भी जिन्हें अन्तर है, है मुद्दी प्रोप्त करे हैं, कियरे प्रत्य सक्त्या पहुलावनके कट्टेश्वर क्रिय और मार्कनियरे विद्यालन है, जो चनपक्षणे हुए परिचार अद्यालके दियोगार्थ करक स्कृत सर्वकार्यकार क्षापुरुकोने विभूतिन हो अन्यन्ते हैर्नहरून, बाल् प्रदान करें । ५८ - ६५ ॥ दिन्याची होते हैं। को धानवान् दिश्यको (क्रम हैं। सानकोनी । माधानवेहरेस । हमारा । क्षोर क्रिक्य हो अनुरक्ष रहते हैं, क्रिक्य और नाल्यनांचनक जु निकारमांच्याल ६२ व क्रिक क्षेत्रक के यो जान और काहन है तथा। हाले आहारेजके अधान आहारेजकी कर्म बार्गाने स्वरंति जिल्ला पूर्णान बहानम् बहानमा बहान्त्रातं प्राप्तान बारण, प्राचित्र, हो। निवार है, जो। भी भोजेंद्र, प्रावरीवारी विका ही रहान करें 11 4.9 हा राजपुरत है, में बाह्य और सामग्रीता विद्युप्त विरामक विकास विकास विकास के भागम् कार्यकानः अन्तिकान् वृत्यम् विषयः प्राप्ताः प्राप्ताः वार्यम् विषयेगातः सः वे निवन् कार्यन्ति । ५.४ ४ इल्लेक्ट्रक फर्ट्स लाई प्रांतको अस्त mile frequenting and further Parallel control distriction is a married where is a sea security to be a चित्रकेश्वर्षः स्थानसम्बद्धान् । वैत्राहः । Minister Processings of the death distriction with

व्योग्डनोके काम नाई रहते हैं। सर्ववार विरायके । व्याप्तवाद वर्षा करे ।। १ ४ ।। क्रमान ही नेपानी है तथा समान अधानेकों। स्थान केन काल प्रोपन केनले ना **ब्राह्मण देनेवादै प्रतिक राजने हैं। विरामकार्यका**ं का है केन राजन्दी बरायदा कर्यात्रकार अस्त है।

और विकासी अहार विराधार्थ कर्मार मुझे 💢 के करमान दिवसे दिया है। मरावान अपरीष्ट्र पंजान प्रदान करों 11 भ रू --- ५७ १ --- निरमण करवरी अराजांक है लाग में ज्या ही गार्थको सार्थक अन्यारस्थान । विकासका पार्करिक स्थान है प्रार्थिको इन्द्रराज्यकेर्वकेत्रप्राच्यां अस्ति 🔍 । द्विता और विकासी अञ्चलका अस्ति कार्यः मुझे मनोपारिकार पान प्रधान करें ।। ६३ ।। अर्थन्त्रकारीय । १९७ अर्थन्यकार्यन्त्रका अन्या विकास का नव Perfector's training THE PERSON

क्षे समार्थ संस्थित गरियक अवेदे प्राप्त कार्यान् विकासे हिरीय सरका जा निर्देशकर्मपूर्ण कर्मनेत्र निर्म प्रकार प्राप्त तथा महामहारक सन्त्रे प्रा कुरके कुन्य दिन्य है, अधिकान अगरे है, कह, करनात गुरा और आस्ता जिल्हें देवनाओं क्रम किया पूर्वित को बन्दिन हैं, जिबा है, वे मनगर प्रत्यान क्रेम दिना और कारकार प्रकारके अन्य पूर्ण प्राचन वार्यगीन्द्री अरहावारे प्राचने रचने हुए सेरी

क्या में माराहः भा सर्वस्तेत्राज्य अस्तरः मार्थितं ते प्रश्नासम् वालेशस्त्रास्त्रसम् ॥ ६६ ॥ सरकृतः दिवस्त्रास्त्रसं स मे दिवस् वर्वाहुतसम् ॥ ७४ ॥

अक्रमी, व्यक्रेशरी, कोन्सरी, केन्समी, करों । ६५-६६ ।

I I THE PERSON NAMED IN भागमान्त्रका कट्ट से a) काशदेले दिग्याहः सोधसुर्थीहरू वनः ॥ ६७ The state of the s

भिन्नकारकारिक्षणीकर । जान्यविकारण formanieretta francis formation

को जबूर, रूल और शिवके कुत हैं; आकारत कारके सबसे कई उदाहरण हैं; दिवके जिब, बायुक्त, सूर्व अर्थेर आहि जिलके सीव केन हैं; अर्थका करनेकारे हैं; फरफ, दिना और कृता करते हैं, जिनके नसकते शिकासनस्य । सन्तेश्वरिकत सङ्घ हैं II ५०—४४ H महत्त्वी भारत व्यक्ती रहती है, जो देवताओंके जन्म अन्य अन्य श्राप्तकर्वक । त विश्वासक विकारक करने और असुर आदिये। तसंदर्भ पुरस्तान सा में दिशा। अधिका, संबंद स कार्लोंचे निवा कारणे राले हैं, वे विकासन क्योग क्रिक्से कावित हो किया और सदा भगवान हिंच और कर्नतिके पूजकी शिक्यों उसका विश्लेषार्व करके बेश समी रहती है, का दोनोंकी अरहा करकार प्रयोगम् प्रकृत करें हे ६७ - ६९ ह कृत्यां विकास अस्ति कारण वर्षे अकश करण तके द्वारमाध्यम पूर्व २० व सगरत्तिविक्द्रद्वर्ण सद्वारमार्थित दिवसत् । ७६ व महासभी गुजानाम्। कृतिसभी समैन स विकासीय च जासेन नैकंप्सेन जाएतः II कर म दासावणी सती मेच तथा रीजवती सूचा II छ० II Self with spilling and state of the season.

इंडलाज्य संस्कृत कृत्वर सुकुमारामां कवोदानुरमं धारत् ॥ ७३ ॥ सामहत्य दिवकोशक्षो सा मे दिवसू वर्गक्षितम् ॥ ७९ ॥

दिल्लीकः दिल्लाकः दिल्लाकर्वकः सर्व ।

विनके हः पूर्व हैं, बनवार विनक्ते काराती, महोत्री सभा प्रथमा वरकाम- जिल्ली अवनि हुई है, जो सकि और कह क्रासिजी जानुष्या देवी—ये सर्वत्यंकजननी धारण करवेकार प्रभु हैं, असिके पुत्र तथा मारा मानाई परमेश्वर विवर्ण अलेहचे अधर्मा (शिवा) के मारण्य हैं: महा, मुझे केरी प्रार्थित बस्तु प्रदान गणान्या प्रथा कृतिकाओंके भी पुत्र हैं: विशास, साम्रा और बैनन्त्र-पुन सेनी कार्यांसे जो सदा थि। सने हैं; जो इन्हर-विकारी, इन्हों सेनावर्ति तथा साम्बन्धुरको चराका बारनेकाले हैं: जिन्होंने असनी करियों . ८७ । जेक आदि वर्धलेखो केद जला है, निल्मी अञ्चलकि समये हुए सुवर्गके समान है, 🕮 सरकृत्व दिल्लोसको स में दिरातु काङ्कराम् ॥ ५९ ॥ अकुरस्य कानस्थ्येत सम्मान सुम्बर 🕏 सुरमार जिल्ला जलाएँ हाबीचा-सा मुख है; बावले जिल्ली असिद्धि है, को सुकुनारोके विकास सरीर है, दिसाई चुनाई है तथा निवाने अनुरक्त सथा किय-अरमोकी निवा केराबार जार्दि दिन्य विकास जिल्ला जिल्ला किरावाची अध्यक्ष विशेषान्य करके जुले

ार्क्सक्त और करवाकिने ज्येष्ट्रावेकी, जो मुझे मनोवारिकार कसु सदान करें श ४५ ॥ केन्द्रकक्ष औरत्या अक्षास्त्र स्वापन स्वर्थन राज्यानिकास देशका अध्यक्तात कृति सानिक्य क्षेत्रिक्त केव कार्य प्रत्यास्थलाकेव स প্রতিক্রম ক্ষতিক্রমর প্রকর্ম কর্মসক্রম ৮ ১৮ ৫ সংখ্যালয়র সাল্পী কর্মসক্ষেত্রীয় সং ১৮৯৫ চ frequency that expel expensely

के-संबंधन निवस ..... भागरिकास, औ जनत्की सृष्टि बढ़ानेक क्रिका शासमध्य स ने दिशतु काशितन् ॥८५॥ असम्म ज़िरोधार्च करके मुझे मनोवान्त्रियः मनकाही बज़ु है ॥ ८३-८५ ॥ महादेश कर्—कर ⊔

कान्य सर्वे व्यवस्थातः इत्यने वेद्यान्यान्यः **परकृत्य क्रिक्नमंतरको स में दिलाह काहितान ॥ ८० ॥** 

मन्त्राम् संकरके मुख्ये प्रकार हुए हैं, दिला और विकास आज्ञाका आदर करके पुत्रो अभीश्व श्रेष्ट्र प्रदान करें । ८० ॥

বিচু ই এন জীনাৰ্ শিলামক হৈছিল भारत दिवामीय स में कार्य प्रवासन् ॥८१॥

भगवाम दिल्लाने असलक और शिक्का कियाकी आज्ञते हैं। मेरी नगःकामक पूर्ण व्यक्ति ।। ८५ ॥

मुलीयो अस्य शतक विकासमञ्जूषा प्रथमकत् सः के नवनं परपुरविश्वरूतसम् ॥ ८२ ॥ तस्य एक नियंगेन सा मे दिवात् काश्चितम् ॥ ८८ ॥

वित्राची आरामनाने सत्तर रहनेवाले आक्षा है जुड़े बनोबार्कित बातु प्रदार यनवादी बातु जुड़े हैं।। ८८ ॥ करें ॥ ८२ ॥

<del>प्रतिकार स्थलका विश्वकान् स्थलित ।</del> महकार्विष्टियाँ जन्म अनुस्य स्वाधिर्वसम्य ॥ ८३ আহল ৰ শিশাসৰী হঠেন আন হচনান ।

क्रम्बन अरेप्ट्रेम्ट्रकारीयां देकानपद्धशंकाल । ८४ ॥ अस्कृतिकारी अञ्चलका केवन कार्याकान क

शरीरसे मुक्क् हुई सिकाके दोनों भौड़ोंके उन्जान, भारतात्रीके क्रिक, सर्व 🛊 मीक्से विकास की जो दाक्षाकरी, सती जातुनकोंकी रक्षा कालेकसे। बुरस्का वर्ष मेना तथा विसमान्तुःवारी अन्य आदिने और इसके मान्या किर काटनेकाले; उनेन्द्र, कारचे असित् हैं; कोलिकी, वदकारमें, इन्द्र और क्ष्म आदि देवलाओंके अहाँने कर् क्रमणी और पारत्यको जनमें हैं; जिल कर हेनेकले, फिक्के अनुवार एक दिखकी किकार्यनमें तत्पर रहती हैं एवं अस्वत्त्वका अस्त्राके प्रात्मक, म्यून्सेकस्वी श्रीकान् बीरकह स्थाओं कहाराती हैं. वे लिय और शिकारी. फिय और शिकारे अलेल्से ही पुत्रे मेरी

> mental ridition where manifolding दिल्पणेः पूजने सरक्ष सा ने दिशतु वर्तपूतन् ॥८०॥ व्यक्तिक वृत्तकवरुते प्रकट हुई तका

समस्य दिव्यवकार्वेक स्वापी कव्य, अंके दिव्य-कार्वतीके पूर्वाचे आस्तक सुनेवाली के सरस्पदिनी मुझे ननेकाँकन क्या प्रदान करें १९ ८६ ।।

> विकार्तिकारियस राजनीः दिलाकोः पूजने रहा । दिस्त्रभीः शास्त्रभवेष सा मे दिशतु अर्धाहरूम् (१८५४)।

मनमान् निजाने वश्वसान् जिल्लामा स्थानी देवी, जो सहा दिया और विच गलकल जीमान् विक्रम निधा और जिसको भूजनमें लगी रहती हैं, उन विकासकोंके अनंत्रत हो येरी अधिकास र्च करें ॥ ८७ ॥

प्रकास है। अवस्थित काकुमानाका ।

न्हारेची वार्यलीके वार्यप्रतेकी स्थापे गृहोत्वर मानव्य राज्यस्य अध्ये स्थानीकी चरणान् प्रहानोटी क्यूनिकी आहारो बेरी

कोशिको सिंहनाकाम पार्वत्यः पाष्ट्र मृतः। निक्नोर्निक महस्तका प्**कानकिकादिके ॥८९**॥ Tel 18 18 18 ्य भूष्य स्वत्यक्ष्यं स्वय सरकृत्व स्वासनं नाहः सा वै दिशत् वसीतरम् ११५०॥

कौरिसकी, भगवान् विकनुत्रवे योगनिक्क संस्थे स्टब्स्यांत प्रांश्रीरक्षण्याकरः महामारमा, महामहिमार्गर्रनी, महासभ्यो हात लोकान्त इत्रमुक्त्य क्रिक अर्थात ह स्वत्र भवु और करमंके गुद्दे तका एसको प्रेकपूर्वका अल्वल दिवक्ताता स में दिशत वस्तुल । कोग सनानेकाली निश्चाल-सुव्यर्गहारिकी मनेवाञ्चित बागु प्रदान करे ॥ ८९-९० ॥ - विक्के तीसरे जागरमाने सहस्रकाओं तांत श्रीविक्षणका प्रमुख क्ष्मणिका । विकास किया विदेश किया बारकार व्यक्ता कर्व-विकासकार ४०२४ वारे ॥ १६-१७ हैत क्रिकेटर्संस् प्राप्ताना क्रिकेटर्संस अस्ता । का स्वतान्त्र नोते हो

पर क्यार विशेषाच्या भारतर सम्बद्धाः क्रिक्कियलम् विशेषे दिवारम्पारस्थिताः ॥ १४ । अभावतारमध्ये व प्रतिनिर्मारम्पारम् । क्षेत्रमा भोगपनक विश्वविद्यानकारम् धर्मनका 🕡 विकास स्वयंत्र स्वयंत्राक्ष्यास्य १५०। यतुर्वात्राचे प्राचीः पृतिसक्षात्रीः सह सरकृत्य विभागेगको ते में कुध विकास थै।

Late Marie राका क्रमका लोकोकी सुद्धि और संप्रारमें समर्थ, जानान्य अन्तर् क्रवीवरि सुद्धि है, सुद्धिः किया विद्यालया, विकास ही विश्वासी त्यक्तित, और आवरणार्थ अनुवारीश्राक्ति क्रवादी पूजा क्षेत्र, बोर, उभव धावकुत, दोनोंके बीकवे 🥫 है; के दिसके दिया, शिक्को ही क्षानेवाके दिवल, कुरूर, सुक्रम और आस्त्रक सवा क्रिक्के वारवारविक्रीकी मानरक्षणवारी है, ने तिस और शिवाकी अर्जनामें प्रस्तर है; ऐसे सुर्वोध शिका और ¥गलका सम्बद्ध करते हुए मेरा जनोरम क्विकी आदेलका शतका करके तुने जहन सिम्ह करें ॥ ९१ — ९५ 🖫

व्यक्तीकी सम्बन्ने केष्ठ पुनी सिङ्गाडिनी देन्ताः जिन्हकोत्तर्ते देनोस्थानलकितः ॥ ५६ ॥

रेतीकी क्रिय प्रक्रियोका समुद्राय, वो म्बयसरस्वती व्यक्त कार्यसंबर्ध अधारते मुझे देवीके ही लक्षणांसे लक्षित है और भगवान् अनेक इतिस्योशकित जिल्ल परिस्थापने मूतारमध्यः अतन्त्रेणं महत्तेपराधानमः॥ ९१ ॥ मूजितः हुआः है, बहु हिन्द-महत्त्रेतीयते आज्ञाका स्थापन संस्के पूर्व बहुत प्रदान

दिवाकरी महेशाल कुर्निर्दीप्रसुपण्डलः ॥ ९८ ॥ - कार्यसम्बद्धान्त् ॥ र ३ ॥ निर्मुणी प्रमुख्येर्गकर**म्**व क्**र**्वस्थान अभिकास क्षेत्रक स्थाप स्थापन स्थापन । १९ ४ एवं विका बार्ड्ड च विकास प्रक्षांस हुन. ॥ १०० ॥ विव्यक्तिः विव्यक्तिः विवयक्तिने सा ॥ १०६ ॥ कार्यको समान रोजस्थी स्वाचन, सत्तृत्व प्रशनीयातं स मे दिवसु बाहरून्।

भगवान् सूर्य महेकाकी वृति हैं, उपकार महत्त्ववर्गिके सम्बन् रोजरची पहत्त्वणी सुन्दर सम्बद्धाः धेरितमत् हैं, वे निर्गुत होते हुए मुक्ताम, क्षा किमापुन, उपकार्शक, भी कामाणगण मुलोसे एक है, केसर निर्देश, अस्तानपुरूत, प्रतिस्थी और सञ्जूषाकर है; निर्विकार, एखके आधि अनुवार्तिक काथ रहनेवाले. सर्वताकारिका, वारावा और कृष्टवाक (अहितीव) है; यह बरम्बर एक-मूसरेके अवस्था और मना, बारान और संदारके काली बनके कर्न आपसर्वे अन्यस्य क्षेत्र रज्यनेवाले. अरब्बद्धरक 🐉 हार प्रश्न से मीत, कार और क्क-दूसरेको जनकार करनेवाले, निष्यके पाँच क्रशोंने विश्वस 🖁 भगवान शिक्के ञ्चलम् आरे ३६ ९८—१७६ ∑।।

mandalina anna bang bang ang paganga ang pada an na mana ang mana panabana bana pana and bana ang bana ang bana रियासम्बद्धारीयः । -अर्गदर्भ भारतको धन् तीधान्यसम्बद्धाः । भारते कहा तथा रहते विष्णुकारिलामूर्वेनः H१०६० अनुर्योक्तयो राज्यो पूर्वप्रशा माहानुर्य-भिक्त सुन्तरं व्यक्तिकाव्यक्ति-द्वार पर । अब प्रश्न तथा कक्षा सम्भ नेत्राचि शतक 12 odd । सरकृत्व दिस्तकेश्वी स में दिशम् वसूरका । क्षेत्रप्रिकार्कालयः सहस्र प्रकाशीयकः अन् वर राजभारित्सामया इत्या माध्यः । बालरका नक वर्ष ग्राप्टना स्टब्स्स मानांभरमानाभाषः राजः विभावनुर्वतम् ।

करकी बारह शक्तियाँ तथा ऋषि, देवता, करें ॥ १८१---११२८ ॥ **मन्दर्भ, नाम, अध्याराओंके समूह, प्रापनी** किल्लामों त्यकेता किट प्राप्त पुरूप हर १४१ है। (अंगुका), कहा, शहास— के काल-सारि सन्तर्भा सन्तर मनगढ जनावाः। बास्तरियस्य अस्ति युनि--वे सम्बन्धे-सम्ब एक्ट्या संपन्नीया प्रमीः संग्रहस्य भूव व । भागमान् दित्यके प्रत्यारिक्टोची अर्थना (तमाय-राजनेते । कारनेवालं 🖟 ध्ये लोग विशा और पार्थकीकी अध्यक्षकाना वर्ग । १५ मू वर्ग व्यक्तिय आज्ञाकी अंतर करने इए मुझे नकुल प्रदान करें है रेक्ट्--रेक्ट है

**माताच देवदेवस्य पूर्तिर्श्**रस्थालाचितः। निर्देशो गुजामचीर्वकाकेक राजकारकः

्दीक्षणा क्षर्यकारम् ॥१०३५ । असाधानकारम् । स्टिनेश्वनकारोकस्य एवं तिया चतुर्जा च विभक्तः पद्मान पुनः ॥१११० क्षिपरित्र क्षिमाल विकासकी स्ट हर्ना के

ब्रह्मानी देवर्गाधदेव वहादेवजीकी पूर्ति पित्रयागरूक नहां स्थान चंदरान् में ॥१० ॥ है। जूनकरूके अधिपति हैं। चीमक गुरुनिक केवार्यसे घुना 🖁 और सुद्धितरूपे अस्यको देशगरुर्जाः प्रशासकारको गन्याः (१६०६)। अतिश्वितः हैं। ये निर्माण होने हुन् भी अनेक कल्लाना गुनोले सपाव है, सार नागणभीते सहन्यभागम हकाः ॥१०७॥ आरुग्य-सन्हरूका है, निर्मिकार देवसा है, उनके सामने दुनरे सक स्थेप साधारण हैं। मान्यन जिल्लोरको बहुन्त परिजल वे २०८४ छुन्। बोलन और संदारके फायसे उनके कुर्वेदवरी सन्त्रान्य रखनेवाले क्यों अङ्गः । स्त्री कई अस्त्रधारण है। इस तरह वे तीय. क्रमकी दौरा। आदि जाठ सक्तियाँ: आदित्य, कार एवं क्षेत्र आवरको वर स्वरूपोने भारकर, भारत, रांग, अची, प्रद्वा, रक्ष गंका विध्यस्त हैं। जनवान् शिवके श्रीके मिन्यु---ने आठ आदित्वपूर्तियाँ और उनकी । आवरणमें अनुवर्तेमहिल उनकी कूमा हुई है; मिलार, सुतरा, क्रेपिनी, आप्कापिनी संबा ने जियके क्रिय, शिवमें ही आगस संबा क्रमके अतिरित्त क्रम, प्रथम, प्राप्त और जिलके बारकरकिन्द्रोको अर्थनामे तस्पर है, संस्था- में प्रस्कियों; अन्ध्रमासे लेकर हेले इहादेश किया और विश्वकी आज्ञायत केतुपर्यन्त कैम्बक्तित प्रदे, बारह आदित्य, सरकार कारके मुझे बहुस्त ज्ञान

सेरमामाले क्या, सात प्रन्तेमम अस्, प्रतन प्रत्यक्षेत्र रज्ञा व्यक्तक १९४४ - <del>विकास विकास सम्पर्ध</del>

क्षेरक्यमध्ये, को कहा, कालपुरुष, सनशुकार, सनका, सनका, करामन, ब्रह्म आदि ब्रह्मपूत्र, न्यारह प्रजापति चनु पोलपुरोकको । जो देनको । प्रतिभाग । १९४५ । अर्थिद **दनकी परिवर्ग, कर्म सक्त संकलक**—के एव-के-एव सिकारी अर्थनाने सावर महने-ऑक्कम्कानो देवलतः साधारमः ग्रह्म।११४० । जाले और विश्वासन्तिगरायक 🖁, अप

अवार करें । ११६ - ११६ है। क्यारात तथा पात नेर्देन्यस्पराच्या १८१६६ विकास स्त्री सम्बद्ध और यह है देखा उसे प्राचनसञ्ज्ञाचे व्यवस्थितिकाले सर्वान्त्रत् । गरामदन्दिक आ गरी स्वयन्त्रं विकासिक्षा । १५०० वर्षकान् वे ।

पुन्तमात्र हिन्द्रोहे व्याप्यवस्था प्रतिकालय है। ये शिक्ष्येत क्रिया क्रिया ही आवश्य गया करनेवाले हैं: अल: प्रमान सामर्थ किवके हैं बर्ग्यार्शकराओं अर्थमाने समार्थ, एक-दूरनेके किरुद्ध नहीं है। वे सब दिना अन दिनकी अञ्चलके सामने रूपने हुए बेग अर्थेत शिक्सकी आजा शिराधार्थ करके मेरा- कहना करें 8 १९८ - १२३ हैं **।** स्कूल करें । ११६ ११० है। साथ प्रदा सहार्थकः प्राम्पकं क्रिकेटीयामे वस्त्र अः अन्याने स्वितिहास निरमपूर्ण विभावनेतर महेनमध्यपाताः यी-वैद्यवेषात् अद विकारिकाकेस्तरपूर्ण - विक्तिविक्षरप्रायक (१९९९) विकारक क्षेत्रसम् व्यवसम् व्यवसम् विकार से १९५३ केशन वाल्किशामि गरमकेश लगा । अभिकारक पूर्व क्षांक सर्वाधक १९७०। ब्रह्म प्रस्तादिक अस आठ किरोचा जिल् अवस्थानमञ्जूषे व सहयारिकाम्याप्यकः अक्रामा प्रति विकासिक अस्तरमध्य कामून १९२९ -क्षान्यकारमञ्जूति जिल्लामि जिल्लाक चोचकक्ष नार्वित्रसम्बद्धानको हिन् । १ APAGEMENT रहा राज्यकार्थाक दिरमान्य दिन्स्यन्त दिरम्बन्तर्गने स्य १८३६ मध्यानमाधितः साधादन्यसम्बन्धाः ॥१ ६ क्रिकारक क्रम्पूजन से में दिशाद स्कूलन

है। वे अधिकवालक अधीवा है। संबंध अकवालको व नृष्यादेशसम्बद्धाः **प्रभावों और प्रवासीने सम्बन्ध है। सर्वभावों** स्वितानुष्यकारि अधिकार अध्यक्ति ॥१० ॥ 🖁 । पुरुषे दिव्यक्षकार अधिकार काञ्च है । पै । अधार अवना साधान्त्र अस्त व समान् **प्रातिकातः, राज्यात अर्थेर मरकार भी है। में** असराज्यान आर्थः राज्यान र **पालका हो निर्विकार है। तक कुछ इस्तिकी अ**र्जनका पाला अन्य तकारणीय तर ३० सुद्धि है। सुद्धि, पास्त्रम और संसार करनेके, मुध्यानसम्बद्धा अञ्चलकार शिली।

रिकारी आहातो अभीन हो गुही पहल ने बाहाबीके की बालकारा हैएन करनेकाल हैं । <del>ब्राह्मक्रीक्र किल और युव भी है । इस्में</del> नन्द विवासकार्थे स्थानेकाले हैं । ये उस क्षेत्रें अवस् े प्रकार किया अपने अ. अहीर विकासको ज्ञान हैनेकाने स्वार किया करवर अनुबद्ध रहत्वेचाने है। ये प्रमु इन्हरूकोर बार केर, इन्सिया, पुराम, वर्षशामा, भीतर और अधर की अवह है तथा प्राप्तिक और बैधिक विकारी—ये सब के नवा और पालेक - टोनो लोकोके अधियति का तका कार प्रशासिक विदेशाओं स्थानका प्रशासिक दिल्ले वर्णा हा क्षेत्र अवस्थित संचारतः भागमान प्रोक्षानोह स्वध्यत्रभाग प्रीहतानाहि

आदि बार यूर्विचेद—क्रिया श्रम, हर और पत्र — वे साथ के नाम जिल्ला पुरुष है। वे श्वान निरमाची आज्ञाच्या जिल्लाकार्य करकेर अक्षे सहस्य प्रदान करें । ११४-११५ ह अब निकासीरका शिवादीय थए पन् र विर्यम सरकार/दर्शनीय मुख्याना भारतम् सद् सम्बद्धी समाने गरिष्ट मूर्नि । अस्तरारांभारतः ३ किरावारांग्यंपातः ४१३ ल विर्माण क्षेत्रे हुए और विराह्माक्या है। केंद्रवर्षः अध्यक्षात्मार्थः ५० । विराह्मात्राप्राप्ताः ०० ५५॥ **वैद्याल हुनको कर्ण अस्तरकारक काना जाला है** र अवस्थितक सामी अलाव आरमकारन ११३६ र

भूमि कृतक सर्वाचना क्रमुनिक्स्वन्त्रीय का 🗆 Both tient fein giffmannab erbe-विकासिक विकासका विकास हुन्देश हरू विकास की प्राप्तान के में दिश्य स्थानक बात है।

मनकन् विष्णु महेकर रिक्के ही उत्तरह अवस्थान है सभा में निक्ता मुकल्पकार है। श्रीकृष्ण, किया, कर्म असरधारम् है। वे सहके स्थानाधूने करे ॥ १३४--१३६ ॥ **प्रकट हुन् स्वयम्पके साथ एक समय स्वर्ण** प्रश्ना स्टब्स्तो गीरी सम्बीध दिलाभविता। क्रमादित क्रेकर भी में उनके भी उत्पादक हैं। अधिपति है। अञ्चरीका अन्य करनेकाले को सङ्ग्रहन कलकारी तथा इन्द्रके भी कोटे भएई हैं। दल 🔑 १६४ - १९३५ - १९६० - १९५० -भुगुके एरायके बाहाने मुक्कीका भार क्रमारनेके समें दिवार्यनाताः दिवसहाराधारिकः रिन्स है। उनका बल अपनेय है। वे कावाबी 💎 इन्ह, अधि, बच, निर्दर्श, बक्का, 🕯 । वे निवके जिन, शिवमें ही आसमा तका - एक्रे बहुक ज्ञान करें ११९३८-१३९॥ विश्वके व्यामीकी अर्वकाने करवा हैं। ये विश्वस्थान को च तथा परश्रासकी रिमाणी आहार सिरोधार्थ करके पुत्रे **महत्त**ः अहत्त्व बहुदाओर सिन्धकार्थना । १५०३ प्रदान करें हर २६ — १३३।

विराह्मीका अन्य प्रदेश कार्यकार वार कर **ब्रा**क्षणिक प्रकारकाला सुरुक्ती व्यक्ति वर्षेत्र ४३ ४३ 🔻

करनः कृषी भगवत कर्यस्तिकेश्य सर्वनः । रामकं तथा कृत्यो विष्णुस्तुरककातकः ॥१३८७ कार जाएका भागते पश्चिम्बन व अध्येकन् । सल्ब्य विवयोगको महर्त प्रतिकृत ने ४१३५॥

व्यक्तेष, अनिस्द, उदाव तथा कारूप है। वे जलतत्त्वके अधिपति और संकर्षण—ने शीराधिकी पाद विरूपण साक्षान् अकास करनर प्रतिष्ठित है। प्रत्कृतः नुर्तियाँ (कहा) है। बतन, कुर्न, बारक, मुक्तेसे रहित हैं। अनी दिव्य सरवनुष्यकों दृशिह, बाजन, बरसुरस्य, राज, सरवराक, कार्य विविधाररस्थानामा अधिकाम है। महामधाना, महाकाम नुधा प्रात्नेपन्य—थे स्वाभारकारका प्रीची तसेक रूपकी कृति है। एक-के-क्या दिश और विरक्षकी आजवार सक्ति, जालन अभिने करनेके कारण करके सरकार करते क्ष्य मुझे अञ्चल अदान

करं जुन्के हैं। स्वशास् अधिक्रकाद्वास शिक्ष्येः शास्त्रवेस महस्य प्रदेशम् ने ॥१३७॥

जवा, सरवाती, गोरी तथा सिक्के जींग महारक्षके भीतर और काहर काहा है। भरितकाल रहानेवाली सक्षी—में दिख इस्तरिको किन्यु काहरूसो हैं। दोनी स्पेकॉके और फिलाके आदेशके बेस बड्रस

**अधारतर-विश्वदानिः कार्यने वर्षा प्रकट पूर् हैं ।** नामुः श्लेगः कृतेरक्ष क्लेकार्यामञ्जूनपुरु ४१३८॥ निवने उन्हरिं सेम्बनसे इस धुनस्त्रपर अधारार शहरूक क्रियमेरको सङ्घ्य परिशास ने सर्वरस

हैं और अपनी बाबाक्षारा जगलको मेकिन जाय, संस्थ, मुखेर सथा जिल्ह्स्थारी करते हैं। उन्होंने मधानिका अभवा हैजान में सक के सब किसा-सद्धायसे कटाविक्यका रूम धारण करके कैपूर्तियय। धाविल होकर फिलाबेटमें अवर रहते हैं। बे आसम्बद्ध बैन्क्योनुहरू नित्य पुत्रा आसू की - किम और पित्यामूरी आअस्तर आसूर मानसर

दिश्यानुष्या इक्का प्रवासीका स्थापन <u> सरकृत्य किलम्बेनश्रंत स्था पूर्वन्त् में सदा ॥ १४१ म</u>

ं विज्ञुल, कह, परसु, क्रांब, सद्गा,

**भाग, अकुम और अंद्र आमुध विकास—चे** शिलवितान् विजेवेन रक्षत् कुर्तानवीरसम्। **बहुरतेज संजा ज्यादेवीके विच्य आयुक्त दिस्य**ः सरकृत्य दिलयोगको न ने दिशतु महरूम् ॥ १५० ॥ कोर शिवाको आक्षाका नित्व सत्कार करने इक् रुक्त बेरी रक्षर करें ।। १४०-१४३ ।। 👚 कृत्वानामी देश औरमेश महायूक महत्वाभ्यानकरार्थी प्रवासेनाकृष्टिकं ॥ १४२ ॥ अनके साल-साल ओड प्रध्यक्ते स्कृते हैं, क्टमेशको । TARREST TO SERVICE AND ADDRESS OF THE PARTY.

चूर्ण करें ॥ १४२-१४६ ॥

रूट कुरुद्ध सुर्वाः सुर्वोतः सुनवकानः फ़िल्क्किका भार नामार्थकराज्य

**प्राचना है, अ**तः शिव तथा फ्रिक्तके करें ॥ १४६—१५० ॥ आदेशमं ही मेरी इच्छाकी पूर्वि कान्यपुर्वकाल प्रवास्त्रकोत्रकः आहें ॥ १४४-१४५ स

श्रेत्रपारने क्यांतना नीस्प्रीमृतस्तिथः। रतनेभ्यंपूर्वाकः क्षेत्रम् भूक्टीकृतिकेश्वनः क्षिप्रजनभूवनः ॥ १४७ ॥ । व्यर्ते । १५५१ ॥ मुत्रां बहुन्य अर्थि । अर्थ सन्तर्भ विकास । मृत्रे क्षेत्रसम्बद्धांनः दिवाते यो १६१मः सराम् ।

क्षेत्रवाल महान् तेजली हैं, उनकी अञ्चलामि नील नेयके सभाव है और मुख द्वपांके अपराम विकासन कान गड़ता है। जिल्लो काफी होचा यह जली है, उनके हर्नाच्यां कुरहार हा में कार्न प्रवच्छनु ॥ ६४३ ॥ सिरके बाल भी स्वरूप और उत्पनको उठे हुन् वृत्रमक्त्यवारी देव, जो सुरनिके हैं। वे तेजली हैं, उनकी चौहें तक औरों भी अक्रमाची पुत्र हैं, बढ़मानरुसे भी होड़ सनाते । देही ही हैं ( वे सास्त्र और पोस्अकार तीन नेत हैं, चौंच जोभासओंसे चिरे खते हैं और सरण करते हैं। सभूस और सर्प कर्नेड अपनी सवस्ताके प्रभावसे परवंचर तिथा आधूनन है। वे सन्। नेगे ही रहते हैं सभा प्रथा बरमेश्वरी शिवाके बल्ला हुए हैं, उन उनके क्रथोंने क्रिजून, पत्रं, सदल और होजोबरी आपना शिनेआर्थ कारके मेरी इच्चर करशल बड़े रहते हैं में भैरव हैं और भैरवों, विद्धों तथा कोगिनियोंसे किरे रहते हैं। अलेक क्षेत्रमें उनकी दिवारि है। वे महाँ सम्पुरुपाँके **पञ्च** रहेकारहरूलेक जिल्लाक व्यवस्थात । १४४४। **रहाक होका रहते हैं। उपकार मनतक सदा** क्रिक्क सरवर्गमें मुक्ता रहता है, ने स्का ज़िलकोः प्राप्तकोत्र विज्ञान्त नल कांकिसम् १९४५)। विश्वके सद्भाष्यसे भाषित है सका विश्वके कदा, सुरुका, सुर्राथ. सुरारेल्य और सरकानम सक्तोंकी औरस सुर्गेकी परिन मुख्या—ने वॉव गोलाताएँ एक जिल्लोकने विशेष १६० करते हैं। ऐसे अध्यवकारमें निकास करती हैं। ये स्वा-की-स्था नित्य क्षेत्रधाल शिव और शिवाकी आलका शिकाचीनमें सभी रहती और जिल्लाकि सरकार करते हुए मुझे महल जरान

अन्त्रम्य विक्रकेताको सम्बद्धः सम्बद्धः सम्बद्धः ।

लाशनक असींद ज़िक्के अधार र्ष्ट्राकातत्त्वदनः : स्पुन्दरकाक्षतेञ्ञ्चलः ।१ १४६ ॥ आस्वरणार्वे पूजितः कुर् हैं, वे च्यारी देवतः रित्यकी जाइतका अलग करके मेरी रेक्स

भैतनकाम ने चान्ये सनन्त्रतास्य मेरिकः भैरको भैरके: विद्धैर्विनविभिन्न सेवृतः ॥ १४८ ॥ । । विभि काव्ययस्थान् दिल्लास्थाननीनवार् ॥१५२॥ जो भैरव आदि तथा दूरारे लोग दिक्कानम्परमः - दिवसद्यवध्यंत्रः॥ १४९। सिक्को सम्ब अतरसे केरकर स्थित है, वे भी

विक्रके आवेशका चीरन मानका मुक्ता आकालवारी. अनुष्य करें ।। १५२ ॥ करवारामा करने दिव्य उनेस पुरियातः **विका**र्यकारका व्यक्तिकारिका कर्त किक्क्षंत्रका किक्काकावास्त्रका

कराम, जान, जनलोकनिकासी केम्सा, आदि, पूरा, समस्त भूकन, भूकनेशर अव्यान करें ॥ १५३—१५५ ॥ श्रामकाः विकासकातको रेक्कानाः। विवास विकास महिला ने प्राप्त कार्य प्रश्नाम् । ११ हर् शर्म्य गांधालवीय प्रतासन्त्रकारीस । अन्यसम्बद्धाः मानेषाः वैनकेषयाचे क्रियाः ॥१५५७॥ पद्धार्थमानाः विश्वाः पद्धपिद्धार्थाःमान्यः ॥१९५ कृत्वाच्याः क्षेत्रकेशस्य वद्या गुलराचाः चरः। क्षेत्रक्रमानुसर्वित सीधी-व्यक्तनानि स । निरुक्त व्यवस्थाः कामानि स्थानस् काल बहिता क्षा कृतिकोहारको एक ४१५० भूगसन्तरं प्रचीत भूगसन्तरंत्वा अवहान्यक्लैः सार्द्धं मासभा दश दिनावाः ४१६१ कर्णाः पदानि मन्ताकः सरकन्तपि सराधिपै । विकास करेका केन्द्र अंद्रालको अंद्रातिकार ४०५० वय विजित्तान्त्रस्थित्यं स्त्रीयरं सूत्रम्

असुर, व्यतस्थलकारी अवन आदि जनगञ मस्य जादि किन्द वश्री, कुम्बन्द, प्रेत, म्राच्या भागाता ने देवा जनलंकि-भागितः ॥१५३॥ **वेतातः, व्या, भूतगण्, क्रांक**िन्याँ, क्रोनिनर्वा, क्राकिनिक्वं तका वैश्वे ही और मानंदरम्बानं वे कैन्स्मानने यह ॥१५८॥ बियाँ, क्षेत्र, आराम (बरीचे), मृह आदि तीर्थ, वेक्किन्, क्रीप, सनुत, सर्रिक्, नव, रेशक्तेत्रकत्त्व वर्षः (दशन्तु सम्बद्धिकत् ≋१५५० अरोकर, सुवेस आदि पर्वत, सम्ब और फैसे नारह आदि देवपुणित दिव्य नुनि, कुए कर, प्रमु, प्रजी, वृक्ष, कृषि, कीट निर्माणिकारके सन्दर्भ बहुलॉक-निवासी, अस्वारगोलहित अहरका, करह मारा, श्रेस इप्तर्वि तथा अन्य बैलानिकारण सद्दिक्कि दिलाय, वर्ण, पद, बन्त, अस्त, बन्के अचीनामें स्तरर सूते हैं। वे रूप शिष्टकी अधियति, प्रदान्य-भारक तर, अन्य स्व अक्सके अधीन हैं. असः हिमा और और क्वकी प्रक्रियों तथा इस बगल्यें जो क्रियकी आज़ाने युक्ते मनोवान्कित यस्तु कुळ भी देखा, हुना और अनुवान विश्वा हुआ है—में सम-के-सम दिश्या और शिक्की आजाले येग वनोरक पूर्ण क्कर्षे । १५६ -- १६३।

अब विका यह सेवी पशुपार्शिकोषिती इसको या जिल्लामाचिक धर्माको च सहस्राध्य हाविन्यक्षार्थि परिच्या प्रतिकारकार्य सङ्ग्रहः ॥३ ५८॥ जीवाबदे विकासमंत्रके कृतने क्रांस्कारकार ५१ ६५५ शैक्षणका ने जाने कारिकाक्षशत्रिका । क्रिके सम्बन्ध करान प्रदेशको सामिक भागर रूप। विकासमाधिकोचेन अनुस्तेषु साधिकी ॥१६३॥ साधावक व्यवस्थात व्यवस्थितिकारी क्षांद्रसद्यन्त्रका एका स्टब्स्ट्रीहरम् ॥१ ६७६

जो पक्क पुरस्कार्यसम्बद्धाः होनेसं पक्कार्धाः कही नवी है, जिल्ला सकल दिव्य है समा ओ पशुविद्यानी कोटिसे कहर है, यह चव्।ओको माससे मुक्त करनेवाली सैनी पत किया, तिकार्यकात्व क्षेत्रधर्य, वृत्तिसम्बन सर्वे कर्प अभव्यन्तु विश्वनीय आसमत् ॥१६३॥ जिल्लासंहकपुराचा, जीवाराचा सच्या वर्णः नवानींसे लेकर विश्वत्वपूर्णन के बार-कामदि कहर्निय पुरुषार्थ, जिन्हें किय और देवनोनियाँ 🖟 जो निरद्ध, विद्यासर, अन्य दिव्यक्ते समान हो मानकर उन्होंके समान

मेरे अलीहको निर्मादके लिये इस कर्मको प्रियक्ती जलासे इस सकता सहाया अनुसद मोनित करें अश्वध--- १४७० -बेक्का नक्-पेरहन्तः व्यक्तकश्चाम रेक्का रीया मार्रभग्राचेन अल्लानगरमञ्ज

क्रम्बन मुक्तकर, विक्रम्बन धरे एक. श्रीव आस्थान्य उप्यापेन क्रमान्त्रीय प्रवास । म्ब-स्थाने हैं, वेर इस **पार्मका सम्बन्ध और** न्यूनि कि स्ट्रीन पान केर्द्रात विज्ञानिक है। सम्बद्ध याने ॥१६८ १६७॥

र्रोकका सरम्ब को संघरक दिए समृत् । मेर परामुख्या । मान्या विशेषकात्रीय क्षेत्रा कैनाविका वर्षः । दिका को विकास दिवासमञ्जूष क्रकेटर (क्षत्र का कर्मान्द्रमण्डाम् तः । आजीवांद् दे ॥ १७६-१७७ ।।

लोकिक प्राप्तान, अर्थान, केवन, का राज्यन साधान कन्यानार्द्धको मोरमानक, वैद्राविक, बागकाकके आकर्त, विकास आहाने असीन हा के इस कर्षको जनवार है ।। १७८ ।। अपीष्ट्र स्वधन्त साने शुरुक्क — १७२॥ द्रीय विद्यालकर्गका एक ५ (५४)सम्ब द्वीय मात्रामध्या द्वीला कामान्त्राम् सः १९३५ नदिन द्वांनांक्यां म भावता न्यास्त्राम् বিলয়ের এর কুমা কর্মার বিলয়ারক। 🕶 विकास कार्य के अपने कार्य कार्य कार्य कार्य 🕒

धुजर ही राजी है, जबर्ट दाजोबरी अहजा सेवार परस्का, बच्चा मेरे भी, बुज्य है। आर-अनुसादन करें, इसे अफान और सुराज्या हो और में इस बार्यकों स्थान संवित - वर्ते ॥१७३-१७४॥

র্গধিকার্যনিকাশ্র ्रिक्स ने त्या कार्यन्त कर्मकर्मिक मुख्यों विश्लेष्य, एक्क सम १६८० अधिराधन वर्तन्त्रं सम्ब सेक्टर्रियन सम्बद्धार

को इतिस्थानको अन्ते प्रतिम् प्रका कार्यकार्यकार्यः स्थाने अध्यानीकात् १६९४ स्थिताकारके अकृष्ट् मार्गपर कार्यकार्यः है, बेलमे लेकर क्यून्नीप्रपर्वन्त, फ़िल्म- से परस्वर क्रिया न रसमें दृष्ट् क्यूकर क्रम स्रोति अस्वार्यपन इतको संस्थ-वरम्पराधे को और वेर कल्वालकामी हो ।। १४% ॥

मानोपार जो ज्ञान और अध्योगे नत्त्वर धनवद्यान्तिन्त्वत् नतंत्र्य हुने बसाराज्या

को क्षेत्रमण्यक शक्त होस्य स्कूटन १९७४)। मान्तिक, शंठ, कुम्ब, मानव, - वर्वद्रश्याच्याच्याच्या अर > - व्यासामधी और अति वाची जानी मुक्तने कु ही ्ये । व्या सालांकी स्तृतिने क्या माध ? जो रोता काराव्यक्त गेरा नेक्काइकाम राम १९ ५१० वर्षेष्ठ की आर्थनका सेत है से सब बहुतका अनुमह करे और वेरे बहुत होनेका

केट्केराक्रोके सरवात्र विद्यान्, सर्वभागवक्ताल, एक्काल्याल अवस्थानकार १ तर ५८%।

को प्रक्रमानकमी प्रवक्तने पिरे वैचापिक, मुच्चेप्रसंक, ब्राह्मेपानक, होन, हुए है और तनके आहेंद्र कारण है, उन बैकाम नका अन्य राम दिए। और विकित्त पूर्ण आव बुधरावित साम्य साहातिकको जैस

> ारकक अनुबद्ध भागे **व**िषय किस स्थित । जोन्दर्शियरी विश्वासम्बद्धस्थानम् ६३%॥ ्याच्या ते क्यांनियांचा पुजारीय स्थापनीत नगर स्था

े पेरत संक्षापर दिल्या अवेर दिल्याके किन्यु-नवार्गी होता, वाहायन होता, अहानाने धारिता हथाओं वाहित विराहत महत्त्वताथानी बीच नाम अन्य कार्यानिक प्रमाण को और कम-से-कुल एक मी आठ प्रैय—ये सक-के सब शिक्की आज़ाक का प्रश्नाक्षी विद्याका कर करे। कुसी

प्रकार हरिक्विका (ओ क्यः क्षिनायें का जयः करके उसका समर्थण को और महादेवजीसे उपस्थित होनेपर यदि मनुष्य इस सोजका क्षापर भौगकर ज्ञेष पूजाकी समाप्ति कीर्तन करेता वह कदापि अवर्धका पाणी नहीं ऋरे ॥ १७९-१८० ॥

स्तेत्रं जिल्लानेतृष्यंगमम्। **ध्**ताश्रुप्यतमे । स्टबानीहम<u>ने</u> ।

यह परम पुण्यस्य स्तान शिव और मनोरखोंको देनेवाला 🖁 और योग तथा मीक्ष-का एकमात्र साक्षात् सायन है ॥ १८१ ॥

य इद कीर्तवेकीलं भृष्याद्वा समाहित स विष्यात् पापनि दिलसापुर्वभवस्थात् ॥१८५

जो एकाप्रक्रित हो प्रतिदिन इसका कोर्तन अचल सत्तव करता है, यह सारे प्रांपीको शीध 🏗 भी-बहाकर मणवान दिवका सायुज्य प्राप्त कर लेता है ॥ १८२ ॥

गोराक्षेत्र कृतासम् वीरस्य भूष्यतापि व्य ् च मिर्कावशायकारके ॥१८३॥ **सकता ॥ १८७** ॥ साध्याधकशाही दृष्ट्रपापसमान्त्रये मञ्जूहा पितृहापि 🖼 <u>इतवेनानेन अक्षेत्र तन्तरप्रधात् प्रमृष्यते ॥१८४</u>

निराको ह्या करनेवाला, सरणायसका वस क्राइस्ट्रिस्टर क्रानेवाला और मित्रके प्रति विश्वासमाती 🦜 हे । १८३ १८४

**ट्र:स्ट**र्णादमहानवील्यकेषु भयेष् च। ततोऽनधभाग्यवत ॥१८ ॥ करे । १६८८ १८९॥ व्यद् संस्थितंबद्दान

तुःस्का आदि महान् अनर्धसूचक भयोके हो सकता ॥ १८५ ।

अववृक्षांस्कीसर्वे कवान्यतीन कन्यितम सामाद्रक्रिमुक्लेकसायनम् ॥१८१॥ रहनस्यान्य जो विष्ठेन्त्रत्वर्धं रूपते २५ ७८६॥

आयु, अरहोत्व, ऐश्वर्य तथा और जो भी शिवाके इत्यक्षे अत्वन्तं प्रिय है, सम्पूर्ण मनोवर्णअहत वस्तु है, वन सम्बक्ता इस स्ताप्रके अपने संरात रहनेवास्त्र पुरुष आहे कर लेता [ 11 원 25 대

> असम्बद्धः । इतं सीरजपाकालमुदाप्रतग् । शप्पुज्य च जपे **क्य फर्ल वर्क न** गक्का । १८७५

जिलकी पूर्वोक्त पूजा न करके केवल स्तोत्रका पाठ करनेसे जो फल मिलना है, उसको वहाँ बताया गया है। परंतु सिककी पूजा करके इस स्तोप्रका याठ करनेसे जो फरू मिलता है. उसका तो वर्णन ही नहीं किया जः

अवस्तान्त्रियं फेलावाहिसीसान् संवरिविते सति साहमस्वितासा देवः भूतीव दिथि विद्वति ॥१८८॥ जो चो-हस्यारा कृताहा, वीरघाती, रार्थस्य तस्तावर्धास्य सम्पूच्य देवदेवं सहोमया स्ताजमेकपुद्रीरयेत् ॥१८९॥

यह फरफ्की प्राप्ति अलग रहे इस हराचार और पार्यकारये ही रूगा रहता है तका स्तोत्रका कीर्तन करनेपर इसे सुनते ही माता माता और पिताका भी भारक है, वह भी इस पार्वतीसहित महादेवजी आकारामें आकार स्तोत्रके जपसे तत्काल पापमुक्त हो जाता स्वदं हो जाते हैं। अतः इस समय उपासित देवदव महाटेककी आकाशमें पूका करके दोनी हाथ जोड़ खड़ा हो अत्य और इस स्रोप्रका पाठ (अध्याप ३१)

### ऐतिक परल देनवाले कर्पा और इनकी विधिका वर्णन, जिल-पुजनकी विधि, प्राप्ति-पत्रि आहि विविध काम्य कर्यामे विभिन्न हवनीय पदाश्रांके उपयोगका विधान

पुर्वनदिकारक कर्म के करूर की एका। जर और क्षेत्र से

राज्य मुक्तान है। जीवहरूप रे यह मेरे प्रतिकाशकाओं पूर्व कर दिया है। सामाना कुमते हुएताक, और पारककरों सिर्देश अहार जिल्हाम राजना है और मराई सहामें पास है. कारोकान क्रम कराय है, जो जान में हैं का प्राथक क्रम क्रान्या अने केनाओं ही हरने देशक कर पर और अस्तर अस्तर करने है। इस करेंक करने स्वयुक्त भी है। अब मैं दिन्द-कर्नाई किये। स्वतित्वे, किये प्रश्नाविकायक प्रका कविते । बार्ट करन देशकाने करान क्षेत्र क्षत्र, बाहर, जात्वे हर्किक भाजन की जीते के फेन्ट क्रम और क्रम्पन्य महान् कर्मका कर्मन करता। सरकार मो क्रिया आदि को विशेष्ट्र कर्म है. है। बन्दार्थक क्षेत्र जनको कहिये कि पा जो कार्य भी न पर पदा अपने प्रतिन्ते कानो करवादो विद्यु कर अन्यक्षा अक्त नगरने सुन्तर प्रवित्व विरुप्ता कराने

मन्त्र निर्म का राज्यन भी जिस वार्यका 📉 प्रस प्रकार आयान्त्राम् क्षेत्रर अन्त्रे कार किसी प्रकार अनुपन्ने कारण प्रतिवाद अनुपार पूर्व दिनवे पृथानाथ आसिने हो उसे विद्वार कुछ प्राच्या व करे । इस अन्तकृत पूर्वीन्द्र त्यावकारी वेदन्ती एक प्रतिकारक कर कर्त दिल्लाम किया का प्राप्त परिवाद संग्याम लेकका बार्ड किये एक कारान्य है। क्षार्व कालोका प्रकृति हो कार्यन अञ्चलना कारान्य आहिल करें, जो अन्तरे अगरि काला प्राच्यों परिचा कर से और जेवल प्रचासकर हो। यह करने हन् प्रानिकारक पान जानका प्रते पुर सुकारिक संबाद रिकाम हो। उससे अस कार्यका प्रकार करें। के सरका देशा में एक हो और केशर भी अन्य है। सम्बन्धनाने ब्राजी मोहबार रेडिक कर होनाले कर्मका वह क्राजियाने एक और समूर्य स्थित अन्यक्त ब्राह्म है का कार्त कार्या आपी अन्यक्त भी प्राप्त अपने अन्यक्त समान मही होता और प्राप्ति प्रकारका कर है जल होती काहने। वैसे प्रक्तितर्वत प्राप्त है। जिस कुम्बादे विश्वास न हो यह कारनवा - सम्बन्धियो - सम्बन्धे पन केंद्रिक कुल के अन्तर कार्यका अस्तुत्व प्राची अस्तियां आदि तक विरोत्त्रवेती पर्याप न कर क्याचित्र अनोद्र प्रश्नों क्षेत्रक नहीं रहती. यह र दिन १००१ अन्तर अंतरिका अध्यक्त और ब्राह्मिक कुरुको अन अनेका काम नक्षिक व्यक्तिका प्राप्त स्थानाने कुछ पूर्व किरम्ब । ब्रिक्स कुर्न किरमान को साथ । वर्तमादिन विक्रिया कार्रिन कार्य अस्पे हो भी जाने क्रमाना गाँउ जनगण नहीं है। विक्रियांचेत, क्रमेतानीम हाविवाली माना क्रमांक्र क्रम्बान्य विभिन्न क्षेत्र होत्र कर्म अक्षांत्रक्रम् अस्मात्र और पुरूष को । विश क्षरनेकान मुख्याको कर्ते करवारी प्रति देशी। यहाँ सरकार करवान् सोधाकी कार्यसम्बर्ध आहों है। जिल्ला क्यादा किन्नु कर विका है। वृत्तिका विकास करे विकास कर प्रशिक्त

और कर पुरू हो। यह एवं आयुर्वाले कर्निकले ईक्रफ-फलक्रको कार्यन करे। अगेर न्यालक्ष्मीके जानके विकास है।

विभूषित हो। जो ब्यासकर्व करनका कथा। सर्वश्चात इसके बाठें ओर स्कोतस्त आहि हो । जाने प्रत्या क्य-क्य हासकी क्या - परियोध जारहोनी जारक को । इसके कर रही हो। असने अपने हो इस्थोंने करर, कहा पूर्व आदि अबढ विरस्तआंने इस्पतः और अभ्ययकी यहा बारण की हो और शेव- विलेखरके अहर सक्तरीकी कारका करके में अपनेने पुरा सुक्र और रक्ष से उसे हों। इस समयो सीशंके जरूरी पर है और अध्यम उपारमध्यो स्टेंसके अनुसार अहः क्राव्यूचे सूत रूपेट है। विश्र असोः चीतर भागा मानिकी मानामा करनी माहिको। उस अभिन्न प्रत्य क्षोप्रकार अन्य और विभिन्ने साम बरमणे कह पूर्वी अधने कहिने कर हाथींने सरकी का फोली असीर सकते हम एक विश्वाल, परासु, उसक् और पात विभी के और । कालकोंको बारों ओरसे आव्यानीत कर है ( क्षाने वार इक्षोने करा, अङ्का, सेट और कारपार क्योकारकपूर्वक ज्ञा सक्त मान सारम सरसी हो। अलकी अञ्चलनित मन्यन्यास करते सामका समय आनेवर कार कारकेर सुरोजी असि राज्य हो और एक प्रधारक अञ्चरिका कार्यों और बार्यके बाह अपने अलंक मुख्यों हरिन-तीन नेत्र प्रताब क्यानाव्य आविके प्रता वरसेक्षर #गरण करती है। उस मूर्तिका पूर्ववर्ती मुख्य हिल्लको महत्व करको । कुछोशक, ३०थांकक सीम्प तथा अपनी अवकृतिके अनुसम ही और राजेवक आदियो—यो कटा पूर्ण कारितनाम् है। दक्षिणवर्गी मूल नील मेक्से आहिते करित करित क्या दिख समान प्रयास और हेलांस्से धर्मवार है। हो समान में केवर मध्यावारमध्येक इनश्यानी भूका मेरोके समाज स्वरूप है और उम-उनके द्वारा महेकरको जासमाने। बिर शिरवरी मीली अरानके उरानके कांच्या कहाती. एका, पुन्न और दीन आदि निकेदन करके हैं। भक्तिभवनी मुख पूर्व कालभक्ते समाग पूजा-आर्व समाग्र और। आर्वपार वा असाव क्रम्भारत, भीन्य सभा वाशकारमध्यति है । उसर काम-से-माम ५०६ महर और अधिन्या-से-रिवापुर्विक अञ्चले परावर्गिक माहंश्वरी अधिका म्याट्ड वर्ग है। सुन्दर सुवर्णाक क्तिया अल्डांव हैं। उनकी अवस्था संस्कृत और सामय क्या अधिश करे। प्रशासिक क्रवेगी-तो है। में सबका एवं केंद्रवेशाली हैं जीता कायत, जीता कुन्तु, अनेकात: ं चित्रपात्र, साल कारत और केर कारत औ इस प्रकार भारतनाथी पूर्तिका निर्माण । समुको सहसे । समस्यपुरके श्रमको ससूर, और राजारशिकरण अरके अनमें मूर्तिवाद औ और गुणानमें जुल करके निवेदन करें। मरम कररण कियाबा आवाक्षम और कुमर क्राविता मानके बीचे यस दीवसमें कार्यकी करे। क्याँ अल्प कराओं दिने कवित्र नहीं सनावर रहे और उसे जलावर मरकके मञ्जनक और मञ्जानुसका संभा कारतके समान दिशाने। ईसावादि योक बारे । विशेष्याः पूर्ण और बीजको भी पूकत ज्ञाबको, क्यों अञ्चोकी और वर्षा करे किर पूर्व दिशानें बच्चार बचलार को आवरकोकी कुछ करनी कहिये। दुवनें मान्त्र आदिने अलंक्स करके कान्यकी तैनार किया हुआ चलर्च कैनेहके शब्दों Beligite \$1 to air aist out automous paper que महिलासम्बर्धः भी भोग सम्बर्धाः काहिने । अमीनुक (कर्मनी क मान्तनीक कृतः) से भारत, उत्पत्त और क्षांत्रस आदिले सुकारित । इत्या करे । दिक्का करिक कि वह कुछ और कार केंद्रके दिनों हेना पार्किके। जीव बारबीर-कुन्नेसे असूनि केवर अन्यार्कनका प्रकारको सर्वकोने बार तथा अलगे तरह प्रकेष स्टबर करे। सेरको अस्तिके सन्तरक हुआ अल्बूल मुख्युद्धिक लिये जात्वन और मधुको आसूर्विसे सामान कर्न अर्थित करना चाकिने । जुकर्म और सर्वेके करे । इस्सोकी अस्त्रेरिसे भी प्राप्तन निका क्षमें हुए असकूरण, नामा प्रकारके रंगकारों अस्ता है। बहुके बीज और निरम्की कुल महीन करा, जो दर्शनीय ही, प्रकृतेलको आसुनिश्चारा जारण और अवस्था करे। हैने काहिये। उस रूपमा गील, आहा और कारियलको तेलगरि अगानि केमर विदेवन करिनंत असीर भी करने साथिते ।

कार्याचे । कुल कथ-से-कव कुल कर, नहीं और-क्रमांने सेवा-लब्बका प्रयोग करें । चोरराज्यात जिल्ला करना कार्यने । कार्यकाली होती है। प्रमु, बी, और स्त्रीको

कर्ण करे। रेग्नेनेट चीजची अल्ली केवर मूल्यानाच्या एक लाग क्या करण क्यानका तथा लाल सरसे निले हुए प्राच्यां

हो थे का सीन बार करनी काहिने, बलेकि - अधिनश्रर-काली हसावारिका अवाले अधिकारक अधिका पारत होता है। होता- अवान किया तथे अनावी अधानि केरी स्तानाजीके दिन्ने रीमाने प्रथ्य हो, उननेसं चाहिने। कुटबरीबरी गुस्ते, मानासब्दी सेव प्राचेका प्रभावनी काम-के-काम दास अर्थन सक्ता मैलाविकास सन्तरीको भी अवहारि दी सा अधिका-मे-अधिका स्त्री आहरियाँ देनी प्रयामी है। पूथवरी आहरि ज्यस्की प्राप्ति बार्रिये । प्रारम् और अवस्थ आविषे विकास का अन्यति तथा स्वीत्रात्मा कार प्रारम कारिताम का मेरिकामणे करते राज्य करका विराधक करते, दूस और बालसमे क्रिक्रीनक्ष्में, क्रिक्राक्षिये एथा अस्य असवा क्रेयल दूवले क्रिका कर्म क्षेत्र क्राव्यक प्रतिकारक्षेत्री जिल्लाके क्लेन्यलाव्यक्त कारण विविद्यालेको हेनेकाला होता है। काल सर्वित्रा करना करिये । पारक अस्ति कर्मोने लोहके आस्ति क्रमेंकड अनका कीवृत्त कर्म भी क्षमे हुए जुन्कु और जुनाबर जनमेच करना। बारे । विजेतन: जनोज्ञरा होथ अरनेवर करन माहिने। अन्य पानि। अगदि कार्नेने सुकः और आकर्षनको लिदि होती है। विवय-और सुन्त कावाने वर्ताने । पुरस्ता विकास क्रिका हवर क्रिकाल क्या अवसर्वनका कार्यक दिन्ते ही, दूधमें किलानी हुई इसोते । सामक और स्वानीकी प्राप्ति करानेकारण है, मध्येते, कुरामुक्त करने अन्यक्त केर्यन्त दुसने । साथ क्षेत्रक स्थापन विकास प्रदान कराता है । भी क्रम बारवा सर्वावने तथा है।पेकी अलीवकार्यने बरवस और सेर आविकी क्रान्तिके रिज्ये क्रिलोकी अल्कृति देनी स्वीत्काओकर होण करना काविये। धार्मिके । समृद्धिकी ३०वर राज्येकांत्व पुरुष क्रास्तायुर्व कार्यने कार्यर और आक्रकी महत्त्व स्ट्रिक्ट सारिके रिक्ट भी, दूच स्विभाई होती माहिने । स्वर्क-अन्तरेने अवन्य केम्बर क्रायरकं कुलोहे हेन महे। क्रायरे बेशवी समिनाओमा कुल करने

Monthers were all such a see finden with success second section a see finance according parell pl. author authorites, early must ally teach attect annex 8, sec क्षे अर्थेत प्रत्येक विन्यानकार कृतना काई स्थान । अर्थ कृत कार्यका अनुसार कार्यका क्षेत्रका अंतर् म पूर्व प्रकार के अन्यवस्थानक जुन करवार, को दिवानों कर वार्त के पर मैंन कर भागीत्वे ।

महोद स्कूपनी अप्रेस प्राप्तक, प्राप्तकंत्रको प्राप्ति मा स्वाप्तक है ? है के पहले हैं प्राथमक वृत्तिक विशेष - प्रथमित में अंश्वेषक कर्मकील करन क्षानोत् कार्याक्षकः कृतनः कारकः कारकः। निर्देशको क्षेत्रमाना कर्णन कारकः है। प्राणी

क्रमांत कुनावर काम बोकाको ग्रांच नवी. कम्पा है ये अवस्य पंगवत प्राणी संग्र है । क्षेत्रकार अलोकक्षानिक कार्य कारण कार्यक्ष . अवन्ति आसूनि कर । केवा आर्यको कार्यक अन्त राष्ट्रपंत्रक प्रति परिवारक प्रतिपन कारका प्रति क्रमा पुराक कार्यानी अनोबक्यांच्या कर्म करावेद क्यों कान्य सन्तर हुआ के शूनने एक आर्थ कान्य क्या बारिको । यदि प्रार्ट आधिका, यदेव वर्णान्यः 😩 🚾 तथः वर्ण मुख्यते हे हेन्य वर्णान्यः वर्णाः क्षार सम्बन्धित पूर्ण के प्राप्त और संपन्नी प्राप्त अनिर्देश प्रतिपन्न भी देश पार्टिय । अन्तराजीकारका कार्य के जान के भी भंग पुर को तथा कार्य के ना जा जा है क्रान्त्र्य क्षेत्र प्रात्मेत्वे, व्यूप्ताने अर्थापनार्गिकः प्रत्यान्त्र विभावतः क्षेत्र वार्वित वार्वित व्याप ब्राजेका प्रभाग कर्ष बारमा कार्यका । जो कार्य, फिक्-अन्योका हे हैं । इनके निर्मा पुरारोकी भी कर काली और विकासन भागतान् हेजका विकास की है। मी पूछत पूर्व Prophy before it were not required, serious secur a remain use detection प्रोप्तक के अविकास का पान पहले पुत्र सम्बद्ध परिण है, यह भी रेगा है प्रदेश हो स्थान से अन्य है। इस्तान्ये कर्त् अन्यान करें। प्रत्ये प्रदेश करें भी बुक्त को अवने निर्म जुन्ह कारण हो। ज न में । जो पूर्व नाजाना पुरानी अहिपूर्व bert eigenem erandt bet forefreicht. Den geneb bed une un den b. un भ्रामिक्या अनेत्रेत क्रम दिवा न को । युक्ते - अभीव क्रमको नहीं क्रमत । प्राप्ते अन्यक है। इसिंद ब्रह्मको को परमा अधिका प्रवास है करना कहि करना करिये । विकरित हान सारवेका पश्चामानक कुळ हो प्राथकित करना। कृतिक विश्वनेत्रपुर्वके अनुस्य प्राप्त करे का व कारे, बढ़ कारकी इस्कारकर निर्मार है। यदि से निर्देश का कारणार पूर्ण को कारणीयहाँ है। यह पानी दिल्ल प्रमानी पूजा करें अध्यक्त (कार्यक्षके प्रकार हुए दिस्सांग्यु ) अभिन्यों प्रकारी प्रत्याने पुन्नरा कोई युक्त करें । को gre maker bug an about forpit you per unber under fallets organ भागवान् प्रांतारको पुरस् करेन वर्ता हेने ही विरामा अनुसार करने हैं. यह पान विकास अन्याद के को मुख्यों और सम्बंद करेंगे कभी अधिक जारे प्रकार क्रांस कार हुए दिल्ल-निर्देश पूजा करनी करियों । क्यांका उत्तरावारी क्या और यंत्रा है

<u>Parene de Bance an papar al aparene a nome à l'ant al accapation an aparene il parene de tomo Batte a Ba</u> क्षेत्रक क्यान हो जान है। क्षेत्र कुछ निवर्ते हाधावर रखे हुए अधिकेंद्र सवाम असक् मधान अवहा-स्थानक हो जाता है। निवर्ष इन्द्रह करने ही फाव देने काली है। इस अधिकारिका कर कारी है—अधिक इस किया में बाल कार्यने क्या तराने इस कारने लगानी है और एक्सी सुरिक्षण से जाती। कार्यका मान्यका कर मेन्सर सन्दर्भ कार्यक है। भाषी इक्कान्तर दानी बन कानी है और । बिर्म्युवर्गने करई भी देशी नामु नहीं रहती के मीलि निर्माणे सम्बन् सर्वत्रनाविनी ही अस्तरक हो। कानी है। वृद्धि संव्यान्तर विधानेवाली

क्रमुओं अध्यक्त अनेक प्रकारको और वन होरको हेटनेकालो सर्वेत सम्बन क्यांक्योंका विकार हाजा और मोनक सुरूप हो जना है। लॉक आंधीके स्वरूप दीरने प्रकार को पनुष्प किस किसी विद्या- प्रकार हो जाती है और कर कर कर स्वारको स्थानंत्र मक्त हो जाना है। अध्यक्त कृतका भी। हत्यान पराक्षणकाली होता है। इस पहले. कार और निर्मन भी कुनानों, समान हो उद्योग और वार्च काल हो उत्तरे है तथा काना है। कुम्बन भी बराजकांको प्रकार सुन्दर अनुकारिक व्यवसा शुक्रद्राचा इनके विन्ते और क्षेत्र की जन्मन से जाता है। कह सन्वकार संगत से साते हैं। सन् कक् क्षणपरमें किए और विशेषी की कियर हो। बरवाबानकि जीते की शृक्ष नवाब हो जाने मानंत है। अनुस विषये। समान और निय भी। है और विश्वयूनम नियं आयोगये पंत्रकर औ अन्यनके सम्बंध हो काला है। समूह भी काला आरिहरोटन (संबद्ध कुछ) हो आला है। अतेर स्थान की समुद्रकम् हो जाना है। यहर अध्यास-तर प्राप्त कर लेता है। इत्यार स्थान प्रकार केला केला अर्थेर कर्मन की माहोचेर हुआ। अनुवास की अलाहे केलो उन्हा क्रमान के अला है। अति गरीधाचे क्रमान उत्तरपन्त्रप काम केश है। निरमर जीवका होतान और जनकर भी अधिके समान होका कार्यवर भी यह नकाना ही करा कारक कर जाता है। प्रकार जातार और पहला है। भवित्य आर्थश्वर सारी वहीं का काराय क्रीयेक्समं और विद्याची क्रीडाम्पानंतः दिलायी हेती हैं , व्यक्तिक आदि क्रितेक्स औ

(37mmer 53)

### पारलीकिक कल देनेवाले कर्य--- शिवलिङ्ग-महाइतकी विधि और महिमाका वर्णन

अपन-म करते हैं - कर्म-दूर । अब मैं अवचार, विकासिक और वर्तरक आहि केयाच परायंक्षाचे कान विकास कार्यकी अञ्चलेना अपूर्वि, क्षेत्र, अगवन, इप्रीकि सभा किथि कारवर्तना । जीवी आयोचे प्रवंध इत साथि क्रियावत, व-टेवर बहाबार क्षणान दुलरा काई कर्न गहीं है। यह किया और पश्चीक आदि गर्नेश्वर जागालकाओ अतिराज कुरुपने कुछ है और राजुर्ज देख कोने आदि काराज, विद्यु, कक्ष, विकलाओंने इसको अनुप्राप किया है। ब्रह्मा, गम्बर्क गक्षक जून और विकास ~इस निष्यु, यह, इन्हर्निः लोकोकन, सुर्यादि समय अध्यत-अध्यत यह क्षत्र वहनेके निर्ध

स्थापित करके किल्क्यनमेद्वारा सरस्की मुख्य दिखते ही इस इसका क्रादेश दिया था। बारे । जिस् असके दक्षिण धारापें असून, **पूर्व है। अस्त्रमा नहीन और निर्मात क्रम्म जनवान् विवक्त पूर्वन करना कादिये।** नियंद्य करे। युविश्वात स्वीरका ओल

इस विधिका अनुसूत्रन किया है। इस विधिसे समाने । सीसे श्रीपक कलाकर रखे । ही सब देखान देखानको प्राप्त हुए है। इसी चन्त्रोधारधापूर्वका जन्म कुछ धवाकर विभिन्ने अञ्चलको अञ्चलको, विकानो परिक्रमा करे। अक्तिकारमे देखेनार क्रियको विक्युत्वकी, उद्धाने अवस्थानी, इन्हानो जनाम करते उनकी सुन्ति करे और अनुने इन्द्रत्यको और मणेलको नलंकत्वकी जाहिः बृटिकोके किने क्षान-आर्वता करे। तराश्चात विकासकाक्षर-क्याने सम्पूर्ण अवहारीसहित केलकन्त्रपुरू जलके विद्वारणका जिला कह जिल्लाका विश्वको सर्वार्वेत करे और और विचानके स्वार करावर प्रकुल्ल केंग्र साथे दक्षिणाधूर्मिका आवाच है। यो इस कामरनेपारा करका कुरम करे। जिस् अन्ते प्रकार कहा मन्यका प्राथ रिवासी निर्म करणोंने जन्मप करके वहीं दिनके-पुत्री अर्थना करना है, वह रख बायोंने मूक हो मुक्तियर सुन्दर मुध्य सम्बन्ध प्रकासन विकालोकाचे प्रतिश्चित श्रेना है। यह कनवाकर रखे । अन हो से अपनी क्षतिको दिखलिङ्ग-वहाकत एक क्रतीचे अनय और अनुसार सोने का रत जादिका क्यासन गोधनीय है। तुन भगवान् वोकरके कस हो। बारवाना सर्वित्रं । कारकोर केसरोके मध्य- इस्तियो तुमने इसका वर्णन किया है। सिस भागमें अञ्चलके बराबर कोरे में सुन्दर किसीको इसका उन्होत नहीं करना क्रियम्बद्धको स्थापना करे। यह सर्वनन्थानयः आहेले। केव्यल विस्वपकाँको ही कुस्तवर कौर सुन्दर होना चाहिये : जरे दक्षिणभागमें । उन्हेंस देना चाहिये । प्राचीनकालने चनकान्

तदनका लिल्लाकी कारणसम्बद्ध संधा प्रक्रिक भागमें मैनसिक, उत्तर भागमें बन्दर हिन्दु-प्रतिष्ठा एवं पूजाकी नवासक अरके और पूर्व भागमें इरिताल कहाने। किए उपमन्यूने कहा—बहुक्टन है वहि कोई सुन्दर सुगन्धित विकित्र पूर्णाद्वारा पूजा स्वाधित त्रावातिक व नितंत को शिरकोर करे । एक ओर काले अगुड और गुनगुरुको । स्थानभूत जल, अधि, सूर्व तथा आवाजने

(JET SE PROPE)

योगके अनक भेद, उसके आठ और छः अङ्गोका विवेचन— वय, नियम, आसन, प्राणायाम, दर्शावय प्राणोको जीतनेकी महिष्ट, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधिका निरूपण

र्गाकृष्णने कहा—सराबन् ! आपने बुलिके समाल असदरवाँच है और इसे मैंने क्रान, क्रिया और कर्यका संक्रिप्त सार ध्यानपूर्वक सुन्न है। अब मै अधिकार, महभूत मारके मुझे सुनामा है। यह राख अहा, विधि और प्रजेजनस्थित गरब हुएंस

बोलकर करोत सुरुव जातन है। यह क्षेत्र, करन्यविक विकालकी ओल्से जिल्ला का

क्राहरपुरित्य क्षेत्रप्त सुर्वत रिकानकी सुपारी कार्य गर्व है। बाल्य विश्वासमाधी विकास 'स्कारनाम' करने हैं।

अर्थानको अर्थनात कारको पहले में कृत् हो। विकास हो पत्र हो। विकास सेवान हो व्यक्ति काम को महत्व अस्ताना है जाता है हमा दि हमा कि मिला है। सर्वाक अर्थ है। सर्वाक अर्थ क्षात्र क्षेत्रका प्राप्त कार्न अपने अपने करनाय करनाय कार्नावाक क्षेत्र विकास क्षात्रक अपने अपने Both often being betree we man. Farmen für, dentret, mentere men ih mebe enricht son महाकार सामानानी न सामा पर्छ । प्रत्याना विकास संग्रा है । प्राप्त अभी मीन अन्य स बार अन्युक्त अस्त्या कारण अस्ति विश्वे क अनुष्य कृत क्षेत्र है। का विश्वे क्रमण्डा स्थान, सरकार शक्त अस्ति मेर्चाका सर्वात्त्वः आसि आवान, विभागतनः prosper correct super pile questro. A राज्य वर्ष वर्षकार । एक सब विद्यालय संगत्त अस्य अनु सम्पर्ध है। क्रमोद्रीय कारणकार्य क्रांस्त्र के । मुख्या का देशी आतंत्र क्रांस्त्रकार क्रमाहर कारणा, क्रमा कार ही प्रोप्ता है, प्रार्थन्त में इन क्या और प्रकारित नव आहेंने सामाह का अवस्थ क्षानीकर क्षानाम अन्यास क्षानीकर कुछ है क्षिक-स्थानने क्षाना कृतक क्षाना स्थान affender fiebe at tree & bit favorit autom artist tern worth with महानान दिलाने के विद्याल पूर्वत है। स्थानक किन्त्री किन्त्री प्रतानक की प्रमाद स्थानकीय migrate wire' man with bei bie wire with matte it enterer, were bereite begreich प्रकारका है—एक्सेंग सार्थकार और अवस्थित-पूर्व सन्वयने का कहा बहुक्कोन् अन्यक्तकार और बहुन्यन। है। इस प्रकार कर कींग अन्यकार्थ, केन्स्री क्षा प्रकृत क्षान्य कर्या क्षाप्त क्षाप्त है। क्षेत्र अन्त अन्त अन रिकार क्षा निकारशाहर को सरवार पूर्वन है। (मारावार) और अनिराम हुन परिव प्राच्या क्या क्रम्मान है। कानी बड़ी हों। अर्थन कुछ हारी सेन्यक्रमी नियम क्या the manufact water & 4 person over \$1 months to be from well पुर्व 'प्राप्तिकार' होता है। यह कार्यकांन अंशाहित केंद्र क्षेत्र कुरारका है। अधारकी क्षक क्रमाने क्षात्रिक्त र्वात है थे। धारायोगां अन्त के को गर्ने हैं—क्षात्रिक अन्तर, Berried to Frent word Dorth agreet and comes throat throats, क्षानुस्तानम् अन्यस्य विक्रांति । विक्रांतिक । हो प्राम्तिक स्तानिक स्तानिक स्तानिक विक्रांतिक । कारत है, उसे अध्यापनांत्र पर्या तथा है। जीवने अनुस्तर अस्तर र अपने क्रातिन क्षेत्रीक प्रतापना कार्यपुर्व को पान को प्राप्त हो अ कर् है, प्राप्त क्षा करा है। कुंगा। विकास स्थानक प्राथमिक्ट किया । इस १९५७ की प्रत्यक अस्तर्भ है। उस ericken from from man & site province the six six on \$-- burn. कारती पूर्वित दिवसानों हो उसने हैं, पूर्व पूर्वव और कुमारक र मान्यकार्य पह Speak gurur it ift mit gerit had not not not effect, and perform around more frequency per कियाओं रेक्क कहा नका है। जिर दूसरे होता है। मारिका किल्के क्रस बाह्य मानुसे हारीरको अक्टान्स करे ।

वीर्णके अंदर आकड्जांना रोजवा भीकरीयार्थं अति भर हे। इसमें मायुक्त नेजेसे अध्यात, सहय, प्रतीत और पूजारे क्रकारी किया होनेक कारण इसे 'क्रक' आहि भाग प्रकट होते हैं। यहनेके कारी और कहा गंक है। जब सावक जीतरकी कांच्यों। उद्यक्तियर-क्रमधे न बहुत कहाँ और न सहस म तो क्षेत्रत्य है और न मन्त्रावर्ध मामुका और-और मुटकी बजाने। ब्रुटनेकी एक महान आरता है, केवार धरे हर पहेनी भौति। परिक्रमानें जितनी देखाद बटवर्र बावले है. अधिकार भागाने स्थित रहता है, तथ जर अर सम्बन्ध नार क्या नाम है। प्राप्तान्यक्यों कन्यक' सम्ब दिन जास है। महाभोको क्रमकः वास्त्र वाहिने। स्वाप्त मोरको साध्यक्षको साहिये कि वह रिकट क्षात्र वानमे वार्डपांधनवर्षक प्रारम्भात आदि तीयों प्राप्यक्रमांको न से बहुत अल्डी - अरक आहिये । प्राप्यक्षक दो भेद काले मान्दी करे और न बहुत देरने करे। क्ये हैं-- अगर्थ और समर्थ। तब और साधानके निन्ने उद्यत हो प्रानकोनने उत्तकर प्रानके किया किया क्रम आस्त्रका 'अमार्थ' अआरम्बा है और जब तक स्थानके रेशक आदिने नाई।शोधनपूर्वक जो स्कूलोगपूर्वक क्रिके वानेवाले हालावाकको प्राचनकाथका अभाग किया सामा है, उसे 'सगर्भ' कहते हैं : अन्तर्वसे प्रगर्व जन्मकाय कोच्छानी अञ्चयनपर्यन्त करते रहना स्वै गुना अधिक उत्तम है । इसकिये कोनीयन वातिने—पद करा केप्रकासमें करायी गयी। अधः समर्थ अकावन किया करते हैं। 🕯 । करित्र अर्थन्ते क्रमने जनस्यान बार - अवस्थितको ही प्रशिक्षी सम्बर्धीयः निजय प्रकारका कहा गया है। माना और कुलोके पानी जानी है जाया अवान सवान, आहर मिनाग---सारात्मको ने भेव काते हैं। सार ज्यान, जान, कुर्व, कुनाल, डेक्ट्स और भेदों केने जो कार्यक का करिता प्रान्तायाय है। बनेजय—ने उस प्राप्तायाय है। जान प्राप्ताय 🖦 जनने 'बर्फार 🖁 कहा जना है: इसमें 'कारता है, इस्मेरिके इसे 'जाना' कड़ते हैं। के बारह मात्रामें होती है। सध्यम जागायाम कुल मोजन किया जाल है, उसे जी मानू हितीय उद्याल है, उसमें कौमीश माजारे होती। जीने हैं काली है, उसकी 'अवाम' करते हैं। 🖟 । उत्तम क्षेत्रीया अभावाम सरीय उद्यान । जो आब् अन्यूर्ण अङ्गेको बदानी हुई उनमें है, उसमें प्रतीस मानर्प होने हैं। उससे भी। न्याह सानी है, उसकी नाम 'नवान' है। को भेड़ को सर्वात्रष्ट कर्न है अन्यक्षण है, जायु वर्णस्थानीको ओजिस करती है, सरकी बह सरीरमें सेंद्र और बन्ध आदिका जनक "उद्दान" बंजा है। को बहुब सब अहोको

<sup>•</sup> दिहामराक्य अर्थ वरिम्बुरको अरका को 🏅 अधुका निक्त दस्ता स्थान है। कह प्राव्यक्ति देश, अरक और जेक्काक परिशल है।

<sup>।</sup> योगानको बन्दर्भ क्षान्त्रकारको प्रवेशक एक स्थान हिन्दा गण्य है । साज्ञानकोपानकोपी बन्दर्भ अर्थात जारा और आभारता विषयोग्य बेस्टनेसरमा सम्बन्धन सीधा है।

क्रमधानमें के जाती है, बह अर्थी का और मुली क्रेंच दिना नाम से वे रस्तावे क्रमानकर कार आवेश 'सामान' वासरमारी है। अस्टनेनारणे होती हैं। इसरिन्छे सुराकी क्रमा कराने अब अनुस्केते कारणपुर अध्यक्षे राजनेकारे मुद्दियान् पुरानको व्यक्ति कि यह कारवारचे 'कूर्व' सामग्र मानुवारे रिपरि है। अश्रांको सीम ही कार्युचे अश्रो सार्व है बीक्टो क्टबल और वीमाईने 'देक्स' आमाना उद्धार करे। कारका वासूनी रिवरि है। 'श्रेनेका' नानक बाबु सम्पूर्ण सरीरचे समझ राज़ते हैं। यह खेळल-विस्ती कोव-विद्यानी तैयर कृतना करितको भी नहीं कोइसी। कारते करना--वर्ष संस्थाने 'अस्ता' का स्थान अध्यानमें राज्या हुआ यह अध्यानाय कर है। मुसलाव निरम है स्थान है, दूसरा नहीं; क्रीया प्रांताम या मामाने मुख्य हो याता है, क्रजीयित हत्ती स्थानोने तिर्देश्य होन विकासन

के भ्रांतेको प्रतीत कराती है और विकासकी यह सुन्ध गया है कि शिया और शिक

die desse berriefi kinnel engelbuggeve brefilikan el tepos gares Teambroppek bodt postoeske ki बाल' कहा पना है। आंश रहोरलेके प्रता-वैरतनका आसम से इतिहरूकी

Perceit force an बा कर्जने सारे केवंको स्था कर केवा 📳 बिहरी निर्माण अस्तरक सारकारण है और उसके प्रशीरको रक्षा बारता है। - दिल्ली स्थापित हुआ गण जब सक्को जान मानवर विकास अन्त हो जान से काली. य हो तो शारकाकी निर्देश संबद्धना वार्तिये क्रमार होन्नेवाले विद्वांको अन्त्रण प्रश्न देखे । अन्यत्रा नहीं । यस सहते आरकारे ही सिन्ट Maril कार का बोली है कि जिल्ला, कुछ और जोता है, उसलिये कारणको अध्यासने कुरान्त्री काम घटने सत्तरी है, अभिन्य अभयो और कमने । अब स्थानकी स्थानक कोजन करनेकी स्टीव को जाती है और अस्ते हैं कालके भी विस्तापन के सन् विकासको स्रोत प्रत्यकी है। अरोरने भाग तथा है। इसी कल्मे रुपुर प्रत्यन इरामान्य आसा है। जीज चरानेकी शक्ति अरनेकर 'अलव' और निर्देश केली है; अस: प्रकट होती है। प्रदर्भों सरबंद प्रक्रा है। विशेषाहित विकार में विकास शास्त्रात कारों कियान अभी है। अन्यात रोगीका कियान किया जाता है, उसीका नाम 'अन्य' मरमा हो जनता है। सरप, रोज और सीन्दर्वकी है। कोश्वरें विश्वत हुए विश्वकी जो जीवनकार कृष्टि होती है। कृति, नेका, जुकावय, विकास - कृति होती है और बीकने दूसरी कृति अन्तर और प्रान्तास अली है। भर, प्रानिश्वत, जो अल्ली का ओकावरर युनिका चत्र, कान और झर असी, जिसमें भी साधवः चव्यक्रस्थते क्या खाना 'धवन' कश्तास है। ई—वे प्रकारपालके खेलकर्पी कारको भी पूलरी क्रम मन्द्रओको कोइकार केम्बर धराबाद नहीं है। अपने-अपने विकास कारणानातारी परम्बंच देखार शिकार के आगरमा हुई हरिएकोको सहीते इटाकर की असन करण पाहिने । से ही समके परण अन्यों भीतर निपृष्टीत करता है, जस ओम हैं। यह अधर्मनंत्रनी शुर्तिका अस्तिन कार्यकारी 'जानकार' सामते हैं। यह अहेर जिल्हें है। इसी जनगर वित्यतिनी की परण इन्द्रियों ही मनुष्पाध्ये तार्ग तथा परकार्ग है। क्षेत्र है। के दोनों दिला और नित्य सन्पूर्ण कानेकारों है। वर्ष क्यों बक्रमें रस्त काम हो। क्योंने काम है। शुर्ति, स्पूर्ति एवं सामानि करनेते सफल हो समझा है।

क्रेरी है, बारह धारणाओंका स्थान होना है समाधिक कची विवर्गिक नहीं होता— फैलता है। जिस स्थानमें केवल ध्येष हो। सन्पूर्ण लिए मी और धीरे यूर हो जाने हैं। आर्थस्थारी पासता है, ध्याता विकास

सर्वकारका, सर्वक रहेता, सर्वक्ष एवं काल- नहामानाका समाव विकासमाने विकास स्वाप कारोंचे निरमार अक्रम करने योग्य है। इस है और कारमकार्थ्य शुन्त की हो जाता है. ध्यानके से प्रयोजन अन्तरे वार्तिये । पहला है । को जमाधि बदले हैं । जो बोली संस्पर्ध माल और दूसरा प्रथानन है अधिका आदि जिल्लाके नागकर साम्बरधानको को देखक मिर्विद्यांकी स्थानर्थका । भवानर असम, ध्याम है और बहुती हुई आएके समान देशन स्थान और ध्वान-प्रयोजन—इन बररोको अस्तरी है, यह 'लगाधिक' बहराजन है। स्त्र प मरक्ष अवस्थार चांचवेला पुरुष कोतवार सुनना है न सुंचला है, न कोलता है न देवला अभ्यास करें। जो आन और वैसन्तर्भ है, व स्थांका अनुधव करात है व वक्से कारती, ब्राह्मस्य, क्षापारतीसः, स्थलारतिस्य संबद्धस्य-विद्यालयः क्षारता है. न ३००वे सका सन्द्रा उत्तराह राष्ट्रनेकाला है. हमा ही आधिकानकी बुलिका ऋष होना है और न पुरुष भारता कहा पया है अर्थान् नहीं स्वानः यह ब्दिक्ट हात ही कुछ संबद्धता है। केवल काहरूर्व वर्षि स्थित राज्य है। इस राज्य भागकता वर्तत्वे कि वह अपसे शिक्ष्ये लीनविक हुए बोनीका वहाँ बक्तनेवर किर ध्यान करे और कानले क्या. समाधिक क्या जला है। बैसे कावर्गक मानवर क्या: जब करें । इस सरक्ष अन्य और "स्थानमें राखा हुआ क्षेत्रक करती हिनका नहीं बदायमें तरने हर पुरस्कार कोन जल्दी सिन्ध है। जिल्लाम् असः ग्रहना है, इसी गरह होता है। बारह प्राचापानीको एक धारका समाधितह शुद्ध किन कोगी की दल भीर वारह व्यानको एक समाधि करी गयी। मुहेन्बरकाको हैवर रहन 💲 इस प्रकार है। समाजिको योगका अस्तिम अञ्च कहा। जनम सीगका अध्यास वारनेवाले योगीका गया है। मध्यभिने सर्वत्र वृद्धिका प्रकाल, नारे अभराध प्रीष्ट नष्ट हो जाने हैं और (379277 \$'0)

योगमार्थके विप्न, सिद्धि-सुबक उपसर्ग तथा पृथ्वीस लेकर बुद्धि-सन्वपर्यन ऐधर्पगुणाका वर्णन, शिव-शिवाके ध्यानकी महिमा

उपयन्त् काले हैं—शीकृष्ण " आक्ष्याः " द्वार दीर्यवस्य और विवयनोत्त्रवसः— ये स्थ रीतक वर्ताधर्या प्रकल, स्वान मंत्रप, क्यानाध्यक्षे लगे प्रयु धूनवंशेंद्र विश्वे अनवस्थितिनका अवद्धाः धानिन्दर्भनः योगवानिः विवा को सर्वे हैं। " योगियोधेः

बोक्स्योवः स्थानिकारकः 🛌 अनुष्ये में प्रकारक विशेषक्षणः अंकरः अन्यस्य क्यान्त स्था है और कर में सुक्ते और विश्वनिकास आहे. जिल्ला अध्यक प्रतिकारण की नवें हैं। किए कहीं दिसकारण देश प्रकार के अन्यतन कराये को है । इसमें आन्यार्गकार्यक अन्यतालाक वा को छाउँ किया गया है और

कारण बोचके साधनींका व हो पान कुरकारणे रहा हो, बहुत दूर हो आधन अञ्चलकारिया द:सा है, को अवस्थानिक विश्वास है।

शरीर और बिसमें को अल्लासम्बर्ध परंग होते हैं, में निर्देशके कुछक है। प्रतिभा, अत्या है जरीको पर्व 'अल्लाम' कहा गया अक्स, चार्ल दर्शन, असमाद और है। भारत वित्त और करा: इन वालुआंकी केवल: ने या: प्रकारको सिर्वजूनी ही विकासको को दोन जनक होते हैं, उन्होंको 'उन्हार' कालनाती हैं, जो जेगशस्तिको व्यापि काले हैं। क्लेंट्रेक्के इन अक्काकों कारण होती है। को प्यार्क व्यानिकोची जनति होती है। असावधानीके अस्वक सुक्ष्य हो, किसीकी ओटवें ही, जनमां है। 'यह है का नहीं हैं' इस जन्मार अधिकामें क्रेमेनएस हो, जन्मा ठीका-ठीका क्ष्मचन्द्रोदिसे आस्त्रामा इव ज्ञानकर काम प्रतिकास (ज्ञान) हो वाला 'असिन्स' 'स्थान-संस्था' है। यनका कहीं सिक्ट के कहारता है सुननेका उपस्र न संश्लेक्ट भी क्षेत्र के अन्यविभागिकार (विकास समूर्व सब्दोक्त सुनावी देन 'अवन' क्या अस्विरता) है। चोरामार्गर्वे भावरहित गया है। समस्य देशवारियोकी कारोबर्वे (अनुसराधुरण) को मनवर्ध वृति है, क्लीओं एक्क्स केवर 'सालीं है। दिवा कारवेरिका अश्रम कार गया है। विपरीतशायनाओं किया किसी प्रमाने दिखायी देना 'दर्शन' कता विकास 'क्राफि' करते हैं। 'दे:क' करता गया है, विकारलेकर साथ अंतर होना बातों है बाहुओं, उसके तीन के हैं— 'अल्बार' बाहुनार है, अल्बावरकार क्रूप कार्रवाचीतिकः और दिला एक्ट्रॉक्ट तथा प्रकृत्वेकारकोर कवारि आफिट्रेनिया । अनुव्यक्ति जिल्ला की दिला भीगीता अनुवन्ध 'बेट्ना' नामने

र स सम्बद्धना व्यक्तिये। प्रसेवात कार्यके - सिद्धा चोनीके पान स्वयं ही राज परिकारने प्ररोगने को रोग आहि प्रका होते। उन्होंका हो जाते हैं और पहल-सी पस्तरी हैं, उन्हें आविक्षेतिक ए/स बाह्य गया है। अट्टा अस्ते हैं। बुरस्ते इक्कान्सार मान निवासका, अन्य-कृष्य और निव अविदेने को अध्यासकी मचुर चलते निवासकी है। एक कह जाह होता है, जरे आधिदीयक ए सः जन्मस्क स्थापन और दिव्य ओपनियाँ सिद्ध कारते हैं : इत्यानवर आधारत पर्वेचनेश्री मनमं हो जाती है। वेबाहु-आई इस मोररीको अन्यान को कोचा होता है, असीका नाम है फरके मजेवाज्यित बातुर्वे केती है। 'दीर्मनस्य' । विचित्र विक्योंने को सुरक्षकः कोर्मोसीहके एक देशका की साधारकार हो भ्रम है, नहीं 'नियमसोल्यता' है - जान में मोक्षमें कर तथा जाता है-- नह पैने कंग्यरायम कंगीके इन विज्ञांके जाता. जैसे देखा या अनुभव किया है, असे प्रकार हो कानेवर को दिल्ल कासरों (बिज) कहा जोश भी हो सकता है। क्रवाता, स्वरूपत.

विभागान में परिवर्तिक र पर और नीवेन्सको स्वितिक प्रतानिको नाम है। परिवर्ति क्षेत्र और संस्था—में दी भवता-प्रथम अन्तराय है और यहाँ भवत-संसय जनसे एक ही अन्तराय भारत गाय है: सक्त ही इस क्रानमें अल्ह्यां को भी एक अक्टरकंट करने पिता तक हैं।

Propositions of the Figure Superinters and the contraction of the Figure 1 and ब्याच्ये भागे है ।

अस्त्रा मूल है।

जरीरने अजियो जयद करना अधिके प्रकृते हैं।

मान्यानका, मुद्धानका, कुमानका, पाना चारको उन्ह नेपा, चारी हो प्राप्त आपक्ष कर्मन्या मानव पुर्वते अन्, अन्ति और होता क्ष्मने बायुओ प्रध्य हेना अपूर्वता कायु— इन पान जन्मीका प्रारीनको कान्या अञ्चलकात्री घोटमा पुरिवार को वार्तकन पार भारत), वित्य अवस्थित कृषी मताहर गव्यक्षों केता. क्यालास साव्यव्यक्षे 🏚 अरीरकार महाम करना—मे पार्थिय है। पर्वत आव गुण (नेपांच कर नेपा — वे आह गुज नेपांच केन्द्रपेक्ष कार्यक्ष गुरुनेक्ष साथ वर्गाय हो मरानें निकास करना, मृत्योगर ही असे है। विद्वारोंने मानुसामानी केवनेंद्र के करनार निवास आगा, इन्हर धारों है विना 🐞 बानेस गुरू बोकार विसे हैं। शरीनाडे निवारी अराम्पराचेत स्वयं सामुद्रको भी भी प्राप्तका न क्षाम, प्रीप्रयोक्त प्राप्तकी न मानेचे समर्थ होता, प्रश संस्थाने अहाँ माहे हेजा, आमारासने हुमहत्र्यान विकास कार्या, बढ़ी जरनार दर्शन होना, यहा आदिके किया इन्द्रिकोधः कार्यके विकासका प्राप्त-सम क्रावर्ते ही अलगाविको धारण सरना, निस्तं होना आक्रायको स्वीवना अधने प्रारीतने मिरल मानुको भी कानेकी इच्छा हो, अल्का अन्यत निकास करणा आकारको विकासी मानावार भारत हो जाना, जान, तेज और अधिन क्षात क्या हेना और विराधान कार्य—इन कीन क्यानिक अनीयको कारणा होत्य —ये आह एक अधिको करीको प्राथित कारना राजा बेहुमात करते, क्रांके और काम जिल्लाम कार्याम होते हैं। में कार्याम हो अर्थादन स्वीति क्षांस्य वर्षाचेक केवार्यके आहे. व्यापालकानी क्षेत्रकोर तथा है। वही सम्पूर्ण बुगोप्यो फिल्म्बार से साम्बर जातीय स्थानीह इत्यानेता स्थान है, इसीफो 'केन्द्र' एवं जान्तर' (आक्रम्यान्यको) ऐतुर्व भी

नारकी करावेका कर है। हो जाना की हवार - इन्तरवृत्ती सकी सक्तातेकी इन्तरवित हों को दिना विकास प्रकार प्रकार का प्रकार के बाद कहा किया पर सामा, सामाने क्राव्यकर पांच कर केरब्दी प्रतिकास होता, आर्थितक बार लेखा, प्राप्ताने तुझ आर्थका चारीका कार्य आजिका प्रार्थिक कर होता. हाईन होता कार्यके आनुवाद विभाग करता. क्षापनि अन्य बार्या करना, वृत्तिका सम्बन्धाः अञ्चन्ने वसने कर लेखा, यहा दिव कानुका मिता क्रो क्यो-बरा-बर्ग पता देनेपाँ क्षाप्यकाता. ही एउटि क्रेस और एक क्री पक्षपाने क्राप्यती क्रोपा. प्रकारों ही अने आदिको गया लेगा जंगारका दिल्लाची केम – में अरबी पूर्ण मक्त में व और पान नहें हैं। नामीने पूर्वका हॉनक्सकारी केंद्रवें पूर्वकी प्राप्तिको स्थ अन्त- ये प्राप्त स्था वर्गाय विस्ताहर अवस्थानीत होने है। व्यवस्था हैपार्वके, इसर्वन्त मोन्य, गुनान्ति साथ हेपानं इत अवस्थानिक गुनानो कृत बाह्य पेना कोबोल होने हैं। के कीबोल नेपान हेपानेक हैं। का बहानेक देशवाँच अधिक प्रान्तान मून्य कर्त गर्न है। बन्धर सम्बन्ध नेपालमी है। इसे 'कान्स देखनी भी नदारे है। केमक. क्षेत्र आंक्रवाचे भीतर क्षारवाचे प्रवेश कर चीटन बॉचक, स्वेतन्त्र संवत्ये नार्चे बान, विक प्रवासे ही बनेर आदिक बातर न्यानाने समान प्राप्तिनायों काम काम, बहुत् आर्थिकानिक हेश्ववंत में ही प्राप्ता होती ह क्या है। अवस्थानका अहि काम करना कार्य बार्ग्य क्षेत्र कार्य कार्य कार्य क्ष्मेंग व्यक्ति व्यक्ति क्ष्मेंग प्राथम अभिनेतार स्वारीक काला अभिनेताचे पुत्रकार है पुत्रकार है प्राथम है जानान विकास विकासके प्रतिन स्वरूपा अवको अनुस्ता प्रतिन, क्षेत्र आहे। क्षेत्र स्वरूप काल से *जीवा स*न्त्र पुरस करानुस कृतक रहे संस्थानकी प्रकास कर । य सूत्री को कोल्काल व होना के और फिली केन्द्र तक शुक्रको अञ्चल और अञ्चलको साधानी सम्माधक र हो—केने स्थापनी क्षा का केल नक 'काद केवल' है। किलो-कुछ पूना मुक्तियों कार और कुप menten berift mitte fermen gefte. meltet gerten melt mit gen feine C. along the net & yet skip burden ib draw arth resect the before friest 'कार केंद्रवं' को कहते हैं। इसके क्रम्प हैं। अन्य दे पार वर्ष क्रम पूर्ण करिया उपन नीमा केवार्थ जिल्हे प्रापृत्त की कारण है। याना और मुख्यते मुक्तिया हो। किए कार्य gallega war 'diesen brad' til stiell stirren gerant unt i before forme, प्रोत्यानिक प्राप्तक प्राप्तिक अञ्चलनि है । इस अञ्चल स्वाप्तिक अरेत अपूर्ण प्राप्तिक सैन्यर कार्युको केंग्रांच-प्रामुको न और प्राप्ता काम मन्द्राण । कोन्तरभागात नहीं कारण कार्युको । प्राप्त प्राप्त क्रमाने हैं। जारिको चोनान्य भी नक्षा है। जन्मभीको अधिकता है पुर पह विकास मोज और बोक्कारत प्रमुख नकर्मान्य है। करने हो अवनी सम्बन्ध हो गया से रिच्यु होत्स ।

क्षात्रको प्रमुख १९६८ का.स. प्रमुख्य सीनमा - पूर्वत १५० कोणांको से पुरुषो समाप स्थाप राजा प्राप्तान विकास पान को का है को है अने हैं अनुस् वान्तिर्द पान होती कार्यकारकार्यको हेन्द्रपति अन्तर्यक है। है। अन्यत्य वर्षः प्रान्त्वर अनुवाह कार्यक्री प्राथकानिक केवन्त्रे के 'प्राथकक' भी क्षेत्र के के पर मेन्स्टिय मूर्ग स्थानिक बाह्य है । प्रत्यानम् अध्योषः पूर्णनेत् प्रत्यः विच्यो । प्रत्य श्रीवन्त्रे पूर्णः प्रीत प्रीतिकार क्रिकेट अन्य पूर्व क्रिक्स क्रिकेट क्र

ा अंक में बोर्च्स प्रचारका वर्णन है और य दूसरे के अन्यत्व पूर्णनाम कर्मन कर और क्यार परने हैं। साँच और विस्ता particular from the state it is not seem to great from goal the state of the विशेषम् प्राप्तः क्षेत्रियम् वर्षः है । शुक्ताः स्थानः प्रतिः क्षत्राच्यासः वर्ताः वर्षः वर्षः वर्षः वर्षः । इकारास्त्री बही अन्य सम्बर्ध । वे सार्थ विकास वैद्याली केन्यपुरुष्ट केन्द्र, वर्णनेने विकास प्रीर्मार्थकी क्षेत्रकार्यक है। इन्हें बाल बैरान्यक्षण प्रत्य, क्षेत्रक्षण व्यक्ति का और बन्द्रके प्रवासकृतिक संबाद्य कारिये । इस असून्द्र नरवर वाल्ये का स्थानन्द्र प्रीवाये प्रसार हुए प्रतिनक्षांत्रक् मृत्यान विभावत विभावत्वात विभाव अस्त्रात्रक अञ्चलके नोत्तुः अर्थन्त्र अस्तिवृत्यात्रके अतिर है, इसे अनुबंध कारणवात्रीयों कृत्ये विशेषक अन्तर्थ की बोधारवाल व नहीं। अब mirburen freier und begef bell gefreb geabelen ung ib begit ware आके हैं। विका और मुक्ते प्राप्ति होना है। हुम्मानने देखता, अनुर और राजाओके. मार्च हां हा का शरिनार रोजाक प्राप्त हो

<del>not nonnument de nicht s</del>estisht på til de tintantnar nor and nove ver ter fit i för relik bå til fit i अभिन्न भोजन कर रिश्न गया हो भा चलकर् दिवसा विकास कालेह आत-अधिक परिजयके कारण बकायद हुई है। यहके द्वारा कावा पूजन करे। मन ब्युष्प अध्यात विकासे बालुसा हो, नहीं करना पार्विने ।

कंपार नेपायर पायानके स्थान विश्वाद है। संबाद 'स' समाहे उद्धार काहित हैं। इस

200 अधिक भूस-काम भवा रही हो तक जब अवधानमें, मधिकें, कव्यकें, तत्त्वें हेने का अपने पुरुवनोंके कार्य आधिने तथा क्रिज़ोने, श्रीक्रोके प्रकारतानों, प्रारोहाने हुआ हो, कर अवस्थाने भी उसे चोनाध्यास । स्वयाने हा चलकाने विस्वता विचान करे। रिक्त और दिक्को रिक्ने प्रश्लेखित रेकिके िल्लों अञ्चल-विद्यार क्रीका एवं अनुन आल्लाकी बाल्यक पार्ट्य वर्डी परिचित्र हो, जो कार्योपे प्रधानोत्त्व समुचित्र । सामरक का विरामरक विश्वास कारण होते । केहा करना है तथा जे जिंका सम्बन्धे कोना हिस्स, प्रमुद्धेन, बद्धान, इसका, हरका, हरका और जानाम हो एवं सर्वेक अध्यासरीत है, अध्या भोडकात कारतके आस्तरपर करीको केमान्यको सक्त क्रेस करीके। विश्वकाम विकास विक्रिया स्टब्स कास असमा मुख्यम, सुन्दर, निर्मुल, सम् ओर्स् - काहिके । होनी ऑस्ट्रेके मध्यभागार्थे क्रिका मराबर और पवित्र होना महीते । यक्तवर अञ्चल है, जो विद्युत्ते समाय क्रवासमान और स्वनित्यासम्ब आदि को चौतिक आसन है। भूकवार्थ दिवस को कन्स है, उसके हैं, उनकर भी अञ्चल करक कहिने । अकरें असमा: हशिक और उत्तर भारतों के को हैं, आनार्वकर्षक पुरस्कानेकी करकराओं के विद्युत्के सकत वैश्विकान् हैं। कार्वे के क्रमण्डः प्रकार करके अवनी गर्दन, मरस्क अस्तिन कर्त 'ह्र' और 'ह्रा' अद्वित हैं। और कार्याको सीधी रच। असेव और वैद्या कोवजवूत कावरकी वसे सोस्कृ कार्यका है, अधिक सर्वे कुरू न हों । सिर कुक-कुक क्षेत्रर - किन्ने 'क' के सेव्हर 'का' सक्के अक्षर ही । वीतरंत्रं जीतरंत्रा एवर्ग प को । श्रीतरंके आपशः अहिता है यह जो कारत है, करकी अवभागमें रिका हुई जिहासो अभिकार नारकी पुरस्कारने आहे वह प्रस्कृतित हुए व्यापनी एकते हुए, प्रक्रियोंने वेचों है, जिनमें 'क' से लेखा 'क' सबाबे बारक कारकारोहरें और प्रकारित्यको एकापूर्वक अक्षर क्रमतः अद्वित है। सूर्वके समाप बोनों जोनोंके अनर किया किसी नामके अवस्थानमा इस कामराके का छन्छ दर्शनक अपनी क्षेत्रों शुजाओंको एकं। किर दार्किने अपने इक्को चीवर काम काम काम क्रकिने। क्षात्रके पुरानामको वार्चे सथको प्रकारीका सम्बद्धात् मो-पुनाके प्राचन प्राच्यात रक्तकर औरेले पीठको अंजी करे और कपल्के इस इस्टेका विकान करे। इनमें करतीयने नवानेकी ओरसे शुनिवर रहतरे हुए कावहा: 'ठ' से संस्तर 'ख' तकांक अक्षर नारिकामंत्र अञ्चलकार वृद्धि जनाने। अन्य अञ्चल है। इसके कह जीवेकी और दिसाओंकी और दुर्जियात न करे। जानका - इसकाने कामुनके क: इस है, फ़िब्से 'ब' के काच । अचने सरीरके भीतर कानस-चन्दिरकें काभागाती काचित शूनरहित अञ्चलके संकार Ben-कमारको अस्तरकर कर्जनीसम्बद्धाः है। मूलकारने स्थित को कारत है, अस्त्री

संस्थान विकास पानेकी इच्छा रस्तता हो। इसी। हैं, इक्से अंज्ञाब नहीं है। सरको अधिपतिको स्कूल मृतिका चिनान

मार्गक सुक्रमंत्रे समाप है। जरम क्रमकः मार्गे । ब्रह्ममे लेका समाविकारकेन सभा 'क' से लेकर 'ल' लकके बार अक्षर जार अब आदि आठ मूर्तियाँ ही किएकावाने क्षाचेक कराने किया है। इन कमलोमने विकासी स्वाप मूर्तियाँ निर्दात की पनी है। विसमें ही अपन्य क्या हते. उसीने न्यालेसा सुनीक्षणींत कहें 'सार', 'शाना' और लिस' भीर महामंत्रीका अवनी और वृद्धिते विकास । नीन प्रकारकी बताका है । करकती उसका व करे । क्लांड काम्य जैस्ट्रेंक वरका, निर्मात राजनेकाले व्याप-कामय प्रामीको इनका क्षेत्र एक आरक्षे वीशिकान् है। अनका का कियान काक वाकियं। यदि क्षेत्र वृतियोकाः राज रीपशिकाक समान आकारकारण है। जिन्हर विरक्ष क्षाप से ने हरित्र ही पाप और अतेर अचनी कवित्रमें कुर्जन: अधिक्रात है। रोगका नतम कराते हैं। विका कृतियोधे अकन करतेता का जनके समान रिजका विकास सन्तेपा विरक्तानने निर्देश कारकारक है असका कह जीवरकों, सींक या। कार होती है और सीव्यवसीये दिश्यका स्वान कमानगरको निकलेकाले भूतके समान है। किया काम हो निद्धि प्राप्त होनेचे व हो बर्जन्य जनक क जामके कारते भी अधिक सीतना होती है और न अधिक क्रमानी काचा ही जा सकती है। यह स्था विलया हो। सीधापुरियो ध्वान करनेले वृश्यिको अर्तादे बच्चोपर विजय जात वियोक्त मृत्रिः, साविः एवं सुद्ध वृद्धि जात कारनेवालर है। ध्वान कारनेवालर एक्य जिला. प्रांती है। सामग्र- सभी निर्देशकों प्राप्त होती

(SEPPRINE)

#### 쇼

# ध्यान और इसकी महिया, बागमर्ग तथा शिवयोगीका महत्त्व, शिवधक्त या शिवके लिये प्राण देने अच्चा शिवक्षेत्रमें मरणसे तत्काल मोश्च-लाभका कथन

हैं औक्तरण । है। अन्य मूर्तियोक्त प्रकार करनेपर भी भीकान्द्र-संबद्धाः इतरम् करनेवाले मांगीकेः दिव्यक्तवद्धाः अकृत्य विकास क्रारम् वाहिते । सम्पूर्ण नगरबोकी निर्देश तकारक क्षेत्राती किय-वित्य क्रमण नकारी स्थितना लक्षित हो. 🕯, पेसा जनकर कुछ संगो उत्तर ध्यान उस-प्रत्या नारेकर ध्यान कुरुक काहिये। अन्यस्य करने हैं। कुछ सोग् करकी असन पहले सविष्य क्रेसर है किए निर्विषय निवारमध्ये निवे व्यक्त क्यावा आज करने होता है। एक ब्राजी प्रकारका क्रावन है। है। स्वरूप क्याके विकास नगरा कर किए अस विवयमें कुछ मानुस्तांका पर है कि निश्चन हो जाना है तक शुक्रम रूपने यह कोई भी प्रधान निर्मित्व होना है नहीं। स्थित होता है। भगवान विकास विकास व्यक्तियों हो कोई प्रवाहकता संस्थि ब्राह्म करनेपर सब निद्धियों समाक्ष सिद्ध हो जानी कड़मानी है, इसलिये निर्देशय सुद्धि

------

केमल-मिर्नून मिरावार अपने है उपन है, अञ्चल है और निर्माण पूर्वि 動物量

क्रवेदी किरकोदे समान ओसिया अभाग का बातु है। इसका अर्थ है नियान। महत्वपुरस्कार अवस्थान्यन बारनेकारम् है । इन - बब्धरसम्ब है । वैसे क्षेत्रा-सा की केन्स्यन्यस स्वकारका को क्षेत्र का अनुकार है, यही परनेश्वरका को विकास है. उसीका पान अल्ला (निर्मात) हो जले हैं।

बैस्तरको सम्बद्ध हो, एक एल्पावित पहल है। जैसे बहुत कोटा बैनक भी सहस्त

अस्तानुकार कुछ हो, देशे प्राच्याको ही अतः प्रतिकत् कान् अतःकानके स्वयुक्तने अवतः वाहा है। की विन्तायन्। Bibrert & the Part Selfan and mount from when force & our होनेंद्र किया और कोई अपन कारावर्ग नहीं। कारावर नाम कर नेता है, उसी प्रयूप अन्यवन है। अक्रमा सुविका काम कामार सरकामा औ बाद करनेकरों प्रकार सारे कर नह से anneuer medium & mir ferreier und fil sampfin, fiedrechte ferrie विश्वित्वय काल काल गया है। यह स्थित्वय "अवस" है। मुस्तिके प्रवाहरून स्थानको जो और विश्वित्य प्राप्त के प्राप्तक: सार्वित्र और अस्तान्त्वन का अस्तान है, अर्विको सन्द पूरण क्रिकीय कारा कारा है। विराधारका अस्तार "कोठ" कहते हैं। सार्व साम सम्मीता है केंग्रेसे असे मिन्नीय और सरकारका आधार था। योग है। योध-सरका पूर्ण अनुष्य केनेने स्वर्धकारी संबंध की गयी है। अस: और अस्तिया आदि ऐपार्नकी कशानिय--बातं स्थित्व का स्थीत काम अरके ने इसे दिस्तवानको सन्धान प्रकेशन करे अन्तर्भे पान प्रचारको निर्दिक्त निर्म गर्ने है। अनुन्ते सीएक और केश क्षेत्रीकी विश्वेषय अवस्था निर्वीय असन करना प्राप्ति होती है, इस्तरियो प्रमुक्तानो अस सुक्र कारिये । प्राप्तकार करनेले क्रम्याः क्षार्थेकः क्षेत्रकार ४४४२वें राज कारा कार्याने । जिन्स अवदि विका विर्वादानों वित्यु होती है। उनके, अवनके प्रान नहीं होना और जिसने कैनावा मान है—बानित, प्राप्तानित, होति, और जावन महि विरम्प है, करना भारत नहीं सिन्दे अस्तर । सम्बद्ध आक्टाओंके समनको ही होता जिले ४४४२ और जार केनें जार क्राचित कहा नवा है। तम (अक्षान) का है, जाने क्वलानरको कर कर दिन्छ। बाहर और जीवरने काम है जागीन है। सनका उसकियोंने स्थित, निर्मेश जान और सावर और भीतर को जानका ज़काब जेता. एकाकारपूर्व भारत---वे चेनारम्यात्मे पुरू है, जनका नाम बीरी है एका बहिरकों को कोनीको ही सिद्ध होने हैं। जिनके सारे का काकारा (आजनिकास) है, उनीको प्रसाद यह हो पने हैं. अवस्थि वर्डिट अस्य और कता करा है। साथ और आध्यासरस्तित से अवन्यें स्टाली है। विकास कृति पानके समाप्त करण है, से मुद्धिके करम्पूर्ण प्रीय है। वर्षण है, करके निम्ने क्रमा और माननारी कत की अवकत दुर्जन है। जैसे प्रकारिक स्ट्रां ध्याता, भ्यान, ओप और अधन- आभ मूल्से और गीली त्यादियों भी जला प्रयोजन---पून प्रारको सामकर अन्य हेती है, क्यी अफार अववर्ति सूच और बार्वेकरक पुत्रक अनव बारे १ जो हाल और अञ्चल कर्मको भी क्षालगरने एक बार देनी

भी परनेश्वरका काम करनेवाले पुरानको जो। धारमवोगियोको सुलग होता है महान् जेन जार होना है, जरका वर्ती अन्य

समाय कोई बड़ नहीं है; इसरियों काम बड़ बिर बोलियोंके कुरानें सम्ब शेमा और राज्यको अपने जन्म:पुरमें विकारनेवाले जात देनेकालरे अहा से काल है। जो पूर मुलबेरिया करनकर उपकेश नहीं कर गाने दिश्यकोरियोको सेवा करते हैं, में स्थान

अन्यकारका नाम कर देख है, इसी जन्म केनल अन्य-पुरके गोन ही जन करने बोज-सा बोनाध्वास भी महत्व पायक भागी होते हैं, उसी प्रकार वहाँ काइकार्यों भिक्तम् कर क्रम्पता है। अञ्चापूर्वक क्षमान पुरस्य जल करमको भारी करो, भी

प्रारम्पराजी साधनाने रिप्ते उत्ता हुआ पुरता करि क्षेत्रमें ही पर काव हो भी पर बारशंक राजान कोई तीर्थ वर्षी है, बोराके प्रिणे उद्योग कानेवाके स्वानेवाके बाहरको प्रभाव प्रोर्ट सम नहीं है और शास्त्रके । साथ दिना सुरस्का उपयोग करके अवस्य करे। अपने अल्ला एवं पुर- हत्व्योगको कवा संसारकायरको बरवारकामा सोच अला सरनेके कारण शर्मा अध्यम । योगमा विकास पुरूष भी कांगीजन बेक्सर जलमें भरे हुए तीओं और. जिल गरियो पाल है, उसे पहचर्ता सन्दर्भ बातर इसं निश्नीको करी हाँ देसपृतिकोच्या व्यानकांका अनुहान करके भी नहीं पास । आक्रम नहीं हेते. (वे अहलतीयोंने अयरकार करोड़ों बेटलेसा दिलीकी चूका करनेसे जो कारों और आअवेकके ही कामार्थ रागे रागे कात निरमत है, वह एक रिमार्थनीको 🛊) । मैसे अओसी मुक्तोंको सिट्टी और करका सिक्सा चेनेनात्रसे उत्तर हो। नास है। नास आरंपी वर्ग हुई स्कूल पूर्वियोक्त प्रत्यक्ष कांग्लोश, स्वय, श्रीकंतेयर और होय—इन होता है, उसी सरह कोशियोंको ईपार्ट्य सुधन सभी पुरुवकार्तीक अनुहारको जो जाल कारणबार प्रत्यक्ष दर्शन क्रेसा है। जैसे निरुत्य है, यह सारा करा शिक्कोणियोंको कारान क्षे परिवान क्षेत्र होते हैं और महत्ये. भागव हिम्मकेरियोगी निन्त असी है, ये कोन अल्पे क्रिय नहीं होते, उसी प्रधान ओलाओंस्सील जनकी पहले हैं और बारकार्य, प्रोकारको अन्या-कारको अक्षत्र अस्त्रकारकारका नहीं रहते हैं। ओराकि हेर्पेकर सामानेकाले काम ही अधिक दिन हैं, काह ही कोई शिवकेणियोंकी कियाका समा है क्रमण्डलेका अञ्चल हेन्स्मले कार्यकालके क्रमल है, इसस्थि वहायुरुकेक मार्ग उस भारि। वैशे लेखावें वह देशत कथा है कि कियाबने सुननेवारत भी बहान पानी और क्रांशी सोच सवाके फारवी राजवीय इच्छरीय है जो सोच सहा भनिशामसं

<sup>-</sup> प्रमुप्त प्रोद्धिकारिक प्रमुप्तान्त्री क विरोद्धान अस्य अनुप्तान्त्र स्था अस्तिकारिक स्थानिक कारण प्राथम स प्रदेश करूक प्रदेश करण्यात्रकारण के नेवार (খ্রিচ কু- রোচ রাচ রাচ রাচ রাচ রাচ রাচ রাচ রাচ

<sup>🛊</sup> वर्षीत श्वरूपान्यं शीर्थं असित् व्यानसर्वं ततः । सर्वतः ध्यानसन्तै नजनसम्बद्धानानं सभाअस्त ॥ (No go we do do do ht 12/)

क्रेसे, जैसे कामराका बना कारीने ।

प्रेस-मध्यमसे बंदराने कियरे जवण अपने पशुओं—प्राणिकेक समान

कोण करें। और अन्तर्वे क्रियमोरावर्वे भी अपने क्रारंगको उन्होंके जन्मे क्रारंगकर क्यानीक कर होते हैं। इसकिये जेमानी विकासकोचा निविसे को अपने प्राचीका करमोन्द्री वाहिने कि वे रहनेको कारन, जान करना है, वह समारक नूस के साल क्रम-नम्, सम्बद्ध तथा आंक्ने-विकारेकी है—असमें अन्यव्य निवार करनेकी कारको अस्ति केवर क्या विकासेनियोक्त अस्त्राध्यक्षम नहीं है अस्त्रास को सेन अस्तिसे कारतार करें। केलाओं सरसर-अरकार विवास होकर शिक्कोनकी करण सेता है, प्रकार है. अब: बाबसबी बदलरोसे उसका उसकी भी बदि नहीं पूर्व हो कर से का इसी थेदन नहीं है सम्बन्ध । योगधर्य और मार्च अवहर तुक है जाता है—इसमें संसव मही महत्त्रको असमा ही अन्तर सम्बान्त काहिये, है। इस्तरको त्येण अन्तरम अस्तिसे विश्वकारण विकास बाब और संपालनें; असः योगीसन होता बरलकी कामक करते हैं; क्योंकि कार्यों और स्थानकारेले जारी तरह दिन्हें नहीं। कालका विकास कारके बीर हुए मनसे उनके द्वारा इस सरक्ष्मी कृत्यु स्थीन्तर की कारी है। विकासीरावराज्यम् मुर्गेर विका देशाने विका को दिखाकि विको अक्षाप्य विकासकारिक विको विकास आसा है, यह देश भी पवित्र हो असता अध्यक्षण कारत है, उसके राज्यन दूसरा कार्र है। फिर क्रांसर्वे परिवासके निवयमें से काइना - समुख्य- सुनित-पार्लपर-विभार-नहीं है। इस 🖨 करा १ अस<sup>्</sup> कतुर कृते विद्वान् पुरूष कर्मा कारण इस भीतार-मन्यासने असकी श्रीक कृत्योंको क्रोज़कर सन्पूर्ण पु:सोंके सुरकाण जुनित क्रो कार्ती है। इत्योंके किसी स्क कारोडे किये किवाबीनका अध्यास करे। उसकता कियी तथा भी अवसम्बन करके विकास कोरायाम सिन्द के तथा है, यह मोगी अधारत विकास प्रशासनुद्धिको जान केयार मधेल चोरनेको चोरकार समास लोगोनी चरि मोई मनभा नहता है से उसका अन्य कारभगर हो रहे का विकास सम्बद्ध आत्मक तुम्ब और मोर्टीहरू संस्कार आहें करना पर्यापने । श्रमकार ओड़ है और वैरान्यकेंगसे सेका- जिलेक्तः अस्के का आदिको अस्के मार्टेसे कृतंकः वार्मोका परिस्तान कर है। जो अनुवा अशीरतकी प्राप्ति नहीं होती। हेले पुरानके पुरा काल-में आहि देखकर अवने कुल्को कियर । इतिरको करतीने कह है का परित्र अधिने आन हो, उसे मोशनपुरावर्ष संस्था है जला देवा शिवस्वक्रवस्तमें इस्त है अधना कियांक्षेत्रका आक्रम हैन्स पारिये । यह पारह का निर्मुणे वेतेकी भौति कहीं भी मेन्स मनवा करि औरपित क्षेत्रर वर्ती निवास है, एवं उसके निजे मसवर है। वर्ति हैने करता हो हो होन आदिके जिला भी पाने ही। प्रत्यके ओहमले भी कोई कर्न करनेनी हत्या प्राक्तिका परिवाल कर क्रथाय है। अनक्ष्य हो से दूसरोका कल्पाल ही करे और अननी करके, विकार्यकों स्रोतकी अञ्चलि देखर स्थितके अनुसार विकारकारिकी शह करे। अवक्र ज़िल्लोनॉर्न अवन्तात करते हुए उसके धनको दिल्लाक है पहल करे। परि

कारकी संगान दिवायक हो से यह भी सहज है। यांत् उत्करी वस्त्यंत्री (सिवायक्तिकी कर सकती है। वर्ष्ट ऐसा सम्बन्ध र हो में। संदान) क्रम धनको पहल न करे। अस्का धन जनवान् शिवको सर्वर्धत कर

(असमाव ३९)

## वायरेक्का अन्तर्धान, ऋषियोका सरम्बतीमें अवश्वकान और कारगीने दिव्य तेजका दर्शन करके इझाजीक पास जाना, इह्याजीका उन्हें सिद्ध-प्राप्तिकी सचना देकर मेरुके कमारशिकापर भेजना

आदिका कांक करके पूर्वकृतकहा सामा अञ्चलको क्षत गये। करने हुए वे सन्ध-कं पन्न कराणसीवृतीकी - पूनके आनमे वार्टन ही लोकपानन आर बारु दिये। उस समय दिवासमध्ये बबनद्व बार्स जा बार्चि। उन्होंने बरपोसे निकलकर स्थितको और नैमियरक्यकानी क्रियमेका किस प्रकार महनेकाली भागीरशीका दर्शन करते हत जानात्कार \$30 जिस तरह इतमे करकी ऋषिनोने इसमें उत्तर किया और कारकीर हाँ जा मुनियोकी सुद्ध मृद्धि जिस भागीरबीके ही किनारेका धार्ग प्रकारकार के प्रकार प्राप्तानक्ति साम्ब सर्पाधानम लगी आणे बढ़े। महत्त्वर बरराजसीवे पर्ववसंद भी और जिस ककार हम प्रक्रप्राध्या हर सम्बन्धे कही अनवान हुई। वहाँ अधियोधा का दीर्यकालिक कह पूर हजा उन्तरकारियों गहाने कान करके उन्होंने का, वे आरी को जनसङ्ग प्रक्रांतिय

मुनारी काले हैं—इस इक्सर हो। धरो अधिपत्तनशर लिक्क्स ट्वांन और विधिप्रवेश ्रक्रपन्त्रमे । वदक्तकरन्त्र पुरान किया । पुत्र २ वरके जब वे बल-नेवर्ध बीकुन्यन को बाजपोग ब्राह्म किया था, ज्यान हुए सब बनाने आकालने एक दिन्य इसका प्रवासभावने बैठे हुए जा प्रतियांको और प्रथम अर्थन प्रकालकाम रेज देशा, इपरेक देकर आकारओं बाक्टेव सर्वकाल को कराई। सुर्वक समान प्राप्त पहला था। आस्कारणे अन्तर्वात हो वर्ष । स्ट्रक्तर अपने अपनी प्रधाने प्रस्तरम अध्या प्राप्त-काल नैनिवारकाके समाप्त शयानी पनि विगन्तको बनात कर निवस का । नदुननार समाके अन्तर्भे अवध्य-सार करनेको उद्धल- विन्तेन अस्मै प्रगीन्थे बाल लगा रखा थी, हुए । उस मध्य सहार्थक अमेरका साक्षात् में सेकड़ों सिन्ह पातुका वृति विकट माकर श्रास्वनीदेवी क्वांट्र्य क्रथमे वरी हा लक्क उस तेवने क्यांन हो गये। इस वयनी सुन्दर वर्तके क्रवमें शर्दा बहुने लगी। बहान्याओके इस प्रकार लीन हो शनियर सह मारमाती नदीवये उपस्थित होल वृधि मन- तम सन्काम अनुस्य हो गया। यस एक β-पन बहे करने हुए। इन्होंने सब सपात अवस्था भी पटना बॉरंग हुई। इस पहान् भागोः असमे अन्यानकृत (भाग) आरम्भ आपूर्णका ह्याका सं विवासकार निवासी किया । इस वर्तके महत्त्वस्य जानक देवता । वर्तके 'बह क्या है' इस बातको २ जानने तुए

रिया । ये अनि प्रशासकारो अहर हो पर्या - जना किया ? करमंत्री सद्यानं अने सुन्तुरुक्त साथ गानेको अधुनर्गर्शनं आने, सारानारीको साथ करने, म्बारकार मृत्युवके, पान किए के रावे । अभिन्तुनकार निरुद्धे की राविनुनका करने,

क्षाहरू हो हो। अर्थन्य के अर्थन्य का अर्थन्य के अर्थन के

इक्टाकेको करानी । विरा अक्नो कार्यके सुक्या है । इनकी आज़ ककर से तब एक विको अन्य आहर हो में अपने नवन्यते जले. साथ अक्षानीके वकाने अध्या हुए । बीनन मुख् । अध्यक्तर अच्छे स्थानवर केने हुए सरकार प्रन्ताने पूरणे हो राज्यकी पानि **ब्राह्मको राज्यको करनाने परस्या न्याहो राज्य । एकोदाः (गाकः प्रमुक्तानिक प्रथमन निरुप्त ।** अर्थेप निकास करनेकाले मृत्यूब और नार्थ्य किए प्रथम अर्थेश मानार में सार्थ्य दश्या गानक्रमिक रहस्का कार्यक्रम कान्य हुए यहाँ। यस गर्व और वहने औरम उर्व धरका कैने र मान्यकार स्टाने जने । प्रत समय से नक्षातें अने वहाँ वैदा देख सामन्यका प्रदाने उत्पत्त क्षीत आवार आहे. मेरियन हो सुरमपूर्णक केने. क्षात्राम मनाव्यान पुता उत्तर काराना कि पूर्ण है। इस क्लामें कियो क्लाने व्यक्तियों यहीं कुल्यानाका नाम क्लान हान है। कुला है: बार्क्स अवसर नहीं है का बाना था। क्यांक कार्युवने ही वर्ध तम कुछ कहा है। प्रावेशिका क्रम नेकियर क्यांक्सिको सूचि बार्ड अला तुम समाजो जन बायुरेक तुम्हें पहिले, तथ प्राप्तान्याने इसे द्वारवा ही रोक, कथा मुख्यात्तर अनुस्य हो वर्ष, वर्ष हुन्तरे

भागमें केंद्र गरां । प्रधार मानीन गोष्ट्रीय - केंद्रपुर प्रधानके इस प्रकार पूर्ण-स्का मान्य तुर्भुक्ती स्थानम सह सी। स्य हर स्थिती अवभूध-आरके दशस्त अस्ता है और वे जारमानिक संपर्धिके नहीं देशकारहारा स्थापित देशकीरही और मामक्रांत् मानवर्ते और अध्यामकाले विरं हुए। आकारत्ये प्रवान नव पृथ्ये दिश्याची वेथे, कार प्रकृतिका व्यानेकारे क्षेत्राचार कान्यक व्यानिवास प्राप्त सीम सेने सेवा सुमानको प्रोत्ताह करने के सिन्दे सुन्दर के सामा . किए इस सम्बंद अनुन्त हो जाने की सम्बंद स्वा प्रशासन्तर्भ करी प्रथम रिकार प्रेसे इक्राप्ति किस्तरभूतेत स्वे बार्ग्यर प्रकास वैयोकी प्रदर्भ मुन्दिर बहुए निकलने हैं। अन्तर कहीं। साथ हो वह भी कराना कि क्रम समय मृतियार कारकार टेम्पकर को । हम अंगर्न मान्ये बस्त विकार कार्ययर भी कः कुम्पोर्थे उत्पन्न हुए व्यक्तिकोर अभाग कर तेजको सीच डीच साम ना म मार्थ । किया और को आएके साथ सक्तानीचे अनिवास क्यान सुनकर विश्ववाह कार्यून विल्लोका कारण पूजा व्यवस्थाकः विल्ल अक्षाने क्रिक्ति विल अस्वाद गार्नार कुरती आर तराह था और ये बाहे क्याबंगीने - वार्थानं कहा - 'व्यर्गिके ! तुथे बाल स्तान को । अन्य अनके कुछनेकर कांग्य - वही बराम्होंकिक निर्देश अन्य हरकता अनकार का अवसर है। आवन्त्रेण चीना प्राप्त्ये। यह तत है। नुपने वीचेक्रानिक नाग्रात कारते हुए से करेर गये । अद्भाग क्षारकाराने किरकारणायः अभूकी जागावाचा स्त्री है।

शिखरपर, जहाँ देवला साते हैं, जाओ, वहीं पद्चर अभिषेक करेगा।' मेरे पुत्र सनत्क्रमार, जो उत्कृष्ट मुनि है. नन्दीके आगमनकी प्रतीक्षामे है।

इनके लिये उचित अध्युखान आदि सत्कार 'नन्दी चीव ही यहाँ आयेंने । नहीं किया । चे अपने स्थानपर निर्मंध वेठे उन्हें **भहत यहा केंद्र जना दिया। तथ उनके दक्षिणवर्ती कुभार-**किसासर गये। रिच्ये सुद्रो बड़ा होक हुआ और पैने

करनेको उत्सक है। उस लेज:५३३के दर्शनकी दीर्घकालनक महादेव और महादेवीकी को घटना घटित हुई है, उससे यही बात उपासना करके नन्दीसे भी गड़ी अनुनय-प्रतिता होती है। तुमने व्याराणसीचे विजय की। इस प्रकार प्रयत करके किसी आकालके जीतर तो होतियान दिव्य तेश वरह उनको कैटकी ग्रोनिसे हरफारा दिलाया हेखा था, यह साक्षाल ज्योतिर्मय सिद्ध ही और उन्हें पूर्ववल् सनस्कुमार-कपकी प्राप्ति था, उसे महेशरका उल्हाष्ट्र तेज संमद्भी । उस करायी । उस समय महादेवजीने पुरकराते क्षेत्रमें औत और पाश्चित-प्रतका पालन हुए-शे अपने मणास्वक्ष नन्दीसे कहा— करनेवाले पुनि, जो त्वधर्मचे पूर्णतः निष्टा 'अन्य ! समञ्जूयार मुनिने येरी ही पक्तनेवाले ये और अपने पापको दग्ध कर अवशेष्टना करके अपना देशा अहंकार बुके थे, त्रीन हुए हैं। र्रीन होकर वे स्वस्थ प्रकट किया था, अतः तुन्हीं उनको मेरे एवं युक्त हो गये हैं। इसी मर्गासे तुग्हें भी। यधार्थ स्वरूपका उपदेश दो। ब्रह्मफा ज्येष्ट कींघ ही पत्ति प्रता होनेजाली है। तुम्हारे देखें। एवं गुड़की साँति मेरा स्नरण कर रहा है, हुए उस तेजसे यही बात सुचित होती है। अत: पैने ही उसको तुम्हे दिख्यके रूपमे तुम्हारे लिये यह बढ़ी समय दैशक्क स्वयं दिया है: समसे उपहेश पाकर वह मेरे जानका उपस्थित हो पथा है। तुम पैसपर्यंतके दक्षिण प्रवर्तक होगा और वही तुम्हारा पर्याध्यक्षके

महादेवजीके ऐसा कहनेकर समस्त निवास करते हैं । वे वहाँ साद्यात् भूतनाय भूतगणोंके अध्यक्ष बन्दीने प्रात:काल पस्तक प्रकाफर स्वामीकी वह अला विरोधार्य की पूर्वकालको जात है सनत्कुमार प्रथा सनत्कुमार भी मेरी आज्ञासे इस अज्ञानवज्ञ अवनेको सब चोणियोंका गणराज बन्दोको प्रसन्न करनेके लिये पेरुपर शिरोपणि मानने लगे थे । इसीलिये इविंतीत - कुफर अपस्या कर रहे हैं । गणाध्यक्ष नन्दीके हो नये थे। यहाँ कारण है कि उन्होंने किसी संधानसमें बहुले ही तुमलोग सनत्कुमारसे समय परमेश्वर दिवको सामने देशकर भी मिली; क्योंकि उनपर कपा करनेके स्टिये

विश्वयोगि प्रद्याके इस प्रचान कींग्र रहे । उनके इस अवस्थाते कृषित हो नन्दीने आहेश देकर भेजनेपर ये पूर्ति पेरु पर्वतके

(असमाच ४०)

येरुगिरिके स्कन्द-सरोवरके तटपर मुनियोंका सनत्कुमारजीसे मिलना, चगवान नन्दीका वहाँ आना और दृष्टिपातमात्रसे पाशखेदन एवं ज्ञानवोगका उपदेश करके चला जाना, ज्ञिवपुराणकी महिमा तथा ग्रन्थका उपसेहार

प्रागरके समान एक विशास सरोवर है, देखे जाते है। उस सरोवरके किनारेकी प्राप्तुओंमें स्विल्प्नेवाले फूलोंसे भरे हुए वृक्ष आदि करते हैं। उसे आच्छाटित किये सहते हैं। उस समेचरमें एक्ट्राम क्रीमीन भारण किये, चरन्कर पहने,

सुतजी कहते हैं—वर्षी येस पर्वतपर वहीं द्रष्ट और जिल्ह पुरुष जरूमें झान करते जिसका नाम कान्द-सर है। उसका वल जिलाओंपर तिल, अक्षत, फूल और छोड़े अपुरुक्षे समाय स्वारिष्ठ, शीतल, स्वच्छ, इस् पवित्रक रुष्टिनोचर होते हैं। यहाँ अपाच और हरूका है। वह सरोवर सव स्थान-स्थानपर अनेक प्रकारको पुरस्कार ओरसे स्फटिक भणिक ज़िलालण्डोग्रस आदि दी वाती है। कुछ लोग सूर्वको अर्प्य संबंदित हुआ है। उसके चारों ओर सभी देते हैं और कुछ लोग वेदीवर बैठकर पूजन

उस सरोचरके उत्तर तटपर एक सेवार, उत्पन्न, कापल और कुपूदके पूष्प कल्पवृक्षके नीचे हरिकी जिलासे बनी हार् हारीके समान शोधा पाते 🖁 और परहें वेदीयर कोमल मुगलर्म किलाकर प्रका बादलोंके समान इतती रहती है, जिससे जान बालसमधारी समस्क्रमारजी गेंडे थे। वे पड़ता है कि आकास है भूषियर इसर आया। अपनी अधिचल प्रमाधिते उसी समय उपस्त है। यहाँ सुरापुर्धक उतरने-चढ़नेके लिये हुए थे। इस समय बहुत-से ऋषि-धनि सुन्दर घाट और सीदियों हैं। वहाँकी पूर्वि उनकी सेवामें बैठे थे और योगीशर भी बीली जिलाओंसे आबद्ध है। आठों उनकी पूजा कस्ते हे। वैसिपारण्यके दिशाओकी ओएसे वह प्रसेवर बड़ी जोचा पुनियोंने दहाँ सनस्क्रमारजीका दर्शन पाता है। यहाँ यहत-से लोच नहानेके लिये किया। उनके चरणोंमें मसक झुकाया और इतरते 🕻 और कितने ही नहाकर निकलते. उनके आस-वास बैठ गये। सनत्कुधारजीके राज़ों हैं। स्नान करके ध्रेत बज़ोपबीत और पूक्तनेपर उन ऋषियोंने उनसे ज्वों ही अपने आगमनका कारण बताना आरम्भ किया, गिरपर बटा अबका किसा रखाये या मैंड त्यों ही आकाशमें इन्होंमयोंका नुमुल गर युक्तये, सरकारमें विपूरण लगाये, बैराग्यसे सुनावी दिया। उसी समय सूर्यके समान विमाल एवं मुलकत्तरे मुखबारे बहुत-से तेजस्वी एक विमान दृष्टिगोजर हुआ, जो पुनिकमार चडोपें, कर्णालगीके मलोके असंख्य गणेशरीद्वारा चारों ओरसे घिरा हुआ होत्रोंमें, सन्दर कल्दरोंमें, कमण्डलुओंमें था। उसमें अप्सराएँ तथा ख्दकणाएँ बी तथा बैसे ही करकों (करवों) आदियें अपने थीं। वहाँ मृतद्व, होल और वीणाकी स्वनि ल्रिये, दूसरोंके लिये, विशेषतः वेवपुजाके पूज रही थी। उस विमानमें विश्वित सक्रमरित क्रिये बढ़ाँसे निख जल और फल ले जाते हैं। चैदोबा तना था और मोतियोंकी लड़ियाँ इक्क्षण-से जान पहले ै।

क्ने देखकर अधियोंसर्वात अग्रापुत्र सम प्रकारसे महत्त ही हो ।

इसकी शोधा बढ़ा रही की। बहुत-से भूति, इतने ही में बहु सिमान बस्तीपर आ गया, प्रिज्ञ, गणार्थ, यहा, चारण और किसर सनस्क्रधारने केव ननीको साक्षक प्रणास माक्ते, माते और बाबे बजाते हुए उस करके अन्त्री सुनि की और पुनिधायत विधानको सब ओरसे घेरकार बारु रहे थे, परिचय वेले हुए कहा—'ये छः कुलोंधे रहमें सुवश्रविक्रसे बुक्त और प्रैगेके दण्डसे उत्पन्न प्रार्थि है, जो नैविकारणामें दीर्वकारणी विश्वपित स्वजा-पताका प्रवास स्वी थी, जो सत्रका अनुहान करते थे। त्रवानिके उत्सके मोपुरकी झोधा बड़ाती थी। उस आदेशसे अमयका दर्शन करनेके रिग्धे थे विधानके मध्यभागमें दो वेबरोके बीच लोग बहरेशे ही सहाँ आये हर हैं।' इहापून सन्द्रमाके समान उञ्चल माणिषय रच्यातले. सम्बद्धभागका वह क्रयन युनकर ननीने इत्य प्रश्नके नीचे दिवा विश्वासनपर दृष्टिपातमाध्रमे उन समके पासीको सन्त्रान विलादक नदी देवी सुवक्षाओं प्राप्त कैठे काट बाला और इंग्ररीय रीचवर्ष एवं थे। वे अपनी कान्तिसे, हरीसो तथा तीनों ज्ञानवोत्तका उपदेश देकर से फिर केमोरी बडी जोचा या छे थे। धनवान पहादेवजीके पात वर्त नये। सनकुमारने पंकरको आवश्यक कार्योको ससमा वर्ग समस्त ज्ञान साधान पेरे तून व्यासको विवारं से नन्दी मानो जगतवाना शिवके दिया और पुजनीय नाराजीने मुद्रो संबोधसे अस्त्रभूनीय आहेत्सका मुर्लियान् सास्त्य होकर । क्या सब वृक्ष चनाया । त्रिप्रतरि हिस्सके इस यहाँ आये थे. अधवा उनके जामें मानी पराणसाका उपदेश केंद्रके प जाननेवाले साधात सम्बद्धा सप्पूर्ण अनगर ही लाखार त्येगोंको नहीं देन चाविये। जो यक और काद बारण करके वहाँ सकके साथने दिल्या न हो, उसको तथा नास्तिकोको भी उपस्थित प्रभा ना । योभावाली श्रेष्ठ जियाल जसवार उपदेश नहीं देना साहिये । पहि ही उनका आयध्य है। वे विशेषर गणोंके मोहनक इन अनविकारियोंको स्थापत आध्यक्ष हैं और दूसरे विश्वनाधकी भौति उपवेस दिवा गया तो वह काळ प्रधान करता क्रांकिकारणी हैं। बनमें मिश्र-काष्ट्रा है। जिन लोगोंने सेवानुगत-पार्पसे प्रस विवासाओंका भी विवा और अनुष्ठा पुरायका उपदेश दिया, लिया, पढ़ा अधवा कारनेकी करित है। उनके चार भवाएँ हैं। सूना है, जनको वह सुरू तथा पर्य आदि आहु-अहुसी उद्यास्ता सुचित होती है, वे जिवमें प्रदान करता है और अनमें निश्चय हैं। क्रमुक्तेवासे विश्वकित है। क्राण्डमें नाग और पोधा केत है। इस पौराणिक नागीके चारतकार चन्द्रमा उनके आल्ह्यार है। ने सम्बन्धके आध लोगोंने और मैंने एक toure ऐश्वर्य और समित सामध्येके इसरेका उपकार किया है; अत: मैं समारू-मनोरक होकर आ पता है। इमस्त्रेगोंका सवा

सन्तक्षधारका मुख प्रसातारो शिल ठढा । शृतनीके आशीर्वाद देकर चले जाने वे होनों हम्ब बोहकर क्रंट और उन्हें और प्रधानमें उस पहायज़के पूर्ण हो आह्मसम्पर्का-५६ काले हुए सहि हो गर्द । आनेपर वे सदावारी पुनि व्यवस-कानुका

कलिकारुके आनेसे काशीके आसपास प्रयक्षसे महना तथा सुनना चाहिये। निवास करने रहने। तदननार पशु-पायसे नास्तिक, ब्रद्धाहीन, त्रठ, महेसरके प्रति चूटनेकी इच्छासे उन सबने पूर्णतवा धाञ्चपत-वतका अनुष्ठान किया और सम्पूर्ण बोध एवं बडे इसका उपदेश नहीं देना चाहिये । इसका समाधियर अधिकार करके वे अनिन्छ एक बार अवण करनेसे ही सारा पाप प्रस्प महर्षि परमानन्द्रको प्राप्त हो गये।

#### व्यास उवाच

एतच्छियपुराण समाप्त परिवर्ण प्रथवेन श्रोतस्य च तथैध हि॥ तीसरी बार सुननेपर मुसिक सुलभ हो जाती नास्तिकान न क्लाञ्चनशब्दाय कताय च । है, इसस्तिये मुमुक्षु पुरुषोंको वास्त्रार इसका अभक्ताय महेत्रस्य तथा धर्मध्यकाय च॥ **अथपा क**रना जाहिये। किसी भी उत्तम एतच्छ्रमा क्षेक्नारे भवेत् पापे हि भागसात्। फलको पानेके स्थि मृद्ध-कुद्धिसे इस अभक्तो मिलमामेति भक्तो भक्तिसमृद्धिभक् ॥ पुराणकी पाँच आवृत्ति करनी चाहिये । ऐसा मुनः जुतै च सद्पक्तिमुक्तिः स्थान शुते पुनः। कारनेसे मनुष्य उस फलको प्राप्त कर लेला है, क्तमान् पुनः पुनक्षेत्र ओक्स्य हि मुमुभुभिः॥ इसम्ये संदाय नहीं है। प्राचीन कालके पकायृतिः अकर्तव्या पुराणस्यास्य सर्विदयाः राजाओं, ब्राह्मणी तथा श्रेष्ठ विश्ववीने इसकी मरं फर्ट समुद्धिस्य तत्प्राप्नोति न संशयः॥ सात आवृत्ति करके शिवका साक्षात् वर्दान पुरतनाश्च राज्यनी वित्रा वैत्रयाश सत्तर्याः । प्राप्त किया है। जो सनुष्य भक्तिपराचया हो साकृतासादकृत्यालभन्त इद मुख्लाबिलान् मोमानको युक्ति रूपेश सः॥ मोख्न प्राप्त कर लेगा । यह शेष्ट शिवपुराण मुस्किमुस्किमद महासम्पर्त प्तिव्ययपुराणस्य चन्तुः सगणः ससुतः साम्बः सं करोतु स संकरः॥ प्रमद्यगणी, दोनी पुत्री तथा देवी पार्वतीकीके क्यासजी कहते हैं----भह किवपुराण पूरा श्रीताका सक्षा कल्याण करें। हुआ, इस हितकर पुराणको बढ़े आदर एवं

मक्तिसे रहित तथा धर्मध्वजी (पासप्ही) हो जाता है। धक्तिहीन धक्ति पाता है और **धक्त धक्तिकी समृद्धिका धागी होता है।** हितमारतत्। खेबारा अवण करनेपर उत्तम धक्ति और शिवदर्शनम् । इसका श्रवण करेगा, वह भी इहलोकमें यक्षेदं मन्त्रो भक्तित्यः। सम्पूर्ण भोगोंका उपभोग करके अन्तर्मे शिक्सार्विकि परम्। भगवान् शिवको अत्यन्त प्रियं है। यह बेट्के मिकवर्षनम्॥ तुल्य माननीय, चोग और मोझ देनेवाला श्रोतुष्ठ सर्वदा। तथा भक्तिभावको बदानेबाला है। अपने (शि॰ पु॰ ज॰ सं॰ उ॰ सं॰ ४१।४३—५१)। साम्र मगवान् शेकर इस पुराणके वक्ता और

(अध्याव ४१)

।। वायवीयसंहिता सम्पूर्ण ।।

॥ शिवपुराण सम्पूर्ण ॥